### अनुऋम

| भाष्यकार का निवेदन | 3           |
|--------------------|-------------|
| प्रथम अध्याय       |             |
| प्रथमः पादः        | २३          |
| द्वितीयः पादः      | ५७          |
| तृतीयः पादः        | 668         |
| चतुर्थः पादः       | १५६         |
| द्वितीय अध्याय     |             |
| प्रथम: पादः        | 989         |
| द्वितीयः पादः      | 588         |
| तृतीयः पादः        | २६०         |
| चतुर्थः पादः       | ३२३         |
| तृतीय अध्याय       |             |
| प्रथमः पादः        | <b>३१</b> ६ |
| द्वितीयः पादः      | 03\$        |
| तृतीयः पादः        | 838         |
| चतुर्थः पादः       | ४६६         |
| पञ्चमः पादः        | प्रहर       |
| षष्ठ: पाद:         | ४७८         |
| सप्तमः पादः        | ६१९         |
| अष्टमः पादः        | ६६३         |

आचार्य उदयवीरशास्त्री मीमांसा-दर्शन के तीन अध्यायों का ही भाष्य कर पाये। इसे पूरा करने के उद्देश्य से स्वामी जगदीश्वरानन्द सरस्वती कृत 'षड्दर्शनम्' से मीमांसा-दर्शन के शेष अध्यायों के सूत्र तथा हिन्दी अनुवाद इसमें सम्मिलित कर दिये हैं।

# भाष्यकार का निवेदन

न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, वेदान्त, इन पाँच दर्शनों के भाष्य तथा सांख्य-दर्शन का इतिहास एवं वेदान्तदर्शन का इतिहास और सांख्यसिद्धान्त, इन ग्रन्थों के प्रकाशित हो जाने पर मीमांसादर्शन का भाष्य लिखने का अवसर आया। मीमांसादर्शन का कलेवर अन्य पाँच दर्शनों के मिथित कलेवर से भी ड्योड़ा है। मेरा अनुमान था कि परिश्रमपूर्वक लिखते हुए और ऐसे कार्यों में जो अनेक प्रकार की विघन-बाधायें आती रहती हैं उनको लाँघते हुए इस दर्शन का भाष्य लगभग आठ-नौ वर्ष ले लेगा। भविष्यत् का किसी को पता नहीं, फिर भी इस लम्बे और दुल्ह कार्य को करने के लिए तत्पर हो गया।

प्रमुका घ्यान करते हुए एवं गुरुचरणों के आशीर्वाद की भावना से प्रेरित होकर दिनांक १४/२/१९८० को यह कार्य प्रारम्भ कर दिया। लगभग साढ़े पाँच वर्ष में जब-जब अन्य कार्यों से समय मिलता रहा, इसके लिखने में लगाता रहा। इतने समय में तीन अध्याय पूरे लिखे जा सके, जिनमें कुल मिलाकर १६ पाद हैं

मीमांसा के कलेवर के अतिरिक्त मेरे सामने वड़ी समस्या यज्ञ में आमिष के प्रयोग की रही है। जिन पशुओं के आमिष का प्रयोग यज्ञों में बताया जाता है, वे हैं अज, मेष और वशा। इनको हिन्दी में बकरा, मेढ़ा और गाय कहते हैं। जिस वातावरण में रहते हुए मैंने शिक्षा प्राप्त की, वहाँ यज्ञों में आमिष के प्रयोग को अतिनिन्दित कार्य माना जाता है। मेरे लिए यज्ञ में आमिष के प्रयोग की समस्या का समाधान अत्यन्त दुरूह था।

ईसवी सन् १६६४ में पानीपत आर्यसमाज का शताब्दी-समारोह आयो-जित हुआ था। उसमें वैदिक श्रौत कर्मों के विशेषज्ञ विद्वान् महाराष्ट्र प्रदेश से आमन्त्रित किये गये थे। मुक्ते भी उस समारोह में उपस्थित होने का सुअवसर प्राप्त हुआ। महाराष्ट्र के ये विशेषज्ञ कर्मकाण्डी विद्वान् युधिष्ठिर मीमांसक की प्रेरणा से बुलाये गये थे। शताब्दी के अवसर पर मीमांसक जी के सम्पर्क में उन विद्वानों के प्रमुख महानुभाव के साथ चर्चा करने का मुक्ते अवसर मिला। बातचीत के सिल-सिले में उन महानुभाव से ज्ञात हुआ कि यज्ञ में आमिष का जो प्रयोग किया जाता है, उसकी मात्रा तीन-चार माशा या अधिक-से-अधिक छ: माशा होती है। आहुति देते समय आमिष से आठ गुना घृत स्नुवा में रखा जाता है। यह जात होने पर मेरी अन्तरात्मा में अचानक यह भावना जायत हुई कि यदि इतना ही आमिष यज्ञ के लिए उपयोगी है तो इतने आमिष के लिए पशु को मारा क्यों जाता है ? क्योंकि इतना आमिष तो पशु को बिना मारे ही उससे प्राप्त किया जा सकता है। उन विद्वान् महोदय से तो मैंने उस समय कुछ नहीं कहा, पर मेरा बिचार इस ओर को दृढ़ होता गया कि आमिष-आहार के प्रति उत्सुकता व लालसा की पूर्ति के लिए याज्ञिकों ने यज्ञ में आमिष की आहुति देने को निमित्त बना लिया। वैदिक अनुष्ठानों के प्रति सर्वसाधारण जनता में बड़ी उच्च भावना रही है। उन अनुष्ठानों को सम्पन्त करानेवाले याज्ञिकों के प्रति मी जनता का ऊँचा आदरमाव रहा है। याज्ञिकों ने अपनी स्वार्थपूर्ति के लिए शास्त्रीय सन्दर्भों में ऐसे पदों का सम्मिश्रण किया और अनेक पदों के मनमाने अर्थ किये। यज्ञ के नाम पर की गई हिसा को अहिसा बताया।

इन तीन अध्यायों में यज्ञ में आमिष के प्रयोग की चर्चा सर्वप्रथम तृतीय अध्याय के छठे पाद के २७वें सूत्र से प्रारम्भ की गई है। यह उस पाद का सातवाँ अधिकरण है। सूत्रों की व्याख्या जो सूत्र-पदों और प्रसंग के अनुसार समक्ष में आई है, वह वहाँ लिख दी गई है। पहले व्याख्याकारों ने जिस प्रकार व्याख्या की है उसका विवेचन यहाँ प्रस्तुत है।

व्याख्यात अधिकरण में आचार्यों ने स्पष्ट आमिष का प्रयोग यज्ञ में निर्विष्ट किया है। इसको 'पशुयाग' कहा गया है। प्रारम्भिक काल में पशुयाग का स्वरूप क्या रहा होगा, यह तो आज ज्ञात नहीं है, पर आज भी समस्त देशव्यापी कुछ संकेत ऐसे उपलब्ध हैं, जिनके आधार पर प्रारम्भिक काल के पशुयाग के वास्तविक स्वरूप की भाँकी सुकाये जाने में सहयोग मिल सकता है।

शास्त्रीय पद्धित के अनुसार 'दर्श' याग अमानास्या के दिन अनुष्ठित किया जाता है। उसी के अन्तर्गत 'पशुयाग' हैं। समस्त मारत में पशुसम्बन्धी एक प्रथा है—कृषि तथा कृषि-सम्बन्धी अन्य कार्यों में जिन पशुओं का उपयोग किया जाता है, उनको प्रतिमास अमानास्या के दिन पूर्ण विश्राम दिया जाता है। इतना ही नहीं कि उस दिन उनसे कोई काम नहीं लिया जाता, प्रत्युत ऋतु के अनुसार उन्हें स्नान कराया जाता है, प्रत्येक अंग को मलकर पानी से घूल, गोबर आदि को धोकर साफ किया जाता है। सींगों व खुरों को तेल से चुपड़ दिया जाता है। माथे, पाइवंभाग व पुट्टों को रंग से चित्रित किया जाता है। कितपय प्रान्तों में ग्राम की आबादी के अनुसार एक या अनेक समूहों में पशुओं का सम्मिलित जुलूस निकाला जाता या प्रदर्शन किया जाता है।

ये सब कार्य सर्वत्र एक-समान किये जाते हों, ऐसा तो नहीं है। कहीं सब व कहीं कुछ कम रहते हैं, पर पूर्ण विश्राम सर्वत्र समान है। आज यान्त्रिक काल में यन्त्रों द्वारा कृषि किये जाने से इस प्रथा में कुछ ढील दिखाई देने लगी है, फिर भी कृषिजीव परिवार में यदि बैल हैं, तो इस प्रथा का आंशिक पालन अवश्य किया जाता है।

यह विशेष ध्यान देने की बात है कि समस्त भारत में एक ही दिन अमावास्या इस कार्य के लिए क्यों निर्धारित है ? क्या अमावास्या के दिन अनुष्ठित होनेवाले 'दर्श' याग के साथ तो इसका सम्बन्ध नहीं है ? शास्त्रीय पद्धति के अनुसार जिसके अन्तर्गत पशुयाग का किया जाना सदा मान्य रहा है। कदाचित् कहा जा सकता है कि अमावास्या मास का अन्तिम दिन होने के कारण कृषिसम्बन्धी पशुओं को विश्राम के लिए निर्धारित किया गया हो । पर यह ऐकान्तिक हेतु संगत प्रतीत नहीं होता क्योंकि उत्तर भारत में पूर्णमासी के दिन महीना पूरा माना जाता है, और उसी के आधार पर महीनों की गणना होती है। पर ज्योति:शास्त्र के अनुसार मास की पूर्त्ति अमावास्या के दिन ही सर्वत्र मान्य है जो प्राकृतिक स्थिति के सर्वथा अन्-कुल है। चन्द्र का एक कला से बढ़ना प्रारम्भ होना, पन्द्रह दिन में पूरा बढ़कर फिर एक-एक कला घटकर पन्द्रह दिन में फिर वहीं आ जाना, यह अमावास्या के दिन महीना पूरा होना है; और 'दर्श' याग के साथ उसका अट्ट सम्बन्ध है। समस्त भारत में अमावास्या के दिन समान रूप से कृषिसम्बन्धी पश्अों के पूर्ण विश्राम की अज्ञात काल से प्रचलित निरन्तर परम्परा किसी भी विचारक को इस तथ्य की ओर आकृष्ट होने के लिए बाध्य करती है कि इसका सम्बन्ध प्राचीनकालिक पश-याग से रहना सम्भव है।

उस समय पशुयाग का स्वरूप क्या रहा होगा ? आइये, उसे साफने का प्रयास किया जाय । मीमांसाशास्त्र में यिज्ञय पशुओं को तीन भागों में बाँटा गया है — १. अग्नीषोमीय; २. सवनीय; ३. अनुबन्ध्य । इनके विषय में यथाक्रम विचार करना आवश्यक है ।

१. अग्नेषोमीय— अग्नि और सोम दो देवताओं वाला पशु। पहले समभना है, अग्नि और सोम देवता क्या हैं? शास्त्रों में देवताओं के विवेचन की लम्बी चर्चा उपलब्ध है, पर प्रस्तुत प्रसंग में सारभूत जो समभा है, वह इस प्रकार है— अग्नि सुलोकस्थित सूर्य और भूमि के अन्तर्गत विद्यमान उप्सा का प्रतीक है। सोम अन्तरिक्ष में विद्यमान चन्द्रमा और भूमिगत जल तथा ऋतु-अनुसार बरसने वाले जलों का प्रतीक है। ये देवता समस्त ओषधि-वनस्पति के प्राण हैं, इन्हीं के आधार पर ये उत्पन्न होतीं, पनपतीं और फूलती-फलती हैं। इनको साथ लेक ये देवता कृमि-कीट से लेकर विद्याल प्राणियों तक सबके जीवनाधार हैं।

ओषधि-वर्ग में वे पौधे आते हैं, जो प्रतिवर्ष अंकुरित होते, फूलते-फलते और नष्ट हो जाते हैं। जंगलों में पैदा होनेवाली जड़ी-बूटियाँ और मानव द्वारा खेतों में बोकर तैयार किये जाने वाले समस्त अन्न ओषधि-वर्ग में आते हैं। जो एकबार र्वकृषित हौकर पनपते, बढ़ते और वर्षों तक फूलते-फलते रहते हैं, वे वनस्पति-वर्ग में आते हैं । इन सबको अविरत बनाये रखने का आधार अग्नि और सोम देवता हैं ।

इन देवताओं से सम्बद्ध यज्ञ निरन्तर अनादि काल से चल रहा है, आगे भी इसका कहीं अन्त नहीं है। अचिन्त्य शक्ति प्रभु ने इस प्राकृत जगत् की रचना यज्ञ-रूप में की है। मानव का इसमें कहाँ स्थान है ? इसके लिए गीता (३।१०–१२) के निम्न स्लोक देखिये—

> सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः । अनेन प्रसविष्यध्यभेष वोऽस्त्विष्टकामधुक् ॥ वेवान्भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः । परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाष्स्यय ॥ इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः ॥ तैर्वत्तानप्रदायम्यो यो भुङ्कते स्तेन एव सः ॥

प्रजापित ने आदिकाल में यज्ञों के साथ प्रजाओं की रचना करके कहा, इस यज्ञ के द्वारा उत्पन्न करो सब जीवन-साधनों को; यह यज्ञ तुम्हारी अभिलिषत कामनाओं को सदा पूरा करनेवाला होवे ॥१०॥

इस यज्ञ से देवों का सत्कार करो; वे सत्कृत देव जीवन-साधन देकर तुम्हारा सत्कार करें। इस प्रकार एक-दूसरे से सम्बद्ध रहते हुए परम कल्याण को प्राप्त करो।।११।।

यज्ञ से संस्कृत देव तुम्हें तुम्हारे अभिलिषत भोगों को प्रदान करेंगे। उन देवों को कुछ भी न देकर जो उनके दिये भोगों का उपभोग करता है, निश्चित ही वह चोर है।।१२।।

हमें चोर न बनने के लिए यह समक्षना है कि प्रजापित के द्वारा रचना किया गया यज्ञ क्या है ? यह निश्चित है, जो खाद्य अन्न आज हम प्रयोग में लाते हैं, आदिकाल से ही वह ऐसा रहा हो, यह बात नहीं है। प्राकृत व्यवस्थाओं के अनुसार जंगली रूप में इन अन्नों का प्रादुर्भाव हुआ, इनके प्रादुर्भाव में अग्नि और सोम देवता का पूरा सहयोग रहता है। यह प्रजापित द्वारा रचा गया यज्ञ है। मानव ने जब सर्वप्रथम आँखें खोलीं, और स्वभावतः क्षुधा-तृषा आदि से संतप्त हुआ, उसने क्षुधा आदि की निवृत्ति के लिए उपाय ढूँढ निकाला। ओषधियों और वनस्पतियों के फलों की परीक्षा कर शत-सहस्र वार्षिक यज्ञों से उन्हें जीवनो-पयोगी उत्तम खाद्यों के रूप में तैयार किया। सैकड़ों, सहस्रों वर्षों तक कृषि द्वारा परीक्षण व अनुसन्धान करते हुए उन्हें वर्तमान स्थित तक पहुँचाया। यह प्रजा (गानव) द्वारा किया जानेवाला यज्ञ है। अधिक समय तक चलनेवाले अनुस्टानों का नाम मीमांसा में 'सत्र' कहा गया है। मीमांसा में जो शत व सहस्र वर्षों के

त्रों का उल्लेख हुआ है, वे यही मानवो द्वारा किये गये यज्ञ हैं। देवों और प्रजा-गों की यज्ञ-सम्बन्धी पारस्परिक भावनाओं से सुपरिपुष्ट कल्याणमय संसार र्बाध चल रहा है।

मानव-जीवन के सर्वप्रथम आवश्यक वस्तु अन्त-वस्त्र हैं। इनमें अन्त का पहला रिर वस्त्र का दूसरा स्थान है। यह निविवाद है, अन्त कृषि द्वारा तैयार किया ता है। भारत देश अपने आदिकाल से कृषिप्रधान रहा है। वेद का उद्घोष है— स्सैर्मा दोव्यः कृषिनित्कृषस्व' (ऋ १०।३४।१३) — जुआ मत खेलो, कृषि का। आश्रय लो। इसका तात्पर्य व मुख्य उद्देश यह है कि आलसी बनकर श्रमहीन पायों से धन की आकांक्षा मत करो, कृषि आदि श्रमसाध्य उपायों का सदा ।श्रय लो, और धन-सम्पदाओं में रमण करो ('वित्ते रमस्व बहु मन्यमानः, ह० १०।३४।१३)।

इस सब विवेचन से हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि प्राचीन भारत में हाँ के मूल निवासी आयों ने कृषि को जीवनोपयोगी सर्वोत्तम साधन माना। गत विवत्यों से यह स्पष्ट हो जाता है, अग्नि और सोम कृषि के देवता हैं। बीज भूमि पंप्कर जल और उष्मा (सोम +अग्नि) के सहयोग से अंकुरित होकर भूमि के उपर को सिर निकालता है। आगे इन्हीं देवों के सहयोग से पनपता, फूलता-कलता अन्न में एक जीवनोपयोगी अनुपम सम्पदा को प्रस्तुत कर देता है।

अब विचारना यह है कि इन देवताओं का पशु कौन-सा है जो इस सम्पदा को उभारने में प्रधान सहयोगी है ? यह किसी से छिपा नहीं, सर्वविदित वह पशु बैल है। बैल गाय से पैदा होता है, इसीलिए गाय को भारतीय संस्कृति में सर्व-श्रेडठ पूज्य पशु माना गया है। इसकी श्रेडिता व पूज्यता में जहाँ उसके दूध का स्थान है, उससे पहले उसके बखड़ों का स्थान है। वह कृषि-जीवन में रीढ़ की हड्डी की तरह है। गीता के अनुसार इन यज्ञों का अनुष्ठान परम कल्याण को प्राप्त कराता है। इसीके अनुसार कृषि-यज्ञ के आधार बैल को कदाचित् पौराणिक कल्पना में शिव (कल्याण) की सवारी बताया है। सवारी आधार और सवार आधेय होता है। तात्पर्य हुआ—सामाजिक कल्याण बैल पर आश्रित है।

मीमांसा के प्रस्तुत अधिकरण (७) में यह विचार किया गया है कि जो पशु-धर्म सुने जाते हैं, वे कौन-से पशु के लिए कहे गये हैं? क्या वे किसी एक अम्नी-षोमीय आदि पशु के लिए कहे हैं? या किन्हीं दो के लिए? (अम्नीषोमीय और सवनीय), अथवा सबके लिए (पहले दोनों में अनुबन्ध्य को मिलाकर)? निर्णय यह दिया गया है कि वे पशु-धर्म केवल अम्नीषोमीय पशु के लिए कहे गये हैं।

पशुधर्म से तात्पर्य है, यज्ञिय पशु के सम्बन्ध में यज्ञ के अवसर पर कर्तव्य-कर्म । वे निम्न रूप में कहे गये हैं—उपाकरण, उपानयन, श्लक्ष्णया बन्ध, यूप- नियोजन, संज्ञपन, विशसन आदि । इनके अर्थ निम्न प्रकार किये जाते हैं—

उपाकरण- मन्त्रोच्चारणपूर्वक हाथ से अथवा कुशाओं से पशु का स्पर्क करना 'उपाकरण' कहाता है। एक स्थान से अन्यत्र ले-जाते समय प्राय: प्रत्येक ले-जानेवाला व्यक्ति पशु के पीठ, पार्व्व, पुट्ठे, माथे या सिर आदि पर हाथ फेरता है। मानो उसे प्यार देता हुआ अगले कार्य के लिए प्रेरित करता है, इस साधारण लौकिक व्यवहार का वैदिक रूप उपाकरण है।

उपानयन — पशुक्षाता से यज्ञमण्डप की ओर पशुका लाया जाना 'उपा-नयन'है।

इलक्ष्णया बन्ध- चिकनी मुलायम रस्सी से पशु के अगले दाहिने पैर, सींग या सींगों अथवा गर्दन में पशु को बाँधना। यह कार्य पशुशाला से चलते समय अथवा यज्ञमण्डप पहुँचकर किया जाता है।

यूपनिबन्धन — यज्ञमण्डप के समीप पशु को बाँधने के लिए स्थापित किये

गये यूप (ख्रां) में पशुको बाँधना 'यूप निबन्धन' है।

पशु-सम्बन्धी ये कार्य लोक-बेद में समान हैं; एक स्थान से दूसरे पर ले-जाने के लिए ये किया साधारण हैं। यहां प्रश्न हैं, यज्ञमण्डप में पशु क्यों ले-जाये जाते थे ?आज के पशुमेलों की तरह तो इन्हें नहीं कहा जा सकता। आज के पशुमेले केवल पशुओं की बिकी के लिए जुड़ते हैं। परन्तु उस समय के पशुयागों के प्रसंग में उनकी बिकी का कोई संकेत नहीं मिलता। सुना जाता है, कभी और कहीं सरकार की ओर से ऐसा आयोजन होता है, जहाँ पशुओं के स्वास्थ्य के आधार पर उनमें प्रतियोगिता रक्खी जाती है और सुन्दर-सुपुष्ट पशुओं को पुरस्कृत किया जाता है। ऐसे आयोजनों को पशु-सम्बन्धी याग ही समक्षना चाहिए।

उस अित प्राचीन काल में जब समस्त समाज का जीवन-आधार मुख्य रूप से केवल कृषि-उद्योग था, उस समय पशु-सम्पदा की सुपुष्टि और सुरक्षा के लिए ऐसे आयोजनों का होना अधिक सम्भव है । ज्योतिष्टोम या सोस्याग आदि ऐसे ही आयोजनों के साथ इसे रक्सा जाता होगा, क्योंकि उन आयोजनों में समाज के सणक्त संचालक व्यक्ति भाग तेते थे, और सर्वसाधारण के लिए उन आयोजनों का द्वार खुला रहता था। आज समस्त भारत में अमावास्था के दिन कृषि-सम्बन्धी पशुओं को पूर्ण विश्वाम देना, उन्हें नहलाना, धुलाना, सजाना उसी तरह के पशु-याग का संकेत देता है। उसीका यह खण्डरात समक्ता चाहिए। इसे तात्कालिक पशुयाग की रूप-रेखा का कुछ अनुमान किया जा सकता है।

अभी तक की चर्चा से यह जाना कि अग्नीषोमीय पशु बैल है, उपाकरण

 <sup>&#</sup>x27;उपाकरणम्, उपानयनम्, स्लक्ष्णया वन्धः धूपं नियोजनम्, संज्ञपनम्, विश्वसनिमत्येवमादयः' –शावरभाष्य ।

आदि धमं उसीके विषय में बताये गये हैं। इससे यह युक्त प्रतीत होता है कि कृषिजीवी समाज का यह प्रिय एवं प्रधान पशु था। क्या यज्ञमण्डप में ऐसे पशु को
मारने के लिए लाया जाता था? यह कदापि सम्भव नहीं है। अगली पंक्तियों से
स्पष्ट होगा कि अन्य पशु-धर्मों का स्वरूप उस समय क्या रहा होगा। आज के
भारतीय कृषिजीवी परिवार के—अमावास्या के दिन पशु-सम्बन्धी व्यवहार से
जाना जाता है कि उस काल का कृषिजीवी परिवार अपने पशुओं को नहलाधुलाकर, सजाकर उस अवसर पर लाता था, उसमें प्रथम स्थान बैल का, दूसरा
स्थान भेड़, बकरी आदि का, अन्तिम स्थान अन्य पशुओं का रहता था, जो केवल
दूध देते, तथा बछड़े, बिछया व पठोरे जानवर। इनका विवरण मीमांसाशास्त्र के
आधार पर अगली पंक्तियों में दिया गया है। वहाँ लाये गये सुपुष्ट-स्वस्थ पशुओं
को पुरस्कृन किया जाता, व प्रशंसा एवं सत्कारपूर्वंक विदा कर दिया जाता
था। दुवंल पशुओं के अंग-अंग की परीक्षा की जाती थी। उनकी दुवंलता को दूर
करने के लिए उपाय सोचे जाते, और उन्हें व्यवहार में लाने का पूरा प्रयास किया
जाता था। इस प्रकार पशुओं के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए प्रतिमास उनको एकत्र
कर स्वास्थ्य-परीक्षा की जाती थी।

यह उपाकरण आदि चार पशुधमों के विषय में संक्षिप्त विचार किया। बताये गये शेष पशु-धमों पर भी दृष्टि डालिए। शाबरभाष्य के अनुसार शेष पशु-धमें नामोल्लेखपूर्वक दो बताये हैं— १. संज्ञपन, २. विशसन। आगे 'इत्येवमादयः' कहकर कुछ धमों को छिपाकर रक्खा गया है।

संजपन - इस पद का अर्थ सभी व्याख्याकारों ने 'मारना' किया है। कोप-कारों ने बताया, यह पद 'सम्' उपसर्गपूर्वक 'जा' धातु से णिच्-त्युट् प्रत्यय होकर 'पुक्' आगम के साथ निष्पन्न होता है। पाणिनि के धातुपाठ में 'ज्ञा' धातु तीन अर्थों में पढ़ा है— 'मारण तोपण निशामनेषु ज्ञा', तीन अर्थे हैं—मारण, तोषण, निशामन; मारना, तुष्ट करना, दर्शन करना या अवलोकन करना। इतने अर्थों में 'मारना' अर्थ ही क्यों लिया गया ? सन्तुष्ट करना या दर्शन एवं अवलोकन करना अर्थ क्यों नहीं लिये गये ?

जात होता है, उस अति प्राचीन काल मं — जो यज्ञों का प्रारम्भिक काल था — 'जा' धातु का प्रयोग 'मारण' अर्थ में न होकर बेप दो अर्थों में ही होता था। जब उन नृशंस कर रसनालोलुप याज्ञिकों ने जाँच-परीक्षा, दर्शन, अवलोकन के लिए आनेवाले पशुओं में से कतिषय पशुओं को धर्म के नाम पर आहुत करना और खाना प्रारम्भ कर दिया, तब इस धातु के अर्थों के साथ 'मारण' को भी जोड़ दिया गया। यज्ञ की वास्तविक भावना को उपेक्षित कर दिया गया। ये लोग समाज में प्रभावी थे, समाज ने उसको सहन किया। पर इस कुकृत्य का समय-समय पर विरोध बराबर होता रहा है। बौद्ध धर्म का उद्भव इसी कुकृत्य के प्रतिक्रिया-

रूप हुआ । इन्द्रियाँ बड़ी बलवान् हैं । वहाँ भी अब व्यवहार में इसका कोई महत्त्व नहीं है ।

तात्पर्य है, 'संज्ञपन' पद के पुराने वास्तविक अर्थ—तोषण व निशामन को मुला दिया गया; पर पाणिनि ने उसे सुरक्षित रक्खा। इससे स्पष्ट होता है, अमा-वास्या का दिन इस कार्य के लिए निर्धारित था कि उस दिन के इष्टि अनुष्ठानों के अवसर पर स्थानीय पशुओं की—स्वास्थ्य आदि की दृष्टि से—परीक्षा, जाँच-पड़ताल की जाये, जिससे राष्ट्र की पशु-सम्पदा स्वस्थ ब सुरक्षित रहे।

ऐसे अवसर पर पशु केवल प्रदर्शनार्थ आते थे या उचित कार्यवाही के अनन्तर वापस कर दिए जाते थे ? इसकी सत्यता के लिए अमावास्या के दिन अनुष्ठित इष्टि का नाम प्रमाणरूप में उपस्थित किया जा सकता है। पूर्णमासी के दिन अनुष्ठित होनेवाली इष्टि का नाम तिथि-नाम के आधार पर पूर्णमासेष्टि है। इसी प्रकार अमावास्या के दिन अनुष्ठित होनेवाली इष्टि का नाम तिथि-नाम के आधार पर अमावास्येष्टि होना चाहिये था, पर ऐसा न होकर उसका नाम 'दर्श' है। यह नाम उस समय विशेष निमित्त से रक्खा गया ज्ञात होता है। वह निमित्त है, उस अवसर पर दर्शन-अवलोकन अर्थात् स्वास्थ्य आदि की जाँच-पडताल के लिए पशाओं को सामृहिक रूप में एकत्रित किया जाना । यह अर्थ 'संज्ञपन' शब्द के धात 'जा' के निशामन अर्थ में अन्तहित है। आरम्भ-काल में इस पद का यही अर्थ था, और इसीके अनुसार ब्यवहार होता था। अनन्तर-काल में अत्याचारी हत्यारे याज्ञिकों ने इन्द्रियों के दास बनकर पद के अर्थ को बदला, जो आज समभा जा रहा है। यदि इस सतर्क प्रमाण को सबल नहीं समभा जाता, तो शास्त्र के मर्मज्ञ आचार्य यह बतलाने की कृपा करेंगे कि अमावास्या के दिन होनेवाली इष्टि के 'दर्श' नाम का प्रवृत्ति-निमित्त क्या है ? वह नाम भी पूर्णमासेष्टि के समान अमावास्येष्टि क्यों नहीं है ?

यह पशुधर्म 'संज्ञपन' के विषय में विचार प्रस्तुत किया गया। इसके आगे पशुधर्म वताया—

विश्वसन—इसका अर्थ है—पशु के एक-एक अङ्ग को काटना। जब 'संज्ञपन' का अर्थ 'मारना' मान लिया गया, तो स्वभावतः उसके आगे यही पशुधमं हो सकता है। वस्तुतः प्रारम्भ-काल में जब 'संज्ञपन' का अर्थ मारना न होकर पशुओं को सन्तुष्ट करना व प्रदर्शनार्थं एकत्रित करना था, तब 'विश्वसन' नाम के पशुधमं का होना सम्भव ही नहीं था। इसका उद्धावन संज्ञपन पद का अर्थ बदले जाने के अनन्तर हुआ है। पशु के दर्शन अर्थात् जाँच-पड़ताल के अवसर पर जिस किया का प्रयोग किया जाता था, उसके कुछ संकेत सवनीय पशु के आधुनिक विवरण में लक्षित होते हैं। उसके स्पष्टीकरण का प्रयास सवनीय पशु के प्रसंग

में किया गया है।

प्रारम्भ-काल में 'संज्ञपन' पशुधर्म के अनन्तर अन्य दो धर्म---'पर्योगन-करण' और 'विसर्जन' माने जाते थे।

पर्यम्निकरण—इस पद का वास्तविक अर्थ क्या रहा होगा, आज स्पष्ट नहीं है। अनेक सुकाव विचार में आते हैं—(१) अमावास्या के दिन पशुओं को नहला- घुलाकर खूंटों पर बाँध, ऋतु के अनुसार—उन्हें डाँस-मच्छर आदि तंग न करें— उनके इधर-उधर अथवा उचित दिशा में आग जलाकर घुआँ आदि करना अथवा गरमी पहुँचाना पर्योग्नकरण रहा हो। २. यह भी सम्भव है, सरगर्मी से पशुओं के स्वास्थ्य की जाँच-पड़ताल का ही नाम 'पर्योग्नकरण' रहा हो। ३. विशेष निमित्त से यज्ञाग्नि के समीप उपस्थित होना 'पर्योग्नकरण' माना गया हो। आजकल जैसे रोगों के टीके व सूचीवेध के अनन्तर मालूम किया जाता है, कोई व्यक्ति टीके या सूचीवेध के विना रह तो नहीं गया ? इसी प्रकार उस काल में पशुओं के स्वास्थ्य की जानकारी के लिए प्रशासन की ओर से इस नाम पर सूचना प्राप्त की जाती हो कि स्थानीय पशुओं का पर्योग्नकरण नामकरण हो गया, या नहीं ? कोई पशु पर्योग्नकरण से रह तो नहीं गया है ? ये आधार अथवा इन जैसे अन्य कोई आधार उक्त के सम्भव हैं।

आज पर्याग्निकरण का स्वरूप—पशु को मारने से पहले घास के दो-चार तिनकों के अग्रभाग में आग लगाकर पशु के चारों ओर घुमादेना—समफा जाताहै।

बिसर्जन—'संज्ञपन' पद का 'मारण' अर्थ समक्त लेने पर पशु के विसर्जन—छोड़े जाने का प्रदन ही नहीं उठता। मार देने पर छोड़ने का अवसर कहाँ रहा ? हाँ, यह कहा जा सकता है कि उसे जीवन से छुड़ा दिया गया। वस्तुत: 'विसर्जन' पशुधमं का स्वारस्य उसी अवस्था में सम्भव है, जब 'संज्ञपन' पद का अर्थ 'मारण' न कर तोषण व निशामन किया जाता है। जैसा कि पहले निर्देश किया किया जा चुका है, प्रारम्भ में 'ज्ञा' घातु के दो ही अर्थ थे। उनके अनुसार विसर्जन पशुधमं का सामञ्जस्य उत्पन्न होता है। मारण अर्थ होने पर तो यह (विसर्जन पशुधमं का सामञ्जस्य उत्पन्न होता है। मारण अर्थ होने पर तो यह (विसर्जन पशुधमं) मजाक ही है।

अभी तक अग्नीषोमीय पशु के विषय में विवरण प्रस्तुत किया गया । आचार्यों के निर्णयानुसार उपाकरण आदि पशुधर्म केवल अग्नीषोमीय पशु के लिए विधान किये गए हैं। सवनीय आदि पशुओं के प्रसंग में उनका निर्देशमात्र होता है। सवनीय पशु के विषय में विचार प्रस्तुत है।

सवनीय—यह प्रथम कहा जा चुका है ज्योतिष्टोम याग छह दिन में सम्पन्न होता है। पाँचवाँ दिन प्रधान सोमयाग के अनुष्ठान का है। वह तीन सवनों में किया जाता है--प्रातःसवन, माध्यन्दिन सवन, तृतीय सवन। इनमें जो पशु उपस्थित होते हैं वे सबनीय कहे जाते हैं। अग्नीषोमीय पशु कौन-सा है? इसका निर्देण किसी आचार्य ने नहीं किया। यदि किया हो, तो मुफ्ते जात नहीं है। पर इस विषय के विशेषज्ञों से जात हुआ कि अग्निषोमीय पशु अज है। अब सबनीय पशु कौन-सा है? इसका निर्देश उपलब्ध होता है। ये पशु मेध-मेधी एवं अज-अजा हैं, अर्थात् भेड़, बकरी, मेढा, बकरा। आचार्यों ने बताया —प्रातःसवन में वपा (चर्बी) की आहुति, माध्यन्दिन सवन में पुरोडाश की और तृतीय सवन में पशु के कटे हुए अङ्कों की। पुरोडाश तो अन्न से तैयार किया जाता है, पर चर्बी और पशु के कटे अङ्कों की। पुरोडाश तो अन्न से तैयार किया जाता है, पर चर्बी और पशु के कटे अङ्कों को या बकरे के हो सकते हैं, क्योंकि सवनीय पशु ये ही हैं।

सवन की आहुतियों के विषय में मुक्ताव आता है। बाहर से आए इस स्तर के सब पशुओं की प्रातःकाल सावधानतापूर्वं कर स्वास्थ्य-आरोग्य की परीक्षा कर उनमें से मांसल तथा वपाबहुल पशुओं को इस आधार पर अलग छाँट दिया जाता था कि इनसे उत्तम ऊन प्राप्त हो सकता है। कालान्तर में इस वास्तविकता को वपा की आहुति के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। माघ्यन्दिन सवन में पुरोडाश की आहुति का ताल्पर्य है, बाहर से आये पशुओं को चारा देना। ये बाहर से आए हैं। पूर्वमध्याह्न में उनमें से सुपुष्ट पशुओं को छाँट दिया गया है। चारा लेकर दुर्वं व पशु तृतीय सवनकालिक परीक्षा के लिए तैयार हो जाएँ, यह माध्यन्दिन सवन की आहुति का स्वरूप है। तृतीय सवन में दुर्वं व पशुओं के प्रत्येक अंग की गहराई से परीक्षा की जाती थी कि अंग में कोई रोग तो नहीं है? पशु दुर्वं क क्यों है? उसको हटाने के उपायों का पता लगाकर उन्हें व्यवहार में लाने का प्रयास किया जाता था। अंग-अंग की इस परीक्षा को अङ्गों की आहुति के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। यह ज्योतिष्टोम के पाँचवें दिन के पश्याग का स्वरूप है।

तीनों सवन सवनीय पशुओं से कैसे सम्बद्ध होते हैं ? इसके लिए वचन है 'वपया प्रात:सवने प्रचरन्ति, पुरोडाशेन माध्यन्तिने सवने, अङ्ग्रस्तृतीये सवने' इसका तात्पर्य है कि 'वपा' से प्रात:सवन में होम करते हैं, पुरोडाश से माध्यन्तिन सवन में और अङ्ग्रों से तृतीय सवन में।

'प्रचरन्ति' क्रियापद का अर्थ ''होम करते या आहुति देते हैं।'' यह अर्थ किस आधार पर किया जाता है ? इस प्रश्न का कोई सदुत्तर नहीं है। वाक्य के मूल ग्रन्थ का पूर्वापर-प्रसंग भी उक्त अर्थ करने में कोई अनुकूल सहायता नहीं देता।

वास्तविकता यह है कि यज्ञानुष्ठान के प्रारम्भिक काल में यह व्यवस्था निर्धारित की गई कि प्रति मास अमावास्या इष्टि के अवसर पर स्वास्थ्य व सुरक्षा आदि की जाँच-पड़ताल के लिए समस्त स्थानीय पशु यज्ञमण्डप के समीप एकत्रित किये जायें। "वपया प्रचरन्ति" का यही तात्पर्य है। 'वपा' पद नीरोग हुन्ट-पुष्ट पशु का प्रतीक है। लोक में नीरोग पुष्ट व्यक्ति को देखकर मनोरंजन को भावना से कहा जाता है, चर्बी बहुत चढ़ गई है। चर्बीः—वपा पद शारीरिक पुष्टि का प्रतीक माना जाता है।

पशुओं की जाँच-पड़ताल के लिए नियुक्त व्यक्ति 'वपा' प्रतीक से प्रचारित कराता है—घोषित करता है—ये ''पशु स्वस्थ नीरोग हैं।'' उन्हें छाँट दिया जाता है 'वपया प्रचरन्ति' का यही अभिप्राय है।

आगे वाक्य है— "पुरोडाशेन माध्यन्दिने प्रचरन्ति"। 'पुरोडाश' खाद्य अन्त का तैयार किया जाता है; पशु-मांस से इसका कोई सम्बन्ध नहीं। यहाँ यह पद पशुओं के खाद्य अर्थात् चारे का प्रतीक है। तात्पर्य है कि माध्यन्दिन सवन के अवसर पर अर्थात् दोपहर के समय सब पशुओं को चारे पर बाँध दिया जाय, वे इघर-उघर बाह्य स्थानों से आये हुए हैं, भूखे हो सकते हैं। जिन दुबंल पशुओं की जाँच-पड़ताल तीसरे पहर के बाद के अवसर पर होनी है उन सबको यथेष्ठ चारा दिया जाय। यह घोषणा 'माध्यन्दिने प्रचरन्ति' का अर्थ है।

सन्दर्भ का अन्तिम वाक्य है—''अङ्गैस्तृतीये सबने प्रचरन्ति''। जो दुर्बल पशु स्वास्थ्य-परीक्षा के लिए शेष रह गए हैं उनके प्रत्येक अंग के साथ सावधानता-पूर्वक जाँच कर अर्थात् गहराई से अंगों की परीक्षा कर उनकी दुर्बलता के कारण और उनकी निवृत्ति के उपायों की घोषणा की जाती है। यह ''अर्ङ्गस्तृतीये सबने'' का तात्पर्य है।

"कथं सवनानि पशुमन्ति" इस प्रश्न का उत्तर उवत रीति पर "वपया प्रातः…" इत्यादि सन्दर्भ से दिया गया है। यदि 'वपा' का अर्थ अलग से निकाली चर्बी और 'अङ्गैं.' का अर्थ 'पशुमांस' लिया जाता है, तो तीनों सवन पशुओं से सम्बद्ध नहीं हो पाते। 'माध्यन्दिन रावन' पशु-सम्बन्ध से रहित रह जाता है क्योंकि पुरो-डाम मांस से तैयार नहीं किया जा सकता; वह चावल या जौ का हो बन सकता है। जिन याज्ञिकों ने पवित्र यज्ञमण्डप में इस बूचड़खाने की स्थापना की, नि:सन्देह वे धर्म के नाम पर घोर अधर्म व पापाचरण करनेवाले व्यक्ति थे। एक घोर पाप को पुण्य के रूप में संस्थापित करना अपने-आपमें ही महान पाप है।

इन पशुओं को सामाजिक दृष्टि से यज्ञमण्डप में लाने का क्या प्रयोजन रहा होगा ? यह तो आज पूर्णतः स्पष्ट नहीं हैं, पर 'अम्नीषोमीय' पशु के विषय में भी कुछ सुक्षाव दिये जा सकते हैं। यह स्पष्ट हैं कि अम्नीषोमीय पशु के विषय में भी कुछ सुक्षाव दिये जा सकते हैं। यह स्पष्ट हैं कि अम्नीषोमीय पशु बैल उत्तम स्तर का पशु माना जाता है। गाय की महत्ता का कारण श्रेष्ठ दूध के अतिरिक्त खेती के महत्त्वपूर्ण साधन बछड़ों का पैदा करना था। उसके बाद के स्तर में अर्थात् दूसरे स्तर पर भेड़-बकरी आदि पशु आते हैं। ये समाज को अनेक प्रकार से लाभान्वित करते हैं। सबसे पहला और महत्त्वपूर्ण इनका उपयोग उन की उपलब्धि है। साधारण दूधप्राप्ति के पश्चात्

उनका बड़ा उपयोग इनके मल-मूत्र का है, इससे अत्यन्त उपयोगी खाद तैयार किया जाता है जो भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है, न्यून नहीं होने देता।

अनुबन्ध्य -पशुओं का नम्बर अन्तिम छठे दिन आता है। अनुबन्ध्य पशु कौन-से हैं? इसका कुछ संकेत प्रतीकरूप से शास्त्र में मिलता है। एक वाक्य है "मैत्रा वरुणीं वशामनु बध्यामालमते"—िमत्र और वरुण देवतावाली वशा (गाय) का आलभन करता है, जो पशुओं के अनुबन्ध्य-वर्ग में आती है। इसे स्पष्ट करने के लिए "अनुबन्ध्य" पद का अर्थ समभना होगा। उपसर्ग व धात्वर्थ के अनुसार अर्थ होगा पीछे बैंधा हुआ, तात्पर्य हुआ कि पशुओं का एक वर्ग जो पशुओं के बाद में आता है: पिछलम्मू वर्ग। पशु की दृष्टि से 'वशा' पद के दो अर्थ हैं—गाय और हथनी।

वस्तुतः वशा पर यहाँ शेष पशुमात्र का उपलक्षण है। पशुओं के पूर्वोक्त दो वर्गों से अतिरिक्त जो पशु रह गए उन सबको उपस्थित कर आलभन, प्राप्त होता है। यदि वशा का अर्थ केवल गाय जें तो यह प्रश्न दोनों अवस्थाओं के लिए उभरकर सामने आता है कि गाय और अन्य श्रेष्ठ पशुओं को अन्तिम छठें दिन वयों उपस्थित किया जाता है ? उत्तर होगा —आलभन के लिए। तब पुनः प्रश्न उठेगा कि वशा का आलभन क्या मारना-काटना है ? या केवल स्पर्श करना ? यदि पहला है, तो क्या यह स्वीकार्य होगा ? यदि अर्थ दूसरा है, तो केवल स्पर्श करने का प्रयोजन बताना होगा।

प्रतीत होता है 'वशा' पद अवशिष्ट सभी पशुओं का उपलक्षण है। इनमें दूधवाली गाय, बाँक गाय, दूधपीते बछड़े-बिछ्याँ, दूधछोड़े बछड़े-बिछ्याँ, पठोरे बैल, ऊँट, घोड़े, गधे, खच्चर, भेंस आदि सभी आ जाते हैं। इनके उपस्थित करने का प्रयोजन वही है, जो प्रथम दोनों वर्ग के पशुओं की उपस्थित का बताया है। पर्योग्नकरण के परचात् इन्हें अपने-अपने स्थानों को वापस कर दिया जाता है। उन्हें मारने-काटने का कोई प्रश्न नहीं।

ज्योतिष्टोम के चौथे दिन अग्नीषोमीय पशु, पाँचवें दिन सवनीय, छठे दिन अनुबन्ध्य पशु यज्ञमण्डप के साथ स्वास्थ्य-परीक्षा-स्थान पर उपस्थित किये जाते हैं, जहाँ उन्हें बाँधने के लिए यूप स्थापित किये होते हैं। उपाकरण आदि पशुध में पूर्णरूप से केवल अग्नीषोमीय पशु के लिए विहित हैं, शेष के लिए उसीका अनुषाद होता है, वह भी आवश्यकतानुसार। जैसे सवनीय पशुओं के लिए तीसरे-चौथे पशुध में की आवश्यकता नहीं होती, दो व्यक्ति शब्द करते या उण्डी दिखाते इधर-उधर खड़े रहते हैं, तो ये पशु चृपचाप बीच में घिरे रहते हैं, इधर-उधर निकलने या जाने की कोई चेष्टा नहीं करते। इसलिए स्वक्ष्ण्या बन्ध या यूप-नियोजन की इनके लिए आवश्यकता नहीं होती। अनुषाद का यही फल है। यदि विधि हो, तो उसके अनुसार पूरा अनुष्टान करना पड़ता है।

इस विवरण से निम्न परिणाम सामने आते हैं-

(क) आरम्भकाल में यज्ञानुष्ठान के अवसर पर पशु मारे नहीं जाते थे।

(स) एक निर्धारित दिन अमावास्या इष्टि के अवसर पर स्वास्थ्य आदि परीक्षा के लिए पशुओं को एकत्रित किया जाता था।

 (ग) उसी का अवशेष रूप—समस्त भारत में अमावास्या के दिन—कृषि-पशओं को पूर्ण विश्राम देना पाया जाता है।

(घ) पशुसम्बन्धी ये सब भाव पशुओं के 'संज्ञपन' नामक धर्म में अन्त-निहित हैं, जो 'संज्ञपन' पद के निर्वचन से स्पष्ट हैं।

यज्ञ में मांसाहृति देने का प्रथम प्रसंगविषयक विवेचन गत पंक्तियों में किया गया। इसी प्रकार का दूसरा प्रसंग तृतीयाध्याय के अन्तिम तीन सूत्रों (४२-४४) में मिलता है। उसका नाम 'शाक्यानामयनम्' बताया गया है। निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि यह प्रसंग पूर्णतया प्रक्षिप्त है। इसका स्पष्ट विवेचन उसी प्रसंग में कर दिया गया है। पाठक महानुभाव वहीं पर उसे देख सकते हैं।

यज्ञ में मांस के प्रयोग का विधान जब से प्रारम्भ किया गया, इसका विरोध भी तभी से बराबर होता रहा है। पर जिन व्यक्तियों के हाथों में यज्ञानुष्ठानों का सम्पन्न करना रहा, उन्हीं के द्वारा मांस का प्रवेश यज्ञों में किये जाने के कारण यह विचार प्रसार पाता रहा। लम्बी परम्परा से प्रचलित यह विचार प्रबुद्ध व्यक्तियों द्वारा विरोध होते रहने पर भी इतना परिपक्व हो चुका है कि समस्त हिन्दू समाज इसे धर्म का आवश्यक अंग मानता है। यह कैसी विडम्बना है कि जो स्पष्ट रूप से अधर्म और अनाचार है, उसे मान्य धर्म समक्ष लिया गया!

विरोध करनेवालों की संख्या नगण्य न होने पर भी यहाँ केवल मीमांसा-परम्परा के एक आचार्य भर्तृ मित्र का उल्लेख करना चाहता हूँ कि —आभिष-प्रयोग को वह सर्वथा वेदविरुद्ध मानते थे। आचार्य भर्तृ मित्र का अपने समय में मीमांसा के क्षेत्र में यह प्रयास सर्वथा ऐसा ही है, जैसा वर्तमान काल में महर्षि स्वामी दयानन्द सरस्वती का रहा। दोनों ने ही ज्योतिष्टोमादियागों में आमिष-प्रयोग की उतनी ही कटु आलोचना की है, जितनी मृतक-श्राद्ध की।

विद्वज्जनों से आग्रह है कि वे इस दिशा में मीमांसापरक शाश्वत परम्पराओं को पुनरुज्जीवित करने के लिए अन्ध-परम्पराओं का समूलोच्छेद करें एवं यज्ञ जैसी पावन क्रियाओं का माहास्य जन-जन तक पहुँचाने का सत्प्रयास करें।

### ओ३म्

# अथ प्रथमाध्याये प्रथम पादः

आदिकाल से भारतीय समाज निष्ठापूर्ण रीति पर धर्म-प्राण रहा है। ज्ञान की नाना शाखा और समाज के विविध क्षेत्रों में किये गये धर्म-विषयक विवेचन से भारतीय वाङ्मय ओत-प्रोत है। महाँष कणाद ने अपनी रचना वैशेषिक दर्शन के प्रारम्भिक सूत्र हारा धर्म की व्याख्या करने का निर्देश किया है। महामुनि जैमिनि ने धर्म की सूक्ष्म रेखाओं तक विचार करने के लिए अपनी इस बारह अध्यायों में पूर्ण हुई विस्तृत रचना मीमांसाशास्त्र के प्रथम सूत्र द्वारा धर्म-विषयक जिज्ञासा को उमारा है।

यहाँ पर यह स्पष्ट समक्ष रखना चाहिए कि कणाद के धर्म और जैमिनि के धर्म में अन्तर है। पहला वस्तु-धर्म का उपपादन करता है, जबिक दूसरे ने समाज-धर्म के विक्लेषण को अपना लक्ष्य बनाया है। कणाद के प्रतिपाद्य धर्म का स्पष्ट निर्देश भाष्यकार प्रशस्तपाद मुनि ने अपने प्रथम सन्दर्भ द्वारा इस प्रकार किया है—

## प्रणम्य हेतुमीश्वरं मुनि कणादमन्वतः । पदार्थधर्मसंग्रहः<sup>3</sup> प्रवश्यते महोदयः ॥

जैमिनि की मावना ऐसे धर्म का उपपादन करना नहीं है, यह स्पष्ट है। जैमिनि को उन धर्मों का विवेचन करना अपेक्षित है, जिनका निर्देश शास्त्रीय विध्वाक्यों [स्वाध्यायोऽध्येतव्यः, अग्निहोत्रं जुहुयात्, इत्यादि ] द्वारा किया गया है। इसके अतिरिक्त मानवधर्मशास्त्र में धर्म के विविध लक्षणों, चिह्नों व स्वरूपों का वर्णन हुआ है। अन्य धर्मशास्त्र भी इस दिशा में एक-दूसरे से बढ़-चढ़कर

१. अथातो घमं व्याख्याम: ।

२. अथातो धर्मजिज्ञासा ।

३. वैशेषिक शास्त्र में —द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय-पदार्थ गिने गये हैं, उन्हीं के धर्मों का संग्रह प्रस्तुत करना उक्त शास्त्र का लक्ष्य अथवा प्रतिपाद्य विषय है। उनके साधर्म्य-वैधर्म्य के आधार पर तज्जनित परिणामों का वहाँ विवेचन है।

४. द्रष्टव्य-मनुस्मृति २।१, १२॥ ६।६२॥ ४।२३८॥

दिखाई देते हैं। फिर भी इनमें आंशिक रूप से भी किसी विरोधी भावना को देखने का प्रयास करना अज्ञता का द्योतक होगा। ये सब विवरण, वाङ्मय की विभिन्न शाखाओं द्वारा समस्त विश्व व मानव-समाज की विविध परिस्थितियों का स्पष्टी-करण प्रस्तुत कर एक-दूसरे के पूरक हैं। इनमें से किसी एक की भी उपेक्षा, पूर्ण यथार्थता की छिव को घूमिल करना होगा तथा उसको पाने में सबसे बड़ी वाघा। यदि इस तथ्य को अन्तस्तल तक समभ लिया जाता है, तो विश्व में वास्तविक शान्ति व सन्तोष के लिए अन्य कुछ अपेक्षित नहीं रह जाता। इन वास्तविकताओं को समभक्षर प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा अपने जीवन में उनका उतारना आवश्यक होता है। उसी दशा में इनके शुभ परिणाम सामने आते हैं।

(शंका) 'स्वाघ्यायोऽघ्येतच्य:'—वेद का अघ्ययन करना चाहिए, यह शास्त्र का विधान है। जिस विधि के फल का स्पष्ट निर्देश नहीं होता, उसका स्वर्गफल कल्पना कर लिया जाता है। इसके अनुसार वेदाध्ययनमात्र से स्वर्गफल-प्राप्ति की सम्भावना होने पर ऐसे शास्त्र की रचना करना व्यर्थ है, जिसमें केवल उस धर्म का विचार किया गया हो, जिसका फल स्वर्ग की प्राप्ति है; क्योंकि वह वेदाध्ययनमात्र से सुलम है।

आचार्य सूत्रकार ने इस महान् शास्त्र का प्रारम्भ करते हुए, उक्त शंका के समाधान की भावना से प्रथम सूत्र कहा ---

#### अचातो धर्मजिज्ञासा ॥१॥

[अथ] अनन्तर (वेदाध्ययन के) [अत:] इसलिए (क्योंकि वेदाध्ययन का फल केवल अर्थज्ञान है, स्वर्ग नहीं, इसलिए) [धर्माजिज्ञासा](धर्म को जानने की इच्छा के अनुकूल विचार प्रारम्भ किया जाता है)।

'अथ' पद उच्चारणमात्र से मांगलिकर माना जाता है। मांगलिक भावना की अभिव्यवत करते हुए 'अथ' पद का अर्थ यहाँ आचार्यों ने 'आनन्तर्य' बताया है। स्वभावतः प्रश्न उठता है, किसके अनन्तर ? उत्तर मिला, वेदाध्ययन के अनन्तर । केवल पाठमात्र का पारायण करना वेदाध्ययन नहीं है, प्रत्युत गुरुकुल में वास करते हुए गुरुमुख से अर्थ-ज्ञानसहित विधिपूर्वक वेद का अध्ययन 'वेदाध्ययन' माना जाता है। मीमांसाशास्त्र में यह व्यवस्था की गई है — यदि किसी विधि के फल का निर्देश नहीं किया गया है, तो उस विधि के अदृष्टफल [स्वर्ग] की कल्पना उसी अवस्था में की जानी चाहिए, जब उस विधि का कोई दृष्टफल सम्भव न हो। अध्ययन-

- १. अनुपदिष्टफलविषेः स्वर्ग एव फलमिति।
- ओङ्कारश्चाथशब्दश्च द्वावैतौ ब्रह्मणः पुरा।
   कण्ठं भित्वा विनिर्यातौ तस्मान्माङ्गलिकावुभौ ॥ [कस्यचित्]
- ३. सम्भवति बृष्टफलकत्वे कस्यचिद्विधेरबृष्टफलकल्पनाया अन्याय्यत्वात् ।

विधि का दृष्टफल वेदार्थज्ञान स्पष्ट है। अध्ययन वेदार्थज्ञान का साधन है, अतः 'बेदार्थज्ञान' अध्ययन का फल है। अध्ययन-विधि का तात्पर्य पाठमात्रका पारायण करना न होने से अध्ययन-विधि के फलरूप में स्वर्गफल की कल्पना करना अनु-चित है।

वेदाघ्ययन के अनन्तर शास्त्र में स्नातक हो जाने का विधान है। स्नातक होने का तात्पर्य है—गुष्कुल-वास को छोड़कर गृहस्थधर्म में प्रवेश करना। ऐसी दशा में अघ्येता व्यक्ति के सन्मुख यह संशयात्मक स्थिति आ जाती है कि वेदाघ्ययन के अनन्तर व्यक्ति धर्मजिज्ञासा का विचार करे अथवा स्नातक होकर गृहस्थाश्रम में प्रवेश करे ? यदि 'वेदमधीत्य स्नायात्' विधि के अनुसार गृहस्थाश्रम में व्यक्ति प्रवेश करता है, तो प्रस्तुत धर्मजिज्ञासा का विचार घ्यस्त हो जाता है। यदि धर्मजिज्ञासा में प्रवृत्त होता है, तो 'अधीत्य स्नायात्' विधि की बाधा होती है। इस संश्रयात्मक स्थिति का समाधान आचार्यों ने इस प्रकार किया है—

'अघीत्य स्नायात्' विधिवाक्य के 'अघीत्य' पद में 'क्त्वा' प्रत्यय का अर्थ आनन्तर्य नहीं है, जिससे उसका यह अर्थ समभा जाय िक वेदाध्ययन के तत्काल अनन्तर स्नातक हो जावे । तात्पर्यं हुआ — शब्दार्थज्ञानपूर्वंक जैसे ही वेदाध्ययन सम्पन्न हो, उसके तत्काल अनन्तर गुरुकुल-वास छोड़कर स्नातक हो जाना चाहिए, ऐसा अभिप्राय उस विधिवाक्य का नहीं है। 'क्त्वा' प्रत्यय पाणिनि-व्यवस्था [३।४।२१] के अनुसार 'पूर्वंकाल' अर्थ में होता है। इसका तात्पर्य होता है— स्नातक होने से पूर्वंकाल में किसी भी समय वेदाध्ययन सम्पन्न हो जाना चाहिए।

वस्तुतः शब्दार्थज्ञानपूर्वक वेद का अध्ययन केवल शाब्दिक जानकारी तक ही सीमित समभना चाहिए। शास्त्रीय कर्मानुष्ठान की प्रयोगात्मक पद्धित का ज्ञान उतने से सम्पन्न नहीं हो पाता। उसी जानकारी के लिए जैमिनि मुनि ने इस द्वादशाध्यायी मीमांसाशास्त्र का प्रारम्भ किया। अर्थज्ञानसिहत वेदाध्ययन के अनन्तर शास्त्रीय यागादि कर्म की प्रयोगात्मक पद्धित को जानने के लिए मीमांसा-शास्त्र का अध्ययन आवश्यक है। वेदाध्ययन की पूर्ण सम्पन्नता के अन्तर्गत ही इसे समभना चाहिए। गुष्कुल में वास करते हुए ही यह समस्त अध्ययन पूर्ण किया जाता है। इसके अनन्तर स्नातक होने का विधान है। फलतः प्रस्तुत सुत्र के साथ 'वेदमधीत्य स्नायात्' विधि का कोई विरोध नहीं है।

सूत्र के 'धर्मजिज्ञासा' पद में धर्म' शब्द अधर्म का भी उपलक्षण समक्रता चाहिए। अपेक्षित वेदाध्ययनादि के अनन्तर कार्यक्षेत्र में प्रवेश करने के पूर्व जैसे धर्मजिज्ञासा आवश्यक है, वैसे ही अधर्म का जानना भी आवश्यक होता है। धर्म को जानकर उसे अपने जीवन में आचरणरूप से उतारना, व्यक्ति के लिए जैसे

१. वेदमधीत्य स्नायात् । [तुलना करें, मनु० ३।२॥]

अम्युदय का साधन है, उसी प्रकार अधर्म को जानकर अपने आचरण में कभी न आने देना अम्युदय में सहयोगी है। प्रस्तुत शास्त्र इन्हीं के विवेचन के लिए प्रारम्म किया जाता है।।१।।

शिष्य जिज्ञासा करता है, घर्मे विषयक विचार प्रारम्म किया जा रहा है; पर 'धर्मे' क्या है ? यह तो बताना चाहिए ? आचार्य सूत्रकार ने समाधान किया—

### चोदनालक्षणोऽर्थो धर्मः ॥२॥

[चोदनालक्षणः] चोदना—नोदना—प्रेरणा, जिसका लक्षण—साधन एवं चित्त है, ऐसा [अर्थः] अर्थः—क्षास्त्र प्रतिपाद्य अथवा बोधित विषय [धर्मः] धर्म है।

सूत्र में 'चोदना' पद-प्रवत्तंक वाक्य अथवा विधि-वाक्य का निर्देशक है। जिससे कोई पदार्थं लक्षित हो, बोधित हो, अर्थात् जाना जाय, उसे लक्षण कहते हैं। जैसे धूम से अग्नि जाना जाता है, इस प्रकार धूम अग्नि का लक्षण है। इसे करण या साधन भी कहा जाता है। अग्निज्ञान का करण या साधन धूम है। जैसे अग्नि का लक्षण धूम है, ऐसे ही धमं का लक्षण 'चोदना', प्रेरणा अथवा प्रवर्त्तक वाक्य है। प्रवर्त्तक वाक्य है। प्रवर्त्तक वाक्य से धमं लक्षित, बोधित होता है, जाना जाता है। इस प्रकार प्रवर्त्तक वाक्य से जाना गया 'अर्थ' धमं का स्वरूप है। 'अर्थ' का तात्पर्य है—जिसमें सुख का आधिवय हो, और वह दु:ख का जनक न हो।

शास्त्रीय प्रवत्तंक वाक्य में केवल ऐसा सामर्थ्य है, जो वह भूत, वर्तमान, मिवण्यत् सूक्ष्मव्यवहित तथा दूरिस्थित वस्तुतत्त्व का बीध करा सकता है; अन्य किसी इन्द्रिय आदि में ऐसा सामर्थ्य नहीं। यद्यिप अनुमान-प्रमाण तीनों कालों में सूक्ष्मव्यवहित आदि पदार्थ के ग्रहण करने में योग्य माना जाता है, परन्तु पुरुष-प्रयुक्त प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से होनेवाले ज्ञान में पुरुषगत भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा (लोभ) आदि के कारण प्रायः संशय की स्थित बनी रहती है—वह ज्ञान सत्य होगा अथवा मिथ्या? फलप्राप्ति पर ही उसकी सत्यता का निक्चय सम्भव है। परन्तु वैदिक वाक्य अपौरुषेय होने से वहाँ भ्रम-प्रमाद आदि दोषों की सम्भावना न होने के कारण धर्म का यथार्थ ज्ञान तादृश वाक्य द्वारा ही सम्भव है।

सूत्र में 'अर्थ' पद का निर्देश एक विशिष्ट स्थिति का वोघक है। 'अग्निहोत्रं जुहुयात्, सोमेन यजेत' इत्यादि प्रवर्त्तक बौद्धिक वाक्यों के समान 'श्येनेव अभिचरन् यजेत' भी प्रवर्त्तक वाक्य है। श्येनयाग हिंसाफलवाला है। यह अन्य की हिंसा

जैसे किसी ने किसी को कहा—नदी के किनारे वृक्ष पर पाँच फल लगे हैं, जाओ, ले बाओ। यदि वह जाकर फल प्राप्त कर लेता है, तो यह पुरुषोच्च-रित वाक्य यथार्थ है; अन्यथा मिध्या होगा।

२. षड्विंश ब्राह्मण [३।८]।

करने के लिए किया जाना है, अतः व्याख्याकारों ने इसे 'अनर्थ' गहा है। यह अर्थ नहीं। अर्थ वह है, जो कर्ता पुरुष को निःश्रेयस —कल्याण, अतिशय सुखस्थिति के साथ जोड़ता है। स्येनयाग इससे विपरीत है। अतः प्रवर्त्तक वाक्य होने पर भी वह 'अर्थ' फलवाला न होने से 'धर्म' की सीमा में नहीं आता। इस प्रकार के अनर्थ-मूलक प्रवर्त्तक वाक्यों से बोधित तत्त्व धर्म न समक्षा जाय, इसीलिए सूत्र में 'अर्थ' पद का निर्देश किया गया है।

वस्तुतः अभिचार (शत्रु को मारने के लिए विशिष्ट यज्ञादि त्रियानुष्ठान) को वेद में कहीं भी कत्तंव्य कर्म नहीं कहा गया। जो शत्रु को मारना चाहे, उसके लिए यह उपाय मात्र है; हिंसारूप होने के कारण वेदोक्त कर्त्तंव्य से विपरीत है। वेद सर्वत्र अहिंसा को श्रेष्ठ कर्त्तंव्य बताता है। इसलिए 'श्येन' आदि विधि लक्षित होने पर भी 'धर्म' नहीं माने जाते।

यद्यि शास्त्रीय व्यवस्था के अनुसार यह वाक्यभेद नामक दोष माना जाता है, जहाँ एक ही वाक्य के परस्पर विपरीत दो अर्थ किये जायें। प्रस्तुत सूत्र एक वाक्यरूप है; उससे यह दो अर्थ निकालना कि 'ज्योतिष्टोम' धर्म है, तथा 'क्येन' अधर्म है, वाक्यभेद नामक दोष से दूयित है। दोष से बचने के लिए यह मानना चाहिए कि क्येन को भी धर्म स्वीकार किया जाय। इस विषय में आचायों ने व्यवस्था की है। उक्त दोष उन्हीं वाक्यों में माना जाता है, जिनका प्रतिपाद्य विषय (कथ्य अर्थ) केवल उन वाक्यों के द्वारा बोधित हो, अन्य प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से वह न जाना जाता हो। ऐसी स्थित केवल वैदिक वाक्यों में सम्मव है, सूत्रगत वाक्यों में नहीं। सूत्रों में जो अर्थ कहा जाता है, वह अन्य प्रमाणों द्वारा अवगत होता है। अतः सूत्रगत वाक्य में उक्त दोष की उद्भावना निर्मूल है। ऐसे सूत्रों में यही समफना चाहिए कि वहाँ दो भिन्न' वाक्यों से कहे जाने वाले पूरे अर्थ का एकदेश कथन किया गया है।

इस विवेचन के अनन्तर भी यह स्पष्ट नहीं हुआ कि वह 'धमं'-तत्त्व क्या है जिसका निर्देश इस सूत्र द्वारा किया गया ? गोदोहन आदि द्रव्य तथा यागादि कियानुष्ठान को भी धमं कहा जाता है, जो केवल उसके साधन हैं। मीमांसाशास्त्र में वस्तुतः उस धमं को 'अपूर्व' पद से कहा गया है, जो प्रवत्तंक वाक्य (चोदना) से लक्षित होता है। वह विभिन्न शास्त्रों में 'अदृष्ट' पद से भी कहा जाता है, जो 'धमं' तथा 'अधमं' रूप है। ज्योतिष्टोमादि से जन्य धमं है, जो कर्ता पुरुष को कल्याण के साथ जोड़ता है। एवं दयेनादि से जन्य 'अधमं' है, जो कर्ता को अकल्याण, अनिष्ट के साथ जोड़ता है। एकतः गोदोहन आदि द्रव्य तथा यागानुष्ठान

दो मिन्न वाक्य इस प्रकार निर्देश्य हैं---चोदनालक्षण एव घर्मः, न इन्द्रि-यादिप्रमाणलक्षणः धर्मः । अर्थ एव धर्मः, न अनर्थो धर्मः ।

जादि किया उस अपूर्वसंज्ञक धर्म के साधनमात्र हैं; साक्षात् धर्म नहीं। अतः इनके लिए धर्म पद का प्रयोग औपचारिक ही समक्षना चाहिए, मुख्य नहीं, क्योंकि गोदोहन आदि में फल-साधनता प्रत्यक्षादि प्रमाण का विषय नहीं है, उसमें भी प्रवर्त्तक वाक्य (चोदना) ही प्रमाण है। गोदोहन आदि द्रव्य एवं यागानुष्ठान आदि किया को धर्म क्यों कहा जाता है, इसका उपपादन आगे हुआ है। कुमारिल मट्ट ने इस सूत्र पर क्लोकवार्त्तिक में लिखा है—

द्रव्य-िकया आदि घर्म हैं, इसकी स्थापना आगे की जाएगी। यद्यपि द्रव्य-िकया आदि इन्द्रियग्राह्य हैं, पर इन्द्रियग्राह्य होने के कारण उनको धर्म माना जाता हो, ऐसी बात नहीं है। द्रव्य-िकया आदि श्रेय:-साधन हैं, यह तथ्य सदा वेद से जाना जाता है। इसी आधार पर इनको घर्म माना गया है। इसलिए 'धर्म' इन्द्रिय आदि का विषय नहीं है। वह केवल वैदिक विधिवाक्य द्वारा बोधित होता है।।।।।

शिष्य जिज्ञासा करता है, धर्म के अस्तित्व में प्रत्यक्ष आदि अन्य प्रमाण प्रवृत्त होते हैं ? या नहीं ? इस संशय का समाधान होना चाहिए। समाधान की भावना से आचार्य सुत्रकार ने कहा—

#### तस्य निमित्त<sup>२</sup>परीष्टिः ।।३॥

[तस्य] उस (धर्म)की [निमित्तपरीष्टिः] निमित्तविषयक परीक्षा (प्रारम्भ की जाती है)।

धर्मविषयक यथार्थज्ञान का निमित्त—करण अथवा साधन क्या है ? इसकी परीक्षा अवक्य होनी चाहिए। धर्म के अस्तित्व में केवल वैदिक विधिवाक्य प्रमाण है, अन्य प्रत्यक्षादि नहीं; इस सिद्धान्त की परिपुष्टि के लिए तर्क एवं उपयुक्त

इव्यक्तियागुणादीनां वर्मत्वं स्थापियव्यते।
तेवामंन्द्रियकत्वेऽपि न ताद्र्य्येण वर्मता ॥१३॥
श्रेयःसाधनता ह्यं वां नित्यं वेदात् प्रतीयते।
ताद्र्य्येण च धर्मत्वं तस्मान्नेन्द्रियगोचरः॥१४॥

२. हलायुधकृत 'मीमांसाशास्त्रसर्वस्व' में सूत्रपाठ है—'तस्य निमित्तं परीष्टिः'। अर्थ किया है—घर्म का निमित्त—प्रमाण चोदना है, उसका परीक्षण इस पाद में किया जाता है। अर्थ में कोई विशेष भेद नहीं।

१ 'परीष्टिः' पद—'परि' उपसर्गपूर्वक गत्यर्थक 'इष' धातु से 'मतेरिनच्छार्थस्य युज् वक्तव्यः' वार्त्तिक [ण्यासश्चन्यो युज् (३।३।१०७) सूत्र पर पठित] से 'युज्' प्रत्यय प्राप्त होता है। परन्तु इसी सूत्र पर आगे पठित—'परेवी' इस वार्त्तिक से वैकल्पिक 'क्तिन्' प्रत्यय होकर सिद्ध होता है।

सत्साधनों द्वारा विचार किया जाना अपेक्षित है ।

वस्तुत: अभी तक यह केवल प्रतिज्ञारूप कहा है कि घर्म में प्रमाण, प्रत्यक्षादि न होकर केवल विधिवास्य हैं। अब प्रसंगप्राप्त उसकी परीक्षा की जायगी कि उक्त कथन कहाँ तक युक्तियुक्त एवं सप्रमाण है।।३।।

गतसूत्र में प्रतिज्ञात परीक्षा का प्रारम्भ करते हुए, धर्म के अस्तित्व में प्रत्यक्ष प्रमाण की प्रवृत्ति का निषेघ करने की भावना से सूत्रकार सूत्र का अवतरण करता है—

# सत्सम्प्रयोगे पुरुषस्येन्त्रियाणां बुद्धिणन्म तत् प्रत्यसम्, अनिमित्तं विद्यमानोपलम्मनत्वात्' ॥४॥

[इन्द्रियाणाम्]इन्द्रियों का [सत्सम्प्रयोगे]विद्यमान वस्तु के साथ सम्प्रयोग-सम्बन्ध होने पर [पुरुषस्य] पुरुष को जो [बुद्धिजन्म] ज्ञान उत्पन्न होता है, [तत्] वह [प्रत्यक्षम्] प्रत्यक्ष है [अनिमित्तम्] कारण नहीं है (धर्म के जानने में) [विद्यमानोपलम्भनत्वात्] विद्यमान की उपलब्धि का कारण होने से।

चक्षु आदि इन्द्रियाँ प्रत्यक्ष प्रमा के साधन हैं, वर्मविषयक प्रमा के साधन होने में असमर्थ हैं। विद्यमान वस्तु का ही ग्रहण करने के कारण इन्द्रियाँ अपूर्व-संज्ञक धर्म के ग्रहण करने में अयोग्य हैं, क्योंकि धर्म का सद्भाव ज्ञानकाल में नहीं है। धर्मज्ञान में प्रत्यक्ष की प्रवृत्ति न होने से प्रत्यक्षमूलक अनुमान, उपमान, अर्थापत्ति आदि प्रमाणों का भी धर्मज्ञान के प्रति साधनता का निराकरण हो जाता है।

प्रश्न होता है, ज्योतिष्टोम आदि यागानुष्ठान से पूर्व जब तक तज्जन्य अपूर्व (धर्म) उत्पन्न नहीं होता, तब तक उक्त प्रत्यक्ष प्रमाण की धर्मज्ञान में अयोग्यता का कहना युक्त है, परन्तु यागानुष्ठान के अनन्तर जब अपूर्व (धर्म) उत्पन्न हो जाता है, तब उसकी विद्यमानता सर्वस्वीकृत होने से धर्मज्ञान में प्रत्यक्ष की प्रवृत्ति होनी चाहिए। सूत्रगत हेतु (विद्यमानोपलम्मनत्वात्) से स्पष्ट है—प्रत्यक्ष से विद्यमान अर्थ की उपलब्धि होना ज्ञास्त्रकार स्वीकार करता है।

इसके उत्तर में जानना चाहिए, यागानुष्ठान-कत्ता आत्मा में अपूर्व (धर्म) उत्पन्न होता है। अन्य शास्त्रों में इसे धर्म-अधर्म, संस्कार, आशय आदि नामों से कहा गया है। यह एक सर्वमान्य शास्त्रीय व्यवस्था है-किसी एक आत्मनिष्ठ गुण या धर्म का प्रत्यक्ष अन्य किसी आत्मा द्वारा नहीं किया जा सकता। तब यागकर्षू - आत्मनिष्ठ अपूर्व का प्रत्यक्ष अन्य किसी आत्मा द्वारा किया जाना अशव्य है।

१. रामेश्वर सूरि विरचित 'जैमिनिसूत्रवृत्ति' में पाठहै—'विद्यमानोपलस्भात्'। २. तुलना करें, गीतमीय न्यायसूत्र, १।१।४, १४।।

यहाँ स्वभावतः प्रश्न होता है—क्या स्वयं यागकर्ता को स्वात्मनिष्ठ अपूर्व का प्रत्यक्ष हो जाता है ? उत्तर स्पष्ट है—नहीं होता । यागकर्ता को भी स्वात्म-निष्ठ अपूर्व का प्रत्यक्ष नहीं होता । अपूर्व वाह्य अथवा आन्तर इन्द्रिय द्वारा सर्वथा अग्राह्य है । अपूर्व पूर्णेष्ट्प से अतीन्द्रिय अर्थ है । अनुष्ठाता को भी यागानुष्ठान सम्पन्न हो जाने पर जो यह ज्ञान होता है कि मुक्त आत्मा में यागजन्य अपूर्व धर्म उत्पन्न हो गया है, यह ज्ञान विधिवाक्य के बल पर ही होता है, याग सम्पन्न होने पर उत्पन्न होता हुआ अपूर्व कभी किसी को प्रत्यक्ष नहीं होता । विधिवाक्य आप्तोपदेश है, अतः धर्म केवल शब्दप्रमाण से बोधित या लक्षित होता है, फलतः द्वितीय सुत्र का कथन पूर्ण रूप से यथार्थ है ।

इस विवरण के अनुसार प्रस्तुत सूत्रोक्त हेतु [विद्यमानोपलम्भनत्वात्] का यह अर्थ समभना होगा—इन्द्रियग्राह्य विद्यमान अर्थ की ही चक्षु आदि इन्द्रियों से उपलब्धि होती है, अतीन्द्रिय अर्थ की नहीं। विद्यमान भी अपूर्व अतीन्द्रिय होने से केवल चोदनागम्य माना जाता है।

प्रत्यक्ष लक्षण के विषय में प्रस्तुत सुत्र केवल इतना निर्धारण करता है कि इन्द्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष दोनों की विद्यमान अवस्था में ही सम्भव है, अविद्यमान अवस्था में नहीं। ज्ञान, अथवा ज्ञान का उत्पन्न होना या इन्द्रियार्थ-सन्निकर्ष आदि के अवघारण में सुत्र का कोई तात्पर्य नहीं है। इन्द्रियार्थ-सन्निकर्ष होने पर ही प्रत्यक्ष होता है, यह निश्चय करना ही सूत्र का तात्पर्य है। एक वाक्य अथवा कथन के द्वारा विविध विषयों का निर्धारण करने के प्रयास में वाक्यभेद होता है, जो शास्त्र में दोष माना गया है। वस्तुतः जब एक व्यक्ति 'ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत' इस वाक्य को पढ़ता है, उस समय ज्योतिष्टोम के अनुष्ठान से जन्य अपूर्वसंज्ञक धर्म अविद्यमान रहता है। अध्येता की यागानुष्ठान में प्रवृत्ति तबतक सम्भव नहीं, जबतक उसे यह निश्चय न हो जाय कि यागानुष्ठानजन्य धर्म उसको निःश्रेयस् (स्वर्गसुख) के साथ संयुक्त कर देगा। इस निश्चय के लिए प्रत्यक्ष आदि प्रमाण उस दशा में सर्वथा असमर्थ हैं, जैसा कि सूत्र द्वारा बताया गया। उस समय केवल उक्त विधिवाक्य यह निश्चय कराने में समर्थ है, यह निश्चय ही अध्येता को यागानुष्ठान में प्रवृत्त करता है। यागानुष्ठान के अनन्तर उत्पन्न धर्म, शब्देतर प्रत्यक्षादि प्रमाणों से ग्राह्य है, या नहीं ? इत्यादि प्रश्न का उभारता निष्प्रयोजन है ॥४॥

शिष्य जिज्ञासा करता है, घम के अस्तित्व में प्रत्यक्ष आदि प्रमाण स्वीकार नहीं किये जाते। शब्दप्रमाण भी इस विषय में कारगर दिखाई नहीं देता, क्योंकि शब्द और अर्थ की उत्पत्ति के अनन्तर—अमुक शब्द अमुक अर्थ का बोघक माना जाय, यह पुरुषकित्पत संकेत पर आधारित है। अतः शब्द की अर्थबोघकता पुरुषकित्पता के अधीन होने से, पुरुषगत भ्रम-प्रमाद आदि दोषों के कारण—जैसे प्रत्यक्ष

ज्ञान शुक्तिकादि स्थल में व्यभिचरित हो जाता है, ऐसे ही—शब्दगम्य ज्ञान की सत्यता में व्यभिचार की सम्भावना हो सकती है। अतः वर्म में विधिवाक्य को भी निर्भ्रान्त प्रमाण माना जाना अयुक्त होगा। जो क्या यह मान लेना चाहिए कि धर्म के अस्तित्व में प्रमाण का सर्वथा अभाव है ? आचार्य सूत्रकार ने कहा—ऐसा नहीं। क्योंकि—

## औत्पत्तिकस्तु शब्दस्यार्थेन सम्बन्धस्तस्य ज्ञानमुपदेशोऽव्यतिरेक-श्चार्थेऽनुपलव्धे तत्प्रमाणं बादरायणस्यानपेक्षत्वात् ॥४॥

[शब्दस्य] शब्द का [अर्थेन] अर्थ के साथ [सम्बन्धः] सम्बन्ध [तु] तो [औत्पत्तिकः] नित्य — नैसर्गिक है । [तस्य] उसके [धर्म के] [ज्ञानम्'], ज्ञान का साधन [उपदेशः] उपदेश (विधिवाक्य) है । [च] और उस (ज्ञानसाधन विधिवाक्य) का [अव्यतिरेकः] कभी विपर्यय नहीं होता । [तत्] वह विधिवाक्य [अनुपलब्धे] अनुपलब्ध — अतीन्द्रिय [अर्थे] अर्थ में [प्रमाणम्] प्रमाण है, [बादरायणस्य] बादरायण आचार्य के मत में, [अनपेक्षत्वात्] अन्य की अपेक्षा से रहित अर्थात् स्वतःप्रमाण होने के कारण ।

सूत्र के 'औत्पत्तिक' पद का अर्थ व्याख्याकार आचार्यों ने 'नित्य' अथवा 'स्वाभाविक' किया है। 'अग्निहोत्रं जुहुयात् स्वर्गकामः' इत्यादि वैदिक वाक्यों का अपने उन-उन प्रतिपाद्य अर्थों के साथ शक्तिरूप मस्वन्ध नित्य है। ये वाक्य त्रिकाल में भी उस अर्थ का व्यभिचार नहीं करते, अर्थ का अन्यथा बोधन नहीं करते। यद्यपि लोक में 'पर्वतो वह्निमान्' (पहाड़ में आग है) यह सुनकर भी, जब

यहाँ सूत्रगत 'ज्ञानम्' पद करणार्थक ल्युट् प्रत्ययान्त है—'ज्ञायतेऽनेनेति, ज्ञानम्' जिससे जाना जाय, अर्थात् ज्ञान का साधन ।

२. ऐसा अर्थ आपाततः विपरीत प्रतीत होता है। व्याख्याकारों ने सुभाया— 'उत्पत्ति' पद लक्षणा वृत्ति से 'स्वभाव' अर्थ को कहता है। जो स्वयं उत्पन्त न होकर अन्य की उत्पत्ति के लिए हितकर एवं अनुकूल हो, वह नित्य एवं स्वाभाविक ही होगा। अर्थ और शब्द का वाच्य-वाचकभाव नित्य सम्बन्ध शब्दोच्चारण द्वारा अर्थ्यभिचिरत अर्थबोध को उत्पन्त करता है। अथवा सर्ग के उत्पत्तिकाल से ही शब्द और अर्थ का वाच्य-वाचक-सम्बन्ध नियत है। इसमें यह भाव अन्तिहित है कि सर्गादिकाल में आदिमानव ब्रह्मा द्वारा वेदशब्दों से अर्थ के संकेतरूप में यह सम्बन्ध नियत किया गया हो। अतः 'औत्पत्तिक' पद का 'नित्य' अर्थ साधार है।

अमुक शब्द अमुक अर्थ के बोध न कराने में शक्त है, यह अर्थ और शब्द का वाच्य-वाचक-सम्बन्ध ही 'शिक्त' कहा जाता है।

तक श्रोता प्रत्यक्ष से आग न देख ले, उसकी सत्यता में सन्देह बना रहता है। इससे ज्ञात होता है, शब्द अपने प्रामाण्य के लिए प्रत्यक्ष आदि की अपेक्षा रखता है। यह स्थिति धर्मज्ञान में केवल विधिवाक्य को प्रमाण माने जाने के लिए चुनौती है। यहाँ भी सन्देह की सम्भावना बनी रह सकती है। तथापि सूत्रकार ने सूत्र में 'अनुपलब्धे अर्थें' पदों को रखकर इस सम्भावना का निराकरण कर दिया है।

लौकिक वाक्य में प्रतिपाद्य अर्थ इन्द्रियग्राह्य होने से, शब्द द्वारा अर्थ को जान लेने पर भी प्रत्यक्ष से जान लेने की उत्सुकता बनी रहती है, क्योंकि लौकिक वाक्य का प्रवक्ता पुरुष भ्रम-प्रमाद आदि दोषों से युक्त हो सकता है; वहाँ शब्द के अप्रामाण्य का सन्देह सम्भव हैं। परन्तु वैदिक विधिवाक्य जिस अर्थ का उपपादक करता है, वह शब्देतर प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से सर्वथा अनुपलव्य हैं; शब्द से अतिरिक्त अन्य किसी प्रमाण की प्रवृत्ति वहाँ सम्भव नहीं। अतः उस अर्थ को प्रत्यक्षादि प्रमाणों से जानने की उत्सुकता का प्रकृत ही नहीं उठता। वैदिक वाक्य के अपौरुषेय होने से वहाँ भ्रम आदि दोषों की सम्भावना भी नहीं। इसी कारण धर्मज्ञान का साधन विधिवाक्यरूप उपदेश सदा अव्यभिचारी होता है। उसके प्रतिपाद्य अर्थ में कभी किसी प्रकार का विपर्यय नहीं आता। ऐसा वह विधिवाक्य अनुपलब्ध—अतीन्द्रिय अर्थ में प्रमाण है। वैदिक विधिवाक्यरूप शब्दप्रमाण की यह स्थिति बादरायण आचार्य को अभिमत है। क्योंकि वैदिक वाक्य अपने प्रामाण्य में अन्य किसी की अपेक्षा नहीं रखता; वह स्वतःप्रमाण है।

उक्त तीन सूत्रों [३-५] की व्याख्या आचार्य उपवर्ष ने अन्य प्रकार की है। तीसरे सूत्र में 'न' का अध्याहार करके आचार्य का कहना है— धर्मज्ञान के निमित्त की परीक्षा नहीं करनी चाहिए। मीमांसा में प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति, अभाव (अनुपलिब्ध) ये छह प्रमाण स्वीकृत हैं, जो शास्त्र व लोक में प्रसिद्ध हैं। इन्हीं में एक 'शब्द' प्रमाण है; वैदिक विधिवाक्यों का उसी में समावेश है। सभी प्रमाणों का प्रामाण्य उनके यथार्य प्रयोग पर आधारित है। प्रयोक्ता भी भ्रम, प्रमाद आदि दोषों से रहित होना चाहिए।

चक्षु आदि इन्द्रिय तथा अन्य प्रत्यक्ष साधनों के दोषपूर्ण होने पर प्रत्यक्ष का प्रामाण्य दूषित होगा। इन्द्रियार्थसन्निकर्षजन्य ऐसा ज्ञान प्रत्यक्ष न होकर प्रत्यक्षामास ही होगा। अनुमानका प्रामाण्य, हेत्वामास आदि दोषों से रहित होने पर मान्य होता है। उपमानका प्रामाण्य भी सदृश्यज्ञान में कोई दोष व न्यूनता न

१. वेदान्त ब्रह्मसूत्र के प्रारम्भिक तीसरे सूत्र 'शास्त्रयोनित्वात्' द्वारा बादरायण आचार्ष ने यह स्पष्ट किया है कि अज्ञेय अतीन्द्रिय अर्थ के जानने के लिए नित्य वेदवाक्य ही प्रमाण माना जाता है, क्योंकि सर्वज्ञ सर्वशिक्त ब्रह्म वेदशास्त्र का उपदेष्टा है।

होने पर स्वीकार किया जाता है। शब्द के प्रामाण्य के लिए उसके उपदेष्टा का 'आप्त' होना आवश्यक है। जैसे लौकिक वाक्य का प्रामाण्य, उपदेष्टा के आप्त होने पर आधारित है, इसी प्रकार वैदिक वाक्य का उपदेष्टा परम आप्त परमेश्वर है; वहाँ भ्रम, प्रमाद आदि दोष की नितान्त सम्भावना नहीं। ऐसी दशा में धर्म- ज्ञान के निमित्त की परीक्षा करना आवश्यक होगा। आप्तोपदिष्ट वैदिक वाक्य उसका असंदिग्ध निमित्त है।

यहाँ जिज्ञासा होती है—'अग्निहोत्रं जुहुयात्'' अथवा 'ज्योतिष्टोमेन यजेत' एवं 'कलञ्जं न भक्षयेत्' इत्यादि समस्त विधि-निषेध वाक्य ब्राह्मण आदि ग्रन्थों के हैं, जिनके प्रवक्ता अस्मदादि सदृश मानव व्यक्ति हैं। यद्यपि वे उच्च कोटि के लोककर्ता पुरुषों में हैं, फिर भी उनमें भ्रम, प्रमाद आदि दोषों का होना सम्भव है, अतः धर्मज्ञान के निमित्त की परीक्षा होनी चाहिए।

इस विषय में आचार्य उपवर्ष के कथन का तात्पर्य है — शब्द का प्रामाण्य सर्वत्र उपदेष्टा की आप्तता पर निर्मर है। भले ही उनत विधि-निषेध वाक्यों का उपदेष्टा परम आप्त परमेश्वर न हो, पर जो अतिमानव उपदेष्टा हैं, उनकी आप्तता में संशय व विश्वास, उनके प्रति अश्रद्धा व श्रद्धा होने पर निर्मर है। यद्यिष श्रद्धा, आप्तता व प्रामाण्य का निर्णायक नहीं; उस दक्षा में विधिवाक्यों द्वारा प्रतिपादित अर्थ का मूल परमेश्वरोक्त वेद में देखना होगा। जो अंश वेदानुकूल है, वह अर्थ होने से अधमं है। इसी आक्षय के आधार पर सूत्रकार जैमिनि ने पञ्चम सूत्र में बादरायण आचार्य की सहमित का उल्लेख किया है। फलतः धर्मज्ञान के निमित्त की परीक्षा करना निष्प्रयोजन है।

यदि ऐतरेय अदि ब्राह्मणों के मानव-प्रोक्त होने से उनमें श्रमादि दोष के सम्भव होने के कारण उनके प्रामाण्य में सन्देह हो सकता है, तो उसके निवारण के लिए वेदमूलकता का आश्रय लिया जा सकता है ? इससे उक्त विधि-निषेध आदि वाक्यों की प्रामाणिकता के लिए आप्तोक्त होने की रेखा परम आप्त परमेदवर तक पहुँच जाती है। अतः उनका प्रामाण्य निर्श्वान्त हो जाता है। तब धर्मज्ञान के निमित्त की परीक्षा करना व्यर्थ है; वह विधि आदि वाक्यों द्वारा असन्दिग्ध रूप में जान लिया जाता है, जो वाक्य 'शब्द' प्रमाण-रूप है, जिसे स्वीकृत छह प्रमाणों में गिना गया है।

आचार्य उपवर्ष के अनन्तर होनेवाले शबर स्वामी, कुमारिल मट्ट, प्रभाकर आदि मीमांसकों को यह सन्देह सदा सताता रहा प्रतीत होता है कि यदि विधि-

१. कौशी० बा० ४।१४॥ काण्ड सं० ६।७॥

२. तुलना करें, तां० ब्रा० १६।१।२॥

वाक्यों को आप्तोक्त माना गया, तो वे आप्त मानव हो सकते हैं, और मानव में स्वभाव-दौर्बल्य से भ्रम, प्रमाद आदि दोषों का उभरना अनायास प्राप्त है। ब्राह्मणादिगत विधिवाक्यों को परम आप्त परमेश्वरोक्त मानना सम्भव न था, अतः इन आचार्यों ने विधिवाक्यों के प्रामाण्य के लिए आप्तोक्तता के आधार को हटाकर, शब्द-अर्थ और उनके सम्बन्ध की नित्यता को आधार ठहराया, उसी के अनुसार प्रस्तुत सूत्रों का व्याख्यान किया जिसके लिए 'औत्पत्तिकः' पद का 'स्वाभाविकः. नित्यः' अर्थ करना उदाहरण है।

शब्द, अर्थ और उनका सम्बन्ध, तीनों को नित्य स्वीकार किये जाने से शब्दप्रामाण्य के लिए आप्त प्रवक्ता की जड़ ही उखड़ जाती हैं। वैदिक शब्द नित्य है,
उसका प्रेरिता या प्रवक्ता कोई नहीं। अर्थ, यह सब संसार है, शब्द के अर्थ रूप
में वस्तुमात्र का व्यवहार होता है। यह सब भी नित्य है। इस प्रकार वेदशास्त्र का प्रेरिता व जगत् का स्रष्टा अमान्य हो जाता है। यह स्थित सुत्रकार
जीमिनि को अभिमत प्रतीत नहीं होती, क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जैमिनि
के उस लेख का विरोध होता है, जो उसने शब्द-प्रामाण्य के लिए प्रस्तुत सूत्र
में बादरायण की सहमित का उल्लेख किया है। सहमित तभी सम्भव है, जब
शब्दप्रामाण्य का आधार आप्तोक्तता को माना जाए। बादरायण ने वेदान्त के
तृतीय सूत्र में ब्रह्म को शास्त्र (वेद) का योनि (कारण) माना है, जो उसके
प्रामाण्य का आधार है। शबर स्वामी आदि मध्यकालिक आचार्यों ने इस तथ्य की
उपेक्षा की है। इस विचार में ईस्वर का अस्तित्व भी अमान्य हो जाता है।

सर्ग के प्रारम्भिक काल में आदिपुरुष ब्रह्मा द्वारा वेद के शब्दों से वस्तुओं के नाम रक्खे गये; यह मनु ने अपने धर्मेशास्त्र में बताया है। इससे स्पष्ट होता है अमुक शब्द अमुक अर्थ (वस्तु) का बोधक हो, ऐसा संकेत सर्गादिकाल में निर्धारित किया गया। 'गो' पद अमुक प्राणी का वाचक हो; 'अश्व' पद अमुक का; इस प्रकार लोक व्यवहार की सिद्धि के लिए यह संकेत किया गया। इसी के अनुसार बाच्य-बाचकभाव-सम्बन्धरूप शक्ति 'पद' में निहित रहती है, जो पद का

१. हलायुधकृत 'मीमांसाशास्त्रसर्वस्व' की प्रस्तुत सूत्र-व्याख्या में सूत्र के 'औत्पत्तिकः' पद का अर्थ 'अनित्य' किया है। वहाँ का पाठ है— ""
साधनार्थिमदं सूत्रम्। अस्यार्थः— औत्पत्तिकोऽनित्यः शब्दार्थसम्बन्धः तस्य धर्मस्य निमत्तं पूर्वसूत्रे समासान्तर्गतो निमित्तशब्द इहानुषज्यते।' सम्भव है, यह पदप्राप्त अर्थ उपवर्ष की व्याख्या के अनुसार किया गया हो। शब्द को नित्य मानकर, अर्थ के साथ उसके सम्बन्ध को अनित्य मानने में कोई अनिवार्य बाधा नहीं है।

२. द्रष्टव्य--मनुस्मृति, १।२१॥

उच्चारण व दर्शन होने पर नियत अर्थ का बोघ करातो है। शब्द के नित्य होने पर भी अर्थ के साथ उसका सम्बन्ध संकेत-कृत है, अतः नित्य नहीं माना जाना चाहिए। यह आचार्य उपवर्ष का विचार है।

गत अधिकरण में शब्द, अर्थ और उनके परस्पर सम्बन्ध की नित्यता का कथन किया गया। परन्तु शब्द की नित्यता में आचार्यों का विसंवाद है। शब्द नित्य है, या अनित्य ? इसका निर्णय करने के लिए प्रस्तुत अधिकरण का प्रारम्भ किया। मीमांसा में 'शब्द अनित्य है' यह पूर्वपक्ष है, 'शब्द नित्य है' यह उत्तर पक्ष। प्रथम पूर्वपक्ष का उपपादन सुत्रकार ने प्रारम्भ किया—

### कर्में के तब दर्शनात् ॥६॥

[कर्म] किया गया, अर्थात् जन्य है (शब्द), [एके] कितपय आचार्य ऐसा मानते हैं। [तत्र] शब्द की उत्पत्तिके विषय में [दर्शनात्] देखे जाने से (प्रयत्न के)। अथवा, शब्दोच्चारण के प्रयत्न के अनन्तर शब्द के [दर्शनात्] उपलब्ध होने से।

कतिपय आचार्यों का विचार है, शब्द उत्पन्न किया जाता है, क्योंकि उसकी उत्पत्ति के लिए प्रयत्न किया जाना देखा जाता है।

शब्द दो प्रकार का है—वर्णात्मक और घ्वन्यात्मक। शब्द का पहला प्रकार मानव द्वारा उच्चिरित होता है। आभिधानिक आचार्यों ने बताया— जब कोई व्यक्ति कुछ कहना या बोलना चाहता है, तब आत्मा बुद्धि द्वारा वाच्य अर्थों को विचारकर बोलने की इच्छा से अन्तःकरण मन को प्रेरित करता है, शरीर में हरकत करता है, उससे प्राणवायु प्रेरित होकंर मुख के कण्ठ, तालु आदि स्थानों में टकराता हुआ यथाकम वर्णसमुदाय—शब्द के रूप में उच्चिरित होता है। आत्मा की इच्छा के अनुसार आन्तर और बाह्य करणों का यह समस्त प्रयत्नसाध्य व्यापार शब्दीच्चा-रणरूप में शब्द की उत्पत्ति को स्पष्ट करता है।

घ्वन्यात्मक शब्द मानवेतर प्राणी तथा घण्टा, वेणु, वीणा, मृदंग आदि के सहयोग से उत्पन्न हुआ माना जाता है। वर्णात्मक शब्द न होने की दशा में मानव-मुख द्वारा उच्चरित शब्द भी घ्वन्यात्मक माना जाता है। स्पष्ट है, यह दोनों प्रकार का शब्द प्रयत्नसाध्य देखे जाने से अनित्य है।

श. आत्मा बुद्धचा समेत्यार्थान् मनो युंक्ते विवक्षया ।
 मनः कायाग्निमाहन्ति स प्रेरयित मास्तम् ।
 मास्तस्तूच्चरन् मन्दं ततो जनयित स्वरम् ॥

<sup>—</sup>पाणिनीय शिक्षा (श्लोकात्मिका)

इस कारण भी अनित्य है---

#### अस्थानात् ॥७॥

[अस्थानात्] स्थिर न होने से।

उच्चारण से पूर्व ग्रब्द उपलब्ध नहीं होता; उच्चारण के अनन्तर क्षणमात्र में नष्ट अथवा अनुपलब्ध हो जाता है। शब्द के विषय में यह कहना भी अनुपपन्न है कि वह विद्यमान रहता हुआ उपलब्ध नहीं हो रहा। क्योंकि विद्यमान वस्तु की अनुपलब्धि में व्यवधान आदि कारण यहाँ कोई दिखाई नहीं देता, इसलिए अस्थिर (उत्पत्ति-विनाशशील) होने से शब्द को अनित्य मानना संगत है।

शब्द के अनित्य होने का अन्य कारण है-

#### करोतिशब्दात् ॥८॥

[करोतिशब्दात्] 'करोति' क्रियापद (शब्द) के प्रयोग से (शब्द के विषय में)।

घर बनाने के लिए जैसे लोक में 'घटं करोति' पदों का प्रयोग होता है, ऐसे ही शब्द के विषय में प्रयोग होता है—'शब्दं करोति'। 'कृब्' घातु का अर्थं नव-निर्माण हैं; जो अब तक नहीं है, उसका नव-निर्माण, नवीन रूप में रचना। यह व्यवहार व प्रयोग अनित्य अर्थों के लिए नियत है। अतः शब्द को अनित्य मानना न्याय्य होगा।

इस कारण से भी शब्द अनित्य है-

### सत्त्वान्तरे चे यौगपद्यात् ॥६॥

[सत्त्वान्तरे] अन्य पुरुष में (शब्द की) [च] और अथवा विभिन्न देश में [यौगपद्यात्] युगपत् अर्थात् समान काल में उपलब्धि होने से (शब्द अनित्य है)।

सूत्र में 'च' पद से 'देशान्तर' की पूर्ति कर लेनी चाहिए। विभिन्न देशों में अनेक व्यक्तियों को समानकाल में 'गाय ले आओ' (गामानय) आदि समान पदों की उपलब्धि होती है। मथुरा में देवदत्त ने अपने शिष्य को कहा—'गामानय'। उसी समय पाटलिपुत्र में यज्ञदत्त ने अपने पुत्र को कहा—'गामानय'। विभिन्न स्थानों में अनेक व्यक्तियों द्वारा उच्चिरित शब्द की यह स्थिति शब्द के अनित्यस्व को सिद्ध करती है। शब्द को नित्य माननेवाले आचार्य लाघव के कारण शब्द के एकत्व को भी स्वीकार करते हैं। एक ही शब्द विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विभिन्न स्थलों में एक-साथ प्रयुक्त हो, यह व्यवहार्य प्रतीत नहीं होता। उच्चिरत एकदेशी

रामेश्वर सूरि विरचित 'सुबोधिनी' नामक जैमिनि-सूत्रवृत्ति के सूत्रपाठ में 'च' पद नहीं है।

शब्द में उत्कृष्ट (महत्) परिणाम की कत्पना निर्युक्तिक है। जो शब्द जहाँ उज्ब-रित होता है, वह अपने रूप में एक इकाई है। अनेक देशों में अनेक व्यक्तियों द्वारा समान काल में उच्चरित शब्द अनेक हो सकते हैं, एक नहीं। इसी कारण वे अनित्य हैं।

इस कारण भी शब्द अनित्य है-

#### प्रकृतिविकृत्योश्च ॥१०॥

[प्रकृतिविकृत्योः] प्रकृति-विकृति से [च] भी (शब्द अनित्य है)। वर्णों एवं शब्दों में प्रकृति-विकारभाव देखा जाता है। जहाँ प्रकृति-विकारभाव है, वह निश्चित अनित्य है। जैसे सुवर्ण का विकार कुण्डल एवं मृत् का विकार घट आदि अनित्य हैं, वैसे ही 'दिध-अत्र' में 'दिध' के 'द्द' का 'य्' विकार होकर 'दघ्यत्र' प्रयोग होता है। यह विकार शब्द की अनित्यता का साधक है। प्रकृति-विकार में परस्पर सावृश्य देखा जाता है। सुवर्ण-कुण्डल, मृद्-घट, काष्ठ-यूप आदि में जैसे परस्पर सावृश्य है, इसी प्रकार 'द्द' और 'य्' में दोनों का ताजुस्थान होना, तथा स्पष्ट और ईथत्स्पृष्ट प्रयत्नरूप सावृश्य है। यह स्थित इनके प्रकृति-विकारभाव को स्पष्ट कर अनित्यत्व को सिद्ध करती है।।१०।।

अन्य वक्ष्यमाण कारण से भी शब्द अनित्य है---

### वृद्धिश्च कर्त्तुं भूम्नाऽस्य ॥१९॥

[वृद्धिः] बढ़ोतरी है [च] और [कर्त्तृ भूम्ना] कर्ताओं के बहुत होने से [अस्य] इसकी (शब्द की)।

शब्द उच्चारण करनेवाले बहुत व्यक्ति जब मिलकर एकसाथ उच्चारण करते हैं, तब एक व्यक्ति द्वारा किये गये उच्चारण की अपेक्षा सामूहिक उच्चारण में शब्द की वृद्धि—बढ़ोतरी—महत्ता अनुभव होती है; अर्थात् वह शब्द ऊँचे स्वर में सुनाई देता है। शब्द का इस प्रकार मन्द और तीव स्वर उसकी अनित्यता का साधक है। एकमात्र नित्य वस्तु मन्द भी हो और तीव भी, यह सम्भव नहीं।

उच्चारण-विषयक ऐसे सामूहिक प्रयत्न को शब्द का अभिव्यंजक नहीं माना जा सकता। क्योंकि अभिव्यंजक चाहे अल्प हो या महान्, वह अभिव्यंज्ज चाहे एक स्वरूप को नहीं बदल सकता। घट आदि पदार्थ के अभिव्यंजक प्रदीप, चाहे एक हो, या सहस्र हों, घट का स्वरूप प्रत्येक दशा में समान दिखाई देता है। फलतः शब्द के उच्चारण में पुरुष का प्रयत्न शब्द का उत्पादक है, अभिव्यंजक नहीं। अतः शब्द को अनित्य मानना प्रमाणसिद्ध है। ऐसी स्थिति में शब्द-अर्थ के सम्बन्ध को नित्य नहीं माना जा सकता। इसके फलस्वरूप धर्मज्ञान में उसे निमित्त बताना प्रामाणिक न होगा॥ ११॥

शब्द नित्यत्वाऽनित्यत्विषयक इस महान् पूर्वपक्ष को उपस्थित कर सूत्र-कार ने प्रतिसूत्र (प्रत्येक पूर्वपक्ष का सूत्रानुसार) समाधान प्रस्तुत किया---

### समं तु तत्र दर्शनम् ॥१२॥

[समम्] समान है [तु] तो [तत्र] शब्द के विषय में प्रयत्न के अनन्तर [दर्शनम्] दर्शन-ज्ञान।

सूत्र में 'समम्' पद के बल पर 'मतद्वये' पद का तथा प्रयत्न के अनन्तर उच्चरित शब्द के—उच्चारण से पूर्व और पश्चात्—उपलब्ध न होने की स्थिति के अनुसार सूत्रार्थ की पूर्ति के लिए 'क्षणं' पद का अध्याहार अपेक्षित है। शब्द नित्य है, या अनित्य ? ये शब्दविषयक वो मत हैं। जो शब्द को नित्य मानते हैं, उनका कहना है कि शब्द का यह उच्चारण या क्षणमात्र उपलब्धि स्थायी शब्द की अभिव्यक्तिमात्र है। जैसे प्रकोष्ट-स्थित घटादि स्थायी पदार्थ प्रदीपादि प्रकाशरूप साधन के उपस्थित होने पर अभिव्यक्त हो जाते हैं, और साधन के अभाव में पुनः अनभिव्यक्त हैं, इसी प्रकार विवक्षाजन्य कोष्ठ्य वायु को कण्ठतालु आदि के साथ अभिधातरूप साधन के उपस्थित होने पर स्थायी शब्द अभिव्यक्त हो जाता है, साधन के अभाव में अनभिव्यक्त रहता है।

जो आचार्य शब्द को अनित्य मानते हैं, वे प्रयत्न के अनन्तर उच्चारण आदि रूप में शब्द को उत्पन्न हुआ बताते हैं। उच्चारण से पहले उसका अभाव था, और उच्चारण के अनन्तर वह घ्वस्त हो जाता है, अर्थात् उच्चारण से पूर्व या पश्चात् शब्द का अस्तित्व नहीं है।

सूत्रकार का तार्त्पर्य है, उच्चारणरूप में शब्द का क्षणमात्र उपलब्ध होना— नित्य, अनित्य—दोनों पक्षों में समान है। उच्चारण को चाहे अब्द की उत्पत्ति माना जाय या अभिव्यक्ति, इससे शब्द की उपलब्धि में कोई अन्तर नहीं पढ़ता। अतः शब्द का क्षणिक दर्शन, दोनों मतों में से किसी एक का समर्थन नहीं करता। यदि सुपुष्ट प्रमाणों से यह सिद्ध कर दिया जाता है कि शब्द स्थायी है, नित्य है, तो शब्द के क्षणिक दर्शन को निश्चित ही शब्द की अभिव्यक्ति माना जायगा। इसी सन्दर्भ में पूर्वपक्ष के विपरीत तकों का समाधान आगे यथाक्रम प्रस्तुत है॥ १२॥

सप्तम सूत्र द्वारा पूर्वपक्ष ने कहा, शब्द स्थायी तत्त्व नहीं है; क्योंकि उच्चा-रण के पूर्व और पश्चात् अनुपलब्ध है। सूत्रकार ने समाधान किया—

## सतः परमदर्शनं विषयानागमात् ॥१३॥

कुतुहलवृत्ति में 'परम्' पद का अर्थ 'युक्त' किया है । [सतः] विद्यमान शब्द का [अदर्शनम्] अदर्शन [परम्] युक्त है, उचित है। [विषयानागमात्] विषय—शब्द के साथ अभिन्यजंक (संयोग आदि) को अप्राप्ति (अनागम) के कारण।

[सतः] विद्यमान (शब्द) का [परम्] अभिव्यंजक प्रयत्न के पूर्वोत्तर काल में [अदर्शनम्] उपलब्ध न होना [विषयानागमात्] शब्दग्राहक श्रोत्ररूप विषय को प्राप्त न होने से होता है।

शब्द सदा विद्यमान है, स्थायी है। विवक्षा से प्रेरित अभिव्यंजक वायु के — कण्ठ, तालु आदि में — अभिवात से शब्द अभिव्यंवत हो जाता है। उच्चारणकाल में मुखगत वायु बाह्य स्तिमित (निष्क्रिय) वायु को घकेलता है, अर्थात् अभिवात से उसे सिक्रिय कर देता है। अपनी सिक्रियता की क्षमता के अनुसार शब्द की तरंग सब ओर फैलती चली जाती है। श्रोत्र द्वारा शब्द का ग्रहण होना शब्द की अभिव्यंवित है। इस प्रकार वायु के संयोग-विभाग, शब्द के दर्शन-अदर्शन में निमित्त हैं। जब अभिव्यंजक वायुसंयोग रहता है, शब्द प्रकट होता है, सुनाई देता है। जब वायुसंयोग नहीं रहता, तब विद्यमान भी शब्द सुनाई नहीं देता। अभिव्यंजक के न रहने पर उसके पूर्वोत्तर-काल में विद्यमान भी शब्द का अदर्शन रहता है, उसका प्रत्यक्ष नहीं होता।

संयोग आदि को शब्द का अभिव्यंजक मानते पर आशंका होती हैं— शब्द आकाश-देश माना जाता है, अर्थात् आकाश में शब्द की अभिव्यंक्ति होती हैं। शब्द का ग्राहक श्रोत्र आकाशरूप है। आकाश सर्वत्र व्याप्त एक तत्त्व है। जो आकाश कर्ण-प्रदेश से सम्बद्ध हैं, वही समान रूप से सर्वत्र व्याप्त है। ऐसी दशा में शब्द की अभिव्यंक्ति मथुरा में होने पर वह पाटलिपुत्र में भी सुनाई देना चाहिए, क्योंकि नित्यंत्ववादी शब्द को नित्यं एवं एक मानता है। तब एकत्र अभिव्यंक्त शब्द सर्वत्र आकाश में सुनाई देना चाहिए।

इस आशंका के समाधान का संकेत प्रथम पंक्तियों में हो गया है। शब्द के अभिव्यंजक संयोग आदि की तथा वायु के वेग आदि की अपनी क्षमता सीमित है। जिस प्रदेश में अभिव्यंजक, शब्द को अभिव्यंक्त करता है, उसकी क्षमता के अनुसार उतने प्रदेश में शब्द सुनाई देता है। दूरदेशस्थित श्रोत्र तक अभिव्यंजक संयोग आदि का सम्पर्क न हो सकने के कारण—वहाँ स्थित भी—शब्द अभिव्यंक्त तहीं होता। अतः मथुरास्थित अभिव्यंजक का प्रभाव पाटलिपुत्र में भी हो, ऐसी कल्पना करना निराधार है।। १३॥

अष्टम सूत्रोक्त पूर्वपक्ष का समाधान सूत्रकार ने किया---

### प्रयोगस्य परम् ॥१४॥

[प्रयोगस्य] प्रयोग – उच्चारण के [परम्] तात्पर्यवाला है।

शब्द के साथ 'कु' घातु के निर्देश का तात्पर्य केवल 'शब्द के उच्चारण' में है। 'शब्द कुरु' का केवल यह अर्थ है—शब्द का उच्चारण करो। 'कु' घातु का अर्थ केवल नवनिर्माण अथवा अभूत-प्रादुर्भावमात्र नहीं है। इस घातु को अनेक अथाँ में विभिन्न' आचार्यों ने प्रयुक्त किया है। लोक में प्रयोग होता है—'गोम-यान् कुरु' इसका अर्थ है— संवाहे गोमयान् एकत्रीकुरु—कुरड़ी (घूरे) पर गोबर को इकट्ठा करो। यहाँ 'क्ट' धातु का अर्थ 'नविनर्माण' न होकर 'एकत्रित करना' है। इसी प्रकार प्रस्तुत में 'शब्दं कुरु' का अर्थ शब्द का उच्चारण करना है, शब्द का निर्माण नहीं।। १४॥

नवम सूत्र द्वारा प्रस्तुत पूर्वपक्ष का सूत्रकार ने समाधान किया-

### आदित्यवद्यौगपद्यम् ॥१४॥

[आदित्यवत्] आदित्य—सूर्यं के समान [यौगपद्यम्] युगपत्—एकसाथ (अनेक देशों में) शब्द की उपलब्धि समक्षनी चाहिए।

देशान्तर-स्थित विभिन्न व्यक्तियों द्वारा समान काल में एक ही शब्द का उप-लब्ध होना व्यवहायं नहीं; यह आक्षेप निराधार है। सूर्य जब प्रातःकाल पूर्व दिशा में उदय होता है, तब पृथिवी के उस भाग पर बसे दूरस्थित विभिन्न व्यक्ति एक ही सूर्य को उस दिशा व देश में देखते हैं। सूर्य एक है, देश भी उसका एक है; उपलब्धा व्यक्ति व उपलब्धि के साधन अनेक हैं। इसी प्रकार शब्द एक है, शब्द का देश (आकाश) भी एक है। व्यक्ति व संयोग आदि साधन अनेक हैं। जैसे एक सूर्य अनेक देशस्थित व्यक्तियों द्वारा साधनों की विद्यमानता में युगपत् उपलब्ध होता है, इसी प्रकार एक महान् (आकाशव्याप्त) शब्द संयोगादि साधनों की विद्यमानता में दूर-स्थित विभिन्न व्यक्तियों द्वारा युगपत् उपलब्ध होता है। शब्द के अभिव्यंजक साधन जहाँ विद्यमान होंगे, शब्द उपलब्ध होता। इसमें यौगपद्य बाधक नहीं हो सकता। न यह अव्यवहार्य है, और न शब्द के सतत सुनाई देते रहने की सम्भावना हो सकती है।।१५॥

दसर्वे सूत्र द्वारा प्रस्तुत पूर्वपक्ष भी निराधार है। सूत्रकार ने बताया—

#### वर्णान्तर'मविकारः ॥१६॥

१. सूत्रकार जैमिनि ने स्वयं [४।२।६] सूत्र में 'क्ट' बातु का प्रयोग 'आदान' (ग्रहण करने) अर्थ में किया है। व्याकरण महाभाष्य [१।३।१] में 'पृष्ठं कुरु, पादौ कुरु 'प्रयोग द्वारा 'क्ट' का उपयोग 'निर्मल (शुद्ध) करने' अर्थ में किया है। ताण्ड्य ब्राह्मण [१३।३।२४] में 'मन्त्रकृत्' का अर्थ 'मन्त्रों के प्रयोक्ता' माना गया है। यहाँ 'क्ट' बातु का अर्थ 'प्रयोग करना' है। लोक में 'रखना' अर्थ में भी 'क्ट' बातु का प्रयोग देखा जाता है—'घटे कुरु, प्रकोष्ठे कुरु' इत्यादि।

२. 'शब्दान्तरम्' पाठा० रामेश्वर सूरि विरिचत सुबोधिनी वृत्ति ।

[वर्णान्तरम्] एक वर्ण के स्थान में अन्य वर्ण का प्रयोग किया जाना

[अविकार:] विकार नहीं है ।

'दिधि — अत्र' पद में 'इ' के स्थान में व्यवहार के लिए 'य' का प्रयोग होना, वर्णों में प्रकृति-विकार-भाव का व्यवस्थापक नहीं है। आभिधानकों ने इसे विकार न मानकर 'आदेश' कहा है। एक वर्ण के स्थान में व्यवहारानुकूल अन्य वर्ण के प्रयोग की व्यवस्था आदेश है। इकार और यकार परस्पर सर्वेथा भिन्न वर्ण हैं; कोई किसी का विकार या प्रकृति नहीं। जैसे मिट्टी से घड़ा, सुवर्ण से कुण्डल, वीरण नामक तृण (पनी नामक घास की जड़, जो 'खस' नाम से प्रसिद्ध है। यह दुमट किस्म की नमी की जगह में प्रायः पैदा होती है) से चटाई आदि बनाये जाते हैं, इनमें प्रकृति-विकारभाव है, वैसा वर्णों में नहीं।

शब्द को नित्य माननेवाले व्याकरणशास्त्र में इस सिद्धान्त को स्वीकार

किया है।

यह तो स्वामाविक है; परन्तु शब्द को अनित्य माननेवाले न्यायशास्त्र में भी वर्णों के प्रकृति-विकारभाव की मान्यता को स्वीकार न कर आदेशपक्ष को सिद्धान्त माना है। किन्हीं दो वस्तुओं का साधारण सादृश्य उनके परस्पर प्रकृति-विकारभाव का प्रयोजक नहीं होता। कृष्डे में रखे दही और बोइया में रख्ये माघी फूलों के उज्ज्वल क्वेतरूप सादृश्य को क्या उनके परस्पर प्रकृति-विकारभाव का साधक माना जा सकेगा? फलतः वर्णों में प्रकृति-विकारभाव की कल्पना कर शब्द की नित्यता पर जो आक्षेप किया गया, वह नितान्त निराधार है।।१६॥

म्यारहवें सूत्र द्वारा प्रस्तुत आक्षेप का सूत्रकार ने समाधान किया—

## नादवृद्धिः परा<sup>3</sup> ॥१७॥

[नादवृद्धिः] नादविषयक वृद्धि--बढ़ोतरी है[परा]अतिशय अथवा अन्य ।

 महाभाष्यकार पतंजिल ने इस विषय पर चर्चा करते हुए सिद्धान्त बताया— सर्वे सर्वपदादेशा दाक्षिपुत्रस्य पाणिनेः।

एकदेशविकारे हि नित्यत्वं नोपपद्यते ॥ [१।१।२०]

पाणिनि के मत में पूरे एक पद के स्थान पर दूसरा पद आकर बैठ जाता है। यहीं आदेश हैं। पद के एकदेश में विकार मानने पर शब्द का नित्यत्व उप-पन्न नहीं होता।

'दिध-अत्र' पूरे पद के स्थान पर 'दध्यत्र' पद का प्रयोग मान्य है।

- २. द्रष्टव्य--न्यायदर्शन, समाध्य [२।२।४०-५६]
- रामेश्वर सूरि विरचित सुबोधिनी व्याख्या के सूत्रपाठ में विसर्ग न होकर समासयुक्त 'नादवृद्धिपरा' पाठ है । शितिकष्ठ कृत 'सुबोधिनी' व्याख्या में दोनों पद पृथक् (नादवृद्धिः परा) रूप में पठित हैं।

सूत्र में दूसरा 'परा' पद पहले पद का विशेषण होने से स्त्रीलिंग में प्रयुक्त है। 'पर' पद के दो अर्थ प्रसिद्ध हैं — अतिशय और अन्य । ग्यारहवें आक्षेप में कहा गया है कि शब्द की मन्दता और तीव्रता, अथवा मृदुता और पटुता उसके अनेक व अनित्य होने के साधक हैं। सूत्रकार का उत्तर है, मृदुता व पटुता धर्म वर्ण अथवा शब्द के नहीं हैं। ये 'नाद' के धर्म हैं; उसी में वृद्धि अथवा वृद्धि का अतिशय रहता है, वर्ण अथवा शब्द में नहीं। एकत्रित होकर अनेक व्यक्तियों द्वारा उच्चित्त वर्णों या शब्दों का प्रचय (हर) पटुता अथवा तीव्रता हो, ऐसी बात नहीं है, क्यों कि शब्द निरवयव है; प्रचय उन्हीं वस्तुओं में सम्भव है, जो सावयव हीं। शब्द ऐसा नहीं, अतः शब्द में प्रचय की कल्पना निराधार होने से पटुता या महत्ता उसका धर्म सम्भव नहीं। ✓

सूत्रकार का कहना है—यह 'नाद' का घर्म है। 'नाद' क्या है? इसका विवरण व्याख्याकारों ने दिया—राब्द के अभिव्यंजक संयोग-विभाग जब निरन्तर किये जाते हुए राब्द को अभिव्यंज्व करते हैं, तब वे (संयोग-विभाग) 'नाद' राब्द से कहे जाते हैं। तात्पर्य हुआ—जब अनेक व्यक्ति मिलकर शब्द उच्चारण करते हैं, अथवा भेरी (नगाड़ा) आदि को निरन्तर अभिहत करते हैं, तब उच्चारण के वे ही अनेक वर्ण व अनेक व्वनियाँ कान के पूरे पर्दे को व्याप्त कर सुनाई देते हैं। पटुता-मन्दता (ऊँच-नीच), निरन्तर होनेवाले या न होनेवाले संयोग-विभाग का धर्म है। दोनों अवस्थाओं में वर्ण एक ही रहते हैं। 'गामानय' पद चाहे मन्द कहे जायें या तीन्न, इन पदों में कोई अन्तर नहीं आता; 'सुनाई देना, या सुनना' किया में अन्तर हो सकता है, जिसका कारण व्यंजक की तीन्नता-मन्दता है।

जैसे प्रकोष्ठ में रक्से घटादि पदार्थों में व्यंजक प्रकाश की मन्दता व तीव्रता से कोई अन्तर नहीं आता—'दिखाई देना या देखना' किया में भले ही स्पष्टता व अस्पष्टता का अन्तर रहे, पर स्थायी घटादि में कोई अन्तर नहीं —ऐसे ही स्थायी घटादि में कोई अन्तर नहीं —ऐसे ही स्थायी घटादि में कोई अन्तर नहीं —ऐसे ही स्थायी घटादि में को विकास के स्थायी की स्थायी के हैं, जो 'नाद' शब्द वाच्य हैं।।१७॥

शब्द के नित्यत्व में ग्यारह आक्षेपों का समाधान कर सूत्रकार ने वक्ष्यमाण हेतुओं से शब्द को नित्य सिद्ध करने के प्रसंग में प्रथम हेतु प्रस्तुत किया—

१. मन्दता-तीव्रता शब्द के घर्म नहीं हैं, व्याख्याकारों ने इसमें शब्द की निर-वयवता को हेतु बनाया है। परन्तु संयोग-विभाग भी निरवयव हैं। जो पक्ष शब्द को अनित्य मानता है, वह शब्द व संयोग आदि समान रूप से गुण कहता है। प्रत्येक गुण निरवयव है। सावयव केवल अनित्य द्रव्य होता है। निरवयव शब्द के धर्म मन्दता-तीव्रता न हों, निरवयव संयोग-विभाग के हों, इसमें कोई नियामक प्रतीत नहीं होता। यह विचारणीय है।

# नित्यस्तु स्यादृर्शनस्य परार्थत्वात् ॥१८॥

[नित्यः] नित्य [तु] तो, अथवा—ही [स्यात्] है, शब्द [दर्शनस्य] उच्चारण के [परार्थत्वात्] परार्थ होने से ।

शब्द का उच्चारण अन्य व्यक्ति को अर्थविशेष का बोध कराने के लिए किया जाता है। यदि शब्द अनित्य है, और उच्चारण के अनन्तर तत्काल नष्ट हो जाता है, तो अन्य को बोध कराने के लिए उच्चारण किया जाना ही व्यथं है; क्योंकि उस दशा में शब्द का उच्चारियता अन्य को बोध कराने में असमर्थ रहेगा। यदि उच्चारण के अनन्तर भी शब्द रहता है, उसका नाश नहीं होता, तो अनेक बार उसके प्रयोग में आने से बोध कराया जाना तथा बोध होना युक्त है। शब्द को अनित्य मानने पर उसी शब्द के अनेक बार व्यवहार में अथवा प्रयोग में आने की स्थित कभी नहीं आ सकती; क्योंकि उत्पन्नप्रध्वंसी (उत्पन्न होते ही नष्ट होनेवाला) शब्द उच्चिरत होने पर प्रत्येक बार नया होता है। इसी कारण इस पक्ष में एक शब्द का अनेक बार प्रयोग सम्भव नहीं। न वह किसी अर्थ का बोध कराने में समर्थ है।

यह कहना भी युक्त न होगा कि बोढ़ा आदि, उस शब्द के सदृश शब्दों का प्रयोग व व्यवहार अनेक बार पहले करते रहे हैं; इसके अनुसार अन्य को अर्थ का बोध कराने का प्रयोजन, शब्द को अनित्य मानने पर भी सिद्ध हो सकता है। शब्द का अर्थ के साथ सांकेतिक (कृत्रिम, किसी के द्वारा बनाया गया, संकेत किया गया) वाच्य-वाचकभाव-सम्बन्ध सादृश्यमूलक माने जाने में कोई बाधा प्रतीत नहीं होती।

यह कथन इसलिए अयुक्त है कि शब्द-अर्थ का परस्पर सादृश्यमूलक सांके-तिक सम्बन्ध मानने पर, शाला-माला, सकल-शकल, सकृत्-शकृत आदि सदृश-पदों में व्यामोह (भ्रम) से वाञ्छनीय अर्थ का बोध कराना ही नष्ट हो जायगा।

गो पद के अपभंग रूप 'गावी' आदि पदों से गाय प्राणी का यथार्थ बोध इन पदों की सादृश्यमूलकता पर आधारित नहीं है, प्रत्युत वक्ता 'गो' पद के स्थान पर 'गोवी' पद का प्रयोग करना अभिवांछित मानता है, तथा श्रोता व बोद्धा उसे उसी प्रकार समभता है। अनित्य शब्द मानने पर शब्द-अर्थ के कृत्रिम (सांकेतिक) सम्बन्ध तथा व्यवहार दोनों कार्यों का—उच्चारणरूप एकमात्र प्रयत्न से—किये जाने का कथन अन्याय्य होगा। फलतः शब्द तथा शब्दार्थ-सम्बन्ध को नित्य माने जाने पर 'ही' शब्दोच्चारण अन्य व्यक्ति को अर्थ-बोध कराये जाने में

१. सूत्र में 'तु' पद का अर्थ कुतूहलवृत्ति में 'अवधारण' किया है (यु० मी०)। वस्तुतः 'तु' पद का यह तात्पर्य सम्भव है। गत सूत्रों से नित्य पक्ष में ग्यारह आक्षेपों का समाधान कर सूत्रकार अब शब्दिनित्यत्व-पक्ष में स्वतन्त्र हेतु

सफल हो सकता है ॥१८॥

सूत्रकार ने शब्दिनत्यत्व में दूसरा हेतु प्रस्तुत किया—

### सर्वत्र यौगपद्यात् ।।१६।।

[सर्वत्र] सब गायों में (गो पद का उच्चारण किये जाने पर) [यौगपद्यात्]

युगपत् --एक-साथ (गोमात्रका) ज्ञान हो जाने से।

किसी पद से उसके अर्थ का बोघ होने के अनेक कारण होते हैं। उनमें साधारण जन के बोध के लिए सर्वसुलम साधन वृद्धव्यवहार है। बड़ों के परस्पर वार्तालाप के अनुसार सिक्रय व्यवहार के द्वारा, समीप बैठा या खेलता हुआ बालक बड़ों के द्वारा उच्चरित पदों के अर्थों को जान लेता है। 'गाय लाओ' कहने पर लाये हुए प्राणी को 'यह गाय है' तथा 'मेंस लाओ' अथवा 'घोड़ा लाओ' कहने पर लाये हुए प्राणी को 'यह मेंस है' अथवा 'यह घोड़ा है' इस प्रकार शब्द और अर्थ के नियत वाच्य-वाचक-सम्बन्ध को अनेक बार के व्यवहार से बालक जान लेता है।

इसमें रहस्य यह हैं—'गाय लाओ' कहनेवाले वक्ता का तात्पर्य 'गो' पद से गायमात्र का निर्देश करना नहीं है। यह भी नहीं है कि चाहे जिस गाय को ले आओ। यह निर्देश उस समय एक विशिष्ट गाय के लिए किया जाता है। परन्तु यहाँ भी 'गो' पद, समस्त गो-जातिरूप अपने अर्थ की अभिन्यकित को खो नहीं देता। यही कारण हैं—दो-चार बार उक्त वृद्ध-व्यवहार को देखने के अनन्तर बालक को फिर कभी यह बताने की आवश्यकता नहीं होती कि गोपद-बोध्य यह गाय है, घोड़ा नहीं है। वह बिना किसी के बताये संसार-भर की समस्त गायों को पहचानता है, और यह भी जानता हैं—इसका बाचक पद 'गो' है। इससे स्पष्ट हैं—'गो' पद व्यक्तिविशेष प्राणी को कहने के साथ 'समस्त जाति' रूप अर्थ को अभिव्यक्त करता है।

प्रस्तुत करना चाहता है। प्रसंग के प्रारम्भ में उक्त पद का प्रयोग शब्द की नित्यता के निश्चय का संकेत करता है। भाष्यकार (शबर स्वामी) ने प्रथम आक्षेप के समाधान में सूचित किया है—यदि शब्द की नित्यता सुपुष्ट प्रमाणों से निश्चित की जाती है, तो आक्षेपों के ये सब समाधान युक्तियुक्त होंगे, उसी का यह अवसर है। इस भावना से उक्त पद का तात्पर्य 'अवधारण' साधार है। सूत्र के 'स्यात्' कियापद को वर्तमानार्थक समक्षना चाहिए।

आचार्यों ने शक्तिग्रह (अमुक वाचक पद का अमुक अर्थ वाच्य है, इस) के ये कारण बताये हैं—

शक्तिप्रहं व्याकरणोपमान कोशाप्तवाक्याद् व्यवहारतश्च । वाक्यस्य शेषाद् विवृतेर्वदन्ति सान्निच्यतः सिद्धपदस्य वृद्धाः ॥

यदि शब्द-अर्थ के इस सम्बन्ध को किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कृत्रिम-सांकेतिक माना जाता है, तो वह संकेत अंगुलिनिर्देशपूर्वक किसी विशेष गोपिण्ड व्यक्ति के प्रति ही किया जा सकता है; जातिमात्र के प्रति ऐसा निर्देश सम्भव न होगा, अतः शब्द-अर्थ का यह सम्बन्ध नित्य-नैसर्गिक है, यही मानना न्याय्य है।

इस प्रसंग में यह भी घ्यान रखना चाहिए—यदि शब्द को अनित्य माना जाता है, तो संकेतकर्ता ने जिस पद का जिस अर्थ के साथ सम्बन्ध का संकेत किया, वह पद उच्चारण के अनन्तर नष्ट हो गया। तब प्रम्बन्ध का रहना भी सम्मव नहीं, वह भी नष्ट हो गया। तब प्रत्येक बार 'गो' पद के उच्चारण के साथ सम्बन्ध-संकेत किये जाने की आवश्यकता होगी, क्योंकि प्रत्येक उच्चारण पर पद सर्वधा नवीन होता है, जिसका अर्थ के साथ सम्बन्ध-संकेत कभी नहीं किया गया। इस रूप में लोक-व्यवहार ही नष्ट हो जायगा। इससे स्पष्ट हो जाता है, प्रत्येक बार में उच्चारण किया गया 'गो' पद एक ही है। 'स एवायं गकारः' अथवा 'तदे-वेदं गोपदम्' इस प्रकार की निर्वाध प्रत्यभिज्ञा वर्णों एवं पदों के विषय में सर्व-विदित है। लोक में सर्वसाधारण द्वारा भी प्रायः ऐसा व्यवहार होता देखा जाता है। सर्वत्र एकसाथ देखा जाता हुआ यह व्यवहार शब्द की नित्यता का साधक है।।१६।।

शब्द की नित्यता में सूत्रकार ने तीसरा हेतु प्रस्तुत किया-

### संख्याऽभावात् ॥२०॥

[संख्याऽभावात्] संख्या के अभाव से (शब्द के साथ)।

एक व्यक्ति अपने साथी को कहता है— मैं प्रतिदिन प्रातः सौ बार गायत्री मन्त्र का जप करता हूँ। मन्त्र एक है, जो शब्दरूप है। सौ का सम्बन्ध 'जपना' किया के साथ है, मन्त्र के साथ नहीं। मैंने आपको दस बार कहा है 'घर छोड़कर कहीं न जाओ'। यहाँ शब्द-समृह—वाक्य एक है; दस संख्या का सम्बन्ध 'कहना' किया के साथ है। एक 'गो' शब्द को अनेक बार उच्चारण करने पर व्यवहार यही होता है कि गो शब्द अनेक बार कहा। यह व्यवहार नहीं होता है कि अनेक 'गो' शब्द कहे। इससे स्पष्ट होता है—शब्द स्थायी है, नित्य है। वही शब्द बार-बार उच्चरित होता रहता है। कोई भी शब्द अपने पूर्व-उच्चरित शब्द से भिन्न नहीं होता। साधारणजन भी यह जानते हैं, और व्यवहार भी ऐसा करते हैं, एक ही 'गो' शब्द बार-बार उच्चरित होता रहता है।

शब्द की इस एकता को सादृश्यमूलक नहीं कहा जा सकता; क्योंकि प्रवक्ता व्यक्ति की जानकारी और व्यवहार में यह कभी नहीं देखा-सुना जाता कि प्रथम उच्चिरित गो शब्द के सदृश यह गो शब्द उच्चारण किया जा रहा है; प्रत्युत जानकारी और व्यवहार यही रहता है कि यह वहीं गो शब्द है जिसको पहले

उच्चरित किया था। अत: शब्द की एकता को साद्श्यमूलक भ्रान्ति नहीं कहा जा सकता। वस्तुओं के भेद का प्रथम स्पष्ट ज्ञान होने पर ही भ्रान्ति हुआ करती है; परन्तु एक गो शब्द अन्य गो शब्द से भिन्न है, इसमें प्रत्यक्ष आदि कोई प्रमाण नहीं है।

एक बार गो शब्द का उच्चारण करने के अनन्तर जब कालान्तर में दुबारा उस पद का उच्चारण किया जाता है, तब स्पष्ट ही दोनों उच्चारणों के अन्तराल-काल तथा पूर्व और पश्चात् शब्द अनुपलब्ध रहता है। इस अनुपलब्धि का कारण, शब्द के अभाव को माना जाना असंगत होगा। कारणान्तरों से शब्द का स्थायी व नित्य होना सिद्ध है। स्थायी पदार्थ यदि एक समय किसी कारणवश उपलब्ध नहीं हो रहा, तो इतने मात्र से यह नष्ट हो गया, या उसका अभाव हो गया, ऐसा नहीं माना जा सकता। यदि कोई व्यक्ति अपने अन्य किसी मित्र से मिलने उसके घर जाता है, घर के पारिवारिक जन कारणवश कहीं बाहर गये हैं, वह उन्हें अनुपलब्ध पाता है। कुछ ही देर में वे वापस आ जाते हैं। तो क्या उनकी उस अनुपलब्ध से यह समभा जा सकता है कि वे नष्ट हो गये थे? और अब नये उत्पन्न हुए हैं? ऐसा कदापि नहीं समभा जा सकता। ठीक यही स्थिति शब्द के विषय में है। फलतः स्थायी एक शब्द का ही अनेक बार उच्चारण होता रहता है। शब्द के भिन्न न होने से शब्द में दिस्वादि संख्या का अभाव है। एकत्व संख्या अखण्ड है, यह भेद की साधक न होकर बाधक है।।२०।।

शब्द के नित्यत्व में सूत्रकार ने अन्य हेतु प्रस्तुत किया-

### अनपेक्षत्वात् ॥२१॥

[अनपेक्षत्वात्] अपेक्षिति—ज्ञान न होने से (शब्द के नाश का कारण)। शब्दनाश के कारण का ज्ञान न होने से शब्द नित्य है।

यह एक व्यवस्था है— जो पदार्थ उत्पन्न होता है, कालान्तर में वह नष्ट हो जाता है। परन्तु जिस पदार्थ को उत्पन्न होते हुए हम नहीं देख पाते, अर्थात् जिसकी उत्पत्ति को हमने नहीं देखा, ऐसे पदार्थ को देखकर उसके विनाश का निश्चय हो जाता है। नये वस्त्र को देखकर नितान्त ग्रामीण व्यक्ति मी यह जानता है कि घागों के सीचे-आड़े संयोग से यह कपड़ा बना है। संयोग के विच्छिन्न हो जाने पर अथवा घागों के टूट जाने पर यह कपड़ा नष्ट हो जायगा; यद्यपि उस व्यक्ति ने उसे उत्पन्त होते नहीं देखा। परन्तु इसके विपरीत, शब्द के विषय में यह किसी ने नहीं जाना कि ये शब्द के उत्पत्ति-कारण हैं, और इनके विनाश से शब्द का विनाश हो जायगा, शब्दविनाश के कारण उपलब्ध न होने से शब्द नित्य है, यह निश्चय होता है। ।२१॥

शिष्य जिज्ञासा करता है-शब्द के उत्पत्ति-विनाश के कारण उपलब्ध नहीं

हैं, यह कथन संदिग्ध प्रतीत होता है; क्योंकि आन्तरिक वायु उभरकर जब मुख के कण्ठ-तालु आदि स्थानों में अभिघात (संयोगविशेष) करता है, तभी शब्द का उच्चारण होता है। इससे स्पष्ट है—वायु का संयोग, शब्द की उत्पत्ति का तथा उसका अभाव अर्थात् वायु का विभाग, शब्द के विनाश का कारण है। आचार्य सूत्रकार ने जिज्ञासा का समाधान किया—

#### प्रख्याऽभावाच्च योगस्य ॥२२॥

[प्रख्याऽभावात्] विशेष ज्ञान के अभाव से [योगस्य] योग = संयोग के । शब्द की अभिव्यक्ति में वायुसंयोग-विषयक विशेष ज्ञान (प्रख्यः) के अभाव से

यह जिज्ञासा उठी ।

गत सूत्र की व्याख्या में व्याख्याकारों के विवरण के अनुसार यह स्पष्ट होता है कि मत सूत्र में सूत्रकार ने—शब्द का कोई उपादान कारण मानने की दशा में—शब्द-विनाश का कोई कारण उपलब्ध नहीं, ऐसा कहा है। यह सर्वमान्य विचार है कि प्रत्येक कार्यवस्तु का कोई उपादान-कारण अवश्य रहता है, उसके नाश से कार्यवस्तु का नाश हो जाता है। इसी को अन्य तन्त्र के अनुसार जन्य वस्तु के समवायि-असमवायि-निमित्तकारण के रूप में कहा जा सकता है। गत सूत्र में सूत्रकार ने शब्द के उत्पत्ति-विनाश के समवाय-असमवािय कारणों की अनुपलब्धि का निर्देश किया है। तात्पर्य है, शब्द का न कोई समवािय कारण है, न असमवािय कारण। इसिलए समवािय-असमवािय कारण के नाश से शब्द के नाश का प्रश्न ही नहीं उठता। इसी मावना से गत सूत्र में शब्द विनाश के कारण की अनुपलब्धि का निर्देश किया है। शब्द की अमित्यवित में वायुसंयोग का योग-दान समवािय-असमवािय-कारणता के अन्तर्गत नहीं आता। शब्द के प्रति संयोग-सािचव्य की वास्तविकता को न समक्षकर जिज्ञासा की गई है, यह प्रस्तुत सूत्र से स्पष्ट किया है।

जिज्ञामु ने वायु एवं वायु-संयोग-विभाग को शब्द की अभिव्यक्ति में उपादान अथवा समवायि-असमवायि कारण समभक्तर जिज्ञासा की। उसी के अनुसार शिक्षाकार आचार्यों का प्रमाण उपस्थित किया—'वायुरापद्यते शब्दताम्' वायु

१. शावरभाष्य व अन्य व्याख्याओं में यह वाक्य उद्धृत है। मूल-स्थान का निर्देश नहीं दिया गया। पण्डित युघिष्ठिर मीमांसक ने वैदिक साहित्य से इसी आशय के अनेक सन्दर्भों का संकलन इस सन्दर्भ की टिप्पणी में किया है। ये शावर-भाष्य हिन्दीस्पान्तर-सहित के पृष्ठ ७७ पर द्रष्टव्य हैं। प्राचीन आचार्यों के इन सन्दर्भों का तात्पर्य—शब्द की अभिव्यक्ति के प्रति वायु की निमित्तता प्रकट करना है। न ये सन्दर्भ पूर्वपक्ष के हैं, न इनका अभि-

शब्दमाव को प्राप्त हो जाता है। इससे प्रतीत होता है—शब्द वायु का परिणाम अथवा विकार है।

आचार्य सूत्रकार ने कहा— अब्द की अभिव्यक्ति के प्रति वायु एवं वायु-संयोग के योगदान की विशेष जानकारी की ओर ध्यान नहीं दिया। शब्द की असि-व्यक्ति में वायु एवं वायुसंयोग निमित्तकारण मात्र हैं, उपादान अथवा समवायि-असमवायि कारण नहीं। यदि ऐसा होता, तो शब्द वायु-अवयवों का संघटनमात्र (सिन्नवेश विशेष) होता। परन्तु शब्द का ऐसा स्वरूप जाना नहीं जाता। कारण यह है— वायु का ग्रहण त्वक् (स्पर्श्वक) इन्द्रिय से होता है; यदि शब्द बायवीय होता, तो उसका ग्रहण त्वक् इन्द्रिय से होना चाहिए था। इसके विपरीत शब्द का ग्रहण श्रोत्र इन्द्रिय से होता है, जो नहीं होना चाहिए था। वायु का ग्रहण श्रोत्र इन्द्रियसे नहीं हो सकता। इससे स्पष्ट होता है—शब्द वायु का विकार या परिणाम नहीं है। उसकी अभिव्यक्ति के प्रति वायु-निमित्तता की उपेक्षा नहीं की जा सकती।

इस सूत्र के कतिपय पाठभेद उपलब्ध हैं। रामेश्वर सूरि विरचित सुबोधिनी नामक व्याख्या में 'प्रस्थाभावाच्च योग्यस्य' सूत्रपाठ है। 'योग्य' पद का तात्पर्य है– श्रोत्र इन्द्रिय द्वारा होनेवाले प्रत्यक्ष का विषय। शब्द का श्रोत्र इन्द्रिय द्वारा ग्रहण किया जाता है। यदि शब्द को वायु का विकार माना जाता है, तो श्रोत्र इन्द्रिय से उसका ग्रहण न होगा। अतः शब्द वायु-विकार नहीं है।

कुत्तूहलवृत्ति में सूत्रपाठ है—'प्रेक्षामावाच्च संयोगस्य'; अर्थ किया है— यदि शब्द वायुविकार हो, तो वायु-अवयवों का संयोग शब्द में दीखना चाहिए; जैसे तन्तुओं के विकार-पट (वस्त्र) में तन्तुओं का संयोग देखा जाता है। परन्तु वहाँ संयोग के (संयोगस्य) न देखे जाने से (प्रेक्षाभावात्) शब्द वायु का विकार नहीं है।

फलत: गत सूत्र में सूत्रकार का यह निर्देश कि शब्द के विनाश-कारण की अनुपलब्धि होने से शब्द नित्य है—सर्वथा यथार्थ है। कार्य का विनाश सर्वेदा समवाय-असमवायि कारण के विनाश से होता है, जो शब्द में सम्भव नहीं; अत: शब्द नित्य है।।२२।।

शब्द के नित्य होने में सूत्रकार ने प्रमाण का संकेत किया-

प्राय शब्द को वायु का विकार या परिणाम बताना है। वे सन्दर्भ इस प्रकार हैं—''वायुः रवात्। शब्दस्तत् (वाज० प्राति० १।६,७) ऋक् प्रातिशास्य (१२११), तैत्तिरीय प्रातिशास्य (२।२), भतृंहरि का वाक्यपदीय ब्रह्म-काण्ड में—'वायोरणूनां ज्ञानस्य शब्दत्वापत्तिरिष्यते' (कारिका १०७), 'स्थानेष्वभिहतो वायुः शब्दत्वं प्रतिपद्यते' (कारिका १०८)।

## सिङ्गदर्शनाच्च ॥२३॥

[लिङ्गदर्शनात्] लिङ्ग (प्रमाण) के देखे जाने से [च] भी (शब्द नित्य है, यह समभना चाहिए)।

ऋग्वेद [ ८१७५1६ ] में पाठ है—'वार्चा विरूप तित्यया'; ऋचा के इस अंश में शब्दरूप वाक् (वाणी) को तित्य कहा है। इस सूवत का ऋषि विरूप है। देवता अगिन है। सूवत का मुख्य प्रतिपाद्य विषय अगिन का स्तवन अथवा वर्णन करना है। परन्तु प्रसंगवश वाणी = शब्द की तित्यता भी इससे सूचित हो जाती है। 'लिङ्ग पद का तात्पर्य है— छिपे अर्थ को प्रसंगतः प्रकट करना—'लीनमर्थं गमयित बोधयित इति लिङ्गम्'। अग्नि-वर्णनपरक ऋग्वाक्य प्रसंगतः वाक् = उच्चारण-रूप शब्द की तित्यता का भी कथन करता है। अतः शब्द को तित्य मानना पूर्णतया प्रामाणिक है।।२३॥ (इति शब्दिनित्यतािषकरणम् — ६)

अथ वेदस्यार्थप्रत्यायकत्वम्-अधिकरणम् —७

शिष्य जिज्ञासा करता है—शब्द तथा शब्द-अर्थ के सम्बन्ध को नित्य मानने पर भी विधिवाक्य (चोदना) को धर्म में प्रमाण माना जाना युक्त नहीं; क्योंकि पद और वाक्य परस्पर भिन्त होते हैं। पद ही वाक्य नहीं होता। फलतः एक पदमात्र के अर्थज्ञान से वाक्यार्थज्ञान नहीं होता। तब शब्द व शब्दार्थ-सम्बन्ध का का नित्य होना, विधिवाक्य से धर्मज्ञान की प्रामाणिकता को सिद्ध करना अशक्य होगा। आचार्य सूत्रकार ने शिष्य-जिज्ञासा को सूत्रित किया—

# उत्पत्तौ वाऽवचनाः स्युरर्थस्यातन्निमत्तत्वात् ॥२४॥

[उत्पत्तौ] शब्द व शब्दार्थ-सम्बन्ध के औत्पत्तिक—िनत्य माने जाने पर [वा] मी [अवचनाः] न कहनेवाले [स्युः] होते हैं (चोदनाः—विधिवाक्यसमूह, धर्मज्ञान के) [अर्थस्य] अर्थ—वाक्यार्थं के [अ-तन्निमित्तत्वात्] पदार्थेनिमित्तक न होने से।

पदार्थज्ञान से वाक्यार्थज्ञान भिन्न है तथा पदार्थ, वाक्यार्थ का निमित्त नहीं होता; इसलिए पदार्थज्ञान होने पर भी चोदनारूप विधिवाक्य, धर्म की जानकारी देने में असमर्थ होंगे।

'अन्निहोत्रं जुहुयात् स्वर्गकामः' यह विधिवाक्य है। इसका अर्थ है— 'स्वर्ग की कामना करनेवाला अग्निहोत्र होम करे'। विधिवाक्य का यह इतना अर्थ वाक्य के किसी एक पद—अग्निहोत्र, जुहुयात् या स्वर्गकाम—से अभिव्यक्त नहीं होता। इनके अतिरिक्त इस वाक्य में अन्य कोई चौथा पद या निमित्त नहीं है, जो वाक्यार्थ को प्रकाशित कर सके। यह विधिवाक्यरूप पदसमुदाय लोक में प्रयुक्त नहीं, जिससे वृद्धव्यवहार आदि द्वारा वाक्यार्थ-बोध हो सके। यद्विपि अग्निहोत्र आदि पदों का पृथक् व्यवहार लोक में होता है। इसलिए समुदाय (चोदना वाक्य) का अर्थ किसी व्यक्ति द्वारा संकेतित माना जा सकता है, जो अनित्य है, एवं भ्रम आदि से ग्रस्त भी हो सकता है।

इसके अतिरिक्त केवल पद (गो, अहव आदि) सामान्य अर्थ में प्रवृत्त होता है, तथा वाक्य (गामानय, अहवं नय इत्यादि) की विशेष अर्थ में प्रवृत्त होता है, तथा वाक्य (गामानय, अहवं नय इत्यादि) की विशेष अर्थ में प्रवृत्ति देखी जाती है। इससे पद और वाक्य की परस्पर भिन्नता स्पष्ट होती है। फलतः पदार्थ वाक्यार्थ का बोध नहीं करा सकता; क्योंकि इनका परस्पर कोई सम्बन्ध नहीं है। यदि बिना ही सम्बन्ध के बोध कराना स्वीकार किया जाए, तब तो किसी एक पद का अर्थ जान लेने पर सबका बोध हो जाना चाहिए। परन्तु ऐसा सम्भव नहीं। अतः पदार्थ से सर्वथा भिन्न है वाक्यार्थ, यह निश्चित समभ्रता चाहिए। इसीलिए वाक्यार्थ को पदार्थ उत्पन्न हुआ नहीं कहा जा सकता। तब अगत्या वाक्यार्थ को कृत्रिम अर्थात् पुष्पविशेष द्वारा संकेतित माना जा सकता है। लोक में सभी पदसमुदाय पुष्पकृत देखे जाते हैं। 'अिनहोत्रं जुहुयात् स्वर्गकामः' इत्यादि विधिवाक्य भी सब पदसमुदाय हैं। अतः इन वैदिक वाक्यों को भी पुष्पकृत माना जाना उपयुक्त होगा।

रामेश्वर सूरि विरचित 'सुबोधिनी' व्याख्या में सूत्र के 'अवधनाः' पद के स्थान पर 'रचनाः' पाठ है। उसके अनुसार सूत्रार्थ होगा—[उत्पत्ती] पदार्थज्ञान उत्पन्न हो जाने पर, वाक्य —वाक्यार्थ के सम्बन्ध [रचनाः] पुरुष द्वारा किल्पत [स्युः] होवें, अर्थात् हो सकते हैं, या माने जा सकते हैं। क्योंकि [अर्थस्य] अर्थ का, वाक्यार्थज्ञान का [अ-तिन्निमत्तत्वात्] पदार्थज्ञान से भिन्न कोई अन्य निमित्त हो सकता है। पद और वाक्य परस्पर सर्वथा भिन्न हैं। किसी अर्थ का बोध कराने में पद का अर्थ के साथ जो शक्तिसम्बन्ध है, वही शक्तिसम्बन्ध — वाक्यार्थ का बोध कराने में —वाक्य का अर्थ के साथ नहीं है, वह पुरुषकिल्पत अन्य कृत्रिम सम्बन्ध हो माना जा सकता है। ऐसा विधिवाक्य धर्म में प्रमाण माना जाना उपयुक्त न होगा।।२४।।

आचार्य सूत्रकार ने उक्त जिज्ञासा का समाधान किया-

## तद्भूतानां क्रियार्थेन समाम्नायोऽर्थस्य तन्निमित्तत्वात् ॥२४॥

[तद्भूतानाम्] उन-उन निश्चित अर्थों को अभिव्यक्त करने में समर्थ पदों का [क्रियार्थेन] क्रिया-वाचक पद के साथ [समाम्नायः] पाठ—संगत उच्चारण देखा जाता है। (अतः क्रियानाचक पद के साथ पद-समुदायरूप वाक्य के अर्थ का बोध होता है; क्योंकि) [अर्थस्य] वाक्यार्थ के [तिन्निमित्तत्वात्] पदार्थ-ज्ञान निमित्तक होने से।

पूर्वसूत्रोक्त यह विचार निराधार है कि पदार्थ का वाक्यार्थ के साथ कोई

सम्बन्ध नहीं है। पदबोधित अर्थ की उपेक्षा करके वाक्य पृथक् रूप से किसी अन्य अर्थ का बोध कराता है, ऐसा समभना नितान्त असंगत है। पदार्थ को छोड़कर वाक्य किसी अन्य अर्थ का बोध कराये, इसमें कोई प्रमाण नहीं है। वाक्य में कियावाचक पद का होना आवश्यक है। पदसमुदायी वाक्य में किसी निश्चित अर्थ का बोध कराने की शक्ति प्रत्येक पद में निहित रहती है। उससे अतिरिक्त कोई अन्य अर्थबोधक शिवत वाक्य में निहित हो, ऐसा नहीं है। पदार्थज्ञान ही वाक्यार्थज्ञान में कारण है। वाक्यगत पदों के अर्थों को जबतक नहीं जाना जाता, तबतक वाक्यार्थ का ज्ञान नहीं होता। पदार्थज्ञान होने पर ही वाक्य का अर्थ जाना जा सकता है। इससे स्पष्ट है, क्रियावाचक पद से युक्त वैदिक पदसमुदाय से ही अपूर्वसंज्ञक धर्म का बोध कराया जाना सम्भव है। 'अग्निहोत्र जुहुयात् स्वर्ग-कामः' यहाँ पर—अग्निहोत्रसंज्ञक होम के अनुष्ठान द्वारा स्वर्गप्राप्ति की भावना करे—यह वाक्यार्थज्ञान पदार्थज्ञान के बिना सम्भव नहीं। पद द्वारा उपस्थित अर्थों की स्पष्ट अभिन्यक्ति के लिए पदसमुदायी वाक्य के पदों में परस्पर आकांक्षा', योग्यता, सन्निध (आसत्ति), तात्पर्य आदि सहयोगी निमित्तों की उपस्थित का ध्यान रखना आवश्यक है। यह स्थित वाक्यार्थ-कृति की नियामक है। रहा।

शिष्य जिज्ञासा क'ता है, लोक में पदार्थज्ञान से वाक्यार्थज्ञान —वृद्धव्यवहार आदि द्वारा—होना सम्भव है। पर वैदिक वाक्य में यह कैसे होगा ? आचार्य सूत्रकार ने समाधान किया—

### लोके सन्नियमात् प्रयोगसन्निकर्षः स्यात् ॥२६॥

[लोके] लौकिक वाक्य में [सिन्नियमात्] प्रमाणान्तर से गृहीत अर्थ की व्यवस्था से [प्रयोगसिन्निकर्षः] वाक्य के प्रयोगकार पुरुष के साथ सम्बन्ध [स्यात्] होता है।

लौकिक वाक्यों में —प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों के द्वारा —पद-पदार्थ का ज्ञान हो जाता है, तब आकांक्षा आदि के अनुसार पुरुष द्वारा पदसमुदायरूप में अर्थवीध के लिए उनका प्रयोग किया जाता है। इससे लौकिक वाक्यों में पुरुष का सम्बन्ध स्पष्ट है। परन्तु वैदिक स्वर्ग आदि अर्थों में प्रत्यक्षादि प्रमाणों की प्रवृत्ति न होने

वाक्यार्थ के बोध में ये सब सहयोगी साधन हैं।

आकांक्षा —एक पद के उच्चरित होने पर अभिमतपूर्ण अर्थ की अभिव्यक्ति के लिए पदान्तर की अपेक्षा ।
 योग्यता—उच्चरित पद में अभिमत अर्थ के बोध कराने का सामर्थ्य ।
 आसत्ति—पदों का अनुक्रममूलक सामीप्य ।
 तात्पर्य —प्रसंग के अनुरूप वक्ता के अभिप्राय को आंचना ।

से 'अग्निहोत्रं जुहुयात् स्वर्गकामः' इत्यादि विधिवाक्य-रचना में पुरुष का सम्पर्क न होने से यह पदसमुदाय पौरुषेय नहीं। अपौरुषेय होने के कारण शब्द व शब्दार्थ-सम्बन्ध के नित्य होने से अतीन्द्रिय अर्थ का बोध कराने में वैदिक वाक्य का सामर्थ्य है।

रामेश्वर सूरि विरिचत सुबोधिनी वृत्ति में सूत्रायं इस प्रकार किया है—
लौकिक अब्द में प्रत्यक्षादिगृहीत पदार्थ-ज्ञानपूर्वक वाक्यप्रयोग से वाक्यार्थज्ञान
हो जाता है। वेद में भी गुरुपरम्परा द्वारा पदार्थज्ञानपूर्वक वाक्य का प्रयोग
वाक्यार्थ का बोध कराने में समर्थ होता है। अतः पदसमुदायरूप वैदिक वाक्य
द्वारा अतीन्द्रिय अर्थ का बोध कराना उपपन्न है।।२६।। (इति वेदस्यार्थप्रत्यायकत्वाधिकरणम्—७)

अथ वेदापौरुषेयत्वाधिकरणम्— =

शिष्य जिज्ञासा करता है, वेद अपौरुषेय हैं, यह कैसे जाना जाय ? जबिक पुरुष-सम्बन्ध से वेदों के नाम उपलब्ध हैं। आचार्य सूत्रकार ने शिष्य-जिज्ञासा की सूत्रित किया—

## वेदाँश्चैके सन्निकर्षं पुरुषाख्याः ॥२७॥

[वेदान्] वेदों को [च] और [एके] कितपय जन [सन्निकर्षम्] समीप समय की रचना कहते हैं, क्योंकि वे [पुरुषाख्याः] पुरुषविशेषों के नाम से जाने जाते हैं।

वेद व वैदिक संहिताओं के नाम विभिन्न पुरुषों के नाम के साथ सम्बद्ध हैं—शाकल, वाजसनेयि, कौथुम, आथवंण, काठक, मैत्रायणी, तैत्तिरीय, कालापक, मौद्गल (मौदक), पैप्पलादक आदि। ये पुरुषिवशेष उन संहिताओं के रचिंदता प्रतीत होते हैं, जिनका प्रादुर्भाव समीपकाल में सम्भव है। वेदों के साथ उनके नाम का जुड़ा होना, उनकी रचना माने बिना, अन्य कारण से नहीं हो सकता। विधिवाक्य उसी वाङ्मय के अन्तर्गत होने से पौरुषेय हैं। मले ही उसके कर्ता का आज स्मरण न रहा हो, पर इतने से विधिवाक्य को अपौरुषेय नहीं कहा जा सकता। इसीलिए अतीन्द्रिय धर्म की जानकारी में विधिवाक्य को निरपेक्ष प्रमाण कहना संगत न होगा।।२७।

उक्त कथन के अतिरिक्त यह भी है—

#### अनित्यदर्शनाच्च ॥२८॥

[अनित्यदर्शनात्] अनित्य (=जन्म-मरणधर्मा) पुरुषों का उल्लेख देखे जाने से [च] भी (वेद में; वेद पुरुषकृत है)।

वेद में जन्म-मरणधर्मा पुरुषों का उल्लेख पाया जाता है। तैत्तिरीय संहिता

[४,।१।१०] में उल्लेख है—'ववरः प्रावाहणिरकामयत' प्रवाहण के पुत्र बवर ने कामना की । इसी प्रकार अन्यत्र [७।२।२] पाठ है—'कुसुरुविन्द्र औद्दालिकर-कामयत' उद्दालक के पुत्र कुसुरुविन्द्र ने कामना की । इससे ज्ञात होता है—इस संहिताग्रन्थ की रचना, प्रवाहण तथा उद्दालक के पुत्रों के जन्म से पहले नहीं हुई ।

ऋग्वेद के प्रत्येक स्कत के प्रारम्भ में सूत्र से सम्बद्ध ऋषि का नाम निर्विष्ट रहता है। कितपय आचार्यों का कहना है कि ये ऋषि वेद-मन्त्रार्थं के द्रष्टा हैं, उनकी स्मृति के लिए नाम निर्देश रहता है। अन्य आचार्यों का कहना है,ये ऋषि मन्त्रों के रचियता हैं। दोनों अवस्थाओं में इनका मानवशरीरधारी होना निश्चित है। इनमें से लगभग दो-तिहाई ऋषियों के नामों का निर्देश ऋचाओं में उपलब्ध होता है। यह इस तथ्य को प्रमाणित करता है कि इन व्यक्तियों के प्रादुर्भाव के अनन्तर ऋचाओं की रचना हुई। ऐसे पुरुषों से प्रोक्त होने के कारण विधिवाक्यों का निर्श्चन्त प्रामाणिक होना संगत नहीं कहा जा सकता॥२८॥

आचार्य सूत्रकार ने जिज्ञासा का समाधान किया—

# उक्तं तु शब्दपूर्वत्वम् ॥२६॥

[उक्तम्] कह दिया [तु] तो [शब्दपूर्वत्वम्] शब्द के विषय में नित्य होता। (शब्द नित्य है, यह प्रथम कह तो दिया है।)

सूत्र में 'तु' पद जिज्ञासारूप पूर्वपक्ष की निवृत्ति तथा सिद्धान्तपक्ष के कथन का द्योतक है। उक्त जिज्ञासा में वैदिक साहित्य के कितपय पदों के प्रयोग के आधार पर वेद का अनित्यत्व सिद्ध करने का प्रयास किया गया। सूत्रकार का कहना है— अध्ययनाध्यापन में प्रयुक्त वेद शब्दमय है। शब्द की नित्यता प्रथम प्रमाणपूर्वक सिद्ध कर दी गई है। तब शब्दमय वेद को अनित्य तथा पुष्पकृति कहना संगत नहीं ।।२६॥

इस व्याख्या में माष्यकार द्वारा 'अस्मामिः' पद का प्रयोग होने से यह असामंजस्य प्रकट होता है—सूत्रकार और माष्यकार किसी ने पहले यह कहीं नहीं कहा कि अध्येताओं का वेदाध्ययन गुर्वध्ययनपूर्वक है। परन्तु सूत्रकार और माष्यकार दोनों ने यह कहां है—शब्द और शब्द-अर्थ का सम्बन्ध अनादि काल से गुरुपरम्परा द्वारा जाना जाता रहा है। वस्तुतः यह सब वेदाध्ययन का ही अंश है। अतः भाष्यकार द्वारा किये गये सूत्रार्थ में कोई असामंजस्य नहीं समफ्ता चाहिए।

१. शबर स्वामी ने इस सूत्र का अर्थ किया—[उक्तम्] कह दी है हमने [शब्द पूर्वत्वम्]अध्येताओं की शब्दपूर्वता। तात्पर्य है — जैसे अध्येता आजकल गुरु से वेद का अध्ययन करते हैं, इसी प्रकार प्रत्येक काल के वर्तमान पुरुषों ने अपने से पूर्ववर्त्ती गुरुओं से वेद पढ़ा। इस प्रकार यह वेदाध्ययन-परम्परा अनादि होने से वेद का प्रथम वक्ता न होने के कारण वेद नित्य है।

शिष्य जिज्ञासा करता है—यदि ऐसा है, तो वेद में अनित्य पुरुषों का उल्लेख कसे है ? सूत्रकार ने समाधान किया-—

#### **आख्या प्रवचनात्** ॥३०॥

[आख्या] काठक आदि नाम [प्रवचनात्] प्रवचन से हैं।

प्रवचन पद में 'प्र' उपसर्ग का अर्थ — 'प्रकृष्ट' है, अर्थात् विशेष, जो कार्यं अन्य किसी के द्वारा उस रूप में न किया जाये। 'वचन पद का अर्थ — कथन अथवा अध्यापन है। जिस व्यक्ति ने किसी एकमात्र शाखा का विशेष रूप से अध्यापन कराया, वह शाखा उस प्रवक्ता के नाम से व्यवहृत होने लगी। अतः वैदिक वाङ्मय की विभिन्न शाखाओं के साथ जो विशेष व्यक्तियों के नाम जुड़े हैं. वे केवल उन व्यक्तियों के द्वारा शाखा का प्रवचन (विशेष अध्यापन) के कारण हैं, उनके कत्ती या रचिता होने के कारण नहीं। सम्भव है, उन-उन शाखाओं का अनन्य साधारण प्रवचन कठ, कलाप आदि व्यक्तियों के द्वारा किया गया हो। कहा जाता है— वैशम्पायन (कृष्ण यजुर्वेदीय) सब शाखाओं का अध्यापन कराता था; कठ केवल एक शाखा का अध्यापन था, वह अन्यक्ति शाखा का अध्यापन नहीं कराता था। इसी प्रकार कलाप आदि एक-एक शाखा के अध्यापक रहे। उस शाखा के साथ उनका नाम जुड़ गया। कालान्तर में शिष्य-परम्परा द्वारा शाखागत विशिष्ट अनुष्ठानों के सहयोग से कृष्णयजुः की चौरासी शाखा हो गईं। ये व्यक्ति उन शाखाओं के रचिंयता नहीं थे।।३०।।

शिष्य जिज्ञासा करता है—तब बवर व कुसुरुविन्द आदि के नाम वैदिक बाङ्मय में क्यों हैं ? वे तो शासा-प्रवक्ता नहीं ? सूत्रकार ने समाघान किया—

## परं तु श्रुतिसामान्यमात्रम् ॥३१॥

[परम्] अन्य (अनित्यदर्शन हेतु जो प्रस्तुत किया, वह) [तु] ीक नहीं, (क्योंकि ऐसे कब्द) [श्रुतिसामान्यमात्रम्] सुनने में केवल समान प्रतीत होते हैं, (उनका अर्थ वस्तुत: और कुछ रहता है)।

सूत्र में 'तु' पद का प्रयोग प्रायः सर्वत्र पूर्वपक्ष के निराकरण का द्योतक माना जाता है। निराकरण, किसी अर्थ का निषेध करना है। अतः 'तु' पद का सीधा 'निषेध' अर्थ करना उपयुक्त है। वेद के अनित्यत्व और पौरुषेयत्व-सिद्धि के लिए जो हेतु दिया गया, वह युक्त नहीं; क्योंकि 'प्रावाहणि' आदि पदों को अपत्यार्थक मानकर बवर व प्रवाहण आदि को ऐतिहासिक व्यक्तिविशेष माना जाय, यह आवस्यक नहीं। 'प्रावाहणि' आदि पद केवल सुनने—उच्चारण में अथवा लेखन आदि में अपत्यार्थक के समान प्रतीत होते हैं, पर वस्तुतः ये अपत्यार्थक न होकर

१. हलायुषकृत 'मीमांसा शास्त्र सर्वस्व' में २६-३० सूत्रों को एक माना है।

अन्य अर्थं के वाचक हैं। घात्वर्थं के आधार परतीव्रता से बहनेवाला वायु 'प्रवाहण' है। उससे उत्पन्न होनेवाली घ्वनि का अनुकरणमात्र ववर या बर्बर आदि पद हैं।ऐसे उल्लेख ऐतिहासिक व्यक्तिपरक न होकर संसार में नित्य घटने-वाली प्राकृतिक क्रियाओं के विषय में समक्षने चाहिएँ।

ऋग्वेद में ऋषि-नाम मूलतः किन्हीं विशेष व्यक्तियों के नहीं हैं। ये प्रतिपाख विषय के अनुरूप प्रवक्ता के रूप में रचियता द्वारा निबद्ध किरपत नाम हैं। इस प्रकार मूलरूप में ये केवल कविनिबद्ध प्रवक्ता हैं, न मन्त्रार्थ-द्वष्टा, न रचियता। ये ऐसे नाम हैं, जैसे 'पञ्चतन्त्र' आदि में किव ने प्रवक्ता के रूप में अनेक कल्पना-जन्य नाम जोड़े हुए हैं। अनन्तर-काल में जिन व्यक्तियों ने वेद के उन-उन अंशों पर मन्त्रार्थ के चिन्तन व दर्शन तथा अध्यापन एवं प्रचार-प्रसार आदि की भावना से कार्य किया, वे लोक-व्यवहार में उन-उन नाभों से व्यवहृत होने लगे। वह परम्परा आज तक चालू है। इसलिए अपौरुषेय वेद का प्रामाण्य निर्वाध समक्षत्रा चाहिए।।३१।।

षिष्य शंका करता है — उक्त प्रसंगों के अतिरिक्त वैदिक वाङ्मय में अन्य अनेक ऐसे अटपटे व असम्भाव्य प्रसंग कहे जाते हैं, जैसे 'गावो वै सत्रमासत' तथा 'वायुर्वे क्षेपिष्ठा देवता' उनका क्या होगा ? सूत्रकार ने समाधान किया —

### कृते वा विनियोगः' स्यात् कर्मणः सम्बन्धात् ॥३२॥

[कृते] कर्म में — [बा]ठीक नहीं (श्वंका) — [विनियोगः] विशेष नियोग — अन्वय [स्यात्] होता है (उक्त प्रकार के वाक्यों का) [कर्मणः] कर्म के साथ [सम्बन्धात्] सम्बन्ध से।

सूत्र में 'वा' पद शंका के निवारण का द्योतक है। मीमांसा-शास्त्र की चालू मान्यता के अनुसार अनुष्ठान के प्रवर्त्तक केवल विधिवाक्य प्रमाण हैं, जैसे 'अपनिहोत्रं जुहुयात् स्वगंकामः' इत्यादि; जो विधिवाक्य नहीं हैं, जैसे 'वायुर्वे क्षेपिष्ठा देवता' इत्यादि तथा जो वाक्य असम्भाव्य अर्थे का निर्देश करते हैं, जैसे 'गावों वै सत्रमासत' [ए० ब्रा० ४।१७, जै० २।३७४] वायु तीत्रगामी देवता है; गार्ये सत्र में आसीन हुई, आसन पर वैठीं। इस प्रकार के वाक्य विधिवाक्य न होते हुए तथा आपाततः अटपटे लगते हुए भी अप्रमाण नहीं हैं। ये सन्दर्भ विधिवाक्यों से प्रतिपादित अनुष्ठेय धर्म की स्तुति आदि करने के आधार पर 'अर्थवाद' कहे जाते हैं। ऐसे जितने प्रकार के अर्थवादी वाक्य हैं, वे सब विधिवाक्य-बोधित अर्थ

रामेश्वर सूरि विरिषत सुबोधिनी वृक्ति में 'नियोगः' पाठ है; परन्तु अर्थ में कोई अन्तर नहीं।

को स्तुति आदि के द्वारा उनसे सम्बद्ध हैं; उन्हीं का वे अंश हैं । इसलिए विधि-वाक्यों के प्रामाण्य के समान उनका भी प्रामाण्य हैं ॥३२॥

> इति श्री जैमिनीयमीमांसादर्शन-विद्योदयभाष्ये प्रथमाध्यायस्य प्रथमस्तर्कपादः ।

१. शब्द के प्रामाण्य के लिए शब्द का नित्य होना इतना महत्त्व नहीं रखता। वस्ततः शब्द का प्रामाण्य वक्ता के आप्त होने पर निर्भर है। इसी आधार पर लौकिक वाक्य का प्रामाण्य निश्चित होता है। शबरस्वामी कुमारिलभट्ट तथा अन्य अज्ञात पूर्वकालिक मीमांसाचार्यों के द्वारा 'कर्म' को सीमातीत प्रधानता दे देने के कारण कर्मफल एवं समस्त विश्व के नियन्ता सर्वोच्च परमात्मतत्त्व को अनावश्यक ठहरा देने पर वेदादि शब्द के प्रामाण्य की समस्या सामने आई। तब आप्तोक्तता की उपेक्षा कर शब्द व शब्दार्थ-सम्बन्ध की नित्यता को शब्द के प्रामाण्य का साधन मान लिया गया । अनन्त आकाश में अतीत-अनागत अनन्त गब्द भरे हैं; अर्थबोध के लिए जो अपेक्षित होता है, कण्ठ-तालु आदि साधनों द्वारा उसे अभिव्यक्त कर लिया जाता है। शब्द व शब्दार्थ-सम्बन्ध की यह अनादि परम्परा है; एवं अनादिकाल से ही यह जानकारी का कम गुरु-शिष्य-परम्परा द्वारा चाल है। यह संसार इसी रूप में चलता आ रहा है, आगे भी ऐसा ही चलेगा। न कभी सर्गरचना हुई, न कभी प्रलय होना है। मीमांसा का प्रचलित यह सिद्धान्त जैमिनि मुनि को अभिमत रहा हो, इसमें पूर्ण सन्देह है। प्रारम्भिक पंचम सुत्र में इस विषय के बादरायण-मत का निर्देश मान्यता के अनुकूल नहीं है। शब्द के प्रामाण्य का आधार उसकी नित्यता को मानने पर अनाप्तवाक्य भी प्रमाण होना चाहिए, जो शबर स्वामी व कुमारिल भट्ट आदि को भी स्वीकार नहीं है। अन्यथा, बौद्ध-आर्हत आदि आगम को भी प्रमाण मानना होगा, जो उक्त आचार्यों को अभीष्ट नहीं।

# अथ प्रथमाध्याये द्वितीय: पाद:

## (अर्थवादप्रामाण्याधिकरणम्—१)

शिष्य जिज्ञासा करता है—गत पाद द्वारा धर्म में विधिवाक्य का प्रामाण्य सिद्ध किये जाने पर उन वाक्यों का धर्म में अप्रामाण्य प्राप्त होता है, जो प्रवृत्ति के बोधक न होकर सिद्ध वस्तु का कथन करते हैं, जैसे—"वायुर्वें क्षेपिष्ठा देवता, सोऽरोदीत् यदरोदीत् तद्रुदस्य रुद्दत्वम्, देवा वै देवयजनमध्यवसाय दिश्चो न प्राजानन्" इत्यादि वाक्यों का प्रामाण्य खटाई में पड़ जाता है। क्योंकि, इनमें प्रवृत्ति का जनक कोई विध्यर्थक पद नहीं है। जिज्ञास्य को मनोगत कर सूत्रकार ने विस्तार के साथ जिज्ञासा-भावना को सूत्रित किया—

# आम्नायस्य क्रियार्थत्वादानर्थंक्यमतदर्थानां तस्मादनित्यमुच्यते ॥१॥ (३३)

[आम्नायस्य] आम्नाय—वेद के [क्रियार्थत्वात्] किया-अनुष्ठान प्रयोजन-वाला होने से [आनर्थक्यम्] निष्प्रयोजन हैं वे वेदवाक्य, जिनका [अतदर्थानाम्] प्रयोजन किया—अनुष्ठान-रूप नहीं है। [तस्मात्] इसलिए, ऐसा वाक्य [अनित्यम्] अनित्य (धमं की जानकारी में अप्रमाण) [उच्यते] कहा जाता है।

आम्नाय अथवा वेद के जिन विधिवाक्यों के विषय में उल्लेख किया जा रहा है, प्रायः वे सब तैं तिरीय आदि संहिताओं के तथा ब्राह्मणग्रन्थों के वाक्य हैं, यह शास्त्र इन्हींका विवरण प्रस्तुत करता है। यह सब वाङ्मय ऋषिप्रोक्त है; परन्तु मीमांसाशास्त्र में इनका प्रामाण्य क्रियार्थक, अर्थात् यज्ञादि अनुष्ठान का प्रवर्तक होने के आधार पर माना गया है। जिज्ञासा का यही तात्पर्य है कि जो वाक्य विधि के बोधक नहीं हैं, वे अप्रमाण माने जायेंगे; जैसे उदाहरणरूप में कितपय वाक्य ऊपर प्रस्तुत किये गए हैं। यदि इनका भी प्रामाण्य अभीष्ट हो, जो आवश्यक है, तो प्रामाण्य की कोई अन्य कसौटी बताई जानी चाहिए, जिसमें सब प्रकार के बाक्यों का समावेश हो जाय। वर्तमान मान्यता में क्रियार्थक वाक्यों के अतिरिक्त शेष वाक्यों का चर्मज्ञान में अप्रामाण्य निश्चित है।।१॥

अित्रयार्थक वाक्यों के अप्रामाण्य में अन्य कारण है-

### शास्त्रदृष्ट<sup>3</sup>विरोधाच्च ॥२॥ (३४)

[शास्त्र-दृष्ट विरोधात्] शास्त्रविरोध से, दृष्टिविरोध से[च]और । शास्त्र-विरोध और दृष्ट-प्रत्यक्षविरोध से सिद्धार्थक (अक्रियार्थक) वाक्यों का धर्मज्ञान में अप्रामाण्य है।

सूत्र के 'विरोध' पद का सम्बन्ध 'शास्त्र' और 'दृष्ट' दोनों के साथ है। धर्म-ज्ञान के प्रति सिद्धार्थक वाक्य के अप्रामाण्य में दो अन्य हेतु हैं—शास्त्रविरोध तथा दृष्टविरोध।

१. शास्त्रविरोध—शास्त्र में कहा है—'स्तेनं मनः, अन्तवादिनी वाक्' [मैत्रा० सं०४।५।२]। मीमांसाशास्त्र में यह व्यवस्था है—यदि किसी सिद्धार्थक वालय का सम्बन्ध स्तुति आदि अर्थवाद रूप से किसी विधिवालय के साथ नहीं है, तो उसके विधिवालय की कल्पना कर ली जाती है। 'स्तेनं मनः, अनृतवादिनी वाक्' ऐसे ही वालय हैं। तब ये वालय लोकव्यवहार-सिद्ध अर्थ का अनुवादमात्र होने से निष्फल हैं। इनकी सफलता—सार्थकता के लिए शब्दविपर्यय से विधि की कल्पना इस प्रकार करनी होगी—'स्तेयं कुर्यात्' 'अनृतं बदेत्' चिपि करे, भूठ बोले। इस कल्पित विधि का प्रत्यक्ष (दृष्ट) विधि—'स्तेयं न कुर्यात्, अनृतं (असत्यं) न ब्रूयात्' के साथ विरोध होता है। यह शास्त्र द्वारा साक्षात् प्रतिप्रतित्व विधि हैं; इसकी बाधा किये विना कल्पित विधि का अस्तित्व सम्भव नहीं। विरोध स्पष्ट हैं। यदि विधि की कल्पना नहीं की जाती, तो उन (भूतार्थं) वाल्यों का अप्रामाण्य निरिचत हैं।

षोडशी<sup>र</sup>-प्रहण-अग्रहण के समान यहाँ 'चोरी करना-न करना, भूठ बोलना-न बोलना' में विकल्प की सम्मावना भी नहीं, क्योंकि दोनों विधियों में परस्पर वैषम्य है। एक कल्पित विधि है; अन्य शास्त्र-प्रतिपादित साक्षात् विधि है। यदि दोनों समान होते, तो विकल्प सम्भव होता।

२. वृष्टिवरोध—वाक्य है: 'तस्माद् घूम एवाग्नेर्तिवा दृशे नािचः। तस्मादिवरेवाग्नेर्नक्तं दृशे नािचः। तस्मादिवरेवाग्नेर्नक्तं दृशे न घूमः'—इसिलए अग्नि का धुआँ ही दिन में दीखता है, ज्वाला या लपट नहीं। इसिलए अग्नि की ज्वाला ही रात में दीखती है, धुआँ नहीं। इन वाक्यों में 'एव' पद के प्रयोग से यह निर्धारण किया कि दिन में आग

रामेश्वर सूरि विरचित 'सुबोधिनी' व्याख्या के सूत्रपाठ में 'दृष्ट' के स्थान पर 'दृष्टि' पाठ है। अर्थ में कोई अन्तर नहीं।

२. 'अतिरात्रे षोडशिनं गृह्धाति, वातिरात्रे षोडशिनं गृह्धाति' के अनुसार 'अति-रात्र' नामक इष्टि में 'षोडशी' का ग्रहण या अग्रहण दोनों शास्त्रानुमोदित हैं। अतः विकल्प सम्मव है।

की ज्वाला और रात में आग का धुआँ कदापि नहीं दीखते। यह कथन दृष्ट अर्थात् प्रत्यक्ष के विरुद्ध है। दिन में आग की ज्वाला और रात में आग का धुआँ बराबर दिखाई देते हैं। अतः शब्द के तथा शब्दार्थ-सम्बन्ध के नित्य होने के आधार पर शब्द का प्रामाण्य कहना पूर्णतया सन्दिग्ध है।

सूत्र के 'शास्त्रदृष्टिविरोधात्' पद में 'शास्त्र' और 'दृष्ट' पदों का अलग-अलग 'विरोध' पद के साथ संवन्ध से शब्द के प्रामाण्य में दो प्रकार से दोष प्रस्तुत किया। यदि 'शास्त्रदृष्ट' पद को एक माना जाता है, तो भी विरोध स्पष्ट है। सन्दर्भ है— 'को हि तद्वेद यदमुष्मिं ल्लोकेऽस्ति वा न वा।' यह कौन जानता है— मरकर उस लोक में स्वर्ग है या नहीं? यदि इस सन्दर्भ को प्रश्नरूप माना जाता है, तो क्रियार्थक न होने के कारण यह निर्थंक व अप्रमाण है। यदि यह वाक्य संश्वयात्मक है, तो उन वाक्यों के साथ इसका विरोध स्पष्ट है, जो मरकर न्वर्ग-प्राप्ति के विश्वास का संकेत करते हैं— 'ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत' इत्यदि ।।?।।

अित्रवार्थं शब्द के अप्रामाण्य में अन्य हेतु प्रस्तुत किया-

## तथा फलाभावात् ॥३॥ (३४)

[तथा] वैसा [फलाभावात्] फल न होने से (जैसा वाक्य में बताया जाता

है)।

वाक्य में कहा— 'शोमतेऽस्य मुखं य एवं वेद' जो इस (गर्गतिरात्रक्तु)
को इस प्रकार जान लेता है, उसका मुख सुशोभित हो जाता है। यदि यह कथन
सिद्ध अर्थं का अनुवादमात्र है, तो कियाथंक न होने से अनर्थंक है। यदि गर्गतिरात्रसम्बन्धी अध्ययन के फल का अनुवाद है, तो मिध्या अनुवाद है। क्योंिक,
अध्ययन के अनन्तर अध्येता के मुख पर कोई शोभा दिखाई नहीं देती। कालान्तर
में फलप्राप्ति होने के लिए भी कोई प्रमाण नहीं है। यदि स्वभावतः किसी का
कुत्सित मुख हो, तो शोमा की सम्भावना ही नहीं। इस प्रकार वाक्य में कहे फल
का अध्येता आदि में अभाव देखे जाने से अकियार्थं शब्द का प्रामाण्य सन्दिग्ध
है।।३।।

उक्त अर्थ में अन्य हेतु प्रस्तुत किया —

## अन्या नर्थक्यात् ॥४॥ (३६)

[अन्य आनर्थंक्यात्] (विधिवाक्यों के अतिरिक्त) अन्य वाक्यों के अनर्थंक होने से (अक्रियार्थंक वाक्यों का अप्रामाण्य निदिचत है)। अथवा, एक कर्म से

रामेक्वर सूरि विरचित 'सुबोधिनी' नामक व्याख्या के सूत्रपाठ में 'अन्य' पद नहीं है। केवल 'आनर्थक्यात्' सूत्रपाठ है।

सब कामनाओं की पूर्ति होना मानने से अन्य कर्मों के अनर्थंक हो जाने के कारण उनका अधामाण्य स्पष्ट है।

श्रुति है—'पूर्णाहृत्या सर्वान् कामानवाप्नोति''—अम्याधान की पूर्णाहृति से यजमान सब कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। यदि यह सत्य है, तो विभिन्न कामनाओं के लिए दर्श पौर्णमास आदि यागों का अनुष्ठान निरर्थक है, अर्थात् उनका प्रामाण्य खटाई में पड़ जाता है। यदि यजमान की उन कामनाओं की पूर्ति के लिये दर्श आदि यागों का अनुष्ठान आवश्यक है, तो 'पूर्णाहृत्या सर्वान्' इत्यादि कथन असत्य होने से अप्रमाण हो जाता है।।४॥

उक्त अर्थ में अन्य हेतु प्रस्तुत किया-

## अभागिप्रतिषेधाच्च ॥५॥ (३७)

[अभागि-प्रतिषेधात्] अभागि—अप्राप्त के प्रतिषेध से [च] भी (प्रसंगागत वाक्य अप्रमाण है) ।

ब्राह्मण में कहा—'न पृथिव्यामिंग्निश्चेतव्यो नान्तरिक्षे न विवि'—अग्नि का चयन पृथिवी पर नहीं करना चाहिए, न अन्तरिक्ष में, न चुलोक में। प्रत्येक व्यक्ति यह जानता-समभता है कि अन्तरिक्ष और चुलोक में अग्नि का चयन सम्भव नहीं। पृथिवी पर अग्निचयन सम्भव है उसका निषेध कर दिया। यह निषेध उस विधि की वाधा करता है, जो अग्निचयन का विधायक है—'हिरण्यं निषाय चेतव्यम्' परस्पर दोनों के विरोध से 'सुन्द-उपसुन्द' न्याय के अनुसार विधि-निषेध दोनों निष्फल हो जाते हैं। यह स्थिति उनके अग्रामाण्य की द्योतक है। इसके अतिरिक्त जहाँ —अन्तरिक्ष और चुलोक में —अग्निचयन प्राप्त ही नहीं, उसका निषेध निर्यंक होने से अग्रमाण हो जाता है। अन्तरिक्ष व चुलोक में अग्निचयन सम्भव न होने से यह वाक्य अपने ही अर्थ में अग्रमाण हो जाता है; फलतः ये सन्दर्भ अग्रमाण हो ॥।।।।

अक्रियार्थक वाक्यों के अप्रमाण में अन्य हेतु प्रस्तुत किया-

१. तै॰ बा॰ में पाठ है—'पूर्णाहुतिमुत्तमां जुहोति। सर्वं वे पूर्णाहुतिः। सर्व-मेवाऽऽप्नोति।' (यु॰मी॰)

२. तुलना करें — मैत्रायणी संहिता, ३।२।६॥ तथा तैतिरीय संहिता, ४।२।७॥

३. पौराणिक आख्यान है —सुन्द, उपसुन्द नामक दो असुरवर्गीय माई थे। उन्हें वर-प्रभाव से शक्ति प्राप्त थी —अन्य कोई भी उनका वध नहीं कर सकता था। वे धर्मात्मा प्रजाजन को अप्रत्याशित कष्ट देने लगे। तब उन दोनों में परस्पर युद्ध हो जाने के प्रयासस्वरूप वे आपस में लड़कर नष्ट हो गये। यही स्थिति परस्पर विधि-निनेध वाक्यों की है।

### अनित्यसंयोगात् ॥६॥ (३८)

[अनित्य संयोगात्] अनित्य = मरणधर्मा व्यक्ति के सम्बन्ध से (अकि-यार्थक वाक्य अप्रमाण हैं)।

शब्द के नित्य-अनित्य विवेचन के प्रसंग में यह पूर्वपक्ष [१।१।२८] सूत्र में प्रस्तुत किया; तथा सूत्र [१।१।३१] द्वारा इसका समाघान किया। यहाँ शब्द के एक अंश—अिक्यार्थक शब्द को लक्ष्य कर आक्षेप प्रस्तुत किया है। 'बबरः प्रावाहणिरकामयत' इत्यादि वाक्य मरणधर्मा व्यक्तियों के विवरण से सम्बद्ध होने के कारण अप्रमाण हैं। कियार्थक न होना तो ऐसे वाक्यों के अप्रामाण्य का निमित्त है ही; फलतः अिक्यार्थक वाक्यों का प्रामाण्य किसी प्रकार सिद्ध नहीं होता।।६।।

इस लम्बे जिज्ञासामूलक पूर्वपक्ष के समाधान के लिए ज्ञातव्य है—अथंबाद के शनेक प्रकार हैं: १. एक प्रकार के अथंबाद ऐसे हैं — जिनका यथाश्रुत शब्दा-नुसारी अर्थ उत्पन्न नहीं होता। जैसे—'सोऽरोदीत्, प्रजापितरात्मनो वपामुद-क्खिदत्' इत्यादि।

- कित्तपय दूसरे अर्थवाद ऐसे हैं—जो विधिवानयों के समान प्रतीत होते हैं। जैसे—'औतुम्बरो यूपो मवित, यो विदग्धः स नैऋतः' इत्यादि।
- ३. तीसरे प्रकार के अर्थवाद वे हैं—िजनमें हेतुत्व का आभास होता है। जैसे—'शर्पेण जुहोति, तेन ह्यन्तं क्रियते' इत्यादि।

चालु अधिकरण में प्रथम प्रकार के अर्थवादों का विचार किया गया है। इसका प्रारम्भ करते हुएसूत्रकार ने बताया—

## विधिना त्वेकवाक्यत्वात् स्तुत्यर्थेन विधीनां स्युः ॥७॥ (३६)

[विधिना] विधिवाक्य के साथ [तु] तो [एकवाक्यत्वात्] एकवाक्यता होने से [स्तुत्यर्थेन] (विधिवाक्यों की) स्तुतिरूप प्रयोजन के द्वारा [विधीनाम्] विधिवाक्यों के अङ्ग [स्युः] होते हैं (अक्रियार्थंक अर्थात् सिद्धार्थंबोधकवाक्य) ।

सूत्र में 'तु' पद जिज्ञासामूलक पूर्वपक्ष की निवृत्ति का खोतक है। ब्राह्मण आदि वैदिक वाङ्मय में जितने अिकयार्थक अर्थात् सिद्धार्थक—सिद्ध वस्तु का कथन करनेवाल वाक्य हैं, उन सबकी विधिवाक्यों के साथ एकवाक्यता है; क्योंकि ऐसे वाक्य—विधिवाक्यों की स्तुति आदि के द्वारा विधिवाक्यों के ही अङ्ग हैं। मीमांसाशास्त्र में ऐसे समस्त सन्दर्भ 'अर्थवाद-वाक्य' कहे जाते हैं। जैसे—विधिवाक्यों का क्रियार्थक होने से प्रामाण्य है, इसी प्रकार विधिवाक्यों की स्तुति आदि के द्वारा अन्य वाक्यों का उनसे (विधिवाक्यों से) सम्बन्ध होने के कारण वे (अक्रियार्थक वाक्य) भी प्रमाण हैं।

'वायव्यं इवेतमालभेत भूतिकामः' यह विधिवाक्य है-कल्याण की कामना

करता हुआ यजमान वायुदेवतावाले द्वेत पशु का आलभन —स्पर्श करे। इस वाक्य में आकांक्षा रह जाती है कि वायुदेवतावाले पशु का स्पर्श करने से कल्याण क्यों प्राप्त होता है ? इस आकांक्षा की पूर्ति — 'वायुर्वे क्षेपिष्ठा देवता, वायुमेव स्वेन भागधेयेनोपधावित, स एवैंन भूति गमयित।'' इत्यादि स्तुतिपरक अर्थवादवाक्य से होती है। ये दोनों (विधि और अर्थवाद) वाक्य परस्पर साकांक्ष होने से एकवाक्यरूप हैं। अतः विधिवाक्यों के प्रामाण्य से अर्थवादवाक्यों का प्रामाण्य सिंख होता है; क्योंकि अर्थवादवाक्य विधिवाक्यों के ही अवयवभूत—अङ्गभूत हैं, उन्हीं के एकदेश हूँ; वे सब मिलकर ही एक अङ्गी बनते हैं। अतः एकदेश (अर्थवाद) के प्रामाण्य की अलग क्षोज करना नितान्त व्यर्थ है।

वैदिक वाङ्मय में कितपय विधिवाक्य स्तुति आदि अर्थवादवाक्यों से रहित हैं; उनके स्तुति आदि बोघक अर्थवादवाक्य नहीं देखे जाते । इसके विपरीत कितिपय विधिवाक्यों के साथ स्तुतिपरक अर्थवाद वाक्य सिन्निहित—संबद्ध देखे जाते हैं — विधिवाक्य बोधित जाते हैं — अर्थवाद वाक्यों का प्रयोजन बताया जाता है — विधिवाक्य-बोधित अनुष्ठान में रुचि पैदा करना । जिज्ञासा होती है — अर्थवाद रहित विधिवाक्य जब स्वयं विधिवोधित अनुष्ठान में रुचि उत्पन्न कर सकते हैं, तब वे विधिवाक्य स्वयं रुचि क्यों नहीं उत्पन्न कर सकते, जिनके साथ अर्थवाद वाक्य पठित हैं? तात्पर्यं—विधिवाक्य उभयत्र समान हैं, विधि के साथ विधिवोधित अनुष्ठान में भी वे (विधिवाक्य) स्वयं रुचि उत्पन्न करने में समर्थ हैं; तब समस्त अर्थवाद-वाक्य निष्फल व अप्रमाण माने जाने चाहिएँ।

आचार्यों ने सुफाव दिया—यह ठीक है, विधिवाक्य कियाविधान के साथ अनुष्ठान के प्रति रुचि भी उत्पन्न कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में अर्थवादसिंहत विधिवाक्यों का महावाक्य के रूप में निर्देश कोई महत्त्वपूर्ण नहीं रह जाता; परन्तु कहाँ विधिवाक्य प्ररोचना को भी उत्पन्न करता है, यह सचाई हमें अर्थवादवाक्यों के द्वारा ही जात होती है। जिन विधिवाक्यों के साथ अर्थवादवाक्यों पिठत हैं, वहाँ अर्थवादवाक्यों को सात्म्य करके ही विधिवाक्य प्ररोचना को

१. तैत्तिरीय संहिता २।१।१।। वायु निक्चित ही क्षिप्रकारी — शीघ्रकारी देवता है। वायव्य स्वेत पशु के स्पर्श से यजमान वायु को ही अपने भाग द्वारा प्राप्त होता है। वायु ही इस यजमान को भूति — ऐस्वर्य प्राप्त कराता है। यहाँ स्वेतपशु — मीमांसा-सूत्र [६।६।३३] के अनुसार — मामांसा-सूत्र [६।६।३३] के अनुसार — मामांसा-सूत्र है। इसे ही छाग (वकरा) अपनी वंशवृद्धि में अति शीघ्रकारी होता है। उक्त वाक्यों द्वारा यह भावना दृढ़ होती है — इस पशु का संस्पर्श — सम्बन्ध यजमान (पशुपालन करनेवाले व्यक्ति) के लिए ऐस्वयं को प्राप्त करानेवाला होता है।

उत्पन्न कर पाते हैं। फलतः अर्थवाद-वाक्य कियार्षक विधिवाक्यों का ही स्वरूप हैं, उन्हीं का अङ्ग व एकदेश हैं। ये कियानुष्ठान के प्रति प्ररोचना को उभारते हुए अनुष्ठाताओं का उपकार करते हैं। कियार्थक विधिवाक्यों का आत्मरूप होने के कारण उन्हीं के प्रामाण्य से इनका प्रामाण्य है, इसके लिए अन्य निमित्त खोजना व्यर्थ है।।७।। (४०)

शिष्य जिज्ञासा करता है—पूर्वोक्त युक्ति से प्रतीत होता है, अर्थवादवाक्य वैदिक वाङ्मय में आपाततः सम्मिलित हो गये हैं, इनकी अनिवार्यता नहीं। सूत्र-कार ने समाधान किया—

# तुल्यं च साम्प्रदाधिकम् ॥५॥ (४०)

[तुल्यम्] समान है [च] निश्चय ही [साम्प्रदायिकम्] गुरु-शिष्य-परम्परा (सम्प्रदाय) द्वारा अध्ययन-अध्यापन कर्म ।

सूत्र में 'च' पद अवधारण अर्थ में है। यह निश्चय से कहा जा सकता है कि विधिवाक्य और अर्थवादवाक्य दोनों की स्थिति वक्ष्यमाण विषय में समान है। जैसे विधिवाक्यगत पद और उनका अर्थ के साथ सम्बन्ध का ज्ञान अनादि काल से गुरु-धिष्य-परम्परा द्वारा प्राप्त होता आया है, ठीक उसी प्रकार अर्थवादवाक्यों का भी ज्ञान प्राप्त होता आया है। यह स्थिति दोनों प्रकार के वाक्यों के लिए निश्चित रूप से समान है। जैसे विधिवाक्य संप्रदाय द्वारा रक्षित हैं, वैसे अर्थवादवाक्य मी। अतः यह कदापि न समक्षना चाहिए कि अर्थवादवाक्यों का पाठ आपाततः एवं प्रमादपूर्ण है। फलतः विधिवाक्यों के समान अर्थवादवाक्यों का प्रामाण्य भी सुनिश्चित है।।5॥

प्रस्तुत पाद के द्वितीय सूत्र में जिज्ञासु द्वारा शास्त्रविरोध व दृष्टिवरोध के आधार पर अर्थवादवाक्यों के अप्रामाण्य का निर्देश किया गया है। सूत्रकार शास्त्रविरोध का समाधान करता है—

## अप्राप्ता चानुपपत्तिः प्रयोगे हि विरोधः स्याच्छब्दार्थंस्त्वप्रयोग-भूतस्तस्मादुपपद्येत ॥६॥ (४१)

[अप्राप्ता] प्राप्त नहीं होता [च] और [अनुपपत्तिः] 'सोऽरोदीत्' इत्यादि वानयों में अर्थ का—उपपन्न न होना; [प्रयोगे] विधि मानने पर ('सोऽरोदीत्' आदि में 'रोना चाहिए' इत्यादि रूप से) [िह] निश्चय से [िवरोधः] विरोध [स्यात्] होता है,[शब्दार्थः] शब्दार्थ ('अरोदीत्' आदि का) [तु]तो[अप्रयोग-भूतः] विधिरूप नहीं है ('रोना चाहिए' इस प्रकार) [तस्मात्] इसिलये [उपपद्येत] उपपन्न होगा ('सोऽरोदीत्' इत्यादि वाक्य)।

जिज्ञासु ने द्वितीय सूत्र द्वारा अर्थवादवाक्यों के विषय में जो शास्त्रविरोध

व बृष्टिवरोधरूप अनुपपित्त प्रकट की है, वह 'सोऽरोदीत्' इत्यादि अर्थवादवावयों में प्राप्त नहीं होती। क्योंकि इन वाक्यों का जो अर्थ है, वह प्रयोगभूत—
क्रियारूप नहीं है। असम्भव होने से न यहाँ क्रिया की कत्पना की जा सकती है।
'सीऽरोदीत् यदरोदीत् तद्रुद्रस्य रुद्रत्वम्'—वह रोया, जो रोया अथवा जो रोना
है, वह रुद्र का रुद्रत्व (रुद्रपना) है। यहाँ प्रयोग — क्रिया अथवा विधि की कत्पना
हसी प्रकार की जा सकती है—रुद्र रोया, अन्य को भी रोना चाहिए, अथवा
'अन्य मी रोये'। इसी प्रकार 'प्रजापित्तरात्मनो वपामुदिक्खदत्'—प्रजापित ने
अपनी वपा (पेट पर चर्वी की फिल्ली) को उसेड़ा, या उचेला; अन्य को भी
अपनी वपा उसेड़नी चाहिए, अथवा अन्य भी अपनी वपा उसेड़े। ऐसे ही 'देवा वै
देवयजनमध्यवसाय दिशो न प्राजानन्'—देवों ने यज्ञवेदी पर बैठकर यज्ञकाल में
दिशाओं को न पहचाना। अन्यों को भी यज्ञकाल में दिशा न पहचाननी चाहिए,
अथवा अन्य भी यज्ञवेदी पर दिशाएँ न पहचानें। क्या ऐसे विधिवाक्यों की
कल्पना इन अर्थवादवाक्यों में की जा सकती है ? यह सर्वथा अशवत्य है।

रोना अपनी इच्छा या विधि के द्वारा नहीं होता। अपने आत्मीयजन अथवा प्रिय वस्तु के वियोग एवं शारीरिक या मानसिक आधात आदि से आँगुओं का निकलना 'रोना' है। वह इच्छा या विधि से होना संभव नहीं। न कोई अपनी वपा उखेड़कर या उचेलकर अग्नि में उसे होम कर श्रृङ्करहित पशुं से यजन कर सकता है। इसी प्रकार देवयजन (यज्ञवेदी) में वैठकर न कोई दिशाओं को भूलता है। शास्त्रविरोध तभी हो सकता है, जब इनमें विधि मानी जाय; पर इन वाक्यों का जो शब्दायें है, वह विधिरूप नहीं है। इसीलिए शास्त्रविरोध न होने से ये अर्थवादवाक्य सर्वथा उपपन्न हैं।।६॥

उपपन्नता किस प्रकार है ? सूत्रकार ने बताया—

### गुणवादस्तु ॥१०॥ (४२)

[गुणवाद:] गुणवाद—गौण कथन है, यह [तु] तो । सत्र में 'तु' पद पूर्वपक्ष की निवृत्ति का द्योतक है । उक्त अर्थवादवाक्य गौण

१. तैत्तिरीय संहिता में पाठ है— 'प्रजापितर्वा इदमेक आसीत् सोऽकामयत प्रजाः पञ्चल्स्कुजेयेति स आत्मनो वपामुदिक्खदत् तामग्नौ प्रागृह्णात् ततोऽजस्तूपरः समभवत् तं स्वायं देवताया आलभत ततो वै स प्रजाः पञ्चलम्बजत ।।२।१।१।

प्रजापित अकेला था, उसने प्रजा और पशुओं को सर्जन करने की कामना की। उसने अपनी वपा को उखेड़ा, आग में डाला, उससे तूपर (शृङ्गरहित) अज (बकरा) पैदा हो गया। उसे उसकी देवता के लिए आलभन (होम) किया। अनन्तर अथवा उससे प्रजा और पशुओं को बनाया। इसका वास्तविक तात्पर्य अगले सूत्र की व्याख्या में द्रष्टव्य है। कथन हैं। प्रायः सभी अथंवादवाक्यों द्वारा कथित अर्थ गौण—औपचारिक होता है, अथवा सम्बन्धी के गुण (स्तुति) का कथन करता है।

'सीऽरोदीत्'' इत्यादि प्रकार के अर्थवाद शाब्दिक रूप में जिस अर्थ को कहते हैं, वह गौण होता है। यह शब्दों का बाहरी अर्थ है; आन्तरिक मुख्य अन्य रहता है, जो वास्तविक रूप में उस सन्दर्म का प्रतिपाद्य है। कहा जाता है —अर्थवादवाक्य विधिबोधित अर्थ में — उसकी स्तुति द्वारा, रुचि उत्पन्न करने के लिए होता है; परन्तु जहाँ ऐसा नहीं है, वहाँ समस्या खड़ी होती है कि अर्थवाद का वहाँ क्या प्रयोजन है? जैसे 'वेतसशाख्याऽवकाभिश्चारिंग विकर्षित'' — बेंत की शाखा और अवका — सिरवाल (जल में उत्पन्न होनवाली घास) से अग्नि का विकर्षण करता है, बिखरी अग्नि को समेटता है। यहाँ अग्नि के विकर्षण में वेतस और अवका का विधान है; अर्थात् विधिबोधित अर्थ वेतस और अवका है, परन्तु स्तुति जलों की गई है—'आपो वै शान्ताः' इत्यादि। ऐसे स्थलों में — स्तुति आदि द्वारा अर्थवाद विधेय अर्थ के प्ररोचनार्थ होता है—इस व्यवस्था का उल्लंघन हो जाता है।

ऐसे प्रसंगों में इस दोष के निवारण के लिए सूत्रकार ने 'गुणवाद' का सुफाव देकर समाधान किया । स्तोतव्य (वेतस-अवका) की स्तुति के स्थान पर अन्य सम्बन्धी (आपः) की स्तुति किया जाना गुणवाद अर्थात् गौण कथन है। जलों की यह स्तुति गौण है, मुख्य स्तुति वेतस आदि की है। क्योंकि जल वेतस-अवका के उत्पत्ति-स्थान हैं, उत्पत्ति-प्रदेश की स्तुति व प्रशंसा से वहाँ उत्पन्न होनेवाला प्रशंसित होता है। किसी व्यक्ति के आवास्य प्रदेश की स्तुति व प्रशंसा से निश्चत ही वह व्यक्ति स्तुत व प्रशंसित होता है। ऐसे ही यहाँ वेतस-अवका का आवास्य-स्थल 'आपस्' की स्तुति से मुख्यरूप में वेतस-अवका की स्तुति प्रस्तुत की जाती है। अतः विधेय की स्तुति हारा अर्थवाद उसमें रुचि उत्पन्न करने के लिए हैं—इस व्यवस्था के उल्लंघन की आशंका करना व्यथं है।

जिज्ञासा होती है—'सोऽरोदीत्' इत्यादि अर्थवादवाक्यों का विधिबोधित अर्थ क्या है, जिसका यह शेष अथवा अङ्ग समभा जाये ? आचार्यों ने बताया— 'तस्माद् बहिषि (रजतं) न देयम्'—इसलिए यज्ञ में रजत (चाँदी) दान नहीं करना चाहिए—इस 'रजत-अदान' विधि का शेष है 'सोऽरोदीत्' इत्यादि अर्थवाद-

१. तै० सं० राशशा

२. तै० सं० प्राधाधा

३. तै० सं० प्राष्टाधा

४. 'सोऽरोदीत् यदरोदीत् तद्रुद्रस्य रुद्रत्वम्, यदश्रु अशीर्यत, तद्रजतं हिरण्यम-भवत्, तस्माद्रजतं हिरण्यमदक्षिण्यम्, अश्रुजं हि, यो बहिषि ददाति, पुराऽस्य संवत्तराद्गहे रुदन्ति, तस्माद् बहिषि न देयम्'—तै० सं० १।४।१।।

वाक्य। त्यायसूत्रकार गौतम आचार्य ने अर्थवाद के चार भेद बताये हैं—स्तुति, निन्दा, परकृति, पुराकल्प। मीमांसाद्यास्त्र इनको इसी रूप में स्वीकार करता है। 'सीऽरोदीत्' इत्यादि सन्दर्भ का समावेश 'पुराकल्प' नामक अर्थवाद में माना जाता है। 'बिह्यि रजतं न देयम्' विधि का यह शेष है, इसका आधार है—पदों का साकांक्ष होना। 'सोऽरोदीत्' इत्यादि वाक्य में 'सः' (वह) सर्वनाम-पद किसी प्रकृत अर्थ की अपेक्षा रखता है। 'वह' कहने पर आकांक्षा रहती है—वह कौन, जिसके लिए यह अतिदेश है? आगे सन्दर्भ है—'तस्य यदश्र अशीर्थत''— उसके जो आँसू टपके व बिखरे—यहाँ 'तस्य' पद भी पूर्व-प्रकृत की अपेक्षा रखता है। यह पहले कहे गये निन्दा-चचन—'ब्राह्मि रजतं न देयम्' का उपपादक है। उसका कारण है—जो यज्ञ में चाँदी देता है, वर्ष के अन्दर उसके घर में रोदन होता है। फलस्वरूप—यज्ञ में रजत न देना चाहिए। इस प्रकार सभी साकांक्ष पद गौण कथन द्वारा विधि के उपकारक होते हैं। रोने (अश्रु) से उत्पन्न रजत को यज्ञ में देनेवाले के घर में वर्ष के अन्दर रोदन होता है; यह रजत-दान के प्रतिषेध का गुण है, जो स्वयं वस्तुतः रोदन नहीं है।

ऐसी स्थिति में न रोते हुए रुद्र के लिए 'अरोदीत्' कहना, अश्रु से उत्पन्न न होनेवाले रजत के लिए अश्रु से उत्पन्न होना कथन, तथा संवत्सर के अन्दर यज्ञ में रजत देनेवाले के घर में रोदन न होने पर भी रोदन होने का कथन, ये सब गौण कथन हैं। 'रुद्र' पद के निर्वचन के आधार पर उसका रोना 'सोऽरोदीत्' कहा गया। जल-रूप अश्रु के द्वेत वर्ण की समानता के आधार पर अश्रु से रजत का उत्पन्न होना कहा, रजतदाता के घर में संवत्सर से पूर्व रोदन न होने पर भी अनत्याग में दु:स्व का अनुभव होने से उसे रोदन के रूप में कहा गया। इस प्रकार ये सब गौण कथन हैं, जिनका तात्पर्य केवल यज्ञ में रजतदान की निन्दा प्रकट करना है। इसलिए ये सब कथन उसी (बाहिषि रजतं न देयम्) के शेष हैं; यज्ञ में रजतदान की निन्दा द्वारा उस विधेय के अंग हैं।

अर्त्ताहत रूप में यह प्रसंग आदिसर्गकालिक सृष्टि-प्रिक्त्या का विवरण प्रस्तुत करता है, ऐसा विद्वानों का सुफाव है। जो अर्थवाद 'पुराकल्प' विभाग के अन्तर्गत ब्राह्मण आदि प्रत्यों में विष्तत हैं, प्रायः वे सब आंश्विक रूप से सृष्टि-प्रिक्रिया का विवरण प्रस्तुत करते हैं। वैदिक वाङ्मय में ऐसे उल्लेखों की संख्या शताधिक देखी जा सकती है।

१. गत पृष्ठ की सं० ४ टिप्पणी देखें।

२. द्रष्टव्य—र्जंमिनीय मीमांसा शाबर भाष्य, हिन्दी व्यास्थासहित, पृ० १४८-४६ । व्यास्थाता—युिषिष्ठिर मीमांसक तथा पं० भगवद्त्त कृत 'वेदविद्या-विमर्श्व'।

'सोऽरोदीत्' के समान 'स आत्मनो वपामुदिक्खिदत्' अर्थवाद भी 'यः प्रजा-कामः पशुकामो वा स्यात् स एतं प्राजापत्यं तूपरमालभेत' विधि का शेष है। यह अर्थवादवाक्य भी 'पुराकल्प' विभाग के अन्तर्गत आता है तथा सृष्टि-प्रिक्रया की विशिष्ट अवस्थाओं को अभिव्यक्त करता है।

इसी प्रकार 'देवा वै देवयजनमध्यास्य दिशो न प्राजानन्' अर्थवादवाक्य 'आदित्यः प्रायणीयस्वरुरादित्य उदयनीयस्वरुः' इस विधि का शेष है। सोमयाग के अंगभूत ज्योतिष्टोम में यजमान को दीक्षा देने के अनन्तर उसी दिन प्रारम्भ में अदिति देवतावाले चरु के साथ प्रायणीय इष्टि का अनुष्टान किया जाता है, सोम-याग की समाप्ति पर 'उदयनीय' इष्टि का प्रयोग होता है।

विधिवाक्य और उसके शेषभूत अर्थवादवाक्यों का परस्पर सान्निध्य वैदिक वाइमय में देखा जाता है, परन्तु प्रस्तुत विधिवाक्य और अर्थवादवाक्य का सान्निध्य इसी पठित आनुपूर्वी के साथ कहीं उपलब्ध नहीं है; पर उसी आशय के पदान्तरों अथवा कितपय पदों की न्यूनाधिकता के साथ पाठ उपलब्ध हैं। इसके अनुसार विधिवाक्य एवं अर्थवादवाक्यों के सान्निध्य का सामंजस्य प्रस्तुत वाक्यों के विषय में भी सम्भावित माने जाने के लिए कोई विशेष बाधा नहीं हैं 3।।१०।।

शिष्य जिज्ञासा करता है—'स्तेनं मनः, अनृतवादिनीवाक्'इन अर्थवाद-वाक्यों में गूणकथन का निमित्त क्या है ? सूत्रकार आचार्य ने समाघान किया—

#### रूपात् प्रायात् ॥११॥

[रूपात्] रूप से (रूप च स्थिति की समानता से) [प्रायात्] प्रायोवाद से।
पहला हेतु प्रथम वाक्य में —तथा दूसरा हेतु द्वितीय वाक्य में —आपित के
समाधान के लिए हैं। सूत्र में 'रूप' पद का तात्पर्य नील, पीत, हरित आदि वर्ण
नहीं है; वह चोर की स्थिति का बोधक है। चोर जैसे अपनी स्थिति, अपने-आपको
प्रच्छन्न रखता है, कोई उसे जाँच न लेवे, इसी प्रकार मन स्वतः प्रच्छन्न स्थितिवाला है। इस समानता से मन को स्तेन कहा। यहाँ मन के लिए 'स्तेन' शब्द का
प्रयोग गोण है, औपचारिक है। यह मन का निन्दावचन 'हिरण्यं हस्ते भवति, अथ
गृह्धाति' इस बिधिवाक्य के हिरण्य की स्तुति का बोधक है।

मीमांसाशास्त्र में यह स्वीकार किया गया है कि निन्दावाक्य वस्तुतः निन्दा

१. द्रष्टन्य-मीमांसा शाबर भाष्य, हिन्दी न्याख्या, पृ० १५०-५३।[यु० मी०]

२. इस विषय में द्रष्टव्य हैं-तैं० सं०, ६।१।४॥ मैत्रा० सं०, ३।७।४॥ श० ब्रा०, ३।२।३।६,७॥ ऐ० ब्रा०, २।१॥ षड्गुरुशिष्य टीका—'सुखप्रदा' संस्करण।

इस प्रसंग के आंशिक सृष्टि-प्रित्रया विवरण के लिए देखें — शावरभाष्य, हिन्दी रूपान्तर, पृष्ठ १४४। [यु० मी०]

के लिए प्रयुक्त न होकर विषेय की स्तुति के बोधक होते हैं। इसके अनुसार 'स्तेनं मनः' अर्थवाद का तात्पर्य पूर्वोक्त विषेय वाक्यगत सुवर्ण की इस प्रकार स्तुति करता है कि वह सब प्रकार के मल (दोष) से रहित होना चाहिए। इसकी स्पष्टता के लिए विधिवाक्य के प्रसंग को समक्षना आवश्यक है।

सोमयाग के अवसर पर सोम को कूटकर प्राप्त रस को बढ़ाने के लिए जिस जल का उपयोग किया जाता है, उसका नाम यज्ञ-प्रसंग में 'वसतीवरी' है। यह जल सूर्योदय-दशा में नदी से तथा सूर्योस्त-काल में सुरक्षित घट आदि से लिया जाता है। घट से जलग्रहण करने पर हाथ में अग्नि को लेना होता है, नदी से जलग्रहण काल में प्रवाह के उत्पर हाथ में सुवर्ण घारण किये हुए जल का ग्रहण किया जाता है। जलग्रहण के समय का विधवाक्य है—'हिरण्यं हस्ते भवित, अथ गृह्णित।' इसी प्रसंग में अर्थवादवाक्य है—'स्तेनं मनः' इत्यादि। इसी प्रकार ऋतवादिनी वाणी को 'अनृतवादिनी' गोणरूप में कहा गया; क्योंकि लोक में प्रायः वाणी अनृतवादिनी होती है। ये वाक्य विधेय हिरण्य की स्तुति के लिए हैं। मैंले मन की निन्दा की गई; अतः स्वच्छ निर्मल मन के समान सर्वथा निर्दोष सुवर्ण होना चाहिए और सच्चा; खोटा व मिलावटी नहीं। फलतः अर्थवादवाक्यों का प्रामाण्य विधिवाक्यों के समान निर्वाध है।। ११।।

शिष्य जिज्ञासा करता है—शास्त्रविरोध का परिहार हो जाने पर दृष्टिवरोध का परिहार होना चाहिए। सूत्रकार ने कहा—

#### दूरभ्यस्त्वात् ॥१२॥

[दूरभूयस्त्वात्] अधिक दूरी के कारण दिन में घूम का और रात्रि में ज्वाला

का दिखाई देना - कथन गुणवाद है।

दिन में अग्नि की ज्वाला या दीप्ति सूर्य के तेजस्वी प्रकाश से अभिभूत रहती है, पर द्रष्टा के दूरदेशस्थित होने पर भी आकाश में ऊँचा उठता हुआ धूम ही दिखाई देता है, अग्नि-दीप्ति नहीं। इसके विपरीत रात्रि में धूम अन्धकार में मिला दिखाई नहीं देता, पर अग्नि का प्रकाश दूरस्थित व्यक्ति को भी स्पष्ट प्रतीत होता है।

'सूर्यो ज्योतिज्योतिः सूर्यः स्वाहेति प्राप्तः' इस मन्त्र से प्रातःकाल होम करना चाहिए। 'अग्निज्योतिज्योतिरग्निः स्वाहेति सायं जुहोति' इस मन्त्र से सायंकाल होम करे। होम के लिए सायंकाल और प्रातःकाल कीन-सा समय उपयुक्त है? यह आकांक्षा बनी रहती है। इन मन्त्रों के मिश्रित लिंग होने से अर्थवाद अग्नि और

मीमांसा में एक 'निह निन्दा न्याय' है, जिसका खुलासा है—'न हि निन्दा निन्दितुं प्रवर्त्ततेऽपि तु स्तोतुम्'।।

सूर्यें की स्तुति द्वारा होम के काल-निर्धारण में सहायक है। होम का वह काल उपगुक्त है, जब दोनों देवताओं का सान्निच्य हो।अधिक दूर होने के कारण अग्नि और धूम के अदर्शन का कथन गुणवाद है, औपचारिक है, यथाभूत नहीं ॥१२॥

दृष्टिवरोध के अन्य उदाहरण 'न' वैतिद्विद्य ब्राह्मणाः स्मोऽब्राह्मणा वेति' का परिहार सूत्रकार ने किया—

### अपराधात् कर्त्तृश्च पुत्रदर्शनम् ।।५३।।

[अपराधात्] अपराध से (स्त्री के) [कर्तुः] कर्ता = उत्पादियता जार के [पुत्रदर्शनम्]पुत्र का दर्शन होता है। अतः 'ब्राह्मण हैं या अब्राह्मण'यह संवेहात्मक कथन गुणवाद है।

यज्ञ-प्रसंग में ऋषि प्रवर आदि के वरण करने के अवसर पर ऋषि पितर आदि का निर्देश करना अपेक्षित होता है, जिससे स्पष्ट हो जाय कि यज्ञकर्ता ब्राह्मण है। पर समाज में प्रत्यक्ष से जानने पर यह सन्देह-वचन क्यों ? 'हम नहीं जानते ब्राह्मण हैं या अब्राह्मण' ?

विधिवाक्य है—-'प्रवरं प्रवर्थमाणे बूयात्, देवाः पितरः' इसका अर्थवाद-वाक्य है—'न वैतद्विद' इत्यादि । प्रवर के (अनुमन्त्रण) कथन से अब्राह्मण भी ब्राह्मण मान लिया जाता है । किसी पुत्र के विषय में यह जानना अति कठिन है कि यह बुद्ध सन्तान है या नहीं ? स्त्री-माता के अपराध से वह जार-पुत्र है अथवा संस्कृत-पिता का पुत्र ? ऐसा सन्देह होना सम्भव है । प्रवर इस संश्चय को दूर कर देता है; इस प्रकार प्रवर की स्तुति द्वारा यह उसका अर्थवाद है । संशय अथवा अज्ञान कथन गुणवाद है, औपचारिक है । स्त्री-अपराध से भी पुत्र का होना देखा जाता है, इसीलिए सन्तान के विषय में कहा है—'अप्रमत्ता रक्षत तन्तुमेनम्।'<sup>9</sup> प्रमादरहित होकर पूरी सावधानता से कुलतन्तु की रक्षा की जानी चाहिए॥ १३॥

शिष्य जिज्ञासा करता है—स्वर्ग की कामनावाले के लिए ज्योतिष्टोम याग का विधान किया; अन्यत्र कहा—कौन जानता है ? स्वर्ग है या नहीं ? यह दृष्ट-विरोध है। सुत्रकार ने समाधान किया—

#### आकालिकेप्सा ।।१४॥

[आकालिकेप्सा] वर्तमान काल में होनेवाले फल की इच्छा उक्त वाक्य से

१. मैत्रायणी संहिता, १।४।११॥

२. मैत्रायणी संहिता, १।४।११।।

तन्त्रवार्तिक में यह कुमारिल ने सूत्रपाठ दिया है—'अकालिकेप्सा' अर्थ किया है—-'अ-कालिक-ईप्सा' कालान्तर में होनेवाले फल की उपेक्षा कर तात्कालिक फल की ईप्सा— इच्छा करना।

४. तैत्तिरीय संहिता, ६।१।१॥

जानी जाती है।

ज्योतिष्टोम याग के अन्ष्ठान के लिए 'प्राग्वंशशाला' के निर्माण का विधान है। शाला के आधारभूत मध्य का बाँस पूर्व-पिश्चम डाला जाता है। ज्योतिष्टोम याग का कार्यक्रम निरन्तर चलता है, अधिक समय चलता है। ऐसे याग के समय घुएँ का अधिक होना स्वाभाविक है। यज्ञशाला में धुआँ घुटने न पाये, बराबर निकलता रहे, इसके लिए विधिवाक्य है—'दिखु अतीकाशान् करोति' दिशाओं में धुआँ निकलने के लिए भरोखों अथवा खिड़िकयों का निर्माण करे। इस विधिवाक्य है को से स्वगं है या नहीं ? इसका यही तात्पर्य है कि स्वगं का वर्शन तो मरने के बाद होगा, पर यहाँ धुआँ घुटने से मुँह और नाक में धुआँ भरकर तत्काल मृत्यु का दर्शन हो जायगा, इसलिए शाला से धुआँ वाहर निकलने के लिए प्रथम चारों दिशाओं में 'अतीकाश' (भरोखा आदि) बनावें। तात्कालिक दुःख के निवारण के लिए इच्छा का होना स्वाभाविक एवं सर्वानुभव-सिद्ध है। उसके अनुसारकालान्तर में होनेवाले स्वगं की निन्दा द्वारा धूम-निर्ममन मार्ग बनाने की आवश्यकता का यह अर्थवाद-वचन स्तावक है। पारलौकिक स्वर्ग-फल में संशय प्रकट करना औपचारिक मात्र है। अत: यहाँ शास्त्रीय दृष्टिवरोध की आशंका व्यर्थ है।।१४॥

शिष्य जिज्ञासा करता है—चालू पाद के तृतीय सूत्र-प्रसंग में 'शोमतेऽस्य मुखम्' इत्यादि उदाहरण, अक्रियार्थ-वचन के अप्रामाण्य में दिया; उसका समाधान अपेक्षित है । सूत्रकार ने समाधान प्रस्तुत किया—

#### विद्याप्रशंसा ॥१४॥

[विद्याप्रशंसा] ज्ञान की प्रशंसा की गई है, उक्त वचन से, अतः 'शोभतेऽस्य

मूखम्' इत्यादि वचन गुणवाद है, औपचारिक है।

गर्गित्ररात्र ऋतु के विधि का यह शेष अर्थात् अंग है। 'शोभतेऽस्य मुखम्' इत्यादि वचन उक्त ऋतु की स्तुति करता है, जब इस ऋतु का विशेषज्ञ होने पर मुख शोभित होता है, तब इसके अनुष्ठान के फल का तो कहना ही क्या? इस प्रकार उक्त अर्थवादवाक्य ऋतु का स्तावक है। यह ज्ञान की प्रशंसा है। मुख-शोभा का कथन गुणवाद है।

उक्त कतु का अंगभूत अन्य उदाहरण है— 'आऽस्य प्रजायां वाजी जायते य एवं वेद' जो इस प्रकार जानता है, उसकी सन्तित में अन्नवाला उत्पन्न होता है। यह वेद के अनुमन्त्रण-विधि का शेष है। वेद के अध्ययन आदि से पूर्ण विद्वान् होकर अन्नप्राप्ति में मुविधा होना, विधि का प्रयोजन नहीं है, यह केवल गुणवाद है, विधि का स्तावक है।

१. तेतिरीय संहिता, ६।१।१॥

भट्ट कुमारिल इस वाक्य को अध्ययन-विधि (स्वाध्यायोऽध्येतव्य:) का शेष मानता है। तन्त्रवात्तिक की पार्थसारिथ मिश्र कृत 'न्यायसुधा' नामक व्याख्या में उक्त अर्थवादवाक्य का पाठ इस प्रकार उद्धृत किया है—-

"धृतवन्तं" कुलायिनं रायस्योषं सहस्रिणं वेदो वदातु वाजिनमित्याह प्र सहस्र पञ्चनामान्नोति अस्य प्रजायां वाजी जायते य एवं वेद ।" [ १।२।२५ ]

इस सन्दर्भ के 'वेदो ददातु' वाक्यांश में 'वेद' पद का अर्थ विवेच्य है। ऋगादि मन्त्रसंहिता के लिए प्रयुक्त 'वेद' पद आद्युदात्त माना है। इसके अतिरिक्त यज में प्रयोग के लिए कुशमुष्टि (कुश घास की एकत्र वाँघी मुट्टी) का भी यह वाचक है, यह अन्तोदात्त है। तैत्तिरीय संहिता में यह पद अन्तोदात्त पठित है। अतः वेदाध्ययन-विधि का इसे शेष मानना चिन्त्य हो जाता है।।१५।।

प्रस्तुत पाद के चतुर्थ सूत्र से बताया—पूर्णाहृति से सब कामनाओं को प्राप्त हो जाता है, तब अन्य सब अनुष्ठान अनर्थक हैं। इसका समाधान सूत्रकार ने किया—

#### सर्वत्वमाधिकारिकम् ॥१६॥

[सर्वत्वम्] सवपना—सम्पूर्णता [आधिकारिकम्] अधिकार—प्रसंगप्राप्त विषयक है, अतः औपचारिक है ।

'पूर्णाहुत्या सर्वान् कामानवाप्तोति' यह अर्थवाद-वचन 'पूर्णाहुर्ति जुहोति' इस विधि का शेष है। जो कार्य अधिकृत है, प्रारम्भ किया हुआ है, उसको पूर्णता तक पहुँचाना आवश्यक होता है। किसी अनुष्ठान का फल तभी प्राप्त हो सकता है, जब वह सम्पूर्ण रूप से सम्पन्न कर लिया जाता है; अधूरा कार्य निष्फल होता है। 'पुर्णाहुर्ति जुहोति' विधि का यही तात्पर्य है कि जो अनुष्ठान अधिकृत है, प्रारम्भ किया है, उसे पूर्णाहुर्ति तक पहुँचाना चाहिए; तभी कामनाओं की प्राप्ति होती है; अधूरे में छोड़ देने से यथार्थ फलप्राप्ति असम्भव है। इस प्रकार पूर्णाहुर्ति से सब कामनाओं की प्राप्ति होना—अर्थवाद, पूर्णाहुर्ति होमविधि का स्तावक है। वह अपने पदों से बोधित अर्थ को मुख्य-अर्थ के रूप में प्रस्तुत नहीं करता; अतः

१. यह पाठ किस मूल ग्रन्थ से लिया गया है, अभी तक अज्ञात है, (यु० मी०)। वाक्य का अर्थ है—चृत आदि से सम्पन्न, कुल में स्थिर रहनेवाला, पारि-वारिक सम्पत्ति के पोषक, अनेक प्रकार के अन्न व पशुओं से सम्पन्न पुत्र को वेद हमें देवे, ऐसा कहा है। जो इस प्रकार जानता है, उसकी सन्तति में अनेकानेक अन्न-पशु आदि से सम्पन्न सन्तान उत्पन्न होती है।

यह मूल पाठ आंशिक रूप से तैं० सं० १।६।४ तथा काठक सं० ५।४।२४ में द्रष्टव्य है।

गुणवाद है, औपचारिक कथन है। यह ऐसा ही है, जैसे कोई कहे— 'समस्त अन्त शुद्ध है, निर्दोष है।' यहाँ 'समस्त' या 'सर्वे' पद केवल घर में सुरक्षित अन्त को लक्ष्य करता है। इसी प्रकार जो अनुष्ठेय क्रतु:अधिकृत है, प्रकृत है, चालू है, उसी से सिद्ध होनेवाल फल के विषय में अर्थवादवाक्य प्रवृत्त हुआ है। इससे प्रत्येक अनुष्ठान की पूर्णाहुति-विधि का स्तवन होता है; अन्य अनुष्ठानों की निर्यक्ता सिद्ध नहीं होती।।१६॥

शिष्य जिज्ञासा करता है— उक्त समाधान से शेष (अर्थवाद) वाक्य की निर्धिकता स्पष्ट हो जाती है। कहा गया— पूर्णाहुति से सब कामनाओं की प्राप्ति हो जाती है, जब कि उक्त समाधान से पता लगा— उससे प्राप्ति कुछ भी नहीं होती, तब यह मिथ्या कथन हुआ। आचार्य ने पूर्वोक्त आपित्त का अन्य प्रकार से समाधान किया—

## फलस्य कर्मनिष्पत्तेस्तेषां लोकवत् परिमाणतः फलविशेषः स्यात् ।।९७।।

[फलस्य] स्वर्गादि फल की [कर्मनिष्पत्तेः] कर्मों के द्वारा सिद्धि होने से [तेषाम्] उन कर्मों के [परिमाणतः] परिमाण से, लघु-गुरु होने के अनुरूप [फलिबशेषः] फल-भेद, फल का लघु-गुरु होना [स्यात्] होता है, [लोकवत्] लोक में होनेवाले व्यवहार के समान।

जिस प्रकार लोक-व्यवहार में देखा जाता है - — जो अल्प कार्य करता है, वह कार्य का फलरूप पारिश्रमिक भी अल्प पाता है। अधिक कार्य का पारिश्रमिक फल अधिक मिलता है। इसी प्रकार पूर्णाहुित होम-विधि का अर्थवाद सर्वथा निरर्थंक न होगा। यदि उतना ही अनुष्ठान कोई करेगा, तो उसे अल्प स्वगंफल मिलेगा। जो पूर्ण ज्योतिष्टोम अनुष्ठान सम्पन्न करेगा, उसे अधिक अथवा पूर्ण स्वगंफल प्राप्त होगा। फलप्राप्ति की यह न्यूनाधिकता काल के आधार पर विभाजित समक्षनी चाहिए। केवल पूर्णाहुित से अल्पकालिक स्वगं, तथा पूर्ण ज्योतिष्टोम-अनुष्ठान से चिरकालिक स्वगंफल-भोग की प्राप्ति होगी। अतः अर्थवादवाक्य नितान्त निरर्थंक नहीं है।।१७॥

शिष्य जिज्ञासा करता है—चालू पाद के छठे सूत्र तक उभारी गई आपितयों में से अभी तक अन्त की दो आपित्तयों का समाधान नहीं हुआ। आचार्य ने बताया-—

## अन्त्ययोर्यथोक्तम् ॥१८॥

[अन्त्ययोः] अन्त की दो आपत्तियों का समाधान [यथोक्तम्] जैसा पहले की अन्य आपत्तियों का कहा है, उसी के समान समफना चाहिए। पाँचवें सूत्र 'अमागिप्रतिषेधाच्च' द्वारा आपत्ति प्रकट की है.—अग्निचयन' न पृथिवी पर करे, न अन्तरिक्ष, न चुलोक में । चूलोक, अन्तरिक्षलोक में अग्निचयन प्राप्त ही नहीं, सम्भव भी नहीं। जहाँ प्राप्त है —पृथिवी पर —वहाँ भी निषेध कर दिया। अग्निचयन के विना ज्योतिष्टोम आदि कहाँ होंगे ? अतः ये कथन निरर्थक हैं, अप्रमाण हैं।

सूत्रकार कहता है, इस आपित का समाधान, पहली आपित्यों के समाधान के समान समभ्रता चाहिए। अर्थात् यह अर्थवाद-वचन एक विधि का शेष है। विधिवाक्य है— 'रुक्ममुपदधाति' सुवर्णं का उपधान करता है, तिकया लगाता है। अग्निचयन का उपधान—तिकया—है सुवर्णं। इस विधि का शेष है-—'न पृथिव्याम्' इत्यादि। अन्तरिक्ष और खु में अग्निचयन प्राप्त नहीं; पर नंगी पृथिवी पर भी अग्निचयन अविवक्षित है। सुवर्णं-खण्ड रखकर ही अग्निचयन करना चाहिए। अन्यथा वह रमशान-अग्निचयन के समान हो जाता है; ऋद्धि-समृद्धि को प्राप्त करानेवाला नहीं रहता। अतः इस सन्दर्भ (न पृथिव्याम्-इत्यादि) के पद अपने मुख्य अर्थं को न कहकर सुवर्णोपधान-विधि के स्तावक हैं, औपचारिक हैं।

अन्तिम छठे सूत्र 'अनित्यसंयोगात्' द्वारा आपत्ति उभारी गई है—वैदिक वाक्यों में अनित्य (कालविशेष में उत्पन्न होनेवाले) व्यक्तियों का उल्लेख देखा जाता है; अतः वैदिक वाङ्मय नित्य, अनादि नहीं कहा जा राकता; इसी-लिए अप्रमाण है।

आचार्य सूत्रकार ने इसका समाधान प्रथम पाद के अन्तिम सूत्रों द्वारा कर दिया है—'परंतु श्रृतिसामान्यमात्रम्'—व्यक्तिविशेष के लिए लोक में प्रयुक्त

इसका व्यवहार-पक्ष है - सुवर्ण आर्थिक नीति व स्थिति का मूल आधार है। व्यापार व उद्योग आदि में सुवर्ण लगाइए, उससे अनेक गुणा सुवर्ण प्राप्त कर स्वर्ग का भोग कीजिए।

१. अर्थवाद वाक्य है—"न पृथिक्यामग्निक्चेतच्यो नान्तरिक्षे न दिवि इत्याहुः, अमृतं वै हिरण्यम्, अमृते वा एतदिग्निक्चीयते, क्षमशानिचतो वा एते चीयन्ते; चित्यां-चित्यां हिरण्यशकलमुपास्यित, तेन वा एषोऽक्षमशानिचत्, तेन स्वगंः।" [मैत्रा० सं० ३।२।६]

पृथिवी, अन्तरिक्ष, यु में अग्निचयन न करे। 'रुक्ममुपदधाति' विधि द्वारा ऐसा कहा है। हिरण्य अमृत है; अमृत में अग्निचयन किया जाता है। इसके बिना स्मशान-अग्निचयन है। प्रत्येक चयन में सुवर्णखण्ड उपक्षिप्त होता है, तब वह अश्मशान-चयन है। उससे स्वर्ग प्राप्त होता है। इसी के सान्तिच्य में 'रुक्ममुपदधाति ऋढ्यैं' यह विधिवचन है।

कोई नाम-पद वैदिक वाङ्मय में, विशेष रूप से मन्त्रसंहिता-भाग में कहीं उल्लिखित नहीं हुआ । व्यक्तिविशेष के संज्ञारूप में जो नाम-पद उभयत्र (लोक-वेद में) समान देखे जाते हैं, उनकी समानता—उच्चारण किये जाने पर केवल—सुनने मात्र की है। अथवा यह कह सकते हैं कि उन पदों की वर्ण-मात्रानुपूर्वी केवल समान है, उनके अर्थ में कोई समानता नहीं। लोक में प्रयुक्त वह पद व्यक्तिविशेष का वाचक है; वेद में प्रयुक्त वैसा पद धातु-प्रकृति-प्रत्यय आदि के आधार पर अन्य किसी सामान्य अर्थ का अभिधायक होता है। अतः ऐसे पदों के आधार पर वेद का अनित्यत्व एवं अप्रामाण्य कहना सर्वथा असंगत है। इस प्रकार दोनों सूत्रों [५,६] द्वारा उभारी गई आपित्तयों का समाधान यथायथ कह दिया गया है। यही कारण है—यास्क ने—व्यक्तिविशेष के प्रतीत होनेवाले ऋग्वेदगत—नहुषः, तुर्वशाः, दृह्यवः, आयवः, यदवः, अनवः, पूरवः इत्यादि नाम-पदों को निघण्ट [२।२] में सामान्य मनुष्यवाचक माना है। फलतः उक्त प्रकार वैदिक वाङ्मय का प्रामाण्य सिद्ध होता है।।१६॥

### (विधिवन्निगदाधिकरणम् - २)

इस अधिकरण में अर्थवाद के द्वितीय प्रकार का विचार प्रस्तुत किया गया है। इसी आधार का आश्रय लेकर शिष्य जिज्ञासा करता हैं —अर्थवादवाक्य प्रायः फल का निर्देश करते हैं, तब उनको फलविधि क्यों न मान लिया जाय ? इससे उनका प्रामाण्य विधिवाक्य होने से ही सिद्ध हो जायगा, विधि की स्तुति आदि के द्वारा उसका प्रामाण्य मानने के द्विण-प्राणायाम की क्या आवश्यकता है ? आचार्य ने शिष्य की जिज्ञासा को सूत्रित किया—

## (पू०) विधिर्वा स्यादपूर्वत्वाद्वादमात्रं ह्यनर्थकम् ॥१६॥

[विधि:] विधिवाक्य [वा] ही [स्यात्] होवे, यह [अपूर्वत्वात्] अपूर्व होने से [वादमात्रम्] स्तुति का कथनमात्र [िह] निश्चय ही, अथवा क्योंकि [अनर्थकम्] अनर्थक है।

यहाँ ऐसे अर्थवादवाक्यों पर विचार है, जो विधि के समान पढ़े गए हैं। उदाहरण है—"औदुम्बरो यूपो भवित, ऊर्ग्वा उदुम्बर ऊर्क पशवः, ऊर्जेवास्मा ऊर्ज पश्नाप्तोति ऊर्जोऽबरुध्ये।" [तैं० सं० २।१।१] औदुम्बर — उदुम्बर — गूलर का बना हुआ यूप होता है, उदुम्बर निश्चय ही ऊर्जा है, शिवत है; ऊर्जा पशु-अन्न हैं, ऊर्जा से ही ऊर्जा होती है, अतः पशुओं — अन्तों को प्राप्त करता है, ऊर्जा को रोकने के लिए, अर्थात् ऊर्जा यजमान के पास रुकी रहे — ऊर्जा उसे सदा प्राप्त रहें।

१. द्रष्टच्य-सूत्र १।२।७ का अवतरणिका-भाग ।

विधि के समान पढ़े गये ऐसे वाक्यों के विधिय में संशय होता है—क्या यह (औदुम्बरो यूगो भवित) फलविधि है ? अर्थात् इसका निर्देश्य फल का विधान करना है ? अथवा यह यूपिविधि का स्तवनमात्र है ? सूत्रकार ने बताया— यह फलविधि का ही निर्देश मानना चाहिए, क्योंकि यह अपूर्व का कथन करता है — जो अर्थ अन्य किसी वाक्य से प्राप्त नहीं है, ऐसे अर्थ का विधान करता है । ऐसी स्थिति में इस प्रकार के वाक्यों को केवल विधि के स्तुतिपरक कहना निश्चय ही निर्धिक होगा । स्तुति करने या न करने से — वस्तु के बढ़ने-घटने के रूप में कोई अन्तर नहीं पड़ता । सूत्र के 'अनर्थक' पद का तात्पर्थ निष्प्रयोजन है । यद्यपि स्तुति का मी प्रयोजन शास्त्र में स्वीकार किया गया है, पर यहाँ स्तुति लक्षणावृत्ति से जानी जाती है, उसका वोधक कोई शब्द यहाँ नहीं है । जहाँ सिद्धार्थ-वोधक वाक्य के प्रामाण्य के लिए अन्य कोई मार्ग न हो, वहाँ लक्षणावृत्ति से विधि की स्तुति द्वारा उसके प्रामाण्य का निर्वाह किया जाता है । पर यहाँ ऐसा नहीं है । फलविधि यहाँ श्रुतिबीधित अर्थ है । लक्षणावृत्ति की अपेक्षा श्रुति बलवती होती है, अत: इसे फलविधि मानना युक्त है ॥ १९॥

अन्य शिष्य की एतद्विषयक आशंका को आचार्य ने सूत्रित किया-

### लोकवदिति चेत् ॥२०॥

[लोकवत्] लोक में प्रयुक्त स्तुति के समान, वैदिक स्तुति सार्यक हो सकती है, [इति चेत् ] ऐसा यदि माना जाय, (तो वह निरर्थक न होगी)।

लोकव्यवहार के समान वैदिक व्यवहार में भी वैसा होना त्वीकार किया जाना चाहिए। लोक में व्यवहार देखा जाता है—यदि गाय खरीदनी है, तो देव-दक्त की गाय खरीदो। वह वहुत दूध देती है, हर बार बिछ्या डालती है, उसके बच्चे जीवित रहते हैं। यहाँ 'खरीदो' (विधिवाक्य) कहने पर भी केता गुणों का वर्णन सुनने पर खरीदने के लिए सरलता से तैयार हो जाता है। ऐसे ही वेद में कर्म की स्तुति करने से कर्ता की कर्म के प्रति हचि उत्पन्न होकर वह उसके अनुष्ठान में सरलता से प्रवृत्त हो जाता है। अतः उक्त स्थलों में फलविधि न मानकर उसे अर्थवाद ही समक्षना चाहिए। इससे सप्तम सूत्रोक्त शास्त्रमर्यादा बनी रहती है।।२०।।

आचार्य उक्त शंका का निराकरण करता है-

### न पूर्वत्वात् ॥२१॥

[न] नहीं ठीक, उक्त कथन [पूर्वत्वात्]अन्य प्रमाणों द्वारा लौकिक व्यवहार की जानकारी होने से ।

लोक में केवल विधिवाक्य (गाय खरीदो) से कार्यानुष्ठान में प्रवृत्ति नहीं

होती; वहाँ प्रत्यक्ष आदि अन्य प्रमाणों द्वारा बहुक्षीरत्व आदि की परीक्षा व जान-कारी प्राप्त किये जाने से स्तुति का होना सप्रयोजन है। परन्तु वैदिक वाक्य में उदुम्बर ऊर्क् — ऊर्जा है, अन्न ऊर्जा है, उदुम्बर का यूप बनाने से ऊर्क् का प्राप्त होना आदि किसी अन्य प्रमाण से जाना नहीं जाता, वह केवल वैदिक वाक्य से बोधित होता है। अतः प्रमाणान्तर द्वारा न जानने से अपूर्व होने के कारण वह स्तुति-रूप अर्थवाद न होकर फलविधि है, ऐसा मानना युक्त होगा, अर्थात् उदुम्बर का यूप बनाने से ऊर्जारूप फल की प्राप्ति होती है।।२१॥

मूलजिज्ञासा का सूत्रकार ने समाधान किया—

### उक्तं तु वाक्यशेषत्वम् ॥२२॥

[उक्तम्] कह दिया है [तु] तो [वाक्यशेषत्वम्] वाक्यशेष होना । अर्थ-वादवाक्य विधिवाक्यों के शेष हैं— अंगभूत हैं, यह कह तो दिया है ।

सूत्र में 'तु' पद मूल जिज्ञासा के समाधान का द्योतक है। चालू पाद के सप्तम सूत्र [१।२।७] में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि समस्त अर्थवादवाक्य—जो क्रिया का साक्षात् निर्देश नहीं करते—विधिवाक्यों के अंगभूत हैं। विधिवाक्यों द्वारा बोधित अर्थ की स्तुति आदि करना उनका प्रयोजन है। इस रूप में वे विधि-वाक्यों के परिवार में आ जाते हैं, उनसे वाहर उन्हें नहीं समक्षना चाहिए।

'औदुम्बरो यूपो भवित' यहाँ 'भवित' क्रियापद वर्तमानकालिक है, विधिवाधक (लिङ् लकार) क्रियापद नहीं है। इस कारण उक्त वाक्य से यूप का विधान नहीं माना जा सकता। इसके अतिरिक्त यह निर्देश सोमापौष्ण (सोम और पूषा देवतावाले) पशुयाग के प्रसंग में हैं । अग्निषोमीय पशुयाग प्रकृतिभूत है, सोमा-पौष्ण उसका विकृतियाग है। प्रकृतियाग में खादिर (खैर वृक्ष के) यूप का विधान है। 'प्रकृतिवद् विकृतिः कर्त्तव्या' इस सामान्य नियम के अनुसार अग्निषोमीय प्रकृतियाग के समान सोमापौष्ण विकृतियाग में भी यूप खदिर (खैर) वृक्ष का होना चाहिए, पर यहाँ विकृतियाग में उसके स्थान पर उदुम्बर (गूलर) के यूप का विधान किया है। ऐसे वाक्यों को साक्षात् विधवाक्य नहीं माना जाता। यहाँ 'मवित' इस वर्त्तमानार्थक किया के होने और कामना बोधक (स्वर्गकाम, इन्द्रियकाम, ग्रामकाम, पशुकाम आदि) शब्द के न होने से यह फलविधि नहीं है। सोमा-पौष्ण कैत्याग के कल की प्ररोचना के लिए ही 'ऊग्वां उदुम्बर' इत्यादि कहा है।

१. इसके लिए द्रष्टव्य है—तैं० सं० २।१।१।। वहां का पाठ इस प्रकार है— सोमापौष्णं त्रैतमालभेत पशुकामः अत्रुद्धितरो यूपो भवति, ऊर्वा उदुम्बर ऊर्क् पशवः' इत्यादि ।

२. 'सोमापीष्णं त्रैतमालमेत पशुकामः' इस वाक्य में व्यवहार्य दृष्टि से 'त्रैत'

## यद्यपि उदुम्बर अभिधावृत्ति से ऊर्क् (अन्न) नहीं है, पर लक्षणावृत्ति से अपने

पद विचारणीय है। सोम और पूषा देवतावाले त्रैत 'पश्' का आलभन करे, स्पर्श करे, अथवा प्राप्त करे। यहाँ 'पश्' पद का प्रयोग 'अन्न' के लिए हुआ है। 'अन्तं उ वै पशवः' [जै० ३।१४१], 'पशवो वाऽअन्तम्' [माश० ४।६।१।१] 'पशुर्वाऽअन्तम्' [माश० ५।१।३।७] अन्त को ही पशु कहा जाता है। पूर्वोक्त सन्दर्भ में 'पशुकामः' का अर्थ होगा-अन्नकामः; अन्न की कामना करनेवाला 'त्रैत' का आलमन करे, उसके साथ सम्पर्क करे, उसके साथ सान्निध्य व सम्बन्ध स्थापित करे। 'अन्नम् वै पशवः' इत्यादि वाक्यों का यह अर्थ नहीं है कि पशु-प्राणी (अजा-अवि अपि ) अन्न अर्थात् खाद्य हैं। तैतिरीय ब्राह्मण [३।६।६।२] में लिखा है- 'अपशवो वा एते यदजावयश्चारण्याश्च । एते वै सर्वे पशवः यद्गव्या इति' ये जो अजा (बकरी) अवि (भेड़) और जितने अरण्याचारी प्राणी हैं, सब निश्चय ही 'अपशव' हैं, अखाद्य हैं। ये सब प्राणी ऐसे ही अखाद्य हैं, जैसे गाय। अन्न का 'पशु'-पद से अभिलापन इसी आधार पर किया गया है कि प्रत्येक प्राणी आँखें खलते (जीवन-लाभ होते) ही सबसे प्रथम अन्न को देखता है, अनुभव करता है। यह प्रत्येक व्यक्ति जानता है-किसी भी योनि का नवजात वत्स अपने खाद्य की ओर लपकता है। अनेक अर्थों के लिए प्रयुक्त होनेवाले पद का प्रवित्तिनिमित्त अर्थानुसार विभिन्न होता है। इसी के अनुसार 'पशु' पद का प्रयोग अनेक अर्थों में हुआ है; उन्हीं में से अन्यतम अर्थ 'अन्न' है। अन्न का वास्तविक रूप क्या है, एक स्थल पर बताया—'दिध मधु घृतमापो धाना भवन्ति, एतद्वै पशुनां रूपम्'ितै ० सं० ३।३।२।८ वन्नों-खाद्य वस्तुओं का यथार्थरूप दिध आदि पदार्थ हैं। इसी प्रसंग में आगे लिखा है - बहरूपा हि पश्च:' अन्त अनेक प्रकार के होते हैं। पूर्ववाक्य में 'धानाः' पद उन समस्त अन्नों का उपलक्षण है, जो विभिन्न ऋतुओं में पृथिवी से उत्पन्न होते हैं।

मूल सन्दर्भ का अर्थ है—अन्न की कामनावाला व्यक्ति त्रैत का आलभन—स्पर्श करे। उसके साथ सम्बन्ध जोड़ उसे (अन्न को) प्राप्त करे। यहाँ 'त्रैत' क्या ? और उसके साथ स्पर्श या सम्बन्ध जोड़ना क्या है ? विचारणीय है।

तीन के समूह का नाम 'तित' है, त्रित ही 'त्रैत' कहा जाता है। अभिधावृत्ति से 'त्रित' का अर्थ ठीक तीन है। लक्षणावृत्ति से यह पद 'बहुत्व' अर्थ का द्योतन करता है। पहले अर्थ में —तीन ऋतुओं का समूह 'त्रित' है। वर्ष के तीन ऋतु समयानुसार विभिन्न अन्नों के उत्पादन में निभित्त होते हैं। इनके अतिरिक्त तीन का एक समूह और है, जो अन्नों के उत्पादन में

पके फलों के आधार पर उदुम्बर को ऊर्क् कहना कोई अनुपयुक्त नहीं है। यह

मुख्य साधन हैं —पृथिवी (भूमि), वर्षा (पर्जन्य — जल), आतप (सूर्य)। वैदिक वाङ्मय में अनेक प्रकार से इस विषय का उल्लेख हुआ है — इयं हि (पृथिवी) पजूनां योनिः। मैं० सं० ३।७।७॥ अ.द्भूचो ह्ये व ओषधीम्यः संभवति यत् पशुः। तै० सं० ६।३।६।४।१। आग्नेयाः सर्वे पशव उच्यन्ते। काठ० सं० २६।७॥ इयं (पृथिवी) वा अन्नस्य प्रवात्रिका। मैं० सं० २।१।७॥ आपश्च पृथिवी चान्नं, एतन्मयानि ह्यान्तानि स्वत्नि

प्रशंसा (स्तुति) सोमापौष्ण पशुयागै की हो, अथवा औदुम्बर यूप की, इसमें कोई विशेष अन्तर नहीं है। तात्पर्य इतना है कि यह फलविधि न होकर स्तुतिरूप अर्थवाद है।।२२।।

शिष्य जिज्ञासा करता है —जिन वाक्यों में अभिघावृत्ति से विधि सम्भव है, वहाँ लक्षणावृत्ति के आधार पर स्तुति कहना अन्याय्य होगा। आचार्य ने समाधान किया—

## विधिश्चानर्थकः क्वचित् तस्मात् स्तुतिः प्रतीयेत, तत्सामान्या-दितरेषु तथात्वम् ॥२३॥

[विधिः] विधि है [च ] और [अनर्थकः] अनर्थक [क्वचित्] कहीं; [तस्मात् ] इसलिए वहाँ [स्तुतिः]स्तुति[प्रतीयेत ] जानी जाये,[तस्सामान्यात्]

का अनुष्ठान करनेवाला व्यक्ति अन्न का एक दाना भूमि में डालकर बहुत अन्न को प्राप्त करता है, यह आशय उक्त वाक्य में अन्तर्हित है। आपाततः प्रतीयमान समस्त पशुयाग-प्रक्रिया अन्नोत्पादन की प्रक्रिया के साथ सन्तुलित होती है। यह सामञ्जस्य इस धारणा को पुष्ट करता है कि 'पशुयाग'-पद में 'पशु'-पद अन्न का वाचक है, 'पशु' प्राणी का नहीं।

१. इस पशुयाग अथवा अन्तयाग के देवता सोम और पूषा हैं। सोम—जल तथा पूषा—सूर्य है। पूर्वांकित टिप्पणी में इसका स्पष्ट विवरण कर दिया है। आचार्यों ने बताया—पशुयाग में 'अम्निषोमीय' प्रकृतियाग है, 'सोमापौष्ण' विकृतियाग। वस्तुतः दोनों यागों के देवताओं में कोई अन्तर नहीं है। प्रकृति याग में 'अम्नि प्रथम और 'सोम' द्वितीय है। विकृतियाग में इनके पौर्वापर्य का विपर्यय हो। याग है। यहाँ 'सोम' प्रथम और 'पूषा' [सूर्य — अग्नि] द्वितीय है। देवताओं का यह क्रम अन्नोत्पादन-प्रक्रिया के एक रहस्य का उदघाटन करता है।

जब अन्नोत्पादन के लिए भूमि में बीजारोपण किया जाता है, वहाँ उसे अंक्रित होने तक के लिए जल की अपेक्षा ऊष्मा (गरमी) की अधिक आवश्यकता रहती है। सर्वत्र बीजारोपण के अवसर पर 'अग्नि' [उष्णता] का प्राधान्य रहता है। बीज के अंक्रुरित हो जाने और भूमि से बाहर आ जाने तक 'प्रकृति-याग' की सीमा है। आगे 'विकृति-याग' का प्रारम्भ होता है—फल के आ जाने तक। यहाँ देवता के कम में विपर्यय हो गया है। 'सोम' — जल का प्रथम स्थान है, आतप-अग्नि-पूषा का द्वितीय। जब फसल भूमि के उपर सिर उठा लेती है, तब जल-सेचन के विषय में विशेष साव-धानता बरतनी पड़ती है। 'प्रकृति'-यागगत देवताक्रम के 'विकृति'-याग में विपर्यय का यही रहस्य है।

उसी समानता से [इतरेषु] अन्य वाक्यों में [तथात्वम्] वैसा होना == स्तुति का होना जानना चाहिए।

कहीं-कहीं ऐसे बचन हैं, जहां विधिबोधित अर्थ सम्भव नहीं। ऐसे स्थलों में—विधि अनर्थक न हो—इस कारण स्तुति की कल्पना कर लेनी चाहिए। उसी समानता के अन्य वाक्यों में भी स्तुति की कल्पना करना अन्याय्य नहीं है।

वाक्य है---'अप्सुयोनिर्वा अश्वः' जल योनिवाला अर्थात् जल से उत्पन्न अश्व है; वाक्यों का अर्थ करने की शास्त्रीय पद्धति के अनुसार इसका अर्थ होगा — 'जल योनिवाला अश्व करना चाहिए, अथवा जल से उत्पन्न अश्व की भावना करे' यह विष्यर्थ असम्भव है, क्योंकि जल से घोडे को उत्पन्न करना अशक्य है। अत: यहाँ स्तुति की कल्पना कर ली जाती है- शान्त करनेवाले शीतल जलों से अश्व का सम्बन्ध यजमान के कष्ट को शान्त करनेवाला होवे। इसी प्रकार अन्यत्र भी जहाँ विध्यर्थं असम्भव हो, और स्तुति सम्भव हो, वहाँ स्तुति की कल्पना कर लेने में कुछ भी अन्याय्य नहीं है।

अन्य प्रसंगों में इस व्यवस्था को लाग करें। वाक्य है-'वायुर्वें क्षेपिष्ठा देवता'

यह वायू में क्षिप्रगामिता की प्रवृत्ति को बोधित करता है। पूर्वनिर्दिष्ट पद्धति के अनसार इसका अर्थ होगा - वायू को क्षिप्रगामी करना चाहिए अथवा क्षिप्रगामी करे। यह विध्यर्थ असम्भव है, क्योंकि वायु की क्षिप्रगामिता सर्वथा स्वभावसिद्ध है। वह पुरुष के प्रयत्न से साध्य नहीं है। इसलिए पूर्वविहित याग के अङ्गभूत वायु देवता की स्तुति के रूप में इस वाक्य का उपयोग निर्धारित किया गया। ऐसे ही 'यजमानः प्रस्तरः' [श॰ बा॰, १।८।३।११] इत्यादि वाक्यों को विधिपरक माना जाना उपयुक्त नहीं है। यजमान को प्रस्तरकार्य में नियुक्त करे-यजमानं प्रस्तरकार्ये नियोजयेत-ऐसा विधिरूप अर्थ समभना नितान्त अनपयुक्त है। फलतः इसे स्तुति-वाक्य ही मानना संगत होगा । यह प्रसंग दर्श-पौर्णमास-निरूपण प्रकरण में है। इसका तात्पर्य यजमान की प्रशंसा-रूप स्त्ति में है। जैसे प्रस्तर अपने स्वरूप व कार्य में दृढ़ है, ऐसे ही यजमान अपने अभीष्ट अनुष्ठान-कार्यों में दृढ़ व स्थिर रहता है। अतः पूर्वोक्त [सूत्र-१।२।७] व्यवस्था के अनुसार ऐसे प्रसंगों में विशिष्ट वाक्यों को अर्थवाद मानना शास्त्र-सम्मत है ॥२३॥

अन्य प्रसंग में भी एवंभूत वाक्यों को स्तुति माना जाना संगत है, विधि माना जाना नहीं। सूत्रकार ने बताया-

### प्रकरणे सम्भवन्नपकर्षो न कल्प्येत, विध्यानर्थक्यं हि तं प्रति ॥२४॥

[प्रकरणे] प्रकरण में -अपने प्रसंग में [च] ही [संभवन्]सम्भव होते हुए, [अपकर्ष:] दूर खींचना अपने प्रकरण को छोड़ अन्य प्रकरण के साथ सम्बन्ध जोड़ना रूप, [न] नहीं [कल्प्येत] कल्पना करनी पड़े । [विघ्यानर्थंक्यम्] विधि का आनर्थंक्य होगा [हि] क्योंकि[तं प्रति]उस प्रकरण के प्रति जिसमें वह वाक्य पढ़ा है ।

जिस प्रकरण में जो वाक्य पढ़ा है, स्तुति मानने पर यदि वह संगत है, तो स्तुति मानना प्रासंगिक है। यदि उसे विधि माना जाता है, और उस प्रकरण में विधि का सम्बन्ध सम्भव न होने पर अन्य तत्सम्बन्धी प्रकरण में उस वाक्य को खींचकर ले-जाया जाता है, तो यह अप्रासंगिक होगा, क्योंकि पठित प्रकरण में विधि अनर्थंक है। उसका कोई प्रयोजन नहीं।

दर्श-पौर्णमास-प्रसंग में पाठ है—'यो विदग्धः स नैऋंतः, योऽश्वतः स रौद्रः, यः श्वतः स सदेवः, तस्मादविदहता श्वतं कृत्यः स देवत्वाय' [तै० सं० २।६।३], अनुष्ठान में उपयोग होनेवाले पुरोडाश के विषय में यह कथन है। पकाते समय जो पुरोडाश जल जाय, वह निऋंति के लिए हैं; जो कच्चा रह जाय, वह रद्र के लिए; जो ठीक पका है—न कच्चा रहा न जला—वह देवता के योग्य है। यदि इसे विधि माना जाता है, तो जिस यज्ञकर्म में निऋंति देवता के लिए पुरोडाश का कथन है, वहाँ इस विदग्धता के अंश को ले जाना होगा; वयोंकि दर्श-पौर्णमास-कर्म में निऋंति देवता के पुरोडाश के अश्वताः-वचन का सम्बन्ध उस कर्म अथवा प्रकरण से जोड़ना होगा, जहाँ रुद्रदेवताक पुरोडाश का विधान हो। यहाँ वह अनर्यंक है।

यह विदम्बता और अश्वतता-कथन अनर्थक न हो, यहाँ इसे स्तुति मानना संगत है। यह पुरोडाश पाक की प्रशंसा है, वह इस चतुराई से पकाया जाना चाहिए कि न वह जले न कच्चा रहे। इससे प्रत्येक पाक-प्रक्रिया के विषय में यह रहस्योद्घाटन होता है कि उसका यथावत् होना ही शुआवह है, कल्याणप्रद है। अन्यथा जला हुआ पाक पोषक रसों-तत्त्वों से हीन होकर मिट्टी हो जाता है, वह 'निर्ऋति' देवता के लिए है। 'निर्ऋति' पृथिवी का नाम है, जो मृदूप है; जला हुआ पाक मिट्टी में फेंक देने योग्य होता है। अध्यक्ता या कच्चा पाक 'क्ट्र' देवता के लिए है, स्लानेबाला होता है। ऐसे अन्त का उपयोग किये जाने पर उदर-सूल आदि होकर रोना ही पड़ता है। यथावत् पाक ही देवों के लिए उपयुक्त है। शरीरस्थ इन्द्रिय-प्राण आदि देवों के लिए भी उचित रीति पर पकाया गया पुरोडाश (भोजन) हितकारी होता है, इसी तथ्य का स्तवन उक्त वचनों में किया गया है।।२४।।

प्रस्तुत प्रसंग में विधि-वचन मानने पर सूत्रकार दोष बताता है-

विधौ च' वाक्यभेदः स्यात् ॥२४॥

१. रामेश्वर सूरि विरचित 'सुबोधिनी' व्याख्या के सूत्रपाठ में 'च' पद नहीं है।

[विधौ] विधि मानने पर (उक्त प्रसंग में)[च] और [वाक्यभेदः] वाक्यभेद दोष [स्यात्] होगा।

'अविदहता श्रपियतन्यः' जल न जाय अन्न, इस प्रकार पकाना चाहिए, इस विधिवाक्य का स्तुतिपरक होते हुए भी 'यो विदग्धः स नैऋंतः' इत्यादि प्रशंसा-वचन दाहरूप गुण का विधायक भी क्यों न मान लिया जाय ? यह जिज्ञासा होने पर सूत्रकार ने समाधान किया—ऐसा मानने पर वाक्यभेदरूप दोष होगा। कोई वाक्य एक अर्थ को अभिव्यक्त कर चरितार्थ हो जाता है, यदि अन्य अर्थ भी उससे प्रकट किये जाने का प्रयास किया जाता है, तो वाक्यभेद-दोष होगा। शास्त्र में इस प्रकार अर्थाभिव्यक्ति को दोष माना जाता है।

इसी प्रकार 'औदुम्बरो यूपो भवति' को यदि विधि माना जाता है, तो इसके स्तुतिपरक वाक्य— 'ऊर्जोऽवरुद्ध्ये' में वाक्यभेद होगा; इसे दो वाक्यों के रूप में प्रस्तुत कर अर्थ प्रकट करना होगा। पहले वाक्य का अर्थ होगा—औदुम्बर यूप प्रशस्त है; दूसरे का होगा—औदुम्बर यूप ऊर्जा के अवरोधन, स्थिर बनाये रखने के लिए है। वाक्यभेद-दोष से बचने के लिए इसे स्तुतिरूप अर्थवादवाक्य माना गया।

पर यहाँ अन्य आशंका उत्पन्त होती है—यदि इसे ('औदुम्बरो यूपो भवित' इत्यादि को) विधि नहीं माना जाता, तो प्रकृतियाग में विहित [खादिरो यूपो भवित] खादिर यूप की यहाँ प्राप्ति होगी; पर वह अभीष्ट नहीं। यहाँ विकृतियाग में औदुम्बर यूप ही अभीष्ट है। इसका समाधान ऐसे समभ्रना चाहिए—यूप का विधान तो प्रकृतियाग से प्राप्त है, उस विहित यूप में प्रस्तुत वाक्य 'खादिरत्व' के स्थान पर औदुम्बरत्व का विधान करता है। इस प्रकार औदुम्बर यूप की प्रशंसा में उक्त वाक्य का तात्पर्य परिनिष्ठित होता है। फलतः विधि के समान दीखनेवाले वाक्यों का अर्थवाद एप वाक्य मानना ही शास्त्रसम्मत होगा।।२४॥

(हेतुमन्निगदाधिकरण-३)

अर्थवाद-विचार के क्रम में प्रथम निर्दिष्ट दो प्रकार के अर्थवादों का गत अधिकरणों (१,२) द्वारा विवेचन किया गया। शेष तीसरे प्रकार के अर्थवादों का विचार चालू अधिकरण में प्रस्तुत करने की भावना से आचार्य सूत्रकार ने पूर्व-पक्ष कहा

## हेतुर्वा स्यादर्थवत्त्वोयपत्तिभ्याम् ॥२६॥ (पू०)

[हेतुः] हेतु बताना [वा] ही तात्पर्य [स्तात्] है, प्रसंगागत वाक्यों का, [अर्थवत्त्वोपपत्तिम्याम्] अर्थवत्ता — अर्थ-प्रयोजनवाला होने से तथा उपपत्ति-युक्ति से।

१. द्रष्टव्य सूत्र (१।२।७) की अवतरणिका।

चातुर्मास्य यज्ञों के प्रसंग में वाक्य है—'शूर्पेण जुहोति', तेन हि अन्नं क्रियते' शूर्प (सूप, छाज) से होम करता है, क्योंकि उससे अन्न सिद्ध किया जाता है। यहाँ संशय है—इस वाक्य को हेतुविधि माना जाय ? अथवा स्तुतिपरक माना जाय ? स्तुतिपरक माना गुक्त न होगा, क्योंकि श्रुतिवचन ( ≔ शूर्पेण जुहोति) साक्षात् शूर्पे से होम का विधान कर रहा है, अतः इसे हेतुविधि मानना उपयुक्त होगा; सूप होम का हेतु है, यह वाक्य होम के प्रति सूप की हेतुता का विधान करता है।

प्रवन हो सकता है, सूप से होम कैसे होगा? श्रुति ने तत्काल उत्तर दिया, 'तेन हि अन्तं क्रियते' क्योंकि उसके द्वारा अन्त श्रुद्ध-स्वच्छ किया जाता है। यज्ञ में उपयोग होनेवाले अन्त की सूप से जब तक शुद्ध-स्वच्छ न किया जाय, वह यज्ञिय नहीं हो पाता। शुद्ध अन्त के अभाव में यज्ञ न होगा, सूप के बिना अन्त शुद्ध न होगा। अतः सूप होम का साधन है, हेतु है। इसी अर्थ का विधान उक्त वाक्य करता है।

इस हेतुवाद से एक व्याप्ति का रूप सामने आता है —िजस-जिससे अन्न सिद्ध किया जाता है, वह-वह होम का साधन है, हेतु है। इससे चमचा, बटलोई आदि पात्रों का भी ग्रहण हो जाता है, जिनके द्वारा यिजय पुरोडाश आदि पकाया या सिद्ध किया जाता है। 'तेन हि अन्नं क्रियते' इस वाक्य में 'तेन' यह तृतीया विभक्ति की सार्थकता, सप्रयोजनता इसी में निहित है कि अन्न-सिद्धिकारक दवीं आदि अन्य द्वव्यों की होमसाधनता स्पष्ट हो जाती है। साक्षात् श्रुतिपठित 'शूर्प' पद अन्य होम-साधनों (दवीं आदि) का उपलक्षण है, यह उपपत्ति भी है। यथाप्रसंग पठित कोई पद अपने समानधर्माओं का उपलक्षण — संग्राहक होता है, यह युक्तिसिद्ध माना जाता है। इन कारणों से 'शूर्पण जुहोति' इत्यादि वाक्यों को अर्थवाद न मानकर हेत्रविधि मानना अधिक संगत होगा।।२६॥

उक्त वाक्यों में हेतुविधि न होकर ये अर्थवाद ही हैं, यह सिद्धान्त-पक्ष प्रस्तुत करने की भावना से सूत्रकार ने कहा—

## स्तुतिस्तु शब्दपूर्वत्वादचोदना च तस्य ॥२७॥ (उ०)

[स्तुतिः] स्तुति है यह (यज्ञिय अन्तसाधन शूर्प की), [तु] यह पद सूत्र में पूर्वपक्ष के निराकरण के लिए पठित है। तात्पर्य है—'तेन हि अन्नं क्रियते' यह हेतुविधि न होकर शूर्प की स्तुति करता है, [शब्दपूर्वत्वात्] शब्दपूर्वक होने से।[अचोदना] चोदना = विधि न होने से [च] और [तस्य] दर्वी आदि यज्ञिय अन्तसाधन तथा पात्रसमूह की।

'तेन हि अन्तं ऋियते' यह विधिवाक्य नहीं है, जो दवीं आदि का विधायक

१ं. तै० बा०, १।६।५॥ वहाँ 'शूर्पेण जुहोति' इतना ही पाठ है।

माना जाय; क्योंकि 'तेन' यह तृतीयान्त सर्वनाम अपने प्रकरण में पूर्वपठित 'शूर्ष' का परामशंक है, अन्य दवीं आदि का विधायक नहीं। होम-साधन की आकांक्षा होने पर 'शूर्षण जुहोति' से वह आकांक्षा पूरी हो जाती है। होम-साधन के रूप में यह वाक्य 'शूर्ष' का विधान करता है, तब अन्य किसी होम-साधन के खोज करने की अपेक्षा नहीं रह जाती। फलतः 'तेन हि अन्न' इत्यादि वाक्य 'शूर्पंण जुहोति' विधि का स्तुतिपरक है। एक ने कहा—अन्न से होम होता है। दूसरे ने कहा—अजी, अन्न से क्या ? होम शूर्प से होता है। यदि शूर्प यित्रय अन्न को स्वच्छ-शुद्ध न करे, तो होम कैसे हो ? इस प्रकार 'तेन हि अन्न' यह शूर्प की प्रशंसा है। ऐसा मानने पर न तो 'तेन' इस करणार्थंक तृतीयान्त सर्वनाम से व्याप्ति की कल्पना करने की अपेक्षा रहती है, और न 'शूर्प' पद को दवीं आदि का उपलक्षण मानने की आवश्यकता रहती है।

इसके अतिरिक्त यह भी ध्यान देने योग्य है—'शूर्पण जुहोति' यह साक्षात् गब्द द्वारा निर्देश होने से विधि प्रत्यक्ष है। 'तेन हि अन्न कियते' इसके आश्रय से व्याप्ति की कल्पना कर दर्वी (कर्छी, चमचा), पिठर (बटलोई) आदि को होम-साधन बताना आनुमानिक है। अनुमान की अपेक्षा प्रत्यक्ष बलवान् माना गया है। अतः 'तेन हि अन्न' को हेतुविधि न मानकर स्तुतिवचन मानना संगत है।।२७॥

यज्ञिय अन्न की पूर्णसिद्धि (पकाना आदि) के लिए दवीं, पिठर आदि का उपयोग सूर्प की अपेक्षा अधिक महत्त्वपूर्ण है। 'तेन हि अन्नं' से बोधित उनकी हेतुता यदि व्यर्थ है, अर्थात् उसका यह प्रयोजन नहीं है, तो उसे स्तुतिपरक वाक्य कहना भी अनुचित होना चाहिए। शिष्य की आशंका को आचार्य ने सूत्रित किया—

## व्यर्थे स्तुतिरन्याय्येति चेत्' ॥२८॥

[ब्यर्थें] व्यर्थ होने पर ('तेन हि अन्नं' का हेतुविधि प्रयोजन न माने जाने पर), [स्तुतिः] स्तुति है, यह कहना [अन्याय्या] अनुचित है, [इति चेत्] ऐसा यदि कहो—।

यज्ञिय अन्न के उल्कृष्ट साधन (पाक आदि द्वारा) दर्वी-पिठर आदि हैं। शूर्प में तो इस धर्म का नितान्त अभाव है। तब उक्त बचन ('तेन हि अन्ने' इत्यादि) को सूर्प का स्तुतिपरक बताना अनुचित ही कहा जाएगा।।२६॥

१. जिन सूत्रों के अन्त में 'इति चेत्' पद है, उनको अगले सूत्र से मिलाकर एक सूत्र मानना, यह समी प्राचीन सूत्रकारों की पद्धित है। सूत्रों के माष्यकार शबर स्वामी ने सूत्रों का योग-विमाग कर व्याख्यान किया है। अनन्तरवर्त्ती व्याख्याकारों के अनुरूप इस रचना में सूत्रों का वही क्रम (माष्यानुसारी) रक्खा गया है।

आचार्य ने उक्त आशंका का समाधान किया-

## अर्थस्तु विधिशेषत्वाद्यथा लोके ॥२६॥

[अर्थ:] अर्थ-प्रयोजन है [तु] तो, ('तेन हि अन्न' इत्यादि का), [विधिशेष-त्वात्] विधि का शेष होने से ('शूर्पेण जुहोति' विधिवाक्य का वह शेष—अङ्ग है, उसका स्तावक है, यही उसका ('तेन हि अन्न' इत्यादि का प्रयोजन है), [यथा] जैसे [लोके] लोक में।

'तेन हि अन्नं क्रियते' वाक्य को हेतुविधि न मानने पर व्यर्थं च्चित्रयोजन बनाना युक्त नहीं; क्योंकि वह वाक्य 'श्र्पेंण जुहोति' विधिविहित 'शूर्पें' की स्तुति करता है। अनुमानित दवीं, पिठर आदि से यिज्ञय अन्न का उत्कृष्ट पाक-—अपने अर्थं का परित्याग कर, शूर्पं द्वारा की गई अन्न-स्वच्छता का निर्देश करता हुआ 'शूर्पं' की प्रशंसा करता है। यदि शूर्पं द्वारा अन्न स्वच्छ न होता, तो आगे पाक के लिए पिठर आना सम्भव न था। लोक में ऐसा व्यवहार देखा जाता है। 'सिहो माणवकः' यह बालक सिंह है, कहने पर 'सिह' पद अपने वास्तविक प्राणिविशेष अर्थं का परित्याग कर बालक में शूरता व साहस आदि गुण दिखाते हुए उसकी प्रशंसा करता है। ऐसी ही स्थिति उक्त वाक्यों में समफ्रनी चाहिए। अतः 'तेन हि अन्न' इत्यादि वाक्य निष्प्रयोजन नहीं है॥२६॥

सुजनतोष-न्याय का आश्रय लेते हुए आचार्य का कहना है, यदि यहाँ हेतु-विधि मान लिया जाय, तो विधिवाक्यों में अव्यवस्था की सम्भावना बढ़ जायगी। सत्रकार ने बताया—

### यदि च हेतुरवितष्ठेत निर्देशात्, सामान्यादिति चेदव्यवस्था विधीनां स्यात् ॥३०॥

[यदि ] यदि [च] और (यज्ञिय अन्त की सिद्धि में उपयोगी अन्य दर्वी-पिठर आदि पात्रों को) [हेतुः] अन्तकरण—अन्तसाधन माना जाय, तब भी यह हेतुता शूर्ष में ही [अवतिष्ठेत] अवस्थित होगी, स्थिर होगी, टिकेगी [निर्देशात्] निर्देश होने से, शब्द (शूर्षण जुहोति) द्वारा साक्षात् कथित होने से। [सामान्यात्] 'तेन' इस तृतीया विभक्ति की समानता से अन्य पात्रों को अन्तकरण माना जाय [इति चेत्] ऐसा यदि कहा जाता है, तो [अव्यवस्था] अव्यवस्था—व्यतिक्रम [विधीनाम्] विधिवाक्यों का [स्यात्] हो जाये। तात्पर्य है—शूर्प से होम होने के स्थान पर दर्वी-पिठर आदि—जितने भी अन्त-साधन हैं—सबसे होम की प्राप्ति हो जायगी।

यदि 'तेन हि अन्नं कियते' वाक्य का सहारा लेकर, जो भी अन्न का सायन पदार्थ है, सबसे होम का विधान माना जाता है, तो यह कम दर्वी-पिठर पर ही समाप्त नहीं हो जायगा; तब मिट्टी, हवा, पानी, हल, बैल, किसान, गाड़ी, जुआ, जांगी आदि अनेक पदार्थों के अन्तकरणत्व में समावेश को कौन रोकेगा ? विधिवायों की अव्यवस्था हो जायगी। तब 'जुहोति' और 'शूर्पेण जुहोति' में क्या अन्तर रह जायगा? केवल 'जुहोति' कथनमात्र से होमविधान पूरा हो जायगा; चाहे जिस पात्र व साधन से होम कर लिया जाय। यह अव्यवस्था शास्त्र से सहा न होने से साक्षात् श्रुतिबोधित शूर्प का ही अन्तकरणत्व में समावेश सम्भव है। वस्तुत: अन्तकरणत्व-कथन से शूर्प की स्तुति किया जाना ही अभिप्रेत है। उससे अन्त सिद्ध किया जाता है (तेन हि अन्तं क्रियोज), यह तो केवल लोकव्यवहार का कथन है, जो अनुष्ठान में प्ररोचना के लिए किया जाता है। फलतः हेतु-वचनों का प्रयोजन स्तुति आदि अर्थवाद के रूप में ही समभना चाहिए; वे वाक्य विधि [चोदना] की कोटि में नहीं आते।।३०।। (इति हेतुवन्निगदाधिकरणम्—)

(अथ मन्त्राधिकरणम्'—४)

प्रस्तुत अधिकरण में —मन्त्र सार्थंक हैं, या निरधंक ? इस विषय पर विचार किया गया है। क्या मन्त्र —अपने शब्दानुसारी अर्थों को बोधित कर —याग के उपकारक हैं ? अथवा उच्चारणमात्र से ? यदि उच्चारणमात्र से उपकारक हैं, तो 'विहिंदेवसदन' वामि' (देवसदन' विहि — कुशा काटता हूँ) का विनियोग नियम से कुशा काटने में ही न होना चाहिए। कुशा काटने से भिन्त कर्म में भी इसका विनियोग हो जाए। यदि मन्त्र को शब्दानुसारी अर्थ-प्रकाशन द्वारा यज्ञ का उपकारक माना जाता है, तो अर्थानुसार जिस प्रसंग में जिस कर्म के साथ मन्त्र का अङ्गभाव जाना जाता है, उससे भिन्त कर्म का वह उपकारक नहीं हो सकता। इसिलए 'विहिदेति' इस विनियोजक वाक्य के विना भी उसका विनियोग कुशा के काटने में ही होगा; तब विनियोजक वाक्य के उपकारक है। इससे जात होता है —मन्त्र केवल उच्चारणमात्र से यज्ञ के उपकारक हैं, अतः अनर्थंक हैं। सृत्रकार

१. हलायुघकृत 'मीमांसा शास्त्र सर्वस्व' नामक व्याख्या में 'मन्त्रलिङ्गाधिकरम्' नाम दिया है। रामेश्वर सूरि विरचित 'सुवोधिनी' व्याख्या में 'मन्त्राणामर्थ-प्रत्यायनार्थस्वम्, अधि० ४' पाठ है।

यज्ञशाला के नियत स्थान पर कुशा बिछाकर उसपर यज्ञ-सम्बन्धी हिंव अथवा पात्र रक्से जाते हैं, उसका याम 'देवसदन' है।

 <sup>&#</sup>x27;बर्हिर्देवसदनं दामि' इसका विनियोजक वाक्य 'बर्हिदाित' है । द्रष्टन्य मैं० सं० ४।१।२॥

जैमिनि¹ ने इस पक्ष को आगामी नौ सूत्रों से प्रस्तुत किया है। उनमें प्रथम सूत्र है—

## तदर्थशास्त्रात् ।।३१।। (पू०)

[तद्-अर्थ-शास्त्रात्] उस अर्थ का शास्त्र≔ ब्राह्मणग्रन्थ आदि द्वारा बोघ कराने से—मन्त्रों का अनर्थक होना ज्ञात होता है।

संज्ञय है — कर्मानुष्ठान के अवसर पर मन्त्रों का उच्चारण क्या उच्चारणमात्र से किसी अदृष्ट धर्म का जनक है ? अथवा कर्म-सम्बन्धी अर्थ का स्मारक होने से कर्म में उसका उपयोग है ? ऐसा संज्ञय होने पर पूर्वपक्ष का कथन है — मन्त्रों का कर्म में उपयोग उनके उच्चारणमात्र में ही समक्षना चाहिए; वे कर्म-सम्बन्धी अर्थ द्वारा कर्म में उपयोगी हों, ऐसा नहीं है। कारण है, मन्त्रों का उच्चारण किये जाने पर भी कर्म के साथ उनका सम्बन्ध ब्राह्मण आदि अन्य ग्रन्थों के वाक्यों द्वारा बनाया जाता है। उदाहरण है—

१. प्रतीत होता है, जैमिनि-काल से पूर्व सम्भवत: अल्पपठित याज्ञिक व पुरोहितों द्वारा इच्छानुसार कोई वेदमन्त्र पढ़कर संस्कारों, यज्ञों के अनुष्ठान की प्रथा चल गई थी। विशेष संस्कार व यज्ञादि कार्यों के साथ मन्त्रार्थ के सामञ्जस्य की उपेक्षा कर दी गई थी। कालान्तर में यह एक दृढ़ सम्प्रदाय बन गया, जिसके पोषक के रूप में यास्क ने निरुक्त [१११४] में कौरस नामक व्यक्ति का उल्लेख किया है। यद्यपि जैमिनि ने कौरस अथवा इस मत के पोषक अन्य किसी आचार्य का नामोल्लेख नहीं किया, पर दोनों [भीमांसा व निरुक्त] में विषय-प्रतिपादन की पर्याप्त समानता है।

कालिदास ने रघुवंश [५।१] में वरतन्तु के शिष्य कौत्स का उल्लेख किया है, जो राजा रघु के पास गुरुदक्षिणा-निमित्त धन प्राप्त करने की अभिलाषा से पहुँचा। वरतन्तु कृष्ण-यजुर्वेद की एक शाक्षा का प्रवक्ता है। उसके प्रिय शिष्य कौत्स का यजुःशाखाध्यायी होने के आधार पर याजिक होना अधिक सम्भव है। यास्क और कालिदास द्वारा विणत कौत्स यदि एक व्यक्ति सम्भव है, वो उसके ऐतिहासिक काल-निर्णय पर इससे कुछ सहायता मिल सकती है।

२. पं० युधिष्ठिर मीमांसक का यह साधार विचार है कि जैमिनि के एक लम्बे सूत्र को पञ्चमी एकवचनान्त पदों को पृथक् कर भाष्यकार शबर स्वामी ने व्याख्या की सुविधा के लिए नौ सूत्र बना दिये हैं। एक सूत्र का रूप यह होगा—तवर्षशास्त्राव् वाक्यनियमाव् बृद्धशास्त्रावविद्यमानवचनावचेतनार्थ-बन्धनावर्षविद्यतिषेधात् स्वाध्यायववचचनाविज्ञेयावित्यसंयोगान्मन्त्रानर्थ-क्यम'।

- १. 'चर्जुभरिश्चिमादत्ते' [शि० ब्रा० ६।३।१।४३] अग्निचयन के अवसर पर चार मन्त्रों से 'अभि' का आदान (ग्रहण) करे। ये मन्त्र हैं—'देवस्य त्वा, गायत्रेण छन्दसा, अभ्रिरिस, हस्त आधाय' [यजु० ११, ६-११] इत्यादि। यदि मन्त्र सार्थक होते, तो मन्त्रान्—'बाहुभ्यां '' हस्ताभ्याम्, आददे अभ्रिरिस '' त्वया वयमिनं ग्रकेम खनितुं सधस्य आ, हस्त आधाय सविता बिभदिभ्रम्' इत्यादि मन्त्र-समुदाय में 'आददे' किया से अभ्रि का आदान (यज्ञकर्म से कार्य के लिए हाथ से उसका उठाया जाना) सिद्ध था; पर मन्त्रों के सार्थक न होने के कारण बाह्मण प्रवक्ता यह निर्देश ('चर्जुभिरिधमादत्तें') करता है।
- २. इसी प्रकार 'इसामगृम्णन् रशनामृतस्य पूर्व आयुषि विदथेषु कव्या' [यजु०, २२।२] जानकार याज्ञिक यज्ञों के अवसर पर यज्ञारम्भ में इस रशना (लगाम) को ग्रहण करते हैं; इस स्पष्ट मन्त्रलिंग से यज्ञ के प्रारम्भ में रशना का ग्रहण करना स्पष्ट हो जाता है, यदि मन्त्रों को सार्थक माना जाय । क्योंकि मन्त्रों का कोई अर्थ नहीं है, इसीलिए ब्राह्मण में 'अश्वाभिधानीमादत्ते' विधान किया गया । उक्त मन्त्र का उच्चारण करने पर ब्राह्मणवाक्य से यह जाना जाता है कि इससे अमुक कार्य करे । अतः मन्त्र अनर्थक हैं ।
- ३. इसी प्रकार पकाये पुरोदाश को पात्र में फैलाने के अवसर पर 'उह प्रयस्व' [यजु० १।२२] मन्त्र का उच्चारण किया जाता है। पर प्रथन का विधान 'इति प्रथयति' इस ब्राह्मणवाक्य द्वारा किया गया है। यदि मन्त्र सार्थक होता, तो कर्मानुष्ठानगत प्रथन-प्रक्रिया का वह बोध कराता। फलतः कर्म में मन्त्र के उच्चारण का प्रयोजन अन्य शास्त्र (ब्राह्मणवाक्य आदि) द्वारा बोध कराये जाने से मन्त्र का निरर्थक होना स्पष्ट हो जाता है।।३१॥

मन्त्रों के आनर्थक्य में अन्य हेत् प्रस्तुत किया-

### वाक्यनियमात् ॥३२॥

[वाक्य-नियमात्] वाक्यों का नियम होने से मन्त्रों में, ज्ञात होता है---मन्त्र निरर्थक हैं।

१. 'अभ्रि: स्त्री काष्ठकुद्दाल:' अमरकोश, १।१०।१३ (वारिवर्ग) 'अभ्रि' और 'काष्ठकुद्दाल' ये पर्याय पद हैं। इसे भाषा में कुदाली, या कीला कहा जाता है। कुदाली वह है, जिसमें आगे का (लौह) फल लगभग तीन अंगुल चौड़ा, दृढ व पैना रहता है, डण्डा पर्याप्त लम्बा रहता है। जब फल चौड़ा न होकर नुकीला हो, तब यह 'कीला' कहाता है। ग्राम के बाहर तालाब के शुष्क भाग से शुद्ध मिट्टी कुछ गहराई से खोदकर यज्ञ में उपयोग के लिए लाई जाती है। मिट्टी का उपयोग चतुष्कोण 'उखा' गर्त को भरने में होता है। 'अभ्रि' का अग्रभाग काष्ठ आदि का हो, यह सन्दिग्ध है। विचार्य — क्या लौह बातु तब न था ?

मन्त्रों में पद-कम की व्यवस्था, नियत आनुपूर्वी मानी जाती है। 'अिनमीळे पुरोहितम्' अथवा 'अिनमूं द्वि दिव:' मन्त्रों के इस पद-कम एवं आनुपूर्वी में कोई व्यितिकम या विपर्यय नहीं होता। यदि वस्तुत: मन्त्र अर्थ का बोध कराने के लिए हों, तो पदों का व्यितिकम = उलट-फेर (ईडेऽनिं पुरोहितम्, पुरोहितमिनमीडे, अिन पुरोहितमीडे, अथवा दिवोऽनिम्दूं की, मुद्धिभिनादिव:, दिवो मुद्धिऽभिन:) होने पर भी अर्थ उसी प्रकार जाना जाता है। यदि मन्त्र अर्थ का बोध कराने के लिए होता, तो पदों की आनुपूर्वी का नियम व्यर्थ हो जाता। अतः पद-कम की व्यवस्था से जाना जाता है—मन्त्र अन्यंक हैं ॥३२॥

इसी प्रसंग में अन्य हेतु प्रस्तुत किया

#### बुद्धशास्त्रात् ॥३३॥

[बुद्ध-शास्त्रात्] जाने हुए कार्य का शास्त्र से निर्देश किये जाने के कारण ज्ञात होता है, शास्त्र-वाक्य अनर्थक है।

यज्ञानुष्ठान में उसी व्यक्ति का अधिकार माना गया है, जो यज्ञसम्बन्धी किया-कलाप का पूर्ण ज्ञाता हो। 'अग्नीदग्नीन् विहर' यह विधि सोमयाग की है। बिह्ण्यवमान स्तोत्र के अन्त में अध्वर्यु अग्नीत्-ऋत्विक् को आदेश देता है — हे अग्नीत्! अग्नियों का विहरण करो, आग्नीध्रीय अग्नि से अङ्गारों को धिष्ण्य-संज्ञक निर्दिष्ट स्थानों पर ले जाओ [का० श्रौ० ६।७।४]। अनुष्ठान-प्रक्रिया के जानकार ऋत्विक् को वही बात जताना ऐसा ही है, जैसे कोई जूता-पहने व्यक्ति को और जूता पहनाने का प्रयास करे। जैसे यह निरर्थक है, ऐसे ही कर्म के जानकार ऋत्विक् को मन्त्र द्वारा निर्देश, मन्त्र की निरर्थकता का द्योतक है।

इसी प्रकार 'बर्हि स्तृणीहि' 'अग्नये सिमध्यमानायानुबृहि' — बर्हि बिछाओ, प्रज्वलित होते अग्नि के लिए सामिधेनी मन्त्रों का उच्चारण करो, आदि आदेश भी मन्त्रों की निरर्थंकता को सिद्ध करते हैं। यदि मन्त्रोच्चारण को धर्म-विशेष अदृष्ट का जनक माना जाता है, तो इसका भी यही तात्पर्य है कि मन्त्र अर्थ द्वारा कर्म का उपकारक न होने से निरर्थंक है ॥३३॥

मन्त्र के आनर्थक्य में अन्य हेतु प्रस्तुत किया-

## अविद्यमानवचनात् ॥३४॥

[अविद्यमान-वचनात्] संसार में अविद्यमान पदार्थ का मन्त्र द्वारा कथन किये जाने से मन्त्र का अनर्थंक होना सिद्ध है।

यज्ञोपयोगी अथवा मानव-अम्युदय के उपयोगी अर्थों का प्रकाशन मन्त्र का

१. द्रष्टव्य-सीमांसा सूत्र [३।८।१८]

२. मैं० सं०, [३।८।१०, श० ब्रा० ४।२।५।११]

उद्देश्य माना जाता है; परन्तु अनेक ऐसे मन्त्र हैं, जो अनहोंने अर्थ का प्रकाशन करते हैं। 'चत्वारि श्रुङ्का त्रयो अस्य पादा हूं शीर्षे सप्त हस्तासो अस्य । त्रिषा बढ़ो वृषमो रोरवीति महोदेवो मर्त्यानाविदेश।' ऐसा हो मन्त्र है — 'चार सींग, तीन इसके पैर, दो सिर, सात हाथ इसके हैं, तीन प्रकार से बँधा हुआ वृषभ बार-बार शब्द करता है, ऐसा महादेव मर्त्यों में प्रविष्ट हुआ।' किसी भी प्रकृतियाग या विकृतियाग में ऐसी वस्तु का उपयोग नहीं देखा जाता, न लोक में ऐसा पदार्थ वृष्टिगोचर है। मैत्रायणी संहिता [१।६।२] के अनुसार इस मन्त्र का विनियोग अगिन के उपस्थान में है। आपस्तम्ब श्रौतसूत्र [४।१७।४] के अग्न्याधान-प्रकरण में घृत से लिपटी तीन समिधाओं को इस मन्त्र द्वारा अग्न में छोड़ने का विधान है। ये विनियोग नितान्त भी मन्त्रार्थ के अनुरूप नहीं हैं। इससे मन्त्र का आनर्थक्य स्पष्ट होता है।

इसी प्रकार 'मा मा हिसी:' इस वैदिक मन्त्र का विनियोग चातुर्मास्य इष्टि के अवसर पर यजमान के केश-वपन (क्षीर कर्म) में बताया गया है।' 'उस्तरे! मेरी हिसा मत कर।' परन्तु केशों के काटने में हिसा होती ही नहीं; ऐसी दशा में हिसा का प्रतिषेध सर्वथा निरर्थक है। उच्चारणमात्र से मन्त्र का उपयोग अदृष्टार्थ मानने पर मन्त्र का आनर्थक्य स्वतः स्पष्ट हो जाता है।।३४॥

मन्त्र के आनर्थक्य में अन्य हेतु प्रस्तुत किया---

## अचेतनार्थ<sup>3</sup>बन्धनात् ॥३४॥

[अचेतन-अर्थ-बन्धनात् ]अचेतन पदार्थों को लक्ष्य कर उनसे अर्थ—याच्जा, प्रार्थना का निबन्धन —सम्बन्ध होने से जाना जाता है— मन्त्र अर्थ-हीन हैं।

वैदिक साहित्य में अचेतन पदार्थों को सम्बोधन विभिन्त से अनेकत्र निर्देश किया गया है। उसका एक उदाहरण है— 'श्रुणोत प्रावाणः' है सोम को कूटने-पीसनेवाले पत्थरों! सुनो । क्या जड़ पदार्थ ऐसा कथन या प्रार्थना सुन सकते हैं? और सुनकर क्या उसका उत्तर या समाधान दे सकते हैं? कदापि नहीं। इससे जात होता है, मन्त्र का अर्थ कुछ नहीं, उसका कर्म में अदृष्टार्थक उच्चारणमात्र प्रयोजन है।

अन्य उदाहरण दिया जाता है —'ओषघे त्रायस्वनम्'<sup>य</sup> हे दर्भ नामक ओषधे !

१. ऋग्वेद, ४।५८।३॥

२. द्रष्टव्य-कात्यायन श्रीतसूत्र, पारा१७॥

३. रामेश्वर सूरि विरचित 'सुबोधिनी' व्याख्या में 'सम्बन्धात्' पाठ है।

४. तैत्तिरीय संहिता, १।३।१३॥

५. "'ओषघं त्रायस्वैनम्' मन्त्र तैतिरीय संहिता में चार[१,२,१।।१,३,५।। ६,३,३।।६,३,६] स्थानों पर पठित है। प्रथम स्थान [१।२।१] में यह

इसकी रक्षा करो । केश-वपन (बाल काटने) आदि के अवसर पर इस वाक्य को बोला जाता है। यही इसका विनियोग है। वैदिक वाङ्मय में तीन अवसरों पर इसका विनियोग बताया है—१. यजमान के केशावपन; २. यूपच्छेदन, ३. पशु-च्छेदन। दूभ घास के तृण से ऐसी प्रार्थना का कोई सामञ्जस्य न होने के कारण मन्त्र का आनर्थक्य स्पष्ट होता है।

एक अन्य उदाहरण—'स्विधित मैने हिसीः'[तै० सं०, १।२।१] प्रस्तुत किया जाता है—हे उस्तरे! इसकी हिंसा मत कर। यजमान के केश-वपन में इसका विनियोग है। उस्तरे से की जानेवाली प्रार्थना के असामञ्जस्य से मन्त्रों का अनर्थंक होना सिद्ध है।।३४॥

मन्त्रों के आनर्थक्य में अन्य हेतु दिया-

## अर्थविप्रतिषेधात् ॥३६॥

[अर्थ-विप्रतिषेधात्]अर्थ का विप्रतिषेध—विरोध होने से मन्त्र अनर्थंक हैं। यदि यह माना जाता है कि मन्त्र के पदों का वस्तुत: कोई अर्थ है, तो उससे कहे गये अर्थ में स्पष्टतया परस्पर विरोध प्रतीत होता है। मन्त्र है—'अदितिद्यौं-रवितिरन्तरिक्षम्' [ऋ० १।८९।१०।। अयर्व० ७।६।१] यह अदिति द्यौ:—

मन्त्र अग्निष्टोम में यजमान के केश काटते समय केशों पर कुशा रखने में; दूसरे स्थान [१।३।४] में तथा तीसरे स्थान [६।३।३] में यूपच्छेदन के समय वृक्ष पर कुशा के दो तृण रखने में; तथा चौथे स्थान [६।३।६] में पशुका पेट छेदन करते समय कुशा के दो तृण रखने में विनियुक्त है।

मैत्रायणी संहिता १।२।१ में यजमान के दीक्षा-प्रकरण में पाठ, तथा ३।६।२ में केश-वपन करते समय केशों पर कुशा के तृण रखने में विनियोग हैं। मैं० सं० १।२।१४ में यूपच्छेदन में पाठ, तथा ३।१।२ में वृक्ष को काटते हुए उसपर कुशा के दो तृण रखने में विनियोग है, और मैं० सं० १।२।१६ में पशु-प्रकरण में पाठ, तथा ३।१०।१ में पशु-प्रकरण में पाठ, तथा ३।१०।१ में पशु-प्रकरण में पाठ, तथा ३।१०।१ में पशु-प्रकरण में पीठ, तथा ३।१०।१ में पशु-प्रकरण में पीठ से तथा १००० में पशु-प्रकरण में पीठ, तथा ३।१०।१ में पशु-प्रकरण में पीठ, तथा ३।१०।१ में पशु-प्रकरण में पीठ, तथा ३।१००० में पशु-प्रकरण में प्रकरण में प्रकरण में प्रक

इस विषय में आपस्तम्ब आदि श्रौतसूत्र भी देखने चाहिएँ। इसी
प्रकार शुक्ल यजुः ४।१; ५।४२; ६।१५ में पठित मन्त्र शतपथ ब्राह्मण के
अनुसार कमशः यजमान के केशवपन, यूपच्छेदन और पशुच्छेदन के समय
कुशतृण रखने में विनियुक्त हैं। इन तीन विनियोगों में तृतीय विनियोग विश्रेष विचारणीय है। इसार हमने इस भाग के साथ पूर्वमृद्धित 'श्रौतयज्ञ-मीमांसा' के पशुयाग-प्रकरण में विस्तार से विचार किया है। अतः पाठक इस विषय में वहीं देखें।" [प्रस्तुत सूत्र के शाबर भाष्य हिन्दी व्याख्यान के विवरण में—यिधिठिर मीमांसक]। खुलोक है, अदिति अन्तरिक्ष है। एक ही अदिति— द्युलोक और अन्तरिक्षलोक दीनों होना— सम्भव न होने से परस्पर विरुद्ध होने के कारण मन्त्र की अनर्थकता को सिद्ध करता है। कहीं-कहीं विरुद्धार्थक मन्त्रांश मी देखने में आते हैं। एक स्थान पर कहा— 'एको रुद्धो न द्वितीयोऽवतस्ये' रुद्ध एक है, दूसरा नहीं। इसके विरुद्ध — 'असंस्थाताः सहस्राणि ये रुद्धा अधिसूम्याम्' कथन करता है। जो रुद्ध भूमि पर विद्यमान हैं, वे सहस्रों हैं, असंस्थात हैं। पहले मन्त्र में रुद्ध को एक बताया, दूसरे में सहस्रों कहा। ये दोनों मन्त्र परस्पर-विरुद्ध हैं। दूसरे मन्त्र में 'सहस्रों' कहकर 'असंस्थात' कहना भी परस्पर विरोध है। पहले में संस्था परिमित है, दूसरे में अपिरिमित; यह स्पष्ट विरोध है। अतः मन्त्रों का उपयोग उच्चारणमात्र में सम्भना चाहिए, अर्थ-बोधन में नहीं।।३६॥

मन्त्रों की अनर्थकता में यह अन्य हेतु है-

#### स्वाध्यायवदवचनात् ॥३७॥

[स्वाध्यायवत्-अवचनात्] स्वाध्याय के समान अर्थ के कथन का विधान न होने से।

मन्त्र का उच्चारणरूप में पाठमात्र करना 'स्वाघ्याय' कहा जाता है। स्वाघ्याय के लिए शास्त्र में विधि उपलब्ध है—'स्वाघ्यायोऽघ्येतव्यः'' [माझ० ११।४।७।१०, सै० प्रा० २।१४।७] स्वाघ्याय अर्थात् वेदमन्त्र का उच्चारण करते हुए पाठमात्र से अघ्ययन—अक्षराभ्यासरूप में स्मरण करना चाहिए। परन्तु अर्थज्ञान के विधान का निर्देश कहीं उपलब्ध नहीं होता।

वेदाध्ययन के अवसर पर 'पूर्णिका' नाम की स्त्री याजिय उपयोग के लिए घान कूट रही है। आकरिमक रूप से छात्र धान कूटने में विनियुक्त मन्त्र को उच्च स्वर से बोलते हुए स्मरण कर रहा है। धान कूटना और उसमें विनियुक्त मन्त्र का पाठ करना दोनों समकालिक हैं; फिर भी छात्र द्वारा किये जाते मन्त्रपाठ का प्रयोजन धान कूटने की क्रिया का बोध कराना नहीं है। वह केवल मन्त्र कण्ठस्थ कर रहा है। तात्पर्य है, अर्थबोध के बिना भी धान कूटा जाता है, मन्त्रार्थ का वहाँ कोई उपयोग नहीं। अतः मन्त्र को निरर्थक मानना युक्त है।।३७।।

मन्त्रों के आनर्थक्य में अन्य हेत् दिया-

### अविज्ञेयात् ॥३८॥

[अविकोषात्] अनेक मन्त्रगत पदों के अर्थ जानने योग्य न होने से मन्त्र अनर्थ हैं।

१. द्रष्टव्य-- स॰ बा॰ ११।५।७।१०; तै॰ आ॰ २।१५।७॥

अनेक मन्त्र ऐसे हैं, जिनका अर्थ जानना अशस्य है। वहां ऐसे पदों का प्रयोग हुआ है, जिनके अर्थ जानने में कोई पद्धति असन्दिग्ध कारगर नहीं रहती। उदाहरणार्थ कुछ मन्त्र हैं—

> अम्यक् सात इन्द्र ऋष्टिरस्मे सनेम्यम्बं मरुतो जुनन्ति । अभ्निञ्चिद्धि ष्मातसे शुशुक्वानापो नद्वीपं दर्घति प्रयांसि ॥

> > —ऋ० १।१६६।३

सृष्येव जर्भरी तुर्फरीतू नैतोशेव तुर्फरी पर्फरीका। उदन्यजेव जेमना भदेरू ता मे जराय्वजरं मरायु॥—ऋ०१०।१०६।६ एकया प्रतिघाषिवत् साकं सरांसि त्रिशतम्।

इन्द्र: सोमस्य काषुका ॥ — ऋ० ८ ।७७।४ इन मन्त्रों का क्या कोई यज्ञोपयोगी अथवा मानव-जीवनोपयोगी अर्थ किया जा सकता है ? इससे मन्त्रों की अनर्थकता स्पष्ट है ॥३८॥

मन्त्रों के आनर्थक्य में अन्तिम हेतु प्रस्तुत किया--

## अनित्यसंयोगान्मन्त्रानर्थस्यम् ॥३६॥

[अनित्यसंयोगात्] अनित्य पदार्थों का सम्बन्ध होने से मन्त्रों में [मन्त्रा-नर्थक्यम] मन्त्र अनर्थक हैं।

जब मन्त्र का प्रयोजन, यज्ञोपयोगी आदि अर्थ का अभिव्यक्त करना माना जाता है, तदनुसार अर्थ करने का प्रयास होता है, तब एक अन्य बाधा सन्मुख आती है कि मन्त्रों के साथ अनित्य पदार्थों का सम्बन्ध है। तात्पर्य है, मन्त्रों में स्पष्ट ही ऐसे पदार्थों का वर्णन है, जो अनित्य हैं। जब मन्त्र अनादि-नित्य हैं, तो अनन्तर होनेवाले अनित्य पदार्थों का वर्णन उसमें कैंसे सम्भव है ? उदाहरणार्थ एक मन्त्र है—

कि ते कृष्यन्ति कीकटेषु गायो नाशिरं दुन्ह्रे न तपन्ति धर्मम् । आ नो भर प्रमगन्दस्य वेदो नैचाशालं मधवन् रन्चया नः॥

一変० ३।५३।१४

यहाँ 'कीकट' किसी देशविशेष का नाम है, प्रमगन्द नाम का कोई राजा है, नैवाशाख किसी नगर का नाम है। ऐसा अर्थ इन पदों का किया जाता है। यदि मन्त्र का यही अर्थ है, और अर्थ की अभिव्यक्ति उसका प्रयोजन है, तो इन देश, नगर व राजा की स्थिति से पहले मन्त्र का अस्तित्व माना जाना सम्भव न होगा, जो अभीष्ट नहीं, क्योंकि मन्त्र को अनादि नित्य माना गया है। अतः मलाई इसी में है कि मन्त्र को अतर्थंक माना जाय, और यज्ञादि में उच्चारणमात्र उसका प्रयोज्जन स्वीकार किया जाय, जो याज्ञिक के प्रति किसी अदृष्ट धर्म-विशेष का जनक होता है।।३१।

इकत्तीसर्वे सूत्र से लगाकर उन्तालीसर्वे सूत्र तक कुल नौ हेतुओं के आधार पर यज्ञों में मन्त्रों के उच्चारणमात्र की उपयोगिता बताई गई और स्पष्ट किया गया कि मन्त्र अपने अर्थ द्वारा यज्ञसम्बन्धी किया का निर्देश करे; ऐसा कोई प्रयोज्जन उसका नहीं है। यह सम्भावित हेतुओं के आधार पर पूर्वपक्ष की मावना को सूत्रकार ने अमिव्यक्त किया। उसके समाधान की भावना से अब आचार्य सिद्धान्त-सूत्र का अवतरण करता है—

## अविशिष्टस्तु वाक्यार्थः ॥४०॥

[अविशिष्टः] विशिष्ट—भिन्न नहीं है, [तु]तो[वाक्यार्थः]वाक्यार्थं मन्त्रों का । तात्पर्य है —मन्त्रों का वाक्यार्थं लौकिक वाक्यार्थं से भिन्न नहीं होता । जहाँ तक वाक्यार्थं का प्रश्न है, लोक और वेद में यह समान है ।

सूत्र में 'तु' पद पूर्वपक्ष की व्यावृत्ति का द्योतक है। अभी तक गत सूत्रों द्वारा जो विस्तृत पूर्वपक्ष प्रस्तुत किया गया, वह समाप्त हुआ; अब उसका समाधान किया जाता है। मन्त्र, पद-वाक्य-समूह हैं। प्रत्येक पद का अपना सामान्य अर्थ होता है; जब किया-कारक आदि अनेक पद मिलकर वाक्य बनाते हैं, तब वह एक असाधारण अर्थ का कथन करते हैं। अर्थवोधन की यह पद्धति लौकिक वाक्य एवं वैदिक बाक्य दोनों जगह समान है। इसलिए लौकिक वाक्य यदि अर्थवान् है, तो वैदिक वाक्य के सार्थक होने में कोई बाधा नहीं है।

यदि कहा जाय—सोक में बोढ़ा और बोधियता दोनों चेतन आमने-सामने उपस्थित होकर किया-कारकरूप पद-समूह = वाक्य से अर्थ का बोधन करते-कराते एक-दूसरे के उपकारक होते हैं, परन्तु यह स्थिति वैदिक वाक्य में नहीं है; वेद में अदृश्य देवता और अचेतन यज्ञाङ्गों के साथ वार्त्तालाप यज्ञ का कोई उपकारक नहीं होता। परन्तु मन्त्र का पाठ यज्ञार्थ ही हुआ है, इसलिए यज्ञ से उसका सम्बन्ध अवश्य स्वीकार किया जाना चाहिए। वह सम्बन्ध यज्ञकाल में मन्त्रोच्चारण द्वारा ही सम्भव होगा, जिसका प्रयोजन अदृष्ट धर्मविशेष को उत्पन्न करना है जो गत-सुत्रों द्वारा विस्तार से प्रतिपादित हुआ है।

यह कथन वस्तुतः ठीक नहीं; क्योंकि यज्ञों में मन्त्रों का उच्चारण यज्ञसम्बन्धी अर्थ का ज्ञान कराने के लिए होता है। अदृश्य देवताओं तथा यज्ञाङ्कों का संलाप निर्द्धक नहीं है; यज्ञ एवं यज्ञाङ्कों के सम्बन्धी क्रिया-कलाप का प्रकाशन ही उसका प्रयोजन है। यज्ञसम्बन्धी क्रियासमूह के जाने बिना यज्ञ का अनुष्ठान असम्भव होगा। यज्ञ का क्षेत्र महान् विस्तृत है; विश्वरचना में विविध नैसर्गिक परिस्थितियों का कमानुक्रम यज्ञ का ही रूप है, जिनकी गहराइयों को मन्त्र द्वारा अभिव्यक्त किया जाना सम्भव होता है। अतः मन्त्रों के सार्थक होने में किसी प्रकार के संश्वय का अवकाश नहीं। ४०।।

शिष्य आशंका करता है—तब क्या 'तां चतुर्मिरादत्ते' विधिवाक्य अनर्थंक माना जाय ? आचार्य ने समाधान किया—

## गुणार्थेन पुनः श्रुतिः ॥४९॥

[गुणार्थेन] चार की संख्यारूप —गुणलाभ के लिए [पुनः] फिर [श्रुतिः] पाठ किया गया है।

यज्ञोपयोगी कार्य के लिए अभि का आदान 'आददे' इस मन्त्रलिङ्क से स्पष्ट. होने पर भी 'तां चर्जुभरादत्ते' यह विधान मन्त्रों की चार संख्यारूप गुण के लाभार्थ पुनः पढ़ा गया है। कार्य-सम्पादनार्थ अभि (कुदाली) को हाथ से पकड़ने के अवसर पर यजु' के चार मन्त्रभाग विनियुक्त हैं। वहां संख्या का कोई निर्देश नहीं है। ऐसी दशा में 'श्रीहिभियंजेत, यवैयंजेत' के समान विकल्प प्राप्त होगा। यज्ञ करने में जैसे धान और जौ का विकल्प है—चाहे धान से यज्ञ करे, चाहे जौ से करे; जो उपस्थित हो, उसी से कर लो, इसी प्रकार मन्त्रों के चार होने पर भी विशेष विधि के अभाव में विकल्प सम्भव है, चाहे एक मन्त्र से अभि का आदान करे, चाहे अधिक से अथवा समुन्चित चारों से। ऐसी स्थिति में 'तां चर्जुभरादत्ते' यह विधि चारों मन्त्र-भागों के समुच्चय का नियमन करती है। विभाव मन्त्रों से अभ्रि का आदान प्राप्त होने पर इस विधि से केवल चार संख्यारूप विशेष गुण का नियमन हुआ है। इसके द्वारा मन्त्र की सार्थकता में कोई बाधा नहीं आती। अभ्रि का आदान मन्त्र-लिंग से जात हो जाता है। अत: मन्त्र निर्यंक नहीं ॥४१॥

शिष्य पुनः जिज्ञासा करता है—'इमामष्टम्णन्' इति 'अश्वाभिषानीमादत्ते' विधि में विशेष कथन क्या माना जाएगा ? आचार्य ने समाधान किया—

#### परिसंख्या ॥४२॥

[परिसंस्था] परिसंस्था, स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं रह जाती, जबकि 'इति अश्वामिधानीमादत्ते' वाक्य अश्वाभिधानी आदान का प्रत्यक्ष निर्देश कर रहा है।

सन्दिग्ध स्थलों में शास्त्रद्वारा निर्णय के लिए तीन प्रकार या मार्ग सुफाये गये हैं—विधि, नियम, परिसंख्या । कर्मानुष्ठान के अवसरपर किसी विशेष किया की पद्धति आदि के विषय में सन्देह हो जाता है कि अमुक किया को किस प्रकार किया

द्रष्टव्य — यजुर्वेद, ११।६-११॥ मन्त्रों का निर्देश ३१ सूत्र की व्यास्था में देखें।

२. सूत्रकार ने स्वयं इस विषय में आगे [अ०१२, पा०३, सूत्र २६-३०॥ यह सूत्र-संस्था 'रामेश्वर सूरि विरचित सुबोधिनी व्यास्था के सूत्रपाठानुसार है] विवेचन प्रस्तुत किया है।

जाय ? जहाँ कार्यं अन्य किसी प्रकार से प्राप्त न हो, वैदिक वाक्य द्वारा साक्षात् उसका विधान किया जाय, वह 'विधि' नामक प्रकार है। जैसे —'ज्योतिष्टोमेन यजेत स्वर्गकामः' स्वर्ग की कामनावाला ज्योतिष्टोम याग करे। 'ऐन्द्या गार्हपत्य-मुपितिष्ठते' इन्द्र देवतावाली ऋचा से गार्हपत्य अग्नि का उपस्थान करता है, इत्यादि।

जिस कार्य के लिए समान बलवाले दो आघार हों, वहाँ विकल्प प्राप्त होता है; ऐसे अवसर पर दोनों में से एक का नियमन करना होता है, वह 'नियम-विधि' है। जैसे-- 'उदिते जुहोति, अनुदिते जुहोति' उदित-अनुदित होम के दोनां वाक्य समान-बल हैं। तब होता एक का नियम करता है- उदित में ही होम करूँगा अथवा अन्दित में ही होम करूँगा । कहीं यदि ऐसा नियमन अपेक्षित नहीं रहता, तो वहाँ 'विकल्प' मान लिया जाता है । जैसे — 'ब्रीहिभियंजेत, यवयंजेत' धान अन्न से याग करे; जौ अन्न से याग करे। यहाँ नियमन न होने से विकल्प है; जो उपस्थित हो अथवा सलग हो, उसी से याग कर ले । 'परिसंख्या विधि' वह कहाती है, जहाँ इष्ट और अनिष्ट दोनों में कार्य-प्राप्ति होने पर अनिष्ट के परि-त्याग का विधान किया जाता है। जैसे—'इमामगुम्रणन् रशनामृतस्य' [यजु० २२।२] मन्त्र के 'अगुम्णन्' पद से घोड़ा और गदहा दोनों की लगाम (रशना) पकडना प्राप्त होता है। घोडे की लगाम पकड़ना इष्ट है, गदहे की लगाम पकडना इष्ट नहीं है। ऐसी दशा में 'अश्वाभिधानीमादत्ते' वाक्य घोड़े की लगाम पकड़ने का विधान करता है । परन्तु घोड़े की लगाम पकड़ना, सामान्यरूप में 'इमामगभ्णन रशनामतस्य' इस मन्त्र-सामर्थ्य से प्राप्त है। तब 'अश्वाभिधानीमादत्ते' वाक्य का तात्पर्य-गदहे की लगाम न पकड़े-यह करना होगा। ऐसा अर्थ 'परिसंख्याविधि' के आधार पर किया जाता है।

किसी वाक्य का तार्त्पर्य 'परिसंख्याविधि' के आधार पर निकालने से तीन दोष सामने आते हैं—स्वार्थ का त्याग, पदार्थ की कल्पना, सामान्यतः प्राप्त अर्थ की बाधा। 'अश्वाभिधानीमादत्ते' वाक्य का जब यह तात्पर्य निकाला जाता है कि 'गदहे की लगाम प फड़ें' तब इस वाक्य का जो अपना अर्थ है—'धोड़े की लगाम पकड़ता है' उसका परित्याग करना पड़ता है; यह पहला दोष है। उक्त वाक्य का जो अपना अर्थ नहीं है—'गदहे की लगाम न पकड़ें' उसकी कल्पना करनी पड़ती है; यह परार्थकल्पना दूसरा दोष है। मन्त्र-सामर्थ्य से सामान्य रूप में जो अर्थ प्राप्त होता था—'गदहे की लगाम पकड़ें' उसे बाधित करना पड़ता है। यह तीसरा दोष है।

सूत्रकार ने प्रस्तुत सूत्र द्वारा यह स्पष्ट किया है कि 'अश्वाभिदानीमादत्ते'

 <sup>&#</sup>x27;अश्वाभिधानीमादत्ते' प्रसंग 'अभ्रि-आदान' के प्रकरण में ही पठित है। आहवनीय के पूर्व में 'उखा' नामक चौकोर गर्त्त को भरने के लिए शुद्ध मिट्टी

वाक्य में 'परिसंख्याविधि' की योजना अनावश्यक है। कारण यह है—'इमाम-गृम्णन् रशनामृतस्य' केवल इतने सन्दर्भ से अभिमत वाक्यार्थ पूरा नहीं होता, प्रस्युत 'इमाम-गृम्णन् रशनामृतस्य, इति अश्वाभिधानीमादत्ते' इतने सन्दर्भ से वाक्यार्थ पूरा होता है। इसका अर्थ है —ऋत की इस रशना को पकड़ा, यह बोलते हुए धोड़े की लगाम पकड़ता है। इतने समुच्चित सन्दर्भ का इकट्ठा अर्थ करने पर 'गवहें की लगाम पकड़ना'-रूप सामान्य अर्थ प्राप्त ही नहीं होता, तब उसके परिहार के लिए 'परिसंस्थाविधि' का प्रयोग अनावश्यक है, अतः उक्त तीनों दोषों की सम्भावना भी नहीं रहती।।४२।।

शिष्य जिज्ञासा करता है— 'उरु प्रथस्व इति पुरोडाशं प्रथयति' वाक्य के विषय में क्या समफना चाहिए ? आचार्य ने बताया—

#### अर्थवादो वा ॥४३॥

[अर्थवाद:] अर्थवाद है यह,[वा] पद पूर्वोक्त पूर्वपक्ष की निवृत्ति का खोतक है।

प्रथम यह कहा गया कि 'उरु प्रथस्व' मन्त्र से ही पुरोडाश का प्रथन — फैलाना ज्ञात हो जाता है, फिर इस मन्त्र को वोलकर 'इति पुरोडाशं प्रथयित' कहना अनावश्यक है, यदि मन्त्र सार्थक हो । क्योंकि मन्त्रोच्चारण के अनन्तर आवश्यक रूप से यह वाक्य बोला जाता है, इससे मन्त्र का निरर्थक होना ज्ञात होता है। इस पूर्वपक्ष का प्रस्तुत सूत्र द्वारा आचार्य ने समाधान किया—'उरु प्रथस्व' मन्त्र से पुरोडाश का प्रथन प्राप्त होने पर 'इति पुरोडाशं प्रथयित' वाक्य का प्रयोजन कर्म की स्तुति करना है, अतः इसे स्तुतिरूप अर्थवाद समक्षना चाहिए।

ग्राम से वाहर किसी तालाब के शुष्क भाग से खोदकर लाई जाती है। उस मिट्टी को ढोने के लिए वाहन आवश्यक है, जो घोड़े या गदहे के रूप में उपलब्ध रहता है। घोड़े को लगाम लगाकर पकड़े हुए तथा गदहे को बिना लगाम लाया-लेजाया जाता है। उसी विषय में यह विधान है। उस समय और आज घोड़े व गदहे को कार्यनिमित्त लाने-लेजाने का यह कम तदवस्थ विद्यमान है।

याज्ञिक प्रसंगों में एक समय ऐसा आया, जब यज्ञ में बाह्य आडम्बरों का बोलबाला हुआ, यज्ञ की मूल भावनाओं को भूला दिया गया। क्रिया-विषयक साधारण बातों को अनावश्यक महत्त्व देकर उनपर लम्बी परि-चर्चाएँ चलाई जाती रहीं। उसी का परिणाम यह वोड़ा-गदहा-विषयक सूक्ष्म विवेचन है। केवल मिट्टी ढोकर लाना आवश्यक है। सुविधानुसार दोनों या किसी एक के द्वारा यह कार्य किया जा सकता है। किसी विशिष्ट पद्धित के आश्रय से अनुकूल अदृष्ट की कल्पना दुराशामात्र है।

गोल पुरोडाश पिण्ड को पूरे कपाल (गोल मृत्पात्र—मृष्मय तस्तरी) पर फैलाना 'प्रयन' है। इसमें पुरोडाश का गुरुत्व (मार) तो नहीं बढ़ता, परन्तु परिमाण बढ़ जाता है। जो पुरोडाश-पिण्ड मुट्ठी में आ रहा था, अब पूरे कपाल पर फैलकर उसका परिमाण जैसे बढ़ गया है; उसी प्रकार वह कमें यज्ञकर्ता को पुत्र-पशु आदि प्राप्ति की कामनापूर्ति से बढ़ानेवाला हो, यह प्रथन कमें की प्रशंसा है। मन्त्र से प्रथन-कमें प्राप्त होने पर पुतः उसका कथन, प्रथन-कमें की प्रशंसा द्वारा यज्ञकर्त्ता की वृद्धि का द्योतक होने से अर्थवाद है। इसीलिए कहा—'उरु प्रथस्व, इति प्रोडाश यत्प्रथयित, यज्ञपतिमेव तत्प्रथयित।'

इस प्रकार 'तां चर्तुभिरिश्चमादत्ते, इति अश्वाभिधानीमादत्ते, इति पुरोडाशं प्रथयित' इत्यादि वाक्यों के विभिन्न प्रयोजन गत सूत्रों द्वारा स्पष्ट किये गये । इनके आघार पर मन्त्रों का निरर्थक सिद्ध किया जाना नितान्त अयुक्त है ॥४३॥

क्षिष्य पुनः जिज्ञासा करता है—मन्त्रों की नियत पदानुपूर्वी का क्या समाधान होगा ? आचार्य ने बताया—

### अविरुद्धं परम् ॥४४॥

[अविरुद्धम्] विरुद्ध नहीं है [परम्] अगला 'वाक्यनियम' हेतु।

मन्त्रों की सार्थक मानने पर मन्त्रों की नियत पदानुपूर्वी उसका (मन्त्रों के सार्थक होने का) विरोध नहीं करती। मन्त्र का नियत पदानुपूर्वी के साथ उच्चारण करने पर जो अर्थ जात होता है, वही अर्थ व्यतिकम-पाठ में भी रहता है। तात्पर्य है—नियत आनुपूर्वी में पद एवं वाक्यों का अर्थ निरस्त हो जाता हो, तथा व्यतिकम पाठ में अभिव्यक्त होता हो, ऐसा नहीं है। अतः मन्त्रों की नियत पदानुपूर्वी मन्त्रों को निरर्थक सिद्ध नहीं करती। यदि गम्भीरतापूर्वक सूक्ष्मवृष्टि से विचार किया जाय, तो व्यतिकम पाठ में स्वर आदि के आधार पर मन्त्र का यथावत् अर्थ, कहीं अन्यथा हो जाय, ऐसी सम्मावना बनी रह सकती है। नियत पदानुपूर्वी में मन्त्रपाठ के साथ कर्मानुष्ठान, अनुकूल अवृष्ट (अपूर्व धर्म) का जनक हो, यह मी साक्षात्कृतधर्मी ऋषियों का सुभाव है।

वस्तुतः मन्त्र की नियत पदानुपूर्वी का रहना अत्यावश्यक है। यही मन्त्र की मन्त्रता है; यदि यह न होता, तो आज हमारे सामने मन्त्र न रहा होता, यह कब का विच्छृक्क्ष्वित हो गया होता। मन्त्र की नित्यता का यह एक विशेष आधार है।।४४।।

शिष्य पुन: जिज्ञासा करता है, सम्प्रैष–आदेश के विषय में क्या कहा जायगा ? जाने हुए को जताना व्यर्थ होता है । आचार्य ने बताया—

## सम्प्रैषे कर्मगर्हाऽनुपालम्भः संस्कारत्वात् ॥४५॥

[सम्प्रैषे] सम्प्रैष मन्त्र में [कर्मगर्हा] जाने हुए को जताना-रूप जो कर्म-

विषयक गर्हा-दोष या न्यूनता है, वस्तुत: वह [अनुपालम्भः] उपालम्भ-दोष नहीं है, [संस्कारत्वात्] संस्कार होने से याज्ञिक का ।

'अग्नीदग्नीन् विहर' यह प्रैष — आदेश मन्त्र है। अघ्वर्यु आग्नीघ्र को आदेश देता हैं — हे अग्नीत् ! अग्नियों को — अंगारों को धिष्ण्य-नामक स्थान में ले जाओ। अग्नीत् याज्ञिक जानता है कि इस अवसर पर मुफ्ते क्या कार्यं करना है। जाने हुए को फिर जताना दोष है; साधारण लोक-च्यवहार में भी यह दोष समभा जाता है। प्रस्तुत सूत्र में सूत्रकार कहता है कि वस्तुतः यह दोष नहीं है। इस प्रैष — आदेश- ख्प कथन से आदिष्ट याज्ञिक का संस्कार किया जाता है। जैसे यज्ञ में उपयोग के योग्य होने पर भी ब्रीहि — घान को जल आदि से पुनः प्रोक्षण (धोने के) द्वारा संस्कृत (संस्कारयुक्त) किया जाता है, ऐसे ही प्रैष मन्त्र से अग्नीत् याज्ञिक का संस्कार किया जाना अभिप्रेत होने से इसमें कोई दोष नहीं। अतः मन्त्र के आनर्यक्य का बोषक यह नहीं कहा जा सकता।

इसी प्रकार 'प्रोक्षणीरासादय' प्रैष मन्त्र है। प्रोक्षणी'-संज्ञक जलों को यहाँ लाकर रक्खो । कींमक याजिक यद्यपि अपने कर्तंच्य-कार्य को जानता है, फिर भी आदेश द्वारा उसे स्मरण कराना उसका संस्कार है। कार्य के अवसर पर जानकारी में विस्मृति की सम्भावना बनी रह सकती है, वह स्थिति न आवे. यही प्रैष मन्त्र का प्रयोजन है। इसी को स्मृति अथवा स्मर्ता का संस्कार होना कहा गया है। याद कराने के अन्य साधन भी हो सकते हैं, पर यज्ञ के अवसर पर मन्त्र द्वारा याद कराया जाय; यही शास्त्रीय व्यवस्था है। इससे मन्त्र का आनर्थंक्य सिद्ध नहीं होता।।४५॥

षिष्य जिज्ञासा करता है - अनेक मन्त्रों में अविद्यमान पदार्थ का वर्णन है तथा अचेतन पदार्थों को सम्बोधन करके बात कहीं गई है। इनके विषय में क्या समभा जाय ? आचार्य ने बताया—

## अभिधानेऽयंबादः ॥४६॥

[अभिधाने] कथन करने में (अविद्यमान व अचेतन पदार्थविषयक), [अर्थ-वादः] अर्थवाद है।

प्रस्तुत सूत्र द्वारा आचार्य ने उन आक्षेपों का समाघान किया है, जो अविद्यमान पदार्थ का वर्णन तथा अचेतन पदार्थों से प्रार्थना आदि के सम्बन्ध के

रै. यज्ञ के अवसर पर ब्रीहि आदि अन्त को शुद्ध करने के लिए 'अग्निहोत्रहवणी' नामक पात्र में जो निर्दोष पवित्र जल सुरक्षित रहता है, वह 'प्रोक्षणी' कहाता है।

इन जलों को आपस्तम्बियों के मत में गाहंपत्य के आगे, और कात्या-यनीयों के मत में प्रणीता और आहवनीय के मध्य में रखते हैं। (यु० मी०)

आधार पर किये गये हैं। जिन मन्त्रों में ऐसे वर्णन हैं, वे सब अर्थवाद —स्तुतिरूप गौण कथन हैं। जहाँ गौण अर्थात् औपचारिक वर्णन है, ऐसे मन्त्र के उच्चारण से कोई अदृष्ट धर्मविशेष उत्पन्न होता हो, इसमें कोई प्रमाण नहीं है 📈

अविद्यमान अर्थ के वर्णन में 'चत्वारि श्रृङ्का' इत्यादि ऋचा का उल्लेख किया जाता है। यह मन्त्र ऋग्वेद, यजुर्वेद दोनों में पठित है। इसका देवता सूर्य अथवा अग्नि है। उन्हीं की स्तुति में मन्त्र का प्रयोग है। 'चत्वारि' आदि पदों से इनके कल्पित अङ्कों व कार्य-वर्णन द्वारा इनकी प्रशंसा की गई है। सूर्यपक्ष में यह वर्णन निम्न प्रकार समक्षना चाहिए।

चत्वारि श्रृङ्गा—चार सींग, सूर्य से सम्बद्ध अथवा उपलक्षित दिन के चार याम =- प्रहर<sup>°</sup> सूर्य के चार श्रृंगस्थानीय हैं।

त्रयो अस्य पादाः—इसके तीन पैर—शीतकाल, उष्णकाल, वर्षाकाल तीन प्रधान ऋतु हैं।

हे शीर्षे--दो सिर--दो अयन हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन।

सप्त हस्तासो अस्य—इसके सात हाथ—सात घोड़े अर्थात् सात प्रकार की रिसमर्था हैं।

त्रिधा बद्धः—तीन प्रकार से बँधा हुआ है। वे तीन प्रकार तीन सवन हैं— प्रातः सवन, माध्यन्दिन सवन, सायं सवन³।

वृषभः - वर्षा का निमित्त होने से वृषभ है।

रोरवीति—शब्द करता है; शब्द का निमित्त है, वृष्टि एवं विद्युत्संपात आदि द्वारा।

महादेव:-यह स्वरूप से महान् देव है।

मर्त्यान् आ विवेश — सभी प्राणी-अप्राणी जगत् को प्रकाश-प्रदान आदि द्वारा उनमें आविष्ट है, उनसे सम्बद्ध है, उनमें जीवनप्रद शक्तियों के आवेशन का तथा उनके अस्तित्व के प्रकाशन का प्रयोजक है।

सूर्य का प्रतीक पृथिवी पर 'यज्ञाग्नि' है, जो उससे अभिन्न माना जाता है। उसको लक्ष्य कर ऋचा के पदों का अर्थ निम्न प्रकार किया जाता है—

'यज्ञाग्नि' के चार सींग के समान चार ऋत्विज् हैं-जह्मा, उद्गाता, अध्वर्य,

—ऋ० ४।५=।३॥ यज्० १७।**६**१

चत्वारि शृङ्का त्रयो अस्य पावा हे शीर्षे सप्त हस्तासो अस्य ।
 त्रिधा बढ़ो वृषभो रोरवीति महादेवो मर्त्या ्या विवेश ।।

२. यह व्याख्या रामेश्वर सूरि विरचित 'सुबोधिनी' टीका से अनुप्राणित है।

छहिदनसाध्य ज्योतिष्टोम के पाँचवें दिन प्रधान आहुित सोम की दी जाती है। आहुितयों के लिए दिन तीन भागों में बाँटा, जिनके ये नाम हैं।

होता, जो यज्ञाग्नि के चार ओर बैंटते हैं। तीन सवन उसके तीन पैरके समान हैं। परनी और यजमान ये दो उसके सिर कहे जाते हैं। इसके सात हाथ हैं —यज्ञाग्नि में अनुष्ठान के अवसर पर उच्चारण किये जाते मन्त्रों के सात छन्द।

यह यज्ञाग्नि तीन प्रकार से बँधा है। समस्त अनुष्ठान यज्ञाग्नि में मन्त्रो-च्चारण के साथ किये जाते हैं। वे मन्त्ररचना की दृष्टि से—ऋक्, यजुः, साम— तीन मागों में विभक्त हैं। ऋक्-संज्ञक वे मन्त्र हैं, जो छन्दोबद्ध हैं। जो मन्त्र गद्यरूप हैं, वे 'यजुः' कहे जाते हैं। यज्ञानुष्ठान के अवसर पर जिन मन्त्रों का प्रयोग गीति (संगीत के अनुसार गान) के रूप में होता है, वे मन्त्र 'साम' हैं। इन तीन प्रकारों में चारों वेदों का समावेश हो जाता है। 'इन तीन प्रकारों से 'यज्ञाग्नि' बँधा हुआ है। यह 'वृषभ' है, वर्षा आदि का निमित्त होता है 'एवं यजमान की कामनाओं को पूर्ण करने के रूप में समस्त कल्याणों की वर्षा करनेवाला है। मन्त्रो-च्चारणरूप में तथा प्रज्वलनरूप में शब्द करनेवाला है। यह मानवमात्र में आविष्ट है। समस्त मनुष्यों को यज्ञाग्नि साधन द्वारा धर्मानुष्ठान का अधिकार है, यह ऋचा के अन्तिम पदों से स्पष्ट होता है।

ऋचा के द्वारा यज्ञ, यज्ञाग्नि एवं सूर्य की यह प्रस्तुति इस प्रकार की है, जैसे कोई किव नदी की स्तुति करने के लिए कहता है—नदी के दोनों किनारों पर बैठे चकवा-चकवी जिसके स्तनों के सदृश हैं; किनारे पर पंक्तिबद्ध बैठे हंस जिसकी दन्ताविल है; किनारों पर फैला काश (कांस नामक घास) का जंगल जिसके वस्त्र हैं; शैवाल (सिर्वाल, जल के अन्दर पैदा होनेवाली घास) जिसके केश हैं; देवेत फेन जिसका हास्य हैं; ऐसी यह नदी सुशोभित हो रही है। इस विनता के रूप में यह नदी की स्तुति है। इसी प्रकार उक्त ऋचा यज्ञ आदि की स्ताबक होने से अर्थवाद है। इससे अविद्यान अर्थ के वर्णन की कल्पना कर मन्त्र को निर्यंक बनाना नितान्त निराधार है।

अग्नौ प्रास्ताहुतिः सम्यगादित्यमुपतिष्ठते । आदित्या जायते वृष्टिवृ ष्टेरन्नं ततः प्रजाः ॥

३. इस आशय का श्लोक साहित्य में उपलब्ध है— चक्रवाकस्तनी हंसवन्ता शैवालकेशिनी। काशास्वरा फेनहासा नवी कापि विराजने।।

१. गोपथ ब्राह्मण (पू० २।१७) तथा निष्ठकत (१३।७) में 'चत्वारि श्रृङ्गा' पदों का अर्थ चार वेद किया है। 'त्रिधाबद्धः' का अर्थ — मन्त्र, ब्राह्मण और कल्प — इन तीन से बँधा हुआ बताया है।

यज्ञाग्नि में दैव कर्मानुष्ठान से चर-अचर के भरण-पोषण प्रसंग द्वारा मनुस्मृति
 [३।७६] में कहा है—

इसी प्रकार अचेतन तत्त्वों को सम्बोधन कर प्रार्थना रूप — 'प्रृणोत ग्रावाणः, ओषधे त्रायस्वैनम्, स्वधिते मैनं हिंसीः' इत्यादि वाक्य भी अर्थवाद हैं। ये गौण अर्थात् औपचारिक प्रयोग हैं। अचेतन में चेतन के समान उपचार च्यवहार से ये प्रयोग किये गये हैं। ऐसे प्रयोगों में उपचार के निमित्त, स्थिति के अनुसार विभिन्न होने से कोई आपत्ति या बाधा नहीं मानी जाती।' इन प्रयोगों के आधार पर मन्त्र की निरर्थकता सिद्ध करना अन्याय्य है।।४६॥

शिष्य जिज्ञासा करता है—'अदितिष्टी'रदितिरन्तरिक्षम्' इत्यादि में परस्पर विकद्ध कथन का समाधान क्या होगा ? आचार्य ने बताया—

## गुणादविप्रतिषेधः स्यात् ॥४७॥

[गुणात्] गुण से—गुणकथन से [अविप्रतिषेधः] विप्रतिषेध—विरोध का

न होना, या न रहना [स्यात्] है।

'अदितियों रिदितिरन्तरिक्षम्' इत्यादि सन्दर्भ में 'अदिति' पद विदव के मूल उपादानकारण प्रकृति का पर्याय है । यु और अन्तरिक्ष लोक में जितनी रचनाएँ हैं, वे सब प्रकृति के कार्य हैं। उक्त सन्दर्भ में अदिति को यु और अन्तरिक्ष कहा है। अदिति कारण और यु एवं अन्तरिक्ष कार्य हैं। शास्त्रीय विधि के अनुसार यह कारण का कार्य में उपचार == व्यवहार कहा जा सकता है। यदि उक्त सन्दर्भ का यह अर्थ किया जाता है कि यु और अन्तरिक्ष 'अदिति' हैं, तो इसे नैमित्तिक (कार्य) का निमित्त (कारण) में उपचार समकता चाहिए। 'आयुर्वे घृतम्, आपो वै प्राणाः' इत्यादि औपचारिक प्रयोग लोक-वेद में उमयत्र बहुत देखे जाते हैं। तत्त सूत्र की व्याख्या में कहा गया—ऐसे प्रयोगों के निमित्त, स्थिति के अनुसार अनेक होते हैं। प्रकृत में अदिति और यु आदि का कारण-कार्यभाव विशेष गुण अभिद्योत्य है, इसी आधार पर ये प्रयोग हैं।

'एको छद्र:, शतं छद्राः' इत्यादि वाक्यों में छद्र की अतिशय शक्ति को अभि-व्यक्त करने के लिए 'एक, शत' आदि पदों का प्रयोग होने से ये गौण हैं। ये अपने अभिधावृत्ति बोध्य अर्थ को न कहकर शक्त्यतिशय का बोध कराते हैं, अतः ये गौण प्रयोग हैं। लोक आदि में ऐसे प्रयोग अबाधरूप से होते रहते हैं। गुरु

द्रष्टव्य—न्यायदर्शन, २।२।६३॥ सुदर्शनाचार्य-व्याख्यासिहत वात्स्यायन-माष्य का गुजराती प्रेस, बम्बई संस्करण, सम्बत् १९७८।

२. इसी के अनुसार परम देव परमात्मा के प्रति भिक्त एवं आत्म-समर्पण की भावना से अतिप्रसिद्ध एक सन्दर्भ इस प्रकार कहा जाता है—

त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुइच सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव!!

गोविन्दसिंह ने सिक्बों में समयानुसार एक विशिष्ट आत्म-बल ज्योतिरूप में प्रज्वलित किया था, जिसके अनुसार एक सिक्ब अपने-आपको अन्य साधारण सवा लाख व्यक्तियों के समान समऋता व वैसा व्यवहार करता है। यह सब व्यवहार औपचारिक है। व्यवित के एक होने पर अनेक व्यवितयों के साथ उसकी समक्क्षता का निर्देशन उसके शक्स्यतिशय का ही अभिव्यञ्जन करता है। ठीक यही स्थित कृतिवयक निर्देशन में समऋती चाहिए। यदि 'क्ट्र' पद को 'प्राण' पर्याय समऋता जाता है, तो असंख्यात प्राणों में सम्वेत 'प्राणत्व' जाति के अधार पर रुट्ट में एकत्व, तथा व्यक्तियों के आधार पर 'श्वत, सहस्र' आदि पदों का प्रयोग है, जो प्राण की संख्यातीत स्थिव को अभिव्यक्त करते हैं। इस आधार पर मन्त्र को निर्दर्शक बताना युक्त न होगा।।४७॥

शिष्य जिज्ञासा करता है—अध्ययन-विधि के समान अर्थज्ञान के लिए कोई विधान उपलब्ध नहीं; तथा अर्थज्ञान के बिना भी यज्ञिय कार्य होता देखा जाता है, इसका क्या समाधान होगा ? आचार्य ने बताया—

### विद्यावचनमसंयोगात् ॥४८॥

[विद्या-अवचनम्] विद्या-अर्थज्ञान का अवचन-अकथन (ऐसा विद्यान नहीं है) तभी सम्भव है, जब [असंयोगात्] स्वाध्याय के साथ अर्थज्ञान का संयोग-सम्बन्ध न हो। स्वाध्याय के साथ अर्थज्ञान का सम्बन्ध न मानने से ऐसा कहा जा सकता है कि अर्थज्ञान का कहीं विद्यान नहीं है।

'स्वाघ्यायोऽध्येतब्य:' यह विधिवानय मन्त्रपाठ और उसके अर्थज्ञान दोनों का विधान करता है। 'स्वाघ्याय' पद का तात्पर्य केवल पाठ रटना नहीं है; पद, पदार्थ को यथावत् रूप में समभना इसी के अन्तर्गत है। स्वाध्याय में मन्त्र और मन्त्रार्थज्ञान दोनों अभिप्रेत हैं। जो ऐसा नहीं समभते, उनके लिए निरुक्त [१।१८] में किसी वैदिक वाङ्मय से उद्धृत सन्दर्भ कहा है—

## स्थाणुरयं भारहारः किलाभूदधीत्य वेदं न विजानाति योऽर्थम् । योऽर्थज्ञ इत्सकलं भद्रमञ्जुते नाकमेति ज्ञानविधृतपाप्मा ॥

ऐसा व्यक्ति ठूँठ के समान नीरस केवल भार ढोनेवाला है, जो वेद को पाठमात्र पढ़कर उसके अर्थ को नहीं जानता। निश्चित ही जो अर्थ का जानकार है, वह समस्त कल्याण का भोग करता है, तथा अन्त-समय देहावसान पर, वेद-ज्ञानानुकूल आचरण से सब पापों-बुराइयों को व्वस्त कर शाश्वत आनन्द को प्राप्त करता है। इसी भावना से तैत्तिरीय ब्राह्मण [३।१२।६] में कहा है—'नावेद-विश्मतृत तं बृहन्तम्'—महान् परब्रह्म परमात्मा को नहीं जान पाता, जो वेदार्थ से सून्य है। इससे प्राचीन वैदिक आचार्यों का यह अभिमत स्पष्ट होता है कि स्वाच्याय-विवि में, वेद का अर्थसहित अध्ययन अभिप्रेत है। अतः मन्त्रार्थज्ञान के

लिए विधि का अभाव वनाना असंगत है।

यदि माणवक पाठ याद करते समय अवहनन (धान कूटने में विनिधुक्त) मन्त्र को उच्च स्वर में बोलता हुआ कण्ठ कर रहा है, तथा उसी समय पूर्णिका धान कूट रही है, इसमें मन्त्रार्थ का कोई उपयोग न होने से धान कूटने के प्रति मन्त्र को निरर्थंक वनाना भी युक्त नहीं है। क्योंकि माणवक द्वारा मन्त्रोच्चारण का प्रयोजन अवहनन-क्रिया का वोध कराना नहीं है; उसका प्रयोजन केवल मन्त्र का कण्ठस्थ करना है। अतः तात्कालिक क्रिया के साथ उसका कोई सम्बन्ध न होने से (असंयोगात्) मन्त्रों का निरर्थंक बताना असंगत है।।४८॥

श्चिष्य जिज्ञासा करता है—जिन मन्त्रों का अर्थ सम्भव नहीं—'सृष्येव जर्भरी तुर्फरीतू' इत्यादि, उनका क्या समाधान है ? आचार्य ने बताया—

### सतः परमविज्ञानम् ॥४६॥

[सतः] होते हुए [परम्] अन्य कारण से जो अर्थ का न होना कहा है, वह [अविज्ञानम्] जानने —अर्थग्रहण करने की अयोग्यता के कारण समकता चाहिए।

अनेक बार साधारण मन्त्रों के अर्थ भी हृदयंगम नहीं हो पाते । इसके कारण अन्यमनस्कता, आलस्य, प्रमाद आदि विभिन्न रूप सम्भव हैं। जिन पदों के व्याकरण-निरुवत आदि प्रक्रिया-सुलभ निर्वचन एवं प्रकृति-प्रत्यय आदि का अनायास पता नहीं लगता, उनको प्रौढ़िवाद से अनर्थक कह दिया जाता है। वेद के पद को अनर्थक कहना दुस्साहसमात्र है; प्रत्येक पद का कुछ-न-कुछ प्रयोजन रहता है। उदाहृत प्रस्तुत मन्त्र में सब पद सार्थक हैं। यह ऋग्वेद के दशम मण्डल का १०६वाँ सुक्तगत मन्त्र है। इस सूक्त का देवता 'अश्विनो' है, तथा ऋषि का नाम 'भूतांब' है।

'अहिवनी' दो जुड़े (अन्योन्य मिथुनीभूत) ऐसे देवता हैं, जो कभी एक-दूसरे से अलग नहीं हो सकते। यदि अलग होते हैं, तो उनका अस्तित्व ही नहीं रहता। वेद में देवताओं के जोड़े और भी हैं—'मित्रावरुपों, अम्नीषोमों' आदि। परन्तु ये जोड़े टूटनेवाले हैं। जैसे कहीं ये मिलित रूप में विणत हैं, वैसे अलग-अलग भी विणत हैं। मित्र, वरुण, अग्नि, सोम का स्तुतिरूप वर्णन अनेक सुक्तों में पृथक् रूप से हुआ है, परन्तु 'अदिवनी' का पृथक् रूप में स्तवन-वर्णन कहीं उपलब्ध नहीं है। यह जोड़ा अट्ट है। इस स्कत का प्रारम्भ ही 'उभी' पद से होता है। दो मिलकर ही 'अविवनी' इकाई बनती है। सुक्त में इसके सब विशेषण दिवचनान्त हैं। विशेषज्ञ विद्वानों ने सुक्षाव दिया हैं—वेद के 'अविवनी' आधुनिक विज्ञान के पॉजिटिव-नैगेटिव (Positive, Negative) विद्युत्सम्बन्धं तत्त्व हैं, जो सदा मिलकर ही अपने अस्तित्व को बनाये रह सकते हैं; इनका पार्षक्य कल्पनातीत है,

क्योंकि उस दशा में इनका अस्तित्व ही खटाई में पड़ जाता है। इस सूक्त का ऋषि नाम 'भूतांशः' इस कथा की पुष्टि की ओर संकेत करता प्रतीत होता है।

यह नाम 'भूत ⊹अंश' दो पदों का समुच्चय है । विद्युत्-सम्बन्धी विवेचन — वर्णन—स्तवन आधिभौतिक विभाग द्वारा किया जाना सर्वथा उपयुक्त है । इस आधार की छाया में प्रस्तुत ऋवा' के प्रतिपद-अर्थ पर विचार कीजिए—

सृष्याऽइव— 'मृणि' लोक में अंकुश का नाम है, जो हाथी के विचलित हो जाने पर उसे वका में करने तथा कम चलने पर संचालित करने के उपयोग में आता है। ये मृणि के दो कार्य अथवा दो प्रकार हुए — १. बिखरते-विचलित होते हाथी को अपनी सीमा में खींचकर रखना; २. आगे गति बढ़ाने के लिए धकेलना। यह विशेषण अथवा उपमा 'अविवनौ' के दो प्रकारों — रूपों को बताता है — पकड़ना और धकेलना जो बिख्त में स्पष्ट पाये जाते हैं। इसके अतिरिक्त 'मृणि'-पद गत्यर्थक 'सृ' घातु से बना है, जिसका अर्थ है — सरणशील घारारूप में तीन्न-गित से सरकने के स्वमाववाला। विद्युत् की तीन्नगित सर्वविदित है। इस पद में विद्युत् की समता को प्रकट करने का एक अन्य अन्तर्शित माव है — सृणि अंकुश का तीक्ष्ण नुकीला होना; विद्युत् की धारा इतनी नुकीली है कि लक्ष्य में प्रवेश के लिए क्षण भी नहीं लगाती।

जर्भरो—यह पद 'जृभ जृभि गात्रविनामे' धातु से बना है। धात्वर्थ है— मरीर का अदृश्य-जैसा होना। विद्युत्-रूप अश्विनौ का मरीर ऐसा ही है। अथवा यह पद 'मृ' घातु से भी सिद्ध होता है, जिसका अर्थ धारण व भरण-पोषण है। विद्युत् के सदुपयोग पर ये विशेषताएँ स्पष्ट होती हैं।

चुफरीत - हिसार्थक 'तृफ' घातु से यह पद निष्पन्न होता है। विद्युत्-रूप 'अदिवनी' हिसक भी हो जाते हैं, मार डालते हैं, वस्तु को भस्म कर डालते हैं। यह तभी होता है, जब इनके उपयोग अथवा स्थिति में किसी प्रकार की न्यूनता हो। ऐसी अवस्था में यह तत्काल अपने विरोधी विजातीय तत्त्वपर प्रभावी होकर उसका विनाश कर देता है। यह धातु 'तृप्ति' अर्थ में भी है। उद्योग आदि द्वारा प्रयोक्ता को सम्पदाओं से भरकर तृप्त भी करता है।

नैतोक्षाऽइव—यह उपमा-पद है। 'नितोश' घातु वध कर देने अर्थ में प्रयुक्त होता है। वध करनेवाला 'नितोश' कहा जाता है। उसकी क्रिया व उसकी परम्परा

पद-पाठ निम्न प्रकार है---

सृष्याऽइव । जर्भरी । तुर्फरीतू । नैतोक्षाऽइव । तुर्फरी । पर्फरीका । उदन्य-जाऽइव । जेमना । मदेरू । ता । मे । जरायु । अजरम् । मरायु ।।

ऋचा है—सृष्येव जर्भरी तुर्फरीतू नैतोशेव तुर्फरी पर्फरीका।
 उदस्यजेव जैमना मदेखता मे जराव्वजर मरायु।।

में आनेवाला 'नैतोक्ष' है। तात्पर्य है—विष्ठ की किया तथा उसे करनेवाला उन्त पद का वाच्य है। उसके समान हैं, 'अिवनो' [ऐतोशा—'शो' इव]। उसके समान अविवनों क्या करते हैं? यह अगले पद से बताया—

तुर्फरी—इस पद के वातु का निर्देश प्रथम कर दिया है। हिंसा और वध में थोड़ा अन्तर है। न्यूनाधिक चोट-फेंट आदि लग जाना जैसे हिंसा में आता है, वैसे जीवन से सर्वथा रहित कर देना हिंसा का रूप 'वध' है। हिंसाथंक 'तृफ' घातु के वधरूप अर्थ को यहाँ इस पद से—'नैतोशा' (वधकर्ता) की उपमा देकर—स्पष्ट किया है। 'अदिवनों' की यह विशेषता (चोट-फेंट से लेकर वध-पर्यन्त हिंसा कर देने की क्षमता) मन्त्र में दो स्थानों पर समान पद रखकर अभिव्यक्त की है। एक स्थान पर विशेषण-रहित पद है; दूसरे स्थान पर उपमा-सहित विशेषण के साथ।

पर्फरीका— मन्त्र के पूर्वार्द्धं का यह अन्तिम पद है। 'त्रिफला विशरण' घातु से 'पर्फरीकादयरुच' [४।२०] उणादि सूत्र के अनुसार सिद्ध होता है। 'विशरण' का तात्पर्य होता है—तोड़-फोड़कर बखेर देना, छिन्न-भिन्न कर देना। पहले व्याख्याकारों ने 'शत्रूणां विदारियतारों' अर्थ किया है। तात्पर्य है—विरोधी वस्तुओं व तत्त्वों को छिन्न-भिन्न कर देना। विद्युत्-रूप 'अश्विनों' में यह अपना विशेष सामर्थ्य है।

इस पद की सिद्धि 'प पालनपूरणयोः' धातु से भी की जाती है। जो 'अहिवनी' के स्तोता यथार्थ ज्ञाता एवं सदुपयोक्ता हैं, उनको ये देवता ऐहवर्य, सम्पत्तियों एवं विभूतियों से पूर्ण, सम्पन्न करनेवाले हैं। विद्युत्-रूप 'अहिवनौ' की यह क्षमता आज लोकप्रसिद्ध है।

उदस्यजाऽद्दय—'उदन्यजो' पद 'उदक' और 'जनी प्रादुर्भावे' घातु से मिलकर निष्णन होता है। 'उदन्य' का अर्थं है उदक—जल में होनेवाला। यह जल में होनेवाली एक कियाविशेष है। वैसे अपनी सामान्य गित या प्रसरण—बहावरूप किया जल में रहती है, पर यह कियाविशेष उससे मिन्न है, जिसका संकेत ऋचा करती है। वह किया है—सामूहिक रूप में जब जल ऊपर से नीचे की और बैंघा हुआ गिरता है और एक दबाव (प्रैशर=Pressure) को बनाता है। उस दबाव से उत्पन्न होनेवाले हैं—'अहिवनी', जो ऋचा में 'उदन्यजा' पद से कहे गये हैं। तात्पर्य है—उदक में होनेवाली कियाविशेष से उत्पन्न। 'अहिवनी' का यह विशेषण-पद उनके वास्तविक स्वरूप व स्थित को स्पष्ट करता है। पानी के दबाव-रूप सहयोग से उत्पन्न की जानेवाली विद्युत्—हाइड्रो-इलैक्ट्रिसिटी (Hydro Electricity) के आज अनेकों प्लाण्ट (Plant) नहरों और निदयों पर छोटे-बड़े रूप में लगे हैं, जो राष्ट्र की अतुल सम्पत्तियों एवं विभूतियों के लिए अनुपम स्रोत हैं।

जेमना —जेमनौ, जयशीलौ (अश्विनौ), सदा विजय की स्थिति में रहने-वाले । तात्पर्य है —ये अन्य पदार्थों पर प्रभावी रहते हैं; अन्य पदार्थ इनपर कोई प्रभाव नहीं डाल पाते ।

मदेख —अतिशय शक्ति के कारण मत्त, उत्कर्षशील स्थितिवाले; अथवा सदा हुष्ट-पुष्ट अवस्था में रहनेवाले । इस रूप में सदा इनकी स्तुति-प्रशंसा की जाती है। 'अधिवती' के ये स्वरूप व विशेषताएँ व्यवहायं विद्युत् में सदा देखे जाते हैं।

ता—तौ—वे अध्विनौ । मे — मम — मेरे । जरायु — जराजीर्ण तथा शिथिल होनेवाले, अतएव, 'मरायु' — मरणशील विनाशी शरीर व जीवन को अजरम् — जरारहित करनेवाले हों ।

प्राचीन भारतीय वाङ्मय में 'अदिवनी' को देवों का चिकित्सक बताया गया है। 'देव' पद का तात्पर्य चाहे विद्वान् समका जाय, अथवा कोई अदृश्य आधि-भौतिक शिवत्याँ, जो प्राणि-जीवन अथवा विशेष रूप से मानव-जीवन की दीर्घ स्थायिता के लिए महत्त्वपूर्ण प्रयोजक मानी जाती हैं, अदिवनी उन सबके उपकारक हैं। जब 'देव' पद से हमारे सामने विद्वान् आते हैं, तब स्पष्ट हैं—'अदिवनी' के वास्तविक जानकार, उनकी गतिविधियों को अन्तस्तल तक समक्षनेवाले मर्मज विद्वान् उनके सहयोग से अपने विविध रोगों—स्यूनताओं का निवारण कर मानव-जीवन के स्थायित्व, सुविधाओं के वैपुल्य के रूप में उत्तम परिणामां को प्रस्तुत करने में समर्थ होते हैं। इस रूप में 'अदिवनी' देवों के स्पष्ट चिकित्सक हैं। इसके विपरीत यदि 'अदिवनी' किसी मुर्ख-अनजान के हाथ पड़ जाते हैं, अथवा ऐसा ही कोई उनसे खिलवाड़ करना चाहता है, तो उसे नष्ट करने में भी वे क्षण नहीं लगाते। 'अदिवनी' के चिकित्सक-रूप को बनाये रखने में विद्वान् ही समर्थ रहता है। अदिवनी को—देवों का चिकित्सक —कहे जाने में यही रहस्य है।

'देव' पद यदि आधिभौतिक अदृश्य शक्तियों का निर्देशक माना जाता है, तो निस्सन्देह थे 'अश्विनौ' अपने निरन्तर व निरविधक संचार से उन ओषधि-वनस्पति-गत अथवा वातावरणीय शक्तियों को हुष्ट-पुष्ट व जीवनोपयोगी बनाये रखने में महत्त्वपूर्ण योगदान द्वारा अपने चिकित्सक होने के स्वरूप को प्रमाणित करते हैं। मौतिक जगत् में जिस अनवरत अज्ञातप्राय विद्युत्-संचार—मानव-जीवनोपयोगी तत्त्व—अपने सुस्य-स्वस्थ रूप में सदा अवस्थित रहते हैं, प्रस्तुत मन्त्र द्वारा उसी स्थित को अभिव्यक्त करने का प्रयास हुआ है। जैसे यह स्थिति प्रच्छन्न एवं अस्पष्ट-सी रहती है, मन्त्र में पदों का प्रयोग भी प्रायः वैसा ही हुआ है।

अन्य उदाहरण

मन्त्रों को अनर्थंक कहनेवाले वादी ने कतिपय अन्य मन्त्रों का उल्लेख किया ।है उनमें एक यह है—

### एकया प्रतिधापिबत् साकं सरांसि त्रिशतम्।

इन्द्रः सोमस्य काणुका ।। —ऋ० ८ ।७७।४
मन्त्र की अनर्थकता दिखाने के लिए व्याख्याग्रन्थों में ऋचा के प्राय: अन्तिम
चरण का उल्लेख किया जाता है। उतने अंश के पदों का अपना अर्थ होते हुए भी
पदसमूह का कोई उपयुक्त अर्थ नहीं हो पाता, क्योंकि ऋचा के अन्य पदों के साथ
सम्बद्ध होकर ही ये पद पूरे अर्थ को अभिन्यक्त करते हैं। अर्थ को स्पष्टता के लिए
पदों का अन्वय इस प्रकार होगा—

## इन्द्रः सोमस्य त्रिशतं काणुका सरांसि एकया प्रतिधा साकं अपिबत् ।

लोकभाषा के अनुसार इसका यह अर्थ किया जा सकता है — इन्द्र सोम के भरे तीस कान्तियुक्त कुण्ड एक भटके के साथ, एक-साथ (एक साँस में) पी गया। यह अर्थ स्वतः अटपटा लगता है। इन्द्र कौन है ? सोम क्या है ? वे तीस कुण्ड या पात्र क्या है ? कैसे हैं ? तीस ही क्यों हें ? न्यूनाधिक क्यों नहीं ? यह सब स्पष्ट नहीं होता। कहा जा सकता है — इन्द्र कोई बड़ा मानवाकृति देव है, सोम कोई मद्यसदृश उन्मादकारी पेय पदार्थ है, जो तीस पात्रों में भरा है। इन्द्र उसे एक-साथ एक साँस में पी जाता है। वेदार्थ के साथ वस्तुतः यह मजाक है। इस रूप में कहने को यह भले ही अच्छा लगे, पर साधारण रूप में भी यह व्यवहार्य कदापि नहीं। ऐसे वेसिर-पैर के वेदार्थ को सुनकर निश्चित ही वेद को निरर्थक बताने का साहस उभरकर उपर आता है।

मनीषी आचार्यों ने मन्त्र का अर्थ बताया है—वेद में 'इन्द्र' पद प्रायः द्यस्थान सूर्य के लिए प्रयुक्त हुआ माना जाता है । सूक्त के देवता इन्द्र का अपर नाम सूर्य है । सूर्य की नक्षत्रकान्ति प्रतिमास होती है। चित्रा नक्षत्र से विशाखा, विशाखा से ज्येष्ठा, ज्येष्ठा से अषाढ़ा आदि । प्रत्येक नक्षत्र में स्थिति का काल प्रायः तीस दिन है। इन दिनों में सूर्य की किरणें और चन्द्रमा की ज्योत्स्ना (जो सूर्य की ही किरणें हैं) ओषधि-वनस्पतियों एवं वातावरण में जीवनी शक्तियों का संचार किया करती हैं; वही सोम है, जो तीस दिन रूपी पात्रों में ओषघि आदि आधार पर भरा जाता है। उतने दिन के अनन्तर वह कम एक-साथ एक भटके में समाप्त हो जाता है, जैसे ही सूर्य एक नक्षत्र के कान्तिवृत्त को लाँघकर अगले नक्षत्र के वृत्त में दिखाई देने लगता है। यही इन्द्र का त्रिशत पात्रों के सोम का एक-साथ पी जाना है। अगले नक्षत्रकाल के अनुसार सोमनिर्माण (त्रिशत पात्रगत सोमपूर्त्त) का कार्यक्रम पूनः प्रारम्भ हो जाता है। सूर्य जब से चमका, और जब तक चमकता रहेगा, यही कम चाल् रहता है। वह सोम = जीवनी शक्तियाँ 'काणुका' हैं; पूर्ण कान्तियुक्त हैं, उनका उपयोग प्राणी के लिए कान्तिप्रद एवं जीवन का आधार है। यही सब-कुछ प्रस्तुत ऋचा में बताया गया है। इससे मन्त्र की सार्थकता स्पष्ट होती है।

मन्त्र के निरर्थकवादी ने ऐसा एक और मन्त्र प्रस्तुत किया— अम्यक् सा त इन्द्र ऋष्टिरस्मे सनेम्यम्बं मस्तो जुनन्ति । अग्निहिचद्विष्मातसे शुशुक्वानापो न द्वीपं दथति प्रयांसि ॥

---ऋ० शारदहाइ

मन्त्र का पदपाठ इस प्रकार है-

अभ्यक् । सा । ते । इन्द्र । ऋष्टिः । अस्मे । सनेमि । अभ्वम् । मस्तः । जुनन्ति । अम्निः । चित् । हि । स्म । अतसे । शुशुक्वान् । आपः । न । द्वीपम् । दधति । प्रयासि ।

सूक्त का ऋषि अगस्त्य और देवता इन्द्र होने से प्रस्तुत ऋषा के ऋषि-देवता वहीं हैं। ऋचा में शिवतशाली सूर्य की मेघवृष्टि के द्वारा स्तुति के साथ उसके सहयोगी मरुतों की भी प्रशंसा की गई है—हे इन्द्र ! तुम्हारी वह प्रसिद्ध शिवत (ऋष्टि), हम प्राणियों के कल्याण के लिए उपयुक्त स्थान पर पहुँच गई है (=अम्यक्)। मेघों में अरे पुराने (=सनेमि) जलों (=अम्बं) को बरसाने के लिए अब मरुत् भी सन्तद्ध हो गये हैं। जैसे सूखे काष्ट (=अतसे) में अगिन दीप्त होता है, ऐसे ही तुम (इन्द्र =सूर्य) विख्तु-रूप से मेघों में दीप्त होते हो। जल जैसे द्वीप (जलों के मध्य में भूस्थल) को घेरे रहते हैं, ऐसे ही मेघों ने जलों को अपने बीच घेरा हुआ है, धारण किया हुआ है। तुम्हारी शिवत ने मरुतों के सहयोग से वर्षारूप में उसे पृथिवी पर प्राणियों की सुख-सुविधा के लिए बिखेर दिया है।

ऋतु के अनुसार सूर्य की प्रचण्ड किरण पृथिवी-आवरण के अन्तरिक्षस्थ वातावरण को प्रतप्त कर वर्षोन्मुख बना देती हैं। वैदिक वाङ्मय में 'मस्तः' पर से अन्तरिक्षस्थ अनेक वातावरणों का निर्देश अपेक्षित होता है, जिनकी कुल संस्था ४६ है। परन्तु यहाँ केवल उन मस्तों (वात-आवरणों) का निर्देश अभोष्ट है, जो वर्षा को लाने में सहायक होते हैं। उनको आधुनिक भाषा में मॉनसून (Monsoon) और लौकिक संस्कृत में 'पुरोवात' कहा जाता है। इन्द्र (सूर्य) और मस्तों के सहयोग से वर्षा किस प्रकार होती है, इसी का दिन्दर्शन प्रस्तुत ऋचा द्वारा कराया गया है। ऐसी दशा में मन्त्रों को निर्यंक कहना अपनी अज्ञानता प्रकट करना है। जाचार्यों ने बताया—

#### नेष स्थाणोरपराधो यदेवमन्धो न पश्यति ।

सामने उपस्थित वस्तु को यदि अन्धा नहीं देख पाता तो वह वस्तु का अपराध, दोध नहीं है। मन्त्रार्थ को जानना मी अध्ययन-चिन्तनादिगत प्रयास-सापेक्ष है।।४९।।

शिष्य जिज्ञासा करता है—वेद में अनित्य पदार्थों के वर्णन का समाधान क्या है ? आचार्य ने बताया—

## उक्तश्चानित्यसंयोगः ॥५०॥

[उक्तः] कह दिया है [च] पूर्व ही [अनित्यसंयोगः] अनित्य पदार्थों के साथ संयोगरूप दोष का समाधान।

प्रथमाध्यायगत प्रथमाह्निक के 'वेद अपौरुषेय हैं' नामक अन्तिम अधिकरण में 'परं तु श्रुतिसामान्यभात्रम्' [१।१।३१] सूत्र द्वारा वेदार्थं के विषय में इस आक्षेप का समाधान कर दिया गया है कि वेदमन्त्रों में अनित्य पदार्थों का सम्बन्ध अथवा उनका वर्णन है। जैसे 'प्रावाहणि' आदि पद व्यक्तितिवशेष के वाचक नहीं हैं, ऐसे ही 'कीकट, प्रमगन्द, नैचाशाल' आदि पद किसी देशविशेष अथवा व्यक्तितिवशेष के वाचक नहीं हैं। प्रथम पद साधारणरूप से उन अनार्य व्यक्तियों का बोधक है, जो वैदिक यज्ञ-यागादि धार्मिक कार्यों में आस्था नहीं रखते तथा 'खाओ, पीओ और मस्त रहों' के सिद्धान्त को माननेवाले हैं, कृपण हैं, अन्य की भलाई में पाई सर्च नहीं करना चाहते।

प्राय: ऐसे लोग आधिक्य से जिस प्रदेश में रहते हों, वह भी 'कीकट' कहा जा सकता है। परन्तु ऋचा में यह अर्थन होकर पूर्वोक्त सामान्य व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त है।

'मगन्त' पद कुसीदी—सूदस्रोर व्यक्ति का बोधक है। मेरे पास दुगुना-तिगुना होकर यह घन वापस आयेगा,—इस भावना से घन देनेवाला व्यक्ति 'मगन्द' कहा जाता है। अत्यधिक सूदस्रोर तथा सूदस्रोर-परिवारों में उत्पन्न होनेवाला व्यक्ति 'प्रमगन्द' कहा जाता है।

'नैचाबाख' पद भी नीच कुलों में उत्पन्न होनेवाले, घर्माचरण से विमुख, कुित्सत प्रवृत्तियों में डूबे व्यक्तियों के सम्बन्ध में प्रयुक्त हुआ है। इन पदों के आधार पर मन्त्रों में अनित्य पदार्थों के संयोग को बताना निराधार है। यह सामान्य कथन है, किसी स्थानविशेष या व्यक्तिविशेष आदि का निर्देश नहीं ॥५०॥

शिष्य जिज्ञासा करता है—मन्त्रों को निरर्थक बताने में जो आक्षेप किये गये थे, उनका समाधान हो जाने पर, क्या मन्त्रों की अर्थवत्ता में कोई स्वतन्त्र हेतु भी हैं? आचार्य ने बताया—

## लिङ्गोपदेशश्च तदर्थवत्<sup>1</sup> ॥५१॥

[लिङ्गोपदेशः] लिङ्ग = देवताबोधक शब्द का मन्त्र में निर्देश [च] और [तत्] उस मन्त्र के [अर्थवत्] सार्थक होने का बोधक है।

'आग्नेय्यर्चाऽऽग्नीध्रमभिमृशेत्' [तै० सं० ३।१।६] अग्निदेवतावाली ऋचा

रामेश्वर सूरि विरचित 'सुबोधिनी' व्याख्या में सूत्रपाठ 'तदयंत्वात्' है, अर्थ में कोई विशेष भेद नहीं।

शाबर भाष्य में 'आग्नेय्याऽऽग्नीध्रमुपितष्ठते' पाठ है । इस आनुपूर्वी के पाठ का मुलस्थान अज्ञात है ।

से आग्नीध्र<sup>9</sup> का स्पर्श करे। जिस ऋचा का स्तोतव्य अथवा प्रतिपाद्य विषय अग्नि देवता है, उस ऋचा से आग्नीध्र के स्पर्श करने का कथन सिद्ध करता है कि मन्त्र सार्थक है। अमुक ऋचा या मन्त्र का देवता—प्रतिपाद्य विषय या स्तोतव्य अग्नि है, यह कथन तभी सम्भव है, जब मन्त्र को सार्थक माना जाय। इसलिए मन्त्र में लिङ्ग अर्थात् देवताबोधक शब्द का उपदेश मन्त्रों की सार्थकता को सिद्ध करता है।।११।।

**बाचार्य** ने इसी की सिद्धि में अन्य हेतु प्रस्तुत किया-

#### **ऊहः ॥**४२॥

[ऊह:] ऊह का उपदेश भी मन्त्र के सार्थक होने का बोधक है। गत सूत्र से 'उपदेशश्च तदर्थवत्' पदों की अनुवृत्ति प्रस्तुत सूत्र में समभनी चाहिए। इसी के अनुसार सूत्रार्थं निर्दिष्ट है।

इस प्रसंग में 'कह' का समभता आवश्यक है। वैदिक कर्मकाण्ड में याग 'प्रकृतियाग' और विकृतियाग' नाम से दो भागों में विभक्त कहे जाते हैं। 'प्रकृति-याग' बडे याग हैं; उन्हीं के अवान्तर होनेवाले अनेक अनुष्ठान 'विकृतियाग' कहे जाते हैं। अवान्तर यागों में होनेवाली अनेक ऋियाओं का वहाँ निर्देश नहीं होता. पर वे अनुष्ठित की जाती हैं। निर्देश न होने की दशा में यह व्यवस्था है कि प्रकृति के अनुरूप वह विकृति में कर लिया जाय—'प्रकृतिवद् विकृति: कर्त्तंव्या'। परन्त् ऐसा करने में कभी असामञ्जस्य उपस्थित हो जाता है, जैसे--ज्योतिष्टोम प्रकृतियाग में अग्निषोमीय पशु-सम्बन्धी मन्त्र है-- 'अन्वेनं मातानूमन्यतामन पितान भाता सगम्योंऽनु सखा सयूथ्यः' [तै० मा० ३।६।६] । जब किसी विकृति में 'बहुपशुक्याग' होता है, तब प्रकृतियाग के अनुरूप पूर्वोक्त मन्त्र का ही उच्चारण करना प्राप्त होता है । परन्तु उस दशा में एक असामञ्जस्य सामने आता है । वह है—प्रकृतियाग में सामान्य रूप से पश् एक है, उसके अनुसार मन्त्र में 'एनं, माता. पिता. भाता' आदि एकवचनान्त पद उपयुक्त हैं; परन्तु विकृति में पशु अनेक होने से एकवचनान्त पद का प्रयोग असामञ्जस्यपूर्ण होगा । तब 'ऊह' का अवसर आता है—मन्त्रगत एकवचनान्त पदों के स्थान पर बहुवचनान्त पदों—'एनान्, मातर:, पितर:, भ्रातर:, सखाय:' का ऊह कर लेना चाहिए। इस प्रकार 'ऊह' का स्वरूप हुआ-प्रकृतिगत मन्त्र का विकृति में प्रयोग होने पर, विकृति-विषयक अर्थ

१. उत्तरविदि के दक्षिण में चात्वाल-संज्ञक स्थान की मृत्तिका से एक हाथ चौकोर चार हाथ ऊँचा जो स्थान बनाया जाता है, वह आग्नीघ खर कहाता है। (श्रौत पदार्थ निर्वचन, पृ० १४४, सन्दर्भ १६७ की अन्तिम दो पंक्तियाँ, यू० मी०)।

के अनुरूप पदों का मन्त्र में प्रक्षेप करना। परन्तु आचार्यों ने इस प्रसंग में 'ऊह' का निषेध किया है। प्राप्त का ही निषेध होता है (प्राप्तौ सत्यां निषेधः) इस व्यवस्था के अनुसार 'ऊह' की प्राप्ति उसी देशा में सम्भव है, जब मन्त्रगत पदों को सार्थंक माना जाता है। अन्यथा ऊह और उसके निषेध का प्रश्न ही नहीं उठता। इस प्रकार ऊह का उपदेश मन्त्र की सार्थंकता को सिद्ध करता है।

इसी प्रकार प्रकृतियाग दर्श-पौणंमास में आग्नेय हिव के निर्वाप (आहुति-दान के लिए हिव का तैयार करना आदि) का विधान है; उसके लिए विनियुक्त मन्त्र का भाग है—'अन्त्रये जुष्टं निर्वपामि'' [तैं ० सं० १।१।४]। दर्श-पौणंमास की विकृति में ब्रह्मवर्चस्काम के लिए सौर्येष्ट का विधान है—'सौर्यं चर्र निर्वपेद ब्रह्मवर्चस्कामः' । 'प्रकृतिवद् विकृति: कर्तं क्या' इस व्यवस्था के अनुसार सौर्येष्टि में प्रकृतिगत 'अग्नये जुष्टं निर्वपामि' मन्त्र प्राप्त होता है। प्रकृति में अग्निदेवताक पुरोडाश-निर्वाप के लिए 'अग्नये' पद अर्थ के अनुरूप है। परन्तु विकृति सौर्योष्ट में सूर्यं देवता होने के कारण 'अग्नये' पद अर्थानुरूप नहीं है। ऐसी स्थिति में मन्त्र को सौर्योष्ट के अनुरूप वनाने के लिए 'अग्नये' पद के स्थान में 'सूर्याय' पद का प्रक्षेप किया किया जाता है। यही 'ऊर्ह' है। इसके अनेक भेदों में एक 'विभिक्त-ऊर्ह' अथवा 'वचन-ऊर्ह' है, जहाँ विभिवत अथवा वचन का परिवर्तन हो जाता है। प्रस्तुत प्रसंग में पहला उदाहरण—'अन्वेनं मातानुमन्यताम्' इत्यादि 'वचन-ऊर्ह' का है, जिसमें एकवचन का बहुवचन में परिवर्तन किया जाता है। ऊर्ह की कल्पना मन्त्र को सार्यक माने बिना सम्भव नहीं, अतः ऊर्ह का निर्देश मन्त्र की अर्थवत्ता को सिद्ध करता है।। १२।।

आचार्य ने इसी की पुष्टि में अन्य हेतु प्रस्तुत किया--

#### विधिशब्दाश्च ॥५३॥

[विधिशब्दाः] विधिशब्द [च] भी मन्त्रों की सार्थकता के साधक हैं। किसी अर्थतत्त्व का विधान करनेवाले शब्द प्रायः मन्त्रों के व्याख्यानभूत होते हैं अथवा उसी अर्थ का अनुवाद करते हैं, जो मन्त्रों द्वारा विवक्षित व उपपादित होता है। जैसे—'श्रतं हिमाः' [यजु० ३।१८] मन्त्र के पदों का अर्थं करते हुए कहा—'शर्तं हिमाः शर्तं वर्षीण जीव्यास्म—इत्येतदेवाह'<sup>3</sup> मन्त्र के 'श्रतं हिमाः'

पूरा मन्त्र है—'देवस्य त्वा सिवतुः प्रसवेऽश्विनो ब द्विस्यां पूरणो हस्तास्यामन्त्रये जुट्टं निर्वपामि ।'

सौर्यं घृते चरुं निवंपेत् शुक्लानां ब्रोहोणां ब्रह्मवर्चसकामः । मै० सं० २।२।२।। यो ब्रह्मवर्चसकामः स्यात्, तस्मा एतं सौर्यं चरुं निवंपेत् । तै० सं० २।३।२।।

३. श० बा० [२।२।४।२१] में पाठ है— 'शतं हिमा े इति शतं वर्षाण जीव्यास्म-इत्येवैतदाह ।' [तै० सं० १।४।६] में पाठ है— "यथा यजुरेवैतत्— 'शतं हिमा' इत्याह—शतं त्वा हेमन्तान् इन्धिषीय, इति ।"

इन पदों से यही कहा गया है कि मैं सौ वर्ष तक जीवित रहूँ। यहाँ विधिशब्द यह स्पष्ट करते हैं कि 'शतं हिमाः' मन्त्रपदों का अर्थ है—सौ वर्ष तक जीवित रहने की आशंसा करना। इससे मन्त्रों की सार्थकता सिद्ध होती है।

इस यजुर्मन्त्र का विनियोग आहवनीय अग्नि के उपस्थान में बताया गया है। उसी के अनुसार पूर्व-टिप्पणी में दिया तैत्तिरीय संहिता के एतद्विषयक पाठ में बताया—'शतं हिमाः' मन्त्र यह कहता है कि मैं (यजमान) तुक्त अग्नि को सौ हेमन्त (ऋतु पर्यन्त, अर्थात् सौ वर्ष) तक प्रदीप्त रक्खूं। संहिता के ये बिधिशब्द यजुर्मन्त्र की अर्थवत्ता का बोध कराते हैं।

गत विस्तृत प्रसंग से—कौत्स आदि याज्ञिकों के—मन्त्र-निर्धकताविषयक विचारों का विवेचन कर आचार्य सूत्रकार ने यह स्थापित किया कि मन्त्र सार्थक हैं, एवं मानवमात्र के चतुरस्र अभ्युदय का निर्देशन करते हैं।।४३।।

> इति जैमिनीय मीमांसादर्शन-विद्योदयभाष्ये प्रथमाध्यायस्य द्वितीयः पादः ॥

# अथ प्रथमाध्याये तृतीयः पादः

(स्मृतिप्रामाण्या<sup>भ</sup>धिकरणम्—१)

गत अधिकरण में वेद एवं बैदिक वाङ्मय के प्रामाण्य का निरूपण किया गया; अब स्मृति के प्रामाण्य का निरूपण प्रस्तुत है। जिस कियानुष्ठान आदि के विषय में कोई बैदिक शब्द विधायक उपलब्ध नहीं होता, परन्तु स्मृतिकार उसका विधान करते हैं— अमुक अनुष्ठान इस प्रकार किया जाना चाहिए, इसका यह प्रयोजन है—इत्यादि रूप में जो स्मृति-कथन उपलब्ध होते हैं, उनके प्रामाण्य का विचार करना अपेक्षित है। उन अनुष्ठानों को क्या उसी प्रकार किया जाय जंसे वे स्मृति में कथित हैं, अथवा उन्हें अवैदिक होने से उपेक्षित किया जाए? उन कियानुष्ठानों में कतिपय उदाहरणार्थ निम्नलिखित हैं—अष्टका-संज्ञक कर्म करना चाहिए; गुरु का अनुगमन करना—उसकी आज्ञानुसार चलना चाहिए; तालाव का निर्माण कराना चाहिए; प्याऊ वैठानी चाहिए; और कर्म कराना चाहिए —इत्यादि ऐसे कर्त्तव्य हैं, जिनका विधान वेद-शब्दों में उपलब्ध नहीं है, पर लोक में ये सब कर्म अभीष्ट माने जाते हैं और केवल स्मृति-विहित हैं।

इस विषय पर ऊहापोहपूर्वक विवेचन की भावना से सूत्रकार ने प्रथम पूर्व-पक्ष सत्र कहा—

## धर्मस्य शब्दमूलत्वादशब्दमनपेक्षं स्यात् ॥१॥

[धर्मस्य] धर्म के [शब्दमूलत्वात्] शब्दभूलक चेदमूलक होने से [अशब्दम्] जो कर्म अशब्द —शब्दमूलक —वेदमूलक नहीं है, वह [अनपेक्षम्] अनपेक्षित—अनावश्यक—अकर्तव्य [स्यात्] है।

लोककर्त्ता मार्गदर्शक आचार्यों ने बताया है—'वेदोऽखिलो धर्ममूलम्' [मनु० २।६] धर्म का मूल सम्पूर्ण वेद है । जब धर्म का मूल आधार वेद को माना गया, तो जो कर्म वेदप्रतिपादित नहीं है, उसे कर्त्तव्य—आचरण के योग्य नहीं माना जाना चाहिए । स्वयं सूत्रकार ने प्रारम्भ [१।१।२] में ही निर्देश किया है—वेद

१. 'स्मृतिप्रामाण्यम् । अघि० १ ।' सुबोधिनीवृत्ति का पाठ ।

२. सुबोधिनीवृत्ति में 'अनपेक्यं' पाठ है । अर्थ में कोई विशेष अन्तर नहीं ।

जिस कर्म की प्रेरणा देता है, वही धर्म है। धर्म का आचरण करना मानव का - श्रेष्ठ कर्तव्य है।

यदि कहा जाय—इन कमों के अनुष्ठाता उनकी पद्धति आदि को यथावत् जानते हैं और वह सब परम्पराप्राप्त है, तब उसके प्रामाण्य को क्यों न मान लिया जाय? यह कहना युक्त न होगा। क्योंकि किसी कमें और उसके अनुष्ठान की पद्धित का जानना तथा उसकी परम्परा का चालू रहना, उसके प्रामाण्य के प्रयोजक नहीं माने जा सकते। जानकारी और परम्परा अच्छे-बुरे दोनों प्रकार के कांग्रों की हो सकती है। चोर चोरी करने की और उक्त डाका डालने की पद्धतियों के अच्छे जानकार होते हैं; यह परम्परा भी पुरानी है; फिर मी इसे घम नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यह वैदिक शब्द से प्रेरित नहीं है। अष्टका-संज्ञक आदि कमें भी इसी प्रकार के हैं; अत: अवैदिक होने से कर्तव्य-कमं की श्रेणी में उन्हें नहीं माना जाना चाहिए। अच्छे-बुरे अथवा कर्त्तव्य-अकर्तव्य का विवेचन वेदशब्द पर ही आधारित है।

वेद में अपठित अष्टका नामक आदि कर्मों के परम्परानुगत अनुष्ठाताओं की स्मृति (अनुभवजन्य स्मरण —कमानुगत याददाक्त) के आधार पर मी—वेद की अविच्छिन्न परम्परा के समान—इनका प्रामाण्य स्वीकार किया जाना युक्त न होगा। क्योंकि ऐसी स्मृति का होना अनुभव के अभाव में सर्वथा असम्भव है। वेद की अविच्छिन्न परम्परा का उदाहरण इस प्रसंग में अनुप्युक्त है; क्योंकि वेदग्रन्थों की विद्यमानता में उनका अनुभव और तज्जन्य स्मृति का होना सम्भव है; परन्तु अष्टका कर्म और उसकी पद्धित आदि के विधायक वेद शब्द का अभाव होने से उसके अनुभव का प्रक्त ही नहीं उठता, तब उसकी स्मृति का होना कैसे सम्भव है ? यह ऐसा ही कथन है, जैसे कोई जन्मान्य कहे कि मुभे फूल के सुन्दर रूप का स्मरण है। अथवा वन्ध्या अपना स्मरण बताये—यह मेरे दौहित्र (लड़की के लड़के) का किया हुआ कार्य है। फलतः वेद में अपठित अष्टका-संज्ञक आदि कर्मों का प्रामाण्य संदिग्य ही समफना चाहिए।।१।

आचार्य सूत्रकार ने उक्त आक्षेप का समाधान किया-

## अपि वा कर्तृं सामान्यात् प्रमाणमनुमानं स्यात् ॥२॥

[अपि वा] पद पूर्वपक्ष के निराकरण का निर्देश करते हैं, अर्थात् स्मातं कर्म अप्रमाण नहीं हैं । हेतु दिया—[कर्त्तृ, सामान्यात्] कर्त्ता—अनुष्ठाताओं के समान होने से [प्रमाणम्] प्रमाण है, स्मार्त कर्म । इससे इसके मूलभूत शब्द का [अनुमानम्] अनुमान [स्यात्] होता है ।

स्मार्त कर्म वे हैं, जो केवल स्मृति-प्राप्त हैं। 'स्मृति' पद के यहाँ दो अर्थ हैं— १. वेदानुयायी धर्मशास्त्र ; २.स्मरण। कतिपय स्मार्त कर्म वे हैं, जिनका प्रेरणार्थक वैदिक पद से साक्षात् विधान उपलब्ध नहीं होता, परन्तु स्मृतिरूप सूत्रग्रन्थों— (श्रीत, गृह्य, कल्प, घर्मसूत्रों) में उल्लेख किया गया है। ऐसे स्मार्त कर्म पहले विभाग में आते हैं, क्योंकि ये ग्रन्थ वेदानुगामी हैं, तथा उन अनुष्ठाताओं द्वारा ही इनका अनुष्ठान किया जाता है, जो साक्षात् प्रेरक वैदिक शब्द द्वारा विहित कर्मों का अनुष्ठान करते हैं। इस आधार पर इन स्मार्त कर्मों का प्रामाण्य मानना चाहिए; और इनके मूलभूत प्रेरक वैदिक पदों का अनुमान कर लेना चाहिए। वे पद इन कर्मों के प्रारम्भ होने के समय रहे होंगे, पर अब सम्भवतः अध्येताओं आदि के आलस्य-प्रमाद आदि के कारण विस्मृत हो चुके हैं।

अन्य कितपय स्मार्त कर्म ऐसे संभव हैं, जिनका उल्लेख सूत्रग्रन्थों में भी नहीं हैं, जो केवल स्मरण के आधार पर परम्परा द्वारा चले आ रहे हैं क्योंकि इनके भी अनुष्ठाता वे ही व्यक्ति हैं, जो वैदिक कर्मों के अनुष्ठाता हैं, अतः 'कर्त्तृसामान्य' के आधार पर इनका प्रामाण्य भी स्वीकार किया जाना चाहिए, तथा इनके भी प्रेरक वैदिक वाक्यों के अस्तित्व का अनुमान कर लेना चाहिए, जो वाक्यसमूह आज अध्येताओं के आलस्य-प्रमाद तथा उन कुलों के नष्ट हो जाने से लुप्त हो चुका है।

इसमें सन्देह नहीं कि समय-समय पर अनेक तात्कालिक कारणों से बहुसंख्य वैदिक ग्रन्थों का विलोप हुआ है, जो आज नाममात्र शेष हैं, तथा अनेकों के नाम का भी पता नहीं। परन्तु इस वैदिक वाङ्मय के विनाश की आड़ में चाहे जिस वाद के लिए वैदिक आधार ढूँढने या कहने की कल्पना करना सर्वथा अनुचित है।

१. वस्तुत: केवल स्मरण-परम्पराके आधार पर अनुष्ठेय स्मार्त्त कर्मों के प्रामाण्य का कोई औचित्य नहीं है। "आज के वैदिकों में अनेक कर्म ऐसे व्यवहृत हैं जिन्हें वे दृढ़तर स्मरण के आधार पर अनुपलब्ध श्रुतिमूलक मानते हैं।, उदाहरण के लिए मूर्तिपूजा को ही लीजिए। मूल वेद, शाखायें, ब्राह्मणग्रन्थ, आरण्यक, उपनिषत् और श्रौत-गृह्य-धर्मसूत्ररूप जितना वैदिक वाङ्मय है, इनके परिशिष्ट भागों को छोड़कर, मूलग्रन्थों में कहीं भी मृतिपूजा के विघान का लेशमात्र भी नहीं है । दर्शनशास्त्रों में भी इसकी गन्ध तक नहीं है । फिर भी साम्प्रतिक विद्वान् इसे वैदिक कर्म मानते हैं। यहाँ तक कि अद्वैतवादी, जिनके मत में जगत् भी मिथ्या है, तथा नवीन संन्यासी जिनके लिए सन्ध्या-अग्निहोत्रादि वैदिक कर्म भी अकर्त्तव्य हो जाते हैं, विशेष करके शांकरमता-नुयायी संन्यासी भी मूर्तिपूजा में लिप्त देखे जाते हैं। क्या इन लोगों का दृढ़तर स्मरण मूर्तिपूजा के प्रामाण्य-बोधन में प्रमाण हो सकता है ? हमारा अपना मत है कि इस हेतु में यदि वैदिक ग्रन्थों के अन्तिम प्रवचन की सीमा स्वीकार कर ली जाए, तो केवल एक पशुयाग को छोड़कर समस्त विवादग्रस्त मन्तव्य स्वयं अप्रमाण हो जाते हैं। इस प्रवचन में शाखाओं, ब्राह्मणग्रन्थों एवं कल्पसूत्रों के परिशिष्ट की गणना त्याज्य होगी, क्योंकि वे मुलग्रन्थ के माग नहीं हैं।" [यू० मी०]

अष्टका-संज्ञक कर्म का उल्लेख गृह्यसृत्रों में उपलब्ध है। आश्वलायन गृह्यसृत्र [२।४।१] में पाठ है—'हेमन्तरिशित्रयोश्चतुर्णामपरपक्षाणामष्टमीष्टकाः।' कौषीतिक गृह्यसृत्र में पाठ है—'उध्यमाग्रह्यवण्यास्तिन्नोऽष्टमीष्वष्टकास्वपरपक्षेषु।' इसके अनुसार अगहन की पौर्णमासी के अनन्तर (अमान्त मास के क्रम से) अगहन-पौष-माघ-फागुन महीनों के कृष्ण पक्ष की चार अष्टमी तिथियों में इस कर्म का अनुष्ठान किया जाता है। दर्श-पौर्णमास के अन्तर्गत निर्दिष्ट पितृयज्ञ के समान यह एक पितृकर्म है। उणादि कोष [३।१४८] सूत्र की व्याख्या में ऋषि दयानन्द ने 'अष्टका वैदिककर्मविशेषो वा' लिखकर स्पष्ट किया कि यह एक वैदिक कर्म है। इसका उल्लेख अन्य गृह्यसूत्रों में भी उपलब्ध होता है। 'अष्टका' देवतावाला एक सूक्त [३।१०]अथर्ववेद में उपलब्ध है। ऐसे वेदानुसारी कर्मों का प्रामाण्य स्वीकार किया जाना चाहिए, अले ही उनके प्रेरक वैदिक वाक्य सम्प्रति उपलब्ध न होते हों। इसी प्रकार गुरु-अनुगमन, तड़ाग-निर्माण, प्रपाप्रवर्त्त (प्याऊ बैठाना) आदि के विषय में समक्रना चाहिए।

गुरु-अनुगमन —यह एक जिष्टाचारमूलक व्यवस्था है। इसका दृष्ट प्रयोजन है। इससे कोई अपूर्व धर्म की उत्पत्ति होती हो, ऐसा एकान्त कथन नहीं है। गुरु का अनुसरण, गुरु की आज्ञा का पालन करना, उसके प्रति निष्ठापूर्ण आदरभाव रखना, स्वयं को विनयसम्पन्न बनाना आदि गुरु की प्रसन्नता के ये कारण होते हैं। प्रसन्न गुरु शास्त्र की गहन ग्रन्थियों को शिष्य के लिए स्वष्ट कर देता है, यह दृष्ट प्रयोजन है। यही इसके प्रामाण्य का आधार है।

यदि यहाँ 'गुरु' पद का अर्थ वृद्धजन (बुजुर्ग) समक्ता जाता है, तो भी इनके अनुसरण से प्रयोजन में कोई विशेष अन्तर नहीं आता। वृद्धजनों के अनुसरण का वृष्ट प्रयोजन मनु के कतिपय इलोकों से स्पष्ट होता है—

कप्यं प्राणा हयुत्कामन्ति यूनः स्यविर आयति । प्रत्युत्यानाभिवादाभ्यां पुनस्तान् प्रतिपद्यते ॥२।१२०॥ अभिवादनभीतस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः । चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम् ॥२।१२१॥

वृद्धजन को आते देखकर युवावर्ग के प्राण बाहर निकलने लगते हैं; पर उनके प्रति आदरमाव से खड़े हो जाने और अभिवादन कर लेने से फिर वापस आ जाते हैं।

अभिवादनशील और वृद्धोपसेवी व्यक्ति को चार फलों की प्राप्ति होती है—आयु, विद्या, यद्य और बल। यह गुरु एवं वृद्धजनों के अनुसरण का दृष्ट प्रयोजन स्पष्ट है। इन कर्मों के प्रामाण्य का यही आधार है। भारतीय समाज में साधारण शिष्टाचार की यह एक व्यवस्था रही है।

इसी प्रकार तड़ाग-निर्माण, प्रपा-प्रवर्तन आदि के भी दृष्ट प्रयोजन सर्वजन-

विदित हैं। शिखा-कर्म अथवा चूडाकर्म एक वर्णाश्रमगत शास्त्रानुकूल सामाजिक धर्म है। वह वर्ण एवं आश्रम की स्थिति को प्रकट करता है।

प्रस्तुत सूत्र के 'कर्ल् सामान्यात्' हेतु पद का महत्त्व केवल इस आधार पर नहीं समक्रना चाहिए कि कर्ला—वैदिक कर्मों के अनुष्ठाता हैं, वे ही स्मार्त कर्मों के हैं, अतः स्मार्त कर्मों का प्रामाण्य स्वीकार्य माना आय; क्योंकि वैदिक कर्मों का अनुष्ठाता भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा आदि दोषों के कारण ऐसे कर्मों का अनुष्ठाता भ्रोस, प्रमाद, विप्रलिप्सा आदि दोषों के कारण ऐसे कर्मों का अनुष्ठाता मी हो सकता है, जो वांछनीय अथवा अभिनन्दनीय नहीं कहा जा सकता, तथा जिसके लिए कोई मूलभूत दृढ़ आधार उपलब्ध नहीं। इसलिए 'कत्तां' की समानता का आधार वैदिक कर्मानुष्ठाता के साथ न जोड़कर स्मृति-ग्रन्थों (श्रौत, गृह्य, करप, धर्मसूत्रों) के प्रवक्ताओं के साथ जोड़ना अधिक उचित-उपयुक्त व निर्दोष होगा।

इस विचार में वेद और स्मृतियों के प्रतिपाद्य विषय की समानता अभि-व्यक्त होती है, जिससे वेद के स्वतःप्रामाण्य की छाया में वेदानुसारी स्मृतिरूप वैदिक वाङ्मय का प्रामाण्य सुस्पष्ट होता है। गौतमीय न्यायसूत्र के भाष्यकार वास्त्यायन मृनि ने प्रसंगवश भाष्य में दो स्थलों पर इसका संकेत किया है। भाष्यकार का लेख है—

- द्रष्ट्रप्रवक्तुसामान्याच्चानुमानम् । य एवाष्ता वेदार्थानां द्रष्टारः प्रवक्ता-रञ्च त एवायुर्वेद प्रभृतीनाम् ॥२।१।६६॥
- द्रष्ट्रप्रवक्तृसामान्याच्चात्रामाण्यानुपरितः। य एव मन्त्रब्राह्मणस्य द्रष्टारः प्रवक्तारञ्च ते खल्वितिहासपुराणस्य धर्मशास्त्रस्य चेति ।।

—४।१।६२॥

द्वष्टा और प्रवक्ता के समान होने से स्मृतिवाङ्मय के प्रामाण्य का अनुमान किया जाता है। जो साक्षात्कृतधर्मा ऋषि वेदार्थ के द्वष्टा हैं, वे ही आयुर्वेद, श्रीत-धर्मसूत्र आदि के प्रवक्ता हैं। वेदार्थ का ग्रम्भीर अध्ययन करने के अनन्तर लोकोपकार की मावना से विभिन्न आप्तपुरुषों ने विविध विषयों को लक्ष्य कर ग्रन्थों का प्रवचन किया। वेद परब्रह्मपरमात्मा का ज्ञान होने से स्वतः प्रमाण है। उस ज्ञान को आत्मसात् कर ऋषियों ने श्रीत, गृह्म आदि स्मृति-वाङ्मय का प्रवचन किया, अत वेदमूलक होने से इसका प्रामाण्य है। वेदार्थ के द्रष्टा तथा स्मृतिवाङ्मय के प्रवक्ताओं के समान होने से स्मृतिवाङ्मय का अप्रामाण्य अनुपपन्न है। श्रोत-स्मार्त कर्मों के प्रामाण्य का यही मुख्य आधार है। इसी मावना की छाया में सूत्रार्थ को समक्षते का प्रयास प्रामाण्यिक होगा। वात्स्यायन मृति ने शब्द-प्रामाण्य के लिए आप्तोक्तता पर ही बल दिया है। उसकी चरम-सीमा परब्रह्म परमात्मा है, यह स्पष्ट किया है।।२।। (इति स्मृतिप्रामाण्याधि-करणम्—१)

#### (श्रुतिविरोधे स्मृत्यप्रामाण्याधिकरणम् - २)

ष्ट्रिष्य जिज्ञासा करता है — जहाँ श्रुति के साथ स्मृति का विरोध हो, वहाँ स्मृति के प्रामाण्य का क्या आधार होगा ? आचार्य ने समाधान किया —

#### विरोधे त्वनपेक्ष्यं स्यादसित ह्यनुमानम् ॥३॥

[िवरोधे] श्रुति-स्मृति का परस्पर विरोध होने पर [तु] तो [अनपेक्ष्यम्] अपेक्षा —आदर के योग्य नहीं, अर्थात् अप्रमाण [स्यात्] होती है— स्मृति । [असिति] विरोध न होने पर [िह्] निश्चयपूर्वक [अनुमानम्] अनुमान कर लिया जाता है —स्मृतिमृतक श्रृति का।

जहाँ श्रुति-स्मृति का परस्पर विरोध हो, वहाँ स्मृतिअनादरणीय है, अप्रमाण है । यदि स्मृति का श्रुति के साथ कहीं कोई विरोध नहीं है, तो स्मृति के श्रुति-मूलक प्रामाण्य के लिए सम्प्रति अनुपलब्ध श्रुति की सम्भावना मान ली जाती

है। ऐसी स्मृति का प्रामाण्य अक्षुण्ण रहता है।

व्याख्याकारों ने इस विषय के कित्यय उदाहरण प्रस्तुत किए हैं, परन्तु उनमें अनेक का मूल वर्तमान वैदिक वाङ्मय में उपलब्ध नहीं है। एक उदाहरण है— 'औदुम्बर्याः सर्ववेष्टनम्' उदुम्बर—मूलर की शाखा को कपड़े से पूरा लपेट देना चाहिए; यह याजिकों की स्मृति के आधार पर है। सोमयाग के अन्तर्गत मण्डप के मध्य यजमान-प्रमाण एक गूलर की शाखा गाड़ी जाती है। उसका भूमिगत माम यजमान-प्रमाण से कुछ अधिक रहता है। उसपर पूरा कपड़ा लपेटने की प्रथा केवल याजिकों के स्मरण के आधार पर है। इसके लिए कोई वैदिक वचन उपलब्ध नहीं। परन्तु अन्य वैदिक वचन—'औदुम्बरीं स्पृष्ट्वा उद्गायेत्' उसके विरुद्ध जाता है। औदुम्बरी शाखा का स्पर्श करते हुए उद्गाता सामगान करे। शाखा का कपड़े से लपेटे जाने पर— स्पर्श किया जाना सम्भव नहीं। अतः साक्षात् स्पर्शविध के साम्मुख्य में 'कपड़े से लपेटे जाना' स्मृतिप्राप्त कथन अनादरणीय हो जाता है। शाखा-पर्यवेष्टन स्मृतिमूलक श्रुति की कल्पना, अथवा सम्भावना की अपेक्षा साक्षात् पठित स्पर्शविध बलवान् होने से स्मृतिबोधित कार्य अप्रमाण हो जाता है।

इसी प्रकार का अन्य उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है—सोमयाग में दीक्षित यजमान के अन्न का ग्रहण करना साधारण रूप से निषिद्ध है-'तस्माद्वा एतस्यान्न-

१. सुबोधिनी व्याख्या में 'श्रुतिप्राबल्यम् । अधि० २' पाठ है ।

२. इसका विधि-विधान द्रष्टव्य है-कात्या० श्री० सू०, ८।५।२६॥

वर्तमान वैदिक वाङ्मय में यह वाक्य उपलब्ध नहीं, परन्तु शबर स्वामी आदि व्याख्याकारों ने इसे श्रुतिवाक्य बनाया अथवा माना है।

मनाद्यम् (०मन्नाद्यम्)' [मैं० सं०, ३।६।७] । उसके अपवादरूप में याज्ञिक स्मरण के आधार पर व्यवस्था है--- 'कीतराजको भोज्यान्तः'--जब यजमान सोम-राजा का कय कर ले, तब उसके अन्त का ग्रहण किया जा सकता है। सोमकय यजमान के दीक्षित होने से दूसरे दिन हो जाता है। परन्तु इसके विपरीत— 'तस्मादाग्नीषोमीये संस्थिते यजमानस्य गृहे अशितव्यम्' [मै॰ सं॰ ३।७।८] श्रुति के अनुसार दीक्षा से चौथे दिन होनेवाले अग्निष्टोमीय कर्म के अनन्तर यजमान के घर अन्त-ग्रहण की अनुमति दी गई है। स्पष्ट ही इससे स्मार्त-व्यवस्था का विरोध है। उस (स्मार्त) व्यवस्था के अनुसार दीक्षा के दूसरे दिन यजमान के घर अन्न-ग्रहण किया जाना प्राप्त होता है; साक्षात् श्रुति [मैं० सं० ३।७।⊏] के आधार पर चौथे दिन । इस प्रकार श्रुति के विरोध में स्मृति अनादरणीय-अप्रमाण है ।

ऐसे स्थलों में विधि के विकल्प की सम्भावना नहीं की जा सकती कि चाहे दूसरे दिन अन्त-ग्रहण कर ले, चाहे चौथे दिन । विकल्प वहीं सम्भव होता है, जहाँ समानबल श्रुति उपलब्ध हों। जैसे 'ब्रोहिभिर्यजेत, यर्वर्यजेत' ब्रीहि से याग करे, जो से याग करे। यहाँ तुल्यबल श्रुति होने से विकल्प मान्य है। यथोपलब्ध ब्रीहि अथवा जी से याग किया जा सकता है। पूर्व-प्रसंग में ऐसा नहीं है; क्योंकि वहाँ स्मार्तं व्यवस्था की मूलभूत श्रुति की कल्पना, साक्षात् पठित श्रुतिबोधित विधि व व्यवस्था से बाधित हो जाती है। फलतः श्रुति-विरोध में स्मृति का अप्रमाणित होना निश्चित है ॥३॥

श्रुति के विरोध में स्मृति के अप्रामाण्य के लिए सूत्रकार ने अन्य निमित्त प्रस्तुत किया---

# हेतुदर्शनाच्च ॥४॥

[हेतुदर्शनात्] हेतु देखे जाने से [च] मी, श्रुति के विरोध में स्मृति अप्रमाण है।

इस विषय में प्रथम उदाहरण दिया गया है —औदुम्बरी शाखा का पूर्णरूप में कपड़े से लपेटा जाना। सम्भव है, कपड़े के लोभी किन्हीं याज्ञिकों ने यह प्रया प्रारम्भ की; उसी ने कालकम से स्मृति का रूप घारण कर लिया। कपड़े के लोभ में उन्होंने यह न सोचा कि ऐसी स्थिति में श्रृति-बोधित शाखा-स्पर्श कैसे सम्भव

१. इस आशय की भावना मनुस्मृति [२।१४] में अभिव्यक्त की है— श्रुतिद्वेषं तु यत्र स्यात्तत्र धर्मावुभौ स्मृतौ। उभावपि हि तौ धमौ सम्यगुक्तौ मनीविभिः॥ जहाँ दो प्रकार की श्रुति उपलब्ध हों, वहाँ दोनों धर्मों को मननशील आचार्यों ने ठीक बताया है।

होगा ? ऐसे स्मार्त्त कर्म का हेत् लोभ हो सकता है।

इसी प्रकार किन्हीं क्षुधातें याज्ञिकों ने दीक्षा के दूसरे ही दिन सोमक्य-विधि के अनन्तर यजमान का अन्न ग्रहण कर लिया; उसी को स्मात्तें कर्म का रूप मिल गया। चौथे दिन अग्निष्टोमीय कर्म के अनन्तर श्रुतिबोधित यजमान-अन्न के ग्रहण की अनुज्ञा को उपेक्षित कर दिया। यहाँ भी स्मात्तंं कर्म का हेतु क्षुधात्तंं होना सम्भव है। इन निमित्तों से श्रुति-बोधित कर्ताव्य की उपेक्षा किया जाना सम्भव है। अतः श्रुति के साम्मुख्य में इन तात्कालिक निमित्तों के आधार पर उभारे गये स्मार्त्त कर्म सर्वेषा अमान्य हैं।

तृतीय पाद के इन प्रारम्भिक दो अधिकरणों में श्रुत्यनुसारिणी स्मृति का प्रामाण्य तथा श्रुतिप्रतिगामिनी स्मृति का अप्रामाण्य वताया गया है। परन्तु इसके अतिरिक्त मन्त्र तथा उसके व्याख्यानमून ब्राह्मण एवं संहिता-ग्रन्थों का परस्पर विरोध-अविरोधमूलक अप्रामाण्य तथा प्रामाण्य का विवेचन भी इन अधिकरणों का प्रतिपाद्य विषय सम्भव है। पहले विवेचन में 'श्रुति' और 'स्मृति' पदों से क्या विवक्षित है, वहाँ स्पष्ट कर दिया गया है। प्रस्तुत विवेचन में 'मन्त्र' एक कोटि है, जो 'श्रुति'-पदबोध्य है। दूसरी कोटि ब्राह्मण तथा संहिता-(तैत्तिरीय संहितः आदि)-म्रन्य हैं। इनमें पहली कोटि स्वतः-प्रमाण और दूसरी कोटि, पहली के आनुकृत्य में प्रमाण तथा प्रतिकृत्य (विरोध)में अप्रमाण समभनी चाहिए ॥।।।। (इति श्रुतिविरोधे स्मृत्यप्रामाण्याधिकरणम्, श्रुतिप्राबल्याधिकरणं वा—२)।

## (दृष्टम्लक<sup>र</sup>स्मृत्यप्रामाण्याधिकरणम्—३)

व्यास्थाकारों ने अकेले चतुर्थ सूत्र का भिन्न अधिकरण भी स्वीकार किया है। गत अधिकरण में अनुपलब्ध श्रुतिमूलक स्मार्त कर्म के अप्रामाण्य, अथवा दोनों के विरोध में श्रुति के प्रावत्य का निरूपण किया गया। परन्तु जिन स्मार्त कर्मों को श्रुतिमूलक कहा जाता है, उनके अप्रामाण्य को सूत्रकार ने बताया—

### हेतुदर्शनाच्च ॥४॥

[हेतुदर्शनात्] कारण के देखे जाने से [च] और, जिन स्मार्त कर्मों की प्रवृत्ति में लोभ आदि कारण देखा जाय, उन्हें अप्रमाण मानना चाहिए। वचन है—'वैसर्जनहोमीयं वासोऽध्वर्युग् ह्लाति'। वैसर्जनहोम-सम्बन्धी वस्त्र

इस विषय में जो महानुभाव अधिक विस्तार से जानना चाहें, उन्हें पं० युधिष्ठिर मीमांसककृत मीमांसा शावर भाष्य के हिन्दी रूपान्तर का प्रस्तुत प्रसंग देखना अपेक्षित होगा।

२. 'दृष्टमूलकस्मृत्यप्रामाण्यम् । अधि० ३ ।' सुबोधिनीवृत्ति में ऐसा पाठ है।

को अध्वर्यु ले लेता है। इसी प्रकार अन्य वाक्य है—'यूपहस्तिनो दानमाचरिन्त' यूप पर लपेटे वस्त्र का दान कर दिया जाता है। ये कमं उन्हीं व्यक्तियों के द्वारा किये जाते हैं, जो श्रीत-स्मार्त कर्मों के अनुष्टाता हैं, अतः इन स्मार्त्त कर्मों को प्रमाण मानना चाहिए, इस आशंका पर 'हेतुदर्शनात्' सूत्र का अवतरण होता है।

वैसर्जनहोमीय वस्त्र—अग्निष्टोम याग में चौथे दिन मध्या ह्रोत्तर विसर्जनहोम का विधान है। होम प्रारम्भ होने से पहले यजमान अपने समान-दायभागी अथवा सिपण्ड यजमान का स्पर्श करता है और अध्वर्य सिपण्ड यजमानों को वस्त्र ओढ़ाता है। सिपण्डों को जो वस्त्र ओढ़ाता है। सिपण्डों को जो वस्त्र ओढ़ाता है। उसिप्ण्डों का नाम है—'वैसर्जनहोमीय वस्त्र'। अध्वर्य इन वस्त्रों को होम के अनन्तर ग्रहण करता है, अर्थात् ये वस्त्र उसी के हो जाते हैं।

इसी प्रकार यूप पर लपेटे वस्त्र का नाम—'यूपहस्ती' है। उसके दान कर देने का तात्पर्य यही है कि वह यज्ञ करानेवाले ऋत्विजों को दे दिया जाता है। याज्ञिकों ने इन स्मार्त कर्मों अथवा प्रथाओं को चलाया। इन प्रवृत्तियों के पीछे लोभ—कारण देखे जाने से ऐसे स्मार्त कर्म शास्त्रीय दृष्टि से अभिनन्दनीय न होने के कारण अप्रमाण माने जाते हैं।।४।। (इति दृष्टमूलकस्मृत्यप्रामाण्याधिकरणम्—३)।

### (पदार्थप्राबल्याधिकरणम्-४)

शिष्य जिज्ञासा करता है—आचमन, यज्ञोपवीत-धारण आदि यज्ञ-प्रारम्भ से पूर्व करने चाहिएँ तथा यज-कार्य में दक्षिण हाथ का उपयोग होना चाहिए, ऐसे वचन उपलब्ध होते हैं—'आचान्तेन कर्त्तव्यम्, यज्ञोपवीतिना कर्त्तव्यम्, दक्षिणा-चारेण कर्त्तव्यम्' इत्यादि । क्या इनको श्रुति के अनुकूल माना जाए ? या विरुद्ध ? आचार्य ने पूर्वपक्षरूप में समाधान किया—

# शिष्टाऽकोपेऽविरुद्धमिति चेत् ॥५॥

[शिष्टाऽकोपे] शिष्ट-शास्त्र द्वारा उपदिष्ट कमं के अकोप-अकुपित-सुव्यव-स्थित रहने पर [अविकद्धम्] अविकद्ध—श्रुति के विरुद्ध नहीं हैं आचमन आदि स्मातं कमं [इति चेत्] ऐसा यदि कहों—(तो वह ठीक नहीं; यह अगले सूत्र के साथ सम्बद्ध है)।

रचना के आधार पर पाँचवाँ-छठा एक ही सूत्र है । पर शवर स्वामी भाष्य-कार ने व्याख्या की सुविधा का विचार कर सूत्र को विभक्त कर व्याख्यान किया है । प्रायः समस्त शास्त्र में भाष्यकार ने इसी पद्धति को अपनाया है । सूत्र का

१. द्रष्टव्य-शतपथ ब्राह्मण ३।६।३।१-४।।

२. इस विधि के लिए ब्रष्टब्य-कात्यायन श्रौतसूत्र, ना६।२०-३१; ३४-३५।।

तात्पर्यं है —आचमन आदि स्मार्त कर्म से शास्त्र द्वारा उपदिष्ट वैदिक कर्मानुष्ठान में कोई प्रकोप-अव्यवस्था आने की सम्भावना नहीं है, अर्थात् वैदिक कर्मानुष्ठान में इन (आचमन आदि) कार्यों से कोई वाधा-गड़बड़ नहीं होती, अतः इन्हें श्रुति के अविरुद्ध समक्रकर प्रमाण मानना चाहिए।

इस विचार का निराकरण पूर्वपक्षी अपनी और से करता है, यदि ऐसा (पूर्वोक्त विचार) मानो, तो वह —।।।।।।

#### न शास्त्रपरिमाणत्वात् ॥६॥

[न] नहीं, पूर्वोक्त विचार युक्त नहीं, [शास्त्रपरिमाणत्वात्] शास्त्र द्वारा परिमित—सीमित—सबद्ध होने से, वैदिक कर्मानुष्ठान के।

आचमन आदि से वैदिक कर्मानुष्ठान में कोई बाधा न आएगी, यह कथन युक्त नहीं है। कारण यह है कि वैदिक कर्मानुष्ठान शास्त्रीय व्यवस्था से बैंघा हुआ है। शास्त्र में कर्मानुष्ठान का जो कम बँधा हुआ है, उस निर्धारित कम के अनुसार ही उसका अनुष्ठान होना चाहिए। आचमन आदि से उसमें बाधा का आना सम्भव है। जैसे — 'वेदं कृत्वा वेदि कुर्वीत' वाक्य है। 'वेद' पद का यहाँ अर्थ है ---कुशा या दर्भ घास की मुट्टी (गुच्छा) बाँध देना, या बना देना। तात्पर्य है - कुशा की मुद्री बनाकर वेदि का निर्माण करे। यहाँ 'कुत्वा' पद का प्रयोग होने से वेद (कुशामुष्टि) के निर्माण के तत्काल अनन्तर— अर्थात बिना किसी भी व्यवधान के - उत्तरकाल में वेदि का निर्माण किया जाना मान्य है। 'आचान्तेन कर्तव्यम' इस स्मार्त विधान के अनुसार वेदि-निर्माण से पूर्व यदि आचमन किया जाता है, तो वेद-वेदि-निर्माण का अव्यावहित क्रम टुट जाता है, एवं व्यवस्थित वैदिक कर्मानुष्ठान में बाधा आ जाती है। बाधा न आय, इसके लिए आवश्यक है, स्मार्त विधान का प्रामाण्य स्वीकार न किया जाय। यज्ञोपवीत-धारण के विषय में भी यही बात समऋनी चाहिए। अकेले दाहिने हाथ से यज्ञिय पदार्थों के उठाने-घरने या व्यवस्था करने में प्रधान कर्मान्-ष्ठान के लिए काल-विलम्ब की सम्भावना हो सकती है। प्रधान कर्म अपने निर्धारित काल में ही होना चाहिए। अध्वर्य द्वारा अकेले हाथ से कार्य करने पर हाथ थक सकता है, भारी वस्तु के स्थानान्तरण में हाथ के धीरे चलने से प्रधान कर्म के काल का उल्लंघन हो जाना सम्भव है। अतः इस स्मार्त विधान की उपेक्षा कर दोनों हाथों का उपयोग वाञ्छनीय है, जिससे प्रधान कर्मानुष्ठान में कोई बाधा न आए । इस प्रकार उक्त स्मार्त विधियों का अप्रामाण्य मानना उपयुक्त होगा ॥६॥

उक्त जिज्ञासा का यथावत् समाधान सूत्रकार ने बताया— अपि वा कारणाग्रहणे प्रयुक्तानि प्रतीयेरन् ॥७॥ 'अपि वा' पद पूर्वपक्ष की निवृत्ति के लिए हैं। प्रस्तुत मास्त्र में इन पदों का उक्त अर्थ को अभिव्यक्त करने के लिए प्रायः प्रयोग हुआ है। तात्पर्य है— आचमन, यज्ञोपवीत-धारण आदि कर्म अप्रमाण नहीं हैं। [कारणाग्रहणे] लोभ आदि किसी कारण के अग्रहण—न देखे जाने पर, ये कर्म [प्रयुक्तानि] याज्ञिक आदि भिष्ट पुरुषों द्वारा प्रयोग में लाए गये, प्रवृत्त किए गये हैं, ऐसा [प्रतीयेरन्] जानना चाहिए। ऐसे स्मार्त कर्मों का—जिनके प्रवृत्त होने में कोई लोभ आदि निन्दत भाव कारण नहीं जाने जाते, उनका—प्रामाण्य अभीष्ट है।

यथार्थता यह है कि आचमन, यज्ञोपवीत-घारण आदि कर्मों से किसी वैदिक कर्मानुष्ठान का विरोध नहीं होता। ये सब कार्य अपने अवसर पर होते हैं। जो अनुष्ठान अवान्तर कार्यों के अनुक्रम में बँधे हैं, वे उसी रूप में किए जाते हैं। आचमन आदि यज्ञ के विशिष्ट अङ्ग हैं; जहाँ अपेक्षित हों, वहाँ इनका किया जाना उपयुक्त है। यज्ञ में कियारूप जो अर्थ जहाँ प्राप्त है, वहाँ उसका होना आवश्यक है। यज्ञ में कियारूप जो अर्थ जहाँ प्राप्त है, वहाँ उसका होना आवश्यक है। यज्ञ में वह अर्थ प्रधान तथा कम गौण माना जाता है। अपेक्षित कियानुष्ठान के साम्मुख्य में कम की उपेक्षा की जा सकती है। वस्तुतः इस प्रकार के अपेक्षित अनुष्ठानों से कम में कोई विशेष बाधा नहीं आती। आचमन मध्य में हो भी जाय, तो वेद-वेदि-निर्माण के पौर्वापर्य में कोई वैपरीत्य नहीं आता। तब बाधा का प्रश्न कहाँ रहा ? कियानुष्ठान के कम का प्रसंग तब आता है, जब उससे सम्बद्ध सब पदार्थ (किया के विषय अथवा किया में उपयोगी वस्तुसमूह) प्राप्त हो जाते हैं। उनकी प्राप्ति के अवसर पर कम का प्रसंग ही नहीं, तब उसमें आचमन आदि से बाधा का अवकाश कहाँ ?

इसी प्रकार काल की अनुकूलता रहते यदि कर्म में दक्षिण हाथ का उपयोग न किया जाय, तो इससे वास्तविक क्रियानुष्ठान में कोई विकार नहीं आता। फलतः आचमन, यज्ञोपवीतघारण, दक्षिण हाथ से व्यवहार आदि सब कर्त्तव्य-कर्म यागादि के अंग हैं, उसमें व्यवधान डालनेवाले ये नहीं होते। इसलिए इनका प्रामाण्य शास्त्रसम्मत है।।।।। (इति पदार्थ-प्राबल्याधिकरणम् —४)।

(शास्त्रप्रसिद्धपदार्थ-प्राबल्याधिकरणम्—५)

शिष्य जिज्ञासा करता है—कितपय यिज्ञय पदार्थ ऐसे हैं, जिनके अर्थ-विषय में दो प्रकार की प्रसिद्धि से विकल्प होना सम्भव है। यहाँ मान्य क्या होगा? निर्वारण की दृढ़ता के लिए आचार्य ने प्रथम शिष्य-जिज्ञासा को स्पष्ट किया—

# तेष्वदर्शनाद् विरोधस्य समा विप्रतिपत्तिः स्यात् ॥६॥

[तेषु] उन 'यब' आदि पदों में [अदर्शनात्] न देखे जाने से [विरोधस्य] विरोध के, [समा] समान, बराबर [विप्रतिपत्तिः] विशेष ज्ञान [स्यात्] होना चाहिए। यज्ञोपयोगी वस्तुओं के विषय में कितपय वाक्यहैं— 'यवमयस्वरु'—जी का बनाया गया 'चर' होता है। 'वाराही उपानहीं'—वराह — सूअर की खाल से बने जूते। 'वैतसे कटे संचिनोति'—वैतस चटाई पर इकट्ठा करता है। इन सन्दर्भों में 'यब, वराह, वेतस' पद पठित हैं। विभिन्न वर्ग अथवा व्याख्याता इन पदों 'परस्पर भिन्न अर्थ करते हैं। 'यब' पद का अर्थ एक ने 'जी' किया, दूसरे ने 'मालकंगनी'। 'वराह' पद का एक ने सूअर अर्थ किया, दूसरे ने काला पक्षी अर्थात् काला कौआ। 'वेतस' पद का अर्थ एक ने बेत किया, दूसरे ने जामुन। इन अर्थों में किसी के सवल-दुर्वल न देखे जाने से दोनों प्रकार के अर्थ समानवल प्रतीत होते हैं। अतः दोनों अर्थों के स्वीकार्य होने पर, यज्ञ में यथावसर अयवा यथोपलब्ध कहीं पहले और कहीं दूसरे अर्थ का उपयोग किए जाने से इन विधियों में विकल्ण स्वीकार किया जाना उपयुक्त होगा।।।।।

आचार्य सुत्रकार ने उक्त जिज्ञासा का समाधान किया-

#### शास्त्रस्था वा तन्निमित्तत्वात् ।।६।।

[शास्त्रस्था] शास्त्रगतः—शास्त्रबोधित अथवा शास्त्रज्ञबोधित अर्थज्ञान-रीति प्रमाण है; 'वा' पद पूर्वपक्ष के निराकरण का द्योतक है—अर्थात् दोनों प्रकार के वर्गों अथवा व्यास्थाकारों में प्रसिद्ध अर्थ समानबल होने के आधार पर प्रमाण नहीं माने जा सकते; क्योंकि [तिन्नमित्तत्वात्]पदों के अर्थज्ञान में शास्त्र अथवा शास्त्रज्ञ शिष्टजनों के निमित्त होने से ।

किसी पद का अर्थ इस आधार पर निश्चित नहीं किया जा सकता कि यह अर्थ अमुक वर्ग में प्रसिद्ध है, अथवा किसी व्याख्याता ने ऐसा अर्थ किया है। प्रत्युत पद के वास्तिविक अर्थ का निश्चय शास्त्र-प्रतिपादित पद्धित शिष्टजन-व्यवहार के अनुसार प्रमाण माना जाता है। पहले उदाहृत वाक्य में 'यव' पद का निश्चित अर्थ 'जो' है, जिसकी बाल पर तीखे लम्बे तुड़ (दीघं शूक) उभरे रहते हैं। यह कहना प्रामाणिक न होगा कि यव और प्रियंगु (मालकगनी) में —अन्य सस्यों (अन्नों) के सूख जाने पर भी हरे-भरे बने रहने की —समानता के आधार पर दोनों का प्रामाण्य माना जाय; क्योंकि प्रामाण्य का आधार केवल शास्त्र है, और शास्त्र में जहाँ यवमय चरु अथवा पुरोडाश के पात्रों का विधान है, उस प्रसंग में पाठ है —'यत्रान्या ओषधयों म्लायन्ति तदेते मोदमाना वर्धन्ते' [शब्जा० ३।६।-१।१०] जब अन्य ओषधयों मुरक्ता जाती हैं, तब ये [दीघंशूक यव) हरे-भरे बढ़ते दिखाई देते रहते हैं। उक्त सन्दर्म में 'एते [यवाः] पद 'जौ'-अन्त के लिए स्पष्ट निर्देश है, जो अट्ट परम्परा से इसी अर्थ के अभिव्यक्त करने में प्रयुक्त होता आ रहा है। अतः प्रियङ्गु (मालकंगनी) के अर्थ में इसका प्रयोग गीण है। फलतः चरु या पुरोडाश जौ का बनाया जाना चाहिए,—यह निश्चित होता है।

इसी प्रकार 'वाराही उपानहौ उपमुञ्चते' [तै० ब्रा० १।७।६] सन्दर्म राजसूय प्रकरण में पठित है। राजा वराह'-चर्म-निर्मित जूतों को 'मन्युरसि' [तै० सं० १।८।१५] मन्त्र को पढ़ते हुए उतारता है। यहाँ 'वराह' पद का अर्थ सूअर (शूकर) समक्ष्मा चाहिए क्योंकि अन्यत्र 'तस्माद्वराहं' गावोऽजुधावन्ति'

१. कितपय व्यास्याकारों ने 'वराह' पद का अर्थ — 'कृष्णशकुिन = वायस अर्थात् 'कीआ' किया है। कौए के दो भेद देखने में आते हैं — एक, मैदानी इलाकों में हल्के काले रंग, गर्दन पर और भी हल्के मिटियाले (धुएँ जैसे) रंग का पाया जाता है; दूसरा, पहाड़ी कौआ शरीर में कुछ भारी और पूरे शरीर पर गहरे काले रंग:का होता है। तैत्तिरीय ब्राह्मण के वाक्य में वाराही जूते का उल्लेख है। कौए की खाल से जूता बनना सम्भव नहीं। अत: उक्त प्रसंग में वराह पद का 'सूअर' अर्थ समभना प्रामाणिक है।

इस विषय के विशेषज्ञ से जिज्ञासा करने पर ज्ञात हुआ — शूकर का चमं उतारना बड़े हस्तलाघव का कार्य है। इस चमं का सन्धान व मार्जन (Tanning) और भी कठिन है। इसके लिए उपयोगी विशिष्ट साधन-सामग्री एवं शिल्पी का अनुभव व चातुर्य अपेक्षित होता है। सन्धित चमं मखमल-जैसा कोमल हो जाता है। राजा के जूते के लिए इसका उपयोग नितान्त अनुकूल है। इससे इतना स्पष्ट होता है—उस अति प्राचीन काल में चमंसन्धान की प्रक्रिया कितने उच्च स्तर पर थी जबकि श्रम व शिल्प-साध्य कोमल चमं का संस्कार [सन्धान-मार्जन, Tanning]भी सुविधापूर्वक किया जा सकता था।

जिन व्याख्याकारों ने 'वराह' पद का अर्थ — 'कृष्णशकुनि — वायस, कौआ किया है, कदाचित् उनकी यह भावना रही हो कि 'वाराही उपानहीं' का अर्थ वराह चर्म के रूप-रंग (Colour) का जूता होना चाहिए, उसका उपादानतत्त्व कुछ भी हो। इस भावना में कौए का रंग भी अटपटा नहीं लगेगा।

२. सन्तुलित करें— 'तस्साद्वराहे गावः संजानते' [श० ब्रा० १।४।३।१६] — इसलिए वराह के विषय में अथवा वराह की उपस्थित में गायें चौंकती हैं, सतकं हो जाती हैं। गाय और वराह के सम्बन्ध में ब्राह्मण का यह खण्ड अच्छा प्रकाश डालता है। वहाँ बताया—देवों ने अग्नि में घृतकुम्भ प्रविष्ट किया। उससे वराह प्रकट हुआ। इसलिए वराह मेदुर (चर्की से भरा) घृतपूर्ण कुम्भ है। अतः वराह के विषय में गायें हैरान रहती हैं। वे इस रस (मेदस्) को अपना समक्षती हैं। जिस रस (घृत) को हम पैदा करती रही हैं, उससे भरा-पुरा यह कहाँ से आ टपका ? यही उनके चौंकने और उसे दूर मगाने के प्रयास का कारण है।

वाक्य में 'वराह' पद का सूत्रर अर्थ प्रमाणित होता है। 'वराह के पीछे गायें दौड़ती हैं' का तात्पर्य है —सूत्रर के समीप (अपनी ओर) आने पर गायें उसे मारने दौड़ती हैं, यह शाश्वितक विरोधी का उदाहरण है। यहाँ 'वराह' पद का अन्य अर्थ किया जाना सम्भव नहीं।

इसी प्रकार 'वेतस' पद बेंत, नरसल या नरकुल तथा सरकण्डा आदि अनेक अथों में प्रयुक्त होता है, परन्तु प्रस्तुत प्रसंग में उसका अर्थ 'वेंत' किया जाना प्रमाणित होता है। सरकण्डा शुष्क मैदान का उत्पादन है। नरसल या नरकुल पानी के किनारे के समीप-भागों में प्राय: पैदा होता है। परन्तु बेंत पानी के अन्दर तटीय भूभाग से सटा हुआ अच्छा पनपता है। ये सब समानजातीय पौधे हैं। जम्बू (जामुन) का इनके साथ कोई मेल नहीं। शास्त्रज्ञ आचार्यों ने बताया— 'वैतसः कटो भवित, ''अप्सुजो वेतसः' [तै० सं० ५।३।१२]; कट च्चटाई बेंत की बनाई जाती है। बेंत जलों में पैदा होता है। इसी के अनुसार 'वैतसे कटे सिञ्चनोति' वाक्य में 'वेतस' पद से बेंत का ग्रहण किया जाना प्रामाणिक है।।।। (इति शास्त्रप्रसिद्धपदार्थ-प्रामाण्याधिकरणम् — ४)।

(पिकनेमाधिकरणम्, म्लेच्छ प्रसिद्धा र्थंप्रामाण्याधिकरणं वा—६) शिष्य जिज्ञासा करता हैं —अनेक पद आयों के द्वारा किसी अर्थ को अभिन्यत करने के लिए प्रयुक्त नहीं होते, अपितु वे पद अनायों द्वारा विशिष्ट अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं। क्या उन पदों को उसी रूप में स्वीकार कर लिया जाय? अथवा ब्याकरण, निरुक्त आदि के आधार पर प्रकृति-प्रत्यय के अनुसार उनका अर्थ निश्चित किया जाय? क्योंकि गत अधिकरण में शास्त्रज्ञ शिष्टजनों द्वारा बोधित पद-पदार्थ के प्रमाण्य का निर्देश किया गया है, अतः अनार्य-प्रयुक्त पदों को उसी रूप में स्वीकार न कर निरुक्त, व्याकरण आदि के अनुसार ही उनके अर्थ का निश्चय किया जाना चाहिए। ऐसे कतिपय शब्द हैं —पिक, नेम, सत, तामरस आदि। आचार्य सूत्रकार ने इस विषय में निर्णय दिया—

# चोदितं तु प्रतीयेताविरोधात् प्रमाणेन ॥१०॥

[चोदितम्] प्रेरित—बोधित अर्थ, अनार्यों के द्वारा [तु] भी, [प्रतीयेत]

 <sup>&#</sup>x27;येषाञ्च विरोध: शास्वितकः' [२।४।६] पाणिनि-सूत्र के उदाहरण— 'त्रिह-नकुलम्, श्व-शृगालम्, उष्ट्र-महिषम्, मूषक-मार्जारम्' आदि के समान 'गो-शूकरम्' भी सम्भव है। इस विरोध का सम्भावित मूल, शतपथ ब्राह्मण के उक्त खण्ड [५।४।३।१६] में संकेतित है।

२. '०द्धपदार्थं प्रामाण्यम् । अघि० ६' रामेश्वर सूरि विरचित सुबोधिनी टीका में ऐसा पाठ है।

प्रमाणित माना जाना चाहिए,[अविरोघात्]िवरोघ न होने के कारण[प्रमाणेन] े प्रमाण-शास्त्र से ।

प्रमाणभूत शास्त्र से विरोध न होने की दशा में अनार्यों द्वारा भी प्रयुक्त पद-पदार्थ का प्रामाण्य स्वीकार किया जाना चाहिए । आर्यों द्वारा उसके अप्रयोग की दशा में उन प्रयोगों की उपेक्षा करना अन्याय्य होगा । शास्त्रज्ञ शिष्टों के निर्देश वहाँ चरितार्थ हैं जहाँ अर्थ, प्रत्यक्ष का विषय नहीं है । अप्रत्यक्ष विषयों में शास्त्र का निर्वाव प्रामाण्य है । लोक-व्यवहार्थ विषयों में अनार्यों द्वारा प्रयुक्त पद-पदार्थ स्वीकार कर लेने में कोई अनौचित्य नहीं है जबिक शास्त्रीय पद्धित से उसका कोई विरोध भी न हो ।

यह कहना भी अयुक्त होगा कि पद-पदार्थ के संरक्षण में अनार्य अथवा म्लेच्छों का कोई प्रयास नहीं है, जबिक आर्यों का इस दिशा में प्रयास देखा जाता है। उनके प्रयास में यही सबसे बड़ा प्रमाण है कि उनके द्वारा प्रयुक्त अनेक पद-पदार्थों को स्वीकार्य माना गया है। यह उनके प्रयास का ही परिणाम है, जो अनेक स्वीकार्य पद उन भाषाओं में संरक्षित हैं।

वस्तुतः जिनको अनार्य अथवा म्लेच्छ कहा गया, वे सव वर्ग आर्यों के वंशज हैं। समय-समय पर विभिन्न कारणों से अपने पूर्व-समाज से विच्छिन्त हो जाने के कारण उनकी भाषा व आचार में भेद हो जाना नितान्त स्वाभाविक है। उन भाषाओं में प्रयुक्त शतशः शब्दों के मूल आज भी प्राचीन आर्यमाषा में अनायास ढूँढे जा सकते हैं, तथा अनेक ऐसे पदों का प्रयोग उन भाषाओं में उपलब्ध होना सम्भव है, जो भारतीय प्राचीन आर्यभाषा में अप्रयुक्त हो गये। यह असम्भव नहीं; अनेक प्रयुक्त पद कालान्तर में अप्रयुक्त होकर पुनः प्रयोग में आ जाते हैं।

इसके उदाहरण के लिए कोकिल-पर्याय 'पिक' पद को प्रस्तुत किया जा सकता है। यजुर्वेद [२४।३६] में सन्दर्भ है— 'वाजिनां कामाय पिक:' यहाँ 'पिक' पद असंदिग्ध रूप से कोयल का पर्याय है। कामशास्त्र के अनुसार 'वाजी' और 'काम' पदों के छिपे अर्थ पर घ्यान देने से यहाँ 'पिक' पद का कोयल पक्षी अर्थ स्पष्ट होता है। कोयल के बोल और बोल का एकमात्र ऋतु वसन्त कामी जनों की कामुकता को उद्दीपित करते हैं, यह सर्वजनविदित है। इससे ज्ञात होता है, 'पिक' पद का प्रयोग आर्यों द्वारा कोयल के अर्थ में होता रहा है। कालान्तर में अव्यवहृत हो गया। शवर स्वामी व उसके पूर्वापर समीप का काल ऐसा ही था, जब उसने उक्त पद को म्लेच्छ-समाज में व्यवहृत बताया। अनन्तर किसी काल में पुन: इसका प्रयोग आर्य-लोकव्यवहार में आ गया।

'नेम' पद अन्तवाचक वेद में अनेकत्र मिलता है । अर्द्ध-(आघा)-वाचक 'नेम' पद का प्रयोग काठक संहिता [१४।६] में उपलब्ध है—'नेमे देवा नेमेऽसुराः' । फारसी माषा का नीम पद आधे अर्थ में प्रयुक्त होता है, जो 'नेम' का अपभ्रंश

#### सम्भव है।

'तामरस' पद कमल अर्थ का वाचक संस्कृत-कोशग्रन्थों में देखा जाता है; उपलब्ध वैदिक वाङ्मय में नहीं देखा गया। परन्तु अनार्यों या म्लेच्छों की किस भाषा में इस पद का प्रयोग उक्त अर्थ को अभिव्यक्त करने के लिए होता है, यह भी पता नहीं लग सका। सम्भव है, इस पद को अन्य किसी भाषा से संस्कृत में स्वीकार कर लिया गया हो।

'सत' पद यज्ञ में उपयोगी, गोलाकार छलनी के समान दारुमय पात्र के अर्थ में प्रयुक्त होता रहा है। शतपथ ब्राह्मण [१२।६।३।१४-१५] में इसका उल्लेख है। वहाँ यह भी बताया है कि 'सत'-संज्ञक पात्र बेंत का बनाया जाता था — 'वैतसः सतो भवति'। 'सत' नामक यज्ञिय पात्र का उल्लेख कात्यायन श्रौतसूत्र [१६।२।६] में भी उपलब्ध है। निश्चित है---शतपथ ब्राह्मण की रचना शवरस्वामी से पर्याप्त पूर्व हुई है।

सम्भव है, उस काल में उक्त पद का प्रयोग आर्यों में व्यवहार्य न रहा हो। फिर मी आर्यों में भाषा-सम्बन्धी संकोच नहीं रहा। जो शब्द जहाँ भी जैसा प्रयुक्त होता रहा है, उसको वैसा स्वीकार करने में आर्य-परिवार कभी कृपण नहीं रहा।

यास्क के निरुवत [२।२] में उल्लेख है — 'अथापि प्रकृतय एवंकेषु भाषन्ते विकृतय एकेषु । शवितः गतिकर्मा कम्बोजेष्वेव भाष्यते, विकारमस्थायेषु भाषन्ते — शव इति ।' कितपय वर्गो में प्रकृति अर्थात् आस्यात रूपों का प्रयोग होता है, और कहीं उसके विकार का । गत्यर्थक 'शव' धातु का आस्थातरूप में प्रयोग केवल कम्बोज देश में पाया जाता है। आर्यों में इसका विकार केवल कुदन्तरूप 'शव' पद प्रयुक्त हैं। 'शव' मृत देह का नाम है, जिसे छोड़कर आत्मा सदा के लिए चला गना हो।

यास्क के उक्त निर्देश के आधार पर आज यह निर्णय किया जा सका है कि कम्बोज किस प्रदेश का नाम है। यह लिखे जाने के समय निर्वत ही भारत और कम्बोज के मध्य गहरा सम्पर्क रहा होगा। समय-समय पर घटित कारणों से कालान्तर में वह सब विच्छिन्न हो गया। अब लगभग पाँच सहस्र वर्ष के अनन्तर उस भाषा की खोज हुई, जहाँ गत्यर्थंक 'शव' धातु का आख्यातरूप में आंधिक भी व्यवहार आज चल रहा है। खोजों के फलस्वरूप जाना गया कि गल्वा क्षेत्र की बोलियों में आज भी वह सुरक्षित है। डॉ० ग्रियसंन ने उस क्षेत्र की जितनी बोलियों के नमूने दिए हैं, उनमें 'शवित' धातु आज भी साधारण गित के अर्थ में व्यवहृत होता देखा जाता है। उसको अग्रांकित रूप में प्रस्तुत कर देना जानकारी के लिए सुविधाजनक होगा—

| गल्चा बोली        | धातुरूप               | अर्थ   |
|-------------------|-----------------------|--------|
| शिरनी या खुरनी    | सुतः (भूतकालिक आख्यात | गया    |
|                   | रूप)                  |        |
| सरीकोली           | सेत(विधि लकार)        | जाना   |
|                   | स्यूत—(भूत लकार)      | गया    |
|                   | सोम—(भविष्यत् लकार)   | जाऊँगा |
| जेबाकी या इश्काशि | मी शुद—(भूत लकार)     | गया    |
| मुंजानी या मुंगी  | शिआ— (विधि)           | जाना   |
| युइद्गा           | गुई(भूत)              | गया    |

इसके आधार पर कम्बोज देश की स्थिति कश्मीर के ठीक उत्तर में—पामीर पठार का पिछ्छमी भाग, सिङ्कियांग प्रदेश का बड़ा भाग, चायनीज तुर्किस्तान तथा वंक्षु (ऑक्सस) नदी के इधर-उधर का भूभाग — कही जा सकती है। यास्क-कालिक उस अति प्राचीन समय में भारत का उस प्रदेश के साथ गहरा सम्बन्ध रहा; यह भाषा-सम्बन्धी उक्त निर्देश से स्पष्ट होता है। यह विवेचन इस परि-णाम पर पहुँचाता है, पर्याप्त प्राचीनकाल से तथाकथित म्लेच्छ अथवा अनार्य वर्गों को भाषाएँ भारतीय भाषा से सम्बद्ध एवं प्रभावित रही हैं। फलतः शास्त्रीय प्रमाणों के अनुरूप म्लेच्छभाषागत पदों का प्रामाण्य स्वीकार किए जाने में किसी वाधा की आशंका करना व्यर्थ होगा।।१०।। (इति पिकनेमाधिकरणम्, म्लेच्छ-प्रसिद्धार्थप्रामाण्याधिकरणं वा—६)।

### (कल्पसूत्राणा<sup>9</sup>मस्वतःप्रामाण्याधिकरणम्—७)

शिष्य जिज्ञासा करता है—बौधायन आपस्तम्ब आदि कल्प-सूत्रों को अपौरुषेय मानकर उनका स्वत:प्रामाण्य स्वीकार किया जाय, अथवा पौरुषेय होने से परत:-प्रामाण्य ? सूत्रकार ने विषय की स्पष्ट एवं दृढ़ प्रतिपत्ति के लिए प्रथम पूर्वपक्ष कहा—

# प्रयोगशास्त्रमिति चेत् ॥१९॥

[प्रयोगशास्त्रम्] प्रयोगशास्त्र है, समस्त कल्पसूत्र [इति चेत्] ऐसा यदि कहो, तो।

जो वैदिक कर्म यज्ञ-याग आदि अनुष्ठानरूप वेद में कहे हैं, उनके समान ही जिन कर्मों का प्रयोगात्मक विवरण कल्पसूत्रों में बताया गया है; अतः उनके प्रामाण्य के समान कल्पसूत्रों का प्रामाण्य भी स्वतः अपीरुषेय रूप में स्वीकार

सुबोधिनी व्याख्या में 'कल्पसूत्राणां स्वतःप्रामाण्याभावः। अधि० ७' ऐसा पाठ है।

किया जाना चाहिए। इसी कारण इन्हें 'श्रौत' पद से व्यवहृत किया जाता है। ये भी अपौरुषेय अनादि नित्य माने जाने चाहिएँ। उसी आधार पर इनका प्रामाण्य हो। ऐसा यदि कहा जाय, तो वह—(अगले सूत्र के साथ सम्बन्ध है)॥११॥

#### नासन्नियमात् ॥१२॥

[न] कथन ठीक नहीं, क्योंकि [अ-सन्-नियमात्] वेद के सदृश स्वर आदि से भली-भाँति नियमित सुसंबद्ध न होने के कारण, वेद के समान कल्पसूत्रों का प्रामाण्य अपौरुषेयत्व के आधार पर स्वीकार नहीं किया जा सकता।

स्वर एवं पदानुपूर्वी के आधार पर वेद का नियमन, सम्यक् प्रकार से निवन्धन जैसा सुदृढ़ है, कहीं से भी चरमरा जाने का अवसर उसमें नहीं है; इसी कारण उसे अनादि-नित्य-अपौरूषेय माना जाता है। यह स्थिति कल्पसूत्रों में कदापि नहीं। इनका ढाँचा (निवन्धन) अटूट-अविच्छिन नहीं है। यहाँ पदों के पौर्वापर्य में भेद हो जाने पर भी अभिधेय अर्थ में अन्तर आने की सम्भावना नहीं रहती। अतः कल्पसूत्र पुरुषरचना होने से इनका स्वतःप्रामाण्य न होकर परतःप्रामाण्य ही माना जाना युक्त है। बौधायन, आपस्तम्ब आदि नामों से प्रसिद्ध कल्पसूत्र, स्पष्ट हैं—ये व्यक्ति इनका नियमन = निर्माण करनेवाले हैं, इनके जीवन से पूर्व ये कल्पसूत्र नहीं थे। इनका स्वतः प्रामाण्य अमान्य है।।१२॥

उक्त अर्थ की सिद्धि के लिए सूत्रकार ने अन्य हेतु प्रस्तुत किया-

### अवाक्यशेषात् ॥१३॥

[अ-वाक्यशेषात्] वाक्यशेष न होने से, कल्पसूत्रों के, ब्राह्मणग्रन्थों के समान।

ब्राह्मणग्रन्थ, विधिवाक्यों के अंगभूत अर्थवाद आदि से युक्त हैं, इसलिए विधिवाक्यों के शेष होने के कारण उन्हीं के समान उनका प्रामाण्य माना जाता है, परन्तु कल्पसूत्र विधिवाक्यों के शेष (अङ्गभूत) न होने के कारण ब्राह्मणग्रन्थों के समान कल्पसूत्रों का प्रामाण्य स्वीकार्य नहीं है।।१३।।

यह कथन भी युक्त नहीं कि सत्यवक्ता आचार्यों के द्वारा कथित होने से कल्पसूत्रों का प्रामाण्य माना जाय; क्योंकि—

# सर्वत्र चे प्रयोगात् सन्निधानशास्त्राच्च ॥१४॥

[सर्वत्र] सब जगह कल्पसूत्रों में [प्रयोगात्] प्रयोग से, [सन्निधानशास्त्रात्] सन्निधिशास्त्र से (विरुद्ध अर्थ के, कल्पसूत्र स्वतःप्रमाण नहीं)।

१. 'च' इति नास्ति, सुबोधिनीवृत्ति ।

सन्निधिशास्त्र से तात्पर्यं संहिता व ब्राह्मणग्रन्थ आदि हैं, जहाँ अनुष्ठेय कर्मों का मूलतः प्रतिपादन किया गया है। सूत्रार्थं को स्पष्ट करने के लिए मध्य में 'विरुद्धस्य' पद का अध्याहार कर लेना चाहिए। सूत्रपदों का अन्वय होगा— 'कल्पसूत्रेषु प्रायः सर्वत्र सन्निधानशास्त्रात् विरुद्धार्थंकस्य प्रयोगात् कल्पसूत्राणां न स्वतः प्रामाण्यम्।' कल्पसूत्रों में प्रायः बाह्मणग्रन्थ आदि के विरुद्ध अर्थं का प्रयोग —कथन किया गया है, अतः उनका स्वतः प्रामाण्य अमान्य है। आपस्तम्ब-सूत्र में बताया —'सर्वाण हवींषि पर्यग्नि करोति' सब हवि-द्रव्यों का पर्यग्निकरण होता है। परन्तु 'पुरोडाशं पर्यग्नि करोति' इस प्रत्यक्षश्चृति के वह विरुद्ध है; क्योंकि पर्यग्निकरण केवल पुरोडाश का शास्त्रसिद्ध है, अन्य हवि-द्रव्य का नहीं।

अन्य उदाहरण दर्श और पौर्णमास इष्टि का है। दर्श-इष्टि का अनुष्ठान अमावास्या के दिन किया जाना गास्त्रविहित है, इसी प्रकार पौर्णमास-इष्टि का पूर्णमासी के दिन। यदि उन दिनों में उक्त अनुष्ठान न किए जाएँ, तो उसके लिए प्रायिक्च का विधान है। एकाधिक वार अनुष्ठान का समय चूक जाने पर कभी उस ओर से उपेक्षा की भावना भी जागृत हो सकती है, ए ऐसी स्थिति न आये, इस कारण कर्मकाण्ड के व्यवस्थापक प्राचीन आचार्यों ने नियम किया कि दर्श-इष्टि का अनुष्ठान अमावास्या को तथा पौर्णमास-इष्टि का पूर्णमासो को होना ही चाहिए; अन्यथा व्यक्ति प्रायिक्चित्तीय हो जाता है। इससे अनुष्ठाता व्यक्ति के व्यवस्था में वाँचे रहने की अधिक सम्भावना बनी रहती है। परन्तु कालान्तर में अनन्तरवर्ती आचार्यों ने इस व्यवस्था में ढील दे दी। काल-अतिक्रमण हो जाने पर प्रायिक्चित्त भी न करना पड़े, और अनुष्ठान की प्रक्रिया भी किसी प्रकार चलती रहे, किया का सर्वथा लोप न हो जाय, इस भावना से उन्होंने व्यवस्था की—

दर्श (आमावास्य) इष्टि यदि किसी कारणवश अमावास्या के दिन न हो सके, तो अगली पूर्णमासी से पहले, अर्थात् शुक्लपक्ष की चतुर्दशी तक किसी भी दिन सुविधानुसार कर सकता है। इसी प्रकार पौर्णमास्येष्टि यदि निर्धारित समय पूर्णमासी के दिन किसी कारण सम्पन्न न हो सके, तो आगे आनेवाली अमावास्या से पहले अर्थात् कृष्णपक्ष को चतुर्दशी तक सुविधानुसार किसी भी दिन वह अनुष्ठान कर सकता है।

पुरोडाश तैयार हो जाने पर दाभ (दर्भ वास) के तीन-चार लम्बे तिनकों के सिरों को प्रज्वलित कर उन्हें हाथ में लेकर पुरोडाश की तीन प्रदक्षिणा करना, पुरोडाश का पर्याननकरण है।

द्रष्टच्य — तैं ० सं० २।२।२॥ मैत्रा० सं० २।१।१०॥ काठक सं० १०।४॥
 इस प्रकार की छूट या ढील देने के लिए द्रष्टच्य हैं — निदान सूत्र २।४॥ बोबा० श्रौ० स० २०।१२॥ गोमिल गृह्य सूत्र १।६।१३॥

यह सब आलसी यजमानों पर याजिक आचार्यों की अनुग्रह-भावना का स्वरूप है। ऐसा अनुग्रह निश्चित ही कर्मानुष्ठान में अव्यवस्था का उत्पादक होता है। मीमांसासूत्रकार जैमिनि, सर्वप्रथम सूत्रों के वृत्तिकार उपवर्ष और माध्यकार शबरस्वामी आदि प्राचीन आचार्य शास्त्रनिर्देशानुसार कर्मानुष्ठान के लिए बल देते रहे हैं; उसमें कभी प्रमाद नहीं होना चाहिए। ऐसी शास्त्रीय व्यवस्था के प्रतिकूल जिन कल्पसूत्रकार आचार्यों ने कर्मानुष्ठान में कालातिपात की ढील दी है, उसका प्रामाण्य अस्वीकार्य है; यही निर्णय इस अधिकरण द्वारा किया गया है।।१४। (इति कल्पसूत्राणामस्वतः प्रामाण्याधिकरम्—७)।

दिशाचारेषु सामान्यतः श्रुतिकल्पनाधिकरणम्, होलाकाधिकरणं

वा—⊏ ]

विभिन्न देशों में विभिन्न आचारिवषयक प्रामाण्य-अप्रामाण्य का विवेचन करने की भावना से सूत्रकार ने पूर्वपक्ष का सूत्र कहा —

### अनुमानव्यवस्थानात् तत्संयुक्तं प्रमाणं स्यात् ॥१५॥

[अनुमानव्यवस्थानात् ] अनुमान के व्यवस्थान से, आचार आदि के विषय में, [तत्संयुक्तम् ] उस व्यवस्थान से संयुक्त-संबद्ध जो आचार है, वह [प्रमाणम् ] प्रमाण [स्यात् ] होता है, माना जाता है ।

स्मृति व अन्य आचार आदि के प्रामाण्य के लिए यह व्यवस्था कर दी गई है कि समस्त प्रामाण्य श्रुति पर आधारित है। यदि स्मृति-प्रतिपादित किसी कर्म के लिए प्रत्यक्ष श्रुति उपलब्ध नहीं है, तो स्मृत्यनुकूल श्रुति का अनुमान कर लेना चाहिए। जिन आधारों पर स्मृति-प्रतिपादत कर्म के प्रामाण्य के लिए श्रुति का अनुमान किया जाता है, उन्हीं आधारों पर विभिन्न आचारमूलक श्रुति के अनुमान से आचार के प्रामाण्य को स्वीकार किया जाना चाहिए।

चालू पाद के प्रारम्म से सूत्रकार ने स्मृति तथा श्रीत-गृह्य-घर्मसूत्ररूप कल्प-सूत्रों के प्रामाण्य एवं अप्रामाण्य के विषय में विवेचन प्रस्तुत किया है, जो गत अधिकरण [१४ सूत्र] तक पूरा हो जाता है। प्रस्तुत अधिकरण द्वारा विभिन्न देशाचार के विषय में विवेचन किया गया है। यह अधिकरण सूत्र २३ तक चला है। देशाचार देशभेद के साथ, एक ही आचार के विभिन्न वर्गो द्वारा प्रशस्त व निन्दित माने जाने पर भी व्यवस्थित है। उदाहरण के लिए महिलाओं में पर्दा-

 <sup>&#</sup>x27;सामान्यश्रुतिकल्पनाधिकरम्' इत्येव पाठः । हलायुधकृत मीमांसासार-सर्वस्व ।

<sup>&#</sup>x27;सामान्यश्रुतिकल्पनम् ।। अधि० ८॥' सुबोधिनीवृत्ति ।

२. द्रष्टव्य--सूत्र १।३।२-३॥

प्रथा तथा नृत्य आदि विचार्य हैं। इस व्यवस्था पर विचार करने के लिए सूत्र [१।३।४] के अनुसार कारणों का निरीक्षण करना अपेक्षित होगा। उत्तर भारत में पर्दा-प्रथा के कारणों का अन्वेषण करने पर यह सम्भव है— खुले मुँह रहने पर प्रतिबन्ध, मुस्लिम शासनकाल में उनकी कामुकता व अपहरण आदि के भय से बचने के लिए लगाया गया हो। यही कारण खुले रूप में नृत्य के लिए कहा जा सकता है। राजस्थान में विवाह आदि अवसरों पर कुलीन महिलाओं द्वारा अन्य जनों के बीच नृत्य निन्दनीय नहीं माना जाता। गुजरात का गर्बा नृत्य जानकार महिलाओं द्वारा किसी भी प्रकार के सांस्कृतिक अवसरों पर निन्द्य नहीं माना जाता।

देशाचार व सामाजिक प्रथा समय के अनुसार बदलते रहते हैं। आज के युग में महिलाओं का खुले मुँह रहना तथा कन्याओं द्वारा सांस्कृतिक-शैक्षिक मञ्च पर नृत्य निन्दनीय नहीं समभा जाता। अन्य अभिनन्द्य कलाओं के समान नृत्य एक कला है, इसका आचरण अप्रशस्य नहीं है; इतना अवश्य होना चाहिए कि इसमें अश्लीलता न आने पाये, तथा कला के बहाने से इसे अनाचार की सीमा सक न पहुँचाया जावे। विभिन्न देशाचार-परम्पराओं की खोज करने पर मूल में इनके आस्थावान् आधारों का पता लगता है, जो इस तथ्य का अनुमान कराते हैं कि इनकी मूलभूत श्रुति की कल्पना में कोई बाधा नहीं मानी जानी चाहिए। तब इनका प्रामाण्य भी अन्य स्मृतियों के समान समभा जाय।। १४।।

आचार्य सूत्रकार ने पूर्वपक्ष समाधान करते हुए बताया—

## अपि वा सर्वधर्मः स्यात् तन्न्यायत्वाद् विधानस्य ॥१६॥

'अपि वा' पद पूर्वपक्ष की ज्यावृत्ति के द्योतक हैं। तात्पर्य है—उक्त विषय में यह वास्तविकता समक्ष्ती चाहिए। क्या ? [सर्वधर्मः] वह देशाचार सबका धर्म [स्यात्] होता है।[तन्न्यायत्वात्] उस विषय में उचित होने से[विधानस्य] विधान के।

होली-दिवाली आदि का मनाना किसी देशिवशेष का आचार नहीं है, प्रत्युत समस्त देश के उस पूरे समाज का धर्म है, जो इस विषय की मान्यता का समान रूप से अनुयायी है। इसको मनाने की प्रक्रिया में कहीं किसी देश में साधारण अवान्तर भेद का होना सम्भव है, वह देशिवशेष का आचार है, उसके लिए शब्द-मूलकता की स्रोज व्यर्थ है। मुख्य आचार धर्म वाञ्छनीय रूप में होली मनाना है, वह समस्त समाज का धर्म है, इसी रूप में इसकी श्रुतिमूलकता न्याय्य है, इसमें देशिवशेष अथवा दिशाविशेष का कोई प्रतिबन्ध नहीं है। इस प्रकार के आचार-सम्बन्धी छोटे-मोटे विभेदों की शब्दमूलकता को स्रोजना नितान्त व्यर्थ है।।१६॥

पारिवारिक एवं वर्गीय लघु आचार किन्हीं निमित्तविशेषों से किसी काल में प्रारम्भ हो गये, यह सम्भव है । उनके हेतु का अनुमान किया जा सकता है; इसी अर्थ को सूत्रकार ने कहा—

# दर्शनाद् विनियोगः स्यात् ॥ १७॥

[दर्शनात्] दर्शन से—दृष्ट हेतु से [विनियोगः] विशेष नियम व व्यवस्था, ऐसे आचारों में [स्यात्] होती है; तात्पर्यं है —दृष्ट निमित्तों के आधार पर इन आचार-धर्मों की व्यवस्था समक्ष लेनी चाहिए।

बालकों की एक, दो या तीन शिखाओं का रखाया जाना, यज्ञोपवीत अथवा धारण किये वस्त्रों का रंगविशेष होना, दण्ड व मेखला के उपादानतत्त्वों का विभेद होना—आदि आचार का निमित्त साक्षात् जाना जाता है; इनके प्रारम्भ किये जाने का यही आधार रहा होगा । इस आचार-धर्म से यह बिना प्रश्न व खोज-बीन किये—जान लिया जाता है कि अमुक बालक किस वर्ण अथवा किस परिवार-विशेष का है। इसी कारण स्मृतियों में इनका विधान किया गया है। परन्तु होली आदि ऋतु-सम्बन्धी आचार के विषय में दिशा या देश-विशेष में होनेवाले विभेदों के लिए कोई ऐसे प्रत्यक्ष कारण नहीं देखे जाते, जिससे उनके मूल कारणों की खोज करना अपेक्षित हो, तथा उसके आधार पर उनके शब्दमूलक होने की कल्पना आवश्यक हो ॥१७॥

ऐसे लघुवर्गीय आचार व धर्मों का पूर्णरूप में व्यवस्थित किया जाना सम्भव नहीं; क्योंकि कोई ऐसे साधन हमारे पास या समाज के पास नहीं हैं, जिनसे इन्हें नियमित किया जा सके। इसी अर्थ को सूत्रकार ने बताया—

# लिङ्गाभावाच्च नित्यस्य ॥१८॥

[लिङ्गाभावात्] लिङ्ग-साधन के अभाव से [च] और [नित्यस्य] नित्य-नियमित व्यवस्था के लिए।

होलाका आदि के दैशिक आचार-सम्बन्धी विभेदों के नियमन व व्यवस्थापन के लिए कोई साधन उपलब्ध न होने के कारण इनकी व्यवस्था तथा उसकी शब्द-मूलकता की कत्पना के लिए प्रयास व्यर्थ है। देश-काल के भेद से इन आचार-धर्मों में अवान्तर विभेदों का हो जाना स्वाभाविक है; उनको नियमित व समान रूप में नियन्त्रित करने का कोई भी प्रयास सदा असफल रहेगा। समाज-महानद का प्रवाह सदा निर्वाध चलता है। न केवल सामने की बाधाओं को, अपितु पाश्व-वर्त्ती तटीय बाधाओं को तोड़कर स्वच्छन्द बहुता है। समय इसी बहाव को कुछ काल के लिए नियमित-जैसा कर देता है; कालान्तर में उसके लिए भी पहले-जैसी

१. द्रष्टव्य--मनुस्मृति, अ० २, श्लो० ३१--५०।

अवस्था प्राप्त हो जाती है। कालकमानुसार आचार आदि विषयक सामाजिक कान्तियों का अनुकम सदा चला करता है; यही समाज-महानद का अनवरत प्रवाह है। जिन आचार-धर्मों का सूत्रकार इन सूत्रों में विवेचन प्रस्तुत कर रहा है, वह सब आज कहाँ है? शिखा, सूत्र, मेखला, दण्ड आदि तथा इनके विशेष रंग, उपा-दानतत्त्व तथा नाप आदि किसी का भी आज नाम-निशान नहीं है। यह इस तथ्य का सुपुष्ट प्रमाण है कि सूत्रकार समाज की वास्तविक स्थिति को किस चरम सीमा तक समक्ष्ते की क्षमता रखता था। तभी उसने कहा — इस प्रकार के देशिक अवान्तर आचार-धर्मों को नियमित करने के प्रयास की उपेक्षा ही करनी चाहिए; क्योंकि उसके लिए किसी के पास कोई साधन नहीं हैं। ।१६॥

इसी तथ्य की पुष्टि के लिए सूत्रकार ने बताया —

#### आख्या हि देशसंयोगात् ॥१६॥

[आख्या] नाम≔संज्ञा (प्राच्य, प्रतीच्य, उदीच्य आदि) [िह् ] निश्चय से [देशसंयोगात्] देश के सम्बन्ध से होते हैं । उनके आधार पर आचार की व्यवस्था नहीं होती ।

किसी भी देश के केन्द्रस्थान की अपेक्षा से दिशाओं के आधार पर उस ओर के प्रदेश का नाम दिशा के नाम पर रख दिया जाता है। उस प्रदेश में निवास के सम्बन्ध से व्यक्ति का नाम भी प्राच्य, प्रतीच्य, उदीच्य, दाक्षिणात्य आदि कहा जाता है। यदि दाक्षिणात्य व्यक्ति उत्तर दिशा में जाकर रहता है, तो इतने से—दिक्षण देश के साथ सम्बन्ध न रहने पर भी वह अपने वर्गीय व पारिवारिक आचार का ही अनुष्ठान करता है, उदीच्य आचार का नहीं। ऐसे ही विभिन्न देशीय व्यक्तियों के विषय में समक्षना चाहिए। तात्पर्य है—देश के साथ व्यक्ति का सम्बन्ध न रहने पर भी देशाचार के बने रहने से आचार की व्यवस्था देश-सम्बन्ध पर आधारित नहीं है।।१६।।

संज्ञा देश-सम्बन्ध के कारण है; इस आंशिक कथन को लक्ष्य कर शिष्य जिज्ञासा करता है—देशान्तर में चले जाने पर भी पूर्व-संज्ञा बनी रहती है, अतः देश-संयोग से संज्ञा (=अाख्या) का होना युक्त प्रतीत नहीं होता। आचार्य ने शिष्य की जिज्ञासा को सूत्रित किया—

#### न स्याद् देशान्तरेष्विति चेत् ? ॥२०॥

[न] नहीं [स्यात्] होवे या रहे वह संज्ञा, [देशान्तरेषु] अन्य देश में चले जाने पर; यदि वह देशसंयोग के कारण हो। [इति चेत्] ऐसा यदि कहा जाय, तो यह ठीक नहीं—(इसका सम्बन्ध अगले सूत्र के साथ है)।

दाक्षिणात्य, प्राच्य, उदीच्य आदि संज्ञा यदि देशविशेष के साथ संयोग के

कारण मानी जाती हैं, तो उस देश का संयोग न रहने पर, अर्थात् देशान्तर में चले जाने पर वह संज्ञा नहीं रहनी चाहिए। परन्तु ऐसा नहीं देखा जाता; मथुरा में निवास के कारण व्यक्ति 'माथुर' कहा जाता है; परन्तु मथुरा के साथ सम्बन्ध न रहने पर, अर्थात् अन्यत्र चले जाने पर भी वह 'माथुर' कहा जाता है। अतः आख्या (संज्ञा) देशसंयोग के कारण है, यह कथन अनैकान्तिक होने से संगत प्रतीत नहीं होता।।२०।।

आचार्य सूत्रकार ने जिज्ञासा का समाधान किया-

# स्याद् योगाख्या हि माथुरवत् ॥२१॥

[स्यात्] होवे, या रहे; प्राच्य देश से बाहर मए हुए की भी प्राच्य आदि संज्ञा; क्योंकि यह [योगारूया] योग-संयोग-सम्बन्ध के कारण आख्या [हि] ही है, अथवा निरुचय से है [माथुरवत्] माथुर संज्ञा के समान ।

किसी ग्राम, नगर या देश के सम्बन्ध से व्यक्ति व समाज का नाम पड़ जाने के अनेक निमित्त व परिस्थितियों का उल्लेख आचार्य पाणिनि ने अष्ठाध्यायी ग्रन्थ में किया है। उसके अनुसार मथुरा में जन्मा, रहा, रहने को उद्यत, रहता हुआ आदि किसी निमित्त के होने पर व्यक्ति के लिए 'माथुर' पद का प्रयोग सर्वथा उपयुक्त है। जिस व्यक्ति का मथुरा के साथ सम्बन्ध के लिए इनमें से कोई निमित्त न हो, वह माथुर नहीं कहा जायगा। उक्त निमित्तों के रहते, ऐसी संज्ञा में न काल का निबन्धन है, न देश का। परन्तु पारिवारिक व वर्गीय (सामाजिक) आचार परिवार व वर्ग से उपनिबद्ध हैं, देश से नहीं। किसी व्यक्ति व वर्ग का देश छूट जाने पर भी आचार-धर्म नहीं छूटता; वह उसी रूप में अनुष्ठित किया जाता रहता है। तात्पर्य हैं, किसी व्यक्ति आदि के माथुर, अथवा प्राच्य, प्रतीच्य, दाक्षिणात्य आदि संज्ञाओं के निमित्त भिन्न हैं, तथा आचार-धर्म के भिन्न। आचार-धर्म में देश-सम्बन्ध निमित्त नहीं होता, यही बताना अभीष्ट है। मथुरा छोड़कर भी माथुर नाम रहने से आचार-धर्म में कोई अन्तर नहीं आता।।२१॥

प्रस्तुत अधिकरण में भाष्यकार शवर स्वामी ने कतिपय ऐसे आचार-घर्मों का उल्लेख किया है, जिनका प्रचलन किसी प्रदेशविशेष में देखा जाता है, सर्वत्र नहीं। इनमें 'आह्वीनैबुक' आचार दक्षिणात्यों का तथा 'उद्वृषभयज्ञ' उदीच्यों का बताया है। 'आह्वी नैबुक' के विषय में आचार्यों का बहुत मतभेद है, जो

इसके लिए द्रष्टव्य हैं — अष्टाध्यायी, अध्याय ४, पाद तृतीय के निम्नांकित सूत्र — २४, ३१, ४१, ४३, ७४, ५३, ८५, ८६, ८६, ६०, ६४, १२० н
 'करञ्जादिपुजनात्मकम् — 'आङ्गीनैयुक्म' इति मीमांसाकौस्तुभे

इस सन्देह को पुष्ट करता है कि यह प्रादेशिक आचार-धर्म, आचार्य जैमिनी के

[११३११४] भट्टलण्डदेवः । स्वस्वकुलागतं करञ्जाकंविस्थावरदेवतापूजनम् अग्लीनंबुकं शब्देनोच्यत इति भीमांसान्यायमालाविस्तरेऽत्रैव
माधवः । गोमयमयी देवता दूर्वादिभिरभ्यच्यं ज्ञातित्वकत्पनम् अञ्जलीनैंबुकम् इत्येके । मङ्गलवारे दिधमन्थनम्, इत्यन्ये । प्रतिदिनं तण्डुलमुद्धिः
मासमेकं भाण्डे निःक्षित्य घृतेन तेनापूपमेकं कृत्वा देवतापूजनमित्यपरे, इति
न्यायवात्तिकतात्पर्यपरिशुद्धौ (१।१११, पृष्ठ २६७तमे) उदयनः ।"
[यु०मी०,मीमांसाशाबरभाष्य, पृ० २५२; टिप्पणी—१]

करञ्ज (करंजवा—एक पेड़, जिसका विशेष प्रयोग विविध औषघ बनाने में होता है) आदि की पूजा 'आह्नीनैबुक' है, यह मट्ट खण्डदेव ने [१।३।१५] सूत्र की व्याख्या पर मीमांसाकौस्तुम में लिखा है।

अपने कुलकमागत नियम के अनुसार करञ्ज व आक आदि स्थावर देवता का पूजन 'आह्वीनैबुक' है; यह आचार्य माधव ने मोमांसान्याय-मालाविस्तर में बताया है।

न्यायवात्तिकतात्त्रयंपरिशुद्धि (१।१।१, पृष्ठ २७६) में आचार्य उदयन ने लिखा है—गोबर से बनाई देवता-प्रतिमा की दूर्वा आदि से पूजा करके उसमें बन्धु-बान्धवभाव की कल्पना 'आह्वीनंबुक' कमें है, ऐसा कुछ लोग मानते हैं। दूसरे लोग कहते हैं—मंगलवार में दही का मथना (बिलोना) 'आह्वीनंबुक' है। अन्य व्यक्तियों का कहना है—प्रतिदिन एक मुट्टी चावल एक मास तक पात्र में डालकर अनन्तर घृत के सहयोग से उनका पुआ (अपूप) बनाकर उससे देवता की पूजा करना 'आह्वीनंबुक' कमें है।

भाष्यकार ने यह कर्म दाक्षिणात्यों का बताया है। आजकल इसका अनुष्ठान दाक्षिणात्यों द्वारा होता है, या नहीं? यदि होता है, तो किस रूप में?—यह ज्ञातव्य है। दाक्षिणात्यों में आजकल एक अन्य आचार-धर्म प्रचलित हैं—'हल्दीकुंकुमं। यह आधुनिक नाम है। कब से चला, और पूर्वरूप क्या रहा? कहना कठिन है। यह आचार केवल सधवा महिलाओं द्वारा प्रायः नवरात्र (आश्विनगत) में मनाया जाता है। अन्य अनेक ऐसे आचार-धर्म हैं, जो विशिष्ट वर्गों में मान्य हैं, सर्वत्र नहीं। उन सबके विषय में प्रस्तुत विवेचन लागू होता है।

भाष्यकार ने एक अन्य विशिष्ट देशाचार उदीच्य (उत्तर-देशवर्ती) व्यक्तियों का बताया है—'उद्वृषभयज्ञ'। मीमांसान्यायमालाविस्तर के उक्त प्रसंग में माधव ने लिखा है—'क्येष्टमासस्य पौर्णमास्यां बलीवर्दान-म्यच्यं धावयन्ति, सोऽयमुद्वृषभयज्ञ इति।' ज्येष्ट मास की पूर्णिमा के दिन काल में रहा होगा, या नहीं ? यदि रहा हो, तो कालानुसार उसमें परिवर्त्तन होते रहे, जिसका मूलरूप आज सन्दिग्ध अथवा अज्ञात है। अथवा, प्रदेशभेद व परिवारभेद से यह भेद रहा हो। फलतः उदाहरण कोई भी रहा हो, उस पृष्ठ-भूमि पर शिष्य जिज्ञासा करता है—देश आचार का निमित्त न हो, पर उसे आचार-कर्म का अङ्ग क्यों न मान लिया जाय ? सूत्रकार ने शिष्य-जिज्ञासा को सूत्रित किया—

#### कर्मधर्मो वा प्रवणवत् ॥२२॥

[कर्मधर्मः] कर्म—देशाचार कर्म का धर्म—अङ्ग रहेदेश, [वा] अथवा, [प्रवणवत्] जैसे प्रवण—निम्नता—भूमि के ढलान को कर्म का अङ्ग (धर्म) माने जाने के समान।

आपस्तम्ब श्रीतसूत्र [-1814] में वाक्य है—'प्राचीनप्रवणे वैश्वदेवेन यजेत''—पूर्व की ओर ढलानवाले देश में 'बैश्वदेव' नामक याग से यजन करे। जंसे यहाँ ढालू देश, कर्म का अङ्ग है, इसी प्रकार आह्नीनैबुक कर्म प्रायः काली मिट्टीवाले देश में किये जाने से, वहाँ भी देश को कर्म का अङ्ग माना जाना चाहिए। व्यवस्था दोनों के लिए समान होने से, देश को कर्म का नियामक मानने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।।२२।।

बैलों की पूजा करके उन्हें दीड़ाते हैं। यह आचार-धर्म क्रषकसमुदाय में रहा, यह जात होता है। नाम में 'यज्ञ' पद का प्रयोग विशेष ध्यान देने योग्य है। इससे प्रतीत होता है—ऐसे प्रादेशिक आचार-धर्मों को यज्ञ का मान्य स्तर प्राप्त रहा। यह आचार-धर्म मारत के पश्चिमोत्तर भाग में अब से चालीस-पचास वर्ष पहले उत्साहपूर्वक मनाया जाता रहा है। किसी प्रदेश में दिवाली के पीछे गोवर्डन-पूजा के बाद, तथा अन्यत्र विभिन्न पूर्णमासी अथवा अमावास्या के दिन मनाये जाने का प्रचलन रहा है। अब यह व्यवस्थित व सामूहिक रूप से नष्ट हो गया है। अब खेती में बैलों का स्थान ट्रैक्टर ने ले लिया है। जहाँ बैल रह गये हैं, वहाँ भी जीवन-निवांह की कमरतोड़ कठिनाइयों ने ऐसे मनोरञ्जनपूर्ण आचारों की ओर धिंच निष्प्राण कर दी है।

१. तुलना करें—मैत्रायणी संहिता, १।१०।७; 'प्रवणे यष्टव्यम्'। चातुर्मास्य याग के प्रारम्भिक भाग में वैश्वदेव याग से यजन करने का 'प्रवण' — ढलान-भूमि पर विधान ध्यान देने योग्य है। क्या इसका यह तात्पर्य रहा होगा कि यज्ञ-भूमि पर पानी न हक सके ? भले ही यज्ञमण्डप आच्छादित रहता हो। आचार्य सूत्रकार ने जिज्ञासा का समाधान किया-

### तुल्यं तु कर्त्तृधर्मेण ॥२३॥

[तुल्यम्] तुल्य–समान है, देश स्थामादि कर्माङ्गता, [तु] तो [कर्तृंधर्मेण] कर्त्ता के स्थामादि धर्म के साथ।

उन्त आचार-धर्म के कर्ता-अनुष्ठाता पुरुष का वर्ण (रूप) यदि दयाम है, तो वह आचार-धर्म के अनुष्ठान में नियामक -व्यवस्थापक नहीं है। कर्ता क्याम न होकर गौर भी हो सकता है। इसी प्रकार देशगत क्यामता को आचार-धर्म का व्यवस्थापक नहीं माना जा सकता। उन्त आचार-धर्म पारिवारिक अथवा वर्गीय हैं। उस वर्ग के व्यक्ति यदि पीली मिट्टीवाले देश में रहते हैं, तो वहाँ भी वे उन्त आचार-धर्म का पालन करते हैं। यदि काली मिट्टीवाले देश में उन्त वर्ग से भिन्न वर्गवाले लोग रहते हैं, तो वे वहाँ भी उन्त आचार-धर्मों का पालन नहीं करते। अतः अनैकान्तिक (व्यभिचारी) होने से देशविशेष, किन्हीं आचार-धर्मों के पालन में व्यवस्थापक हेत् नहीं माना जा सकता।

गत सूत्र द्वारा उक्त मान्यता (आचार-धर्म की व्यवस्था में देश नियामक व व्यवस्थापक है) के लिए जो 'प्रवण' उदाहरण दिया, वह प्रस्तुत प्रसंग में असंगत है; क्योंकि प्रवण में वैश्वदेव यजन के लिए श्रुति का साक्षात् निर्देश उपलब्ध है। आचार-धर्म के विषय में ऐसा कोई निर्देश उपलब्ध नहीं। अतः इस प्रसंग में उक्त उदाहरण का कोई सांगत्य नहीं। १३।। (इति देशाचाराणां सामान्यतोऽनु-मानाधिकरणम्, होलाकाधिकरणं वा—८)

#### (साधुशब्दप्रयुक्त्य धिकरणम् - ६)

गत अधिकरण (६) में आर्यवर्ग द्वारा अव्यवहृत शब्दों के —म्लेच्छवर्गीय प्रसिद्ध —अर्थों का प्रामाण्य प्रतिपादित कर दिया गया है। प्रस्तुत अधिकरण में शिष्ट एवं अशिष्ट जनों द्वारा प्रयुक्त शब्दों के व्यवहार्य-अव्यवहार्य विषय पर विचार करना अभीष्ट है। इस सन्दर्भ में शिष्य जिज्ञासा करता है —पशुविशेष के लिए जैसे 'गो' पद का प्रयोग है, वैसे गाय, गावी, गोवी आदि का। क्या इन सबका प्रयोग समानरूप से व्यवहार्य माना जाना चाहिए, अथवा नहीं? आचार्य सुत्रकार ने प्रथम शिष्य-जिज्ञासा को सुत्रित किया —

# प्रयोगोत्पत्त्यशास्त्रत्वाच्छब्देषु न व्यवस्था स्यात् ॥२४॥

[प्रयोगोत्पत्यशास्त्रत्वात्] प्रयोग-उच्चरित शब्द की उत्पत्ति-अभिव्यक्ति

१. 'साधुपदप्रयोगनियमः । अधि० ६' सुबोधिनीवृत्ति-पाठ ।

शास्त्र से बँधी नहीं है, अतः [शब्देषु] शब्द-प्रयोगों में [न] नहीं [व्यवस्था] शास्त्र द्वारा नियन्त्रण [स्यात्] है।

णब्द का उच्चारण अर्थ की अभिन्यिक्त के लिये किया जाता है, और यह लोकव्यवहार पर आधारित है। सास्त्र से यह बँधा हुआ नहीं है। जैसे गो शब्द के उच्चारण से जिस प्रकार के पशु का बोध होता है, वैसे ही गावी आदि पदों के उच्चारण से होता है। एक ही अर्थ की अभिव्यक्ति के लिए अनेक पदों का प्रयोग देखा जाता है, जैसे —हाथ के लिए—'हस्तः, करः, पाणिः' इत्यादि। इस आधार पर यह मानने में कोई संकोच नहीं कि सब शब्द समान रूप से नित्य हैं, शब्दार्थ-सम्बन्ध का कोई कर्ता नहीं है, यह पूर्वकाल से व्यवस्थित है। यह कहना भी कोई महत्त्व नहीं रखता कि केवल 'गो' पद निर्वाध परम्परा से अर्थ को अभिव्यक्त करता है, अन्य 'गावी' आदि पद अपभंग्र हैं। क्योंकि इन सभी पदों से एक ही अर्थ की अभिव्यक्त समान रूप से होती है, फलतः प्रत्येक शब्द जो अभिमत बोध्य अर्थ को अभिव्यक्त करता है, वह प्रमाणभूत है, साधु है, व्यवहार्य है।।२४।।

आचार्य सूत्रकार जिज्ञासा का समाधान करता है—

#### शब्दे प्रयत्ननिष्पत्तेरपराधस्य भागित्वम् ॥२४॥

[शब्दे] 'गावी' आदि असाधु शब्द के विषय में, [प्रयत्ननिष्पत्तेः] 'गो' आदि साधु शब्दों के प्रयत्नपूर्वक निष्पत्ति-उच्चारण किये जाने से [अपराधस्य] 'गावी' आदि असाधु उच्चारणरूप अपराध के[भागित्वम्]भागी होना सम्भव है।

साधु गब्दों के उच्चारण में मलाई और असाधु शब्दों के उच्चारण में बुराई समभी जाती है। लोकव्यवहार में साधु शब्दों का प्रयोग हो, असाधु का नहीं; इस निमित्त शब्द की साधुता को सीखने के लिए प्रयत्न अपेक्षित होता है। समाज का जो अंग इस विषय में प्रयत्नशील नहीं रहता, वह प्रशस्य नहीं समभा जाता। असाधु शब्द का प्रयोग ही एक अपराध के समान है। ऐसा व्यक्ति उस अपराध का भागी अवश्य होता है। यह ठीक है कि अर्थाभिक्यक्ति में समर्थ शब्द व्यवहार्य है, पर उसकी साधुता-असाधुता की और से उपेक्षा करना निन्दनीय है।

सूत्र के 'प्रयत्निनष्यत्ति' पदों को केवल इतने अर्थ में सीमित नहीं समक्रना चाहिए कि—वायु नामि से उठ के उर:स्थान में विस्तार पाता हुआ कण्ठ, मूर्ढी, तालु आदि स्थानों में विचरता हुआ साधु शब्दों को अभिव्यक्त करता है'।

—बाल्यकाल में वर्णीच्चारणशिक्षा से संस्मृत संदर्भ।

शात्मा बुद्धचा समेत्यार्थान् मनो युङ्कते विवक्षया ।
 मनः कायाग्निमाहन्ति सं प्रेरयित मारुतम् ।
 मारुतस्तुच्चरन् मन्द्रं ततो जनयित स्वरम् ॥

क्योंकि ऐसा प्रयत्न तो असाधु शब्दों के उच्चारण में भी समान रहता है। इस-लिये मुख्य रूप में यहाँ वह प्रयत्न अपेक्षित समभना चाहिए, जिससे शब्द की साधुता-असाधुता को पहचानने में सहायता मिलती है, जिसके आधार पर प्रयोक्ता अर्थाभिव्यक्ति के लिए केवल साधु शब्द का प्रयोग करे, असाधु शब्द के प्रयोग से अपने-आपको बचा सके, जिससे अपराध का भागी न बनना पडे।

सूत्रकार के काल में 'गावी' आदि पदों का प्रयोग रहा हो, इसमें सन्देह है। माष्यकार शवर स्वामी ने अपने समय के अनुसार इन पदों का उल्लेख किया है। यह अधिक सम्भव है, उस काल में अशिक्षित व्यक्ति 'गो' पद के विविध साधुरूपों के स्थान पर उन्हें विकृतरूप में बोलते रहे हों; उसी स्थिति को लक्ष्य कर सूत्रकार ने यह निर्देश किया—शब्द की साधुता-असाधुता को प्रयत्नपूर्वक (शिक्षा आदि द्वारा) जानो; तब साधु शब्द का प्रयोग करो; असाधु शब्द का प्रयोग न कर अपराध से बचो। इस विषय में केंबल लोकव्यवहार पर आधारित न रहो। लोकव्यवहार शिधु-व्यवहार के समान है। शिशु द्वारा तुतली बोली में उच्चरित शब्द अर्थाभिव्यक्ति में समर्थ हैं, माता द्वारा उनको पूर्णरूप में समक्षना, इसका प्रमाण है; परन्तु वे सर्वदा व्यवहार्य नहीं; शिक्षित होने पर बालक उन्हें छोड़ देता है। शिशु-युलभ असामर्थ्य उसे अपराध से बचाये रखता है। पर सामर्थ्य होने पर प्रयत्न के प्रति आलस्यादिमूलक उपेक्षा से शब्द की साधुता को न जानना अपराध है; सूत्रकार ने इस दिशा में प्रयोवता का ध्यान आक्षित किया है।। ११ सा

यह जो कहा गया कि एक अर्थ की अभिव्यक्ति के लिए अनेक पदों का प्रयोग देखा जाता है, उसी के समान गो-अर्थ के लिए गावी-गोणी आदि अनेक पदों का प्रयोग उचित है। इस विषय में सूत्रकार ने बताया—

#### अन्यायश्चानेकशब्दत्वम् ॥२६॥

[अन्यायः] न्याययुक्त नहीं है. [च] तथा यह, जो [अनेकशब्दत्वम्] अनेक शब्दों का होना, एक अर्थ की अभिव्यक्ति के लिए कहा गया है।

'गावी' आदि असाधु शब्द का प्रयोग होने पर श्रोता को शब्द की समानता से 'गो' पद का स्मरण हो आता है, तब वह उस पद से बोध्य अर्थ को जान लेता है। तात्पर्य है—असाधु शब्द में अर्थाभिव्यक्ति का सामर्थ्य नहीं है। 'गावी' असाधु पद के ध्वनि-साम्य से श्रोता 'गो' पद का स्मरण कर बोध्य अर्थ को जान पाता है। इससे स्पष्ट है—अर्थाभिव्यक्ति का सामर्थ्य केवल साधु शब्द में है। इसी कारण प्रत्येक साधु-असाधु शब्द की अविच्छिन परम्परा अनादि काल से प्रवृत्त है, यह कहना असंगत है। यह परम्परा केवल साधु शब्द की है; असाधु शब्द उसका अपभंशमात्र है। ऐसी स्थित में एक अर्थ की अभिव्यक्ति के लिए 'गावी, गोणी' आदि अनेक पदों के प्रयोग की मान्यता सर्वथा अप्रा-

माणिक है।

एक अर्थ की अभिब्यिति के लिए अनेक साधु शब्दों के प्रयोग के विषय में यिद ध्यानपूर्वक गम्भीरता से विचार किया जाथ, तो स्पष्ट होगा कि प्रत्येक पद अपने विभिन्न प्रवृत्तितिमित्त के आधार पर एक-दूसरे से सूक्ष्म भेद रखता है। जगत् के उपादान-कारण के लिए शास्त्र में मुख्य रूप से दो पदों का समानरूप से प्रयोग होता है—प्रकृति और प्रधान। परन्तु पहला पद जगत् के निर्माण को आश्रय कर प्रवृत्त है; जबिक दूसरा—पहले के विपरीत जगत् के धारण अथवा अन्तर्लय (प्रकर्षण धीयते अन्तर्लीयते सर्वं जगत् यस्मिन् तत् प्रधानम्) को लेकर प्रवृत्त हुआ है। साधारण व्यवहार में इस सूक्ष्मता की उपेक्षा से दोनों पदों का समान रूप से प्रयोग होता रहता है। ये पद ऐसे हैं, जिनकी व्विन में कोई साम्य नहीं है।

भाष्यकार ने इस प्रसंग में उदाहरण के लिए तीन शब्द दिये हैं—'हस्तः, करः, पाणिः'। इन गदों का समान रूप से प्रयोग 'हाय' के लिए होता है। परन्तु इनमें प्रत्येक पद का प्रवृत्तिनिमित्त भिन्न है, जो इनके अथंगत सूक्ष्मभेद का नियामक है। 'हस्त' शब्द हिसार्थंक 'हन्' धातु से निष्पन्न होता है। इसमें किसी को चोट आदि पहुँचाना विशिष्ट अर्थ है। 'कर' शब्द 'क्र' धातु से निष्पन्न है, जिसका साधारण अर्थ 'करना' है। प्रत्येक कार्य हाथ द्वारा किया जाता है। 'पाणि' शब्द स्तुति-अर्थवाले 'पण' धातु से निष्पन्न है। जब किसी की स्तुति करना अभीष्ट है, तब दोनों हाथ आपस में जुड़कर सामने आ जाते हैं। यह अर्थ प्रथम पद से अभिव्यक्त भावना के सर्वथा विपरीत है। साधारण प्रयोग में इन सूक्ष्मताओं की उपेक्षा रहती है। परन्तु नितान्त उपेक्षा से इनका अन्यथा प्रयोग प्रशस्त नहीं माना जाता। साधारण व्यवहार में ऐसे पदों के प्रयोग को आभिधानिक आचार्यों ने अभीष्ट माना है।। १६॥

शिष्य जिज्ञासा करता है—गो-गावी आदि साधु-असाधु शब्दों की वास्त-विकता को कैसे जाना जाय ? सूत्रकार ने बताया—

#### तत्र तत्त्वमियोगविशेषात् स्यात् ॥२७॥

[तत्र] वहाँ —गो, गावी आदि शब्दों के विषय में [तत्त्वम्] तत्त्व को— कौन साधु और कौन असाधु है, इस वास्तविकता को [अभियोगविशेषात्] प्रयत्त्विशेष से, जानना [स्यात्] होता है, अथवा प्रयत्त्विशेष से जाना जाता है।

कठिन से कठिन कार्य एवं जातब्य अर्थं विशेष प्रयत्न करने पर सुविधापूर्वक सम्पन्न एवं बोधगम्य हो जाते हैं। जो शिष्टजन प्रयत्नशील होकर अविच्छिन्न परम्परा से शब्दसमूह की रक्षा में संलग्न व तत्पर रहे हैं, वे जिस शब्द को साधु बतार्ये, वह निर्बाघ रूप से साधु तथा शेष असाधु एवं अपभ्रंश समभने चाहिएँ। इस प्रकार विस्तृत वाङ्मय में प्रयुक्त शब्द साधु हैं; शिष्टजन-समुदाय ने उन्हें मान्यता दी है। फलत: 'गो' पद के अतिरिक्त 'गावी' आंदि पदों को अपभ्रंश माना जाता है।।२७॥

शिष्य जिज्ञासा करता है—गो शब्द के समान 'गावी' शब्द से भी अर्थाभि-व्यक्ति वही होती है, तव 'गावी' आदि पदों का भी अर्थ के साथ सम्बन्ध अनादि क्यों न माना जाय ? आचार्य सुत्रकार ने समाधान किया—

### तदशक्तिश्चानुरूपत्वात् ।।२८।।

[तदशक्तिः —तत्-अशक्तिः] 'गो' पद के उच्चारण में अशक्ति (कारण हैं—गावी आदि पदों के उद्भव का) [च] तथा, अथवा क्योंकि [अनुरूपत्वात्] अनुरूप — समान होने से (गावी आदि पदों की ब्विन 'गो' पद के समान होने के कारण)।

कभी किसी ने अशिक्षित होने के कारण 'गो' पद के शुद्ध उच्चारण के असामर्थ्य से उसके स्थान पर 'गांवी' उच्चारण कर दिया; वैसे ही किसी सुनने-वाले ने उसका अनुकरण किया। धीरे-धीरे 'गो' पद के स्थान पर अशिक्षित जनों में इसी का चलन हो गया। इससे स्पष्ट होता है—'गो' पद पशु-विशेष (सास्ना आदि वाले गाय) के अर्थ में अनादि अविच्छिन्न परम्परा से प्रचलित है; कालान्तर में किन्हीं कारणवश अशक्त होने से अज्ञात व्यक्ति द्वारा उच्चरित 'गांवी' पद अपभ्रंश है। घ्विन में गो पद के अनुरूप-समान होना, उसके अपभ्रंश होने का निश्चायक है। उससे अभीष्ट पशु का बोध भी हो जाता है।।२६॥

इसी आधार पर सूत्रकार ने बताया कि साधु शब्द के उच्चारण के समय विभक्ति आदि का व्यत्यय (विपर्यय—उलट) हो जाने पर भी अभीष्ट अर्थ का बोध हो जाता है। सूत्र कहा—

### एकदेशत्वाच्च विभवितव्यत्यये स्वात् ॥२६॥

[एकदेशत्वात्] एकदेश होने से (पद का), [च] और अथवा इसी प्रकार [विभक्तिव्यत्यये] विभक्ति आदि का विपर्यय हो जाने पर (अभीष्ट अर्थ की प्रतीति) [स्यात्] हो जाती है।

सूत्र में 'विमक्ति' पद वचन व लिङ्ग आदि का उपलक्षण हैं। साधु शब्द का इच्छापूर्वक प्रयोग करने के प्रयास में यदि कभी असावधानता या अन्य कारण से वक्ता द्वारा विभक्ति आदि का विपर्यय हो जाने पर श्रोता द्वारा—शब्द के एक-देश की विद्यमानता से—अर्थबोध में कोई असुविधा नहीं होती। किसी ने आगन्तुक से पूछा—'कुत्त आगती भवान् ?' आप कहाँ से आ रहे हैं ? आगन्तुक

ने उत्तर दिया— 'अक्ष्मकेरागच्छामि'। 'अक्ष्मक' देश का नाम है; यहाँ पञ्चमी विमनित— 'अक्ष्मकेप्यः' का प्रयोग होना चाहिए था, पर वनता द्वारा किसी कारण तृतीया का प्रयोग हो गया। फिर भी श्रोता ने पद के एकदेश 'अक्ष्मक' शब्द को सुनकर ठीक अर्थ समभ लिया — यह अक्ष्मक देशों से आया है। तात्पर्य है— असाधु शब्द के एकदेश से साधु शब्द का श्रोता द्वारा स्मरण हो जाने पर ठीक अर्थ समभ लिया जाता है। अर्थात् अर्थंबोधन-शन्ति केवल साधु शब्द में है, असाधु शब्द का एकदेश-समानता के कारण साधु शब्द का स्मरणमात्र कराता है।

इसी प्रकार 'मावी' आदि पदों से पर्दैक्देश वर्ण (ग आदि) की समानता के कारण साधु 'गो' पद का स्मरण हो आने पर श्रोता गो-पदवाच्य विशिष्ट पशु का बोध कर लेता है। अतः अर्थबोधन-शक्ति केवल साधु पदों में मान्य है, असाधु पदों में नहीं।

विचारणीय है, साधु-असाधु पदों के सम्बन्ध में ऐसा विवेचन उसी काल में सम्मव है, जब साधु शब्दों के स्थान पर असाधु—अपभ्रंश पदों के प्रयोग का प्रारंभिक काल रहा है; वक्ता और श्रोता को साधु शब्दों की जानकारी मी हो। अन्यथा असाधु शब्दश्रवण से साधु शब्द का स्मरण होना सम्भव न होगा। अतः कालान्तर में वृद्धव्यवहार द्वारा अपभ्रंश पदों से अर्थबोध होना एवं उनमें अर्थबोध-धित्त का अस्तित्व स्वीकार होना चाहिए।

भाष्यकार शबर स्वामी के इस विवरण से उसके काल पर विशेष प्रकाश पड़ता है। भाष्यकार का वह समय सम्भव है, जब साधारण जनता की बोलचाल की भाषा संस्कृत अपने साधुरूप से धीरे-धीरे विकृत होकर असाधु—अपभ्रंथ पदों के रूप में विकृत होकर परिवर्तन-पथ पर प्रवृत्त थी। बलात् यह भावना जागृत होती है कि ऐसा विवरण माष्यकार अपने काल का दे सकता है। यदि उस समय साधारण जनता की माषा पूर्णरूप से विकृत होकर किसी प्राकृत व अपभ्रंश के रूप में परिनिष्ठित हो चुकी हो, तो भाष्यकार द्वारा उपर्युक्त विवरण का दिया जाना सम्भव प्रतीत नहीं होता।

भाषा के सम्बन्ध में ऐसा काल महाभारत-युद्ध के अनन्तर सौ वर्ष से दो सौ वर्ष के अन्तराल में होना सम्भव है। इसमें थोड़ा-बहुत काल आगे-पीछे जोड़ा जा सकता है। इस काल का सर्वाधिक प्रारम्भिक काल वह है, जब पाणिनि ने भाषा के इस द्वरागित विकार को समभकर तथा कालान्तर में मूलभाषा के नष्ट हो जाने के भय से संत्रस्त होकर घोर परिश्रमपूर्वक तात्कालिक संस्कृत भाषा के पूर्ण एवं परिमाजित व्याकरण का निर्माण किया। उस समय भाषाविषयक विकार की द्वतगित का इससे कुछ अनुमान किया जा सकता है कि पाणिनि के अनिधक काल के अनन्तर कात्यायन को उन पदों के साधुत्व के लिए प्रयास करना पड़ा, जो इन दोनों आचार्यों के अन्तराल-काल में विकृत होकर अथवा अन्य प्रकार से किन्हीं

विशिष्ट अर्थों का बोध कराने में प्रयुक्त होने लगे थे। फलत: शबर स्वामी का काल महाभारतयुद्ध के अनन्तर दो सौ वर्ष के आस-पास माने जाने की सम्भावना की जा सकती है।।२६।। (इति साधुपदप्रयुक्त्यधिकरणम्—६)

(आकृत्यधिकरणान्तर्गत— 'लोकवेदशब्दतदर्थेंक्याधि-करणम्—१०)

शिष्य जिज्ञासा करता है --साधु-असाधु शब्दों के विषय में जाना; परन्त साधु शब्द 'गो' आदि जाति के वाचक हैं, या व्यक्ति के ? यह ज्ञातव्य है। इसपर भी अन्य ज्ञातच्य है- नया लौकिक-वैदिक शब्द समान हैं, अथवा पृथक्-पृथक् ? समान होने पर क्या इनका अर्थभी समान है या भिन्न-भिन्न ? यह सब ज्ञातव्य है। प्रतीत होता है - लौकिक-वैदिक शब्द एक-दूसरे से भिन्न हैं. क्योंकि इनका कथन भिन्न नामों (लौकिक, वैदिक) से होता है। इनके स्वरूप में भी भेद है-वेद में 'आंग्न' शब्द नियत स्वर-वर्णानुपूर्वी वाला है, लोक में वह स्वरादि से हीन बोला जाता है। अर्थों में भी भेद प्रतीत होता है । लोक में 'गो' पद सास्ना वाले पशुविशेष का बोघक है ; परन्तु वैदिक वाङ्मय में कहीं का वाक्य है— 'उत्ताना वै देवगवा वहन्ति' - देवों की गायें ऊपर को पैर करके चलती हैं। इससे लोक, वेद में 'गो' पद के विभिन्न अर्थों का पता लगता है । अन्य भी— 'देवेभ्यो वनस्पते हर्वीषि हिरण्यपर्ण प्रदिवस्ते <sup>3</sup>अर्थम्'—हे सोने के पत्तोंवाली वनस्पति ! देवों के लिए हिवयों का वहन करो। यह सुनहरे पत्तोंवाली वनस्पति वेद में वर्णित है, लोक में नहीं। इसी प्रकार वेद में — 'एतद वै देव्यं मध यद घतम' यही देवताओं का मधु = शहद है, जो घृत है- - घृत के लिए मधु शब्द का प्रयोग देखा जाता है। इससे ज्ञात होता है - वैदिक, लौकिक शब्द भिन्न हैं, उनके अर्थ भी भिन्न हैं; क्या यह ठीक है ? इन जिज्ञासाओं का समाधान अपेक्षित है। सूत्रकार ने समाधान किया-

# प्रयोगचोदनामावाद् अर्थेकत्वम् अविभागात् ॥३०॥

[प्रयोगचोदनाभावात्] प्रयोग—कर्म की चोदना-विधि के उपपन्न होने से, लौकिक-वैदिक शब्दों के [अर्थैकत्वम्] अर्थों का एक-समान होना युक्त है, क्योंकि [अविभागात्] लौकिक, वैदिक शब्दों का विभाग न होने से। तात्पर्य है—जो वैदिक शब्द हैं, वे ही लौकिक हैं उनके अर्थ भी समान हैं।

१. 'लोकवेदयो: शब्दार्थेनयम् । अधि० १०।' इत्येव पाठः । सुबोधिनीवृत्ति ।

२. शबरस्वामी ने भाष्य में दिया है; मूलग्रन्थ का पता नहीं।

३. द्रष्टव्य-मै० सं० ४।१३।७॥ तै० ब्रा०, ३।६।११।२॥

प्रस्तुत सूत्र से जिज्ञासा के दो अंशों का समाधान किया गया। एक--लौकिक-वैदिक शब्द परस्पर मिन्न नहीं हैं; जो वैदिक शब्द हैं, वे ही लौकिक शब्द हैं; अर्थात् लोक-वेद में समान शब्दों का ही प्रयोग होता है। दूसरा है—उन शब्दों के अर्थ लोक या वेद में समान शब्दों का ही प्रयोग होता है। दूसरा है —उन शब्दों के अर्थ लोक या वेद में भिन्न नहीं, अर्थ भी उभयत्र समान हैं। कारण यह है कि वेद में जिन शब्दों द्वारा और जिस अर्थ की अभिव्यवित के अभिप्राय से कमों का विधान किया गया है, लोक में उन्हीं शब्दों द्वारा वही अभिप्राय जाना जाता है; इन दोनों स्थितियों में लोक-वेदगत कोई भेद नहीं रहता। प्रतीत होता है, सूत्रकार द्वारा की गई यह व्यवस्था उस काल की सम्भव है, जब वेद-शब्दों के आधार पर ही लोकव्यवहार संचालित रहा। उस काल में भेद प्रकट करने की भावना से यदि 'लौकिक' एवं 'वैदिक' पदों का प्रयोग हुआ हो, तो वह गौण ही समफना चाहिए। कालान्तर में वेदगत पदों के लिए 'वैदिक' और लोकव्यवहार में प्रयुक्त होनेवाले पदों के लिए 'लौकिक' पद का प्रयोग भेदमूलक मुख्य अर्थ में होता रहा, यह सम्भव है।

अधिक समय बीतने पर लोकव्यवहार में प्रयुक्त होनेवाले पद-समूह में पर्याप्त परिवर्तन का हो जाना स्वाभाविक था। व्यवहार की भाषा को संकृषित चौसटे में सीमित रखना बड़ा किन होता है; किन क्या, असम्भव-जैसा ही सममना चाहिए। इसी का परिणाम हुआ कि लौकिक भाषा जब मूल वेदगत पदों से छिटककर अपने लौकिक रूप में परिमाजित हो गई — जिसका व्याकरण आदि द्वारा सुघटित कलेवर 'लौकिक संस्कृत' के नाम से आज भी सुरक्षित है — उस भाषा का आमूलचूल पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया हुआ मूर्द्वन्य विद्वान् भी वेद को समभने में लड़खड़ा जाता है। लौकिक शब्दों की जानकारी के आधार पर — उस समय से लेकर, जब वैदिक व लौकिक पदों में पर्याप्त अन्तर आ गया था, आज तक — वेदों का अर्थ करने के प्रयास में उनका अनर्थ ही होता रहा है।

आज की प्रादेशिक प्राकृत भाषाएँ उसी लौकिक संस्कृत भाषा के अपश्रंशकरण हैं जो अब से लगभग पाँच सहस्र पूर्व विकृत होनी प्रारम्भ हो गई थी, और अपश्रंश, पानी, प्राकृत आदि अनेक धाराओं में प्रवाहित होती हुई वर्तमान रूपों में उपलब्ध है। इन प्रादेशिक प्राकृत भाषाओं में नैसींगक प्रवाह के साथ बहते हुए अनेक ऐसे पद हैं, जो सीधे वैदिक पदों से वर्तमान रूप में आए हैं। इनके मध्यगत विकारों की नितान्त भी सम्भावना नहीं की जा सकती। उदाहरण के लिए यहाँ

उक्त भावना को मनुस्मृति [१।२१] के श्लोक द्वारा इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है—

सर्वेषां तुस नामानि कर्माणि च पृथक् पृथक् । वेदशब्देम्य एवादौ पृथक्संस्थाश्च निर्ममे ॥

केवल एक पद प्रस्तुत है—'उसिया''। ऋग्वेद में इस पद का अनेक विभिन्त व वचनों में प्रयोग उपलब्ध होता है। निघण्टु में यह गो-नामों में पठित है। यह पद साधारण गाय के लिए न होकर केवल उस गाय के लिए प्रयुक्त माना गया है, जो पहली बार ब्याई हो। लौकिक संस्कृत में इसके लिए 'गृष्टि' पद का प्रयोग होता रहा है। हिन्दी में आजकल इसके लिए 'पहलोन' या 'पहलोठो' पदों का प्रयोग होता है। ब्रजभाषा के पर्याप्त विस्तृत प्रदेश में इसके लिए 'ओसरिया' पद का प्रयोग है, जो सीधा वैदिक पद का अपभ्रंश है।

वेद का गम्मीर अध्ययन करनेवाले आधुनिक अनुसन्धाता का सुभाव है कि वेद में 'पूर' शब्द का अर्थ नगर या ग्राम न होकर वह स्थान है, जहाँ खेत से अन्न (लांक) काटकर गाहने के लिए इकट्रा किया जाता है; उसे पश् आदि हानि न पहुँचायें, उसके चारों ओर बाड़ (प्राय: कँटीली फाड़ियों आदि की) कर दी जाती है। इसे आजकल लोकभाषा में 'खलिहान' कहा जाता है। परन्तु ब्रजभाषा-प्रदेश में इसके लिए 'पैर' शब्द का प्रयोग होता है। यदि उक्त सुभाव ठीक हो, तो वह शब्द भी वैदिक 'पूर' शब्द का-तदर्थवाचक-सीधा अपभ्रंश माना जा सकता है। ये निर्देश इसी अभिप्राय से किये गये हैं कि वैदिक शब्द लौकिक बोलचाल में आकर धीरे-धीरे किस प्रकार परिवत्तित होते रहे हैं। लौकिक-वैदिक शब्दों और उनके अर्थों के भेदाभेद-विचार के अवसर पर शब्दार्थविषयक, इन परिस्थितियों को दिष्ट से ओभल नहीं करना चाहिए। लोक और वेद में शब्दों का अर्थभेद बताने के लिए जो उदाहरण दिये गये हैं, वे अभेद मान्यता की दशा में विचारणीय हैं। उनमें पहला उदाहरण 'गो' पद का है- 'उत्ताना वै देवगवा बहुन्ति'—देवों की गायें ऊपर को पैर करके चलती हैं। वेद में 'गो' पद का प्रयोग गाय पश्चिवशेष के अतिरिक्त अन्य अनेक अर्थों में हुआ है। प्रस्तुत प्रसंग में 'गो' पद का अर्थ है 'सूर्य-किरण', जो जहाँ से चलती हैं उघर को सिर और आगे की ओर पैरों की कल्पना की जाती है। इस अर्थ का लोक से कोई भेद नहीं है। पश-विशेष एक अर्थ सर्वत्र अधिक प्रसिद्ध है; प्रसंगानुसार अन्य अर्थों में भी प्रयोग होता है। किसी कवि की उक्ति है-

#### यदीच्छिसि वज्ञीकर्त्तुं जगदेकेन कर्मणा । परापवादसस्येभ्यो गां चरन्तीं निवारय ॥

यहाँ क्लेष से 'गो' पद का प्रयोग 'वाणी' अर्थ में हुआ है । इसी प्रकार 'राजा गां भुनक्ति' वाक्य में 'गो' पद पृथिवी अर्थ में प्रयुक्त है—राजा पृथिवी का भोग

१. निघण्टु (२।११।३) में यह गो-नामों में पठित है।

२. द्रष्टच्य-पाणिनीय अष्टाध्यायी, २।१।६५॥

करता है।

हितीय उदाहरण में 'हिरण्यपणं' पद को लेकर अर्थभेद प्रकट किया है। वाक्य है—'देवेम्यो वनस्पते हवीं कि हिरण्यपणं प्रविवस्ते अर्थम्' हे सोने के पत्तों- वाली वनस्पति! देवों के लिए हिवयों का वहन करो। यह आलंकारिक वर्णन आह्वनीय अग्नि का है। ऊपर को उभरने की समानता के आधार पर इसे 'वनस्पति' नाम दिया गया। जल, वायु आदि देवों को पहुँचाने के इसमें घृत, दुग्ध, दिध, सामग्री आदि हिन-द्रव्यों की आहुति दी जाती हैं। इसके सुनहरी पत्ते इसकी चमचमाती लपटें हैं। लोकव्यवहृत अर्थ से इसका कोई भेद नहीं है।

तृतीय उदाहरण में घृत के लिए 'मखु' पद का प्रयोग दिलाकर अर्थंभेद की आपत्ति प्रकट की है। वाक्य है—'एतद् वं दैंग्यं मधु यद् घृतम्', यहाँ 'मधु' पद को घृत के पर्यायवाची रूप में प्रयुक्त नहीं किया गया, प्रत्युत यह भाव प्रकट किया गया है कि देवों के लिए घृत ही मधु के समान मीठा, अनुकूल व प्रिय है। यिज्ञय अग्नि में आहुत घृत से देव अधिक प्रसन्त होते हैं। जल, वायु, ओषिंध, वनस्पति आदि देवों को खुढ, पवित्र एवं अधिकाधिक जीवनी अन्तियों से सम्पन्त होने के लिए घृत सर्वश्रेष्ठ उपादान है। यही भाव उक्त वाक्य में है। इसीलिए वं.देक वाङ्मय में 'आयुर्वें घृतम्' कहा गया है। इसका लोक-व्यवहार से कोई भेद या विरोध नहीं है।।३०।। (किंव आकृत्यधिकरणान्तर्गत—लोकवेदशब्दतदर्थेंक्या-धिकरणम—१०)

# (आकृत्यधिकरणम् --११)

गत सूत्र के अवतरणिकारूप में पूर्वपक्ष की मावना से तीन जिज्ञासा प्रस्तुत की गईं—(१) शब्द जाति का वाचक है, या व्यक्ति का? (२) लौकिक व वैदिक शब्द एक (समान) ही हैं, अथवा भिन्न? (३) अभेद होने पर क्या उन शब्दों के अर्थ मी अभिन्न हैं, या भिन्न? इस बाह्य पूर्वपक्ष को प्रस्तुत कर गत सूत्र द्वारा संख्या २, ३ जिज्ञासा का समाधान किये जाने से वह उत्तरपक्षीय सूत्र है। भाष्यकार ने प्रथम जिज्ञासा के समाधान के लिए इसी सूत्र को पूर्वपक्ष मानकर विचार प्रारम्भ किया। वह केवल सूत्र के प्रथम पद में सन्धिच्छेद के आधार पर किया गया। इस पूर्वावतरण के सन्दर्भ में जिज्ञासा है—'गो' आदि साधु शब्द जाति के वाचक हैं, अथवा व्यक्ति के ? केवल 'गो' पद उच्चारण करने पर सामान्य गाय (जाति) मात्र का वोध होता है, पर जब 'गो' पद के साथ 'आनय' [लाओ] आदि किया का सम्बन्ध होता है, तब व्यक्तिविशेष (किसी एक गाय) का बोध होता है। जिज्ञासा है—इनमें से कौन-सा ठीक है ? समस्त व्यवहार कियासम्बद्ध होने से यही ठीक होगा कि 'गो' आदि शब्द व्यक्ति के वाचक हैं, वयोंकि—

# प्रयोगचोदनाऽभावात् अर्थंकत्वम् अविभागात् ॥३०॥

[प्रयोगचोदना-अभावात्] कर्मविधि में आकृति—जाति के अभाव से [अर्थेकत्वम्] शब्द का—एक व्यक्ति—अर्थ होना ठीक है, [अविभागात्] व्यक्ति से पथक् आकृति के न होने से।

कर्मविषयक विधान है-'वीहीन् अवहन्ति'-धान कूटता है। यहाँ 'वीहि' पद से व्यक्तिरूप विशेष राशि का ग्रहण होता है, समस्त ब्रीहिमात्र का नहीं, क्योंकि अवघात (कुटना) अपेक्षित सीमित ब्रीहि का सम्मव है, यावन्मात्र ब्रीहि का नहीं। अत: शब्द का अर्थ व्यक्ति माना जाना चाहिए, जाति नहीं। विधान से अन्यत्र भी शब्द का आकृति अर्थ मानना युक्त न होगा; क्योंकि एक शब्द का अनेक अर्थ मानना अन्याय्य है। शब्द का आकृति अर्थ माने विना भी सामान्य गोमात्र का 'गो' पद से बोध होने में कोई बाधा नहीं है, यह बता देने पर कि ऐसी आकृति जिस पशु की हो, वह गौ है । शरीरके ज्ञाता उस प्रकार के अवयव-संस्थान (अंगों के गठन)को देखकर—यह पशु गाय है — जान लेता है। जिस पशु को वह देखता है, और समक्त लेता है यह 'गी' है, वहाँ गी व्यक्तिमात्र दृष्टिगोचर होता है: वह आकृति (सींग, कान, मुख, सास्ना, पूंछ, खुर आदि से युक्त अंगों का विशिष्ट गठन) व्यक्ति से अतिरिक्त कुछ नहीं। यह आकृति, सामान्य (जाति) का बोध कराती है, इस कारण उसे सामान्य का चिह्न (लिङ्ग) कहा जा सकता है। <sup>9</sup> जिसके पास दण्ड होता है, उसे 'दण्डी' कहते हैं। दण्डी व्यक्ति दण्ड नहीं: अर्थात दण्डी शब्द का प्रयोग दण्ड के लिए नहीं होता, दण्ड तो दण्डी का चिह्नमात्र है; ऐसे ही 'आकृति' गोसामान्य का चिह्न है, 'गो' पद का अर्थ नहीं । अतः शब्द का अर्थ व्यक्ति मानना युक्त है, आकृति नहीं ॥३०॥

व्यक्ति ही शब्द का अर्थ है, इसमें अन्य हेतु प्रस्तुत किया--

#### अद्रव्यशब्दत्वात् ॥३१॥

[अ-द्रव्यशब्दत्वात्] (शब्द का अर्थं आकृति — जाति मानने पर) द्रव्य — व्यक्ति शब्द का वाचक न होने से अन्वय सम्भव न होगा।

यदि शब्द का अर्थ आकृति—जाति है, तो 'षड् देया द्वादश देयाश्चर्तुविश्वति-देयाः' छह गाय दक्षिणा में दे, बारह दे, चौबीस दे, इत्यादि वाक्यों में छह आदि संख्या का अन्वय आकृति या जाति के साथ सम्भव नहीं, क्योंकि आकृति या जाति समान है, एक है; उसका एकाधिक किसी संख्या के साथ अन्वय असम्भव है।

द्रष्टव्य—गौतमीय न्यायसूत्र, तथा वात्स्यायनभाष्य [२।२।६८] पञ्चनदीय सुदर्शनाचार्यकृत प्रसन्नपदा टीका संस्करण ।

अतः व्यक्ति ही शब्द का अर्थ मानना चाहिए। व्यक्ति अनेक हैं, प्रत्येक संख्या के साथ उसका अन्वय सम्भव है।।३१।।

इसी मान्यता की पुष्टि में अन्य हेतु प्रस्तुत किया---

#### अन्यदर्शनाच्च ॥३२॥

[अन्यदर्शनात्] अन्य के देखे जाने से [च] मी, व्यक्ति शब्द का अर्थ है, जाति नहीं।

वैदिक वाङ्मय में वाक्य है — 'यदि पशुरुपाकृतः प्लायेत, अन्यं तद्वणं तद्वयसमालभेत'—उपाकृत पशु यदि भाग जाय, तो उसी वर्णं और उसी आयुवाले अन्य
पशु का आलभन (यूपबन्धन) करे। उपयुक्त अवसर पर मन्त्रोच्चारणपूर्वंक
कुषा से पशु का स्पर्श करना उसका 'उपकरण' कहा जाता है। इस प्रकार उपाकृत पशु यूप में वीधे जाने से पूर्व यदि भाग जाय, तो उसी वर्णं और उसी आयुवाले अन्य पशु को उसके स्थान पर उपाकरण कर यज्ञ का शेष कार्य सम्पन्न किया
जाता है। प्रसंग में जातव्य यह है कि 'पशुं शब्द का अर्थ यदि जाति है, तो जाति
का न तो भागना सम्भव है, और जाति के एक होने से न उसका 'अन्य' पद के
साथ अन्वय सम्भव है। वयोंकि शब्द का अर्थ जाति होने पर यह कैसे कहा जायगा
कि यह अन्य है, जबकि दोनों पशुओं की जाति एक है? फलतः शब्द का अर्थ
'व्यक्ति' माना जाना युक्त है; उसमें भाग जाना भी सम्भव है, और व्यक्तियों के
परस्पर भिन्न होने से 'अन्य' पद के साथ 'पशु' पद का अन्वय भी युक्तियुक्त
है।।३२।।

पूर्वपक्षरूप उक्त जिज्ञासा का आचार्य सूत्रकार ने समाधान किया-

#### आकृतिस्तु क्रियार्थत्वात् ॥३३॥

[आकृतिः] आकृति, शब्द का वाच्य है, [तु] यह पद पूर्वपक्ष की निवृत्ति का द्योतक है, अर्थात् व्यक्ति को शब्द का वाच्य नहीं माना जाना चाहिए। हेतु

दिया [कियार्थत्वात्] कियाप्रयोजन होने से।

बैदिक वाङ्मय में वाक्य है 'स्थेनचितं चिन्वीत' स्थेन के समान. यिज्ञय स्थिण्डिल (चबूतरा = वेदि) का चयन — इंट आदि से निर्माण — करे। विचारणीय है — 'स्थेन' पद का वाच्य व्यक्ति है, या आकृति ? निश्चित है — यहां स्थेन पद 'आकृति' का वाचक है। व्यक्तिवादी को भी यहां स्थेन पद आकृतिवाचक मानना होगा। यदि ऐसा न माना जाय, तो उक्त वाक्य का कोई अयं ही सिद्ध न होगा।

१. द्रष्टव्य-कात्यायन श्रीतसूत्र, २५।६।१॥

२. द्रष्टव्य — तै० सं०, ५।४।११॥

इसके विवेचन के लिए प्रश्न उठता है—क्या रयेन, चयनिक्रया के साथ करणरूप से अन्वित होगा, अथवा कर्मरूप से ? तात्पर्य है — रयेन चयनिक्रया का करण — साधन है ? अथवा कर्मिक्रया का विषय—लक्ष्य है ? पहला विकल्प अयुक्त है, क्योंकि रयेन पक्षियों से चयनिक्रया का होना असम्भव है। ऐसा कथन उपहासमात्र होगा। इसके अतिरिक्त पाणिनीय व्यवस्था के अनुसार 'स्येनचित्' पद की सिद्धि स्येन को कर्म कारक मानकर ही उपपन्न होती है। कर्म (स्येन) उपपद होने पर 'चि' घातु ये क्विप प्रत्यय होकर 'स्येनचित्' पद सिद्ध होता है।

यहाँ यह भी ध्यान देने की बात है —जब 'श्येनचितं चिन्चीत' वाक्य सर्वप्रथम अर्थबोध के लिए उच्चारण किया गया, तब यदि श्येन पद का अर्थ व्यक्ति समभा गया होता, तो वह व्यक्तिविशेष पक्षी तो कालान्तर में रहा नहीं; तब यह वाक्य निर्णंक हो जायगा, उसके वाच्य अर्थ का अभाव हो जाने के कारण यदि 'श्येन' पद से हम अब भी उस पक्षी के समान अन्य पिक्षयों का बोध कर सकते हैं, तो इसका तात्पर्य है —प्रथम उच्चारण में भी इस पद का अर्थ व्यक्ति नहीं था, प्रत्युत आकृति अर्थ अभिष्रेत रहा। उस पक्षी का —अन्य समस्त पिक्षयों के साथ—सादश्य 'आकृति यर ही आधारित है।

इसी प्रकार 'श्येनचित्' नामक स्थिण्डल (यज्ञवेदि) के चयन का अर्थं है—
श्येन आकृति की वेदि का निर्माण। यह निर्माण ईट आदि उपादान-तत्त्वों से
किया जाता है। यहाँ चयनिक्रया का कर्म— 'श्येन' व्यक्ति नहीं है। उपादानतत्त्वों से किसी श्येन व्यक्ति का निर्माण नहीं होता; प्रत्युत निर्माण इस प्रकार
किया जाता है कि वहाँ वेदि, श्येन पक्षी की आकृति के रूप में अभिव्यक्त हो।
जो वादी केवल व्यक्ति को शब्द का अर्थ कहता है, वेदि के निर्माण में क्या वह
समस्त व्यक्तियों के सादृश्य का होना स्वीकार करेगा? अथवा किसी एक व्यक्ति
का? एक जगह समस्त व्यक्तियों का सादृश्य सम्भव न होने से पहला पक्ष त्याज्य
है। एक व्यक्ति का सादृश्य माने जाने पर उस व्यक्ति का अभाव हो जाने पर चयनक्रिया के अनुष्ठान का ही लोप हो जायगा। जिस व्यक्ति का सादृश्य वैदिक
वाक्य के तात्पर्य के अनुसार अभीष्ट है, वह व्यक्ति तो अब रहा नहीं, तब उसके
सादृश्य को चयनिक्रया में कैसे उभारा जा सकेगा? इसलिए यही मानना निरापद
होगा कि शब्द का अर्थ 'आकृति' है, जो सामान्य रूप से समस्त (—अतीत,
वर्तमान, अनागत) व्यक्तियों में एक जातिविशेष को अभिलक्षित करती है, प्रकट

वस्तुतः शब्द का अर्थं व्यक्ति और आकृति दोनों हैं। किसी भी एक अर्थ को मानकर व्यवहार का सामञ्जस्य सम्भव नहीं। शब्दों या वाक्यों के प्रयोग एवं

१. पाणिनिसूत्र 'कर्मण्यग्न्याख्यायाम्' [३।२।६२]।

वक्ता के तात्पर्य से यह स्पष्ट हो जाता है—कहाँ शब्द का अर्थ व्यक्ति अभिप्रेत है, कहाँ आकृति। एक अर्थ के कथन के अवसर पर दूसरा अर्थ केवल तिरोहित—अप्रकट रहता है; ऐसा नहीं कि वह शब्द का अर्थ ही न हो। शब्द का अर्थ वे सव हैं, आवश्यकतानुसार उभार में आते हैं। इसी आशय से न्यायसूत्र तथा वात्स्यायन-भाष्य आदि व्याख्या-ग्रन्थों में 'व्यक्ति, आकृति, जाति' सभी को शब्द का वाच्य माना है। अवार्य पतञ्जिल ने भी व्याकरण-महाभाष्य में इस विषय का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया है । ३३।।

गत ३०-३२ सूत्रों द्वारा —शब्द का वाच्य आकृति मानने में —जो न्यूनता व दोष बताये हैं, सूत्रकार उनके समाधान के लिए प्रथम उनका स्परण कराता है—

#### न किया स्यादिति चेदर्थान्तरे विधानं न द्रव्यमिति चेत् ॥३४॥

इस सूत्र के तीन भाग हैं—(१) 'न किया स्पादिति चेत्'; 'न स्पादिति चेत्' का सम्बन्ध दूसरे वाक्य के साथ भी है, तब दूसरा वाक्य बनता है— (२) 'अर्थान्तरे विधानं न स्पादिति चेत्'; तीसरा वाक्य है—(३) 'न द्रव्यमिति चेत्'। यथाक्रम इनका अर्थ इस प्रकार हैं—

- ेश. यदि शब्द का अर्थ 'आकृति' माना जाता है, तो 'ब्रीहीन् प्रोक्षति' आदि वाक्यों द्वारा विहित प्रोक्षणिकया न होगी। ऐसा यदि कहो, तो (वह ठीक नहीं; यह अगले सूत्र के साथ सम्बन्ध है)। (इसका विवरण सूत्र ३० में देखें)।
- २. अर्थान्तर—द्रव्यान्तर में विधान न होगा, ऐसा यदि कहो, तो—(वह ठीक नहीं; अगले सूत्र के साथ सम्बन्ध है) । इसका विस्तृत विवरण सूत्र ३२ में देखें ।
- नहीं जाने जायेंगे, गो आदि द्रव्य षट् आदि संख्याओं से युनत, ऐसा
   यदि कहो, तो (वह ठीक नहीं, आगे के सूत्र से सम्बन्ध है।) इसका विवरण

१. न्यायसूत्र २।२।६५—'व्यवस्याकृतिजातयस्त पदार्थः ।' अत्रैव वात्स्यायन-भाष्यम्—''वु शब्दो विशेषणार्थः। कि विशिष्यते ? प्रधानाङ्गभावस्यानियमेन पदार्थत्वमिति । यदा हि भेदविवका विशेषगतिश्च, तदा व्यक्तिः प्रधानम्, अङ्गन्तु जात्याकृती । यदा तु भेदोऽविवक्षितः सामान्यगतिश्च, तदा जातिः प्रधानम्, अङ्गन्तु व्यवत्याकृती । तदेतद्बहुलं प्रयोगेषु ।" (यदा पुनः प्रथमं जातिपरिचयोऽपेक्ष्यते तदा प्रधानमाकृतिः, अङ्गन्तु व्यक्तिजाती, उ० वी० शा०) ।

द्रष्टच्य — 'सरूपाणामेकशेष एकविमक्तौ' [अष्टा० १।२।६४] सूत्र पर पातञ्जल महाभाष्य ।

सूत्र ३१ के भाष्य में देखें।

इसके अनुसार सम्पुटित स्त्रार्थ निम्न प्रकार होगा—

आकृति को अब्द का अर्थ मानने पर प्रोक्षण (भिगोना), अवहतन (कूटना) आदि क्रिया न होंगी; अर्थान्तर में—प्रथम उपाकृत पशु से अन्य पशु में विधान न होगा; तथा गो आदि द्रव्य में छह, बारह आदि संख्याओं का अन्वय न होगा; ऐसा यदि कहो, तो वह ठीक नहीं। सूत्र में 'चेत्' पद के सहयोग से अपेक्षित 'न' पद का अध्याहार कर सूत्रार्थ सम्पन्न होता है ।।३४॥

उक्त कठन ठीक न होने का कारण सूत्रकार ने बताया-

# तदर्थत्वात् प्रयोगस्याविभागः ॥३५॥

[तद्-अर्थत्वात्] शब्द के आकृति अर्थवाला होने से [प्रयोगस्य] प्रयोग— प्रोक्षण आदि कर्म के अनुष्ठान में [अ-विभागः] कोई बाधा नहीं आती ।

शब्द का 'आकृति' अर्थ मानने पर प्रोक्षण आदि कर्म के अनुष्ठान में कोई बाधा नहीं आती। कारण है—आकृति यिश्चय द्रव्य को विशेषित करती है, निर्धारित व सीमित करती है। तात्पर्य है— 'ब्रीहि' पद उच्चारण होने पर तत्काल जो अर्थ अभिव्यक्त होता है, वह 'ब्रीहि' बनावट है, अवयवसंस्थानविशेष = द्रव्यावयवों का एक विशेष संघटन; ऐसा संघटन, जो अन्य किसी द्रव्य में उपलब्ध नहीं, सम्भव नहीं, उसी बनावट का नाम 'आकृति' है। यही आकृति ब्रीहि द्रव्य को अन्य समस्त द्रव्यों से विशेषित करती है, भिन्न करती है। यिद 'ब्रीहि' पद का उच्चारण करते ही वह आकृति न उमरे, तो ब्रीहि द्रव्य (व्यक्ति) का बोध होना असम्भव है। यह ठीक है कि प्रोक्षण उस आकृति-श्चान के बिना सम्भव नहीं; अतः 'ब्रीहीन् प्रोक्षति' आदि वाक्यों में आकृति-वाचक ब्रीहि आदि पदों को आकृति के आश्चयभूत द्रव्य का उपलक्षण समभना चाहिए। इससे शब्द का अर्थ आकृति मानने पर भी कर्म—कियानुष्ठान में कोई बाधा नहीं आती।

इसी प्रकार '**उपाकृतः पशुः पलायेत'** इत्यादि वाक्य में 'पशु<sup>'</sup> पद आकृति-वाचक माने जाने के कारण ही समान वर्ण, समान आयुवाले अन्य द्रव्य — पशु का निर्वारण किया जाना सम्भव है।

'षड् गावो देयाः' इत्यादि वाक्यों में भी आकृति-वाचक 'गो' पद आकृति के आश्रयभूत द्रव्य का उपलक्षण होने से संख्या के अन्वय में कोई बाधा नहीं है।

वस्तुतः शब्द के 'आक्वरि-जाति-व्यक्ति' तीनों अर्थ अभीष्ट हैं, परन्तु शब्दोच्चारण होने पर—प्रसंग आदि निमित्तान्तर-सापेक्ष—जो अर्थ अभिव्यक्त होता है, उसी से व्यवहार सम्पन्न किया जाता है; अन्य अर्थ तिरोहित रहते हैं। ऐसा नहीं कि वे शब्द के अर्थ न हों। व्यवहायं एक अर्थ की अभिव्यक्ति में अन्य अर्थ का आश्रय लेकर विवाद खड़ा करना 'छल'-प्रयोग की कोटि में आ जाता है। शास्त्रीय चर्चा में इससे बचना ही श्रेयस्कर है। पर शिष्य-शिक्षण के लिए सहज मानकर आचार्य इसे यथावसर प्रस्तुत करते रहते हैं।।३५॥

> इति जैमिनीयमीमांसादर्शनविद्योदयभाष्ये प्रथमाघ्यायस्य स्मृतिपादाभिधस्तृतीयः पादः।

# अथ प्रथमाध्याये चतुर्थः पादः

(उद्भिदादिशब्दानां यागनामधेयताऽधिकरणम्; उद्भिदधिकरण वा—१)

विधिवाक्यों का प्रामाण्य अपूर्व अर्थ के विधान से, अर्थवाद-वाक्यों का प्रामाण्य विधिवाक्यों के स्तुतिपरक होने से तथा मन्त्र का प्रामाण्य अनुष्ठेय अर्थ के प्रकाशक होने से गत अधिकरणों द्वारा प्रतिपादित किया गया। इस पृष्ठभूमि में शिष्य जिज्ञासा करता है—'उद्भिदा यजेत, बलिभदा यजेत, अभिजिता यजेत, विश्वज्ञित यजेत' इत्यादि वैदिक वाङ्मयगत वाक्यों को क्या विधिवाक्य अर्थात् अपूर्व अर्थ का विधायक वाक्य माना जाय? अथवा इन्हें गुणविधि—अर्थात् अन्य प्रकृतयाग में गुणविशेष का निर्देश करनेवाला माना जाय? इनमें प्रथम सिद्धान्त-पक्ष है, दूसरा पूर्वपक्ष है। जिज्ञासा के पूर्ण समाधान के लिए सूत्रकार ने प्रथम पूर्वपक्ष को प्रस्तुत किया—

# उक्तं समाम्नायैदमर्थ्यं तस्मात् सर्वं तदर्थं स्यात् ॥१॥

[उक्तम्] कह दिया है [समाम्नायँदमर्थ्यम्] समाम्नाय —वेद का यह कर्म प्रयोजन होना, [तस्मात्] इसलिये [सर्वम्] समस्त वेद [तदर्थम्] कर्म के लिए अर्थात् विधि, स्तुति, अनुष्ठेय अर्थ के प्रकाशन के लिए [स्यात्] होना चाहिए।

मीमांसा प्रथम अध्याय के दूसरे पाद में समस्त वेद का प्रयोजन याग का निष्णन्न किया जाना बताया है। वह विधि, स्तुति, अनुष्ठेय अर्थ का प्रकाशन, इन तीन विधाओं में माना गया है। वेद का एक भाग विधि रूप है, जैसे—'सोमेन यजेत' यह अपूर्व अर्थात् पहले से अविदित अर्थ का ज्ञान कराता है। यहाँ 'सोम' नामक याग तथा यागसाधन सोमद्रव्य, दोनों किसी अन्य प्रकार से ज्ञात नहीं हैं; अतः इस वाक्य से सोमद्रव्य-सहित याग का विधान आचार्यों ने स्वीकार किया है—'सोमद्रव्यवता यागेन इष्टं भावयेत्'—सोमद्रव्य से सम्पन्न होनेवाले सोमयाग से अभिल्षित की भावना करे।

वेद का दूसरा भाग अर्थवादरूप है। यह अनुष्ठेय विधि की स्तुति द्वारा उसमें रुचि उत्पन्न करता है। जैसे—'वायुर्वे क्षेपिष्ठा देवता' वायु अतिशोध गति-वाला देवता है। तीसरा मन्त्रभाग वह है, जो कर्मानुष्ठान-काल में विहित अर्थ को प्रकाशित करता है, जैसे —'वहिदेंबसदनं दामि'— देवसदन वहि (कुझ, घास) को काटता हूँ। काटने की किया करते समय यह मन्त्र बोला जाता है। 'उद्भिदा यजेत' इत्यादि वाक्य भी इन्हीं तीन विधाओं में से किसी में अन्तिहत होने चाहिएँ।

विचार करने पर जाना जाता है, ये वाक्य अर्थवाद के अन्तर्गत नहीं आते, क्योंकि अर्थवाद के प्रयोजन को पूरा नहीं करते। अर्थवाद किसी विधिवाक्य के शेष (=अङ्ग) होते हैं। उद्भिदादि वाक्य किसी अन्य विधि के शेष नहीं हैं। इनका अन्तर्भाव मन्त्रभाग में भी नहीं हो सकता; क्योंकि किसी किया के प्रयोगकाल में उसके अर्थ का प्रकाशन ये वाक्य नहीं करते। तब परिशेष से इन्हें गुण-विधि मानना चाहिए। गुणविधि क्या है? इसे समक्ष लेना उपयुक्त होगा।

गुण का विधान करनेवाला वाक्य 'गुणिविधि' कहा जाता है। जहाँ याग आदि कमं अन्य प्रकार—किसी विधिवाक्य अथवा प्रकरण आदि द्वारा—प्राप्त है, जस याग के उद्देश्य से जिस वाक्य द्वारा—किसी विशेष 'गुण-साधन द्रव्य आदि का—विधान किया जाय, ऐसा वाक्य 'गुणिविधि' कहाता है, जैसे—'अग्निहोत्रं जुहुयात् स्वर्गकामः' वाक्य से विहित अग्निहोत्र होम-कर्म प्राप्त है। उसी होम-कर्म को लक्ष्य कर कहा गया—'दष्टना इन्द्रियकामस्य जुहुयात्'—इन्द्रियों की दृढ़ता व सुस्थिरता की कामनावाले व्यक्ति का वह होम-कर्म दही से करे। यहाँ प्रकारान्तर से प्राप्त होम-कर्म में उसके साधनभूत दिधद्रव्यरूप गुणविशेष का विधान प्रस्तुत वाक्य द्वारा किये जाने से यह 'गुणविधि' है।

इसी प्रकार 'उद्भिदा यजेत' इत्यादि वाक्य ताण्डच आह्मण में पठित हैं। सोमयागों के ज्योतिष्टोम-प्रसंग में इनका निर्देश है। ज्योतिष्टोम प्रकृतिभूत याग प्रकारान्तर से प्राप्त है। जकत वाक्य उसके साधनभूत उद्भिद् आदि

१. 'गुण' पद विभिन्न शास्त्रों में नितान्त पारिमाधिक है। ब्याकरणशास्त्र में 'अ, ए, ओ' ये तीन वर्ण गुण हैं। न्याय-वैशेषिक दर्शन में 'गन्ध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द' आदि चौबीस गुण हैं। राजनीतिशास्त्र में 'सन्धि, विग्रह, यान, आसन, संश्रय, द्वैधीभाव' ये छह गुण कहे जाते हैं। धर्मशास्त्र में दया, क्षमा, वैगं, वदान्यता आदि गुण माने जाते हैं। मीमांसाशास्त्र में प्रसंगागत 'गुण' पद का ऐसा कोई अर्थ अभीष्ट नहीं है। यहाँ केवल कर्म-सम्पादन के लिए निर्दिष्ट साधनभूत द्वव्यविशेष 'गुण' पद से कहे गये हैं।

२. ताण्ड्य ब्रा०, १६।७।३॥

द्रव्यों का गुणविशेष के रूप में विधान करते हैं। इस प्रकार इन वाक्यों को गुण-विधि के अन्तर्गत मानना चाहिए। 'उद्भिद्' पद का तात्पर्य है—भूमि को फाड़कर उगनेवाले लता-ओषिध-वनस्पति आदि द्रव्य, जो याग के साधन हैं॥१॥

उक्त विवेचन के अनुसार 'उद्भिदा यजेत' इत्यादि वाक्यों में गुणविधि मानना प्राप्त होने पर सूत्रकार ने सिद्धान्तपक्ष प्रस्तुत किया—

## अपि वा नामधेयं स्याद् यदुत्पत्तावपूर्वमविधायकत्वात् ॥२॥

[अपि वा] पद पूर्वपक्ष की व्यावृत्ति के द्योतक हैं—उक्त वाक्यों में गुण-विधि मानना गुक्त नहीं। तब क्या गुक्त हैं?—[नामधेयम्] नामधेय मानना गुक्त [स्यात्] हैं; उद्भिद् आदि पद कर्म के नाम हैं। [यद्-उत्पत्ती] जिसकी उत्पत्ति में, जिसके निर्देश में [अपूर्वम्] अपूर्व —पहले से अविदित कर्म का विधान होता है। उद्भिद् आदि पद यागविशेष के नाम हैं, ऐसी सम्भावित स्थिति में इन पदों के [अविधायकत्वात्] गुण का विधायक न होने से।

यह प्रथम स्पष्ट कर दिया गया है —गुणविधि वहाँ स्वीकार्य है, जहाँ मुख्य कर्म प्रकारान्तर —अन्य विधिवाक्य आदि के द्वारा प्राप्त है, जैसे —अग्निहोत्र होम 'अग्निहोत्र जुहुयात् स्वगंकामः' वचन से विधान किया हुआ प्रथम प्राप्त है। उसी होम के उद्देश्य से इन्द्रिय-कामनावाले पुरुष का 'दध्ना इन्द्रियकामस्य जुहुयात्' —दही द्रव्य से होम किया जाय, — इस वचन में दिध द्रव्य का विधान गुणविधि है। इसके विपरीत प्रस्तुत प्रसंग में 'उद्भिद् 'आदि पदों से जो अर्थ जाना जाता है, वह अन्य किसी वचन के द्वारा पहले से अविदित है, अर्थात् अन्य किसी विधान नहीं हुआ है, अतः इन वाक्यों को गुणविधि मानना अन्याय्य होगा।

यदि इन वाक्यों को गुणविधि माना जाता है, तो इसमें वैद्यधिकरण्य दोष भी है। उस दशा में 'उद्भिद्' पद यागिवशेष का नाम न होकर प्रकारान्तर से प्राप्त याग में उसके साधनभूत उद्भिद्-द्रव्य के विधान-रूप से गुण का विधायक होगा। ऐसी स्थिति में 'उद्भिदा यजेत' वाक्य के 'उद्भिद्' पद में मतुवर्ध की कल्पना करनी होगी—''उद्भिद्वा यागेन इष्टं भावयेत्'—उद्भिद् साधन-सामग्रीवाले याग से अभीष्ट प्राप्ति की कामना करे। 'उद्भिद् पद का 'यजेत' के साथ अन्वय करने के लिए वहाँ लक्षणा द्वारा भमतुवर्ष की कल्पना करना

१. 'उद्भिदा यजेत' इत्यादि वाक्यों को गुणविधि मानने पर उद्भिद् द्रव्य का याग के साथ सीघा सामानाधिकरण्य सम्पन्न न होने की दशा में 'उद्भिद्' पद का अर्थ 'उद्भिद् द्रव्यवान् याग' ऐसा करना होगा। जहाँ शब्द के साथ

वैय्यधिकरण्य दोष है। जब कोई पद अन्वित अर्थ का बोध कराने में पूर्ण समर्थ है, तब वहाँ व्यर्थ लक्षणामूलक कल्पना करना संगत नहीं माना जाता।

'उद्भिद् आदि पद यागिवशेष का नाम माने जाने पर ऐसा कोई दोष सामने नहीं आता। 'उद्भिदा यजेत' वाक्य में 'यजेत' पद का अर्थ है—'यागेन इच्टं भावयेत्'; यहाँ 'याग' करण है और 'उद्भिदा' आदि पद भी तृतीया विभिक्त के साथ निर्देश से करण हैं। इस प्रकार 'उद्भिदा यागेन इच्टं भावयेत्' रूप में अन्वय करने पर सामानाधिकरण्य का सामञ्जस्य हो जाता हैं। यदि उक्त वाक्यों को याग का नामधेय न मानकर इन्हें गुणविधि माना जाता है, तो उद्भिद् आदि पदों को याग के साधन-द्रव्य का वाचक माने जाने से वाक्य में सामानाधिकरण्य के सामञ्जस्य के लिये 'उद्भिद् आदि पदों में मत्वर्थंनक्षणा के सिवाय और कोई मार्ग नहीं है। श्रुति तथा लक्षणा के परस्पर प्रतियोगिता में आने पर श्रुति बलवती मानी जाती है। तब लक्षणा अपाहत होकर हट जाती है, और श्रुतिमूलक सामानाधिकरण्य के बल पर उद्भिद् आदि पद याग के नामधेय हैं, यह निश्चित होता है।

इस विवेचन के अनुसार यह आक्षेप भी निराघार होगा कि उक्त वाक्य नामधेय का विधान करते हैं, अथवा याग का? एक वाक्य—एक का ही विधायक हो सकता है। यदि नामधेय का विधान करता है, तो याग का विधान न होगा। यि याग का विधान करता है, तो नामधेय का विधान न होगा। दोनों का विधान मानने पर वाक्यभेद-दोष प्रसक्त होगा। यह आक्षेप इसलिये निराधार है, क्योंकि ये पद नामधेय का विधान कहीं करते; विधान तो याग का करते हैं, नामधेय तो इनका उक्त पदों से ही अभिज्यक्त हो जाता है। 'उत्' शब्द के सामध्यं और 'भिद्' शब्द के सामध्यं से 'उद्भिद् द्' पद किया का वाचक है। इस कर्म से किसी का उद्भेदन —प्रकाशन किया जाता है। इसी प्रकार वल-प्रकाशन से 'वलिमद्' अभिमुख होने पर जय से 'अभिजित्', विश्व के जय से 'विश्वजित्' आदि यागिवशेषों के नाम हैं—यह सिद्धान्त है।।।। (इति उद्भिद्दादिष्वव्दानां यागिवशेषों के नाम हैं—यह सिद्धान्त है।।।। (इति उद्भिद्दादिष्वव्दानां यागिवशेषतं अकरणम्—१)।

'मतुप्' प्रत्यय का योग न होने भर भी अर्थ-सामञ्जस्य के लिए उसके (मतुप् प्रत्यय के) अर्थ को स्वीकार किया जाता है, उसे 'मत्वर्थलक्षणा' कहते हैं, जैसे 'यष्टी: भोजय' वाक्य में यष्टि (लाठी) को भोजन कराना सम्भव न होने से उसका अर्थ 'यष्टिमतः' किया जाता है।

- हलायुधकृत 'मीमांसाशास्त्रसर्वस्व' में गत दो सुत्रों पर यथाक्रम पृथक् दो अधिकरणों का निर्देश निम्न प्रकार किया है—
  - (क) उद्भिदादिशब्दानां यागनामतया प्रामाण्याधिकरणम् ॥
  - (स) उद्भिदादिशब्दानां यागनामधेयताऽधिकरणम् ॥

(चित्रादिशब्दानां यागनाम<sup>\*</sup>धेयताऽधिकरणम् । चित्राज्याधिकरणं वा—२)

गत अधिकरण में 'उद्भिद्' आदि यौगिक शब्दों के विषय में विवेचन प्रस्तुत किया गया। इस परिप्रेक्ष्य में शिष्य जिज्ञासा करता हैं —कितपय पद यौगिक न होकर गुण-शब्द एवं जाति-शब्द वैदिक वाङ्मय में प्रयुक्त हैं, जैसे —'चित्रया यजेत पशुकामः', त्रिवृद् बहिष्पवमानम्, पञ्चदशान्याज्यानि, सप्तदश पृष्ठानि'—पशु-कामनावाला चित्रा से यजा करे, बहिष्पवमान त्रुवृत् होता है, पन्द्रह आज्य होते हैं, सत्रह पृष्ठ होते हैं। यहाँ चित्रा और पवमान गुण-शब्द हैं, आज्य और पृष्ठ जाति-शब्द हैं। जिज्ञासा है — ये गुणविधि हैं या कमें के नाम हैं ? कमें के नाम से ये कहीं प्रसिद्ध नहीं हैं; फलविशेष की कामना से मुख्य याग में प्रवृत्ति के प्रेरक हैं, अतः ये गुणविधि माने जाने चाहिएँ। जैसे —प्रकारान्तर ( — अम्मिहोत्रं जुहुयात् स्वर्गकामस्य जुहुयात्' से केवल 'दिधि' गुण विधान होने से यह गुणविधि है; इसी प्रकार 'अम्निषोमीयं पशुमालमेत' से पश्वालम्भन प्राप्त है; 'चित्रया यजेत' से केवल चित्राष्ट्रप गुण का विधान होने से इन्हें गुणविधि मानना उपयुक्त होगा। आचार्य सुत्रकार ने जिज्ञासा का समाधान किया—

# यस्मिन् गुणोपदेशः प्रधानतोऽभिसम्बन्धः ॥३॥

[यस्मिन्] जिस वाक्य में गुणविधि या नामघेय का सन्देह हो, और उसमें [गुणोपदेशः] गुण का उपदेश—निर्देश हो, उसका [प्रधानतः] प्रधान घात्वर्थ के साथ [अभिसम्बन्धः] अभीष्ट सम्बन्ध होता है। 'यज्' घात्वर्थ 'याग' कर्म के साथ सम्बन्ध का तात्पर्य है—धात्वर्थं से सम्बद्ध वाक्यगत पद कर्मविशेष का नाम होता है।

इसके उदाहरणरूप में वाक्य है— 'चित्रया यजेत पशुकामः'। इस वाक्य में चित्रगुण का विधान स्त्रीपशुविषयक है। यह विधान 'अग्निषोमीयं पशुमाल मेत' वाक्यगत पशुविषयक होना सम्भव नहीं, लिङ्गभेद इसका नियामक है। इसी आधार पर उसके फल में मी यह विधान नहीं होगा। अत: अग्निषोमीय याग का

 <sup>&#</sup>x27;चित्रादिशब्दानां यागनामताधिकरणम् – २।' इत्येव पाठः । सुबोधिनो वृत्ति, रामेश्वरसूरिकृत । 'मीमांसाशास्त्रसर्वस्व' में उक्त पाठ के साथ इसे तीसरा अधिकरण लिखा है ।

२. द्रष्टव्य—तै० सं० २।४।६॥ अगले तीनों वाक्यों के लिए द्रष्टव्य—ताण्डघ ब्रा० २०।१।१॥

इसे गुणविधि न मानकर कर्मविशेष का नाम मानना ही युक्त होगा।

यदि इसे गुणविधि माना जाता है, तो इसमें वाक्यभेद-दोष का प्राप्त होना अनिवार्य है। गुणविधि मानने की दशा में 'अग्निषोमीय' पशुमालभेत' वाक्य के अनुसार पहले तो नरपशु की प्रिंत में स्त्रीपशु का विधान होगा; उसके अति-रिक्त पशुरूप फल का विधान मानना होगा; फिर चित्रगुण का विधान होगा। एक ही वाक्य से तीनों का विधान सम्भव नहीं। अतः वाक्यभेद की स्थित अनिवार्य होगी, जो शास्त्रीय दृष्टि से दोष है। अतः इसे कर्म का नाम मानना ही निर्दोष तथ्य है।

दूसरा उदाहरण इस विषय में 'तिबृद् बहिष्पवमानम्' दिया गया है। पवमान अर्थवाले मन्त्रों का जिस स्तोत्र में गान किया जाता है, वह पवमान स्तोत्र है। यह गान सदोमण्डण से बाहर किया जाता है, अतः इसका नाम बहिष्पवमान है। ज्योतिष्टोम याग में 'सदस्' एक शालाबिशेष का नाम है, जहाँ बैठकर ऋत्विज् स्तोत्रगान करते हैं। उसके मध्य में औदुम्बरी (गूलर वृक्ष की) शाखा गाड़ी जाती है, जो पूरे एक वस्त्र से लपेट दी जाती है। उसको स्पर्श कर उद्गाता स्तोत्रगान करते हैं; वह 'सदोमण्डण' कहा जाता है। उससे बाहर होकर पवमानस्तोत्र किया जाता है, अतः यह बहिष्पवमान है। जिन ऋचाओं का गान किया जाता है, वे सामवेद उत्तरार्थिक के प्रथम अध्याय के प्रथम खण्ड की नौ ऋचा हैं। उनमें यथाक्रम प्रत्येक तीन ऋचाओं का एक वगं है। स्तोत्रगान करते समय प्रत्येक वगं का तीन बार कमिक उच्चारण किया जाता है। इस स्थिति को 'त्रिवृत्' पद से स्पष्ट किया है। तीन ऋचाओं की तीन वार वर्त्तनी (क्रिमक उच्चारण करना) 'त्रिवृत्' है। इस रूप में 'बहिष्पवमान' एक कर्म-विशेष का नाम है, किसी अन्य कर्म का गुणविधि नहीं।

इस विषय में तीसरा उदाहरण 'पञ्चदशान्याज्यान' दिया है। पन्द्रह आज्य होते हैं। 'आज्य' पद मूल 'आजि' पद से बना है। 'आजि' पद का लोक प्रसिद्ध एक अर्थ 'युद्ध' अथवा 'युद्धभूमि' है। दूसरा अर्थ है—वह सीमा या मर्यादा, जिसको प्रथम निर्धारित कर लोग उस तक—मन्द या तीव्रगति से चलकर—प्राप्त होते हैं। प्रस्तुत प्रसंग में दूसरा अर्थ अभिप्रेत है। उक्त वाक्य आज्यों में पञ्चदश संख्या का विधान करता है—आज्य पन्द्रह होते हैं। 'आज्य' यह एक कर्मविशेष का नाम है, यह—'यदाजिमीयुस्तद् आज्यानाम् आज्यत्वम्' (जिस कारण मर्यादा को प्राप्त हुए, वह आज्यों का आज्यत्व है)—इस अर्थवाद-वाक्य से सिद्ध है। अर्थवाद किसी विहित कर्म-विषयक होता है। अन्य कोई विधायक वाक्य न होने से यह पञ्चदश संख्या विशिष्ट आज्य का विधायक है। वस्तुत: आज्य को उद्देश कर उसमें पञ्चदश संख्या का विधान उक्त वाक्य से किया जाता है। आज्यस्तोत्र कर्म में सामवेद उत्तरार्धिक, प्रथम अध्याय के

द्वितीय खण्ड की तीन-तीन ऋचाओं का एक वर्ग बनाकर गान के लिए उपयोग किया जाता है। यदि इसे गुणविधि माना जाय, तो आज्यों का स्तोत्रों के साथ सम्बन्ध तथा पञ्चदश संख्या का सम्बन्ध, इन दोनों अर्थों का विधान एक वाक्य से किया जाना अशक्य होगा। इससे वाक्यभेद-दोष की आपत्ति स्पष्ट है।

चौथा उदाहरण इस प्रसंग में 'सप्तदश पृष्ठानि' है। पृष्ठ नामक कर्म का संकेत ताण्डच ब्राह्मण [७।६।१] में उपलब्ध होता है। शावर माष्य में 'पृष्ठै: स्तुवते' पृष्ठसंत्रक कर्म से स्तुति करते हैं, वाक्य कहीं का उद्धृत किया है; परन्तु इसके मूल स्थान का पता नहीं। पृष्ठ नामक स्तोत्र-कर्म में रथन्तर, वामदेव्य, नोधस आदि का समावेश है। इस गान में —सामवेद उत्तरार्धिक प्रथम अध्याय के चतुर्थ खण्ड की—ऋचाओं का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार चित्रा, बहिष्पयमान, आज्य, पृष्ठ, ये सब कर्मावेशेष के नाम हैं। इन्हें गुणविधि मानना युक्त नहीं।।३।। (इति चित्रादिशब्दानां यागनामधेयताऽधिकरणम्—२)।

(अग्निहोत्रादिशब्दानां यागनामधेयताऽधिकरणम्, तत्प्रख्याधिकरणं वा—३)

गत अधिकरण में कितपय वाक्यों के कर्मविधि माने जाने का निर्णय किया गया। इस सन्दर्भ में शिष्य जिज्ञासा करता है — अन्य अनेक वाक्य — 'अगिनहोत्र जुहोति स्वर्गकामः' तथा 'आधारमाधारयित' इत्यादि होते हैं, जहाँ सन्देह है — 'अनिहोत्र' शब्द तथा 'आधार' शब्द गुणिविधि हैं ? अथवा कर्म के नामधेय हैं ? इन्हें गुणिविधि मानना उपयुक्त होगा, क्योंकि 'अनिहोत्र' शब्द का अर्थ — 'जिसमें अगिन देवता के लिए होम किया जाय, ऐसा कर्म' प्राप्त होता है। यहाँ देवता-रूप गुण का विधान ज्ञात होता है। इसी प्रकार 'आधार' पद का अर्थ 'क्षरण' अर्थात् 'टपकना' है। इससे टपकनेवाले तरल घृत आदि का विधान प्रतीत होता है। क्योंकि दिवहोम में अग्नदेवतारूप गुण का निर्देश तथा दर्श-पौणैमास के अन्तर्गत उपांश्चयाग में होमद्रव्य का निर्देश नहीं है। अतः इन प्रसंगों में गुण-विधान का प्रयोजन हैं। गुणविधि मानने की दशा में 'उिद्भुदा यजेत' इत्यादि के समान यहाँ लक्षणा-दोष भी प्राप्त नहीं है, क्योंकि 'अग्निहोत्र' शब्द में अग्नि-

१. मीमांसाकोष (पृ० २६०२) में इस कर्म का अनुष्ठान—वाजपेय याग के अन्तर्गत—प्राजापत्य पशुयाग से सम्बद्ध बताया है। यद्यपि वहाँ 'पृष्ठ' पद का उल्लेख नहीं है। 'सप्तदश प्राजापत्यान् पशुनालभते, सप्तदशो बै प्रजापतिः' इत्यादि सन्दर्म दिया है। इसका सन्तुलन ताण्डच ब्राह्मण [७।८।१] में दिये गए उपाख्यान के साथ करना चाहिए। यह पशुयाग, वस्तुतः 'अन्तयाग' है। इसमें यजुर्वेद (१८।१२) भी विचारणीय है।

देवतारूप गुण का विधान 'अम्नये होत्रं होमो यस्मिन्' इस समास द्वारा जान लिया जाता है। आधार शब्द में भी 'आधारमाधारयति' == 'आधार को निष्पन्न करता है' इस श्रुति से गुण का विधान प्राप्त हो जाता है। अतः इन वाक्यों को गुणविधि क्यों न माना जाय? आचार्य सूत्रकार ने सिद्धान्त-पक्ष प्रस्तुत कर जिज्ञासा का समाधान किया —

#### तत्प्रख्यञ्चान्यशास्त्रम् ॥४॥

[तत्प्रस्यम्] उस अग्निहोत्र में अग्निदेवतारूप गुण की, तथा उपांशुयागगत आधार में घृत-द्रव्यरूप गुण की प्रस्यापना—जानकारी देनेवाला [च] निश्चित |अन्यशास्त्रम्| अन्य शास्त्र है। अतः ये गुणविधि न होकर कर्म-नामधेय हैं।

अपूर्व अर्थात् अविदित अर्थ का निर्देश करनेवाला वाक्य विधिवाक्य कहा जाता है। यिवहोग '-प्रसंग में यद्यपि अग्निदेवतारूप गुण का निर्देश नहीं, पर अग्य बाग्य - 'यवग्नमे 'च प्रजापतये च सायं जुहोति' — जो अग्नि के लिए और प्रजापति के लिए सायं होम किया जाता है, इत्यादि वाक्य द्वारा देवता का विधान होने से अग्नि देवता प्राप्त है, विदित है; अतः 'अग्निहोत्रं जुहोति स्वर्गकामः' बाक्य अग्निदेवतारूप गुण का विधायक न होने से 'गुणविधि' नहीं है।

इसी प्रकार 'चलुर्गृहीतं वा एतदसूत् तस्याघारमाधायं'—यह निश्चित चार बार करके ग्रहण किया आज्य था, उससे आघार का आघरण (क्षरण) करके, इत्यादि वाक्य से आघार में द्रव्य का विधान किया जा चुका है; अतः प्रकारान्तर से विदित होने के कारण उक्त वाक्य—'आघारमाघारयित' में आज्य-द्रव्यरूप गुण का विधान मानना अग्रुक्त है। अतः ये कर्म-विशेष के नामधेय हैं, यह निश्चित होता है। जिस कर्म में अग्नि के लिए होत्र —होम हो, वह 'अग्निहोत्र' कर्म कहा जाता है। लम्बी धारवाली क्षरणित्रया ही आघार है; यह क्रिया, कर्म हो तो है! कर्म के रूप में ये प्रसिद्ध हैं, तथा उसमें प्रवृत्ति के प्रेरक हैं, अतः इनकी कर्म-नामधेयता निश्चित है !।४॥ (इति अग्निहोत्रादिशब्दानां यागनाम-धेयताऽधिकरणम्—३)।

(श्येनादिशब्दानां यागनामधेयताऽधिकरणम-४)

गत अधिकरणों में अनेक पदों की याग-नामधेयता का निर्णय किये जाने पर

१. 'दिवहोम' यज्ञविशेष का नाम है, इसका विवेचन स्वयं सूत्रकार ने अष्टम अध्याय के चतुर्थ पाद में 'दिवहोमो यज्ञाभिधानं होमसंयोगात्' इत्यादि सूत्रों द्वारा किया है।

२. द्रष्टव्य-मै० सं०, शप्ताजा

भी अन्य कतिपय शब्द—'अर्थेष रुयेनेन अभिचरन् यजेत, अर्थेष सन्दंशेन' अभिचरन् यजेत, अर्थेष गवाऽभिचरन् यजेत' इत्यादि वाक्यों में—'र्येन, सन्दंश, गो' पित हैं। क्या रुयेन आदि शब्द गुणिविधि हैं? अथवा कर्म के नामधेय हैं? यह सन्देह है। 'उद्भिद आदि पद क्रियानिमित्त वाले हैं, उद्भेदन आदि क्रिया को निमित्त मानकर प्रवृत्त होते हैं, अतः याग कर्मविशेष के नाम हो सकते हैं, परन्तु रुयेन आदि शब्द जातिविशेष को निमित्त मानकर प्रवृत्त हुए हैं, अतः याग को नहीं कह सकते। इन्हें गुणविधि मानना उपयुक्त होगा। इस जिज्ञासा का आचार्य सूत्रकार ने समाधान किया—

### तद्व्यपदेशञ्च ॥५॥

[तद्व्यपदेशम्] उन श्येन आदि का व्यपदेश—कथन उनके नामधेय होने में निमित्त है, [च] तथा।

यह समभाग चाहिए, श्येन आदि प्रसिद्ध शब्द शास्त्र में यागविशेष का कथन करते हैं। यह याग का नाम है, ऐसा मानने पर 'श्येनेन यजेत' इत्यादि श्रुतिबोधित मुख्य अर्थ का ग्रहण होता है—'श्येन नाम्ना यागेन इष्टं भावयेत्।' यह श्येन का याग के साथ सामानाधिकरण्य स्पष्ट है। यदि इन्हें गुणविधि माना जाता है तो मत्वर्थलक्षणा द्वारा ही सामानाधिकरण्य सम्भव होगा—'श्येनवता यागेन इष्टं भावयेत्'। श्रुतिबोधित अर्थ के स्पष्ट रहते हुए, लक्षणा करना अन्याय्य है।

यह कहना भी अयुक्त है कि श्येन आदि शब्द जातिवाचक होने से याग का कथन नहीं करते। श्येन-किया के साथ सादृश्य के आधार पर ये शब्द याग का कथन करते हैं—'यथा वै श्येनो निपत्य आदत्ते, एवमयं द्विषन्तं आतृब्यं निपत्य आदत्ते, यमभिचरन्ति श्येनेन'—जिस प्रकार बाज पक्षी अपने शिकार अन्य पक्षी को भपट्टा मारकर दबोच लेता है, उसी प्रकार यह श्येनयाग विरोधी शत्रु को

१. विरोधी को मारने के लिए जो तथाकथित शास्त्रीय कमं किया जाता है, उसे 'अभिचार' कमं कहते हैं। साक्षात् शस्त्र द्वारा अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा विरोधी को मरवा देने के अतिरिक्त यह 'अभिचार' शास्त्रीय उपाय बताया जाता है। श्येन एक प्रकार के पक्षी का नाम है। 'संदंश' संडासी को कहते हैं। समान अर्थ का प्रतिपादन करनेवाले दो वाक्यों के बीच — तत्सम्बन्धी आकांक्षा आदि की निवृत्ति के लिए — जो कथन किया जाता है, वह 'संदंश' कहाता है। गो पशुविशेष का नाम है। ये जातिवाचक शब्द होने से अभिचार-कर्म में इनका याग-साधनरूप से विधान है; अत: याग-साधन द्वव्यरूप गुण के विधायक होने से इन्हें गुणविधि माना जाना चाहिए।

कपट्टा मारकर प्राणों से विधुक्त कर देता है, जिसके लिए अभिचार-कर्म करते हुए श्येनयाग से यजन किया जाता है। 'कपट्टा मारकर पकड़ने' सादृश्य के आधार पर 'श्येन' शब्द का प्रयोग याग-कर्म में किया जाता है। जैसे देवदत्त में —पराक्रम, कूरता, शूरता आदि सादृश्य के आधार पर —सिंह शब्द का प्रयोग लोक-प्रसिद्ध है। फलतः 'श्येन' कर्म का नाम है, यह निश्चित होता है।

यही आधार सन्दंश में समक्षता चाहिए। 'यथा' सन्दंशेन दुरादानजादत्ते'— कठिनाई से पकड़े जानेवाले पदार्थ को जैसे संडासी से जकड़ लिया जाता है, ऐसे ही दुर्धर्ष शत्रु को सन्दंश-याग से वश में कर नष्ट कर दिया जाता है।

यही भाव 'गो' पद में समभ्रता चाहिए। भाष्यकार ने वाक्य दिया है—
'यथा गावो गोणयन्ति'—जैसे गायें अपने बच्चों की—हिंसक प्राणियों से— रक्षा
करने के लिए बच्चों को बीच में रख, उनके चारों और घिरकर शत्रु का प्रबल
प्रतिरोध करती हैं, वैसे ही गोयाग अपने यजमान को—शत्रु द्वारा प्रयुक्त
अभिचार-कर्म से —सुरक्षित रखता है। पहले दो कर्म शत्रु को मारने के लिए
अनुष्ठित होते हैं। उसके विपरीत यह तीसरा कर्म शत्रु से अपनी रक्षा के लिए
किया जाता है। फलतः श्येन आदि कर्मावशेषों के नाम हैं, गुणविधि नहीं ॥४॥
(इति श्येनादिशब्दानां यागनामधेयताऽधिकरणम्—४)।

(वाजपेयादिशब्दानां यागनामधेयताऽधिकरणम्--५)

शिष्य जिज्ञासा करता है —गत अधिकरणों में अनेक शब्दों की याग-नाम-धेयता का निर्धारण किया गया, पर वाजपेय आदि शब्दों के विषय में सन्देह बना है; क्योंकि यह शब्द स्वयं अपने निर्वचन से याग में अन्नरूप गुण का विधान

रथेन, सन्दंश-सम्बन्धी वाक्य अथवा तदर्थबोधक वाक्य द्रष्टव्य हैं — धड्विंश-ब्राह्मण, ३।८।१॥ तथा ३।१०।१॥

२. शबर स्वामी आदि प्राचीन मीमांसक आचार्यों ने आभिचारिक यागों को विधायक नहीं माना; क्योंकि ये धर्मार्जन के लिए किसी अनुष्ठेय कर्म का विधान नहीं करते। इसके विपरीत हिंसा आदि अनर्थ के उद्भावक हैं। एक अन्य प्राचीन आचार्य भर्तृमित्र ने अपने समय में यित्रय हिंसा आदि का घोर विरोध कर अनामिष यज्ञप्रक्रिया का स्थापन किया था। मीमांसा के व्याख्या-प्रन्थों में इसके प्रमाण उपलब्ध हैं। (इष्टब्य — आचार्य उदयवीर शास्त्रीकृत 'वेदान्त-दर्शन का इतिहास', पृष्ठ २१३ – २२२)। अनन्तर-काल में मट्ट कुमारिल आदि आचार्यों ने यित्रय हिंसा आदि को वैध बताने का पुनः प्रवल प्रचार किया और भर्तृमित्र आदि को लोकायत (चार्वाक) सदृश बताया, जो चिन्त्य है।

करता है। वाज ≔ अन्न —यवागू —का पान जिस याग में होता है, वह वाजपेय है। इसके अनुसार श्रुतिबोधित अन्न-गुण का विधान होने से इसे गुणविधि क्यों न माना जाय ? आचार्य ने जिज्ञासा को स्पष्ट प्रतिपत्ति के लिए स्वयं सूत्रित किया—

## नामधेये गुणश्रुतेः स्याद् विधानमिति चेत् ॥६॥

[नामधेये] आपाततः नामधेयरूप से प्रतीयमान वाजपेय शब्द में [गुणश्रुतेः] अन्नरूप गुण का श्रवण होने से [स्यात्] है यह [विधानम्] गुण-विधि, [इति चेत्] ऐसा कहो, तो—(अगले सूत्र के साथ सम्बन्ध है। 'इति चेत्' पदोंवाले सूत्रों में सर्वत्र यही ब्यवस्था समक्ष्मी चाहिए)।

सूत्र की अवतरिणका में सूत्रार्थ स्पष्ट है। भाष्यकार ने वैदिक वाङ्मय के किसी स्थल का वाक्य दिया है — 'वाजपेयेन स्वाराज्यकामो विजेत' — स्वाराज्य कामनावाला व्यक्ति, अर्थात् स्वयं — स्व-सामर्थ्यं से प्रकाशित होनेवाला व्यक्ति, अथवा स्वर्णं में राज्य की कामनावाला व्यक्ति वाजपेय याग से यजन करे। यहाँ 'वाज' पद-बोध्य अन्न-गुण का विधान होने से इसे गुणविधि मानना उपयुक्त होगा।। ६॥

आचार्य सूत्रकार ने जिज्ञासा का समाधान किया-

### तुल्यत्वात् ऋिययोर्न ॥७॥

[तुल्यत्वात् ]तुल्य होने से [किययो: ]दोनों कियाओं—कर्मों = वाजपेय और एर्क्सपौर्णमास के, [न ] वाजपेय में सप्तदश दीक्षा आदि की उपपत्ति न होगी।

यदि वाजपेय को गुणविधि माना जाता है, और इसके अनुसार उसे अन्त-साधनयाग स्वीकार किया जाता है, तो वाजपेय और दर्शपौर्णमास दोनों याग समानरूप से अन्त-साधनयाग हो जाते हैं। दर्शपौर्णमास का साधनद्रव्य

१. इस आनुपूर्वी का वाक्य वर्त्तमान वैदिक वाङ्मय में न मिलने पर भी सन्तु-लित वाक्य आपस्तम्ब श्रौतसूत्र [१८।१।१] में हैं — शरिद वाजपेयेन यजेत ब्राह्मणो राजन्यो वा ऋद्धिकामः' — समृद्धि की कामनावाला ब्राह्मण अथवा क्षत्रिय शरद् ऋतु में वाजपेय से यजन करे। समृद्धि या ऐश्वर्य स्वयं प्रका-शित होने का साधन है। इस प्रकार 'ऋद्धिकामः' तथा 'स्वाराज्यकामः' पदों के ताल्पर्य में कोई भेद नहीं है। ब्राह्मण के लिए स्वयं प्रकाशित होना, तथा क्षत्रिय के लिए वहाँ भी राज्य-प्रकासन की कामना नैसर्गिक है। सीमयाग से केवल स्वर्गप्राप्ति, तथा वाजपेय से वहां भी राज्य की प्राप्ति का निर्वेश इनके फल में न्यूनातिश्रयता का संकेत करता है।

पुरोडाश है, जो अन्नमय होता है। ऐसी स्थिति में वाजपेय, दर्शपौर्णमास का विकृतियाग होगा। 'प्रकृतिवद् विकृतिः कर्त्तंच्या' -- प्रकृति के समान विकृतियाग किया जाना चाहिए, इस णास्त्रीय व्यवस्था के अधीन वाजपेय में वहीं कियाकलाप प्राप्त होंगे, जो दर्शपौर्णमास प्रकृतियाग में हैं। इसका परिणाम यह होगा कि 'सप्तदशदीक्षो वाजपेयः' तथा 'सप्तदणोपसत्को वाजपेयः' इन वाक्यों के अनुसार वाजपेय में विहित दीक्षा व उपसत् की उपपत्ति सम्भव न हो सकेगी। क्यों कि इनका विधान दर्शपौर्णमास में नहीं है, पर गुणविधि मानने पर दर्शपौर्णमास के कियाकलाप ही वाजपेय में प्राप्त होंगे, जो शास्त्रानुसार इष्ट नहीं है। अतः वाजपेय को गुणविधि न मानकर कर्म का नामधेय मानना ही युक्त है।

अथवा--सूत्रार्थ की अन्य प्रकार योजना--

[तुल्यत्वात् ] तुल्य होने से [किययोः] दोनों कियाओं—कर्मौ=वाजपेय और ज्योतिष्टोम के, [न] वाजपेय में गुणविधि नहीं है ।

वाजपेय को गुणविधि न माने जाने की स्थिति में ही वाजपेयिकिया और ज्योतिष्टोमिकिया का तुल्य होना सम्पन्न होता है। ज्योतिष्टोम सोमयाग में यजमान-दम्पती को दीक्षा देने तथा उपसत् नामक इष्टि का अनुष्ठान किए जाने का विधान है। वाजपेय में भी 'सप्तदशदीक्षी वाजपेय!' तथा 'सप्तदशोपसत्को वाजपेय!' इन शास्त्रीय वचनों के अनुसार वाजपेयमें—ज्योतिष्टोमगत दीक्षा आदि के अनुष्टप— सन्नह दीक्षा और सन्नह उपसत् संज्ञक इिट का विधान उपपन्न होकर इन दोनों (वाजपेय-ज्योतिष्टोम) के समान होने का प्रयोजक है। फलतः वाजपेय को गुणविधि मानना युक्त नहीं है। सोमयागों के अन्तर्गत वाजपेय याग-विशेष का नाम है, यह निश्चित होता है।।।।।

इसी मान्यता की पुष्टि के लिए सूत्रकार ने बताया---

#### ऐकशब्द्ये परार्थवत् ॥५॥

'वाजपेयेन स्वाराज्यकामो यजेत' को गुणविधि माने जाने की स्थिति में गुण-विधान के लिए [एकशब्दों] एक शब्द 'यजेत' किया के उच्चारण होने पर उसे गुणविधान के लिए [परार्थवत्] पर अर्थ = विधि से भिन्न अनुवादरूप अर्थ-वाला मानना पड़ता है, जो शास्त्रीय व्यवस्था के अनुरूप नहीं है।

१. सोमयाग के अन्तर्गत ज्योतिष्टोम याग के दीक्षादिवस और सोमाभिषव-दिवस के अन्तराल में जिन इष्टियों का अनुष्ठान विहित है, उनका नाम 'उपसत्' है। ये इष्टियाँ यागों में विभिन्न अवसरों पर विभिन्न संख्याओं (दो, तीन, छह, बारह, आदि) में अनुष्ठित होती हैं।

२. 'एकशब्दे' पाठ है। रामेश्वर सूरि विरचित सुबोधिनी वृत्ति।

मुख्य रूप से 'वाजपेयेन स्वाराज्यकामो यजेत' वाक्य स्वाराज्य की कामनावाले के लिए वाजपेय नामक याग का विधान करता है। 'यजेत' किया में 'यज्' धातु याग, और प्रत्ययिविधि का द्योतक है। अर्थ होगा— 'यागेन इस्टं भावयेत्' — याग से इष्ट की भावना करे। 'केन' यागेन' ? किस याग से ? अर्थात् उस याग का नाम क्या है ? 'वाजपेयेन' वाजपेय नामक याग से। यह भावना कौन करे ? उत्तर वाक्य में सन्तिहित है — 'स्वाराज्यकामः' स्वाराज्य की कामना करनेवाला व्यक्ति वाजपेय नामक याग से इष्ट की भावना करे; यह वाक्य निर्वाध समन्वित हो जाता है।

इसके विपरीत यदि वाजपेय को गुणिविधि माना जाता है, तो 'वाजपेय' पद का अर्थ होगा — अन्न, जो किसी यागरूप कर्म का साधन है। तब अन्न-रूप गुण का याग के साथ अन्वर्य मत्वर्थलक्षणा के विना सम्भव न होगा। उसका अन्वय— 'वाजवता यागेन इष्टं भावयेत्' इस प्रकार करना होगा । ऐसी दशा में यह गुण-विधान किस याग में होगा ? इसका विधायक कोई पद यहाँ नहीं है। 'यजेत' क्रियापद मत्वर्थलक्षणा से गुणविधान के साथ अन्वित है; वह किसी मुख्य याग का विधायक नहीं हो सकता। यदि 'वाजपेय' पद के एक अवयव 'वाज' को अन्त-गुण का, और 'वाजपेय' शब्द को कर्म का द्योतक मानकर एक ही शब्द में कर्म-ु नाम और गुणविधि दोनों का विधान स्वीकार किया जाय, तो यह संभव न होगा ; क्योंकि एक ही किया 'यजेत' के साथ एक समय में — कर्मनाम मानने पर कर्म-रूप से तथा गुण-विधि मानने पर से 'वाजपेय' का अन्वय सर्वथा अशास्त्रीय है। इसमें वाक्यभेद स्पष्ट है । तब 'स्वाराज्यकामो वाजपेयेन यजेत' वाक्य को इस प्रकार दो वाक्यों के रूप में समक्षा जायगा—(१) 'स्वाराज्यकामो वाजपेयेन यागेन इष्टं भावयेत्'; (२) 'स्वाराज्यकामो वाजवता यागेन इष्टं भावयेत्'। एक जगह कर्मनाम मानकर— वाजपेय नामक याग से इष्ट की भावना करे; दूसरी जगह गुणविधि मानने पर—वाज=अन्न-साधनवाले याग से इष्ट की भावना करे; ये दो वाक्य बनाने पड़ेंगे। वाक्यार्थ, योजना में वाक्यभेद-दोष माना जाता है । ये सब दोष कर्मनाम मानने पर प्राप्त नहीं होते; अत: 'वाजपेय' कर्मनाम सिद्ध होता है ॥५॥ (इति वाजपेयादिशब्दानां नामधेयताऽधिकरणम्, वाजपेयाधिकरणं वा--- प्र)।

# (आग्नेयादीनामनामताधिकरणम्, आग्नेयाधिकरणं वा— ६)

तैत्तिरीय संहिता [२।६।३] में पढ़ा है—'यदाग्नेयोऽष्टाकपालोऽमावास्यायां च पौर्णमास्यां च अच्युतो भवित सुवर्गस्य लोकस्याभिजित्यै'—आठ कपालों में संस्कृत जो आग्नेय पुरोडाझ अमावास्या में और पौर्णमासी में च्युत नहीं होता, अर्थात् निरन्तर बना रहता है, स्वर्गलोक की जीत के लिए, इत्यादि वाक्यों में सन्देह हैं—क्या आग्नेय और अग्निषोमीय' गुणविधियाँ हैं ? अथवा कर्मनामधेय हैं ? गुणविधि होने पर अनेक गुणों—अग्नि, पुरोडाश और कपाल —का विधान मानना पड़ता हैं; अत: इन्हें गुणविधि न मानकर कर्म-नामधेय मानना युक्त होगा। सन्देह का समाधान करते हुए सूत्रकार ने सिद्धान्त बताया—

#### तद्गुणास्तु विधीयेरन् अविभागाद् विधानार्थे, न चेदन्येन शिष्टाः ॥६॥

[तद्गुणाः] वे कर्म और कर्म के गुण, [तु] पद संशय की व्यावृत्ति के लिए है, अर्थात् कर्मनाम-विषयक सन्देह ठीक नहीं; क्योंकि [विधीयेरन्] वे (कर्म-गुण) विधान किए गए हैं [अविभागात्] विभागरहित होने से, अर्थात् साथ-साथ उच्चरित होने से [विधानार्थे] विधान के लिए प्रयुक्त तद्धितप्रत्ययान्त शब्दों में। [न चेद् अन्येन शिष्टाः] यदि अन्य किसी वचन से न कहे गये हों।

यदि वे कर्म-गुण अन्य किसी वचन से विहित नहीं हैं, तो विधान के लिए प्रयुक्त तिद्धत-प्रत्ययान्त (आग्नेय, अष्टाकपाल) प्रब्दों में, साथ-साथ उच्चरित होने के कारण यहाँ उनका विधान किया गया है।

कोई शब्द, कर्म का नामधेय उस अवस्था में माना जाता है, जब गुण का विधान किसी अन्य वाक्य से कर दिया गया हो। प्रस्तुत प्रसंग में ऐसा नहीं है। यहाँ 'आग्नेय' पद अग्न देवता का विधान करता है—'अग्निवेंबताऽस्य इति आग्नेयः'—अग्नि इसका देवता है, इसलिए यह 'आग्नेय' है। 'अष्टाकपालः' पद से—'अष्टमु कपालेषु संस्कृतः इति अष्टाकपालः' कपाल का विधान प्राप्त होता है। आठ कपालों—विशेष मृत्पात्रों—में ही पकाया गया हव्य-द्रव्य अग्नि देवता के लिए विहित है, अन्य प्रकार से पकाया गया द्रव्य-द्रव्य अग्नि देवता के लिए विहित है, अन्य प्रकार से पकाया गया द्रव्य किहत नहीं। अतः कपाल का विधान भी इस पद से प्राप्त है। अग्नि देवता के उद्देश्य से कपालों में जो द्रव्य पकाया जाता है, वह पुरोडाश द्रव्य—'आग्नेय, अष्टाकपाल' पदों में प्रयुक्त—तिद्धत प्रत्यों के सामर्थ्य से प्राप्त है। इस प्रकार प्रस्तुत वाक्यद्वारा अग्नि, कपाल, पुरोडाश तीनों का समन्वित विधान प्राप्त होता है, इनका अन्य किसी वचन से

प्रस्तुत अधिकरण के नाम में तथा भाष्यकार द्वारा प्रयुक्त 'आदि' पद से—
तैत्तिरीय संहिता (२।४।२) गत 'अग्निषोमीय' प्रसंग का यहाँ संग्रह कर
लिया है। इसका विवेचन आगे सुत्र [२।२।३] में किया गया है।

२. सूत्र में 'तत्' पद 'कर्म' अथवा 'याग' का अतिदेश करता है। कर्म की दृष्टि से 'तच्च गुणाश्च इति तद्गुणाः' यह द्वन्द्व समास है। याग की दृष्टि से 'स च गुणाश्च तद्गुणाः' होगा। प्रस्तुत प्रसंग में कर्म = याग तथा गुण दोनों का विधान स्वीकार्य है।

कथन या विधान नहीं किया गया, अतः अपूर्व कथन है, अन्य से अविदित है । 'आग्नेय' और 'अष्टाकपाल' पदों का परस्पर विशेष्य-विशेषणभाव सम्बन्ध है। अग्निदेवता के उद्देश्य से आठ कपालों में सिद्ध किया गया पुरोडाश, याग के बिना निरर्थंक है। देवता के उद्देश्य से द्रव्य का त्याग ही 'याग' कहा जाता है। इस प्रकार देवता, द्रव्य और याग सबका समन्वितरूप में यहाँ विधान है। याग-कर्म का विधान, देवता व द्रव्य के विधान के बिना समर्थ नहीं होता। देवता व द्रव्यगुण अन्य वचन से प्राप्त नहीं। अतः प्रस्तुत प्रसंग में उक्त वाक्य से कर्म-विधान के साथ देवता व द्रव्यगुण का विधान मानने में कोई असांगत्य नहीं है।।।। (इति आग्नेयादीनामनामताधिकरणम्—६)।

(बर्हिराज्यादिशब्दानां जातिवाचित्वाधिकरणम्, बर्हिराज्या-धिकरणं वा—७)

शिष्य जिज्ञासा करता है—गत अधिकरणों में अनेक सन्दिग्ध शब्दों के विषय में सिद्धान्त का निर्धारण करने पर भी 'बिहिं:, आज्य, पुरोडाश' आदि ऐसे शब्द हैं, जिनमें यह सन्देह है कि क्या ये यज्ञिय कार्यों में प्रयुक्त 'बिहिं:' आदि शब्द, संस्कारिवशेष से संस्कृत द्रव्यों के नाम हैं? अथवा सामान्य रूप से संस्कृत-असंस्कृत सबके लिए प्रयुक्त होनेवाले जातिवाचक शब्द हैं ?क्योंकि यज्ञिय कार्मों में संस्कृत बिह आदि का प्रयोग मान्य है। जहाँ असंस्कृत में भी 'बिहिं' आदि का प्रयोग देखा जाता है, वह संस्कृत बिह के सादृश्य के आधार पर ही समफना चाहिए। वे केवल एकदेशीय प्रयोग हैं। तब 'बिहः' आदि नाम संस्कार-निमित्तक क्यों न माने जायें ? आचार्य सूत्रकार ने जिज्ञासा का समाधान किया—

## र्बोहराज्ययोरसंस्कारे शब्दलाभादतच्छब्दः ।।१०॥

[बिहः-आज्ययोः] बिह् और आज्य में [असंस्कारे] संस्कार न होने पर भी [शब्दलाभात्] बिह् और आज्य शब्द का व्यवहार होने से[अ-तच्छब्दः]संस्कार-निमित्तक शब्द ये नहीं हैं।

यज्ञिय कर्म में उपयोग के लिए जब बहि — कुका को काटा जाता तथा मन्त्रोच्चारणपूर्वक संस्कृत किया जाता है, उसके पहले असंस्कृत दशा में भी उसके लिए 'बहि:' पद का ही प्रयोग लोक में देखा जाता है। संस्कृत पद के साद्द्य से लोक में ऐसा प्रयोग होता हो, यह सम्भव नहीं है। लोक में उक्त पद का प्रयोक्ता व्यक्ति उसके संस्कार तथा संस्कार की पद्धति नितान्त भी न जानता हुआ

रामेश्वर सूरि विरिचत सुबोधिनी वृत्ति में '०च्छब्दः' के आगे 'स्यात्' पद अधिक पठित है।

उसका प्रयोग करता है। संस्कार के अनन्तर 'कुशा' का नाम 'बिहः' होता हो, ऐसा नहीं है। संस्कार से पहले बिहः पद-प्रयोगपूर्वक व्यवहार रहते, अनन्तर संस्कार का अवसर आता है। अतः बिहः पद सामान्य जातिवाचक है, संस्कार-निमित्तक नहीं।

यद्यपि घृत और आज्य पदों का समानार्थंक प्रयोग देखा जाता है। नवनीत (ताजा मक्खन) तथा थोड़ा पिघला हुआ — जिसमें साधारण छाछ के भ्राग-से मर गये हों, 'घृत' कहा जाता है। यह जमने पर थोड़ा किंठन हो जाता है। नवनीत को अच्छी तरह पकाने पर, जब छाछ का नितान्त अंश उसमें नहीं रहता, तब वह 'आज्य' है। यह शीत ऋतु में भी किंठन नहीं जमता, कुछ ढीला-सा रहता है; अंगुली से छूने पर उतनी ही ऊष्मा पाकर पिघल जाता है। इतना साधारण अन्तर होने पर भी दोनों 'घृत-आज्य' पदों का प्रयोग समान अयं में किया जाना मान्य है। 'बिहः' पद के समान घृत एवं आज्य पद भी संस्कृत-असंस्कृत दोनों अवस्थाओं में उसी एक द्रव्य के लिए प्रयुक्त होते हैं; अतः ये संस्कारिनिमत्तक नाम नहीं हैं; इन्हें जातिवाचिक शब्द मानना उपयुक्त है। १०।। (इति बहि-राज्यादिशब्दानां जातिवाचित्वाधिकरम्—७)।

(प्रोक्षणीशब्दस्य यौगिकत्वाधिकरणम्, प्रोक्षण्यधिकरणं वा—८)

शिष्य जिज्ञासा करता है—'प्रोणक्षीरासादय'—'प्रोक्षणी को यथास्थान रक्खों' वाक्य वैदिक वाङ्मय [तै॰ ब्रा॰ ३।२।६।। आप॰ श्रौ॰ २।३।१०] में पठित है। क्या यहाँ 'प्रोक्षणी' पद 'व्हिंः' आदि के समान जातिवाचक माना जाय ? अथवा संस्कार-निमित्तक ? या यह शब्द यौगिक है ? प्रोक्षणी पद का प्रयोग संस्कारों के होने पर देखा जाता है; अतः संस्कारनिमित्तक प्रतीत होता है। असंस्कृत जलों में भी 'प्रोक्षणीभिष्ट्रोजिताः स्मः' (जलों से हम भयभीत या वेचैन हो गये हैं) इत्यादि प्रावेशिक प्रयोगों से साधारण जलों के अर्थ में प्रयुक्त 'प्रोक्षणी' शब्द जातिवाचक प्रतीत होता है। इस विषय में सिद्धान्त-पक्ष क्या होना चाहिए ? आचार्यं सुत्रकार ने समाधान किया—

# प्रोक्षणीष्वर्थसंयोगात् ॥११॥

[प्रोक्षणीषु] प्रोक्षणी शब्द में [अर्थ-संयोगात्] उपसर्ग-धातु-प्रत्यय-समुदाय के अर्थ का सम्बन्ध होने से यह शब्द यौगिक है।

'प्रोक्षणी:' स्त्रीलिंग द्वितीया बहुवचनान्त पद है। संस्कृत में जल-पर्याय 'आपस्' पद स्त्रीलिंग बहुवचन में प्रयुक्त होता है। 'प्रोक्षणीः' पद से जल बोधित होते हैं। इस पद में स्त्रीलिंग प्रत्यय (डीप्), केवल विशेष्य पद 'आपस्' की सन्तुलना के विचार से प्रयुक्त हुआ है, मुख्य रूप से परीक्षा (विवेचना) का विचय 'प्रोक्षण' प्रातिपदिक है। व्याकरणानुसार 'प्र + उक्ष् + स्युट्-अन' समुदाय से 'प्रोक्षण' पद बनता है। यहाँ 'प्र' उपसर्ग, 'उक्ष्' वातु (प्रकृति), 'ल्युट्' प्रत्यय है, करण अर्थ में 'ल्युट्' को 'अन' आदेश होकर 'प्रोक्षण' पद का अर्थ होता है— प्रकृष्ट रूप से सेचन—आपेक्षिक आर्द्रीकरण का साधन। जैसे यिज्ञय हिव आदि का सेचन जलों से होता है, ऐसे ही अनेकत्र घृत, दिघ आदि से 'हिव' के सेचन का विधान है। यदि 'प्रोक्षणी' पद जातिवाचक माना जाता है, तो सर्वत्र जल का ग्रहण होगा, दिघ आदि का नहीं। परन्तु जब घात्वर्थ के आधार पर 'प्रोक्षण' का यौगिक अर्थ—हिव के सेचन का साधन द्रव्य—किया जाता है, तो इससे साधन-रूप में जहां जो द्रव्य—'जल-यृत-दिघ' आदि अपेक्षित है, उसका ग्रहण हो जाता है। इसमें किसी तरह का असामञ्जस्य नहीं रहता। लोक में जल के लिए 'प्रोक्षण' या 'प्रोक्षण' पद की प्रवृत्ति का भी निर्वाह हो जाता है।

'प्रोक्षणीः' पद जैसे 'आपः' पद के सन्तुलन के लिए स्त्रीलिंग में प्रयुक्त है, ऐसे ही जहाँ प्रोक्षण-कार्य के लिए साघनद्रव्य घृत होता है, वहाँ अग्नीत नामक ऋत्विक् के प्रति अघ्वर्यु का प्रैष (आदेश) द्रव्य-लिङ्ग के अनुसार 'प्रोक्षणम् आसादय' दिया जायगा। ब्रह्मवर्चस की कामनावाले के लिए काम्येष्टि प्रकरण में 'घृतं प्रोक्षणं मवित' [मैत्रा० सं० २।१।५] वचन पढ़ा है। इस इष्टि में सोम और रुद्र देवता के लिए सफेद धान के चावल का चरु घृत में मिलाकर बनाया जाता है। दशंपौणंमास आदि इष्टियों में वेदि पर पात्रस्थापन के प्रसंग से 'प्रोक्षणीः आसादय' ऐसा आदेश-वचन है। वहां जल के सम्बन्ध से जो कार्य किये जाते हैं, वे सब कार्य ब्रह्मवर्चस काम्येष्टि में घृत से किये जाते हैं। इस विवेचन के अनुसार 'प्रोक्षणी' आदि पदों में—'उपसर्ग-प्रकृति—'प्रत्यय'-समुदाय के आधार पर अर्थाभिव्यक्ति स्वीकार करने पर कोई असामञ्जस्य सन्मुख नहीं आता; अतः इन पदों को यौगिक मानना न्याय्य है ॥११॥ (इति प्रोक्षणीशब्दस्य यौगिकस्वाधिकरणम्— ५)।

(निर्मन्थ्यशब्दस्य यौगिकत्वाधिकरणम्; निर्मन्थ्याधिकरणं वा—६)

शिष्य जिज्ञासा करता है—'प्रोक्षणी' शब्द के समान एक अन्य शब्द 'निर्मन्थ्य' है। यह शब्द अग्नि के लिए प्रयुक्त देखा जाता है—'निर्मन्थ्यनेष्टकाः पचन्ति'—निर्मन्थ्य-अग्नि से ईटें पकाते हैं। सन्देह है—क्या यह संस्कारिनिमत्तक शब्द है? या जातिनिमित्तक ? मन्थन द्वारा संस्कार किये अग्नि से ईट पकाये जाने का कथन इसे संस्कारिनिमत्तक शब्द प्रकट करता है। असंस्कृत अग्नि के लिए भी प्रयोग देखा जाता है—"निर्मन्थ्यमानय ओवनं पथ्यामः' आग ले आओ, मात पकार्येगे। इससे 'निर्मन्थ्य' पद—संस्कृत-असंस्कृत सब प्रकार की आग के लिए प्रयोग के कारण—जातिनिमित्तक प्रतीत होता है। इस विषय में सिद्धान्त

क्या है ? आचार्य सूत्रकार ने समाधान किया—

#### तथा निर्मन्थ्ये ॥१२॥

[तथा] उसी प्रकार—जिस प्रकार प्रोक्षणी शब्द के सम्बन्ध में कहा है— [निर्मन्थ्ये] निर्मन्थ्य—अग्नि के सम्बन्ध में समक्षना चाहिए।

यह प्रसंग अग्निचयन-यागिवषयक है। आपस्तम्ब श्रौतसूत्र [१६।१३।७]
में पाठ है—'निर्मन्थ्येन लोहिनी: पचन्ति'—िनर्मन्थ्य-अग्नि से लाल-रंगी ईंटें
पकाते हैं। तात्पर्य है—पककर ईंट लाल हो जानी चाहिए। यही माव 'निर्मन्थ्येनेष्टका: पचन्ति' बान्य का है। यदि यह पद संस्कारनिमित्तक माना जाता है,
तो केवल संस्कारिविशेष से उत्पन्न अग्नि में ईंट पकाना प्राप्त होगा। यदि इसे
जातिवाचक माना जाता है, तो जैसे-तैसे किसी भी प्रकार से प्राप्त अग्नि में ईंटें
पकाना स्वीकार्य होगा। परन्तु इस पद का यह तात्पर्य नहीं है। इसका तात्पर्य
है—मन्थन करके सद्यः—तत्काल प्रादुर्भृत अग्नि में ईंटें पकाना। यह अर्थ 'मन्थ'
धातु के मन्थनरूप धात्वर्ष पर आधारित है। अतः इसे प्रोक्षणी पद के समान
यौगिक शब्द मानना न्याय्य है। यद्यपि अग्नि सदा ही मन्थन द्वारा प्राप्त होता
है, परन्तु अन्य दाह्य द्वव्य में पहले से सुरक्षित अग्नि में ईंटें पकाना अभीष्ट
नहीं माना गया। यदि ऐसा होता, तो 'निर्मन्थ्येनेष्टकाः पचन्ति' के स्थान पर, 'अग्निनेष्टकाः पचन्ति' अधिक स्पष्ट होता। साक्षात् 'निर्मन्थ्य' पद का प्रयोग
मन्यन से सद्यः प्रादुर्भूत अग्नि का बोषक है, जो इसके यौगिक सब्द होने का
आधार है।।१२॥ (इति निर्मन्थ्यशब्दस्य यौगिकत्वाधिकरणम्—६)।

(वैश्वदेवशब्द'स्य नामधेयताधिकरणम्, वैश्वदेवाधिकरणं वा—१०)

शिष्य जिज्ञासा करता है—गत अधिकरणों द्वारा अनेक सन्देहों का निवारण होने पर 'वैश्वदेवेन यजेत' वाक्य में वैश्वदेव-विषयक सन्देह बना है—क्या 'वैश्वदेव' याग का नामधेय है ? अथवा गुणविधि है ? चातुर्मास्य यागों के वैश्वदेव नामक प्रथम पर्व में आग्नेय आदि यागों के अनन्तर साथ ही 'वैश्वदेवेन यजेत' वाक्य है। इससे प्रतीत होता है, 'अग्निन' आदि देवों का विश्वदेवों के साथ विकल्प है। इस प्रकार देवतारूप गुण का विधान होने से इसे गुणविधि मानना उचित होगा। स्पष्ट प्रतिपादन की मावना से आचार्य ने शिष्य-जिज्ञासा को सूत्रित किया—

# वैश्वदेवे विकल्प इति चेत् ॥१३॥

[वैश्वदेवे] वैश्वदेव में [विकल्पः] विकल्प है, देवता का, [इति चेत्]

१. 'वैश्ववेवाविश्वव्यानां' इति रामेश्वरसूरिविरचित-सुबोधिनीवृत्ति पाठ:।

ऐसा यदि कहो (तो यह ठीक नहीं; इसका अगले सूत्र के साथ सम्बन्ध है)।

मैत्रायणी संहिता [१।१०।१] में चातुर्मास्य यागों का वर्णन है। यह चातु-र्मास्य याग चार पर्वो (भागों) का माना गया है। ये चार-चार महीने के अन्तर से किए जाते हैं। इनके नाम निम्न प्रकार हैं—

- वैश्वदेव—चातुर्मास्य याग का यह प्रथम पर्व फाल्गुन मास की पूर्णिमा को किया जाता है।
- वरण प्रधास—यह दूसरा पर्वे आषाढ़ की पूर्णिमा को सम्पन्न किया जाता है।
- ३. साकमेध यह चातुर्मास्य याग का तीसरा पर्व कात्तिक की पूर्णिमा को अनुष्ठित होता है।

ध्यान देने पर ज्ञात होता है, ये याग ऋतुओं की सन्धियों में किए जाते हैं। वर्ष में साधारणरूप से तीन मुख्य ऋतु देश में प्रसिद्ध हैं -- ग्रीष्म, वर्षा, शीत। ग्रीघ्म ऋतु का प्रारम्भ शीत के अनन्तर आता है। चातुर्मास्य याग के 'वैश्वदेव' नामक पहले पर्व का समय फाल्गुन पौर्णमासी शीत और ग्रीष्म का सन्धिकाल है। दूसरे पर्व 'वरुण प्रघास' का काल आषाढ़ की पूर्णिमा ग्रीष्म और वर्षा की सन्धि का काल है। तीसरे पर्व 'साकमेध' के अनुष्ठान का काल कार्त्तिक मास की पूर्णिमा है, जो वर्षा और शीत ऋतु की सन्धि में है, जब वर्षा समाप्त हो जाती है। ऋतुओं का यह सन्धिकाल प्रायः रोगोत्पादक होता है। ऐसे समय में ऋत-अनुसारी हिव-द्रव्यों से यागों का अनुष्ठान जल-वायु आदि की शुद्धि द्वारा रोग-निवारण में अत्युपयोगी होता है; इसी आधार पर चातुर्मास्य यागों को 'मैंषज्य यज्ञ' नाम भी दिया गया है। यागों की यह परम्परा तो न जाने कब से नष्ट हो चुकी है, पर तीन यागों के अनुष्ठान के अनन्तर अपनी आरोग्य-स्थिति से हर्षोत्फुल्ल अवस्था में बड़े उल्लास के साथ पवित्र नदियों व सरोवरों में स्नान आदि का जो कार्यक्रम रहता है, सम्भवतः उसी परम्परा को निभाने के रूप में आज भी कार्त्तिकी पूर्णिमा का स्नान अपने ऐतिहासिक महत्त्व की याद दिलाता है।

४. शुनासीरीय नामक चालुर्मास्य याग का चौथा पर्व कान्तिक पूर्णिमा के अनन्तर इच्छानुसार फाल्गुन पूर्णिमा से पहले की चाहे जिस पूर्णिमा में कर लिया जाता है।

मैत्रायणी संहिता[१।१०।१] के 'चातुर्गास्य याग' प्रकरण के प्रारम्भ में पाठ

१. 'भैषज्ययज्ञा वा एते यज्जातुर्मास्यानि । तस्माद् ऋतुसन्धिषु प्रयुज्यन्ते । ऋतुसन्धिषु हि व्याधिर्जायते ।' कौषी० ब्रा० ५।१॥ इस विषय में गोपथ ब्राह्मण [२।१।१६] मी द्रष्टव्य है ।

है—"आग्नेयोऽष्टाकपालः, सौम्यदचरः, सावित्रो हावशकपालः, सारस्वतश्चरः, पौष्णश्चरः, मारुतः सप्तकपालः, बैश्ववेव्यामिक्षा, द्यावापृथिवीया एककपालः।" यह वचन वैश्वदेव पर्व में—अग्नि, सोम, सिवता, सरस्वती, पूषा, मरुत्, वैश्वदेव, वावापृथिवी—इन आठ देवताओं के उद्देय से आठ यागों का विधान करता हूं। इन यागों में अग्नि, सोम, सिवता आदि जो देवता कहे हैं, उनके स्थान पर 'वैश्वदेव यजेत' वाक्य विश्वदेव देवता का विधान करता है। इस प्रकार 'आग्नेयोऽष्टाकपालः' आदि वाक्य से अग्नि आदि का विधान किया; 'वैश्वदेव यजेत' से विश्वदेव का। दोनों का विधान होने से 'ब्रीहिभियंजेत, यवैयंजेत' के समान यहाँ विकल्प प्राप्त होता है। अग्नि आदि के स्थान पर विश्वदेव के आने से 'यह वैश्वदेव पर्व है' यह प्रसिद्धि भी सार्थक होती है। तात्पर्य है—अग्नि आदि वेवों के स्थान पर 'वैश्वदेवेन यजेत' यह वाक्य 'विश्वदेव'-देवतारूप गुण का विधायक होने से इसे गुणविधि क्यों न माना जाय ? आचार्य सूत्रकार ने बताया—।।१३।।

### न वा प्रकरणात् प्रत्यक्षविधानाच्च न हि प्रकरणं द्रव्यस्य ॥१४॥

[न वा] नहीं है—गुणविधि—वैश्वदेव शब्द, [प्रकरणात्] प्रकरण से [च] और [प्रत्यक्षविधानात्] अग्नि आदि देवों के प्रत्यक्ष विधान से, [न] नहीं है [हि] क्योंकि [प्रकरणम्] साधारण प्रकरण [द्रव्यस्य] हवि आदि द्रव्य का।

वैश्वदेव शब्द गुणविधि नहीं है, यह चातुर्मास्य यागों के इस प्रकरण से ज्ञात होता है; क्योंकि यह प्रकरण द्रव्य या देवतारूप गुण का विधान नहीं करता। 'आग्नेयोऽष्टाकपालः' वाक्य साक्षात् ही अष्टाकपाल पुरोडाश साधनवाले अग्नि-देवताक याग का विधान करता है। इस वाक्य का अर्थ होगा—'अष्टाकपालेल पुरोडाशेन—यागसाधनेन देवसाँन भावयेत्'। इसी प्रकार सोम, सविता आदि प्रत्येक देवता की भावना से यहाँ आठ यागों का कथन है। इन्हीं आठ में विश्वदेव देवता भी हैं—[—वैश्वदेव्यामिक्षा]। ज्योतिष्' शास्त्र में गणना के अवसर पर १३ संख्या के लिए 'विश्वदेव' पद का प्रयोग किया जाता है। इससे ज्ञात होता है, तेरह विश्वदेव हैं। यहाँ पर आठ के उल्लेख से तेरहों का ग्रहण 'छत्र-न्याय' अथवा 'दण्डि-न्याय' से हो जाता है। पाँच-सात व्यक्ति जा रहे हैं; उनमें

१. ज्योतिष्-प्रत्यों में कतिपय विशेष पदों का किसी निर्धारित संख्या के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका आधार उस पद से बोध्य अर्थ की निर्धारित संख्या है। जैसे—'चन्द्र' पद एक संख्या के लिए, 'नेत्र' दो के, 'गुण' तीन के, 'वेद' चार के, 'प्राण' पाँच के, 'ऋतु' छह के, 'ऋषि' सात के, 'वसु' आठ के, 'अर्द्ध्न' नौ के लिए, इत्यादि।

से दो-एक के पास छतरी या लाठी है। उसी के कारण वे सब छतरीवाले या दण्ड (लाठी) वाले कहे जाते हैं। इसी आधार पर यह आठों का समुदाय 'वैश्वदेव' नामक कहा जाता है। इन आठों में 'विश्वदेव' के होने से 'छित्र-न्याय' के अनुसार 'वैश्वदेव' में सबका प्रहण हो जाता है। इस प्रकार चातुर्मास्य यागों का प्रथम पर्व 'वैश्वदेव' संज्ञक निश्चित होता है। इसी कारण 'वसन्ते वैश्वदेवन' अथवा 'वैश्वदेवेन यजेत' इत्यादि वाक्यों का सामञ्जस्य है। अतः ये याग के नामधेय हैं, गुणिविधि नहीं ॥१४॥

'वैश्वदेव' शब्द के गुणविधि न होने में सूत्रकार ने अन्य प्रकार प्रस्तुत किया—

### मिथश्चानर्थसम्बन्धः ॥१४॥

[मिथः] एक-साथ, वैश्वदेव शब्द का [अनर्थसम्बन्धः] दोनों के साथ अर्थ-सम्बन्ध उपपन्न नहीं होता [च] और यह भी वैश्वदेव के गुणविधि मानने में बाधक है।

'वैश्वदेव' अन्द को यदि गुणविधि माना जाता है, तो यह चातुर्मास्य के आग्नेय आदि यागों का वाचक सान्निध्यमुलक लक्षणा वृत्ति के आधार पर ही हो सकता है। जैसे—'गंगायां घोष:' वाक्य में 'गंगा' पद—धारा में घोष की सम्मावना न होने से—गंगातीर का वाचक होता है; उसी काल वह गंगा की जलधारा का वाचक नहीं होता। इसी प्रकार चातुर्मास्य आग्नेय आदि यागों के मध्य पठित 'वैश्वदेवी-आमिक्षा' में 'वैश्वदेव' अन्द सान्निध्यमुलक लक्षणा से आग्नेय आदि वाचक होता है, तो उसी समय वह वैश्वदेव याग का विधायक नहीं हो सकता, क्योंकि चातुर्मास्य के चार पर्वों में प्रथम पर्व वैश्वदेव की सम्भावना केवल 'वैश्वदेवी-आमिक्षा' याग में न होने से— उस शब्द को लक्षणा वृत्ति से आग्नेय आदि यागों का वाचक मानना पड़ता है। तब एक बार पठित वह शब्द एक अर्थ को कहकर चरितार्थ हो जाता है। उसी काल में वह 'वैश्वदेव' याग का विधायक नहीं हो सकता। इसलिए चातुर्मास्य यागों के प्रथम पर्व में आग्नेय आदि जितने याग हैं, उन सबका यह नामधेय है, यही मानना युक्त होगा।

यहाँ यह भी ज्ञातच्य है, चातुर्मास्य यागों में प्रथम पर्व के आग्नेय आदि याग अपने रूप में नितान्त निराकांक्ष हैं। 'आग्नेयोऽष्टाकपालः' प्रथम याग में द्रव्य व देवता दोनों पठित हैं। इसका यही अर्थ है—'अष्टाकपालेन पुरोडाशेन अग्नि देवं भावयेत्'; इसमें अन्य कहीं से द्रव्य-देवता की आकांक्षा नहीं है। ऐसे ही अगले वाक्यों 'सौम्यश्चरः, सावित्रो द्वादशकपालः' आदि में समभना चाहिए। तब यहाँ गुणविधि की कल्पना कर 'वैश्वदेव'-देवतारूप गुण का विधान असंगत है। देवता व द्रव्य के अविहित होने पर उनकी आकांक्षा की पूर्ति के लिए गुणविधि की

कल्पना की जाती है। पर यहाँ चातुर्मास्य यागों के प्रथम पर्व में पठित आग्नेय आदि यागों की ऐसी स्थिति नहीं है, अतः गुणविधि की कल्पना निराबार है। इसके फलस्वरूप यही मानना पड़ता है कि — 'वसन्ते वैश्वदेवेन यजेत' वाक्य में 'वैश्वदेव' शब्द वसन्त में अनुष्ठेय समस्त 'आग्नेय' आदि यागों का नानधेय है। गुणविधि से उनका संग्रह करना अन्याय्य है॥१४॥

'वैश्वदेव' शब्द के गुणविधि न होने में अन्य हेतु सूत्रकार ने प्रस्तुत किया—

# परार्थत्वाद् गुणानाम् ॥१६॥

[परार्थत्वाद्] पर—अन्य-प्रधान याग के लिए होने से [गुणानाम्] गुणों के — गुणविधियों के।

गुणविधि वाक्य, प्रधान यागों में द्रव्य (यागसाधन-सामग्री-द्रव्य), देवता आदि गुण का विधान करने के लिए होते हैं। यदि 'वैश्वदेव' शब्द को गुणविधि माना जाता है, तो वह अन्य आग्नेय आदि प्रधान यागों में 'विश्वदेव'-देवतारूप गुण का विधान करेगा। वहाँ 'अग्नि' आदि अन्य सात देवताओं के स्थान में 'विश्वदेव' एक देवता को लक्ष्य कर हिवद्रव्य की आहुतियाँ दी जायेंगी। वैश्वदेव पर्व के प्रधान आठ यागों के लिए अग्नि-सोम-सिवता आदि देवों के उद्देश्य से अच्छाकपाल आदि हिवद्रव्यों का अलग-अलग विधान होने के कारण उन-उन द्रव्यों की आठ आहुतियाँ दी जाती हैं। पर अब गुणविधि मानने पर एक ही देवता 'विश्वदेव' के उद्देश्य से आहुति दिये जाने की स्थिति में अच्छाकपाल आदि हिवद्रव्य के आधार पर याग का आवर्त्तन नहीं किया जा सकता। तात्पर्य है—देवता एक होने पर यदि आहवनीय हिवद्रव्य अनेक हैं, तो उन सबको मिलाकर एक आहुति दे देने की शास्त्रीय' व्यवस्था है। ऐसी दशा में वैश्वदेव पर्व की आठ आहुति दे देने की शास्त्रीय' व्यवस्था है। ऐसी दशा में वैश्वदेव पर्व की आठ आहुतियों के स्थान में एक आहुति रह जायगी।

'वैश्वदेव' पर्व में कुल तीस आहुतियां होती हैं। तैंत्तिरीय ब्राह्मण [१।६।३] में ये इस प्रकार बताई हैं—६ प्रयाज की, ६ अनुयाज की, द मुख्य याग की, २ आघार और २ आज्यभाग की; इस प्रकार तीस' आहुतियाँ होती हैं। ऐसी दशा में 'वैश्वदेव' को गुणविधि माने जाने पर मुख्य याग की आठ आहुतियाँ के

१. जैसे पौर्णमास में आग्नेय पुरोडाश, उपांशु याग और अग्निषोमीय पुरोडाश का विधान होने से प्रधान याग की तीन आहुतियाँ होती हैं, पर दर्श-इष्टि में ऐन्द्र दिंघ, ऐन्द्र पय: और उपांशु यागरूप में तीन का विधान होने पर भी दिंघ और पय: हविद्रव्यों (दही-दूंघ) का इन्द्र एक देवता होने से दोनों को मिलाकर एक आहुति दे दी जाती है।

२. द्रष्टव्य — तै० बा० १।६।३॥ तथा मैत्रा० सं० १।१०।६॥

स्थान पर एक आहुित रह जाने से तीस की जगह तेईस ही आहुितयाँ रह जायेंगी, जो शास्त्रीय विधान के प्रतिकूल होगा। अतः वैश्वदेव को गुणविधि न मानकर याग का नामधेय मानना संगत होगा। ऐसी स्थित अग्नि आदि आठ देवताओं के उद्देश्य से 'अष्टाकपाल' आदि आठ हिवद्रव्यों की पृथक् एक-एक आहुित दिये जाने से सब प्रकार शास्त्रीय अनुकूलता बनो रहती है ॥१६॥ (इति वैश्वदेवादि-शब्दानां नामधेयताधिकरणम्—१०)।

(वैश्वानरेऽष्टत्वादीनामर्थवादताधिकरणम्, वैश्वानरेष्टचिधकरणं वा—११)

शिष्य जिज्ञासा करता है—तैत्तिरीय संहिता [२।२।४] में पाठ है— 'वैद्यानर द्वादशकपालं निवंपेत् पुत्रे जाते' इत्यादि। यह वैद्यानर इष्टि, काम्येष्टि प्रकरण में पठित है। पुत्र के उत्पन्न होने पर वैद्यानर देवतावाले बारह कपालों में संस्कार किये गये (पकाये गये) पुरोडाश का निर्वाप' करे। उसी प्रसंग में आगे पाठ है— "यद्यद्याला भवित गायित्रयैवेनं ब्रह्मवर्चसेन पुनाति, यन्नवकपाल-स्त्रवृतैवास्मिन् तेजो दधाति, यह्शकपालो विराजवास्मिन्नन्तां दधाति, यवेकावशकपालस्त्रिव्युक्ति प्रतिमिन्निव्ययं दधाति, यव् द्वादशकपालो जगत्यैवास्मिन् पत्र् व्याति, यस्मिन् जात एतामिष्टि निवंपित पूत एव तेजस्वी अन्नाद इन्द्रियावी पश्चान् भवित।"

यहाँ आठ कपाल, नौ कपाल आदि में संस्कृत पुरोडाश का निर्वाप विभिन्न फलों का देनेवाला बताया है। यहाँ अष्टत्व आदि कपालों का विकल्प सन्देह का जनक है। क्या अष्टत्व आदि को गुणविधि माना जाय? अथवा अर्थवाद? विस्तृत विवेचन की भावना से सूत्रकार ने प्रथम पूर्वपक्ष प्रस्तुत किया—इन्हें गुणविधि मानना चाहिए, क्योंकि—

# पूर्वबन्तोऽविधानार्थास्तत्सामर्थ्यं समाम्नाये ॥१७॥

[पूर्ववन्तः] पहले से ज्ञात अर्थ को कहनेवाले वाक्य [अविधानार्थाः]

१. 'निर्वाप' पद मीमांसा में पारिभाषिक जैसा है। गाहंपत्य अग्नि जहाँ स्थापित है, उसके पिच्छम की ओर किसी पात्रविशेष [लकड़ी, चमड़े या मिट्टी आदि के बने] में घान या जौ यिज्ञय उपयोग के लिए लाकर रक्खा जाता है। उस पात्र में से पुरोडाश बनाने योग्य अन्त का मन्त्रोच्चारणपूर्वक एक-एक मुट्टी भरकर चार बार 'अग्निहोत्र हवणी' नामक पात्र में ग्रहण करना, उसका पुरोडाश तैयार कर निर्दिष्ट देवता के उद्देश्य से त्याग करना, अर्थात् अग्नि में आहुति देना,—इस सब प्रक्रिया का नाम 'निर्वाप' है।

विधान के लिए नहीं होते, अर्थात् वे विधायक न होकर अर्थवाद माने जाते हैं। परन्तु [तत्-सामर्थ्यम्] अज्ञात अर्थ के विधान का सामर्थ्य है, [समाम्नाये] अष्टाकपाल, नवकपाल आदि के समाम्नान में।

'वैश्वान रं द्वादशकपालं निवेपेत्' वाक्य—पुत्र उत्पन्न होने पर बारह कपालों में संस्कृत पुरोडाश के निर्वाप का निर्देश करता है। आगे जो 'यदष्टाकपालो भवति' इत्यादि सन्दर्भ से आठ कपाल एवं नौ कपाल आदि में संस्कृत पुरोडाश के निर्वाप का निर्देश अन्य किसी वाक्य से प्रथम जाना हुआ नहीं है, यदि किसी अन्य वाक्य से जाना हुआ होता, तो यह निर्देश उस वाक्य का शेष — अर्थवाद माना जाता। इससे स्पष्ट होता है, यह सन्दर्भ वैश्वान र याग में प्रथम प्राप्त द्वादशकपाल होने के स्थान पर अष्टाकपालतारूप आदि गुण का विधान करता है। इसलिए इन्हें गुणविधि मानना उपयुक्त है।

विभिन्न संख्यावाले कपालों में संस्कृत पुरोडाश के निर्वाप का फल उक्त सन्दर्भ में पृथक्-पृथक् बताया है। उस-उस फल की कामना की इष्टि से आठ, नौ आदि संख्यारूप गुण का विधान यहाँ किया है। इस प्रकार द्वादश संख्या के साथ वैश्वानर याग में अष्ट, नव, दश, एकादश संख्या विकल्प को प्राप्त होती हुईं गुणविधियाँ हैं। इनके फल कमशः पूत (६), तेजस्वी (६), अन्नाद्य (१०), इन्द्रियावी (११), पशुमान् (१२) हैं। वस्तुतः गुणविधियक्ष में प्रत्येक संख्याविधिय वाक्य को गुणविधि मानने पर उत्तरवाक्य उसका अर्थवाद जानना चाहिए। अर्थवादोक्त फल भी फलरूप से मीमांसा में स्वीकृत है। श्वसिलए अर्थवाद से प्राप्त होनेवाले उस-उस फल की कामना की दृष्टि से अष्टत्व आदि संख्या गुण का विधान वैश्वानर याग के अष्टत्व आदि विकल्प में मानना युक्त है।।१७।।

वैश्वानरयागविषयक विकल्प के सम्बन्ध में सूत्रकार ने सिद्धान्तपक्ष बताया—

गुणस्य तु विधानार्थेऽतद्गुणाः प्रयोगे स्युरनर्थका न हि तं प्रत्यथ-वत्ताऽस्ति ॥१६॥

सूत्र में [तु] पद पूर्वपक्ष के निवारण के लिए है। [गुणस्य] अष्टाकपाल आदि वाक्य से, अष्टाकपाल पुरोडाश गुण के [विधानार्थे] विधान के लिए माने जाने पर [अ-तद्गुणाः] ये (अष्टाकपाल आदि) वैश्वानर याग के गुण नहीं होंगे; क्योंकि श्रुति में वैश्वानर याग की द्वादशकपालता प्रत्यक्षनिर्दिष्ट है— (=वैश्वानरं द्वादशकपालं निवंपेत्)। अतः अष्टाकपाल आदि के [प्रयोगे] अन्य

१. द्रष्टव्य--मीमांसा सूत्र, १।२।१६; तथा इसका भाष्य ।

याग का विधान करने में असमर्थ े से [स्युः] हो जायेंगे, ये—अध्टाकपाल आदि [अनर्थकाः] अनर्थकः । िः योकि [तं प्रति] अन्य याग-विधान के प्रति [अर्थवत्ता] प्रयोजनता — फलवत्ता [न-अस्ति] नहीं है, इन अध्टाकपाल आदि की ।

काम्य इष्टियों के प्रकरण [तं० सं० २।२।५] में प्रजाकाम व पशुकाम व्यक्ति के लिए वैद्यानर याग का निर्देश हैं। बारह कपालों में पकाये पुरोडाश हिवद्रव्य से इस याग का अनुष्ठान किया जाता है। पुत्र-फल के उत्पन्न होने पर 'अष्टाकपाल' आदि का उल्लेख हैं। यहाँ केवल कपाल-संख्या का विकल्प है। हिव-द्रव्य वही रहता है, उसमें कोई अन्तर नहीं। केवल कपाल-संख्या-भेद के आधार पर ये वाक्य किसी अन्य याग के विधान का सामर्थ्य नहीं रखते। अष्टत्व आदि संख्यायें द्वादश संख्या में अन्तर्मुक्त हैं। प्रथम पठित श्रुतिवाक्य—'वैद्यानरं द्वादशकपालं निर्वेपेत्' से द्वादशकपाल वैद्यानर प्रधान याग का साक्षात् निर्देश है। अष्टाकपाल आदि वाक्यों से इसमें किसी द्रव्य व देवता आदि गुण की प्राप्ति ही नहीं। ऐसी दशा में यदि इन्हें मुख्य वैद्यानर इष्टि का स्तावक अर्थवाद नहीं माना जाता, तो ये वाक्य अनर्थंक हो जाते हैं।

इनके—पूत, तेजस्वी, अन्नाद्य आदि—फलविशेष-निर्देश के आधार पर भी इनकी अर्थवत्ता —फलवत्ता या प्रयोजनता स्वीकार नहीं की जा सकती; क्योंकि आठ-नौ आदि संस्थाओं के साथ जो यह फल-निर्देश है, वह सब द्वादशकपाल वैश्वानर याग का ही स्तावक है। आठ, नौ, दस, ग्यारह संस्था, वारह संस्था में अन्तर्गिहित हैं, उनसे अतिरिक्त इनका स्वतन्त्र रूप से कोई अस्तित्व नहीं। इसिलए यह फलिर्दिश मुख्य काम्य—पुत्र व पशुरूप फल की स्तुति प्रस्तुत करता है। वे पुत्र-पशुरूप फल इस प्रकार के होते हैं। यह द्वादशकपाल वैश्वानर याग की स्तुति है; अत: ये अष्टाकपाल आदि अर्थवाद हैं, गुणविधि नहीं।

अर्थवाद का स्वार्थ कुछ नहीं होता; वह मुख्य विधि का स्तावक होता है। मीमांसाशास्त्र में अर्थवाद के साथ कथित फल, उसी दशा में फलरूप से स्वीकार किया जाता है, जब मुख्य विधिवाक्य के साथ फल का निर्देश न हुआ हो। उस दशा में तत्सम्बन्धी अर्थवाद के साथ पठित फल को मुख्य विधि का फल मान लिया जाता है।।१८।।

शिष्य यथार्थं को न समभता हुआ पुनः आश्चंका करता है — बारह और आठ आदि संख्यायें परस्पर नितान्त भिन्न हैं, तब अष्टाकपाल आदि को द्वादशकपाल वाक्य का शेष अर्थात् अर्थवाद कहना युक्त प्रतीत नहीं होता। सूत्रकार ने आशंका को सूत्रित किया—

#### तच्छेषो नोपपद्यते ॥१६॥

[तत्-रोषः]द्वादशकपाल वाक्य का, अष्टाकपाल आदि वाक्य शेष — अर्थवाद है, यह [न] नहीं [उपपद्यते] उपपन्न होता।

'वैश्वान रं द्वादशकपालं निर्वपेत्' इस विधिवाक्य का, 'अष्टाकपालो भवति' इत्यादि वाक्य अर्थवाद है, यह कथन युक्तियुक्त प्रतीत नहीं होता; क्योंकि 'द्वादशकपाल' पद में स्थित द्वादश (=बारह) संख्या के साथ 'अष्टाकपाल, नवकपाल' आदि पदों में स्थित आठ, नौ आदि संख्याओं का कोई सम्बन्ध नहीं है। तब 'अष्टाकपाल' आदि वाक्य पहले वाक्य के शेष = अर्थवाद हैं, उसकी स्तुति करनेवाले हैं, यह कैसे उपपन्न होगा ?

यहाँ यह याद रखना चाहिए—प्रस्तुत प्रसंग में 'द्वादशकपाल' अथवा 'अष्टा-कपाल' आदि पदों का अर्थ—बारह कपालों एवं आठ कपालों आदि में पकाया गया—पुरोडाश है। तात्पर्य है—'द्वादशकपाल' पद, द्वादश कपालों में संस्कृत किये गये—पुरोडाश हविद्रव्य का वाचक है। इसी प्रकार 'अष्टाकपाल' आदि पदों में समफना चाहिए।।१६।।

आचार्य सूत्रकार ने आशंका का समाधान किया-

## अविभागाद् विधानार्थे स्तुत्यर्थेनोपपद्येरन् ॥२०॥

[अबिभागात्] अविभक्त—सम्मिलित—अन्तिहित होने से अष्ट आदि संख्याओं के [विधानार्थे] विधायक वाक्यगत द्वादश संख्या में, उनके निर्देश [स्तुत्यर्थेन] स्तुति के प्रयोजन से [उपपद्येरन्] उपपन्न हो जाएँगे।

'वैश्वानर द्वादशकपालं निर्वपेत' यह वैश्वानर याग का विधायक वाक्य है। यहाँ 'द्वादशकपाल' पद में पठित द्वादश (बारह) संख्या के अन्तर्गत आ जाती हैं—आठ, नौ, दस, ग्यारह संख्या, जो उक्त विधायक वाक्य के आगे 'अष्टाकपालः, नवकपालः' आदि वाक्यों में पठित हैं। साक्षात श्रुतिबोधित विधायक वाक्य की उपस्थिति में हविद्रव्य के एक होने के कारण ये वाक्य ('अष्टाकपालः' आदि) अन्य वैश्वानर याग का विधान करने में असमर्थ रह जाते हैं। अनन्यगतिक होने से इनकी सार्थकता का एक ही मार्ग है—इनको वैश्वानर विधिवाक्य का अर्थवाद माना जाय। आठ आदि संख्यायें (५-११) क्यों कि बारह संख्या की ही अवयव हैं, इसलिए उनके नाम पर की गई स्तुति अवयवी — बारह संख्या की ही समक्ष्ती ' चाहिए। जैसे पहिये के अवयवों की स्तुति —इसके पुट्टी, अरे और नेमि बड़े दृढ़ और सुन्दर हैं—इस प्रकार की जाती है, वह पहिए की स्तुति है। तथा, जैसे पैदल, घुड़सवार, हाथीसवार, रथसवार सेनानियों का समूह सेना है, —जब घोड़े, हाथी, रथ व पैदल सिपाहियों की प्रशंसा व उनके कार्यकलापों की स्तुति की

जाती है, तो वह सेना के अवयवभूत हाथी-रथ-घोड़ों की नहीं, अपितु उनके समूह सेना की स्तुति होती है। आजकल सेना के अंगों में मुख्य नौसेना, वायुसेना एवं स्थलसेना की गणना होती है। इनमें दोनों प्रकार के जहाज व पैदल सेना के अन्य विशिष्ट साधनों की स्तुति व निन्दा, उन अंगों की न होकर सामूहिक सेना की मानी जाती है। इसी प्रकार वैश्वानर द्वादशकपाल अङ्गी के, अङ्गभूत अष्टकपाल आदि की स्तुति को अङ्गी की स्तुति ही समभना चाहिए।।२०।।

अष्टाकपाल पुरोडांश आदि में कामनाविशेष के आधार पर इन्हें स्वतन्त्र विधि माने जाने की शिष्य-आशंका को आचार्य सूत्रकार ने सूत्रित किया-—

## कारणं स्यादिति चेत् ॥२१॥

[कारणम्] कारण-विशेष प्रवृत्तिनिमित्त ब्रह्मवर्षंस आदि [स्यात्] है, अष्टाकपाल आदि के स्वतन्त्र विधि माने जाने का, [इति वेत्] ऐसा यदि कहा जाय हो (यह उपयुक्त न होगा; अगले सूत्र के साथ सम्बन्ध है)।

'अष्टाकपाल' आदि वाक्य स्वतन्त्र याग के विधायक हैं, इस विचार का निश्चायक कारण उसी प्रसंग में विद्यमान है। वह है— ब्रह्मवर्चस आदि विशेष फल की कामना, और यागानुष्ठान से फलप्राप्ति का निर्देश। तैत्तिरीय संहिता [२।२।४] में स्पष्ट निर्देश है— ब्रह्मवर्चस की कामनावाले का अष्टाकपाल पुरोडाश होता है, तेजस की कामनावाले का नवकपाल, अन्नाद्य की कामनावाले का दशकपाल, ऐन्द्रिय कामनावाले का एकादशकपाल तथा पशुकामनावाले का द्वाराकपाल। 'वैश्वानरं द्वाराकपाल निर्वेषत्' वाक्य में द्वाराकपाल पुरोडाश का विधान केवल पशुकामनावाले के लिए हैं। अष्टाकपाल पुरोडाश आदि इससे भिन्न ब्रह्मवर्चस, तेज आदि कामनावालों के लिए हैं, इस कारण इन्हें कामविधि मानना संगत है। इससे यह भी लाभ होगा कि इन्हें गुणविधि मानने में जो पुरोडाश का आनर्थक्य प्राप्त होता है, वह न होगा; और लक्षणावृत्ति से इनके द्वारा द्वाराकपाल की स्तुति की जो कल्पना की जाती है, वह भी नहीं करनी पड़ेगी। अतः 'अष्टाकपाल' आदि को स्वतन्त्र कामविधि मानना चाहिए।।२१॥

आचार्य सूत्रकार ने उक्त मान्यता को शास्त्रीय औचित्य न देकर उक्त अर्शका का समाघान किया

# आनर्थक्यादकारणं कर्त्तुहि कारणानि गुणार्थो हि' विधीयते ॥२२॥

[आनर्थक्यात्] अनर्थंक हो जाने से 'अष्टाकपाल' आदि वाक्यों के, [अकारणम्] कारण नहीं हैं, वे अष्टाकपाल आदि पूत आदि के [कर्त्तुः] कक्ता

 <sup>&#</sup>x27;हि' इति नास्ति, 'गुणार्थे विधीयन्ते' इति पाठः; रामेश्वरसूरि विरचिता सुवोधिनी व्याख्या । अर्थे में कोई अन्तर नहीं है ।

के फल के प्रति [हि] क्योंकि, [कारणानि] कारण होते हैं—गुण, [गुणार्थः] स्तुतिरूप गुण प्रयोजन के लिए [हि] ही [विधीयते] विधान किये जाते हैं।

'यदि 'यदष्टाकपालो भवति' इत्यादि वाक्यों को स्वतन्त्र काम्य विधि माना जाता है, तो यहाँ विभिन्न अनेक वाक्य हो जायेंगे, परन्तु संहिता [तै०सं०२।२।४] में इसको एक वाक्य के रूप में पढ़ा है। वहाँ पाठ है— "वैक्वानर द्वावशकपालं निवंधेत पुत्रे जाते यवष्टाकपालो भवति" यहाँ से प्रारम्भ होकर 'यद् द्वावशकपालो भवति जमत्यैवास्मिन् पश्नृ वधाति, यस्मिन् जाते एतामिष्टिं निवंपति पुत एव तेजस्व्यन्ताव इन्द्रियावी पश्चमान् भवति।" इसके मध्य पठित 'अष्टाकपाल' आदि को विधिवाक्य मानने पर वाक्यभेद-दोष स्पष्ट है, "अष्टाकपाल-नवकपाल' आदि वाक्यों का द्वादशकपाल वैश्वानर याग के साथ तब सम्बन्ध न रहेगा। वाक्यभेद होने पर प्रसंग के उपक्रम व उपसंहार की एकवाक्यता का भी भङ्ग हो जायगा।

इसके अतिरिक्त यह भी ध्यान देने की बात है कि 'अष्टाकपाल' आदि को गुणविधि मानने पर ये वाक्य वैश्वानर याग के द्वादश के स्थान पर अष्टर्व आदि गुण का विधान करेंगे, तो अष्टाकपाल आदि के पूतत्व आदि फल यागकर्ता से ही सम्बद्ध माने जायेंगे। पुत्र की कामना से वैश्वानर याग का कर्ता तो जायमान पुत्र का पिता है। ऐसी स्थित में वास्तविकता का सर्वथा विपर्यास हो जायगा, क्योंकि प्रस्तुत प्रसंग में पूतत्व आदि फल जातपुत्र के कहे गये हैं। तब यागकर्ता के साथ पूतत्व आदि फलों का सम्बन्ध न होने से 'अष्टाकपाल' आदि वाक्यों को वैश्वानर याग का गुणविधि मानना व्यर्थ होगा; क्योंकि गुणविधि मुख्य विधिवान्य का उपकारक होता है; यहाँ यह सम्भव नहीं। ऐसी अवस्था में इन वाक्यों का आनर्थक्य स्पष्ट हो जाता है। इनकी सार्थकता के लिए इसके सिवाय अन्य कोई मार्ग नहीं रह जाता कि इन अष्टाकपाल आदि वाक्यों को द्वादशक्पाल वैश्वानर याग का स्तुतिरूप अर्थवाद माना जाय।

वैश्वानर याग के अनुष्ठान से अनुष्ठाता के घर उत्पन्न हुआ पुत्र पूत्रत्व आदि से सम्पन्न होता है। इसी तथ्य को संहिता में बताया—इस उत्पन्न पुत्र को जिस कारण गायत्री द्वारा पवित्र करता है, उससे वह पूत ≔पवित्र है। जिस कारण त्रिवृत् द्वारा इसमें तेज को स्थापित करता है, उससे यह तेजस्वी है। जिस कारण विराट् से इसमें अन्नाद्य को स्थापित करता है, उससे यह अन्नाद्य है। जिस कारण त्रिष्टुप् से इसमें इन्द्रिय को स्थापित करता है, उससे यह इन्द्रियावी— श्रष्ट इन्द्रियोंवाला होता है। जिस कारण जगती से इसमें पशुओं को स्थापित करता है, इससे वह पशुमान्¹ होता है। इस प्रकार अष्टाकपाल आदि कामनामूलक

संहिता के इस विवरण में गायत्री, विराट्, त्रिष्टुप्, जगती छन्दों के नाम हैं। त्रिवृत्—तीन आवृत्तिरूप 'स्तोम' का नाम है। एक साम गान, तीन

विधिवाक्य नहीं हैं। यदि इन्हें विधिवाक्य का स्तुतिरूप अर्थवाद भी न माना जाय, तो ये अनर्थक ही रह जाएँगे। स्पष्ट है—ब्रह्मवर्चस आदि के—अष्टाकपाल अपि कारण नहीं हैं। अथवा यह कहें कि ब्रह्मवर्चस आदि—अष्टाकपाल आदि के फल नहीं हैं। तात्पर्य है—ब्रह्मवर्चसकामोऽष्टाकपालेन पुरोडाज्ञेन यजेत'— ब्रह्मवर्चस की कामनावाला अष्टाकपाल पुरोडाज्ञ से यजन करे—इस प्रकार का गुणविधिपरक अभिप्राय इन वाक्यों का सम्भव नहीं है। इसलिए 'यदष्टाकपालो भवित' इत्यादि वाक्यों को अर्थवाद मानना ही शास्त्रसम्मत है।।२२॥ (इति वैश्वानरेऽष्टत्वाद्यर्थवादताऽधिकरणम्—११)।

(यजमानशब्दस्य प्रस्तरादिस्तुत्यर्थताधिकरणम्, तित्सद्धचाधि-करणं वा—१२)

शिष्य जिज्ञासा करता है—गत सन्देहों का समाधान हो जाने पर 'यजमान: प्रस्तर:, यजमान एककपाल:' इत्यादि वाक्यों में सन्देह है—क्या इन्हें गुणिविध माना जाय, अथवा अर्थवाद ? प्रस्तर यजमान है, एवं एककपाल में संस्कृत पुरोडाश यजमान है,—ये वाक्य प्रस्तर में एवं एककपाल-संस्कृत पुरोडाश में यजमान रूप, का विधान करते प्रतीत होते हैं। यहाँ पहले से अविदित अर्थ का, अर्थात् अपूर्व अर्थ का विधायक होने से इन वाक्यों को गुणविधि क्यों न माना जाय ? आचार्य सुतकार ने समाधान किया—

# तत्सिद्धिः ॥२३॥

[तत्-सिद्धिः] उससे — प्रस्तर व एककपाल-संस्कृत पुरोडाश से यजमान के कार्यं की सिद्धि होती है ।

गौण अर्थ के आश्रय से प्रस्तर व एककपाल में संस्कृत पुरोडाश को यजमान कहकर उसकी स्तुति की है, इस कारण ये अर्थवाद-वचन हैं।

दर्शपौर्णमास इष्टि में वेदि पर विछाने के लिए खड़ी हुई कुशा को मुट्टी में

ऋचाओं पर गाया जाता है। इसकी तीन आवृत्तियाँ की जाती हैं, जिनका नाम 'पर्याय' है। पर्यायों में मन्त्रावृत्ति के संख्याभेद के आधार पर किये जानेवाले गान का नाम 'स्तोम' है। छन्दों में गायत्री छन्द त्रिपाद २४ अक्षर का, विराट् (पंक्ति) चतुष्पाद ४० अक्षर का, त्रिष्टुप् चतुष्पाद ४४ अक्षर का, जगती चतुष्पाद ४८ अक्षर का होता है। द्वादशकपाल वैश्वानर-इष्टि में इनके उपयोग के वैज्ञानिक आधार को समभने का प्रयास करना चाहिए।

इस विषय में अधिक जानकारी के लिए द्रष्टव्य है—शाबरभाष्य ं का हिन्दी अनुवाद, युधिष्ठिर मीमांसक-कृत; पृष्ठ १४१–४३॥

बाँधकर चार मुट्टी कुशा 'बर्हिदेवसदनं दामि' मि० सं० १।१।२] मन्त्र का उच्चारण करते हुए काटी जाती हैं। इनमें पहली मुट्टी की कुशाओं का 'प्रस्तर' है। इसे एक ओर सुरक्षित रख, शेष तीन मुद्री कुशाओं को वेदि में इस प्रकार बिछा दिया जाता है कि उनका अग्रभाग पूर्व की ओर रहे। इन कुशाओं के ऊपर दो कुशात्ण आड़े, अर्थात् उत्तर-दक्षिण रख दिये जाते हैं, जिनमें एक पूर्व और दुसरा पच्छिम की ओर रक्खा जाता है। इनके ऊपर पहली मुट्टी की काटी हुई 'प्रस्तर'-संज्ञक कुशाओं को-उनका सिरा पूर्व की ओर कर-विछा दिया जाता है। इन दोनों बिछावनों के बीच में आड़े रक्खे गए दो तणों का नाम 'विधृति' इस कारण है कि 'प्रस्तर'-संज्ञक बिछावन को अपने ऊपर घारण कर दोनों बिछावनों को आपस में मिलने नहीं देते, क्योंकि इष्टि के सम्पन्न हो जाने पर 'प्रस्तर'-संज्ञक कृशाओं को होमाग्नि में आहुत कर दिया जाता है। प्रस्तर का उपयोग यज्ञिय पात्र-जुह, उपभुत, स्रुचा आदि को-रखने के लिए होता है।प्रस्तर पर इनके रक्खे जाने से इनमें लगा हव्य-द्रव्य प्रस्तर पर लग जाता है। इसीलिए इसे इष्टि सम्पन्न होने पर होमाग्नि में आहुत कर दिया जाता है, ताकि हविद्रव्य अन्यथा नष्ट न हो। इसी प्रकार एककपाल में संस्कृत पुरोडाश इष्टि सम्पन्न हो जाने पर होमाग्नि में त्याग दिया जाता है।

अब विचारना चाहिए, यदि इन्हें गुणविधि माना जाता है, तो प्रस्तर-कार्य में यजमानगुण का विधान होगा, अथवा दोनों के सामानाधिकरण्य से यजमान में प्रस्तरकार्य-रूप गुण का विधान होगा ? इनमें पहला विधान इसलिए सम्भव नहीं कि यजमान के द्वारा किए जानेवाले अनुष्ठेय कर्म का प्रस्तर द्वारा किया जाना असम्भव है। दूसरा विधान इसलिए संगत नहीं कि प्रस्तर-कार्य यजमान द्वारा किए जाने पर जुहु-स्रुवा-उपभृत् आदि यज्ञिय पात्र यजमान के देह पर रक्खे जाएँगे; यजमान द्वारा अनुष्ठेय कार्य कौन करेगा ? तथा अन्त में इष्टि सम्पन्न होने पर यजमान को होमाग्नि में आहुत कर दिया जायगा । तब इष्टि का स्वरूप व अस्तित्व ही नष्ट हो जायगा। अतः इन बाक्यों को गुणविधि कहना सर्वथा असंगत है। इष्टि के सम्पन्न होने पर पुरोडाश को भी होमाग्नि में आहुत कर दिया जाता है। तब क्या यजमान को भी आहुत कर दिया जाएगा? फलत: ये वाक्य अर्थवाद हैं, यही संगत है। प्रस्तर या पूरोडाश यजमान के इष्टि-सम्बन्धी कार्य में उत्तम सहयोग देते हैं; इसी आधार पर यजमान कहकर उनकी स्तृति की गई है। ऐसा मानने पर ही प्रस्तर-सम्बन्धी तथा पुरोडाश-सम्बन्धी इष्टिगत कार्य-यिज्ञय पात्रों का रक्खा जाना, एककपाल में संस्कृत होना तथा अन्त में आहत होना आदि-यथायथ सम्पन्न हो सकते हैं।

इनको नामविधि कहना भी संगत नहीं । प्रस्तर यजमान का अथवा यजमान प्रस्तर का नामधेय हैं; इसी प्रकार यजमान पुरोडाश का अथवा पुरोडाश यजमान का नामघेय है, यह भी सम्भव नहीं, क्योंकि इन पदों की भिन्नार्थता सर्वत्र ज्ञात है, जो नामघेय माने जाने में सर्वेथा बाधक है। इस प्रकार इन वाक्यों का अर्थवाद । होना निश्चित होता है।।२३।। (इति यजमानशब्दस्य प्रस्तरादिस्तुत्यर्थताऽधि-करणम्—१२)।

(अग्न्यादिशब्दानां ब्राह्मणादिस्तुत्यर्थताऽधिकरणम्, जात्यधिकरणं वा—१३)

विष्य जिज्ञासा करता है—संहिता एवं ब्राह्मणग्रन्थों में 'आग्नेयो वं ब्राह्मणः' [तैं० सं० २।३।३।। तैं० ब्रा० २।७।३।। ताण्डच ब्रा० ११।४।६], 'ऐन्द्रो वें राजन्यः' [ताण्डच ब्रा० ११।४।६।। तैं० ब्रा० ३।६।२३], 'वैंरवदेवो हि वैरयः' [तैं० ब्रा० २।७।२] इत्यादि वाक्य पठित हैं। इन्हें तो गुणविधि मानना चाहिए। ये अपूर्व अर्थ के विधायक होंगे। ये वाक्य यथाक्रम—ब्राह्मण के साथ अग्नि देवता के सम्बन्ध का, क्षत्रिय के साथ इन्द्र देवता के सम्बन्ध का तथा वैरय के साथ विरवेदेव देवता के सम्बन्ध का—विधान करेंगे। तब इन्हें गुणविधि क्यों न माना जाय ? अर्थवाद मानने पर तो ये अनर्थक रह जाएँगे, क्योंकि तब इनका कोई सामञ्जस्य नहीं बैठता। आचार्य सुत्रकार ने समाधान किया—

#### जातिः ॥२४॥

[जाति:] जन्म अर्थात् उत्पत्ति समान होने के कारण गुणभूत अर्थ के आधार पर यहाँ ब्राह्मण आदि को आग्नेय आदि कहकर उनकी स्तुति की गई है; अत. ये अर्थवाद हैं।

इस विषय की स्पष्टता के लिए तैतिरीय संहिता [७।१।१] का प्रसंग द्रष्टव्य है। वहाँ बताया है, प्रजापित के किस अंग से कौन-कौन अर्थ उत्पन्न हुए। उन्हें निम्न प्रकार जानना चाहिए—

- १. प्रजापित के मुख से—त्रिवृत् स्तोम, अग्नि देवता, गायत्री छन्द, रखन्तर नामक साम, मनुष्यों में ब्राह्मण, और पशुओं में अज (बकरा) । ये मुख से उत्पन्न होने के कारण मुख्य हैं। यह इनके पारस्परिक सम्बन्ध का खोतक है ।
- २. प्रजापित के उर (छाती) व बाहुओं से—पञ्चदश स्तोम, इन्द्र देवता, त्रिष्टुप् छन्द, बृहत्-नामक साम, मनुष्यों में राजन्य—क्षत्रिय, तथा पशुओं में अवि (—भेड़)। छाती और बाहुओं से उत्पन्न होने के कारण ये वीर्यवान, शिन्तशाली व अतिशय सामर्थ्य के प्रतीक हैं। उत्पत्ति का समान कारण, इनके पारस्परिक सम्बन्ध का परिचायक है।
- ३. प्रजापित के मध्यभाग ऊरुओं (जंद्याओं) से—प्रथम सप्तदश स्तोम, विद्देदेव देवता, जगती छन्द, वैरूप-नामक साम, मनुष्यों में वैश्य और पशुओं में गाय। जंद्याओं से उत्पन्त होने के कारण—जंद्या जैसे शरीर का आधार हैं, ऐसे

ही समाज-झरीर का अन्नाधान के कारण आधार है । यह आर्थिक दृष्टि से समाज का मेरुदण्ड है, इसीलिए समाज में सदा प्रतिष्ठित है ।

संहिता का यह प्रसंग आलंकारिक रूप में जिस प्रकार महस्वपूर्ण सामाजिक संघटन का प्रतीक है, वहाँ वेद के उन मन्त्रों का वास्तविक अर्थ समफने में पूर्ण सहयोगी है, जिन मन्त्रों में देवता का साक्षात् स्पष्ट निर्देश नहीं रहता। वहाँ देवता के इन सहयोगियों (स्तोम, छन्द आदि) के सहारे देवता को जानने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि देवता का ज्ञान मन्त्रार्थ को समफने का मुख्य आधार है। निरुवतकार यास्क ने सप्तम अध्याय [खण्ड, द-११] में संहिता की भावना के अनुरूप उक्त पदार्थों का विशेष प्रकार से वर्गीकरण प्रस्तुत किया है।

संहितागत उक्त वर्गीकरण के आधार पर 'आग्नेयो वै ब्राह्मणः' इत्यादि वाक्यों द्वारा अग्नि-सम्बन्ध से ब्राह्मण की तेजस्विता, क्षत्रिय के —इन्द्र-सम्बन्ध से —शक्ति-बल व प्रशासन-सामर्थ्य, तथा विश्वेदेव देवता के सम्बन्ध से वैश्य के अर्थाधानता की प्रशंसा की गई। इसलिए ये स्तुति-रूप अर्थवादवाक्य हैं।।२४॥ (इति आग्नेयादिशब्दानां ब्राह्मणादिस्तुत्यर्थताऽधिकरणम् — १३)।

(यजमानादिशब्दानां यूपस्तुत्यर्थाऽधिकरणम्, सारूप्याधिकरणं वा—१४)

क्षिष्य जिज्ञासा करता है—'यजमानो यूपः' [का० सं० २६।६], 'आदित्यो यूपः' [तै० त्रा० २।१।४] इत्यादि वाक्यों में सन्देह है, क्या इन्हें गुणविधि माना जाय ? अथवा अर्थवाद ? आचार्य सूत्रकार ने समाधान किया—

#### सारूप्यात्' ॥२५॥

[सारूप्यात्] समान रूप होने से यूप को यजमान कहकर स्तुति की गई है । तेजस्विता गुण से यूप को आदित्य कहा गया है, अतः यह स्तुतिरूप अर्थवाद है ।

पशुबन्धन के लिए यूप की स्थापना होती है, यजमान याग का अनुष्ठाता है। 'यजमानो यूप:' यहाँ 'यजमान' और 'यूप' दोनों समानाधिकरण पद हैं। यहाँ मुणविधि मानने पर यजमान में यूपगुण का, अथवा यूप में यजमानगुण का विधान प्राप्त होता है, जो दोनों रूपों में अशवय है। यथाकम न यजमान में पशु-बन्धन शक्य है, और न यूप में याग का अनुष्ठान किया जाना। यूप ऊँचाई आदि (आरोह-परिणाम = लम्बाई-चौड़ाई आदि) में पुरुष के प्रमाण का बनाया जाता है। इसी समानता से यूप को यजमान कहकर उसकी स्तुति की गई है। यूप बन जाने पर 'देवस्य त्वा' [कात्या० औं०, ६।३।२] इत्यादि मन्त्र को बोलते हुए उसे

१. 'सारूप्यम्' पाठ है, रामेश्वर सूरि विरचित 'सुबोधिनी' व्याख्या में।

घृत से अभ्यक्त किया (चुपड़ा) जाता है, इससे यूप में चमक आ जाती है। इसी तेजस्विता की समानता से यूप को आदित्य कहकर उसकी स्तुति की गई है। अतः ये स्तुतिरूप अर्थवादवाक्य हैं।।२४।। (इति यजमानादिशब्दानां यूपस्तुत्यर्थताधिकरणम्— १४)।

(अपश्वादिशब्दानां गवादिप्रशंसाऽधिकरणम्, प्रशंसाधिकरणं वा—१४)

शिष्य जिज्ञासा करता है—'अपशवो वा अन्ये गो-अश्वेस्य: पशवो गो अश्वाः' [तैं० सं० १।२।६], 'अयज्ञो वा एष योऽसामा' [तैं० सं० १।१।७], 'असत्रं वा एतद् यदच्छन्दोयम्' [तैं० सं० ७।३।६, ८] इत्यादि वाक्यों में सन्देह है, क्या ये गुणविधि हैं? अथवा अर्थवाद ? अपूर्व विधान होने से इन्हें गुणविधि मानना क्या युक्त न होगा ? आचार्य सुत्रकार ने समाधान किया—

#### प्रशंसा ॥२६॥

[प्रशंसा] गाय-घोड़े से अन्य अजा-महिषी को अपशु कहकर गाय-घोड़े की प्रशंसा—स्तुति की गई है, अतः यह अर्थवाद है।

तैत्तरीय संहिता के उक्त उद्धृत वाक्यों में यथाकम अन्य पशुओं की निन्दा कर उनके मुक़ाबले में गो-अक्व की प्रशंसा की गई है। सामरहित यज्ञ की निन्दा कर उनके साम्मुख्य में सामयुक्त यज्ञ की प्रशंसा की है। छन्दोम-संज्ञक स्तोमों से रहित सत्रों की निन्दा कर छन्दोम-संज्ञक स्तोमों से युक्त सत्रों की प्रशंसा के लिए यह वाक्य है। अतः ये सब स्तुतिख्प अर्थवाद हैं।

यदि इन्हें गुणविधि माना जाता है, तो गो-अश्व से अन्य अज-महिष आदि में अपशुत्व का विधान होगा, जो नितान्त असंगत व अस्वीकार्य है। इसी प्रकार सामरहित दर्शगीणंमास आदि में अयज्ञत्व प्राप्त होकर उनके विधायक वाक्य अफल हो जायेंगे; यह अशास्त्रीय होगा। ऐसे ही छन्दोम नामक स्तोमों से रहित सत्रों के असत्र होने का विधान मानने पर उनके विधायक वाक्य निष्प्रयोजन हो जायेंगे; जो अञ्चास्त्रीय होगा। यह अनर्थ प्रसक्त हो जाने के कारण इन्हें गुणविधि मानना अयुक्त होगा। ये ऐसे ही वाक्य हैं, जैसे लोक में कहा जाता है—'जो घृतरहित है, वह भोजन नहीं हैं; जो मिलन है, वह वस्त्र नहीं हैं। यह मोजन में घृत होने और वस्त्र के स्वच्छ होने की प्रशंसामात्र है। यहाँ अज आदि अन्य

अभी मट्टिकाव्य का एक श्लोक याद आ गया, जिसमें ऐसे ही लौकिक उदा-हरण हैं, तथा पद्य में 'एकावली' अलंकार है। श्लोक है—

पशुओं की निन्दा में वास्तविक तात्पर्यं न होकर गो-अश्व आदि की प्रशंसा खोतन करना मुख्य तात्पर्यं है ॥२६॥ (इति अपश्वादिशब्दानां गवादिप्रशंसार्थताधि-करणम्—१५)।

(बाहुल्येन सृष्टिव्यपदेशाधिकरणम्, भूमाधिकरणं वा—१६)

शिष्प जिज्ञासा करता है—'सृष्टीरुपदधाति' [तै॰ सं॰ ५।३।४] वाक्य संहिता में पठित है। इसे गुणविधि माना जाय, अथवा अर्थवाद? यह सन्देह है। अपूर्व अर्थ का विधायक होने से इसे गुणविधि क्यों न माना जाय? सूत्रकार ने समाधान किया—

#### भूमा ॥२७॥

[भूमा] उक्त प्रकरण में 'सृज्' घातुपुक्त मन्त्रों के बाहुत्य से यह वाक्य उस प्रकरण में पठित 'सृज्' घातुरहित मन्त्रों द्वारा भी इष्टकाओं के उपघान का विधान करता है।

'सृष्टीरुपदधाति' वाक्य में 'सृष्टी:' पद 'सृष्टि' पद के द्वितीया बहुवचन का रूप है। 'सृष्टि' पद 'सृज्' धातु से—'इक्रितपौ धातुनिर्देशे' [महाभाष्य, ३।३।१० म् इस नियम के अनुसार—'श्तिप्' प्रत्यय होकर सिद्ध होता है। इसका तात्पर्य है, जहाँ घातु का निर्देश करना हो, वहाँ विभिन्तपूर्वक निर्देश किया जा सके, इस सुविधा के लिए घातु के आगे 'इक्' अथवा 'श्तिप्' प्रत्यय लगाकर उसे पद का रूप दे दिया जाता है। तब उसका विभक्त्यन्त प्रयोग करने में कोई अड़चन नहीं रहती। फलस्वरूप प्रस्तुत प्रसंग में 'सृष्टि' पद से केवल 'सृज्' घातु का निर्देश करना अभिप्रेत हैं। वह 'सृज्' घातु—'असृज्यन्त' असृज्यन्त' इत्यादि रूप से जिन मन्त्रों में पठित हैं, वे सृष्टिमत् मन्त्र'—अर्थाष् 'सृज' घातु वाले मन्त्र—कहे जाते हैं। यागनिमित्त स्थण्डल या वेदि बनाने के लिए इष्ट-काओं के उपधान ( = रखने) में इन मन्त्रों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ 'सृष्टि-मत्' पद में—पाणिनीय [४।४।१२५] नियम के अनुसार उपधान अर्थ में, यदि

न तज्जालं यन्न सुचारपङ्काजम्, न पङ्क्रजं तब् यबलीनषट्पबम् । न षट्पवोऽसौ न जुगुञ्ज यः कलम्, न गुञ्जितं तन्न जहार यन्मनः।।

वह जल नहीं, जहाँ सुन्दर कमल न खिले हों; वह कमल नहीं, जिस पर भौरेन लिपटे हों; वह भौरा नहीं, जो सुन्दर गूँज न रहा हो; वह गुञ्जन नहीं, जो मन को हरण न करे।

उपधानीय इष्टकाएँ हैं, तो—'यत्' प्रत्यय होकर 'मतुप्' का लोप हो जाता है; तथा 'यत्' प्रत्यंय का भी छान्दस लोप होकर वाक्य के 'सृष्टि' पद का अर्थ वे इष्टकाएँ हैं, जो वेदि बनाने के लिए उक्त मन्त्र बोलकर रक्खी जाती हैं।

ये मन्त्र शुक्ल' पजुर्वेद माध्यन्दिनीय शाखा के १४ अध्याय की २८-३१ तक की चार किंग्डिकाओं में पिठत हैं। इनकी संख्या कुल १७ है। 'एकयाऽस्तुवत' से प्रारम्भ होकर 'त्रयस्तिवत्' संख्या तक विषम संख्या—'एक, तीन, पाँच, सात' आदि सत्रह बनती हैं। यह रहस्य यहाँ अन्वेष्य है कि एक से तेतीस तक की सत्रह विषम संख्याओं के साथ पठित मन्त्रों का आधार क्या है? प्रस्तुत प्रसंग में केवल इतना जानना है कि इन सत्रह मन्त्रों में से पहले, चौदहवें और सत्रहवें में 'सृष्' धातु का 'असृज्यत' आदि कोई रूप प्रयुक्त नहीं है; शेष सबमें उपयुक्त रूप प्रयुक्त हैं।

ऐसी दशा में यदि 'सृष्टीरुपदधाति' वाक्य की गुणविधि माना जाता है, तो इसका अर्थ होगा—सृष्टि (='सृज्' घातुयुक्त) मन्त्रवाली इष्टकाओं को रखता है। इष्टकाओं के अपने रूप में कोई भेद नहीं है कि इस रूपवाली इष्टकाएँ सुज् भातु (सृष्टि) मन्त्रवाली हैं, और इस प्रकार की सृष्टिमन्त्रवाली नहीं हैं। तब उक्त वाक्य से सृष्टि (='सृज्' धातुयुक्त) मन्त्ररूप गुण का विधान मानने पर इष्टकाओं के उपधान में सृष्टिलिङ्गवाले मन्त्र ही प्राप्त होंगे; शेष अनुर्थक हो जायेंगे । तात्पर्य है- यज्ञाम्नि के लिए स्थण्डिल (-वेदि) निर्माण-निमित्त ् आवश्यक सभी इष्टकाओं का सृष्टिलिङ्ग मन्त्रों से उपधान हो जाने पर उस प्रकरण में पठित सृष्टिलिङ्गरहित मन्त्र निष्प्रयोजन हो जायेंगे। यदि सृष्टिलिङ्ग-मन्त्रों को सृष्टिलिङ्गरहित मन्त्रों का उपलक्षण माना जाता है, अर्थात् प्रकरण-पाठ-सान्निष्यरूप लक्षणा से सृष्टिलिङ्गरहित मन्त्रों का ग्रहण हो जायगा; तो यह कथन भी युनत नहीं, क्योंकि विधिवानय में लक्षणा को मीमांसक दोष मानते हैं। अनुवाद में लक्षणा को दोष नहीं माना जाना; इसलिए 'सृष्टीरूपदधाति' में मन्त्रगत 'सृज्' का प्रयोग अग्नि-चयन प्रकरण के लिए सर्जन कम का अनुवाद-कथन है, अर्थात् सर्जन कर्म का स्तावक है। सृष्टिलिङ्ग-मन्त्रों का बाहुल्य, अत्यल्प सृष्टिलिंगरहित मन्त्रों को अन्तर्भुक्त कर लेता है। मीमांसकों का एक 'दण्डि-स्याय' हैं। जब अधिक व्यक्तियों के हाथों में दण्ड हों, और थोड़े व्यक्ति दण्डरहित हों, ऐसा गिरोह जब कहीं जा रहा हो, तो 'दण्डिनो यान्ति' प्रयोग होता है । अधिक दण्डघारियों में अत्यत्प दण्डरिहत उन्हीं में अन्तिहत हो जाते हैं। प्रस्तूत प्रसंग में

१. तैत्तिरीय संहिता [४।३।१०] में भी इन मन्त्रों को पढ़ा गया है।

२. पहला, चौदहवाँ और सत्रहवाँ, जिनमें 'सृज्' धातु का कोई उपयुक्त रूप प्रयुक्त नहीं है।

ऐसी ही स्थिति है। अतः उक्त वाक्य अर्थवाद है, गुणविधि नहीं ॥२७॥ (इति बाहुत्येन सृष्टिव्यपदेशाधिकरणम्, भूमाधिकरणं वा—१६) ।

(प्राणभृदादिशब्दानां स्तुत्यर्थताधिकरणम्, लिङ्गसमवायाधिकरणं वा—१७)

शिष्य जिज्ञासा करता है—गत वाक्यों के अतिरिक्त अन्य वाक्य हैं—'प्राणमृत उपद्याति', अज्यानीरुपद्याति' इत्यादि । इनमें सन्देह है—क्या ये गुणविधि हैं ? अथवा अर्थवाद ? आचार्य सुत्रकार ने समाधान किया—

#### लिङ्गःसमवायात्<sup>२</sup>॥२८॥

[लिङ्गसमवायात्] 'प्राण' रूप लिङ्ग के समवाय से अर्थात् सम्बन्ध से 'प्राण' लिङ्गरहित मन्त्रों का भी कथन हो जाता है।

प्राणमृत् नामक इष्टकाएँ पचास हैं। इन इष्टकाओं के मन्त्र शुक्ल यजुर्वेद माध्यन्दिनी शाखा के अध्याय तेरह की पाँच कण्डिकाओं [ ५४ से ५८ तक ] में पठित हैं। प्रत्येक कण्डिका के दस टुकड़ें करके, अथवा दस बार आवृत्ति करके प्रत्येक मन्त्र से एक-एक इष्टका का उपधान किया जाता है। इस प्रकार पाँच कण्डिकाओं के पचास [ ५ ४ १० = ५० ] टुकड़ें अथवा आवृत्ति से प्राणमृत् संज्ञक पचास इष्टकाओं का उपधान होता है। इन पाँच कण्डिकाओं में से केवल पहली कण्डिका के दूसरे, तीसरे तथा दसवें टुकड़ें या मन्त्र में 'प्राण' पद पठित होने से इन्हीं में 'प्राण' लिङ्ग का सम्बन्ध है। शेष सेतालीस 'प्राण' लिङ्ग से रहित हैं। ऐसी स्थिति में यदि 'प्राणमृत उपदधाति' को गुणविधि माना जाता है, तो जिन मन्त्रों में 'प्राण'-लिङ्ग रूप गुण विद्यमान है, उन्हीं के द्वारा इष्टकाओं का उपधान प्राप्त होगा; शेष मन्त्र अनर्थंक हो जाएँगे। अतः इसे गुणविधि न मानकर अथंवाद मानना उपयुक्त होगा। उस दशा में प्रथम कण्डिका-पठित 'प्राण' लिङ्ग का,

इन वाक्यों का मूल स्थल यथाकम ब्रष्टच्य है—तै० सं० ५।२।१०॥ तथा ५।७।२॥

२. हलायुध-कृत 'मीमांसा शास्त्र सर्वस्व' में २३ से २८ तक छह सूत्रों को एक सूत्र मानकर पाठ इस प्रकार दिया है— 'तिसिद्धिजातिसारूप्यप्रशंसामूम-लिङ्गसमवाया इति गुणाश्रयाः' [बिहार एण्ड उड़ीसा रिसर्च सोसायटी का जर्नल, सन् १६३१, पृष्ठ २७६ के अनुसार]। शाबर भाष्य में सूत्र के पदों को पृथक् सूत्ररूप में रखकर व्याख्या की है। पर शावर भाष्य में 'गुणाश्रयाः' पद सूत्रगत नहीं है।

३. मन्त्रों के लिए तैतिरीय संहिता, ४।३।२ भी द्रष्टव्य है।

प्रथम पाठ-प्राघान्य से आगे पठित सभी कण्डिकागत मन्त्रों के साथ सम्बन्ध माना जायगा। पचास मन्त्रों में से तीन में पठित 'प्राण'-िलङ्ग शेष सेतालीस को भी लिक्षित करेगा। यह व्यवस्था 'छित्र न्याय' के अनुसार समभनी चाहिए। दस व्यक्तियों में यदि एक-दो के पास छत्तरी है, शेष सब छत्तरी से रहित हैं, तब भी 'छित्रिणो यान्ति' छत्तरीवाले जा रहे हैं, प्रयोग होता है। एक-दो छत्तरीवाले से ही सब लिक्षित हो जाते हैं।

इसी प्रकार 'अज्यायीरुपदघाति' दूसरा वाक्य है । अज्यानि नामक इष्टकाएँ केवल पाँच हैं । तैत्तिरीय संहिता [४।७।२] में वे मन्त्र हैं, जिनसे इन इष्टकाओं का उपधान किया जाता है। उन मन्त्रों के प्रथम प्रतीक पद इस प्रकार हैं— शतायुषाय ;ये चत्वारः; ग्रीष्मो हेमन्तः; इदु वत्सराय ;भद्रान्नः श्रेयः । इन मन्त्रों के निर्देश के अनन्तर वहाँ पढ़ा है—'अज्यानीरेता उपदधाति'—अज्यानि नामक इन इष्टकाओं का उपधान करता है। इसके आगे यह अर्थवाद पठित है— **'एता वे** <mark>देवता अपराजितास्ता एव प्रविद्</mark>ञाति, नैव जीयते'—उक्त मन्त्रों में निर्दिष्ट इन्द्र आदि देवता अपराजित हैं; याग का अनुष्ठाता यजमान इन्हीं देवताओं में प्रवेश करता है, वह किसी से जीता नहीं जाता । इन पाँचों मन्त्रों में से केवल दूसरे मन्त्र° में 'अज्यानिम्' पद पढ़ा है । यदि 'अज्यानीरेता उपदधाति' को गुणविधि माना जाता है, तो पाँचों इष्टकाओं का उपधान उक्त मन्त्र की आवृत्ति द्वारा उसी एक मन्त्र से किया जाना प्राप्त होगा, शेष मन्त्र निरर्थक हो जाएँगे । अर्थवाद मानने पर दृष्टिलिंग एक मन्त्र, शेष चार का भी उपलक्षण होगा। पाँच मन्त्रों के समुदाय में एक मन्त्रगत भी दृष्टिलिङ्ग का सम्बन्ध शेष अलिङ्ग मन्त्रों को भी लक्षित करेगा, जैसे अनेक व्यक्ति-समुदाय में एक व्यक्ति के साथ छाते का सम्बन्ध, छातारहित अन्य सभी साथी व्यक्तियों को भी लक्षित करता है। छाताधारी एक ही होने पर 'छित्रिणो यान्ति' व्यवहार सर्वेमान्य होता है ।।२८।। (इति प्राणमृदादिशब्दानां स्तृत्यर्थताधिकरणम्—१७) ।

(वाक्यशेषेण सन्दिग्घार्थनिरूपणाधिकरणम्, वाक्यशेषाधिकरणम्, अक्ताधिकरणं वा—१८)

शिष्य जिज्ञासा करता है—'अक्ताः शकरा उपदधाति' वाक्य वैदिक साहित्य [तैं० ब्रा० २।१२।५] में पठित है। इसके उपसंहार में 'तेजो वै घृतम्' घृत का स्तुतिवाक्य है। चातुर्होत्र चयन याग में सुवर्ण इष्टकाओं का उपघान होता है।

तैतित्तिय ब्राह्मण[३।१२।५] का पाठ इस प्रकार है—'हिरण्येष्टको भवति । यावतुत्तममंगुलिकाण्डं यज्ञपरुषा सम्मितम् । तेजो हिरण्यम् । यदि हिरण्यं म विन्वेत्, शर्करा अक्ता उपवध्यात्, तेजो घृतम् । स तेजसमेवाग्निं चिनुते ।'

अंगुलि के तीसरे पर्वं के परिमाण की सुवर्ण इष्टकाएँ उपलब्ध न होने पर चिकनी की गई रोड़ी ( — गर्करा) का वेदि में उपधान किया जाता है। विशेषण है, जिसका अर्थ है— 'चिकनी की हुईं। यह सामान्य वचन है; चिकनी घृत से भी की जा सकती हैं, और तैल आदि से भी। परन्तु उपसंहार में चिकनाई के एक साधनद्रव्य घृत की स्तुति की गई है। यह चिकनाई के साधनद्रव्य घृत की स्तुति की गई है। यह चिकनाई के साधनद्रव्य घृत की विशेष कथन है। एक ही वाक्य के उपक्रम—आरम्भ में सामान्यकथन और उपसंहार में विशेषकथन होने से परस्पर विरुद्ध है। प्रस्तुत प्रसंग में यही सन्देह का कारण है। क्या उपक्रम के सामान्यकथन से उपसंहार के विशेषकथन 'घृत' को सामान्य चिकनाई-साधन द्रव्यपरक माना जाय ? अथवा उपसंहार के चिकनाई-साधन विशेष द्रव्य घृत के कथन से उपक्रम के सामान्य कथन को उलटकर उसके स्थान पर विशेष कथन को स्वीकार किया जाय ?

उपक्रम के अवसर पर विरोध का कोई आधार नहीं है; विरोध की भावना उपसंहार पर उभरती है। तब विरोध के परिहार के लिए यह उचित होगा कि उपक्रम के अनुसार उपसंहार के चिकनाई-साधन विशेष द्रव्य घृत को चिकनाई-साधन सामान्य द्रव्यपरक क्यों न मान लिया जाय ? इससे चिकनाई-साधन घृत, तैल आदि सभी द्रव्यों का ग्रहण हो जाता है। यह ऐसा ही कथन है, जैसे— 'मृष्टीस्पदधाति' में 'मृज्' धातु-सिद्ध सृष्टि शब्द सृष्टिपदघटित तथा सृष्टिपद-रहित सभी मन्त्रों के लिए व्यवहृत है; ऐसे ही 'घृत' पद घृत, तैल आदि सभी चिकनाई-साधन द्रव्यों के लिए प्रयुक्त माना जाय। आचार्य सूत्रकार ने जिज्ञासा का समाधान किया—

#### सन्दिग्धेषु वाक्यशेषात् ॥२६॥

[सन्दिग्षेषु] उपक्रम और उपसंहार के विरोध होने से सन्देहगुक्त वाक्यों में [वाक्यकेषात्] वाक्यकेष से अर्थात् उपसंहार-वाक्य से अर्थ का निश्चय करना चाहिए। उपसंहार में चिकनाई-साधनद्रव्य घृत की स्तुति होने से यह श्रुति-बोधित अर्थ स्पष्ट हो जाता है कि शक्रंराओं का अञ्जन (चिकनापन) घृत से किया जाना चाहिए। घृत तेजोरूप है, घृताक्त शक्रंरा का चयन में उपधान यजमान में तेजस्विता का आधान करता है। अतः 'अक्ताः शक्रंरा उपदेषाति' वाक्य स्तुतिरूप होने से अर्थवाद है, गुणविध नहीं।

उपक्रम-उपसंहार में विरोध-परिहार के लिए यह कथन उपयुक्त न होगा कि 'अक्ताः सर्करा उपदधाति' में वर्तमानकालिक 'उपदधाति' किया होने, तथा विधि-

१. वही, तै० ब्रा०

किया के न होने से उपक्रम में जो अञ्जन का सामान्य कथन है, वह विधि-निर्देश नहीं है। उपसंहार में अञ्जन-साधन विशेष द्रव्य घृत का स्तवन होने से वह श्रुप्ति द्वारा अञ्जन-साधन बोबित होता है। ऐसी दशा में उपक्रम-उपसंहार के विरोध की सम्मावना ही नहीं रहती; तब यह अधिकरण-निर्देश अनावश्यक हो जाता है।

विरोध के परिहार की यह कल्पना युक्त नहीं है, क्योंकि वैदिक वाङ्मय में विधि-अर्थ के लिए 'लेट' लकार का प्रयोग भी होता है। माध्यकार अवर स्वामी ने प्रस्तुत उद्धृत वाक्य में लेट् लकार का प्रयोग किया प्रतीत होता है। विध्यर्थक लेट् लकार में 'उपदधाति' कियापद सिद्ध है; उस दक्षा में यह वाक्य विधायक होने से उपक्रम-उपसंहार के विरोध का उद्भावक होगा। तैत्तिरीय ब्राह्मण [३।१२।४] में 'उपदध्यात्' यह विधि लकार का ही कियापद है। इसलिए ऐसे विरोध-स्थलों में उसके परिहार का उपाय यही है कि उपसंहार-वाक्य के अनुसार अर्थ का निरुचय किया जाय।

इसी प्रकार के अन्य वाक्य हैं—'वासः परिषत्तं; एतह संवंदेवत्यं वासो यत् क्षौसम्' यहाँ उपक्रम में साधारण रूप से वस्त्र-धारण का विधान है; इससे यज्ञ में किसी भी प्रकार का वस्त्र धारण करना प्राप्त होता है; परन्तु उपसंहार में क्षौम वस्त्र की स्तुति होने से 'वासः परिषत्ते' वाक्य का 'वासः' पद क्षौम वस्त्र का विधायक है, अन्य किसी वस्त्र का नहीं। क्षुमा अतसी या लोकप्रसिद्ध अलसी पौषे का नाम है। उसके रेशों से बना वस्त्र 'क्षौम' कहा जाता है। इसके अनुसार यज्ञ में क्षौम वस्त्र के परिधान का विधान सिद्ध होता है। 'क्षौम' का अर्थ रेशमी वस्त्र नहीं है, क्योंकि वह कीड़े के द्वारा बनाये गये कोश के तन्तुओं से तैयार किया जाता है। उसके निर्माण में हिंसा के अनिवार्य होने से वह यज्ञिय परिधान के योग्य नहीं माना जाता। 'क्षौम' पद का अर्थ प्रायः रेशमी वस्त्र किया जाता है। उसका तात्पर्य क्षुमा — अलसी के रेशे से बनाये गये नकती रेशमी वस्त्र समक्रना चाहिए।

ऐसा ही एक अन्य वाक्य है—'इमां स्पृष्ट्वा उव्गायेत्, इमां हि औनुस्वरीं विच्वाभूतान्युपजीवन्ति ।'—इसकी स्पर्श कर सामगान करे; इस औदुम्बरी = मूलर वृक्ष की शाखा का सब प्राणी सहारा लेते हैं। यहाँ भी उपक्रम में 'इमां' सर्वनाम पद से सामान्य रूप में किसी भी वृक्ष की शाखा का स्पर्श—सामगान प्रारम्भ करने से पूर्व प्राप्त होता है। परन्तु उपसंहार में औनुम्बरी शाखा की स्तुति किये जाने से उपक्रम के 'इमां' सर्वनाम पद का—उदुम्बर शाखा के विधान में —तात्पर्यं निश्चित होता है।।२६।। (इति वाक्यशेषेण सन्दिग्धार्थंनिरूपणा-धिकरणम्—१६)।

(सामर्थ्यानुसारेणाव्यवस्थितानां व्यवस्थाधिकरणम्, सामर्थ्या-धिकरणं वा—१६)

शिष्य जिज्ञासा करता है — अन्य कितपय वाक्य ऐसे हैं, जिनमें सन्देह है — 'सुवेणाऽवछित, स्वधितनाऽवछित, हस्तेनाऽवछित' आदि — सुव से अवदान करता है, स्वधित — छूरी से अवदान करता है, हाथ से अवदान करता है, इत्यदि। रक्खे हुए पूरे आहवनीय द्रव्य में से उसका कुछ अंश अलग करने का नाम 'अवदान' है। आहवनीय द्रव्य तरल घृत आदि, दृढ़ पका हुआ पुरोडाश आदि, तथा ढेर के रूप में (संहत) रक्खा हुआ सामग्री आदि है। यहाँ सन्देह हैं, क्या प्रयोजन के अनुसार विशिष्ट आहवनीय द्रव्य का किसी खुव आदि विशिष्ट साघन से अवदान किया जाय, ऐसी व्यवस्था मानी जाय? अथवा अव्यवस्थित रूप में किसी भी साधन से किसी भी आहवनीय द्रव्य का अवदान किया जा सकता है ? प्रस्तुत प्रसंग में इस विषय का कोई विशेष निर्देश न होने सामान्य रूप में यही प्राप्त होता है कि सुव आदि किसी भी साधन से किसी भी आहवनीय द्रव्य का अवदान कर लेना चाहिए। क्या यह युक्त है ? आचार्य सुत्रकार ने जिज्ञासा का समाधान किया—

### अर्थाद्वा कल्पनैकदेशत्वात् ॥३०॥

[अर्थात्] अर्थ से—पदसामर्थ्य से [वा] ही, (अथवा 'वा' पद पूर्वोक्त अव्यवस्था के निराकरण का द्योतक है), तात्पर्य है—प्रयुक्त पद के सामर्थ्या- नुसार जिस साधन से जिस द्रव्य का अवदान सम्भव है, उसकी [कल्पना] कल्पना करना युक्त है, क्योंकि [एकदेशत्वात्] सामर्थ्य, पदबोध्य वस्तु का एकदेश—अङ्ग होता है।

'स्रुचेण अवद्यति' आदि पदों में स्रुव आदि साधनों से किये जानेवाले कार्य के विषय में जो अव्यवस्था की बात कही गई, वह ठीक नहीं है। स्रुव आदि साधनगत सामर्थ्य के अनुसार जिस साधन से जिस आहवनीय द्रव्य का अवदान सम्भव है, उसके अनुरूप कार्य किया जाना चाहिए।

नामपद अथवा आस्यातपद जिस अभिधाशिक्त के आधार पर अभिमत अर्थ को अभिव्यक्त करते हैं, अर्थ के स्पष्ट करने अथवा निश्चय करने में उसका सहयोग बराबर बना रहता है। अवदान के साधन स्नृव की बनावट यह स्पष्ट करती है कि उसके द्वारा—द्रव पदार्थ को उसमें भरकर, राशि से पृथक् कर सुविधापूर्व के उसका (आहवनीय द्रव्य का) यथोचित उपयोग किया जा सकता है। जो पुरोडाश आदि आहवनीय द्रव्य दृढ़ व किठन है, उसके अवदान के लिए सव-साधन सर्वया अनुपयुक्त है; वहाँ तो स्वधिति—छुरी का ही प्रयोग करना

उपयुक्त होगा। आज्य अदि द्रव पदार्थ के लिए स्वधिति का प्रयोग सर्वथा अनु-पयुक्त है। इसी प्रकार चरु स्तामग्री आदि शुष्क-विखरे आहवनीय द्रव्य उचित मात्रा में उठाकर प्रयोग के लिए हस्त-साधन अधिक उपयुक्त होगा। चरु के अवदान के लिए स्नुव अथवा स्वधिति-साधन नितान्त अनुपयुक्त हैं। ऐसे ही हस्त-साधन तरल आज्य तथा दृढ़ पुरोडाश आदि के अवदान के लिए अनुपयुक्त है। फलतः स्नुव आदि साधन जिस आहवनीय द्रव्य के अवदान के लिए उपयुक्त है, उसका प्रयोग वहाँ करना चाहिए; अन्य साधन का नहीं।

जैसे लोक में कहा जाता है—'कट मुङ्क्ते' चटाई पर खाता है; इसका यही तात्पर्य है—याली में परोसे खाद्य पदार्थ को चटाई पर बैठकर खा रहा है; अन्य कोई अर्थ नहीं। इसी प्रकार 'स्नुवेण अवद्यति' जब कहा जाता है, उसका यही तात्पर्य है—तरल आज्य का स्नुब-साधन के द्वारा अवदान करता है; अन्य कोई अर्थ इसका सम्भव नहीं। ऐसे ही 'स्वधितिना अवद्यति' का अर्थ है— दृढ़ पुरोडाण आदि द्वव्य का स्वधिति से अवदान करता है; अन्य अर्थ नहीं। इसी प्रकार 'हस्तेन अवद्यति' का अर्थ है— शुष्क-विखरे चर्र-सामग्री आदि का अवदान हस्त-साधन से करता है; उपयुक्त समभ से इस अर्थ का निर्धारण हो जाता है। यह साधन के अनुसार द्वव्य की अयवा द्वव्य के अनुसार साधन की व्यवस्था है।।३०।। (इति सामर्थ्यानुसारेणाव्यवस्थितानां व्यवस्थाधिकरणम्— १६)।

इतिश्री पूर्णैसंहतनुजनुषा तोहफावेवीयर्भजातेन बलियामण्डलान्तर्गत
'छाता' नगरनिवासी श्रीकाशीनाथशास्त्रिपादाब्जसेवालब्धविद्योदयेन, बुलन्दशहरमण्डलान्तर्गत-पहासूपकण्ठ-बनेलग्रामाभिजनेन, साम्प्रतं गाजियाबादनगरनिवासिना—उदयवीर शास्त्रिणा समुन्नीते
जैमिनीयमीमांसादर्शन विद्योदयभाष्ये
प्रथमाध्यायस्य चतुर्थः पादः ।
सम्पूर्णश्चायं प्रथमोऽध्यायः ।

# अथ द्वितीयाध्याये प्रथम: पाद:

(अपूर्वस्याऽऽख्यातपदप्रतिपाद्यताऽधिकरणम् —१)

प्रथम अध्याय में प्रेरणात्मक धर्म-प्रमाण का निरूपण सम्पन्न हुआ। उन प्रसंगों में विधि, अर्थवाद, मन्त्र, स्मृति का तात्त्विक निर्णय तथा गुणविधि एवं कर्मनामधेय का विवेचन किया गया। सन्दिग्ध अर्थों का वाक्यशेष के आधार पर निर्णय किया जाना बताया। आगे के प्रसंगों को यथायथ समभने के लिए उनका स्मरण रखना आवश्यक है।

प्रथम अघ्याय में प्रेरणात्मक धर्म-प्रमाण का निरूपण सम्पन्न हुआ। सूत्रकार द्वारा साक्षात् न कहने पर भी मीमांसाशास्त्र में अन्य आचार्यों द्वारा यद्यपि प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि छह प्रमाण स्वीकृत हैं, परन्तु प्रस्तुत प्रसंग में 'प्रमाण' पद से प्रत्यक्षादि का ग्रहण अभिप्रेत न होकर प्रेरणालक्षण धर्म को ही प्रमाण कहा है। वह प्रेरणालक्षण प्रमाण वेद है। सूत्रकार ने इसका निर्देश प्रारम्भिक पाँचवें सूत्र में किया है। वेद के शब्द, अर्थ और उनके सम्बन्ध की नित्यता तथा उनसे सम्बद्ध प्रसंगागत अन्य विषयों का वर्णन प्रथम पाद में किया है। वह प्रेरणालक्षण धर्म एप विधि, अर्थवाद, मन्त्र, स्मृति आदि भेद से अनेक प्रकार का है। तदनुसार द्वितीय पाद में विधि, अर्थवाद एवं मन्त्र-विषयक विचार किया है। अनन्तर तृतीय पाद में स्मृतियों के प्रामाण्य-अप्रामाण्य का विवेचन है। चतुर्थ पाद में गुणविधि और नामधेय पदों की परीक्षा तथा सन्दि-धार्थ पदों के यथार्थ निर्णय के लिए वाक्यशेष को आधार बताया गया है। इस प्रकार प्रथम अध्याय 'प्रमाणलक्षण' नाम से पुकारा जाता है।

अब द्वितीय अध्याय में कर्म के प्राधान्य-अप्राधान्य एवं भेद-अभेद के विषय में विवेचन प्रस्तुत किया जाता है।

प्रेरणालक्षण धर्म कियानुष्ठानरूप माना गया है। किया अथवा कर्म के भेदबोधक साघन छह प्रकार के बताये हैं। उनके आधार पर कर्म का भेद छह प्रकार का कहा जाता है। उन साधनों का निर्देश भाष्यकार ने—शब्दान्तर, अभ्यास, संख्या, गुण, प्रक्रिया, नामधेय के रूप में किया है। ये कारण जहाँ भी आएँ, उनका विवेचन इस अध्याय में किये जाने से द्वितीय अध्याय को 'नाना-कर्मलक्षण' नाम दिया गया है।

प्रथम विचारणीय है, ज्ञास्त्र के प्रारम्भ में प्रेरणा-क्रियारूप वाक्य को धर्म कहा गया हैं। वे वाक्य हैं—'सोमेन स्वर्गकामो यजेत, अग्निहोत्रं जुहुयात् स्वर्गकामः, अहरहः सन्ध्यामुपासीत' इत्यादि । क्रिया अनुष्ठानरूप होने से अनित्य है। यह देखा जाता है, सोमयाग, अग्निहोत्र, सन्ध्योपासना के सद्यः अनन्तर स्वर्ग आदि फल प्राप्त नहीं होता। इससे सोमयाग आदि क्रिया तथा स्वर्ग आदि फल परस्पर असम्बद्ध हो जाते हैं। अनुष्ठान तक यागादि क्रिया का अस्तित्व है; कालान्तर में जाकर स्वर्ग आदि फल प्राप्त होता है। क्रिया के नष्ट हो जाने पर फलप्राप्त कैसे सम्भव है ?जब कारण (क्रियारूप) ही न रहा, तो फल (स्वर्गादि) कैसे प्राप्त होगा ? तब क्या ये वैदिक वाक्य अनर्गल हैं ? नहीं; ये वाक्य सर्वथा युक्त हैं।

शास्त्रकार आचार्यों ने बताया है — कर्मानुष्ठान से अनुष्ठाता-आत्मा में धर्मविशेष की उत्पत्ति होती है। मीमांसा में उसको 'अपूर्व' पद से कहा जाता है। क्रियानुष्ठान 'अपूर्व' को उत्पन्न करता है, और अपूर्व स्वर्गीद फल को। इस प्रकार वह चोदनालक्षण क्रियानुष्ठान अपूर्वोत्पत्ति द्वारा स्वर्गीद फलप्राप्ति का कारण होता है।

उस प्रेरणालक्षण प्रत्येक वाक्य में पद अनेक होते हैं, और पदों का अपना अर्थ है। यहाँ सन्देह होता है, क्या वाक्यगत प्रत्येक पद पृथक्-पृथक् उस अपूर्व-संग्रक धर्म का निर्देश करता है, अथवा वाक्य के सब पद मिलकर एक ही धर्म का निर्देश करते हैं? इसका समाधान करते हुए शास्त्रकार आचार्यों ने बताया, प्रत्येक वाक्य में पद दो प्रकार के होते हैं—एक नाम-पद, दूसरे आख्यात-पद। जैसे उक्त वाक्यों में सोम, अनिहोत्र, सन्ध्या आदि नाम-पद हैं; यजेत, जुहुयात्, उपासीत आदि आख्यात-पद हैं। वह अपूर्व आख्यात-पदों से कहा जाता है। केवल आख्यात-पद किया, भाव, भावना, उत्पादना का निर्देश करता है; वाक्यगत अन्य पद उसके सहयोगी रहते हैं। यद्यपि उक्त वाक्यों को किसी पद का साक्षात् अर्थ 'अपूर्व' नहीं है, परन्तु क्रिया के अनित्य होने, अर्थात् अनुष्ठानक्षण तक ही अवस्थायी होने एवं फल के कालान्तर में होने के कारण—वैदिक वाक्यों के सार्थंकताहेतु—उनके पारस्परिक सम्बन्ध के लिए क्रिया और फल के अन्तराल में अपूर्व के अस्तित्व का अनुमान किया जाता है। इस प्रकार द्रव्य या गुण के वाचक नाम-पद क्रिया के निर्देश करते हैं, इसी तथ्य को सूत्रकार ने स्पष्ट किया—

#### भावार्थाः कर्मशब्दास्तेभ्यः क्रिया प्रतीयेत, एष ह्यर्थो विधीयते ॥१॥

[भावार्थाः] भाव = िकया अर्थवाले 'यजेत, जुहुयात्' इत्यादि आख्यात-पद [कर्मशब्दाः] िकया के बोधक शब्द हैं। [तेम्यः] उनसे [िकया] फल का किया जाना [प्रतीयेत] प्रतीत होवे, जाना जाए (तात्पर्य है, 'यजेत, जुहूयात्' आदि पद याग होम से सम्बद्ध स्वर्गीद फलों की सिद्धि को कहते हैं)। [एषः] यह [िहं] क्योंकि [अर्थः] अर्थं—उक्त कियारूप धर्म [विधीयते] विधान किया गया है।

'यजेत' इत्यादि आख्यात-पद याग आदि अनुष्ठानरूप कर्म का बोध कराते हैं। वे कर्मानुष्ठान, उनसे (—कर्मों से) होने अर्थ के प्रयोजक हैं। सूत्र में 'क्रिया' पद कर्मानुष्ठानों से उत्पन्न होनेवाले 'अपूर्व' का संकेत करता है। 'तेम्य: क्रिया प्रतीयेत'—इस पूरे वाक्य का यही अर्थ होता है कि—उन कर्मानुष्ठानों से उत्पन्न होनेवाला [क्रिया == किया जानेवाला] अपूर्व बोधित होता है। आख्यात-पदबोध्य याग आदि कर्मों का अनुष्ठान धर्म है, वह धर्म अपूर्व को उत्पन्न करता है, अपूर्व द्वारा स्वर्ग प्राप्त होता है। 'दयेनेन अभिचरन् यजेत, चित्रया यजेत पशुकामः, दर्श-पूर्णमासाम्यां स्वर्गकामो यजेत' इत्यादि वाक्यों में आख्यात-पद के अतिरिक्त जो द्वय्य ग गुणवाचक पद हैं, उनके अपने जो भी अर्थ हैं, उनके साथ—स्वर्ग या पशु आदि किसी भी कामनावाले ब्यक्ति का सीधा सम्बन्ध नहीं होता; उसका सीधा सम्बन्ध आख्यात-पदबोध्य याग आदि के साथ होता है। द्वय्य या गुणवाचक पद मी कोई साधनरूप से, कोई इतिकर्तव्यतारूप से याग के साथ सम्बद्ध होते हैं; वे अपूर्व के विधायक नहीं होते। फलतः आख्यात-पद अपूर्व के बोधक हैं, अन्य अपने निजी रूप से यागादि के सहयोगी।।१॥

शिष्य जिज्ञासा करता है —यदि द्रव्य-गुणवाचक पद याग आदि के सहयोगी हैं, तो उनको भी अपूर्व के विधायक व भावार्थक क्यों न माना जाय ? आचार्य सूत्रकार ने शिष्यजिज्ञासा को सूत्रित किया—

### सर्वेषां भावोऽर्थ इति चेत् ॥२॥

[सर्वेषाम्] 'सोमेन यजेत स्वर्गकामः' इत्यादि वाक्यगत द्रव्यवाचक एवं गुणवाचक सभी पदों का [भावः] भाव-भावना-उत्पादना, क्रिया [अर्थः] अर्थ है, [इति चेत्] यदि ऐसा कहो तो—(वह ठीक नहीं, अगले सूत्र के साथ सम्बन्ध है)।

जिज्ञासु का अभिप्राय है-- 'यजेत' इस आख्यात-पद में 'यज्' धात्वर्थं 'यागं

प्रत्यय 'त' से वोषित भावना की अपेक्षा करता है—'यजेत —यागेन भावयेत्'—
याग से निष्पन्न करे, कुछ उत्पन्न करे। जैसे भातवर्ष भावना की अपेक्षा करता
है, ऐसे ही उक्त वाक्यों में—'श्येन, दर्श-पूर्णमास, स्वर्गकाम, सोम, अभिचरन्,
वित्रा, पशुकाम' आदि पठित द्वयवाचक, गुणवाचक, कामनापरक आदि पद भी
'त' प्रत्ययबोधित भावना की अपेक्षा करते हैं। यदि ऐसा न माना जाय, तो वाक्य
में इनका पठित होना असंगत हो जायगा। इसिलए 'यजेत' के समान श्येन आदि
अन्य पदों को भी भावार्थक, अर्थात् अपूर्व का विधायक मानना चाहिए। धात्वर्थ
के समान सोम, श्येन आदि पद भी अपने प्रयोग की सार्थकता के लिए साकांक्ष
हैं; इनके उपयोग के बिना न कियानुष्ठान सम्भव है, न स्वर्गादि फलसिद्धि की
आशा। अतः आकांक्षारूप उक्त समानता के रहते, आख्यात की सीमा से अन्य
पदों को बाहर निकाल देना उचित न होगा।।।।।

जिज्ञासा के आधार को लक्ष्य कर नाम और आख्यात के स्वरूप का यथाक्रम उपपादन करते हुए सूत्रकार ने अग्रिम दो सूत्रों से जिज्ञासा का समाधान किया—

## येषामुत्पत्तौ स्वे प्रयोगे रूपोपलब्धिस्तानि नामानि, तस्मात्तेभ्यः पराकाङ्क्षा भूतत्वात् स्वे प्रयोगे ॥३॥

[येषाम्] जिन 'सोमेन-यजेत' आदि पदों के [उत्पत्ती] उत्पत्ति —अभिव्यक्ति — उच्चारण में [स्वे] अपने सोम आदि अर्थ को प्रकट करते समय
[प्रयोगे] प्रयोग किये जाने पर [रूपोपलब्बिः] अपने अभिवेयरूप सोम की
उपलब्धि हो जाती है, अर्थात् उसमें प्रत्यक्ष योग्यता होती है, [तानि] ऐसे
पद [नामानि] नाम कहे जाते हैं। [तस्मात्] इस कारण (रूपोपलब्धि हो जाने
के कारण) [तेम्यः] उनके लिए [पराकाङ्का] पर-अ-कांक्षा अन्य की —
अन्य निष्पाद्य की काङ्क्षा नहीं रहती, [भूतत्वात्] सिद्ध होने से [स्वे प्रयोगे]
अपने अभिष्येय अर्थ की अभिष्यवित-समय प्रयोग किये जाने पर।

प्रत्येक पद का अपना अभिधेय अर्थ होता है; उस अर्थ को प्रकट करने के लिए जब उस पद का प्रयोग उच्चारण आदि रूप में किया जाता है, तब उसका वह अभिधेय अर्थ विद्यमान होने से प्रत्यक्ष रूप में उपलब्ध होने के योग्य है, तो वह पद अपने विद्यमान अर्थ को अभिव्यक्त कर निराकांक्ष हो जाता है। अपने विद्यमान अर्थ को अभिव्यक्त कर निराकांक्ष हो जाता है। उपलि च्याना अर्थ को अभिव्यक्ति कर देना पद-प्रयोग का प्रयोजन है। यही उसकी आकांक्षा है। अर्थ बोधित हो जाने पर उसकी आकांक्षा की पूक्ति हो जाती है। ऐसे सोम, रयेन, चित्रा, स्वर्गकाम, पशुकाम आदि पदों के अर्थ स्थायी हैं, विद्यमान हैं। इन पदों के प्रयोग होने पर इन अर्थों को उत्पन्न करने की अपेक्षा नहीं रहती। ऐसी दशा में जिज्ञासु ने ऐसे पदों को आख्यात-पदों की सीमा में लाने के लिए जो

एतत्सम्बन्धी आकांक्षा का निर्देश कियाथा, वह निराधार व असंगत हो जाता है ॥३।।

इसी प्रसंग में आख्यात का स्वरूप क्या है ? सूत्रकार ने बताया—

### येषां तूत्पत्तावर्थे स्वे प्रयोगो न विद्यते तान्याख्यातानि, तस्मात्तभ्यः प्रतीयेताश्रितत्वात् प्रयोगस्य ॥४॥

[येषाम्] जिन पदों का [तु] तो [उत्पत्तौ] उच्चारणरूप उत्पत्ति के अवसर पर [अर्थे स्वे] अपने वाच्य अर्थ में [प्रयोगो न विचते] प्रयोग नहीं होता, अर्थात् पदों के उच्चारण-काल में उनका अर्थ विद्यमान नहीं रहता [तानि आख्यातानि] वे पद आख्यात = माववाचक कहे जाते हैं। [तस्मात्] इस कारण [तेम्यः] उन आख्यात-पदों से अपूर्व की [प्रतीयेत] प्रतीति—जानकारी की जाती है, [आश्रितत्वात्] आश्रित होने से, पुरुष के अधीन होने से [प्रयोगस्य] प्रयोग—यागानुष्ठान के।

'यजेत' पद के उच्चारण-काल में इसका अर्थ —िकियानुष्ठानरूप याग तथा उससे निष्पाद्य अपूर्व —अपने वस्तु सत्-रूप में विद्यमान नहीं रहते । वह यागा-नुष्ठान पुरुष-प्रयत्न के अधीन है । पुरुष द्वारा यागानुष्ठान किये जाने पर ही उससे अपूर्व (संस्कारविशेष) की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार 'यजेत' पद स्वर्गकामना-वाले पुरुष को प्रेरित करता है कि वह यागानुष्ठान द्वारा अपूर्व को उत्पन्न करे। 'यजेत' का यही अर्थ है—'यागेन भावयेत'—यागसाधन से 'भावना' करे। भावना = अपूर्व का निष्पादन, यागानुष्ठान से अपूर्व का उत्पादन होकर, वह स्वर्गकामना को पूर्ण कराता है। इसके विपरीत सोम आदि द्रव्यवाचक एवं अन्य गूणवाचक पदों के अर्थ-सोम आदि द्रव्यों की वस्तुसत्ता-विद्यमानता-अपने अस्तित्व में आना अथवा अस्तित्व का लाभ करना पुरुष-प्रयत्न के अधीन नहीं है। सोम पद के उच्चारण से पहले ही उसके अर्थ सोम-वस्तू का अस्तित्व बना रहता है, उच्चारण के समय वह विद्यमान है। उस अर्थ की सत्ता के लिए पूरुष को कोई प्रयत्न नहीं करना, फलतः वह पद अपने अर्थ को बोधित कर निरा-कांक्ष हो जाता है, पुरुष को अपनी सिद्धि में प्रेरित नहीं करता; जबिक 'यजेत' पद धात्वर्थ —याग से निष्पाद्य 'अपूर्व' (जो अभी तक अपने अस्तित्व में नहीं है, इसीलिए अपूर्व है) के निष्पादन के लिए पुरुष को प्रेरित करता है। इसी कारण आख्यात-पदों को अपूर्व का उपपादक माना गया है। अन्य द्रव्य-गुणवाचक पद याग के साधनद्रव्यों व प्रक्रिया आदि को प्रस्तुत कर यागानुष्ठान में सहायक होते हैं ॥४॥ (इति अपूर्वस्य आख्यातपदप्रतिपाद्यताधिकरणम्—१) ।

## (अपूर्वस्यास्तित्वाधिकरणम्—२)

शिष्य जिज्ञासा करता है— अपूर्व आख्यात-पदप्रतिपाद्य है, यह तो बाद की बात है; पहले यह तो निश्चय किया जाय कि अपूर्व का अस्तित्व भी है, या नहीं ? सूत्रकार ने बताया—

#### चोदना पुनरारम्भः ॥५॥

[चोदना] अपूर्व है, [पुनः] क्योंकि [आरम्भः] वैदिक वाङ्मय में स्वर्ग-साधन याग ( = स्वर्गकामो यजेत) का आरम्भ = उपदेश किया गया है।

मुत्र के प्रथम पद का अर्थ यहाँ वह 'अपूर्व' है, जो यागानुष्ठान से निष्पन्न किया जाता अथवा उभारा जाता है। इस पद का कर्मवाचक विग्रह करने से उक्त अर्थ का लाभ होता है-'चोद्यते-आक्षिप्यते-उद्भाव्यते या सा चोदना'। यागा-नुष्ठान से चोदित, आक्षिप्त अथवा उद्भावित होती है, वह चोदना है। ऐसा तत्त्व े केवल वह अपूर्व है । 'पूनः' पद 'यतः' के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है । यह आज के भाषागत प्रयोगों से अनुमोदित है। अपूर्व का अस्तित्व क्यों मानना पड़ता है ? क्योंकि वैदिक वाङ्मय में स्वर्ग की कामनावालों के लिए याग का विघान किया गया है। याग अनुष्ठानरूप किया है; किया केवल अनुष्ठान तक जीवित है, अपना अस्तित्व रखती है, आगे नष्ट हो जाती है। परन्तु वैदिक वाङ्मय में बताया गया याग का फल स्वर्ग, कालान्तर में प्राप्त होता है; उससे बहुत पड्ले यागरूप कियानुष्ठान के न रहने से स्वर्गफल का लाभ असम्भव होगा, क्योंकि कोई फल-कार्य बिना कारण के नहीं मिलता। तब वैदिक वाक्य-'स्वर्गकामो यजेत' इत्यादि अनर्थक-असंगत हो जाएगा, जो अभीष्ट नहीं, अथवा अनिष्ट है। उसकी सार्थकता व संगति को अक्षुण्ण रखने के लिए यह मानना न्याय्य है कि कर्मानुष्ठान अपूर्व-उद्भावन द्वारा स्वर्गफल को लाभ कराने में कारणरूप से विद्यमान रहता है।

यदि द्रव्य-गुणवाचक पदों को अपूर्व का विधायक माना जाता है, तो वह द्रव्यादि ही विधायक होगा, जिसका नामील्लेखपूर्वक निर्देश किया गया है। यदि वह संस्कृत द्रव्य नष्ट हो जाय, अथवा उपलब्ध ही न हो, जैसे अब सोम उपलब्ध नहीं है, अथवा किसी प्रकार दूषित हो जाय, तो आधार द्रव्य आदि के न रहने से अपूर्व की उद्भावना ही न हो पाएगी। ऐसी अवस्था में आचार्यों ने यज्ञानुष्ठान की पूर्ति के लिए तो नष्ट, दूषित या अनुपलब्ध द्रव्य के प्रतिनिधि अन्य द्रव्य का विधान किया है; परन्तु वे यथाश्रुत द्रव्यादि न होने पर अपूर्व के उद्भावक नहीं माने जा सकते, अतः माववाचक (—आस्यात) पद ही अपूर्व के बोधक हैं, यह सिद्धान्त निध्वत होता है। इससे अपूर्व का अस्तित्व निर्वाध प्रमाणित है।।।।। (इति अपूर्वस्थास्तित्वाधिकरणम्—२)।

#### (कर्मणां गुणप्रधानभावविभागाधिकरणम्—३)

शिष्य जिज्ञासा करता है—यह तो ज्ञात हो गया कि भाव पद ही कर्मजन्य अपूर्व के बोधक हैं; परन्तु भाव पद अनेक प्रकार के हैं—'यजित, जुहोति, ददाति' इत्यादि एक प्रकार है, तथा 'दोग्धि, पिनष्टि, विलापयिति' इत्यादि दूसरा प्रकार है। उनमें सन्देह हैं—क्या ये सब प्रधान कर्मजन्य अपूर्व के बोधक हैं? अथवा इनमें कतिपय संस्कार-कर्म के ज्ञापक हैं? भावार्यक होने की समानता से सभी को प्रधान कर्म का वाचक क्यों न माना जाय ? सुत्रकार आचार्य ने समाधान किया—

### तानि हैधं गुणप्रधानभूतानि ।।६।।

[तानि] आख्यातपद-बोघित वे कर्म[ द्वैषम्]दो प्रकार के हैं—[गुणप्रधान-भूतानि ] गुणभूत = गौण और प्रधानभूत = मुख्य ।

दो प्रकार के जो भाववाचक पद बताये हैं, उनमें कितपय 'यजित, जुहोति, ददाति' प्रधान कर्म के वाचक हैं; कितपय—'दोग्धि, पिनिष्टि, विलापयित' संस्कार-कर्म के वाचक हैं। ये दो विभाग हैं—पहला मुख्य, दूसरा गौण। ये सभी भाववाचक पद अर्थवाले हैं, अथवा विशेष प्रयोजन रखते हैं। जैसे प्रधान माववाचक पद स्वर्गसाधन अपूर्व का बोध कराते हैं, ऐसे ही गौण भाववाचक पद याग में उपयोगी द्रव्यों के संस्कार आदि से आंशिक अपूर्व का बोध कराते हैं। संस्कृत होकर निर्दोष द्रव्य का ही याग में उपयोग किया जाना शास्त्र-विहित है। प्रधान कर्म के अङ्गभूत होने से ये कर्म तत्सम्बन्धी अपूर्व के ज्ञापक तो होते हैं, परन्तु स्वर्ग के साधन अपूर्व के साक्षात् बोधक नहीं होते।।६।।

श्चिष्य जिज्ञासा करता है—इसमें निश्चायक हेतु क्या है कि एक प्रकार स्वर्ग-साधन अपूर्व का बोधक है, दूसरा नहीं ? आचार्य सुत्रकार ने बताया →

### येईव्यं न चिकीर्ष्यते तानि प्रधानभूतानि द्रव्यस्य गुणभूतत्वात् ॥७॥

[मै:] आस्थात-पदबोध्य जिन कर्मों के द्वारा [द्रव्यम्] याग-होम आदि में आहुति आदि रूप से प्रयुक्त होनेवाले द्रव्य — घृतसामग्री, चरु, पुरोडाश आदि चिकीष्यंते] संस्कृत किए जाने के रूप में चिकीष्यित [न] नहीं हैं, [तानि] वे आस्थात-पद [प्रधानभूतानि] प्रधानभूत माने जाते हैं। क्योंकि याग, होम आदि की दृष्टि से [द्रव्यस्य] द्रव्य के [गुणभूतत्वात्] संस्कार आदि कार्य गौण होने से ।

पूर्वोक्तं आख्यात-पदों के विभाग के अनुसार कतिपय आख्यात-पदबोध्य कर्म

उन द्रव्यों के —कूटने, छानने, शोधने, पकाने आदि का विधान करते हैं, जो द्रव्य याग आदि अनुष्ठान के समय उपयोग में आते हैं। इसके विपरीत जो आख्यात-पद द्रव्य-संस्कार आदि कार्यों का विधान नहीं करते, ऐसे आख्यात-पदों से बोध्य कर्म प्रधान विभाग में आते हैं। उनका अनुष्ठान साक्षात् अपूर्वोत्पत्ति द्वारा स्वर्गफल-प्राप्ति का साधन होता है। यह प्रधान कर्म का लक्षण किया गया।।।।।

अब गुणकर्म का लक्षण सूत्रकार ने बताया—

# यैस्तु द्रव्यं चिकीर्ष्यते गुणस्तत्न प्रतीयेत तस्य द्रव्यप्रधानत्वात् ॥८॥

[यैं:] जिन आख्यात-पदों के द्वारा [तु] तो फिर [द्रव्यम्] द्रव्य-सम्बन्धी [चिकीर्ष्यते] संस्कार आदि करना अभीष्ट होता है, [गुणः] गुणकर्म [तत्र] वहाँ—ऐसे आख्यात-पदों में [प्रतीयेत] जाना जाता है। [तस्य] उस आख्यात-पदबोध्य कर्म के [द्रव्यप्रधानत्वात्] द्रव्यप्रधान होने से, द्रव्य का संस्कार ही उनका मुख्य लक्ष्य होने से।

ऐसे आख्यात-पदबोध्य कर्म गौण विभाग में आते हैं, जिनका मुख्य लक्ष्य— याग आदि प्रधान कर्मों के उपयोग में आनेवाले द्रव्यों का संस्कारमात्र है, जैसे— 'ब्रीहीन् अवहन्ति' वाक्य है—धान कूटता है। यहाँ 'अवहन्ति' आख्यात का अर्थ धान कूटने तक सीमित है, इसका इतना ही प्रयोजन है—धान कूटकर चावल अलग और तुष —िछलका अलग कर दिया जाय। इसी प्रकार अन्य वाक्य है— 'तण्डुलान् पिनिष्ट'—चावल पीसता है। यहाँ 'पिनिष्टि' किया चावल के पिस जाने पर सार्थक, सफल हो जाती है। ये इनके इष्ट फल हैं। अपने प्रयोग का फल सम्पन्त हो जाने से ये अन्य किसी फलोत्पत्ति की कल्पना के लिए षण्ड हैं। ये केवल प्रधान कर्म के लिए संस्कृत द्रव्यों को प्रस्तुत कर उनके उपयोगी मात्र हैं, परार्थं हैं। अतः ये गौण कर्म माने जाते हैं।।।। इति कर्मणां गुणप्रधानभाव-विमागाधिकरणम्—३)।

# (सम्मार्जनादीनामप्रधानताधिकरणम्—४)

शिष्य जिज्ञासा करता है—कर्मों के गुण-प्रधान भाव का विभाग होने पर भी कितिपय वाक्यों में सन्देह हैं। वाक्य हैं—'स्नुचः सम्मार्ष्टि, ऑग्न सम्मार्ष्टि, परिधि सम्मार्ष्टि'—सूचों का, अग्नियों का, परिधियों का सम्मार्जन करता है, उन्हें साफ़ करता है; तथा 'पुरोडाशं पर्यंग्निकरोति'—पुरोडाश का पर्यंग्निकरण करता है, अर्थात् पुरोडाश के चारों और अंगारों को प्रवक्षिणा के समान वाहिनी और से लगाकर चारों और घुमाता है। इनके विषय में सन्देह है—क्या ये सम्मार्जन और पर्यंग्निकरण प्रधान कर्म हैं, अथवा गुणकर्म ? सातवें सूत्र में

बताए नियम के अनुसार इनका कोई दृष्टफल प्रतीत न होने से इन्हें प्रघान कर्में क्यों न माना जाय ? सूत्रकार ने प्रथम शिष्य-जिज्ञासा को सूत्रित किया—

#### धर्ममात्रे तु कर्म स्यादनिवृ त्तेः प्रयाजवत् ॥६॥

[धर्ममात्रे] धर्म—अपूर्व की उत्पत्ति के विषय में [तु] तो [कर्म]सम्मार्जन आदि कर्म [स्यात्] होवें, अर्थात् सम्मार्जन आदि कर्म भी अपूर्व के उत्पादक होने से प्रधानकर्म माने जाने चाहिएँ। [अ-निर्वृत्तेः] सम्मार्जन आदि स्रुच् आदि द्वव्य के उपकारक हैं, इस बात की निर्वत्ति—सिद्धि न होने से।

सुच् = जुह, उपमृत् और ध्रुवा नामक तीनों यज्ञिय पात्रों का कुशा-तृणों से सम्मार्जन किया जाता है, इनके आगे-पीछे कुशा-तृण फिराकर इन्हें साफ किया जाता है। इसी प्रकार अग्नि के अगारों पर राख आदि आ जाने से कुशा-तृणों द्वारा उसे भाड़ दिया जाता है, यही उसका सम्मार्जन है। ऐसे ही परिधियों का सम्मार्जन है। ऐसे ही परिधियों का सम्मार्जन होता है। पुरोडाश के पर्यंग्निकरण में तथा सुच् आदि के सम्मार्जन में कोई दृष्ट फल प्रतीत नहीं होता; अतः सप्तम सूत्र में बताई व्यवस्था के अनुसार इन कर्मों को अदृष्ट (अपूर्व) का उत्पादक प्रधानकर्म मानना चाहिए। जैसे 'प्रयाजान् यजति' वाक्य में 'प्रयाज कर्म से अपूर्व का उत्पादन करे' यह अर्थ जाना जाता है, ऐसे ही 'सूचः सम्मार्ण्ट' इत्यादि वाक्यों में 'सुच् आदि पात्रों के सम्मार्जन से अपूर्व को उत्पन्न करे' अर्थ विदित होता है; अतः इनको भी अपूर्वत्वाद्वादक कर्म के विधायक वाक्य माना जाना उपयुक्त होगा ॥६॥

आचार्य सुत्रकार ने जिज्ञासा का समाधान किया-

### तुल्यश्रुतित्वाद्वा इतरैः सधर्म<sup>3</sup> स्यात् ॥१०॥

[तुल्यश्रुतित्वात्] तुल्यश्रवण होने से, द्रव्यों में द्वितीया विभक्ति का, [वा]पद पूर्वपक्ष की निवृत्ति का द्योतक हैं—सम्मार्जन आदि प्रघान कर्म नहीं।

यज्ञकुण्ड की आग को सुरक्षित रखने के लिए उसे ढाँपने के साधन या पात्र की नाम भी 'परिषि' है।

१. सुच् आदि के सम्मार्जन के विषय में वैदिक वाङ्मय के ये स्थल द्रष्टव्य हैं— श० ब्रा०, ११३१११। तैं० ब्रा० ३१३१११। कात्या० श्रौत० ३१११२॥ तै० ब्रा० ३१३१७।४।। परिधि उन बसाद व ढाक की सिमघाओं का नाम है, जो यज्ञकुण्ड के चारों पात्रोपयोग के लिए रक्खी जाती हैं।

२. कात्या० श्रौत० २। १।२२।। श्रौत पदार्थ निवंचन, द्वितीय संस्करण, पृष्ठ १८, संख्या १४४; यु० मी०।

३. 'सधर्मा' इति सुबोधिनीपाठः ।

[इतर्रः] अन्य 'अवहनन' आदि गौण कर्मों के साथ [सधर्मं] समान धर्मवाल [स्यात्] है ।

'सुच: सम्माष्टि' आदि वाक्यों में 'सुच्' आदि पद द्वितीया विभक्ति के साथ प्रयुक्त हैं । इन वाक्यों में द्वितीया विभक्ति 'ब्रीहीन् अवहन्ति, तण्डुलान् पिनष्टि इत्यादि वाक्यों के समान ही सुनी जाती है। इन वाक्यों के सम्बन्ध में यह निश्चय किया गया है कि द्वितीया विभिक्त कर्म कारक में होती है; पाणिनीय नियम [१।४।४६] के अनुसार 'कर्म' संज्ञा उसकी है, जो कर्त्ता को ईप्सिततम हो; अर्थात् कर्त्ता के अत्यन्त अभिलषित साधनद्रव्य की कर्म संज्ञा होती है। 'ब्रीहीन अवहन्ति' में कर्त्ता को-अवहनन - कूटना किया द्वारा- ब्रीहि-घानों को तुषरहित करना ही अत्यन्त अभीष्ट है, यह द्वितीया विभिन्त का प्रयोग स्पष्ट करता है। अवहनन द्वारा बीहिका यह संस्कार दृष्टफल है। जहाँ दृष्टफल ऋियाका स्पष्ट प्रतीत होता है, वहाँ अदृष्ट (अपूर्व) की कल्पना अन्याय्य मानी गई है। इस प्रकार जैसे 'ब्रीहीन् अवहन्ति' इत्यादि वाक्य द्रव्य-संस्कार के विधायक होने से द्रव्यप्रधान हैं, और इसी आधार पर गौण कर्म माने जाते हैं, ठीक इसी प्रकार 'स्रुचः सम्मार्ष्टि' इत्यादि वाक्यों में भी 'स्रुच्' आदि पदों के साथ द्वितीया विभिन्त का श्रवण यह स्पष्ट करता है कि कर्त्ता को सम्मार्जन-किया के प्रति 'सुच्' आदि साधनद्रव्य अत्यन्त अभिलिषत हैं, और सम्मार्जन आदि द्वारा उनका संस्कार करना∙(सफाई आदि करना) ही उसे अभीष्ट है । अतः सम्मार्जन आदि का दृष्टफल स्पष्ट प्रतीत होने से उनके अदृष्ट फल की कल्पना करना अन्याय्य होगा। फलतः 'ब्रीहीन् अवहन्ति' इत्यादि वाक्यों के समान 'स्रचः सम्माष्टि' इत्यादि वाक्यों में भी द्वितीया विभक्ति के तुल्य श्रवण से उनके समान इन्हें भी प्रधान कर्म नहीं माना जा सकता ॥ १०॥

शिष्य पुनः जिज्ञासा करता है—क्या द्वितीया विभिन्त प्रधानकर्म में ही होती है, गौण कर्म में नहीं ? सूत्रकार ने शिष्य-जिज्ञासा को सूत्रित किया—

# द्रव्योपदेश इति चेत् ॥११॥

[द्रव्योपदेशः] द्रव्य का उपदेश = द्रव्य की प्रधानता का निर्देश 'स्नुचः सम्माप्टि' इत्यादि वाक्यों में है, [ इति चेत्] ऐसा यदि मानते हो, तो यह ठीक नहीं।

द्वितीया विभिन्नत सर्वत्र प्रघान कर्म में ही हो, ऐसा नियम नहीं है; गुणभूत कर्म में भी द्वितीया दिभिन्त देखी जाती है, जैसे — 'सक्तून् जुहोति' बाक्य है— सत्तुओं को आहुत करता है, अग्नि में उनकी आहुति देता है। यहाँ 'सक्तु' पद

१. द्रष्टव्य-चालू पाद का तृतीय अधिकरण।

गुणभूत है, प्रधान नहीं; क्योंकि यह याग या होम के लिए है; याग या होम प्रधान है, सक्तु नहीं। यहाँ गुणभूत में द्वितीया विभक्ति है। ऐसा ही 'स्रुचः सम्माष्टि' आदि वाक्यों में मान लेना चाहिए। इसी प्रकार अन्य भी वाक्य हैं—'मास्तान् जुहोति'—मस्तों के लिए उद्दिष्ट पुरोडाशों को अग्नि में होमता है। यहाँ पर भी मास्त पुरोडाश होम के लिए हैं, होम प्रधान है, द्रव्य गुणभूत है; वहाँ द्वितीया विभक्ति है। ऐसा ही अन्य वाक्य—'एककपालं जुहोति' है। एक कपाल में संस्कृत पुरोडाश को अग्नि में होमता है। यहाँ होम के प्रधान होने पर गुणभूत द्रव्य पुरोडाश को लिए प्रयुक्त पद 'एककपाल' में द्वितीया विभक्ति है।

गुणभूत द्रव्य में द्वितीया विभिन्त के माने जाने से द्रव्य की अप्रधानता और सम्मार्जन-क्रिया की प्रधानता अवगत होती है। इससे सम्मार्जन को अपूर्व का उत्पादक क्यों न माना जाय? ॥११॥

आचार्य सूत्रकार ने जिज्ञासा का समाधान किया—

#### न तदर्थत्वाल्लोकवत् तस्य च शेषभूतत्वात् ॥१२॥

[त] गुणभूत में द्वितीया विभिन्त होती है, यह कथन ठीक नहीं, [तदर्थंत्वात्] होम के लिए होने से, [लोकवत्] लोक के समान, लोक में भी तदर्थ में द्वितीया विभिन्त देखी जाती है। [तस्य च] और उस सुच् आदि के [शेषभूतत्वात्] अङ्गभूत होने से; याग के लिए उपयोगी साधन आज्य आदि हिंव के धारण करने में सुच् आदि अपेक्षित होने से उसके अङ्ग हैं।

द्वितीया विभिन्त गुणभूत में नहीं होती, यह प्रथम स्पष्ट किया जा चुका है। द्वितीया विभिन्त कर्म कारक में होती है; कर्म संज्ञा उसी पद की होती है, जिसका बोध्य अर्थ कर्ता को अत्यन्त अभिलिषत' हो। प्रश्न उठता है—याग या होम में द्रव्य गुणभूत है, और गुणभूत में द्वितीया विभिन्त नहीं होती, तो 'सक्तून् जुहोति' वाक्य में गुणभूत 'सक्तु' द्रव्य पद से द्वितीया विभिन्त कैसे ? उत्तर स्पष्ट है—'सक्तून् जुहोति' वाक्य का अर्थ है—'सक्तुभिहंविद्रंव्यैः होम भावयेत्' सक्तु-संज्ञक हिवद्रव्यों से होम को भावित करे—सिद्ध करे। 'जुहोति' कियापद में 'हु' का अर्थ 'होम' और 'ति' का अर्थ 'भावना' है। यहाँ पर कर्त्ता को अत्यन्त अभिलिषत अर्थ होम है, जो 'जुहोति' में अन्तिहित है। उस अत्यन्त ईप्सित होम का अनिवार्य साधनद्रव्य सक्तु हैं। यहाँ होम प्रधान और सक्तु गुणभूत हैं; परन्तु सक्तुओं के होमार्थ होने के कारण [तदर्थत्वात्] सक्तु पद के आगे द्वितीया विभिन्त औपचारिकत है। तात्पर्य है—होम अपूर्व का उत्पादक है, वह प्रधानभूत है, सक्तु च्वितिया है। तात्पर्य है—होम अपूर्व का उत्पादक है, वह प्रधानभूत है, सक्तु

१. द्रब्टव्य-पाणिनि सूत्र [२।३।२ तथा १।४।४६]

होम का अनिवार्य साधन होने से होम का प्राधान्य सक्तु में उपचरित है, अतः यहाँ द्वितीया प्रवृत्त हुई। होम का सम्पादन कर सक्तु का प्रयोजन पूरा हो जाता है। आगे कुछ भी उत्पन्न करने के लिए वह षण्ढ है।

यदि होम-सम्पादन के लिए कक्ती को सक्तु ईप्सिततम हैं, तो द्वितीया विभिन्त के प्रयोग में कोई बाधा नहीं। परन्तु इस प्रसंग में प्रधानभाव और गुणभाव का आधार अपूर्वोत्पादन है। अपूर्व का उत्पादक प्रधान, अन्य गौण है। इस प्रकार क्रियापदबोध्य याग या होम ही प्रधान हैं; अन्य उनके साधनभूत द्रव्य आदि गौण हैं। 'स्रुचः सम्माष्टि' आदि वाक्यों के विषय में दसवें सूत्र पर विवरण दे दिया गया है।। (इति सम्मार्जनादीनामंप्रधानताकरणम्—४)।

# (स्तोत्र-शस्त्रप्राधान्याधिकरणम्—५)

शिष्य जिज्ञासा करता है—देवताओं का स्तवन और शंसन किया जाता है। क्या यह देवता के प्रति गुणभूत है ? अथवा प्रधान है ? स्रुचों के सम्मार्जन आदि के समान इन्हें भी गुणभूत क्यों न माना जाय ? सूत्रकार ने शिष्य-जिज्ञासा को सूत्रित किया—

# स्तुतशस्त्रयोस्तु संस्कारो याज्यावत् देवताऽभिधानत्वात् ॥१३॥

[स्तुतशस्त्रयोः] स्तवन = सामगान द्वारा स्तुति, और शस्त्र-शंसन == यथाभूत ऋङ्मन्त्र का पाठ, ये दोनों [तु] तो [संस्कारः] संस्कार कर्म हैं, [याज्यावत्] याज्या के समान, जैसे याज्या संस्कार-कर्म है, ऐसे ही [देवताऽभिघानत्वात्] देवता का कथन करने से स्तोत्र और शस्त्र को संस्कार-कर्म मानना चाहिए।

सामगान द्वारा देवता की स्तुति के रूप में उसका वर्णन या कथन 'स्तोत्र' कहा जाता है। यथापिटत ऋग्मन्त्र का उच्चारण करते हुए देवता के गुणकथन को 'स्वस्त्र' कहते हैं। सूत्र में उदाहरण 'याज्यावत्' दिया गया है। श्रौत यागों में हब्य-द्रव्य की आहुति देने के लिए विभिन्न दो मन्त्रों का प्रयोग किया जाता है। पहले मन्त्र का प्रयोजन है—अभिप्रेत देवता का मन्त्रोच्चारणपूर्वक स्मरण करना; अन्य मन्त्र से उसी देवता को उद्देय कर हिन-द्रव्य की आहुति दी जाती है। इनमें पहला मन्त्र 'पुरोऽनुवाक्या' और दूसरा 'याज्या' कहा जाता है। जैसे याज्या में देवताकथन यागसाधन में उपकारक है, और वह संस्कारकर्म—गुणकर्म याज्या में देवताकथन यागसाधन में उपकारक है, और वह संस्कारकर्म—गुणकर्म

प्रगीतमन्त्रसाध्यगुणिनिष्ठगुणाभिधानं स्तोत्रम्—गाये जाते ऋग्मन्त्रों से गुणी के गुण का कथन स्तोत्र, तथा अप्रगीतमन्त्रसाध्यगुणिनिष्ठगुणाभिधानं शस्त्रम् । बिना गाए यथापठित ऋग्मन्त्रों से गुणी के गुण का कथन शस्त्र कहा जाता है ।

माना जाता है, ऐसे ही स्तोत्र और शस्त्र हैं। स्तवन और शंसन में याज्या के समान देवता का कथन होने से इन्हें भी संस्कारकर्म-गुणकर्म माना जाना चाहिए। स्तवन और शंसनविषयक वाक्य वैदिक 'वाङ्मय में देखे जाते हैं—'आज्यैः स्तुवते, पृष्ठैः स्तुवते' आज्यसंज्ञक एवं पृष्ठसंज्ञक स्तोत्रों से देवता की स्तुति करता है; इसी प्रकार 'प्रउमं शंसित, निष्केवल्य शंसित'—प्रजमसंज्ञक शस्त्र को पढ़ता है, निष्केवल्य शस्त्र को पढ़ता है, —ये स्तवन और शस्त्र गुणवचन हैं। ये ऐसे ही वाक्य हैं, जैसे—'इन्द्रस्य नु वीर्याणि प्रवोचम्' (ऋ० १।३२।१) 'इन्द्र के पराक्रम का वर्णन करता हूँ', इत्यादि वाक्य हैं। ये स्तवन और शंसन-कर्म भी देवता के गुणों का वर्णन करते हैं, यही इनका प्रयोजन है। देवता-सम्बन्धी गुणों के प्रकाशनरूप संस्कार से इन्हें गुणकर्म मानना युक्त होगा।।१३॥

आचार्य सूत्रकार जिज्ञासा का समाधान करता है-

#### अर्थेन त्वपकृष्येत देवतानामचोदनाथंस्य गुणभूतत्वात् ॥१४॥

[अर्थेन] अर्थं के अनुसार अर्थात् देवताप्रकाशनरूप प्रयोजन से [तु] तो (यह पद पूर्वपक्ष की निवृत्ति का द्योतक है), [अपकृष्येत] अन्यत्र ले-जाया जायेगा [देवतानामचोदना] देवतावाचक नाम से युक्त मन्त्र द्वारा किया जाने वाला स्तवन और शंसन का यह विधान, [अर्थस्य] स्तवन और शंसनरूप कर्म के [गुणभूतत्वात्] देवता के प्रति गुणभूत होने से।

सोमयाग के अन्तर्गत माहेन्द्र (महेन्द्र देवता के उद्देश्य से किए जानेवाले) ग्रह्याग की सिन्निध में 'इन्द्रप्रगाय' पिटत हैं। 'इन्द्रप्रगाय' पद का अर्थ हैं— इन्द्र का स्तवन व प्रशंसन करनेवाले मन्त्र। ये मन्त्र ऋ० ७।३२।२२,२३ हैं। जब इन मन्त्रों द्वारा सामगान के रूप में देवता की स्तुति की जाती है, तब इसका नाम 'स्तोत्र' तथा जब यथापिटत मन्त्र द्वारा पाठ करके देवता की प्रशंसा की जाती है, तब 'शस्त्र' कहा जाता है। ये स्तोत्र व शस्त्र देवता के स्तवनरूप स्वतन्त्र कमें हैं, एवं अपूर्व के उत्पादक हैं। परमात्मा की स्तुति करने से आत्मा में धर्म-विशेष का उद्रेक होता है; वही अदृष्ट व अपूर्व की उत्पत्ति है।

यदि स्तोत्र और शस्त्र को संस्कारकर्म माना जाता है, तो यह मन्त्रतिर्देश गौण होगा, तथा देवता प्रधान । संस्कारकर्म का तात्पर्य है—प्रकृत अनुष्ठान में मन्त्र द्वारा देवता को प्रस्तुत करना । देवता के वर्णन के लिए प्रयुक्त होने के कारण मन्त्र, देवता की प्रतियोगिता में गुणभूत तथा देवता प्रधान है । ऐसी स्थिति में इन्द्र देवताविषयक स्तोत्र-शस्त्र को माहेन्द्र ग्रह्याग के सामीप्य से हटाकर वहाँ स्थानान्तरित करना होगा, जहाँ इन्द्र देवता के उद्देश्य से अनुष्ठान का विधान हो; क्योंकि स्तोत्र आदि द्वारा देवता का प्रस्तुत करना वहीं अपेक्षित होगा। ऐसी दशा में 'इन्द्रप्रगाय' (इन्द्रविषयक स्तोत्र-शस्त्र) जिस क्रम में पढ़ा है, उसकी

बाधा होगी; तथा स्थानान्तरित होने से माहेन्द्र ग्रहयाग के सामीप्य का भी अवरोधे होगा, अर्थात् यह सामीप्य भी बाधित होगा। अतः प्रस्तुत स्तोत्र-शस्त्र को संस्कारकर्म माने जाने के पक्ष का—दोषपूर्ण होने से—परित्याग करना ही उचित है।

फलतः ये स्वतन्त्र कर्म हैं, जो इन्द्ररूप परमात्मा की स्तुति आदि द्वारा आध्यात्मिक भावनाओं के उद्भावनरूप अपूर्व के उत्पादक हैं॥१४॥

णिष्य जिज्ञासा करता है--ऐन्द्र स्तोत्र-शस्त्र को संस्कारकर्म ही क्यों न माना जाय ? माहेन्द्र ग्रहयाग की सिन्निध में इन्द्रप्रगाथ (ऐन्द्र स्तोत्र-शस्त्र) के पठित होने मात्र से उक्त पक्ष का परित्याग करना आवश्यक न होगा; क्योंकि महेन्द्र और इन्द्र एक ही देवता है। शिष्य की जिज्ञासा को आचार्य ने सूत्रित किया---

## वशावद्वा गुणार्थं स्यात् ॥१४॥

[वशावत्] वशा के समान [वा] निश्चित रूप से[गुणार्थम्] गुणनिर्देश के लिए [स्यात्] है, ऐन्द्रप्रगाय ।

माहेन्द्र प्रहयाग प्रसंग में पठित ऐन्द्र स्तोत्र-शस्त्र को स्थानान्तर करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि महेन्द्र और इन्द्र पदों से बोधित देवता एक ही है। यह स्पष्ट है, 'महेन्द्र' पद महत्त्व-गुणसहित इन्द्र का कथन करता है, जबकि केवल 'इन्द्र' पद महत्त्व-गुणरहित इन्द्र का । परन्तु शास्त्र में अन्यत्र ऐसा देखा जाता है कि गुणनिर्देश से रहित पद भी गुणसहित अर्थ के निर्देश के लिए प्रयुक्त होता है। अतिदेश वाक्य है-'छागस्य' वपाया मेदसोऽनुबृहि' छाग की वपा और मेद के लिए कथन करो। यहाँ 'छाग' पद जातिवाचक होने से पुंल्लिग-स्त्रीलिंग सबका बोधक है। अत: 'छाग' पद यहाँ 'छागी' का वाचक है, जिसके लिए कहा गया है-'सा वा एषा सर्वदेवत्या यदजा वशा' निश्चय ही वह सब देवताओं वाली है जो यह वशा (वन्ध्या) अजा है। मूल में 'छाग' पद उक्त प्रकार से छागी का वाचक गुणरहित प्रयुक्त भी वशा == (वन्ध्यात्वगुणयुक्त) अजा का निर्देश करता है । इसी प्रकार माहेन्द्र ग्रहयाग प्रसंग में पठित ऐन्द्र प्रगाय का 'ऐन्द्र' पद गुणरहित भी, महत्त्व--गुणसहित इन्द्र (महेन्द्र)का बोधक होगा। अत: ये एक देवता होने से ऐन्द्रप्रगाथ का इन्द्र देवतावाले कर्म में स्थानान्तरण अपेक्षित नहीं है। अतः पूर्वोक्त कोई दोष न होने से इन्द्र-सम्बन्धी इस स्तोत्र-शस्त्र को संस्कारकर्म मानना उपयुक्त होगा ।।१५॥

बाचार्य सूत्रकार ने उक्त जिज्ञासा का समाधान किया-

१. तै० बा० ३।६।८॥ यजु० २१।४१॥

# न श्रुतिसमवायि<sup>१</sup>त्वात् ॥१६॥

[न] संस्कार कर्म मानने पर ऐन्द्रप्रगाथ का स्थानान्तरण अपेक्षित न होगा, यह कथन युक्त नहीं है; क्योंकि [श्रुतिसमवायित्वात्] 'महेन्द्र' पद का श्रूयमाण तिद्धत प्रत्यय के साथ स्पष्ट सम्बन्ध होने से।

'अभि त्वा भूर नोनिम' [ऋ० ७।३२।२२, २३]इत्यादि ऐन्द्रप्रगाथ (स्तोत्र, शस्त्र) की ऋचाओं में 'इन्द्र' पद श्र्यमाण है, अर्थात श्रुतिपठित है, 'महेन्द्र' पद नहीं। इसके अतिरिक्त 'ऐन्द्र: प्रगाथ:' में 'इन्द्र' पद से तद्धित 'अण' प्रत्यय 'साऽस्य देवता' [४।२।२४] इस पाणिनि-नियम के आधार पर होता है -- 'इन्द्रो देवता अस्य प्रगायस्य, इति ऐन्द्र: प्रगायः' इन्द्र देवता है इस प्रगाथ का, इसलिये यह प्रगाथ 'ऐन्द्र' है। यहाँ तद्धित प्रत्यय की प्रकृति 'इन्द्र' है; प्रत्यय जिस प्रकृति के आगे होता है, उससे मिलकर उसी का बोध कराता है, अन्य का नहीं—यह प्रत्यय का स्वभाव है। इस प्रकार 'महेन्द्र' पद के आगे तद्धित प्रत्यय महेन्द्र प्रकृति का बोध करायेगा; उसके एकदेश 'इन्द्र' का नहीं — 'महेन्द्रो देवता जस्य ग्रहस्य, इति माहेन्द्रो ग्रहः' । ग्रह नामक यागिवशेष ज्योतिष्टोम के अङ्क हैं । यहाँ 'महेन्द्र' समस्त (समासयुक्त महाँश्चासौ इन्द्र: महेन्द्र:) प्रातिपदिक अर्थवान् है; उसका एकदेश 'इन्द्र' नहीं। यह केवल तिद्धतार्थ को अभिव्यक्त करता है, अर्थात् इन्द्र को हिन का देवता होना। एक बार के उच्चारण में समासार्थ-इन्द्र का महत्त्व, और तद्धितार्थ-हिव का देवता होना, ये दोनों अर्थ अभिव्यक्त नहीं हो सकते। फलतः महेन्द्र से इन्द्र भिन्न देवता है, यह स्पष्ट होता है । इस कारण ऐन्द्र प्रगाथ = स्तोत्र-शस्त्र को संस्कारकर्म मानने पर इसका स्थानान्तरण वहाँ प्राप्त होगा, जहाँ इन्द्र देवता के उद्देश्य से याग का विधान हो। ऐसा होने पर सन्निधि की बाघा और अपकर्ष (स्थानान्तरण) आदि दोष प्रस्तुत होंगे। अतः प्रकान्त स्तोत्र-शस्त्र को संस्कारकर्म माने जाने का पक्ष सर्वथा त्याज्य है ॥१६॥

आचार्य सूत्रकार ने इन्द्र और महेन्द्र देवता के भिन्न होने में अन्य हेतु प्रस्तुत किया —

#### व्यपदेशभेदाच्च ॥१७॥

[व्यपदेशभेदात्]व्यपदेश — निर्देश के भेद से [च]भी, यह जाना जाता है कि इन्द्र महेन्द्र से मिन्न देवता है ।

दर्श-पूर्णमास इष्टि के प्रसंग में गो-दोहन के अनन्तर इन्द्र और महेन्द्र भिन्न-

रामेश्वर सूरि विरचित 'सुबोधिनी' नामक वृत्ति में सूत्र का पाठ 'न श्रृति-समवायत्वात' है।

पदघटित कथन से दोनों का भेद स्पष्ट होता है। वहाँ पर वाक्य हैं—'बहु दुग्धीन्द्राय देवेम्यो हिवः' गो-दोहन के अनन्तर उनत प्रकार वाणी का उच्चारण किया जाता है। यदि इन्द्र और महेन्द्र देवता एक ही हो, तो दोनों पदों से पृथक् कथन करना व्यर्थ होगा। इसके अतिरिक्त मन्त्र में विकल्प-दोष भी प्राप्त होगा। इन्द्र और महेन्द्र दोनों को एक देवता मानने पर मन्त्रों पर विकल्प हो जायगा कि किसी भी एक मन्त्र से वाणी का विसर्जन करे। यह अशास्त्रीय होगा; क्योंकि ऐसे विकल्प का कोई संकेत यहाँ नहीं है।।१७॥

आचार्य सूत्रकार ने इन्द्र-महेन्द्र देवताओं के भिन्न होने में अन्य हेतु प्रस्तुत किया—

### गुणश्चानर्थकः स्यात् ॥१८॥

[च] और इन्द्र तथा महेन्द्र को एक देवता मानने पर [गुणः] महत् गुण

[अनर्थकः] अनर्थक —व्यर्थ [स्यात्] हो जायगा ।

विधि शब्द से यह जानने पर कि अमुक कर्म में इन्द्र देवता है, उसको हिवि ही जानी है, तो इन्द्र-महेन्द्र के एक होने पर जहाँ महेन्द्र देवता है, वहाँ भी इन्द्र को हिव दी जायगी, तब इन्द्र के महत् गुण का कथन निष्प्रयोजन होगा। किसी विकेष्य पद का कोई विशेषण पद उस विशेष्य को अन्य विशेष्य से पृथक् रखता है। यदि 'इन्द्र' का महत् विशेषण उसको अन्य विशेष्य से पृथक् रखता, तो वह व्यर्थ है। इसके अतिरिक्त यह भी द्रष्टव्य है कि ग्रह के ग्रहण प्रसंग में 'माहेन्द्रं ग्रह्हं गृह्णार्वि' कहा है। उसका सम्बन्ध इन्द्र से नहीं है। यदि ऐसा होता, तो 'ऐन्द्रं ग्रहं गृह्णार्वि' कहा जाता। तब 'महत्' गुण का कथन व्यर्थ होता। इससे स्पष्ट है—इन्द्र और महेन्द्र पृथक् देवता हैं।।१६।।

सूत्रकार ने इनके भिन्न होने में अन्य हेतु प्रस्तुत किया-

# तथा याज्यापुरोरुचोः ॥१६॥

[तथा]उसी प्रकार-जिस प्रकार 'व्यपदेशभेदाच्च' सूत्र में 'बहु दुग्धि' मन्त्रों में इन्द्र और महेन्द्र का पृथक् निर्देश होने से उनका भिन्न देवता होना सिद्ध है, तथा उन्हें अभिन्न मानने पर मन्त्र का विकल्प-दोष दिया गया है—[याज्या पुरोक्चोः] याज्या और पुरोऽनुवाक्या में इन्द्र और महेन्द्र का पृथक् निर्देश है।

१. द्रष्टटब्य — तै०ब्रा० ३।२।३॥ तथा सन्तुलन करें — 'तिसृणु दुग्धासुः बहु दुग्धी-ग्द्राय देवेम्यो हिविरिति त्रिरुक्तवा वाचं विसृजते । माहेन्द्रायेति वा ॥ मानव श्री० सू० १।१।३।२६॥

इन्द्र देवता की याज्या और पुरोऽनुवाक्या, तथा महेन्द्र देवता की याज्या और पुरोऽनुवाक्या के भेद से भी इन देवताओं का परस्पर भिन्न होना प्रमाणित होता है। इन्द्र देवता की पुरोऽनुवाक्या 'एन्द्र सानिस रियम्' [ऋ० १।६।१] ऋचा है। इसके तथा याज्या 'प्र ससाहिषे पुरुह्त शत्रून्' [ऋ० १०।१८०।१] ऋचा है। इसके विपरीत महेन्द्र की याज्या 'मृबस्त्वभिन्द्र ब्रह्मणा महान्' [ऋ० १०।५०।४] ऋचा है, एवं पुरोऽनुवाक्या 'महाँ इन्द्रो य ओजसां [ऋ० ६।६।१] ऋचा है'। इससे इन्द्र और महेन्द्र का भेद स्पष्ट प्रतीत होता है। यदि इन्द्र और महेन्द्र को एक देवता माना जाता है तो याज्या पुरोऽनुवाक्या में विकल्प प्राप्त होगा। ऐसी अवस्था में किसी एक याज्या पुरोऽनुवाक्या का बाध स्वीकार करना होगा, जो अशास्त्रीय है।।१६।।

सूत्र १५ में जिज्ञासु द्वारा प्रस्तुत 'वशावत्' दृष्टान्त के विषय में आचार्य सूत्र-कार ने बताया —

#### वशायामर्थसमवायात् ॥२०॥

[वशायाम्] मन्त्र में पठित 'छाग' पद का प्रयोग—'अजा वशा' के अर्थ में किया गया— युक्त है,[अर्थंसमवायात्] अर्थं— प्रयोजन से सीघा सम्बन्ध होने के कारण।

'अग्नये छागस्य वपाया मेदसोऽनुबूहि' मन्त्र में 'छाग' पद जातिवाचक होने से छागी के लिए प्रयुक्त है, यह प्रथम कहा गया। परन्तु छाग या छागी पद से किसी कमं का विधान नहीं है, सोमयाग के अन्तर्गत अग्निषोमीय पशुयाग का विधान सर्वत्र बताया है। वहाँ लिखा है—सा वा एषा, सर्वदेवत्या यदत्रा वशा, वायव्यामालभेत'—निश्चय ही वह सब देवोंवाली है, जो यह अजा वशा है, वायु देवतावाली अजा का आलभन करे। यहाँ कमं का निर्देश अथवा विधान 'अजा वशा' पद से किया गया है। प्रश्न यह है कि पशुयाग के विधिवाक्य 'अग्निषोमीय पशुमालभेत' में सामान्यपशु पद का प्रयोग होने से किसी भी पशु का आलभन किया जाय ? अथवा केवल अज = बकरा पशु का ? इस विषय में आचार्यों ने सिद्धान्त किया है?—'छागो वा मन्त्रवर्णात् । अन्तये छागस्य वपाया मेदसोऽनुबूहि' मन्त्र में छाग का निर्देश है। परन्तु 'छाग' पद के निर्देश द्वारा किसी कर्म का विधान न होने से यदि छाग पदबोध्य 'अज' का ग्रहण यहाँ न किया जाय, तो छाग के प्रयोग में 'समर्थ मन्त्र का पाठ व्यर्थ हो जायगा। इसलिए विधिवाक्य में पठित 'पशु' पद से

१. द्रष्टव्य --आश्वलायन श्रौतसूत्र, (१।६।१)।

२. इसका विस्तृत वर्णन आगे मीमांसा-दर्शन के अध्याय ६, पाद ८, अधिकरण १० तथा सूत्र ३० से ४२ तक में किया गया है।

छाग — अज पशु का ग्रहण ही अभीष्ट है।

पशुयाग प्रसंग में कर्म का विधान करते हुए 'अजा वशा' का निर्देश पूर्वोक्त वाक्य में उपलब्ध है। 'वशा' पद का अर्थ 'वत्थ्या' है। वत्थ्या होने की विशेषता 'अजा' में ही सम्भव है, 'अज' में नहीं। इसलिए निगमपठित 'छाग' पद सीधा अजा का बोध करायेगा, अज का नहीं। वन्थ्या होने रूप अर्थ का सम्बन्ध स्व-भावतः अजा के साथ है। यहाँ गुणरहित या गुणसिहत होने का प्रश्न नहीं उठता, अतः माहेन्द्र ग्रह और ऐन्द्र प्रगाथ के प्रसंग में 'वशा' का दृष्टान्त प्रस्तुत करना असंगत है। इन्द्र अपने रूप में पूर्ण देवता है, उसे हिव के लिए अन्य किसी विशेषण की अपेक्षा नहीं है। इसलिए ऐसी दशा में यदि 'ऐन्द्र प्रगाथ' को संस्कारकर्म माना जाता है, तो इन्द्र देवतावाले कर्म में उसका स्थानान्तरण आवश्यक होगा, जो दोषपूर्ण है। अतः इसे प्रधान कर्म मानना उपयुक्त होगा।

रामेश्वर सूरि विरचित सुबोधिनी वृत्ति में उक्त अर्थ की स्पष्ट अभिव्यक्ति के लिए 'प्रत्यक्ष' पद का अध्याहार स्वीकार किया है। अभिप्राय है—सन्त्र में श्रूयमाण छाग-पदबोधित जो छागी है, उससे अभिन्न अर्थात् तद्रूप ही 'वषा' है, यह प्रत्यक्ष से जाना जा सकता है, परन्तु इन्द्र पद से उपस्थाप्य देवता में महत्त्व-गुण केवल शास्त्र से जाना जाता है, यह दृष्टान्तगत वैषम्य है। फलतः उक्त प्रसंग में १५वें सूत्र से प्रस्तुत 'वशा'-इष्टान्त असंगत है।।२०।।

शिष्य पुनः जिज्ञासा करता है—'ऐन्द्र प्रगाय' को संस्कारकर्म मानने पर यदि प्रयोजन की पूर्ति के लिए स्थानान्तरण होता है, तो हो जाय, इसमें क्या हानि है ? बाचार्य ने शिष्य-जिज्ञासा को सूत्रित किया —

# यच्चेति वाऽर्थवत्त्वात् स्यात् ॥२१॥

[वा] पद पूर्वप्रतिपादित सिद्धान्त-पक्ष की निवृत्ति का अथवा जिज्ञासा के प्रकारान्तर का चोतक है। तात्पर्य है—ऐन्द्र स्तोत्र-शस्त्र (प्रगाथ) प्रधानकर्म नहीं है। [यत्-च-इति] और यह जो कहा कि संस्कारकर्म मानने पर इन्द्रप्रगाथ का स्थानान्तरण हो जायगा, सो वह [अर्थवत्त्वात्]प्रयोजनवाला होने से [स्यात्] हो जाय।

ऐन्द्रस्तोत्र-शस्त्र को संस्कारकर्म मानने पर यदि इन्द्र देवता के उद्देश्य से किये जानेवाले कर्म के प्रसंग में उनका स्थानान्तरण होता है तो वह सप्रयोजन होने से दोषावह नहीं होगा। इन्द्र की स्तुति व प्रशंसा इसी प्रयोजन से है कि वह इन्द्र देवतावाले कर्म में सम्बद्ध हो, तब प्रगाथ के स्थानान्तरण में कोई दोष नहीं; क्योंकि इसी प्रयोजन के लिए वह है।

कुतूहलवृत्ति और सुबोधिनीवृत्ति में सूत्र के 'यच्चेति' पदों के स्थान पर 'यत्रेति' पाठ है। यह निर्देश उस स्थान का संकेत कर रहा है, जहाँ 'ऐन्द्र प्रगाय' के स्थानान्तरण होने का प्रथम उल्लेख किया। तात्पर्य है—जहाँ ऐन्द्र प्रगाथ का प्रयोजन पूरा होता है, वहाँ उसका उत्कर्ष या अपकर्ष हो जाय; इसमें कोई हानि नहीं। इन्द्र देवता के उद्देश्य से जहाँ कर्म का विद्यान है, उस लिङ्ग के आघार पर 'ऐन्द्र प्रगाय' अपने कम व सान्निध्य को छोड़कर वहाँ उपस्थित किया जाता है, तो यह शास्त्रीय मर्यादा के अनुसार हैं। अतः ऐन्द्र स्तोत्र-शस्त्र को गुणकर्म मानने में कोई दोष नहीं।।२१।।

सूत्रकार ने जिज्ञासा का आंश्विक समाधान किया—

#### न त्वाम्नातेषु ॥ २२ ॥

[तु] सूत्र में 'तु' पद पूर्वोक्त ऐन्द्रप्रगाथ के स्थानान्तरण का बाधक है। [आम्नातेषु] प्रत्यक्ष पठित कर्मों में जहाँ अन्य प्रयोजन [न] नहीं है, वहाँ उत्कर्ष सम्भव नहीं।

उक्त प्रकार से यदि उत्कर्ष सर्वत्र माना जाता है, तो अनेकत्र ऐसे स्थलों में वह निरर्थक होगा; क्योंकि उसका प्रयोजन अथवा उपयोग वहाँ (स्थानान्तर में) नहीं है। इसलिए जहाँ वे मन्त्र पठित हैं, वहीं पर वे देवता (परमात्मदेव) की स्तुति (स्तोत्र) व प्रशंसा (शस्त्र) द्वारा अदृष्ट के जनक होने से प्रधान कर्म हैं, यही मानना उपयुक्त होगा।

कितपय मन्त्र 'यम' देवता विषयक हैं। वैदिक वाङ्मय में इनके स्तोत्र-शस्त्र होने का कथन है। शावरभाष्य में कितपय निर्देश हैं—'याम्याः शंसित; शिपिविष्टिवतीः शंसित; पितृदेवत्याः शंसित; आग्निमास्तं शंसित'—'यम देवता-वाली ऋचाओं को पढ़ता है; शिपिविष्ट पद से युक्त ऋचाओं को पढ़ता है; पितृ देवतावाली ऋचाओं को पढ़ता है; अग्नि और मस्त् देवतावाले मन्त्र पढ़ता

१. द्रष्टव्य—'श्रुतिलिङ्गवाक्यप्रकरणस्थानसमाख्यानां समवाये पारवौर्बल्यम्, अर्थविप्रकर्षात्' [ मीमांसा, ३।३।१४ ] श्रुति, लिङ्ग, वाक्य, प्रकरण, स्थान, समाख्या में से किन्हीं दो की जब किसी कार्य में एकसाथ प्राप्ति हो, तो उनमें पूर्व की अपेक्षा पर दुर्बल होता है। लिङ्ग के मुकाबले स्थान (सिन्निधि) के दुर्बल होने से स्थान-सान्निध्य को बाधकर लिङ्ग के बल पर ऐन्द्र प्रगाथ इन्द्र-देवताक कर्म में स्थानान्तरित हो जायगा।

२. द्रष्टव्य-ऋ० १०।१४।१३-१६॥ तथा ऋ० १०।१३४॥

३. द्रष्टव्य—ऐ०ब्रा०, ३।३५॥ आश्व०श्वौ० ६।१७॥ शांखा० श्रौ० ८।६।१३॥

४. द्रष्टव्य-—ऋ० ७।६६।७ तथा ७।१००।६, ७॥

५. द्रष्टव्य-ऋ० १०।१५ सूक्त ॥

६. शाबर भाष्य में केवल 'आग्निमारुते' पाठ है, इसका पूर्वापर से कोई स्पष्ट

है। 'यदि ये प्रसंग केवल देवता को प्रस्तुत करते हैं, तो इनका उत्कर्ष (स्थाना-तरण) उन प्रसंगों में होना चाहिए, जहाँ उन देवताओं के उद्देश्य से कमीं का विधान हो; परन्तु ऐसा सम्भव न होने के कारण इनका उत्कर्ष अभीष्ट नहीं है। क्योंकि इन ऋचाओं का कहीं अन्यत्र उपयोग नहीं, इसलिए ऐसे स्तोत्र-शस्त्र को यथास्थान ही देवता के रूप में परमात्मा के स्तवन-शंसनरूप प्रधान कर्म मानकर अदृष्टजनक स्वीकार करना उपयुक्त होगा। इन्ही के समान 'ऐन्द्रप्रगाथ' का उत्कर्ष भी अभीष्ट नहीं माना जाना चाहिए। वह भी अपने रूप में प्रधान कर्म है।

शाबर भाष्य में कितपय सूक्तों का उल्लेख किया है, जिनका कहीं अन्यत्र कर्म आदि में उपयोग नहीं है। ये हैं—कुषुम्भक सूक्त (ऋ० १।१६१), अक्ष सूक्त (ऋ० १०।३४), मूषिका सूक्त इत्यादि। इनका भी अन्यत्र कर्म में उपयोग न होने से इन्हें भी यथास्थान अध्ययन या पाठ आदि द्वारा अदृष्ट का जनक मानना चाहिए।।२२।।

अन्यत्र उपयोग न होने के कथन पर जिज्ञासु ने तत्काल आपित्त की, जिसको सूत्रकार ने सूत्रित किया—

#### दृश्यते ॥२३॥

[दृइयते ] देखा जाता है, उक्त प्रसंगों का उपयोग अन्यत्र ।

उक्त प्रसंग वेद में जहाँ पढ़े गये हैं, वहाँ से अन्यत्र प्रसंगों में उनका उपयोग देखा जाता है। इसलिए उनके उत्कर्ष में कोई बाघा नहीं होनी चाहिए। इससे उनकी अर्थवत्ता (प्रयोजनवाला होना) सिद्ध है। ऐसे कितपय स्थलों की अर्थवत्ता भाष्य में बताई है —अक्षसूक्त की राजसूय याग में। राजसूय प्रसंग में अक्षसूक्त का उत्कर्ष होने से उसकी वहाँ अर्थवत्ता है। कहा जाता है कि राजसूय में इसके अनुसार खूतकीड़ा का विधान है। परन्तु यह कथन नितान्त असंगत है; क्योंकि अक्षसूक्त में तो जुआ खेलने का स्पष्ट निषेध है—'अर्थामा दीव्यः' पासों से मत खेली। अक्षसूक्त का राजसूय में यही उपयोग माना जाना चाहिए कि राजसूय—जैसा मी याग है उसे —जुए का खेल न बनाया जाय। यदि किन्हीं स्तोत्र-शस्त्र या ऋचाओं की अर्थवत्ता अन्यत्र कहीं कमें में स्पष्ट प्रतीत नहीं होती, तो उनकी

सम्बन्ध प्रतीत नहीं होता। कुत्तूहलवृत्तिकार ने 'आग्निमास्ते अस्त्रे याम्याः शंसित पित्र्याः शंसित' ऐसा निर्देश कर पूर्व-पदों के साथ सम्बन्ध जोड़ने का प्रयास किया है। अग्नि और मस्त् देवता सम्बन्धी शस्त्र में यम देवतावाली और पितृ देवतावाली ऋचाओं को पढ़ता है। यहाँ पाठ ऐ० ब्रा० (२।३४) के अनुसार दिया है।

अर्थवता 'वाचस्तोम' कर्म में बताई गई है। सभी ऋग्, यजुः, साम का 'वाचस्तोम' कर्म में पाठ का विधान है। इसी प्रकार अश्वमेध प्रकरण में 'पारि-प्लब' आख्यान का कथन है। इसका तात्पर्य है—याग के चालू प्रसंग में अवकाश के अवसरों पर किसी भी वेद के मन्त्रों का पाठ होते रहना चाहिए। इसके लिए शास्त्रीय विशेष निर्देश या व्यवस्था नहीं है, इसीलिए इसका नाम 'पारिप्लव' है, जिसका भावार्थ होता है—अव्यवस्था।

इसी के अनुसार सोमयाग में प्रसंग है—अदिव देवतावाली ऋचाओं से सूर्योदय तक शंसन (शस्त्र — यथापाठ उच्चारण) करे। यदि इस शस्त्र के पढ़ते हुए सूर्योदय न होवे, तो ऋग्वेद के किन्हीं भी सूक्तों या ऋचाओं का पाठ सूर्योदय होने तक करते रहना चाहिए। इस सबका यही तात्पर्य है—अनुष्ठानों के चालू प्रसंग में अवकाश के अवसरों पर मनुष्य-वाणी का प्रयोग नहीं होना चाहिए। ऐसे अवसरों पर उन स्तोत्र-शस्त्र अथवा ऋचाओं का पाठ किये जाने से अर्थवत्ता— उपयोगिता सिद्ध हो जाती है, जिनका अन्यत्र कर्मों में उपयोग होने का स्पष्ट निर्देश शास्त्र में न हुआ हो। फलतः सभी स्तोत्र-शस्त्र की अर्थवत्ता अन्यत्र सम्भव होने से उनका उत्कर्ष माने जाने में कोई बाधा न रहने के कारण यह कथन निराधार हो जाता है कि अनेक आम्नात — पठित स्तोत्र-शस्त्र की अन्यत्र अर्थवत्ता— उपयोगिता सम्भव न होने से उत्कर्ष माने जाने पर उनकी निरर्थकता हो जायगी।

रामेश्वरसूरिविरचित सुवोधिनी व्याख्या में उक्त दो (सं० २२, २३) सूत्रों की गणना व व्याख्या नहीं है। २१वें सूत्र के बाद वहाँ २२वां सूत्र वह है, जो यहाँ संख्या २४ पर निर्दिष्ट है। वस्तुतः ऐसा ज्ञात होता है कि ये सूत्र मूल रचना के नहीं हैं। सम्भवतः मध्यकालिक व्याख्याकारों ने २१वें सूत्र में उठाई जिज्ञासा का — अन्य बाधक आपत्ति उठाकर — समाधान करने का प्रयास किया, तथा उस प्रयास को अगले (२३वें) सूत्र से निरस्त किया। इसके पीछे उनकी यह मावना स्पष्ट ज्ञात होती है कि वे समस्त वेद की अर्थवत्ता या उपयोगिता को केवल कर्मकाण्ड में प्रयोग होने की सीमा के अन्तर्गत मानते रहे हैं, जो मूल शास्त्रीय मान्यता के अनुकूल नहीं है। क्योंकि वेद समस्त सत्य विद्याओं के ग्रन्थ हैं, इसी कारण सम्भवतः अनेक व्याख्याकारों ने इनको मूल सूत्र होने की मान्यता नहीं दीर्थ। १३।

सूत्र २१ में जो जिज्ञासा उभारी गई है, सूत्रकार उसका यथावत् समाधान

 <sup>&#</sup>x27;वाचस्तोम' कर्म क्या है ? यह स्पष्ट नहीं हो सका। सम्भव है, अपेक्षित अवसरों पर ऋचाओं का अनवरत पाठ करना उक्त नाम का कर्म हो। इसका शब्दार्थ है, स्तुति एवं प्रशंसापूर्ण वाणियों का ढेर।

२. परन्तु हमने यहाँ शाबर भाष्य के अनुसार परम्परामूलक रहने दिया है।

प्रस्तुत करता है---

#### अपि वा श्रुतिसंयोगात् प्रकरणे स्तौतिशंसती क्रियोत्पत्ति विदध्याताम् ॥२४॥

[अपि वा] ये पद, स्तोत्र-शस्त्र के पूर्वोक्त—संस्कारकमं होने —का निरास कर उन्हें प्रधानकर्म बताने के द्योतक हैं। प्रधानकर्म होने में हेतु दिया—[श्रुति संयोगात्] श्रुयमाण सप्तमी विभक्ति के सम्बन्ध से। इसलिए [प्रकरणे] माहेन्द्र ग्रह प्रसंग में पठित [स्तौति शंसती] स्तौति और शंसति ये क्रियापद धात्वथं के आधार पर [क्रियोत्पत्तिम्] क्रिया—कार्य = अपूर्व रूप की उत्पत्ति का [विद-ध्याताम्] विधान करते हैं।

स्तोत्र-शस्त्र के प्रसंग में 'कवतीषु स्तुवते, शिषिविष्टवतीषु स्तुवते' इत्यादि में सप्तमी विभिक्त का सम्बन्ध श्रूयमाण है। तात्पर्य है—'क' वाली ऋचाओं पर स्तवन करता है, अर्थात् 'क' वाली ऋचाओं' का सामगान-रूप में उच्चारण करते हुए स्तुति करता है। इसी प्रकार 'शिषिविष्ट' पद वाली ऋचाओं का सामगान-रूप में उच्चारण करता हुआ देवता का स्तवन करता है। 'स्तौति-शंसित' धातुओं का मुख्य अर्थ स्तुति करना है। स्तुति क्या है? गुणी के विद्यमान और अविद्यमान गुणों का प्रकाश करना। यह स्तुति मुख्य कमं है, और अपूर्वोत्पत्ति का विद्यायक है। यहाँ कर्मान्तर के लिए देवता को उपस्थित करना, इसका नितान्त भी तात्पर्य नहीं है। इसलिए जहाँ माहेन्द्र ग्रह प्रकरण में यह स्तोत्र-शस्त्र (ऐन्द्र प्रगाथ) पठित है, वहीं पर यह अवृष्ट (अपूर्व) का जनक प्रधान कमं है। इसलिए यह कहना निराधार है कि यदि ऐन्द्र प्रगाथ के उत्कर्ष का जोई प्रयोजन है, तो उत्कर्ष हो जाय। वस्तुतः अपने प्रकरण में ही अपूर्व का जनक होने से प्रधान कमं होने के कारण ऐन्द्र प्रगाथ के उत्कर्ष का अवकाश ही नहीं रहता।

यह कोई आवश्यक नहीं है कि अपूर्व का जनक (साधन — करण) होने से 'कवतीषु स्तुवते' में 'कवतीपिः स्तुवते' यह तृतीया विभक्ति का श्रवण हो। विभक्ति कोई भी हो 'स्तौति' घात्वर्ष के आधार पर स्तुति के लिए ही देवता का नाम लिया जाता है। धात्वर्ष के प्रधान होने से स्तवन-शंसन प्रधान कमें हैं, देवता को प्रस्तुत करनेवाले संस्कारकर्म नहीं।

'इन्द्रस्य नु वीर्याणि प्रवोचम्' इत्यादि में, श्रूयमाण षष्ठी विमक्ति देवता

१. द्रष्टव्य — ऋ० ४।३१।१-३।। तथा साम०, ६८२, ६८३, ६८४, का त्रिक, (सातवलेकर संस्करण)।

२. द्रष्टव्य--ऋ० ७।६८।७, ७।१००।७।। साम० १६२७। ऋ० ७।१००।६॥ साम० १६२५। (सातवलेकर संस्करण)

को स्तुति का ही प्राधान्य अभिन्यक्त करती है। यदि देवता (इन्द्र आदि) पद के प्रथमान्त होने पर भी स्तुति का ही प्राधान्य रहता है, जैसे—'इन्द्रो यातोऽविस-तस्य राजा' इन्द्र जंगम और स्थावर का राजा है–यहाँ स्तुति ही प्रधान है, देवता का कथन वाक्य-सम्बन्ध से स्तुति के लिए ही है। अतः ये स्तोत्र-शस्त्र अपूर्वोत्पत्ति का विधान करने के कारण प्रधान कर्म हैं, यही मान्य सिद्धान्त है।।२४॥

स्तोत्र-शस्त्र के प्रधान कर्म होने में सूत्रकार ने अन्य हेत् प्रस्तुत किया-

#### शब्दपृथक्त्वाच्च ॥२५॥

[शब्दपृथक्त्वात्] शब्द से पृथक्त्व ः≕िनयत नानात्व का बोध होने के कारण [च] भी, स्तोत्र-शस्त्र प्रधान कर्म हैं।

अिनष्टोम नामक याग में बारह स्तोत्र और बारह शस्त्र होते हैं, यह शब्द-प्रमाण से जाना जाता है। यदि इन्हें प्रधान कर्म नहीं माना जाता, तो नियत बारह संख्या का होना सम्भव न होगा; क्योंकि स्तोत्र-शस्त्र को संस्कारकर्म माने जाने पर इनका प्रयोजन देवता का प्रकाशन करना ही होगा। उस दशा में देवता का स्तवन व शंसन एक ही गिना जायगा। तीन ऋचाओं का साम एक 'स्तोत्र' होता है, इसी प्रकार यथापठित तीन ऋचाओं का एक 'शस्त्र'। प्रधान कर्म मानने पर स्तोत्र-शस्त्र की संख्या नियत रहती है। यदि ऐसा न माना जाय, और भेद का आश्रय जिया जाय तो प्रत्येक ऋचा एक स्तोत्र-शस्त्र के रूप में गिनी जाने से इनकी नियत बारह संख्या का होना सम्भव न होगा। स्तोत्र-शस्त्र की बारह संख्या होने का शास्त्रीय निर्देश [तै० बा० १।२।२] इनके प्रधान कर्म होने को सिद्ध करता है।।२५॥

स्तोत्रों के समान ही शस्त्रों की भी संख्या जाननी चाहिए। द्वादश शस्त्रों के नाम इस प्रकार हैं —प्रातः सवन में —(१) आज्य, (२) प्रउग, (३) मैंत्रावरुण, (४) ब्राह्मणाच्छंसी, (५) अच्छावाक। माध्यन्दिन सवन में —(१) मरुत्वतीय, (२) निष्केवल्य, (३) मैत्रावरुण, (४) ब्राह्मणाच्छंसी, (५) अच्छावाक। तृतीय सवन में —(१) वैश्वदेव,

१. तै० ब्रा० १।२।२ में कहा है, 'द्वादशागिष्टोमस्य स्तोत्राणि' इसके भाष्य में सायणाचार्य ने द्वादश स्तीत्रों का परिगणन इस प्रकार किया है—प्रातः सवन में—'बहिष्णवमान' नाम का एक स्तोत्र, और चार 'आज्य'-संज्ञक स्तोत्र (१+४=५)। माध्यन्दिन सवन में—'माध्यन्दिन पवमान' नाम का एक स्तोत्र, और 'पृष्ठ'-संज्ञक चार स्तोत्र (१+४=५)। तृतीय सवन में— 'आमंक्यवमान'-संज्ञक एक स्तोत्र, और 'यज्ञायज्ञीय' नाम का दूसरा। इस प्रकार तीनों सवनों में ५+५+२=१२ स्तोत्र होते हैं।

स्तोत्र-शस्त्र के प्रधान कर्म होने में सूत्रकार ने अन्य हेतु प्रस्तुत किया—

#### अनर्थकञ्च तद्वचनम् ॥२६॥

[अनर्थकम्] अनर्थक हो जाता है [च] तथा [तद्वचनम्] स्तोत्र-शस्त्र का कथन, अग्निष्टोम में।

यदि स्तोत्र-शस्त्र को संस्कारकर्म माना जाता है, तो अग्निष्टोम याग में आग्नेय ग्रह का कथन करने पर बताया, अग्नि देवतावाली ऋचाओं के आघार पर—अर्थात् उनका उच्चारण करते हुए स्तवन करते हैं; अग्नि देवतावाली ऋचाओं में शंसन करते हैं—स्तोत्र-शस्त्र का यह विधान अनर्थंक हो जाता है।

'अन्तिष्टोम' पद का अर्थ है—वह कर्म, जिसमें अग्नि का स्तवन किया जाय। अग्निस्तुति से कर्म की समाप्ति होने के कारण इसका नाम 'अग्निष्टोम' है। सोमयाग की समाप्ति सात प्रकार से होती है, उनके नाम हैं—अग्निष्टोम, उक्थ, षोडशी, अतिरात्र, अत्यग्निष्टोम, वाजपेय, आप्तोर्याम। समाप्ति के कारण होने से—सन्तिष्ठतेऽनया—इनको 'संस्था' कहा जाता है। सोमयाग कर्म की जिस नाम से समाप्ति होती है, उसी के आघार पर यह नामकरण है। यदि स्तोत्र-शस्त्र संस्कारकर्म हैं, अर्थात् देवता का प्रकाशनमात्र करते हैं, तो आग्नेय ग्रहकर्म में ग्रहों के आग्नेय (अग्नि देवतावाले) होने से उसी अग्नि देवता के प्रकाशनष्ट्य स्तोत्र-शस्त्र स्वभावतः आग्नेयी (अग्नि देवतावाली) ऋचाओं से ही सम्बद्ध होंगे, फिर वहाँ 'आग्नेयीषु स्तुवन्ति, आग्नेयीषु शंसन्ति' यह स्तोत्र-शस्त्र का विशेष विघान करना निष्प्रयोजन हो जाता है। अतः यह विघान स्तोत्र-शस्त्र के प्रघान कर्म होने को सिद्ध करता है। इन्हें प्रधान कर्म मानने पर ही उक्त विधि की सफलता है; क्योंकि अदृष्टोत्पत्ति की साघनता आग्नेयी ऋचाओं में सम्मव

<sup>(</sup>२) आग्निमास्तः । तीनों सवनों में ५ + ५ = २ = १२ शस्त्र ।

स्तोत्र-शस्त्र को प्रधान कर्म न मानने की दशा में उनका प्रयोजन देवता का प्रकाशन या प्रस्तावन ही रह जाता है; तब स्तोत्र-शस्त्र की संख्या बारह न रहकर प्रकाशनरूप एकमात्र रहेगी। यदि फिर भी भेद स्वीकार किया जाता है, तो प्रति ऋचा स्तवन और शंसन हीने से स्तोत्र-शस्त्रों की संख्या १२ तक ही सीमित नहीं रहेगी। प्रत्येक स्तोत्र का गान 'तृचे साम गीयते' नियम से तीन-तीन ऋचाओं पर गाया जाता है। स्तोत्र-शस्त्र को प्रधान कर्म मानने पर जितनी ऋचाओं में स्तोत्र या शस्त्र पूणं हो जाता है, उसे एक स्तोत्र व शस्त्र माना जाता है। इस प्रकार ढादश संख्या उपपन्न हो जाती है।

(यु०मी०, इसी सुत्र की व्याख्या पर)।

है, यह केवल शास्त्रौकगम्य है, इसी कारण 'आग्नेयीषु स्तुवन्ति' इत्यादि विघान किया ।।२६।।

इसीकी पुष्टि में सूत्रकार ने अन्य हेतु प्रस्तुत किया-

### अन्यश्चार्थः प्रतीयते ॥२७॥

[अन्यः] अन्य--भिन्न [च] तथा [अर्थः] अर्थः=प्रयोजन अर्थात् फल

[प्रतीयते] जाना जाता है।

शास्त्र से यह जाना जाता है कि स्तोत्र का फल भिन्न है और शस्त्र का भिन्न। मैत्रायणी संहिता [४।८।७] में बताया है— 'सम्बद्ध वे स्तोत्र च शस्त्र च' इसके अनुसार स्तोत्र और शस्त्र परस्पर भिन्न हैं, ऐसा जाना जाता है, क्यों कि सम्बद्ध बताये जाने की माबना का मूल, इनका परस्पर भिन्न होना है। सम्बन्ध दो भिन्न वस्तुओं में ही सम्भव है। इसी आधार पर स्तोत्र और शस्त्र भिन्न-भिन्न अपूर्व (अदृष्ट-फल) के उत्पादक हैं। यदि ऐसा नहीं माना जाता है, तो स्तोत्र-शस्त्र दोनों का एक ही देवता—स्मरण प्रयोजन होने से, जो स्तोत्र है वही शस्त्र है, ऐसा माना जायगा। इस दशा में शास्त्र का सम्बन्धविधायक कथन अनुपपन्न होगा।

कुतूहल-वृत्तिकारने दोनों के भेद का उपपादक एक अन्य वाक्य उदाहृत किया है—'स्तुतमनुशंसित'। स्तोत्र के अनु—पश्चात् शंसन (शस्त्र) का यह निर्देश दोनों के भेद को स्पष्ट करता है। इससे स्तोत्र-शस्त्र के स्वतन्त्र कर्म होने पर

प्रधान कर्म होना सिद्ध होता है ॥२७॥

इसी प्रसंग में सूत्रकार ने अन्य हेतु प्रस्तुत किया—

## अभिधानं च कर्मवत् ॥२८॥

[अभिधानम्] अभिधान = कथन = निर्देश [च] भी [कर्मवत्] कर्म के

समान देखा जाता है।

प्रधान कर्म के समान ही स्तोत्र-शस्त्र का निर्देश शास्त्र में देखा जाता है। प्रधान कर्म का निर्देश कर्म, कारक विभिन्नत अर्थात् द्वितीया विमिन्त के साथ देखा जाता है। 'अग्निहोत्र जुहोति, सन्ध्याम् उपासीत, सिमधो यजति' अग्निहोत्र आदि प्रधान कर्मों का जैसे द्वितीया विभिन्नत के साथ निर्देश है, ऐसे ही स्तोत्र-शस्त्र का निर्देश शास्त्र में उपलब्ध होता है, जैसे स्तोत्र का—'पृष्ठानि उपयन्ति'। यहाँ 'पृष्ठ'-संज्ञक स्तोत्र का द्वितीयान्त निर्देश है। इसी प्रकार 'प्रउगं शंसित, निष्केवल्यं शंसित' में 'प्रउग'-संज्ञक तथा 'निष्केवल्य'-संज्ञक शस्त्र का द्वितीया विभन्त्यन्त निर्देश है। इस आधार पर भी स्तोत्र-शस्त्र को प्रधान कर्म मानना युक्त है।।२८।।

इसी अर्थ की पुष्टि के लिए सूत्रकार ने अन्य हेतु प्रस्तुत किया—

# फलनिवृं तिश्व ॥२६॥

[फलनिर्वृत्तिः] फल की सिद्धि [च] भी, स्तोत्र-शस्त्र के प्रधान कर्म होने को स्पष्ट करती है।

स्तोत्र और शस्त्र के नाम से अपूर्वोत्पत्तिरूप फल की सिद्धि का निर्देश शास्त्र में देखा जाता है। 'एव वै स्तुतशस्त्रयोदोंहः' —यह निश्चित ही स्तोत्र और शस्त्र का दोह —फल है। स्तोत्र-शस्त्र से फलसिद्धि होने का निर्देश, इनको प्रधान कर्म माने जाने की पुष्टि करता है। यहाँ देवता के नाम से फल का निर्देश नहीं है। यह तभी सम्भव होता, जब स्तोत्र-शस्त्र को केवल देवता के गुण-कथन द्वारा उन्हें देवता का स्मारकमात्र माना जाता।

तैत्तिरीय संहिता (३।२।७) में स्तोत्र-सस्त्र से फलसिद्धि का स्पष्ट निर्देश उपलब्ध है। वह यजमान-सम्बन्धी वचन है। उसका भावार्थ है—उद्गाताओं से भीयमान हे स्तोत्र ! तू स्तोत्रों में उत्तम है, तू मेरे लिए श्रेष्ठ फल का दोहन कर, अर्थात् मुफ्ते फल प्राप्त करा। इसी प्रकार शस्त्र के विषय में कहा—होताओं से उच्चिरित हे शस्त्र ! तू शस्त्रों में उत्तम है, तू मेरे लिए सुफल का दोहन कर; अर्थात् मुफ्ते प्राप्त करा। यहाँ स्तोत्र-शस्त्र से फलसिद्धि का निर्देश है, देवता के नाम से नहीं। अतः स्तोत्र-शस्त्र के अदृष्टफलोत्पादक स्वतन्त्र कर्म होने से उन्हें प्रधान कर्म मानना सर्वथा न्याय्य है।

यहाँ इस उपपादन का केवल इतना प्रयोजन है कि स्तोत्र-शस्त्र के प्रधान कर्म होने से इनका उत्कर्ष (स्थानान्तरण) देवता के अनुसार नहीं होगा। प्रधान कर्म होने से इनका उत्कर्ष (स्थानान्तरण) देवता के अनुसार नहीं होगा। प्रधान कर्म होने का अन्य प्रयोजन एतद्विषयक सन्देह-स्थल में देखा जाता है। जहाँ प्रह्याग का देवता मिन्न हो, और स्तोत्र-शस्त्र का भिन्न, वहाँ सन्देह होता है— क्या ग्रह्याग के देवता भिन्न हो, और स्तोत्र-शस्त्र में देवता का ऊह (चपिवर्तन) किया जाय, अथवा नहीं? जैसे अग्निष्ठ, नामक एकाह याग में आग्नेय ग्रह कहे गये हैं। उससे सम्बद्ध स्तोत्र-शस्त्र के देवता, ग्रह के देवता अग्नि से भिन्न हैं। क्या यहाँ स्तोत्र-शस्त्र के देवता के प्रधानकर्म होने से उनमें किसी प्रकार का ऊह—परिवर्तन या विकार नहीं किया जा सकता। इनके प्रधान कर्म माने जाने का यह भी प्रयोजन है।।२६॥ (इति स्तोत्र-शस्त्र-प्राधान्याधिकरम्—५)।

(मन्त्राऽविधायकत्वाधिकरणम्—६)

शिष्य जिज्ञासा करता है—जो क्रियापद (आख्यात) मन्त्र में प्रयुक्त हैं, वे

ही बैदिक वाङ्मय के ब्राह्मण आदि ग्रन्थों में देखे जाते हैं। मन्त्रभाग में क्रियापद केवल धात्वर्थ का अभिधायक माना जाता है, जबिक वही क्रियापद ब्राह्मण आदि ग्रन्थों में विधायक — विधि के अनुष्ठान में प्रेरित करनेवाला कहा जाता है। ऐसा क्यों ?

गुर-इस विषय में तुम्हारा क्या विचार है ?

शिष्य — जब दोनों स्थानों में क्रियापद समान हैं, तो अर्थाभिव्यक्ति — अर्थ के प्रकाशित करने में भी समानता होनी चाहिए। मन्त्रभाग में प्रयुक्त क्रियापद को भी विधायक माना जाना चाहिए। सूत्रकार ने शिष्य-जिज्ञासा को सूत्रित किया—

### विधिमन्त्रयोरैकार्थ्यमैकशब्द्यात् ।।३०॥

[विधिमन्त्रयोः] विधि-विधायक ब्राह्मणग्रन्थ और मन्त्र में पठित क्रियापदों का [ऐकार्थ्यम्] समान अर्थ होता है, [ऐकसब्द्यात्] उभयत्र समान शब्द होने से।

ऋग्वेद [६।२८।३] में मनत्र है-

न ता नशन्ति दभाति तस्करो नासामागित्रो व्यथिरा दधर्षति। देवांक्च याभियंजति ददाति च ज्योगित्ताभिः सचते गोपतिः सह॥

यह सूक्त गायों के विषय का है; सूक्त का देवता गाय हैं। वे गाय नष्ट नहीं होती, चोर उन्हें दुःखी नहीं करता, शत्रु द्वारा प्रेरित प्रतिकूलता भी उनपर आक्रमण नहीं करती। देवों को लक्ष्य कर जिन गायों (गोघृत-दुग्ध आदि) से यजन करता व दान करता है, गोपित चिरकाल तक उन गायों के साथ संगत रहे। गायों का विछोह गोपित को कभी अनुभव न करना पड़े।

इस मन्त्र में 'यजित, ददाति' आस्थात-पद उदाहरण के रूप में यहाँ प्रस्तुत हैं। मन्त्र में इनका केवल इतना अर्थ है कि यजन एवं दान करना चाहिए, यह अमीष्ट कर्म है। परन्तु ब्राह्मण में इसका अर्थ— ब्रच्य, देनता, किया अर्थात् अनुष्ठान आदि समस्त विधि-विधान अभिहित होता है। ऐसा न होकर सर्वत्र समान अर्थ होना चाहिए, क्योंकि 'यजित' आदि आस्थात-पद उभयत्र समान रूप से प्रयुक्त हैं। तात्पर्य है, मन्त्र में भी आस्थात-पदों को विधायक (विधि का बोधक) माना जाना चाहिए।।३०।।

आचार्य सुत्रकार ने जिज्ञासा का समाधान किया-

रामेश्वर सूरि विरचित सुबोधिनी व्याख्या में 'एकशब्दात्' पाठ है।

## अपि वा प्रयोगसामर्थ्यान्मन्त्रोऽभिधानवाची स्यात् ॥३१॥

[अपि वा] ये पद पूर्वोक्त कथन की आंशिक निवृत्ति के द्योतक हैं—अथवा ऐसे भी मान लेना चाहिए [प्रयोगसामध्यात्] प्रयोग के सामध्यं = साफल्य से [मन्त्रः] मन्त्रगत आख्यात-पद [अभिधानवाची] धात्वर्थमात्र का बोधक अर्थात् क्रियमाण कर्म (याग, दान आदि) का केवल बोध करानेवाला [स्यात्] होता है। इसी में उसकी सफलता है।

उदाहृत प्रसंग में मन्त्रगत 'यजित, ददाति' आदि आख्यात-पदों का—गाय के घृत-दुग्ध आदि से याग का अनुष्ठान करना चाहिए, एवं गोदान करना चाहिए, यह बोध कराना ही — फल है, अर्थात् इन पदों का इतना ही प्रयोजन है। ब्राह्मण-भाग में प्रयुक्त आख्यात-पदों का यदि इतना ही अर्थ हो, तो वह निष्फल है; वह तो मन्त्रगत पदों से अभिव्यक्त हो चुका है, इसलिए वहाँ आख्यात-पद याग एवं दान आदि का विधायक माना जाता है। तात्पर्य है—वह आख्यात-पद बात्वर्थ-मात्र को न कहकर यागसम्बन्धी 'द्रव्य, देवता, क्रिया' आदि सबके विधान को अभिव्यक्त करता है। मन्त्र कमं की केवल उपादेयता को बताता है, ब्राह्मण उसके विधानको। अतः मन्त्र को अविधायक माना गया है।

मध्यकालिक मीमांसकों की परम्परा में उक्त मान्यता रही है; वस्तुत: यह सिद्धान्त प्रायिक है। मन्त्रगत आख्यात-पद मी विधायक देखे जाते हैं। इस विषय में यजुर्वेद का चौबीसवाँ अध्याय द्रष्टव्य है, विशेषकर संख्या वीस से लेकर आगे के कितपय मन्त्र। इनमें 'आलभते' आख्यात-पद को विधायक माना जाता है। मीमांसा में धर्म का लक्षण 'चोदना' कहा है, इसका अर्थ है—प्रेरक वाक्यबोधित कत्तंत्र्य। प्रेरणा निवृत्ति और प्रवृत्ति दोनों के लिए होती है, 'सुरां न पिवेत' सुरा न पिये, यह निवृत्ति के लिए प्रेरणा है। 'अग्निहोत्रं जुहुयात' अग्निहोत्र होम करे, यह प्रवृत्ति के लिए प्रेरणा है। इनको विधायक वाक्य माना जाता है। इसी प्रकार 'अक्षंमा दोव्यः कृषिमित् कृषस्व' [ऋ० १०।३४।१३] ये मन्त्रगत वाक्य भी पूर्वोक्त वाक्यों के समान ही निवर्त्तक और प्रवर्त्तक हैं। अतः इन्हें भी विधायक माने जाने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इसी कारण सुत्रकार ने गत सूत्र में मन्त्र का जो लक्षण किया कि—मन्त्र अविधायक होता है, वस्तुतः यह लक्षण प्रायिक है। अगले सूत्र [३२] में अबर स्वामी भाष्यकार ने स्वयं इस तथ्य को स्वीकार किया है।। (इति मन्त्राऽविधायक स्वािष्टरणम्—६)।

# (मन्त्रनिर्वचनाधिकरणम्—७)

शिष्य जिज्ञासा करता है—गत सूत्र में 'मन्त्र' को अभिधानवाची अर्थात् धात्वर्थमात्र का बोधक कहा गया, पर यह नहीं बताया कि मन्त्र है क्या ? सूत्र- कार ने मन्त्र का लक्षण बताया-

### तच्चोदकेषु मन्त्राख्या ॥३२॥

[तत्—चोदकेषु] कर्म की उपादेयता के प्रेरक वाक्यों में [मन्त्राख्या]'मन्त्र' संज्ञा का व्यवहार होता है।

गत सूत्र में मन्त्र का जो स्वरूप बताया गया—मन्त्र अमिघानवाची है, इसका यही तात्पर्य है कि —कर्म की उपयोगिता का कथन करनेवाला मन्त्र है। हमारे विचार से मन्त्र का यह लक्षण यथार्थ है, निर्दोष है। उसी भाव को —सूत्रकार ने अधिक स्पष्ट करने के लिए प्रस्तुत सूत्र द्वारा पदान्तरों से अभिव्यक्त किया है। सूत्र के 'तत्' सर्वनाम पद का अर्थ है —कर्म की उपादेयता-अनुपादेयता। कौन कर्म उपादेय है, कौन अनुपादेय, इतने मात्र अर्थ का बोध करानेवाले वाक्यों में 'मन्त्र' संज्ञा का व्यवहार किया जाता है। वेद अर्थात् मूल संहिताभाग में प्रयुक्त आख्यात-पद कर्म की केवल उपादेयता-अनुपादेयता का बोध कराते हैं। ऐसे आख्यात-पदों से युक्त वाक्यसमूह 'मन्त्र' कहा जाता है।

अनेक बार ऐसे वाक्यों में भी 'मन्त्र' पद का व्यवहार होता देखा जाता है, जहाँ आख्यात-पद केवल धात्वर्थं का निर्देश न कर, याग-होम-दान आदि के विधिवधान का बोधक होता है। ऐसे वाक्यसमूह में मन्त्र पद का प्रयोग औपचारिक ही समफ्ता चाहिए, 'सिंहो माणवकः' के समान। समस्त मन्त्रभाग में प्रयुक्त आख्यात-पद—चाहे वह सिद्ध अर्थं का बोध कराने के लिए प्रयुक्त है, अथवा क्रियमाण कर्म की उपादेयता या अनुपादेयता का बोध कराने के लिए, इतने मात्र से अतिरिक्त उसका अन्य कोई बोध्य अर्थं नहीं होता। मन्त्र का यह लक्षण केवल मूल वेदसंहिता में घटित होता है।

फलतः मन्त्रगत आख्यात-पद—याग, दान, होम, उपासना, कृषि प्रमृति क्रियमाण कर्मों की उपादेयता—एवं अनेक निषेधयुक्त आख्यात-पद कर्म की अनु-पादेयता—मात्र का बोध कराते हैं। इसके अतिरिक्त अनेक आख्यात-पद सिद्ध बस्तुओं के अस्तित्व का—उनकी विशेषताओं के साथ—बोध कराते हैं। इसमें उनके शुद्ध धात्वर्य का ही अभिव्यञ्जन होता है। इसप्रकार मन्त्र अर्थात् मूल वेद-संहिता का यह लक्षण अपने रूप में पर्याप्त व निर्दोष है।

अनेक विस्तृत वस्तु ( = आख्यात)समुदाय के स्वरूप का लक्षण द्वारा निरू-पण करने पर उसके समभने में बड़ी सुविधा होती है। सर्वत्र बिखरे आख्यात-पदों का—एक-एक का नाम लेकर यह बताना—िक, यह विधायक है और यह अवि-धायक—सम्भव नहीं। इसके आधार पर मन्त्र-ब्राह्मण का विभाजन भी असम्भव होगा। अतएव आचार्यों ने लक्षण के महत्त्व को समभते हुए बताया है—

### ऋषयोऽपि पदार्थानां नान्तं यान्ति पृथवत्वराः । लक्षणेन तु सिद्धानामन्तं यान्ति विपदिचतः ॥

ऋषिजन भी पृथक्-पृथक् रूप से पदार्थों का अन्त नहीं पाते, परन्तु लक्षण से सिद्ध — निर्देष्ट — निरूपित वस्तुओं का बुद्धिजीवी जन भी अन्त पा जाते हैं। इस प्रकार लक्षण द्वारा 'मन्त्र' पद से चार संहिताओं — ऋक्, यजुः, साम, अथर्व का बोध होता है; क्योंकि इन संहिताओं में किसी कर्म के विधि-विधान प्रकार का निरूपण नहीं है। यहाँ आख्यात-पद केवल कर्म की उपादेयता आदि को बताता है। विधि-विधान का प्रकार बताना ब्राह्मण आदि ग्रन्थों का विषय है।। ३२।। (इति मन्त्रनिर्वचनाधिकरणम्—७)।

(ब्राह्मणनिर्वचनाधिकरणम् – ८)

गत सूत्र से मन्त्र का लक्षण कर आचार्य ने ब्राह्मण का लक्षण बताया—

शेषे ब्राह्मणशब्दः ॥ ३३ ॥

[क्षेषे]मन्त्र से अतिरिक्त जो भाग आम्नाय का बच जाता है, उसमें [ब्राह्मण-

शब्दः ] ब्राह्मण पद का व्यवहार समभना चाहिए।

यज्ञादि कमों की निष्पत्ति में जिन ग्रन्थों का प्रयोग किया जाता है, उनको सूत्रकार ने [१।२।१ सूत्र में] 'आम्नाय' पद से कहा है। 'श्रुतिस्तु वेद आम्नाय' कोणों के अनुसार श्रुति, वेद, आम्नाय पद समान अर्थ को कहते हैं। कौशिक सूत्र (१।३) में कहा है — 'आम्नाय: पुनर्मन्त्राश्च बाह्मणानि च' इसके अनुसार मन्त्र और बाह्मण दोनों को आम्नाय अथवा वेद पद से कहा जाना चाहिए। वस्तुत: इन पदों का प्रयोग मुख्य रूप से चार मूल संहिताओं — ऋक्, यजुः, साम, अथवं के लिए होता है। वैदिक साहित्य के अन्तर्गत बाह्मणभाग के लिए 'वेद' पद का प्रयोग नितान्त पारिभाषिक है; जैसे पाणिनीय व्याकरण अष्टाध्यायी में वृद्धिऔर गुज-पदों का प्रयोग है। इसलिए 'मन्त्रज्ञाह्मणयोर्वेदनामध्येम्' इत्यादि वाक्यों का क्षेत्र केवल यज्ञसम्बन्धी ग्रन्थों के व्यवहार तक सीमित है। अन्यत्र व्यवहार में यदि ऐसा प्रयोग किया जाता है, तो उसे नितान्त औपचारिक ही समभना चाहिए।

अब प्रश्न होता है, यदि सूत्रकार को मुख्य रूप में मन्त्र-ब्राह्मण दोनों के लिए बेद पद का प्रयोग अभिष्रेत होता, तो गत सूत्र से मन्त्र का लक्षण कर देने पर 'ब्राह्मण' का लक्षण करना अनावश्यक था, क्योंकि वह परिशेष से स्वतः सिद्ध हो जाता। जो मन्त्र-लक्षण के अन्तर्गत नहीं आता, वह शेष अर्थात् बचा हुआ ब्राह्मण है। फिर भी सूत्रकार ने पृथक् सूत्र लिखकर लक्षण किया, इसमें 'शेष' पद का क्या

१. अमरकोश

अभिप्राय है ? यह विवेच्य है।

चालू प्रसंग में मन्त्र-ब्राह्मण-स्वरूप को समभने के लिए मुख्य आघार आख्यात-पदप्रयोग को माना है। जहाँ आख्यात केवल अभिषेयवाची अर्थात् धात्वर्थमात्र का बोधक है, केवल कर्म की उपादेयता-अनुपादेयता का बोध कराता है, वह मन्त्र है। तथा वैदिक वाङ्मय के जिन ग्रन्थों में बाहुत्य से आख्यातपद केवल धात्वर्थ को न कहकर योगसम्बन्धी द्रव्य, देवता, क्रिया आदि सबके विधान को अभिहित करता है, वह ब्राह्मण है। सूत्र में 'शेष' पद का यही अर्थ है; आख्यात-पद के धात्वर्थमात्र से अतिरिक्त बचा हुआ अर्थ। यह द्रव्य, देवता, क्रिया आदि आख्यात का अर्थ अधिकता से जिन ग्रन्थों में अभिहित हुआ है, उन्हें ब्राह्मण जानना चाहिए।

ऐसे प्रयोग के आधार को संकेत मानकर वृत्तिकार उपवर्ष ने जिज्ञासुओं की सुविधा के लिए अन्य अनेक प्रकार के साधन बताये हैं, जिनसे ब्राह्मण-प्रन्थों की पहचान होती है। उनको सम्भवतः उपवर्ष ने स्वयं, अथवा किसी अन्य आचार्य ने

निम्न प्रकार श्लोकबद्ध किया है-

हेर्तुनिर्वचनं निन्दा प्रशंसा संशयो विधिः । परिक्रया पुराकल्पो व्यवधारणकल्पना ॥ उपमा च दशेते तु विधयो क्राह्मणस्य हि । एतद्वं सर्ववेदेषु नियतं विधिलक्षणम् ॥'

हेतु —जहाँ हेतु, साधन का निर्देश किया गया हो वह ब्राह्मण जानना चाहिए, जैसे—'शूर्पेण जुहोति, तेन हि अन्नं क्रियते' सूप से होम करता है, क्योंकि उससे अन्न साफ किया जाता है। यहाँ होम का साधन–हेतु सूप कहा है, यह ब्राह्मणग्रन्थ की पहचान है; अथवा ऐसा कथन जहाँ हो, वह ग्रन्थ ब्राह्मण कहा जाता है।

निवंचन — किसी पद का अर्थ बताना, जैसे — 'तद् दध्नो दिधत्वम्' वह दही

का दहीपन है। यहाँ दही अर्थ को स्पष्ट किया गया है।

निन्या —बुराई या दुर्बलता का कथन होना जैसे — 'उपवीता वा एतस्याग्नयः इसकी अग्नियाँ निश्चित निर्वीर्य —अशक्त हो गई हैं, बुभ गई हैं। होम —अग्नि-कार्य का न होना निन्दा है।

प्रश्नंसा स्तुति करना, जैसे — 'वायुर्वे क्षेपिष्ठा देवता' केवल वायु अत्यन्त शीघ्रकारी देवता है । यह वायु देवता की स्तुति है ।

संशय-किसी विषय में सन्देह प्रकट करना, जैसे-'होतव्यं गार्हपत्ये न

इन श्लोकों के विषय में ब्रह्माण्ड पुराण [१।३३।४७-४८]; तथा वायुपुराण [४६।१३३–१३६] द्रष्टल्य हैं।

होतव्यम्' गार्हपत्य अग्नि में होम करना चाहिए अथवा नहीं ?ऐसा कथन ब्राह्मण-ग्रन्थ का चिह्न माना जाता है।

विधि—विधान करना, किसी कार्य का निर्देश करना, जैसे—'यजमान-सम्मिता औदुम्बरी भवति' औदुम्बरी —उदुम्बर—गूलर वृक्ष की शाखा यजमान के बराबर ऊँची होती है। यह शाखा के परिमाण का विधान है।

सोमयाग के सदोमण्डप में गूलर वृक्ष का बना एक स्तम्भ बीच में गाड़ा जाता हैं, जिसे छूकर उद्गाता सामगान करता है। यजमान के बराबर ऊँचाई भूतल से ऊपर नापी जाती हैं; जो भाग स्तम्भ का भूमि के अन्दर गड़ा रहता है, वह अति-रिक्त हैं। अनेक यजमान होने पर, किसी एक यजमान के साथ स्तम्भ की समता अन्यों के लिए भी वही उपयुक्त मानी जाती है।

परिक्रिया—अथवा परकृति, अन्य के किए कार्य का निर्देश करना, जैसे — 'माषानेव मह्यं पचत' मेरे लिए माष — उड़द ही पकाओ। यह अन्य के कार्य का कथन है।

पुराकल्य—पहले की किसी घटना का उल्लेख करना, जैसे—'उल्मुकैर्ह स्म पूर्वे समाजग्मुः' उल्मुकों—अंगारों के साथ ही पूर्वजन आए थे।

स्तुति, निन्दा, परकृति, पुराकल्प का अर्थवाद के रूप में निर्देश गौतमीय न्यायसूत्र [२।१।६४] में भी किया गया है। परकृति की व्याख्या करते हुए वात्स्यायन में लिखा है—अन्य कर्ताओं द्वारा अनुष्ठित परस्पर-विरुद्ध विधि का कथन करना 'परकृति' है। उदाहरण दिया है—'द्वत्वा वपामेवाग्रेऽभिघारयन्ति, अय पृषदाज्यम्, तयुह चरकाष्ट्ययंदः पृषदाज्यमेवाग्रेऽभिघारयन्ति अनेः प्राणाः पृषदाज्यं स्तोममित्यवमभिदधित।' तात्पर्यं है—कितपय होता हवन प्रारम्भ करके वपा का ही प्रथम अग्नि में सेचन करते हैं। परन्तु चरक शाखा के अध्वर्यु जन दिधिमिश्रित घृत (च्पृषदाज्यम्) की ही प्रथम आहुति अग्नि में देते हैं; स्तुत्य दिध-घृत अग्नि के प्राण हैं, ऐसा प्रतिपादन करते हैं। इस सन्दर्भ में भिन्नकर्त्तृंक परस्पर-विरोधी दो विधियों का उल्लेख किया गया है।

पुराकल्प-अर्थवाद की व्याख्या करते हुए वात्स्यायन-भाष्य में लिखा है—

पुराकत्प वह है—जिसमें बीते हुए अर्थों का इतिहास के समान विवरण प्रस्तुत किया जाता है। उदाहरण दिया है—'तस्माद्धा एतेन बाह्मणा बहिष्पवमानं सामस्तोममस्तौषन्—योने यज्ञं प्रतनवामहें' इत्यादि। तात्पर्य है—इस कारण उक्त कम के अनुसार वेदज्ञ ऋत्विजों ने बहिष्पवमान नामक साम स्तोत्र के द्वारा स्तुति की। यह इतिहास के समान प्रतीत होनेवाला—बीते हुए अर्थं का-विवरण है।

कुमारिल भट्ट ने एकपुरुषकत्तृंक उपाख्यान को 'परकृति' तथा बहुपुरुष-कत्तृंक उपाख्यान को 'पुराकल्प' कहा है । यथाकम उदाहर**ण हैं —'तदृह स्माहापि**  बर्जुबिष्णो माषान् मे पचत न वा एतेषां हिवर्गृह्धन्तीति' [शत० १।१।१।१०] । वर्जु वाष्णं ने कहा — मेरे लिए उड़द पकाओ, क्योंकि इनकी हिव देवता ग्रहण नहीं करते । यह वर्जु वाष्णं नामक एकपुष्ठकर्त्तृक उपाख्यान 'परकृति' है। दूसरे पुराकल्प का उदाहरण दिया है — 'उल्मुकंह स्म पूर्वे समाजग्मु:' अंगारों (उल्मुक) के साथ पूर्वेकालिक जन आए थे। यह बहुपुष्ठकर्त्तृक उपाख्यान 'पुराकल्प' है। फिर भी इन आचार्यों के विभिन्न विवरणों में कोई विशेष तास्विक भेद नहीं है। वात्स्यायन द्वारा निर्देष्ट परकृति के उदाहरण में बहुवचन का प्रयोग वैशम्पायन (चरकाध्वर्यु) के लिए आदरार्थं समभना चाहिए। तब भट्ट के अनुसार भी वह उदाहरण समञ्जस है।

वृत्तिकार आचार्य उपवर्ष ने ब्राह्मणग्रन्थ की पहचान के लिए यह अतिरिक्त बताया है कि जहां 'इत्याह' का बहुतायत से प्रयोग हुआ है, वह ब्राह्मण है, तथा जो आख्यायिका-स्वरूप है, वह भी ब्राह्मण है। परन्तु यह सब प्रायिक है। अनेक पदों का प्रयोग न्यूनाधिक रूप में सर्वत्र (मन्त्र, ब्राह्मण, उभयत्र) पाया जाता है; उपाख्यान का रूप अनेकत्र मन्त्रभाग में भी उपलब्ध है, भले ही वह कल्पनामूलक अथवा प्रतीकमात्र हो।।३३॥ (इति ब्राह्मणनिवंचनाधिकरणम्—८)।

# (ऊहाद्यमन्त्रताधिकरणम् - ६)

शिष्य जिज्ञासा करता है—ऊह, प्रवर और नामधेय में पद आदि के परि-वर्त्तन को मन्त्र या ब्राह्मण माना जाय या नहीं? अथवा इनमें से ऊह आदि को क्या माना जाय? आचार्य ने समाधान किया—

### अनाम्नातेष्वमन्त्रत्वम्, आम्नातेषु हि विभागः ॥३४॥

[अनाम्नातेषु] जो पूर्वपठित नहीं हैं उनमें [अमन्त्रत्वम् ]मन्त्र नाम होने का अवकाश नहीं। [आम्नातेषु] पूर्वपठितों में [हिं] क्योंकि [विभागः] मन्त्र है या ब्राह्मण ? यह विभाग स्वीकार किया गया है।

ऊह और प्रवर के विषय में सूत्र [१।२।४२ तथा १।२।१३] की व्याख्या देख लेनी चाहिए। जब यजमान यज्ञानुष्ठान के लिए संकल्प लेता है, तब संकल्प-मन्त्र—'अग्निदेंबो देव्यो होता देवान् यक्षद् विद्विध्विकत्वान्' के आगे अपने गोत्र-ऋषि पूर्वज का नाम जोड़कर पढ़ता है, यह प्रवर का उच्चारण है। जब यजमान होता का वरण करता है, तब प्रवरोच्चारण के अनन्तर यजमान अपना नाम जोड़-कर उच्चारण करता है; इसको नामधेय कहा जाता है। जिज्ञासा है, इन ऊह, प्रवर और नामधेय को मन्त्र या ब्राह्मण क्या माना जाय ? क्योंकि जैसे मन्त्र या ब्राह्मण विशेष अर्थं का अभिधायक है, इसी प्रकार ऊह आदि भी विशेष अर्थं का अभिधान करते हैं।

सूत्रकार ने समाधान किया — यह ठीक है कि ऊह आदि अर्थ के अभिधायक हैं, परन्तु इन्हें न मन्त्र कहा जाता है, न ब्राह्मण । क्योंकि आचार्यों ने जिनके विषय में यह निर्देश कर दिया है कि थे मन्त्र हैं और ये ब्राह्मण, उन्हीं के लिए इन पदों का प्रयोग किया जाता है। ऊह आदि के विषय में आचार्यों ने उन्हें मन्त्र या ब्राह्मण माने जाने का कोई निर्देश नहीं किया; इसलिए इन्हें मन्त्र या ब्राह्मण कोई नाम नहीं दिया जाता।

तात्पर्यं है—ऊह, प्रवर या नामधेय से युक्त मन्त्र वेद-संहिताओं में कहीं पठित नहीं हैं; इसलिए इन्हें मन्त्र नहीं कहा जाता। इसका प्रयोजन है। वेदमन्त्र के वर्ण, पद या स्वर आदि का अष्ट उच्चारण हो जाय, तो उसके लिए शास्त्र में प्रायश्चित्त का विधान है। वह ऊह आदि के ऐसे प्रसंग में नहीं किया जाता। इस कारण इनका मन्त्र न होना स्पष्ट होता है।।३४।। (इति ऊहाद्यमन्त्रताऽधिकर-णम्— १)।

### (ऋग्लक्षणाधिकरणम्--१०)

सूत्र के अन्तिम पदों — 'आम्नातेषु हि विभागः' का सम्बन्ध अर्थान्तर के साथ अगले सूत्रों से समभना चाहिए। अर्थान्तर है — [आम्नातेषु] मन्त्र नाम से आम्नात = पठित वाङ्मय में [विभागः] वक्ष्यमाण रीति से विभाग समभना चाहिए। उसी को सूत्रकार ने बताया—

### तेषामृग् यत्रार्थवशेन पादव्यवस्था ॥३४॥

[तेषाम्] उन आम्नात मन्त्रों के मध्य [ऋक्] वे ऋक् —ऋचा है [यत्र] जहाँ [अर्थंवशेन] अर्थं के अनुरोध से [पादव्यवस्था] पादों-चरणों की व्यवस्था देखी जाती है।

वैदिक वाङ्मय तथा अन्यत्र मी—ऋक्, यजुः, साम—नामों से वेदसंहि-ताओं का उल्लेख हुआ है। उनका विचार करते हुए सूत्रकार ने ऋक् आदि के लक्षणों का निर्देश किया। पादव्यवस्था का तात्पर्य छन्दोबद्ध रचना से है। किसी छन्द में तीन पाद, जैसे गायत्री में, किसी में चार, जैसे अनुष्टुप् में, किसी में पाँच, जैसे पंक्ति में होते हैं। इस प्रकार जिन मन्त्रों में पादव्यवस्था है, उनका नाम ऋक् है। यह ऋग्वेद के नाम से प्रसिद्ध है।

सूत्रकार ने यह पादव्यवस्था अर्थानुरोध के अनुसार बताई है। तात्पर्य है — प्रत्येक पाद में क्रियापद के प्रयोगपूर्वक अर्थ पूरा हो जाना चाहिए, जैसे— 'अग्नि-मीडे पुरोहितम्' पुरोहित अग्नि की स्तुति करता हूँ। इसमें अर्थ पूरा हो जाता है, अर्थानुरोध के अनुसार एक पाद है; एक पाद में अक्षरों की संख्या आठ रहती है। क्रियापद का अगले पादों में सम्बन्ध हो जाने से उन पादों में क्रियापद का प्रयोग न होने पर भी अर्थ पूरा हो जाता है, जैसे—'यज्ञस्य देवमृत्विजम्' यज्ञ के देव ऋत्विज् अग्नि की स्तुति करता हूँ, 'होतारं रत्नधातमम्' रत्नों का घारण करने वाले होता अग्नि की स्तुति करता हूँ। यह अर्थ के अनुसार पादों की व्यवस्था है। छन्दःशास्त्र के अनुसार यह त्रिपदा गायत्री है।

कहीं ऐसा देखा जाता है, जहाँ आठ अक्षर पूरे हो जाने पर एक पाद माना जाना चाहिए, पर वहाँ कियापद न होने से अर्थ पूरा नहीं हो पाता, जैसे 'अग्नि: पूर्वेभिऋंधिभि:' यहाँ आठ अक्षर पूरे हो गए, पर कियापद नहीं है; तब अर्थ की अभिव्यक्ति पूर्ण न होने से यहाँ पाद की व्यवस्था कैसे होगी ? छन्दःशास्त्र के प्रामाणिक आचार्यों ने इसका उपाय बताया है—गायत्री छन्द के एक पाद के आठ अक्षरों की जगह बढ़कर दश अक्षर तक हो सकते हैं, और आवश्यकतानुसार घटकर पाँच या चार अक्षर तक रह सकते हैं। इस व्यवस्था के अनुसार 'अग्नि: पूर्वेभिऋंधिभिरीडचः' इतना दश अक्षरवाला एक पाद होगा, इसमें 'ईडचः' कियापद आजाने से अर्थ पूर्ण हो जायगा। अगला पद—'नूतनैरुत' पाँच अक्षर होगा, इसमें 'ईडचः' का सम्बन्ध अर्थानुरोध से पूर्वेवत् रहेगा। इसका तीसरा पाद है—'स देवानेह वक्षति' यह आठ अक्षर का यथार्थ एक पाद है। इस प्रकार पादों की अक्षरव्यवस्था से तीन पादों का अस्तत्व अर्थ के अनुसार बना रहता है, और त्रिपदा गायत्री छन्द में कोई विसंगति नहीं आती।।३४।। (इति ऋग्लक्षणाधिकरणम्— १०)।

(सामलक्षणाधिकरणम्—११) शिष्य-जिज्ञासानुसार सूत्रकार आचार्य ने साम का लक्षण बताया— गीतिषु सामाख्या ॥३६॥

[गीतिषु] गान के साथ उच्चरित किए जानेवाले मन्त्रों में [सामाख्या]साम यह नाम होता है।

गीतिशास्त्र के अनुसार गाए जाते हुए मन्त्र वाक्यों में प्रामाणिक जन 'साम' नाम का प्रयोग करते हैं। ऐसे मन्त्रों को गाए जाने पर वे कहते हैं—यह हम सामों को पढ़ते-पढ़ाते हैं। जब तक किसी ने दही या गुड़ नहीं खाया, तब तक वह अनुभवी प्रामाणिक व्यक्ति के कथनानुसार ही इसे जानता है। खा लेने पर वह स्वयं दही की खटास व गुड़ की मिठास का अनुभव कर लेता है। इसी प्रकार संगीत का विशेषज्ञ होकर जब कोई व्यक्ति मन्त्रों के गान की पद्धति को सीख लेता है, तब वह स्वयं साम को जान जाता है। गीति' पद का अर्थ केवल 'गान' है, परन्तु सूत्र में गीति पद का प्रयोग गीतियुक्त मन्त्र के लिए हुआ है। गान साम नहीं है; जो मन्त्र

गाया जाता है, उस मन्त्र का नाम साम है । ऐसे गाए जानेवाले मन्त्रों की संहिता 'सामवेद' के नाम से प्रसिद्ध है ॥३६॥ (इति सामलक्षणाधिकरणम्—११) ।

(यजुर्लक्षणाधिकरणम्-१२)

शिष्य-जिज्ञासानुसार आचार्य सूत्रकार ने यजुष् का लक्षण बताया-

# शेषे यजुःशब्दः ॥३७॥

[शेषे] ऋद् और साम-संज्ञक मन्त्रों से जो शेष = बचे रह जाते हैं, उनमें

[यजु:शब्द:] यजु: शब्द का व्यवहार होता है ।

सूत्रकार ने यजुष् के पृथक् लक्षण करने की आवश्यकता नहीं समक्षी; क्योंकि ऋक् और साम का पृथक् लक्षण कर देने से—जो उन दोनों के विपरीत संहिता-भाग है, अर्थात् जो न ऋक् है न सामवत् यजुष् हैं, यह स्पष्ट हो जाता है। इसलिए जो मन्त्रभाग न गीतिरूप हैन पादबढ़, वह यजुर्वेद नाम से प्रसिद्ध है। यद्यपि इसमें कतिपय मन्त्रपादबद्ध पठित हैं, फिर भी दोनों के विपरीत प्राचुर्य से इसका यजु-वेंद्द नाम उपयुक्त हैं। ३७॥ (इति यजुर्लक्षणाधिकरणम्—१२)।

### (निगदानां यज्ष्ट्वाधिकरणम् - १३)

शिष्य जिज्ञासा करता है—िनगद नामवाले मन्त्रों को क्या यजुः के अन्तर्गत मानना चाहिए ? या यजुः आदि से भिन्न इनका चौथा प्रकार माना जाय ? सिद्धांत-पक्ष को अधिक पुष्ट करने की भावना से सूत्रकार ने प्रथम पूर्वपक्ष प्रस्तुत किया—

# निगदो वा चतुर्थः स्याद्धर्मविशेषात् ॥३८॥

[निगद:] निगद-संज्ञक मन्त्र—[वा] 'वा' पद विकल्पार्थ न होकर यहाँ निगदों की यजु: संज्ञा की निवृत्ति का द्योतक है; —[चतुर्यः स्यात्]पूर्वोक्ति तीनों से भिन्न चौथा प्रकार होना चाहिए [धर्मविज्ञेषात्] धर्मविज्ञेष के कारण ।

शास्त्र में बताया है—'उच्चे ऋ वा कियते,' उच्चे : साम्ना, उपांशु यजुषा, उच्चे निर्मादेन' ऋक् से प्रयोग ऊंचे उच्चारण के साथ किया जाता है, साम से ऊंचे उच्चारण के साथ, यजुः से उपांशु, निगद से ऊंचे स्वर के साथ। यजुः के साम्मुख्य में निगद का यही धर्मविशेष है, जो यजुः से उपांशु और निगद से ऊंचे स्वर में प्रयोग किया जाता है। उपांशु का अर्थ है—जिसमें तालु-जिह्ना-ओष्ठ आदि का प्रयोग अथवा कम्पन तो प्रतीत हो, पर शब्द का उच्चारण समीप बँठे व्यक्ति को भी सुनाई न पड़े। तालु आदि के प्रयोग का तात्पर्य है कि वह केवल मानसिक उच्चारण न होना चाहिए।

१. तुलना करें — मैत्रा० सं०, ३।६।५; तथा ४। ८।७।।

यज्ः से निगद की यह विशेषता ठीक है कि यजुः का उपांशु और निगद का ऊँचा उच्चारण होता है, परन्तु ऋक् और साम के साथ निगद की उच्चेः प्रयोग की समानता निगद को ऋक् अथवा साम में अन्तर्मूत नहीं कर सकती, क्योंकि निगद न पादवद्ध होता है, न गीतिरूप; इसलिए यह मन्त्र का चतुर्थ प्रकार माना जाना चाहिए।।३६।।

सूत्रकार ने इसी की पुष्टि के लिए अन्य हेतु प्रस्तुत किया —

#### व्यपदेशाच्च ॥३६॥

[व्यपदेशात्] व्यपदेश से [च] भी, निगद-मन्त्र चौथे प्रकार के हैं, ऐसा जाना जाता है।

कथनमात्र से लोक में व्यवहार किया जाना 'व्यपदेश' है। यजुः पढ़े जा रहे हैं निगद नहीं, निगद पढ़े जा रहे हैं यजुः नहीं,—यह लोकव्यवहार निगदों को यजुओं से भिन्न सिद्ध करता है।।३६॥

आचार्य सूत्रकार ने इस विषय में सिद्धान्त-पक्ष प्रस्तुत किया—

### यजुँषि वा तद्रपत्वात् ॥४०॥

[यर्जूषि] यजुः [वा] ही हैं वे निगद [तद्रूपत्वात्] यजुओं के समान रूप होने से।

सूत्र में 'वा' पद विकल्पार्थंक न होकर पूर्वपक्ष के निवारण का द्योतक होकर सिद्धान्तरूप निश्चय अर्थ को अभिव्यक्त करता है। यजुओं का स्वरूप ऋक् और साम से भिन्न है; न इनमें पादव्यवस्था है, न ये गाए जाते हैं। पादव्यवस्था के कारण ऋक् छन्दोबद्ध रचना है। जो ऋग्मन्त्र यज्ञादि के अवसर पर गीतिरूप में प्रयोग किए जाते हैं, वे साम हैं। उनसे भिन्न यजुओं के स्वरूप का तात्पर्य हुआ जो मन्त्र छन्दोबद्ध न होकर गद्यरूप हैं, वे यजुः हैं; निगद-संज्ञक मन्त्र मी ऐसे ही हैं, अर्थात् गद्यरूप हैं। इसलिए इनकी गणना यजुओं में ही होती है। इनका उच्चारण उपांशु न होने से इनकी विशेष संज्ञा निगद है। इसके निम्नलिखित पाँच विशिष्ट निमित्त हैं—

 आश्रावण—वज्ञसम्बन्धी कोई कार्य आवश्यकतानुसार अन्य साथी को सुनाना ।

२. प्रत्याश्रावण --पूर्व-सुने का प्रत्युत्तर सुनाना ।

३ प्रवरितर्देश --गोत्र-वंश आदि कथन के अवसर पर आवश्यक मन्त्रपाठ।

४. सम्बाद — मन्त्रोच्चारणपूर्वक यज्ञसम्बन्धी वार्त्तालाप ।

प्र. सम्प्रैष—अध्वर्यु द्वारा उद्गाता को मन्त्रोच्चारणपूर्वक यज्ञसम्बन्धी निर्देश । इन प्रसंगों में कथन को दूसरे तक पहुँचाना आवश्यक होता है, जो उपांशु उच्चारण में सम्भव नहीं है। ऐसे अवसरों पर आवश्यक रूप से गद्य-मन्त्रों का उच्चारण ऊँचे स्वर से करना होता है, अतः इन मन्त्रों की विशेष संज्ञा 'निगद' रख दी गई है। स्वरूप में थे यजुओं से भिन्न नहीं हैं ॥४०॥

निगद मन्त्रों का उच्चेस्त्व धर्मविशेष क्यों है ? सूत्रकार ने बताया-

# वचनाद् धर्मविशेषः ॥४१॥

[बचनात्] बचन से—'उच्चैर्निगदेन' इस शास्त्रीय कथन से, निगद-मन्त्रों

का [धर्मविशेषः] उच्चैस्त्व धर्मविशेष स्वीकार किया जाता है।

यजुओं में कतिपय मन्त्रों का उपांशु उच्चारण न होकर उच्चै: उच्चारण करना किसी का मनघडन्त नहीं है; शास्त्र इसका प्रतिपादन करता है। इतने मात्र से निगद-संज्ञक मन्त्रों का यजुष्ट्व भ्रष्ट नहीं हो जाता। यह शास्त्रीय प्रतिपादन निरर्थक नहीं, इसका प्रयोजन है।।४१॥

आचार्य सूत्रकार ने वह प्रयोजन बताया-

### अर्थाच्च ॥४२॥

[अर्थात् ] अर्थ —प्रयोजन होने से [च]भी निगद-मन्त्रों का उच्चेस्त्व धर्म-विशेष मान्य है।

वह प्रयोजन है— अन्य पुरुषों को निगद-मन्त्रों का बोध कराना, जो उपांशु उच्चारण में सम्भव नहीं। वे मन्त्र ऊँचा उच्चारण किये बिना अन्य पुरुष को यज्ञसम्बन्धी कार्य का बोध नहीं करा सकेंगे, इसी प्रयोजन से निगद मन्त्रों का उच्चेस्त्व धर्मविशेष अनिवार्य रूप से स्वीकार्य माना गया है। स्वयं 'निगद' पद इसका बोधक है। 'नि' उपसर्ग प्रकर्ष-आधिक्य का वाचक है। 'पद' धातु का अर्थ है—व्यक्त वाणी द्वारा उच्चारण करना। तात्पर्य हुआ—पाठ अथवा उच्चारण का प्रकर्ष। ऐसे उच्चारण के अवसरों का निर्देश गत सूत्र के भाष्य में कर दिया है।

यदि कहा जाय—उपांशुत्व यजुओं का शास्त्रवोधित (= उपांशु यजुषा)
गुण है, उसे हटाया नहीं जा सकता, तब यजुओं का ही उच्चैस्त्व कैसे? इस
विषय में समभ्रता चाहिए—गुण क्या है? गुण वह है, जो अपना कार्य करते
हुए का उपकारक हो। निगद-मन्त्र परबोधनरूप अपना कार्य कर रहे हैं;
उपांशुत्व उनका उपकारक होने के विपरीत विघातक है, क्योंकि उपांशु उच्चारण होने पर परबोधन असम्भव है। उपांशुत्व की चरितार्थता उन यजुओं में
स्पष्ट है, जो परबोधन में प्रयुक्त नहीं हैं। शास्त्र-प्रतिपादित उपांशुत्व अथवा
उच्चैस्त्व अपनी सीमा में गुण है, उसका हास कहीं नहीं होता।।४२।।

### इसी तथ्य को सूत्रकार ने स्पष्ट किया-

### गुणार्थी व्यपदेशः ॥४३॥

[गुणार्थः] गुणबोधन के लिए होता है [ब्यपदेशः] शास्त्रीय कथन।

निगद-मन्त्रों का यजुष्ट्व सामान्य गुण (=धर्म) होने पर भी उच्चैस्त्व एक विशेष गुण है। एक ही स्थान में भिन्न कार्यों का होना कोई असमञ्जस नहीं है, विसंगति का द्योतक नहीं है। जैसे एक ही स्थानविशेष में—इधर ब्राह्मणों को भोजन कराओ, इधर संन्यासियों को —यह व्यवहार होता है। इसी प्रकार यजु: मन्त्र ही उच्चैस्त्व गुण से निगद कहे जाते हैं। १४३॥

शिष्य जिज्ञासा करता है —यदि उच्चैस्त्व गुण निगद संज्ञा का प्रयोजक है, तो सभी —उच्चै:स्वर से बोले जानेवाले— मन्त्रों का निगद नाम होना चाहिए। शिष्य-जिज्ञासा को सुत्रकार ने सुत्रित किया —

# सर्वेषामिति चेत् ॥४४॥

[सर्वेषाम्] ऊँचे स्वर से बोले जानेवाले सभी मन्त्रों का [इति चेत्] ऐसा निगद नाम यदि कहा जाय, तो (यह युक्त नहीं, अगले सूत्र के साथ सम्बन्ध है)।

ें ऐसी मान्यता में ऋक् और साम—सभी मन्त्र—जो ऊँचे स्वर से बोले जाते हैं—निगद-संज्ञक माने जाने चाहिएँ।।४४॥

सूत्रकार ने जिज्ञासा का समाधान किया-

### न ऋग्व्यपदेशात् ॥४५॥

[न] नहीं, ऋक् निगद नहीं [ऋग्व्यपदेशात्] 'ऋक्' ऐसा पृथक् कथन होने से।

याज्ञिक परम्परा में 'अयाज्या वे निगदाः' ऐसा सिद्धान्त माना जाता है। निगद-मन्त्रों से यज्ञ नहीं होता। दूसरा कथन है— 'ऋ चैव यजन्ति' ऋचा से ही यजन करते हैं। इस प्रकार विधिष्ट नि।मेत्त के साथ ऋक् का निगद से स्पष्ट ही पृथक् कथन है। निगद सदा अपादबद्ध होते हैं, ऋक् पादबद्ध; इसलिए ऋक् का निगद नाम निराधार है। जो पद जिस अर्थ के बोधन के लिए निर्धारित है, वहीं उसका प्रयोग अभीष्ट है।।४५।। (इति निगदानां यजुष्ट्वाधि-करणम्—१३)।

(एकवाक्यत्वलक्षणाधिकरणम्, अर्थंकत्वाधिकरणं वा — १४) शिष्य जिज्ञासा करता है — ऋचाओं में अर्थ के अधीन पादव्यवस्था होने से अर्थानुसार वाक्य का प्रयोग निर्धारित रहता है, परन्तु यजुओं के पादबद्ध न होने से प्रिट्लिंग्डर पाठ में, अर्थात् परस्पर मिलित संहितापाठ में कितना अंश एक वाक्य है, जिसके आधार पर अर्थबोधपूर्वक कोई कर्म किया जा सके, यह पहचानना— निर्णय करना कठिन होता है। वहाँ प्रिट्लिंग्डर पाद का कितना अंश एक यजुः है, अर्थात् एक वाक्य है, जिसके अनुसार विशिष्ट कर्म के लिए उसका प्रयोग किया जाय? सूत्रकार ने इसका समाधान किया—

# अर्थैकत्वादेकं वाक्यं साकांक्षं चेद्विभागे स्यात् ॥४६॥

[अर्थेंकत्वात्] अर्थ-प्रयोजन के एक होने से [एकम्] एक माना जाता है [बाक्यम्] वाक्य । [साकांक्षम्] आकांक्षा-सहित [चेत्] यदि [विभागे] विभाग—पृथक् हो जाने पर [स्यात्] होवे, या रहे ।

पदों का कोई ऐसा समुदाय, जो अर्थानुसार एक प्रयोजन को पूरा करता है, वह एक वाक्य अर्थात् एक यजुः माना जाता है; पर शर्त यह है कि उस पद-समुदाय से कोई अंश पृथक् कर दिया जाय, तो शेष पदसमुदाय को पूर्ण अर्था-भिव्यक्ति के लिए आकांक्षा बनी रहे; अर्थात् पृथक् किए गए अंश के बिना वह भाग अपने अर्थानुकूल प्रयोजन को पूरा करने में असमर्थ रहे। तात्पर्य है—जितना पदसमुदाय अर्थाभिव्यक्तिपूर्वक एक प्रयोजन को सिद्ध करता है, प्रशिलष्ट पाठ में उतना पदसमुदाय-अंश एक वाक्य अथवा एक यजुः समफना चाहिए।

लौकिक उदाहरण के अनुसार छोटे से छोटा वाक्य है—'देवदत्तः गच्छित' देवदत्त जा रहा है। यदि इसमें अन्य कुछ भी जानने की आकांक्षा = इच्छा नहीं है, तो यह निराकांक्ष एक वाक्य है। ये दो पद 'देवदत्तः' और 'गच्छित' स्वतन्त्ररूप से पृथक् होने पर वाक्य सम्भव नहीं, क्योंकि देवदत्त कर्ता को किसी किया की तथा 'गच्छित' किया को किसी कर्ता की आकांक्षा अर्थपूर्ति के लिए बनी रहती है। परन्तु इस वाक्य में जब गमन-क्रिया के लक्ष्यस्थान की आकांक्षा होगी, तब यह निराकांक्ष न रहने से वाक्य नहीं माना जायगा; उस आकांक्षा को पूरा करने के लिए 'ग्राम' इत्यादि पद इसमें जोड़ना होगा—'देवदत्तः ग्रामं गच्छित' देवदत्त गाँव को जा रहा है। इसमें भी यदि जाने के साधन की आकांक्षा होगी, तो इतना पदसमुदाय भी अवूरा वाक्य होगा। तब देवदत्त पैदल गाँव जा रहा है? या किसी सवारी से? इस आकांक्षा की पूर्ति के लिए वाक्य में स्थिति के अनुसार 'पदम्याम्, अश्वेन, रथेन' इत्यादि कोई पद रखने पर वाक्य निराकांक्ष होगा—'देवदत्तः पद्भ्यां (अर्थन, रथेन) ग्रामं गच्छित'। तात्पर्य है— जितने पूर्ण अर्थ को अभिव्यक्त करना अभीष्ट है, उतने के लिए जितना पदसमुदाय समर्थ है, वह एक वाक्य माना जाता है।

अब इसके लिए शास्त्रीय उदाहरण लीजिए —तैत्तिरीय संहिता [१।१।४] में मन्त्र हैं — 'देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेऽश्विनोर्बाहुक्यां पूष्णो हस्ताम्यामग्नये जुष्टं निवंपािम।' इस मन्त्र का एकमात्र प्रयोजन हैं —हिव के निर्वाप का प्रकाशन करना। उसी विशिष्ट अर्थं का वाचक जो इतना पदसमुदाय है, वह एक वाक्य अथवा एक यजुः है। तात्पयं हैं —जितना पद-समुदाय कियमाण कर्म का कथन करता अथवा स्मरण कराता है, उतना पदसमुदाय उस अर्थं को अभिव्यक्त करने में सक्षम होने के कारण वाक्य कहा जाता है।

हिनिर्नाप क्या है ? सूत्रग्रन्थों भें बताया गया है—पुरोडाश, चरु आदि—प्रत्येक याग की—हिनयों को सिद्ध करने के लिए उनका मूल अन्नद्रव्य, धान या जो आदि हिवर्धान शकट में भरा रहता है, उसे उपयोगी मात्रा में वहाँ से लेना है। उसका प्रकार है—शकट के दाएँ पहिए पर अपना दायाँ पैर रखकर प्रत्येक आहुति के लिए चार-चार मुट्टी अपेक्षित अन्न अग्निहोत्र-हवणी (यिज्ञय पात्र-विशेष, जो इसी कार्य के लिए होता है) अथवा शूर्ष (सूप, छाज,) में रखकर नीचे उतारा जाता है; इस किया का नाम 'हिविनिर्वाप' है। इस किया में पहली तीन मुट्टी अन्न ग्रहण करते हुए 'देवस्य त्वा' मन्त्र का उच्चारण किया जाता है। तात्पर्य है—प्रत्येक मुट्टी अन्न ग्रहण करते समय 'देवस्य त्वा' पूरा मन्त्र बोला जाता है। चौथी मुट्टी अन्न बिना मन्त्रपाठ के ग्रहण किया जाता है।

मन्त्र के अन्त में 'निवंपामि'' कियापद है—मैं हिव का निर्वाप करता हूँ— प्रकाशन अथवा कथन करता हूँ। पूरे मन्त्र का अथं है—'सविता देव की अनुज्ञा में अध्वयों के बाहुओं से और पूषा के हाथों से तुफ्त प्रिय हिव का निर्वाप करता हूँ।' यह कियानुष्ठान इतने पदसमुदाय से बोधित, कथित या प्रकाशित होता है, इसका यही एक प्रयोजन है। अतः इतना पदसमुदाय एक यजुः अथवा एक वाक्य है। इसी प्रकार कियासम्बन्धी एक प्रयोजन को सिद्ध करनेवाला कोई पदसमुदाय एक वाक्य अथवा एक यजुः माना जायगा।

ऋक् के लक्षण में अर्थ के अधीन (अर्थवशेन) पाद (एक चरण) व्यवस्था कहीं है। यहाँ मी यजु: की एकता का निर्धारण अर्थ के अधीन बताया। इसमें इतना अन्तर है—पहले स्थल में 'अर्थ' पद प्रत्येक पद के व पदसमुदाय के वस्तुगत अर्थ को प्रकट करता है, दूसरे स्थल में पदसमुदाय के प्रयोजन को। इसलिए कोई विसंगति इसमें नहीं है।

१. द्रष्टव्य--आप० श्रीत० १।१०।४-११।

२. वाजसनेयि संहिता [६।६] में इस मन्त्र के अन्तर्गत 'निवंपामि' क्रियापद के स्थान पर 'नियुनज्जि' क्रियापद है। अर्थ है—हिव का नियोजन करता हूँ। दोनों में अर्थ का कोई विशेष अन्तर नहीं है।

उनत मन्त्र में 'निर्वापामे' किया का मन्त्र के प्रत्येक माग के साथ अनुषञ्ज' कर 'देवस्य त्वा सिवतु: प्रस्वे निर्वापामे', 'थ्रश्विनोवीं हुन्यां निर्वेपामि', 'प्र्र्ष्णो हस्ताम्यां निर्वेपामि' इस प्रकार अनेक वाक्यों की कल्पना करना संगत न होगा, क्योंकि यहाँ निर्वाप प्रधान कर्म है, श्रेष समस्त मन्त्रभाग उसके साधनरूप में है। निर्वाप को गुणभूत मानने पर ही मन्त्र के विभिन्न भागों के साथ कियापद का अनुषञ्ज सम्भव है; क्योंकि गौण का अस्तित्व प्रधान के लिए होता है। उस दक्षा में मन्त्र का वृष्ट प्रयोजन हिनिर्वाप न रहने से कियानुष्ठान के अवसर पर मन्त्रपाठ का अवृष्ट प्रयोजन अथवा फल मानना पड़ेगा, जो शास्त्रीय दृष्टि से त्याय्य नहीं है; क्योंकि दृष्ट प्रयोजन के रहते अदृष्ट की कल्पना को अन्याय्य माना गया है। अतः समस्त मन्त्र प्रधान कर्म हिनिर्वाप में समन्वित होने से इतना पदसमुदाय एक बाक्य अथवा एक यजुः है। इसमें अनेक बाक्य की कल्पना निराधार है। यह सर्वत्र के लिए बाक्य का साधारण लक्षण नहीं है। इसे केवल प्रासंगिक कथन समभ्रना चाहिए ॥४६॥ (इति एकवाक्यत्वलक्षणाऽधिकरणम्, अर्थेकत्वाऽधिकरण वा—१४)।

# (वाक्यभेदाऽधिकरणम्-१५)

षिष्य जिज्ञासा करता है—'इषे त्वा, ऊर्जे त्वा' तथा 'आयुर्यज्ञेन कल्पताम्, प्राणो यज्ञेन कल्पताम्' इत्यादि पदसमुदाय को एक वाक्य माना जाय, अथवा भिन्न वाक्य ? 'इषे त्वा, ऊर्जे त्वा' इत्यादि का कोई दृष्ट प्रयोजन न होने के कारण समस्त पदसमुदाय का एक अदृष्ट प्रयोजन मानने पर क्या इन्हें एक वाक्य मान लिया जाय ? आचार्य सूत्रकार ने समाधान किया—

### समेषु वाक्यभेदः स्यात् ॥४७॥

[समेषु] समान वचनों में [वाक्यभेदः] वाक्य का भेद [स्यात्] होता है। जिन वाक्यों में परस्पर आकांक्षा नहीं है, वहाँ गुण-प्रधान माव न होने से वे समान हैं। ऐसे वाक्य भिन्न माने जाने चाहिएँ। उक्त वाख्यों में 'इषे त्वा' से एक प्रयोजन सिद्ध होता है, 'ऊर्जें त्वा' से दूसरा; इसिलए ये सब पदसमुदाय एक वाक्य नहीं; अर्थ-(प्रयोजन)-मेद से मिन्न वाक्य हैं, यद्यपि प्रत्यक्ष-अनुमान से से दृष्ट प्रयोजन उपलब्ध न होने पर भी वह श्रुतिबोधित है। 'इषे त्वा, इति छिनत्ति'—'इषे त्वा' यह उच्चारण करता हुआ पलाश (ढाक वृक्ष) की शाखा को काटता है; तथा 'ऊर्जें त्वा, इति अवमार्ष्टि'—'ऊर्जें त्वा' उच्चारण करता हुआ

वाक्यार्थ की पूर्ति के लिए जहाँ प्रकरण-पठित पद अन्त में जोड़ा जाता है, उसे 'अनुषङ्ग' तथा जहाँ बाहर से जोड़ा जाय, उसे 'अध्याहार' कहते हैं।

शाखा का अवमार्जन —शोधन करता है; शाखा पर धूल, मिलनता या बीठ आदि को साफ़ करता है। वैदिक वाक्य के अनुसार उक्त पदसमूहों के पृथक् प्रयोजन होने से ये एक वाक्य न होकर भिन्न वाक्य हैं।

इसी प्रकार 'आयुर्यज्ञेन' इत्यादि वाक्य भी एक प्रयोजन की सिद्धि में परस्पर आकांक्षारहित होने के कारण भिन्न वाक्य हैं। यदि कहा जाय कि पूर्वभूत्र में हिविनिर्वाप के समान यहाँ भी क्लृप्ति (सिद्धि, शिक्त-सामर्थ्यप्राप्ति) एक दृष्ट प्रयोजन है, तब इन्हें भी एक वाक्य माना जाना चाहिए। यह कहना युक्त न होगा; क्योंकि यहाँ प्रसंग में 'क्लृप्तीर्वाचयित' वाक्य उपलब्ध होता है, जिसका अर्थ है—क्लृप्तियों का वाचन—कथन करता है। यहाँ क्लृप्तियों बहुत कही गई हैं। एक निर्वाप के साथ अनेक क्लृप्तियों की समानता नहीं हो सकती। 'आयुर्यज्ञेन कल्पताम्' में आयुसम्बन्धी एक भिन्न क्लृप्ति है, तथा 'प्राणो यज्ञेन कल्पताम्' में प्राणसम्बन्धी क्लृप्ति भिन्न। इसलिए वे सब पदसमुदाय एक वाक्य न होकर भिन्न वाक्य माने जाने चाहिएँ। ऐसे प्रसंगों में सर्वत्र वाक्यभेद शास्त्र-कारों ने स्वीकार किया है।।४७। (इति वाक्यभेदाऽधिकरणम्—१५)।

# (अनुषङ्गाऽधिकरणम्--१६)

शिष्य जिज्ञासा करता है —वैदिक' वाङ्मय में पाठ है —'या ते अग्नेऽयाशया तनूर्विषष्टा गह्नदेष्टा, उग्रं वची अपावधीत् त्वेषं वची अपावधीत् स्वाहा। या ते अग्ने रजाशया, या ते अग्ने हराशया।' यहाँ सन्देह है —क्या सन्दर्भ का 'तनूर्व-षिष्ठा' आदि भाग 'या ते अग्ने रजाशया' तथा 'या ते अग्ने हराशया' का अनुषङ्ग है ? अर्थात् यज्ञानुष्ठान के अवसर पर 'तनूर्विष्ठा' आदि भाग को पहले भाग के समान 'या ते अग्ने रजाशया' इत्यादि प्रत्येक के अनन्तर पढ़ना चाहिए ? अथवा उक्त पाठ का अनुषङ्ग न मानकर लौकिक वाक्य बोलकर इसे पूरा

१. तुलना करें—मैत्रा० सं० १।२।७॥ तैत्ति० सं० [१।२।११] में 'या ते अग्नेऽत्राशया रजाशया हराशया' इन तीनों का पाठ कर अनन्तर 'तनूर्वेषिष्ठा' पठित है। काठक सं० [१।२।६] में 'या ते अग्नेऽयाशया' इत्यादि पूरा सन्दर्भ देकर आगे 'या ते अग्ने रजाशया हराशया तनूर्वेषिष्ठा' इत्यादि पाठ उपलब्ध है।

२. इस सन्दर्भ का अर्थ है—है अग्ने! जो तुम्हारा 'अयाशया'—लोहे में सोने वाला शरीर है, वह अत्यन्त विस्तृत, छिपा हुआ देशव्यापी है, वह कठोर वचन को नष्ट करे, वह दीप्त धमकीभरे वचन को नष्ट करे। हे अग्ने! जो तुम्हारा 'रजाशया'—चाँदी में सोनेवाला शरीर है, हे अग्ने! जो तुम्हारा 'हराशया'—मुवर्ण में सोनेवाला शरीर है, इत्यादि।

करना चाहिए ?नियमानुसार 'तनूर्वीषष्ठा' आदि भाग—'या ते अग्ने रजाशया' इत्यादि के अनन्तर पठित न होने से उसका वाक्यशेष न होने के कारण—वह अनुषङ्ग रूप में पठित न होना चाहिए। सूत्रकार ने समाधान किया—

# अनुषङ्गो वाक्यसमाप्तिः सर्वेषु तुल्ययोगित्वात् ॥४८॥

[अनुषङ्गः] 'या ते अग्ने रजाशया' इत्यादि के साथ पीछे से सम्बद्ध होने-वाला वाक्यशेष [वाक्यसमाप्तिः] वाक्य की समाप्ति करता है, अर्थात् उससे वाक्य पूरा होता है, [सर्वेषु] सब वाक्यों में [तुल्ययोगित्वात्] समान सम्बन्ध-वाला होने से।

'या ते अग्नेऽयाशया' के आगे 'स्वाहां'-पर्यन्त जो पाठ है, वह 'या ते अग्ने रजाशया' तथा 'या ते अग्ने हराशया' इन दोनों के आगे पूरा पढ़ना चाहिए, क्योंकि इससे ही वाक्यार्थ पूर्ण होता है। अग्नि देवता के विषय में इन तीनों वाक्यों का समान सम्बन्ध है। एक पूर्ण वाक्यसमुदाय में अवान्तर वाक्यसमुदाययों का व्यवधान नहीं माना जाता; ऐसी दशा में 'या ते अग्ने रजाशया' तथा 'या ते अग्ने हराशया' के साथ 'तनूर्विषट्ठा' आदि भाग का सम्बन्ध होने में किसी व्यवधान की आशंका करना व्यर्थ है। अर्थ की परिपूर्त्ति प्रधान है, उसे पूर्ण करने के लिए समुदायी का व्यवधान उपेक्षित हो जाता है।

इसके अतिरिक्त यह भी है कि 'या ते अग्नेऽयाशया' और 'या ते अग्ने रजाशया' इन दोनों के मध्य जो पाठ है, उसका सम्बन्ध दोनों के साथ है। एक के वह आगे पठित है, दूसरे के पहले। अर्थ को पूरा करने की भावना से इसका दोनों के साथ सम्बन्ध है, दोनों के साथ समान सान्निध्य है। आगे या पहले लिखा जाना उस दशा में कोई महत्त्व नहीं रखता, जब वाक्यार्थ की पूर्ति उस पदसमुदाय के बिना न होती हो। इसलिए 'या ते अग्ने रजाशया' के प्रथम पठित भी 'तन्वैषिष्ठा' आदि पदसमुदाय यज्ञानुष्ठान के अवसर पर उसके आगे पूरा उच्चारण किया जायगा। जब उसका 'या ते अग्ने रजाशया तन्वैष्ठा गह्वरेष्ठा लेखे वचो अपावधीत् स्वाहा' इस प्रकार पाठ किया जायगा, तब ठीक उसके आगे 'या ते अग्ने हराशया' पठित है, उसके साथ भी इसका सान्निध्य सम्पन्न हो जायगा; तब उसका भी वावयशेष होने में कोई बाधा नहीं रहती। यह कहा जा चुका है कि पाठ का पूर्व या पर लिखा जाना वाक्य-शेष होने में

१. माध्यन्दिन [प्राप्त] और काण्य [प्राप्ताप्त] संहिताओं में तीनों सन्दर्भी का पृथक्-पृथक् पूरा पाठ उपलब्ध होता है। परन्तु इन संहिताओं में 'अयाशया, रजाशया, हराशया' पदों के स्थान पर यथाक्रम 'अयःशया, रजाशया, हराशया' पदों के स्थान पर यथाक्रम 'अयःशया, रजाशया, हरिःशया' पाठ है।

बाधक रूप से कोई महत्त्व नहीं रखता।

सिन्निधि एवं आनन्तर्य का तात्पर्य भी यहाँ स्थान की समीपता न होकर वाक्यार्थ की अनुकूलता व पूर्ति के किसी पदसमुदाय की अपेक्षा होना है। जिस पदसमुदाय को अर्थ की पूर्ति के लिए अन्य पदसमुदाय की अपेक्षा है, वही उसका सान्निध्य है; अनपेक्षित पदसमुदाय का व्यवधान वहाँ तिरस्कृत हो जाता है। इसी आधार पर आचार्यों का कथन है—

### यस्य येनार्थसम्बन्धो दूरस्थस्यापि तस्य सः। अर्थतो ह्यसमर्थानामानन्तर्यमकारणम्।।

जिस पद या पदसमुदाय का जिसके साथ अर्थ-कृत सम्बन्ध है, वह दूर बैठा हुआ भी उसके समीप ही है। जिनमें अर्थ के आधार पर परस्पर सम्बन्ध नहीं है, उनका समीप होना भी व्यर्थ है। 'या ते अग्ने रजाशया' तथा 'या ते अग्ने हराशया' के दूरस्थित होने पर भी 'तनूर्विषिष्ठा गह्वरेष्ठा' आदि के साथ उनका अर्थकृत दृढ़ सम्बन्ध है; 'या' सर्वनाम पद का अर्थ अपूर्ण रह जाता है, जब तक 'तनूर्विषिष्ठा' आदि के साथ सम्बन्ध न जोड़ा जाय। फलतः आगे पठित दोनों (रजाशया, हराशया) पदसमुदायों के साथ 'तनूर्विषष्ठा' आदि का अनुबङ्ग माना जाना चाहिए।

आकांक्षा (अपेक्षा), योग्यता, आसित्त (सिन्निधि) वावयार्थ-बोध में सहायक होते हैं, यह ठीक है; परन्तु जहाँ आकांक्षा नहीं है, ऐसे निराकांक्ष पदसमुदाय का सान्निध्य रहने पर, अर्थ को पूर्ण करने में समर्थ पदसमुदाय देखा जाता है। जैसे—

### चित्पतिस्त्वा पुनातु, वाक्पतिस्त्वा पुनातु, देवस्त्वा सविता पुनातु, अच्छिद्रेण पवित्रेण वसोः सूर्यस्य रश्मिभः।

यहाँ तीन पृथक् पदसमुदाय हैं, जिनके अन्त में 'पुनातु' कियापद है; ये पूर्ण अर्थ प्रकट करने में समर्थ हैं, किसी की आकांक्षा नहीं करते । परन्तु 'अच्छिद्रेण'

वाजसनेय-माध्यन्दिन शाला (यजुर्वेद ४।४) में उक्त मन्त्र के 'त्वा' पद के स्थान पर 'मा' पाठ है, जिसका अर्थ है—'मुफ्ते'।

१. द्रष्टच्य—तैंति० सं० १।२।१॥ इस मन्त्र का विनियोग अग्निष्टोम में यजमान के प्राग्वंश नामक मंडप में प्रवेश के समय, प्राग्वंश के बाहर दर्भ-समूह से यजमान के पिवत्रीकरण में है। मन्त्र का अर्थ है—हे यजमान! ज्ञान का स्वामी तुभे पिवत्र करे, वाणी का स्वामी तुभे पिवत्र करे, सिवता देव तुभे पिवत्र करे—छिद्र-(दोष)-रिहत 'पिवत्र' से, वास करानेवाले सूर्यं की रिश्मयों से। दर्भपुञ्ज का नाम 'पिवत्र' है।

आदि पदसमुदाय आकांक्षा करता है; तब प्रथम तीन वाक्यों में से किसके साथ इसका सम्बन्ध माना जाय ?यह जिज्ञासा उभरती है। समाधान है—जिस वाक्य के साथ अव्यवहित सान्निध्य है, उसी के साथ इसका सम्बन्ध जोड़ लेना चाहिए। 'देवस्त्वा सिवता पुनातु' के साथ सम्बन्ध होने से वह निराकांक्ष हो जाता है।

ऐसी दशा में पहले दो वाक्यों के साथ 'अन्छिद्रेण' आदि का सम्बन्ध न होगा। पर वस्तुतः विचारपूर्वक देखा जाय, तो पहले वाक्यों को भी निराकांक्ष कहना युक्त प्रतीत नहीं होता। भले ही वे वाक्य की वृष्टि से निराकांक्ष हों, और एक सीमित अर्थ को भी पूरा करते हों, पर पूर्ण अर्थ को अभिव्यक्त करने में वे साकांक्ष जात होते हैं। जब कहा जाता है—'चित्पतिस्त्वा पुनातु'—ज्ञान का स्वामी तुक्ते पवित्र करे, तब आकांक्षा रहती है—केन साधनेन पुनातु? किस साधन से पवित्र करे? क्योंकि साधन के विना पवित्रीकरण कैसे सम्भव होगा? तब 'अन्छिद्रोण पवित्रेण' आदि पदसमुदाय उस आकांक्षा को पूरा करता है। ऐसी दशा में प्रत्येक प्रथमपठित वाक्य के साथ 'पुनातु' क्रिया के अनन्तर इसका ('अन्छिद्रेण' आदि का) अनुषङ्ग माने जाने में किसी प्रकार की शास्त्रीय बाधा प्रतीत नहीं होती।।४८॥ (इति अनुषङ्गाधिकरणम्—१६)।

# (व्यवेताननुषङ्गाधिकरणम्—१७)

शिष्य जिज्ञासा करता है—गत सूत्र में निर्घारित मान्यता के अनुसार क्या 'सं ते वायुर्वातेन गच्छताम्, सं यजत्रैरङ्गानि, सं यज्ञपितराशिषा' [मैत्रा० सं०, ११२।११] सन्दर्भ में 'गच्छताम्' क्रियापद का अनुषङ्ग अगले वाक्यों में होना चाहिए? सिन्नकृष्ट वाक्य में 'अङ्गानि' बहुवचनान्त पद होने से, एकवचनान्तं 'गच्छताम्' क्रियापद का उसके साथ सम्बन्ध सम्भव नहीं। उससे व्यवहित होने पर भी अन्तिम वाक्य में 'यज्ञपतिः' एकवचनान्त पद के साथ अनुषङ्ग प्राप्त होता है। आचार्य सूत्रकार ने इस प्रसङ्ग में समाधान किया—

### व्यवायान्नानुषज्येत ॥४६॥

[व्यवायात्] व्यवधान होने से, पूर्वपठित का [न] नहीं [अनुषज्येत] अनुषङ्ग = सम्बन्ध होवे।

गत सूत्र में समान रचनाक्रम के पदसमुदाय को मध्य में आ जाने पर व्यवधान-कोटि में न मानकर आगे पठित या पूर्वपठित पदसमुदाय के साथ अनुषङ्ग स्वीकार किया गया है। परन्तु प्रकृत सन्दर्म में ऐसा नहीं है। प्रथम पदसमुदाय में एकवचनान्त 'गच्छताम्' क्रियापद एकवचनान्त 'वायुः' कर्त्तृपद के साथ प्रयुक्त हुआ ठीक है। अगले पदसमुदाय में 'अङ्गानि' बहुवचनान्त कर्त्तृपद होने से रचनाक्रम पूर्वपठित वाक्यसे विषम हो गया, अतः इस व्यवधान की उपेक्षा करना उचित न होगा । इसलिए 'गच्छताम्' क्रियापद का अनुषङ्ग अन्तिम वाक्य में एकवचनान्त 'यज्ञपति:' कर्तृंपद के साथ नहीं होगा । वहाँ 'गच्छताम्' क्रियापद का अध्याहार करना ही संगत है ।।४८।। (इति व्यवेताननुषङ्गाधि-करणम्—२७) ।।

> इति जैमिनीयमीमांसादर्शनविद्योदयभाष्ये द्वितीयाध्यायस्य (उपोद्घाताभिषेयः) प्रथमः पादः ॥

# अथ द्वितीयाध्यायस्य द्वितीयः पादः

# (अङ्गाऽपूर्वभेदाधिकरणम् ---१)

प्रथम पाद में कितपय पदों के गौण-प्रधान मान, ऋक्-यजु:-साम का विभाग तथा पदों के पूर्वापर सम्बन्ध के विषय में विवेचन प्रस्तुत किया गया। चालू द्वितीय पाद में कितपय आख्यात-पदों के आधार पर कर्मभेद का निरूपण प्रारम्भ किया जाता है।

अग्निष्टोम कर्म के अन्तर्गत कितिपय वाक्य प्रयुक्त हैं—'सोमेन यजेत' सोम से याग करे। 'दाक्षिणानि जुहोति' दक्षिणा-सम्बन्धी होम करता है। 'हिरण्य-मात्रेयाय ददाति' आत्रेय के लिए हिरण्य—सुवर्ण देता है। यहाँ याग-होम-दान आदि विभिन्न अर्थोंबाले धातुओं का निर्देश है। इसमें संशय है— क्या ये सब मिलकर एक कार्य करते हैं? अर्थात् सब मिलकर एक अपूर्व को सम्पन्न करते हैं, अथवा पृथक्-पृथक् कार्य करते हैं? अर्थात् याग-होम-दान से अलग-अलग अपूर्व की उत्पत्ति होती है?

लोक में दोनों प्रकार का व्यवहार देखा जाता है। एक छोटी घड़ोंची (पानी का घड़ा ऊँचे पर रखने का आधार) लकड़ी या लोहे की बनी तीन पायों पर आधारित रहती है। उपयोग की अन्य विविध वस्तुएँ ऐसी बनाई जाती हैं, जो अनेक पायों पर आश्रित रहती हैं। इसी प्रकार अनेक व्यक्ति मिलकर छान उठाना, नाव खींचना आदि विविध प्रकार के एक कार्य का सम्पादन करते हैं। दीवार में गड़ी खूँटी या कील, अथवा छत में लगा कुण्डा, ये अकेले ही पृथक्-पृथक् कार्य सम्पादन करते हैं। इस लोक-व्यवहार की स्थिति के आधार पर पूर्वोक्त आख्यात-पदों के विषय में संशय होता है—ये मिलकर एक कार्य सम्पादन करते हैं अथवा पृथक्-पृथक् ?

कतिपय आधारों पर यह स्पष्ट होता है कि ये मिलकर एक कार्य का सम्पा-दन करते हैं।

(क) अग्निष्टोम आदि कर्म शास्त्र से अबोधित हों, ऐसी बात नहीं है। ये कर्म विविध कियाओं से पूरित हैं, अनेक कियाओं का समुदाय। कर्मानुष्ठान का कोई दृष्ट फल प्रत्यक्षादि से दिखाई नहीं देता। शास्त्रबोधित अनुष्ठान के निरर्थंक होने की शंका भी नहीं की जा सकती; तब इसके अदृष्ट (अपूर्व) फल की कल्पना की जाती है। सब क्रियाओं के मिलकर एक हो कार्य (अपूर्व, अदृष्ट) के उत्पन्न करने में लाघव है। पृथक्-पृथक् कार्य मानने पर अनेक अपूर्वों की कल्पना, गौरव (भारभूत) दोष से दूषित होगी।

(ख) 'यजेत, जुहोति, ददाति' कियापदों के आरम्भिक 'यज्, हु, दा' धातु-भाग का अर्थ 'याग-होम-दान' है, जो उनके परस्पर अलग अस्तित्व को प्रकट करता है। परन्तु उनका (कियापदों का) अन्तिम 'त' या 'ति' प्रत्यय-भाग केवल एक अर्थ 'भावना' को अभिव्यक्त करता है। सम्पूर्ण कियापद का यथाक्रम अर्थ होगा—यागानुकूल भावना, होमानुकूल भावना, दानानुकूल भावना। देखते हैं, याग आदि के परस्पर पृथक् होने पर भी उनका मिलकर किया गया एकमात्र कार्य 'भावना' है। इससे जात होता है, ये आख्यात-पद मिलकर एक कार्य सम्पा-दन करते हैं। ऐसा प्राप्त होने पर आचार्य सुत्रकार ने वस्तुस्थिति को स्पष्ट करने के लिए बताया—

### शब्दान्तरे कर्मभेदः कृतानुबन्ध त्वात् ॥१॥

[शब्दान्तरे] शब्द का अन्तर—भेद होने पर यजित-जुहोति-ददाति के रूप में, [कर्मभेदः] कर्म का भेद हो जाता है, [क्रुतानुबन्धत्वात्]प्रत्ययार्थ भावना का धात्वर्थ के साथ निश्चित किया गया सम्बन्ध होने से ।

'यज्' धातु से अनुबद्ध = जुड़ा हुआ है 'त' प्रत्यय । धातु का अर्थ है — याग, प्रत्यय का अर्थ है — भावना । यह भावना याग के साथ जुड़ी है; होम आदि के साथ नहीं । 'हु' धातु से जो प्रत्यय 'ति' जुड़ा है, उसका अर्थ 'भावना' होम से अनुबद्ध है, याग आदि से नहीं । इसी प्रकार 'दा' धातु से अनुबद्ध प्रत्यय का भावना अर्थ धात्वर्थ दान के साथ जुड़ा है, याग-होम के साथ नहीं । अतः यागानुकूल भावना, होमानुकूल भावना, दानानुकूल भावना एक-दूसरे से सर्वथा भिन्न हैं । यजित-जुहोति-ददाति इन विभिन्न आख्यात-पदों से बोधित करने के कारण ये कर्म = याग-होम-दान एक-दूसरे से भिन्न हैं; इनके अनुष्ठान से जो 'अपूर्व' उत्पन्न होते हैं, वे भी पृथक्-पृथक् हैं । उनके मूल में यद्यपि प्रत्ययार्थ 'मावना' पद एक है, पर वे भावना यागादि के अनुसार सब पृथक् हैं । फलतः ये मिलकर एक अपूर्व को उत्पन्न करते हों, ऐसा नहीं है । इनसे विभिन्न अपूर्वों को उत्पत्ति होती है, यही व्यवस्था मान्य है ॥१॥ [इति अङ्गाऽपूर्वभेदाधिकरणम् — १]

१. रामेश्वर सूरि विरचित सुबोधिनीवृत्ति में 'कृतानुबन्धित्वात्' पाठ है।

### (सिमदाद्यपूर्वभेदाधिकरणम् - २)

शिष्य जिज्ञासा करता है — पत सूत्र में क्रियाभेद से अपूर्व का भेद बताया; इसका तात्पर्य होता है — जहाँ क्रियाभेद न हो, वहाँ अपूर्व का भेद न होगा। प्रयोग है — 'सिमिधो यजित, तनूनपातं यजित, इडो यजित, विह्यंजित, स्वाहाकारं यजित' [तैं ॰ सं॰ २।६।१], यहाँ पाँच बार एक ही क्रियापद 'यजित' का प्रयोग है, इससे एक ही अपूर्व की उत्पत्ति माननी चाहिए। ऐसा मानने पर 'यजित' क्रियापद का अभ्यास निरर्थंक होगा, यह कहना उचित नहीं है; क्योंकि अनेक बार उच्चारण किया गया भी पद किसी अन्य अर्थं का बोधक नहीं होता; न केवल पाँच बार, सौ बार कहने पर भी पद का अर्थं वही जाना जाता है, जो एक बार कहने पर। इसलिए अभ्यास के निरर्थंक होने की आशंका निराधार है। वैसे भी अभ्यास समित् तनूनपात आदि देवताओं का विधायक होने से अनर्थंक नहीं है। अतः इनसे एक अपूर्व होना प्राप्त होता है। आचार्यं ने समाधान किया—

# एकस्यैवं पुनः श्रुतिरविशेषादनर्थकं हि स्यात् ॥२॥

[एकस्य] एक 'यजति' क्रियापद का [एवम्] इस प्रकार [पुनः] फिर---दुबारा [श्रुतिः] श्रवण [अ-विशेषात्] विशेष-भेद = कर्मभेद न माने जाने से [अनर्थकम्] अनर्थक [हि] निश्चित रूप से [स्यात्] हो जाय।

'सिमिधो यंजित, तनूनपातं यजित' इत्यादि प्रसंग में पाँच बार पठित एक ही कियापद का इस प्रकार पुन:-पुन: श्रवण [अम्यास] इस तथ्य का प्रयोजक है—ये सब याग परस्पर मिन्न कर्म हैं। यदि कर्मभेद न माना जाय, तो यह पुन: श्रवण (= 'यजित' का अभ्यास) निश्चित ही अनर्थक होगा। अतः कर्म-भेद होने से ये सब कर्म पृथक्-पृथक् अपूर्व को उत्पन्न करते हैं, एक ही अपूर्व को नहीं।

'सिमधो यजित' इत्यादि वाक्य 'सिमत्, तनूनपात' आदि देवता का विधान करने से सार्थक हैं, यह कथन संगत नहीं; क्यों कि 'सिमधो यजित' आदि सब याग 'दर्श-गौर्णमास' प्रकृति-याग के विकृति अर्थात् अङ्गभूत याग हैं। सिमत् आदि ये पाँचों याग 'प्रयाज' नाम से कहे जाते हैं। प्रकृति अर्थात् प्रधान याग के पूर्व जिन यागों का अनुष्ठान किया जाय, उनकी संज्ञा 'प्रयाज' है; जो प्रकृति-याग के अनन्तर किये जाते हैं, उन्हें 'अनुयाज' कहते हैं। दर्श-पौर्णमास प्रकृति-याग के पाँच प्रयाज और तीन अनुयाज होते हैं। सभी प्रकृति यागों में ऐसा नियम नहीं है; इनमें न्यूनाधिकता रहती है।

यह व्यवस्थित होने पर कि सिमत् आदि याग दर्श-पौणंमास के विकृति हैं, इनको देवता का विधायक नहीं माना जा सकता, क्योंकि विकृति याग का देवता वही होता है, जो प्रकृति याग का बताया गया हो। 'यदाग्नेयोऽष्टा-कपालः' [तैं०सं० २।६।३] इत्यादि श्रुति के द्वारा दर्श-पौर्णमास याग में देवता अग्नि है; तथा इसी के अनुसार अष्टाकपाल पुरोडाश द्रव्य है। ऐसी स्थिति में यदि 'सिमधो यजित' इत्यादि को देवता या द्रव्य का विधायक मानकर इनकी सार्थकता कही जाती है, तो देवता व द्रव्यविषयक विकल्प प्राप्त होता है; अर्थात् चाहे यहाँ अग्नि के उद्देश्य से याग किया जाय, चाहे सिमत् देवता के। इसी प्रकार द्रव्यविषयक विकल्प होगा, चाहे अष्टाकपाल पुरोडाश द्रव्य का उपयोग किया जाय, चाहे सिमत् द्रव्य का।

परन्तु यह विकल्प न्याय्य नहीं है; क्योंकि इन 'सिमधो यजित' इत्यादि में सिमत् आदि देवता या द्रव्य केवल इन वाक्यों अथवा प्रकरण से प्राप्त हैं, श्रुतिबोधित नहीं। वाक्य, प्रकरण आदि की अपेक्षा श्रुति के बलवान् होने से वाक्य आदि की बाधा हो जायगी। ऐसी दशा में यागविषयक किसी द्रव्य या देवता आदि गुणविशेष के विधायक नहोंने से ये वाक्य अनर्थंक हो जायेंगे। अतः इनकी सार्थंकता के लिए आवश्यक है, इन्हें किसी विशेष गुण का विधायक माना जाय। आचार्यों ने बताया, ये वाक्य सिमत् तन्तपात लादि देवता व द्रव्य के याग से सम्बन्ध के विधायक हैं। यागबोधक 'यजित' कियापद के सर्वंत्र समान होने पर भी, जो याग सिमत् देवता व द्रव्य के सम्बन्ध से किया जाता है, वही तन्तपात देवता के सम्बन्ध से नहीं किया जाता, क्योंकि सिमत् और तन्तपात आदि देवता व द्रव्य परस्पर भिन्न हैं। याग के अनुष्ठान पर ही देवता व द्रव्य का सम्बन्ध याग के साथ किया जा सकता है। इसी सम्बन्ध का विधान 'सिमिधो यजित' इत्यादि वाक्यों से किया है। अतः ये परस्पर मिन्न कर्म हैं, एवं विभिन्न अपूर्वं के निमित्त हैं।

प्रस्तुत वाक्यों से देवता व द्रव्य विधान किया जाना वक्ष्यमाण कारण से भी संगत नहीं है। शास्त्र में प्रायः सर्वत्र देवता का विधान चतुर्थी विभक्ति तथा तिद्धित प्रत्यय द्वारा किया जाता है, जैसे—'अगन्ये स्वाहा, सोमाय स्वाहा' इत्यादि में देवता का चतुर्थी विभक्ति से निर्देश है, 'आग्नेयोऽज्टाकपालः' इत्यादि में तिद्धत प्रत्यय द्वारा। द्रव्य का निर्देश सर्वत्र तृतीया विभक्ति से होता है, जैसे—'सोमेन यजेत, दन्ना जुहोति' इत्यादि । परन्तु 'सिमधो यजित' इत्यादि में यह कुछ नहीं है। ये 'सिमधः' आदि समस्त—द्वितीया विभक्तभन्त—कर्म-पद हैं, जो अपने स्वतन्त्ररूप में कर्म होने के प्रयोजक हैं— सिमद्याग, तन्त्नात याग आदि।

ं 'यजित' के अभ्यास की सार्थकता के लिए यह कहना भी संगत न होगा कि पहला वाक्य 'सिमधो यजित' याग का विधान करता है, और अगले वाक्य उसका अनुवाद हैं। क्योंकि 'दर्श-पौर्णमासाभ्यां यंजेत' यह श्रुति-विधिवाक्य याग का विधायक है; 'सिंमधो यजित' इत्यादि पाँचों वाक्य इसी प्रधान विधि के अङ्गभूत प्रयाज होने से इसके अनुवाद हैं। इसलिए प्रथम वाक्य को याग का विधायक कहना संगत नहीं। फलतः 'यजित' के अभ्यास की सार्थकता के लिए यह उपाय निराधार है। इसलिए सब ओर से निष्पाय होकर आचार्यों का यह सुभाव ही मान्य है कि ये वाक्य देवता व द्रव्य का याग के साथ सम्बन्ध का विधान करते हैं। प्रत्येक 'यजित' पद के साथ मिन्न देवता आदि का सम्बन्ध होने से ये सब परस्पर भिन्न याग हैं, एवं प्रत्येक विभिन्न अपूर्वों को उत्पन्न करते हैं; सब मिलकर एक अपूर्व को नहीं।।२।। (इति सिमदाद्यपूर्वभेदाधिकरणम्—२)।

(आघाराद्याग्नेयादीनामङ्गाङ्गिभावाऽधिकरणम् - ३)

शिष्य जिज्ञासा करता है—शास्त्र में निम्नलिखित प्रसंग आते हैं—

'घदाग्नेयोऽष्टाकपालोऽमावास्यायां पौर्णमास्याञ्च अच्युतो भवति' । |तै० सं० २।६।३]

यह जो अग्नि देवता के लिए अष्टाकपाल पुरोडाश है, वह अमावास्या और पौर्णमासी में अच्युत (त्रुटिरहित) धर्मवाला होता है।

अन्यत्र कहा —

# 'तावब्रूतामग्नीघोमावाज्यस्यैव नौ उपांशु पौर्णमास्यां यजन्'

वे अग्नि और सोम देवता वोले--हमारे लिए आज्य (घृत) का ही पौर्ण-मासी में उपांशु (ध्वनिरहित मन्त्र द्वारा) यजन करे।

### 'ताभ्यामेतमग्नीवोभीयमेकादशकपालं पौर्णमासे प्रायच्छत्' । [तै० सं० २।५।२]

उन अग्नि और सोम देवता के लिए यह अग्नि और सोम देवतावाला एकादशकपाल पुरोडाश पौर्णमास में दिया। फिर कहा—

'ऐन्द्रं दिध अमावास्यायाम्' [तै० सं० २।५।४]

इन्द्र देवतावाला दही अमावास्था में होता है। अन्यत्र वाक्य है---

### 'ऐन्द्रं पयोऽमावास्यायाम्'।

इन्द्र देवतावाला दूध अमावास्या में होता है। इसी प्रकार —

'आघारमाघारयति' [तै० सं० २।५।११]

आघार कर्म के नाम' को धार बाँधकर छोड़ता है।

'आज्यभागौ यजति'

[तै॰सं॰ रादार]

दो आज्य भागों का यजन करता है।

'स्विष्टकृते समवद्यति'

[तै०सं० शहा६]

स्विष्टकृत् देवता के लिए अवदान करता है।

'पत्नीसंयाजान् <sup>3</sup>यजति'

पत्नीसंयाजों का यजन करता है।

'समिष्टयजुर्जुहोति'

[शत०बा० शहारारप्र]

सिमष्टयजु का होम करता है।

आगे पुनः [तै०सं० २।६।६] में लेख है— 'य एवं विद्वान् पौर्णमासीं यजते,

'य एवं विद्वान् अमावास्यां यजते'

[तै०सं० रादाह]

जो इस प्रकार जाननेवाला व्यक्ति पौर्णमास याग करता है; जो इस प्रकार जाननेवाला अमावास्या याग करता है।

इन प्रसंगों में संशय इस प्रकार है—ये सब कर्म — आग्नेय पुरोडाश से लगा-कर 'ऐन्द्रं पयः' तक — समान रूप से प्रधान कर्म हैं? तथा आघार आदि कर्म प्रधान के समीप होने से उसके उपकारक अङ्ग हैं? दूसरा संशय यहाँ इस प्रकार है—'य एवं विद्वान्' ये दोनों संयुक्त वाक्य प्रकृत में कहे गये कर्मों के अनुवादक हैं? अथवा ये अपूर्व कर्म के विधायक हैं? तथा अय्य कर्म गुणविधि हैं?

प्रतीत होता है—उक्त प्रसंग में 'अच्युतो मवित, प्रायच्छत्, आघारयित, अवद्यति, जुहोति' आदि विधि के बोधक क्रियापद एक-दूसरे से भिन्न हैं। जहाँ इस प्रकार विधिबोधक क्रियापद परस्पर पृथक् होते हैं, वे अपूर्वोत्पादक कर्म हैं, यह प्रथम अधिकरण में अभी कहा गया है। द्वितीय अधिकरण में अभ्यास होने पर कर्मभेद माना गया है। प्रस्तुत प्रसंग में भी 'यजन्, यजति, यजते' आदि 'यज् घातु का अभ्यास—वार-वार कहना—स्पष्ट है। इस कारण इन कर्मों को बरावरीं

१. द्रष्टव्य-मीमांसा सूत्र, १।४।४॥

२. द्रब्टव्य---यत्पत्नीसंयाजा इज्यन्ते, शत०ब्रा० ११।२।७।३०॥ अथ पत्नी: संयाजयन्ति, शत० ब्रा० २।६।२।४॥

के प्रधान कर्म मानना उपयुक्त होगा। ऐसा प्राप्त होने पर आचार्य सूत्रकार ने समाधान किया—

# प्रकरणं तु पौर्णमास्यां रूपावचनात् ॥३॥

[तु] सूत्र में यह पद निश्चय अर्थ को कहता है। [पौर्णमास्याम्] पौर्णमासी पद साहचर्य से अमावास्या का भी बोधक है; अर्थ हुआ—पौर्णमासी और अमावास्या पद जिन बाक्यों—'यं एवं विद्वान्' इत्यादि—में पढ़े हैं; वे वाक्य—[प्रकरणम्] प्रकरण-प्राप्त 'यदाग्नेयोऽष्टाकपालः' आदि वाक्यों से विधान किये गये कर्मों के अनुवादक [तु] ही है। क्योंकि [स्पावचनात्] इन वाक्यों में याग के रूप = द्रव्य व देवता का कथन न होने से।

कात्यायन श्रीत सूत्र [१।२।२] में याग का स्वरूप बताया है—'द्रव्यं देवता त्यागः' देवता के उद्देश्य से द्रव्य का त्याग 'याग' कहा जाता है। 'य एवं विद्वान' आदि वाक्यों में—इन तीनों में से त्यागरूप अंश का निर्देश 'यजते' क्रियापद से हो जाता है, शेष द्रव्य और देवता का कथन इन वाक्यों में नहीं है। ऐसी स्थिति में यदि इन वाक्यों को अपूर्वोत्पादक विधि के रूप में प्रधान याग माना जाता है, तो यह निरर्थंक होगा, क्योंकि यह त्याग किस द्रव्य का किस देवता के लिए है, यह तो ज्ञात ही नहीं; उक्त वाक्यों में—इनमें से किसी का—निर्देश ही नहीं, तब केवल त्याग का कथन निष्प्रयोजन होगा। इसलिए यह त्याग किस द्रव्य का किस देवता के लिए है, यह प्रकरण से जानना होगा। प्रकरण-पठित 'यदाग्नेयोऽष्टा-कपालः' से लगाकर 'ऐन्द्रं गयः' तक त्याग की भावना से देवता और द्रव्य दोनों का निर्देश होने से ये अपूर्वोत्पादक छह प्रधान याग हैं। इन्हीं को लक्ष्य कर कहा गया है—'य एवं विद्वान्' इत्यादि। इस प्रकार ये विद्वद्-वाक्य 'यदाग्नेयः' इत्यादि वाक्य विहित छह यागों के अनुवादक हैं। इस रूप में वे सार्थक हैं।

यह कहना संगत नहीं कि विद्वद्वाक्यों में 'पौर्णमासीं अमावास्याम्' एकवचनान्त पदों से बहुत यागों का ग्रहण कैसे होगा ? क्योंकि इन पदों का एववचनान्त प्रयोग यागों के एक समुदाय के आधार पर है; जैसे शास्त्र व लोक में वन, कुल, युख, सभा, परिषद् आदि पदों का प्रयोग सर्वमान्य है।।३॥

शिष्य जिज्ञासा करता है—यदि विद्वद्वाक्य आग्नेय आदि याग के अनु-वादक माने जाते हैं, तो समीप में पिठत होने से प्रयाज आदि याग का भी उन्हें अनुवादक माना जाना चाहिए। ऐसी स्थिति सान्निध्य समान हेतु से प्रयाज आधार आदि को भी प्रधान कमें क्यों न माना जाय? सूत्रकार ने समाधान किया—

# विशेषदर्शनाच्च सर्वेषां समेषु ह्यप्रवृत्तिः स्यात् ॥४॥

[िनशेपदर्शनात्] विकृतियागों में प्रयाज आदि के अतिदेश-विशेष के देखे जाने से [च]भी [सर्वेपाम्] आग्नेय, आघा प्रयाज आदि सबके [समेषु] समान-रूप से प्रधान होने पर [िह] निश्चयपूर्वक, विकृतियागों में प्रयाज आदि की [अप्रवृत्तिः] अप्राप्ति [स्यात्] हो जावे।

आग्नेय याग प्रधान कर्म है। प्रधान कर्म का अतिदेश नहीं होता। यदि सान्निध्य से प्रयाज आदि को प्रधान कर्म माना जाता है, तो सौर्य आदि विकृति-यागों में प्रयाज आदि की प्राप्ति नहीं होगी; परन्तु सौर्य याग में शास्त्र द्वारा प्रयाज की प्राप्ति बताई है। तैित्तरीय संहिता [२।३।२] में निर्देश है—-'यो ब्रह्मवर्चसकामः स्यात्, तस्मा एतं सौर्यं चरुं निर्वपेत्' जो ब्रह्मवर्चस की कामना-वाला होवे, उसके लिए इस सूर्य देवतावाले चरु से याग करे। इस वाक्य-निर्दिष्ट सौर्य याग में अतिदेश है- 'प्रयाजे प्रयाजे कृष्णलं जूहोति।' गुञ्जा (रत्ती = चूंटली) परिमित सुवर्ण के दाने का प्रतिप्रयाज होम करता है, इस वचन से प्रकृत सौर्य याग में प्रतिप्रयाज कृष्णल की आहुति देने का विधान है। यदि प्रयाज आदि प्रधान कर्म हों, तो उनकी प्राप्ति प्रकृत सौर्य विकृतियाग में नहीं होनी चाहिए। क्योंकि प्रधान कर्म का अतिदेश विकृतियागों में नहीं होता, यह सर्व-मान्य सिद्धान्त है। इसलिए विकृतियागों में प्रयाज आदि का श्रवण होने से इन्हें आग्नेय आदि प्रधान कर्मों के सान्तिष्यमात्र से प्रधान कर्म नहीं माना जायगा। ऐसी स्थिति में 'य एवं विद्वान्' इत्यादि विद्वद्वाक्य प्रयाज आदि का अनुवादक नहीं माना जायगा; केवल आग्नेय आदि छह प्रधान कर्मों का ही अनुवादक होगा ॥४॥

शिष्य पुनः जिज्ञासा करता है-विद्वद्वाक्य को अनुवादक इसलिए बताया गया कि इसमें याग के रूप द्रव्य, देवता का निर्देश नहीं है। इसके विपरीत यह क्यों न माना जाय कि विद्वद्वाक्य अपूर्व विधि है, प्रधान कर्म है? उसके लिए द्रव्य, देवता गुण का विधान 'यदाग्नेय' आदि याक्यों से होता है; अतः 'यदाग्नेय' आदि को विद्वद्वाक्य प्रधान कर्म की गुणविधि क्यों न माना जाय? सूत्रकार ने शिष्य-जिज्ञासा को सूत्रित किया-

# गुणस्तु श्रुतिसंयोगात् ॥५॥

[तु] सूत्र में यह पद गत सूत्र में निर्दिष्ट पक्ष को ठुकराता है, [गुण:] 'यदाग्नेय' अदि गुण कर्म हैं, प्रधान कर्म नहीं। [श्रुतिसंयोगात्] 'स एवं विद्वान्' इत्यादि श्रुति के साथ सम्बन्ध होने से।

'य एवं विद्वान्' इत्यादि पौर्णमासी, अमावास्या पदों से याग के विशिष्ट

काल का निर्देश कर उस काल में अपूर्व कर्म का विधान करता है। वहाँ द्रव्य, देवता-गुण की पूर्ति उक्त श्रुति (य एवं विद्वान्) के सम्बन्ध से 'यदाग्नेय' आदि शक्य करता है। अतःये वाक्य गुणविधि और विद्वद्वाक्य अपूर्वविधि अर्थात् प्रधान कर्म माने जाने चाहिएँ ॥५॥

आचार्य सूत्रकार जिज्ञासा का समाघान करता है---

### चोदना वा गुणानां युगपच्छास्त्राच्चोदिते हि तदर्थत्वात् तस्य तस्योपदिश्येत ॥६॥

[चोदना] चोदक है, —प्रेरक है — कर्मविधायक वाक्य है — 'यदाग्नेयोऽष्टा-कपासः' इत्यादि, [वा] निश्चित ही; हेतु दिया — [गुणानां युगपत् शासनात्] उक्त वाक्य में गुणों (द्रव्य और देवता) के एकसाथ विधान-कथन करते से। [चोदिते हि] क्योंकि यदि ऐसा माना जाय कि विद्वदाक्य कर्मविधि है, और गुण का कथन 'यदाग्नेयः' इत्यादि वाक्य से होने के कारण वह गुणविधि है, तो [तदर्यत्वात्] विद्वद्वाक्यविहित कर्म के लिए होने से [तस्य तस्य] उस-उस अग्नि देवता और अष्टाकपाल पुरोडाश द्रव्य का पृथक्-पृथक् [उपदिश्येत] उपदेश किया जाना चाहिए।

मास्त्रीय मान्यता है, गुणविधिवाक्य अन्य कर्मविधि के लिए द्रव्य या देवता किसी एक ही गुण अथवा किसी एक विशेषता का ही विधान कर सकता है, एक वाक्य दो गुणों का विधान नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए आधार-संज्ञक कर्म है—'आधारमाधारयित'—आधार का आधारण (सेचन) करता है। आधारण की रीति विशेष है। विशेषता है—आधारण का ऋजुत्व और सातत्य। इन दो गुणों का पृथक्-पृथक् दो वाक्यों से विधान किया जाता है—'ऋजुमाधारयित, सततमाधारयित'। आधारण में आज्य की धारा ऋजुः सरल, सीधी होनी चाहिए; तथा सतत-निरन्तर चलती रहनी चाहिए, बीच में ट्रट-ट्रकर आधारण नहीं होना चाहिए। यह शास्त्रीय मान्यता के अनुसार है।

अब यदि विद्वहास्य को कर्मविधि मानकर 'यदाग्नेय' वाक्य को उसका गुण-विधि माना जाता है, तो यह सम्भव नहीं, क्योंकि उक्त शास्त्रीय मान्यता के यह विरुद्ध हो जाता है। कारण यह है कि 'यदाग्नेय' एक ही वाक्य 'अग्नि' देवता और 'अष्टाकपाल पुरोडाश' द्वय दोनों रूपों का गुगपत् विधान करता है; अतः इसे गुणविधि मानना सम्भव नहीं। यह वाक्य द्वय और देवता उभयरूपविशिष्ट अपूर्व कर्म का विधायक है। फलतः विद्वद्वाक्य ('य एवं विद्वान्' इत्यादि वाक्य) में याग के रूप-द्वय और देवता का कथन न होने से पौर्णमासी-अमावास्या संयुक्त वाक्य अपूर्व कर्म के विधायक नहीं हैं। यदि विद्वद्वाक्यस्थित पौर्णमासी-अमावास्या पद अभिधावृत्ति से आग्नेयादि यागों का कथन नहीं करते, तो लक्षणा वृत्ति से कथन करने में कोई दोष नहीं है। ऐसे प्रयोग मान्य समफ्ते जाते हैं। जैसे — 'अग्नी तिष्ठित' आग में ठहरता हैं; 'अवटे तिष्ठिति' गड्ढे में ठहरता है; इन वाक्यों का तात्पर्य अभिधावृत्ति से संगत न होने पर लक्षणावृत्ति से यही होता है कि आग के समीप या गड्ढे के समीप ठहरता है। इसमें असामञ्जस्य नहीं माना जाता। फलतः 'य एवं विद्वान्' इत्यादि विद्वद्वाक्य, आग्नेयादि प्रधान कर्मों का अनुवादक है, यही मान्यता सामञ्जस्यपूर्ण है।।६।।

'यदाग्नेयः' आदि वाक्यों के गुणविधि न होने में सूत्रकार अन्य हेतु प्रस्तुत

करता है-

### व्यपदेशश्च तद्वत् ॥७॥

[ब्यपदेशः] व्यवहार एवं कथन [च]भी [तद्वत्] वैसा ही है, जिससे

आग्नेय आदि यागों के समुच्चय का बोध होता है।

इन यागों के विषय में वाक्य है— 'उग्राणि ह वा एतानि हवींषि अमावास्यायां सिम्भ्रियन्ते—आग्नेयं प्रथमम्, ऐन्द्रे उत्तरे'। निश्चय ही ये उग्र हिवयाँ अमावास्या-कर्म एकसाथ अनुष्ठित की जाती हैं, जो पहली हिव आग्नेय है, और उसके आगे की दो ऐन्द्र हिवयाँ। यह कथन इन हिवयों — यागों के समुच्चय को प्रकट करता है।

यदि 'यदाग्नेयोऽष्टाकपालः' आदि वाक्यों को 'य एवं विद्वान्' आदि वाक्य-विहित पौर्णमासी-अमावास्या-याग में गुणविधि माना जाय, तो आग्नेय आदि हिवयों के गुण होने पर आग्नेय पुरोडाश, ऐन्द्र-दिध तथा ऐन्द्र-पय हिवयों में विकल्प प्राप्त हो जायगा—पौर्णमासी-अमावास्या याग चाहे आग्नेय पुरोडाश से सम्पन्न किया जाय, चाहे ऐन्द्र दिध से, चाहे ऐन्द्र पय से। ऐसी अवस्था में 'आग्नेयं प्रथमम्, ऐन्द्रे उत्तरे हें' यह कथन असंगत हो जायगा, क्योंकि विकल्प होने पर हिवयों का पौर्वापयं कम—जो 'प्रथम' और 'उत्तर' पदों से स्पष्ट बताया गया है—उपपन्न न होगा। यह हिवयों के समुच्चय में ही सम्भव है। अतः 'यदाग्नेयः' आदि यागों को गुणविधि मानना संगत नहीं ॥७॥

सूत्रकार उक्त अर्थ में अन्य हेतु प्रस्तुत करता है-

# लिङ्गदर्शनाच्च ॥६॥

ि [लिङ्गदर्शनात्] आग्नेय आदि हवियों के समुच्चय में लिङ्ग के उपलब्ध होने से [च] भी, आग्नेय आदि हवियों का समुच्चय है, विकल्प नहीं ।

'लिङ्ग' पद का तात्पर्य है —प्रमाणभूत उल्लेख । शास्त्र में ऐसे प्रामाणिक उल्लेख उपलब्ध हैं, जिनमें आग्नेयादि हवियों का समुच्चय स्पष्ट होता है। उल्लेख है — "चतुर्वश पौणंमास्यामाहृतयो हूयन्ते, त्रयोदशामावास्यायाम्"। चौदह आहुतियाँ पौर्णमास याग में दो जाती हैं, और तेरह आहुतियाँ अमावास्या याग में। पौर्णमास-याग की चौदह आहुतियाँ इस प्रकार हैं—५ प्रयाज, ३ अनुयाज, ३ प्रधान याग की जोहितयाँ (=आग्नेय पुरोडाश, अग्नीधोमीय उपांशुयाग, अग्नीधोमीय पुरोडाश), २ आज्य माग, १ स्विष्टकृत् = १४। अमावास्या-याग की १३ आहुतियाँ हैं—५ प्रयाज, ३ अनुयाज, २ आज्यमाग, १ स्विष्टकृत् = ११, तथा प्रधान याग के तीन द्रव्यों में से १ आग्नेय पुरोडाश की और ऐन्द्र दिख तथा ऐन्द्र पय दोनों द्रव्यों को मिलाकर एक आहुति २ + ११ = १३। ऐन्द्र दिख और ऐन्द्र पय को देवता एक इन्द्र होने के कारण दोनों द्रव्यों को मिलाकर आहुति एक दी जाती है। इस कारण अमावास्या-याग में प्रधान आहुतियाँ केवल दो होती हैं।

प्रस्तुत प्रसंग में इस कथन का कारण यह है कि पौर्णमास-याग में चौदह और अमावास्था-याग में तेरह आहुतियों की संख्यापूर्त्त उसी अवस्था में हो सकती है, जब 'यदाग्नेय:' आदि वाक्यों को प्रधान कर्म का विश्वायक माना जाता है। यदि विद्वद्ववाक्य का इन्हें गुणविधि माना जाय, तो 'य एवं विद्वान्' इत्यादि वाक्य में इन आहुतियों के लिए कोई विधायक पद नहीं है। यह इस मान्यता में लिङ्ग है कि 'यदाग्नेय:' आदि वाक्य गुणविधि नहीं हैं; प्रत्युत अपूर्व कर्म के विधायक हैं।। (इति आधाराद्याग्नेयादीनामङ्गाङ्गिभावाधिकरणम्—३)।

# (उपांशुयाजाऽपूर्वताऽधिकरणम्—४)

वैदिक वाङ्मय में वाक्य हैं—"ज्ञामि वा एतद्यज्ञस्य क्रियते, यदन्वञ्ची पुरोडातो, उपांगुयाजमन्तरा यजित" [तैति० सं० २।६।६] इति । "विष्णु- एपांगु यष्टव्योऽज्ञामित्वाय, प्रजापित्वषांशु यष्टव्योऽज्ञामित्वाय, अग्निषोमावृपांशु यष्टव्योऽज्ञामित्वाय" इति । इस प्रकार यज्ञ का किया जाना आलस्यजनक ही है, जो क्रमानुसार दो पुरोडाशों का यजन निरन्तर करता है । अतः दोनों पुरोडाशों के मध्य में उपांशुयाज का यजन करे । आलस्य दूर करने के लिए विष्णु का उपांशु- यजन करे; आलस्य दूर करने को अग्नीषोम का उपांशु यजन करे ।

इन वाक्यों के विषय में शिष्य जिज्ञासा करता है — जैसे विद्वद्वाक्य में 'पौर्णमासी' पद 'आग्नेय' आदि याग-समुदाय का अनुवादक है, ऐसे ही 'जािम वा' इत्यादि वाक्य में पठित उपांजुयाज क्या विष्णु आदि गुणवाले तीन प्रकृत यागों के समुदाय का अनुवादक है ? अथवा अपूर्व याग का विधायक है ? पाठ की समानता के आधार पर विद्वद्वाक्य के 'पौर्णमासी' पद के तुल्य उपांजुयाज को विष्णु आदि यागों का अनुवादक मानना उपयुक्त होगा। आचार्य ने शिष्य-जिज्ञासा को सूत्रित किया—

### पौर्णमासीवदुपांशुयाजः स्यात् ॥६॥

[पौर्णमासीवत्] 'य एवं विद्वान् पौर्णमासीं यजते' वाक्य में जैसे 'पौर्णमासी' पद 'आग्नेय' आदि यागों के समुदाय का अनुवादक है, ऐसे ही [उपांशुयाजः] 'उपांशुयाजमन्तरा यजित' वाक्य-पठित उपांशुयाज 'विष्णुरुपांशु यष्टब्यः' आदि वाक्यों से विहित विष्णु आदि यागों का अनुवादक [स्यात्] होना चाहिए।

जैसे 'य एवं विद्वान्' इत्यादि वाक्यों में द्रव्य, देवता आदि याग के रूप का निर्देश न होने से वह 'आग्नेय' आदि याग-समुदाय का अनुवादक है, इसी प्रकार 'उपांशुयाजमन्तरा यजित' वाक्य में याग के रूप द्रव्य-देवता का निर्देश न होने से यह अपूर्व कर्म का विधायक नहीं माना जा सकता। 'विष्णुरुपांशु यष्टव्यः' इत्यादि वाक्यों में याग के रूप देवता आदि के निर्देश तथा 'यष्टव्यः' इस विधिनर्देश से विष्णु आदि यागों का अपूर्व कर्म मानना उपयुक्त होगा। उपांशुयाज को उन्हीं यागों का अनुवादक मानना चाहिए।।१।।

आचार्य सूत्रकार जिज्ञासा का समाधान करता है-

#### चोदना वाऽप्रकृतत्वात् ॥१०॥

[वा] सूत्र का 'वा' पद पूर्वोक्त पक्ष की व्यावृक्ति का द्योतक है, अर्थात् 'उपांशुयाजमन्तरा यजित' वाक्यगत 'उपांशुयाज' को विष्णु आदि देवतावाले कर्म-समुदाय का अनुवादक नहीं माना जा सकता; प्रत्युत [चोदना] अपूर्व कर्म का विद्यायक है। विष्णु आदि देवतावाले यागों के—[अप्रकृतत्वात्] प्रस्तुत प्रकरण में न होने से। तात्पर्य है, विष्णु आदि देवतावाले यागों का यहाँ कोई विद्यायक वाक्य नहीं है; जब उनका विद्यान ही नहीं, तो उपांशुयाज उनका अनुवादक कैसे होगा?

विष्णु आदि गुणवाले याग, प्रकरणगत विधि नहीं हैं; प्रत्युत अर्थवाद हैं, क्योंकि इनके विषय में 'उपांशुयाजमन्तरा यजित' यह विधि कही गई है। यह लम्बा वाक्य 'जामि वा एतत्' से प्रारम्म होकर अन्तिम 'अजामित्वाय' पर पूरा होता है। उसमें 'उपांशु यजित' यह विधिवाक्य है। यदि 'विष्णुरुपांशु' आदि को भी विधिवाक्य माना जाय, तो यह वाक्यभेद-दोष उपस्थित हो जायगा। 'किष्णुरुपांशु' आदि वाक्य उस लम्बे वाक्य के मध्य पठित होने पर 'उपांशुयाजमन्तरा यजित' इस वाक्य के 'उपांशु' पंद से सम्बद्ध हैं, अर्थात् उसी के सम्बन्ध की बात कहते हैं, कोई नई बात नहीं; इसिलए उस विधि के ये अर्थवाद हैं। इनको अपूर्व विधि मानने पर वाक्यभेद-दोष हटाया नहीं जा सकता।

"विष्णुरुपांशु' इत्यादि वाक्यों के अर्थवाद होने का तात्पर्य यही है कि आग्नेय एवं अग्निषोमीय याग निरन्तर किये जाते हैं—आग्नेय पहले और अग्नीषोमीय उसके अनन्तर । इनमें समय का व्यवधान नहीं किया जाता । दोनों यागों में मन्त्रों का उच्चारण ऊँचे स्वर से किया जाता है। इससे प्रथम यागानुष्ठान में उच्चारयिता ऋत्विक् के थक जाने की सम्भावना बनी रहती है। थक जाने से दूसरे
अग्नीषोमीय यागानुष्ठान के अवसर पर मन्त्रों के उच्चारण में विकृति आ जाने
पर अनुष्ठान दूषित हो सकता है। इन यागों के निरन्तर अनुष्ठान के अवसर पर
थकावट से मन्त्रोच्चारण में आलस्य भी न हो, और अनुष्ठानों का नैरन्तर्य भी
बना रहे, इस कारण दोनों के अन्तराल में उपांशुयजन कर लिया जाता है। इससे
इनमें जामिता—आलस्य आने की सम्भावना नहीं रहती है। यागानुष्ठान के
अवसर पर आलस्य की स्थित को दोषपूर्ण माना जाता है। इस दोष के निवारण
के लिए उन यागों के अन्तराल में विष्णु आदि का उपांशुयजन कहा गया है।
ये अपूर्व विधि नहीं हैं।।१०॥

प्रसंगवश शिष्य जिज्ञासा करता है—यह उपांशुयजन क्या है ? आचार्य ने समाधान किया—

# गुणोपबन्धात् ॥११॥

[गुणोपबन्धात्] उपांशु गुण के उपबन्ध — निर्देश से जाना जाता है— उपांशुयजन यह याग का नाम है।

उपांतु' पद का अर्थ है—होठों के अन्दर ही उच्चारण करना। उपांतु-उच्चारण होठों के बाहर सुनाई नहीं देना चाहिए। उपांतुयाज नामक याग का कथन 'उपांतु पौर्णमास्यां यजन्' इस वाक्य द्वारा किया गया है। सूत्रकार ने उपांतुयाजस्य पौर्णमासीकर्त्तव्यताऽधिकरणम्'—[१०।८।१७] नामक अधि-करण में इसका उपादान किया है। यह याग केवल पूर्णमासी के दिन किया जाता है, अमावास्या को नहीं।

उपांशुयाज नामक याग में आहुतियाँ तीन देवताओं के उद्देश्य से दी जाती हैं—विष्णु, प्रजापित, अग्नीषोम । अग्नीषोम और प्रजापित की उपांशुधर्मता का उल्लेख वैदिक वाङ्मय में उपलब्ध है। विष्णु की उपांशुता का उस रूप में उल्लेख नहीं मिलता, परन्तु मन्त्र में समाम्नान (कथन) से विष्णु का समावेश देवताओं की इस सूची में किया जाता है। आचार्य सूत्रकार ने [१०।८।४२-४३] सुत्रों में विष्णु देवता विषयक विवेचन किया है। अमावास्या का निर्देश करके वहाँ

१. द्रष्टव्य--मीमांसा सूत्र, १०।८।५३॥

२. 'तावबूतामग्नीषोमाबाज्यस्ययं नाबुपांशु पौर्णमास्यां यजन्' इति, गत सूत्र के शाबरभाष्यं के अन्त में निर्दिष्ट । 'अनिरुक्तो वै प्रजापतिः' [ऐ० ब्रा० ६।३०; तै० ब्रा० १।३।८; श०ब्रा० १।१।१।१३; तां० ब्रा० १८।६।८।]

साबर भाष्य में हौत कर्म पढ़ा है—'इदं विष्णुविचकमे' [ऋ० १।२२।१७]; 'प्र नद् विष्णुः स्तवते वीर्येण' [ऋ० १।१५४।२]। सूत्रानुगत भाष्य का यह पाठ तभी संगत व सार्थंक हो सकता है, जब उपांगुयाज विष्णु देवतावाला स्वीकार किया जाय। यहाँ मन्त्रगत विष्णु के आम्नान-कथन से उपांगुयाजवाले देवताओं में विष्णु की गणना होती है। इस प्रकार आचार्यों ने यह व्यवस्था की है कि आहुति प्रदान करते समय सम्पूर्ण मन्त्र का उच्चारण उपांगु किया जाय, अथवा देवता नामपद का ? निर्णय किया है, प्रधान होने से केवल देवता के नामपद का उच्चारण उपांगु होना चाहिए; मन्त्र के शेष भाग का उच्चारण उच्चं स्वर से किया जाय। इस सब विवरण का सारभूत कथन आपस्तम्ब श्रौत सूत्र [२।१६।२३-२४] में इस प्रकार है—'उपांगुयाजः पौर्णमास्यामेव मवति वैष्णवोजनीषोमीयः प्राजापत्यो वा'—उपांगुयाज पौर्णमासी तिथि में ही होता है, चाहे वह विष्णु देवता के उद्देश्य से किया जाय, चाहे वह अग्नीषोम या प्रज्ञापति के उद्देश्य से। उक्त श्रौत-सूत्र में आगे कहा—'प्रधानमेवोपांगु'—प्रधान अर्थात् केवल देवता नाम का उपांगु उच्चारण होता है।

फलतः 'उपांचु' गुण-सम्बन्ध से उपांचुयाज अपने रूप में स्वतन्त्र याग का नाम है। परन्तु प्रस्तुत प्रसंग में आग्नेय और अग्नीषोमीय यागों के नैरन्तर्य को अबाधित रखने और थकावट से बचने-रूप निमित्त से उनके अन्तराल में इसका उपयोग किया गया है; अतः यहाँ यह उनका अर्थवाद है; इसमें कोई दोष नहीं।।११।।

उपांशुयाज अपने रूप में स्वतन्त्र अथवा प्रधान कर्म है, इसकी पुष्टि के लिए सूत्रकार ने बताया—

#### प्राये वचनाच्च ॥१२॥

[प्राये] प्रधान की पंक्ति में [वचनात्] कथन होने से [च] भी यह एक प्रधान कर्म है।

प्रधान कर्मों के प्रकरण में उपांतुयाज का पाठ होने से इसके प्रधान कर्म होने की पुष्टि होती है। लोक में भी यह ब्यवहार देखा जाता है कि श्रेष्ठ व्यक्तियों के नाम-ग्रहण में जो गिने जाते हैं, वे सभी श्रेष्ठ व प्रधान व्यक्ति माने जाते हैं। प्रस्तुत प्रसंग में भी 'आग्नेयोऽष्टाकपालो भवति' यहाँ से लगाकर 'ऐन्द्रं पयोऽमावास्यायाम्' तक का समस्त प्रकम—सिजसिला प्रधान कर्मों का है। उसी के अन्तर्गत 'तावबूताम्—अग्नीषोमावाष्यस्यैव नावुपांतु पौणंमास्यां यजन्' यह वचन है। अतः यहाँ पठित उपांतुयाज प्रधान कर्म माना जाना चाहिए।

अन्यत्र पाठ है—'तस्य वा एतस्याग्नेय एव शिरः हृदयमुपांशुवाजः पादा-वम्नीषोमीयः'-उस प्रकान्त पौर्णमास याग का सिर आग्नेय याग है, हृदय उपांशु- याज तथा पैर अम्नीषोमीय है। यहाँ प्रधानभूत कर्म आग्नेय तथा अम्नीषोमीय के मध्य में पठित उपाशुयाज प्रधान कर्म है, यह निश्चित होता है। फलतः 'उपांशुयाजमन्तरा यजित' वाक्य में उपांशुयाज कर्म आगे पठित 'विष्णुरुपांशु यष्टच्यः' इत्यादि वाक्यगत देवसभुदाय का अनुवादक नहीं है। परन्तु मुख्य विधि होने पर भी यहाँ उसका प्रयोग आग्नेय और अग्नीषोमीय के नैरन्तर्यं को अक्षुण्ण वनाये रखने तथा श्रमजनित दोष के निवारण के लिए हुआ है।।१२।। (इत्युपांशु-याजाऽपूर्वताऽधिकरणम्—४)।

### (आघाराद्यपूर्वताऽधिकरणम् ---५)

शिष्य जिज्ञासा करता है—वैदिक वाङ्मय में 'आघारमाघारयति' [तै॰सं॰ २।५।११] यह वाक्य सुना जाता है। आघार का आघारण करता है, अर्थात् घृत का अभिन में सेचन करता है। इसके विषय में अन्य वाक्य हैं—'ऊर्ध्वमाघारयिं ऊर्ध्य—ऊँचे से आघारण करता है। 'सन्ततमाधारयिं सन्तत—एकतार, घृत की घारा टूटे विना आघारण करता है। 'ऋजुमाघारयित' घृत की घारा ऋजु सरल-सीधी रहते आघारण करता है। पहले वाक्य में घृत के सेचन का विधान है; अगले वाक्यों में बताया गया—घृत का वह आघारण—सेचन किस प्रकार होना चाहिए।

ऐसा ही वाक्य है—'अम्निहोत्रं जुहोति' [तं० सं०१।४।६] अम्निहोत्र होम करता है। इसी के विषय में अन्य वाक्य कहे गये—'दघ्ना' जुहोति' दही से होम करता है। 'पयसा जुहोति'<sup>2</sup> दूध से होम करता है।

ये सब वाक्य दो वर्गों में विभक्त हैं। पहला वर्ग 'आयार'-विषयक है; दूसरा 'अग्निहोत्र'-विषयक। यहाँ सन्देह होता है, प्रत्येक वर्ग के पहले वाक्य (= 'आघारमाघारयित' तथा 'अग्निहोत्रं जुहोति') अपने वर्ग के अगले वाक्यों के अगुवादक हैं, अथवा अपूर्व विधि हैं? इन्हें अनुवादक मानना उपयुक्त होगा; क्योंकि अगले वाक्यों से आघार और अग्निहोत्र का जो विशेष प्रकार बताया है, ये पहले वाक्य उसी का सामान्य रूप से कथन करते हैं। शिष्य की इस जिज्ञासा को सुत्रकार ने अगले तीन सूत्रों से विस्तार के साथ सूत्रित किया, जिनमें पहला सूत्र है—

१. सन्तुलन करें, 'दब्ना इन्द्रियकामस्य' तै० ब्रा० २।१।५॥

द्रष्टव्य — "यत् पयसाग्निहोत्रं जुहोति अमुमेव तदादित्यं जुहोति" कपिष्ठल कठ संहिता, क ४, २॥ (ब्राह्मणोद्धार कोष के अनुसार) । 'पयसा जुहुयात् पशुकामस्य' तै० बा० २।१।॥।

### आघाराग्निहोत्रमरूपत्वात् ॥१३॥

[आधाराग्निहोत्रम्] आघार-वाक्य और अग्निहोत्र-वाक्य अपूर्वविधि नहीं, अनुवादक हैं, [अरूपत्वात् ] अपूर्वविधि-रूप न होने से ।

अपूर्विविधि में द्रव्य-देवता आदि का कथन होता है; यहाँ ऐसा नहीं है। जहाँ वाक्य द्रव्य, देवता व इतिकर्त्तव्यता आदि से युक्त होता है, वह अपूर्विविधि माना जाता है। यह उसका स्वरूप व विशेष गुण है। अतः पूर्वेक्त प्रत्येक वर्ग का पहला वाक्य अपने वर्ग के अगले वाक्यों द्वारा विहित प्रकृत कर्म का अनुवादक है। उन वाक्यों में इतिकर्त्तव्यता व द्रव्यगुण का निर्देश है।।१३।।

अनुवादक होने में सूत्रकार अन्य हेतु प्रस्तुत करता है—

### संज्ञोपबन्धात् ॥१४॥

[संज्ञोपबन्धात् = संज्ञा-उपबन्धात् ] प्रत्येक वर्ग के प्रथम वाक्य (आघार-माधारयित, अम्मिहोत्रं जुहोति ] में आघार और अग्मिहोत्र संज्ञा का उपबन्ध — निर्देश होने से संज्ञाविशिष्ट आघार और अग्मिहोत्र 'आघारमाधारयित' तथा 'अमिहोत्रं जुहोति' उक्त दोनों वाक्य कर्म के केवल नाम का निर्देश करते हैं, स्वरूप का नहीं। पहले से विद्यमान वस्तु का नाम रक्खा जाता है। तात्पर्य है, केवल नाम का निर्देश करनेवाले ये वाक्य यह स्पष्ट करते हैं कि ये कर्म स्वरूपतः वाक्यान्तर से सिद्ध हैं; उन्हीं वाक्यों के ये वाक्य अनुवादक हैं। अतः नाममात्र का निर्देश इन वाक्यों के अपूर्वविधि होने में बाधक है।।१४।।

सुत्रकार ने इन वाक्यों के अनुवादक होने में अन्य हेतु प्रस्तुत किया-

#### अप्रकृतत्वाच्च ॥१४॥

[अप्रकृतत्वात्] उक्त वाक्यों में द्रव्य देवता के प्रकृत न होने से [च] भी ये

वाक्य अपूर्व कर्म के विधायक नहीं हैं।

समीप में स्थित किसी अन्य वाक्य से इन (आघारमाघारयित, अग्निहोत्रं जुहोति) वाक्यों में द्रव्य, देवता की प्राप्ति नहीं होती। अपूर्वविधि के लिए द्रव्य, देवता का निर्देश आवश्यक है। यहाँ ऐसा न होने से इन्हें अपूर्वविधि नहीं माना जाना चाहिए ।। १५॥

गत त्रिसूत्री से प्रस्तुत की गई जिज्ञासा का आचार्य सूत्रकार ने समाधान

१. तेरहवें और पन्द्रहवें सूत्रों में दिये गये हेतुओं में कोई विशेष अन्तर प्रतीत नहीं होता। एक ही हेतु को दो प्रकार से प्रस्तुत कर दिया गया है। अपूर्व-विधि के लिए द्रव्य, देवता की अपेक्षा होना दोनों हेतुओं में समान है।

किया--

# चोदना वा शब्दार्थस्य प्रयोगभूतत्वात्, तत्सन्निधेर्गुणार्थेन पुनः श्रुतिः ॥१६॥

सूत्र में 'वा' पद उक्त जिज्ञासारूप पूर्वपक्ष की व्यावृत्ति का द्योतक है। तात्पर्ये हैं — 'आघारमाधारयित, अग्निहोत्र जुहोति' ये वाक्य अनुवादक नहीं हैं, प्रत्युत [चोदना] अपूर्व कर्म के विधायक वाक्य हैं, [शब्दार्थस्य प्रयोगभूतत्वात्] उक्त वाक्यों के शब्दार्थ के प्रयोगभूत होने से; अर्थात् 'आघार कर्म करे' तथा 'अग्निहोत्र कर्म करे' देस प्रकार विधायक अर्थवाला होने से। अतएव [तत्स-न्निथे:] उन् चोदना-(विधि)-वाक्यों के सामीप्य से (ऊर्ध्वमाधारयित, दब्ना जुहोति, आदि वाक्यों में)[गुणार्थेन] ऊर्ध्व एवं दिध आदि गुणविधान के प्रयोजन से [पुन: श्रुति:] (आघारयित, जुहोति का) पुन: श्रुवण होता है।

'आघारमाघारयित' तथा 'अग्निहोत्रं जुहोति' ये वाक्य अनुवादक न होकर अपूर्व कमं के विधायक हैं। 'आघारयित' और 'जुहोति' इन आख्यात-पदों में लकार का अर्थ विधि तथा धातु का अर्थ आघारण और होम है, इस प्रकार इन वाक्यों से आधार-संज्ञक एवं अग्निहोत्र-संज्ञक अपूर्व कमों का विधान किया गया है। ये वाक्य केवल कर्म के नाम (संज्ञामात्र) का निर्देश न कर आघार एवं अग्निहोत्र कर्मान्तर के विधायक हैं। 'ऊर्थ्वमाधारयित' इत्यादि वाक्य आधार-कर्म के आधारण के साथ ऊर्ध्व, ऋजु और सन्तत गुणों के सम्बन्ध का विधान करते हैं, अर्थात् आधारण की इतिकर्त्तंच्यता के विधायक हैं कि आधारण किस प्रकार किया जाना चाहिए। ये वाक्य आधार-कर्म का विधान नहीं करते; प्रत्युत 'आधारमाघारयित' वाक्य में विहित आधार-कर्मान्तरगत आधारण की केवल इतिकर्त्तंच्यता का निर्देश करते हैं। इन पदों में कर्म का निर्देश ही नहीं है।

इसी प्रकार 'दध्ना जुहोति, पयसा जुहोति' वाक्य केवल अग्निहोत्र-कर्मा-न्तरगत होमिकिया के साथ द्रव्य के सम्बन्ध का विधान करते हैं, अग्निहोत्र कर्म का नहीं। यहाँ अग्निहोत्र कर्म का निर्देश ही नहीं। वह अपूर्व कर्म 'अग्निहोत्रं जुहोति' वाक्य से विदित है। ये वाक्य केवल द्रव्यान्तर के विधायक हैं।

यह आक्षेप उचित नहीं है कि 'आघारमाधारयित' वाक्य अपूर्व कर्म का विषायक नहीं हो सकता; क्योंकि यहाँ द्रव्य, देवता निर्देश नहीं है, जो अपूर्व-विधि के लिए–उसका स्वरूप होने से–आवश्यक माना जाता है। माष्यकार शबर

१. 'आघारयति, जुहोति' लिङर्थ में लेट् लकार का प्रयोग है।

स्वामी ने लिखा है— 'चतुर्गृहीतं 'वा एतदभूत् तस्याघारमाघायं' इति आज्यमस्य द्रव्यम् । निश्चित ही यह (एतत्) चार से गृहीत होता है। 'एतत्' सर्वनाम पद 'आज्य' के लिए प्रयुक्त हुआ है। उस आज्य का आघार याग में आघारण करके; इसके अनुसार आघार याग का द्रव्य-आज्य है। देवता का विधान मन्त्रवर्ण से जाना जाता है। मन्त्र है— 'इन्द्र ऊर्ध्वोऽध्वरो दिवि स्पृणतु महतो यज्ञो यज्ञपते इन्द्रवान् स्वाहा' इति आघारमाघारयित । 'इन्द्र ऊर्ध्वोऽण्ड नहतो यज्ञो यज्ञपते इन्द्रवान् स्वाहा' इस मन्त्र से आघार का आघारण करता है। मन्त्रार्थ है— हे इन्द्र ! ऊर्ध्वं अध्वर खुलोक का स्पर्श करे; हे यज्ञपते ! तुम महान् का इन्द्रवान् यज्ञ सुहुत होवे। इससे स्पष्ट है, आधार-कर्म इन्द्रवान् होता है, इसका देवता इन्द्र है। इस प्रकार द्रव्य और देवता दोनों से सम्पन्त होने के कारण आधार अपूर्व विधि है, अनुवादक नहीं। 'आधारमाघारयित' के समान 'अग्निहोत्रं जुहोति' भी अपूर्व विधि है, उसका देवता अग्नि और द्रव्य-आज्य दूध-दही आदि स्पष्ट है। फलतः जिज्ञासा-प्रसंग से कहे गये आक्षेप अयुक्त हैं ॥१९॥ (इत्याघाराचपूर्वताऽधि-करणम्—४)।

# (पशुसोमापूर्वताऽधिकरणम्-६)

शिष्य जिज्ञासा करता है —वैदिक वाङ्मय में पढ़ा है —'यो दीक्षितो यदग्नी-षोमीयं पशुमालभते ।'—कर्मानुष्ठान के लिए दीक्षित व्यक्ति अग्नीषोम देवतावाले पशु का आलमन करता है। उसी प्रसंग में पाठ है —'हृदयस्याग्रेऽवद्यति, अथ जिह्वाया अथ वक्षसः' [तै॰ सं॰ ६।१।११] —पहले हृदय का अवदान करता है, अनन्तर जिह्वा का, तदनन्तर वक्ष का।

इसी प्रकार अन्य वाक्य है—'सोमेन यजेत' सोम से याग करे। वहाँ आगे पाठ है—'ऐन्द्रवायवं गृह्णाति, मैत्रावरुणं गृह्णाति, आदिवनं गृह्णाति'—इन्द्र-वायु देवतावाले का ग्रहण करता है, अश्वी देवतावाले का ग्रहण करता है, अश्वी देवतावाले का ग्रहण करता है।

इन प्रसंगों में सन्देह है, क्या 'अग्नीषोमीयं पशुमालभते' तथा 'सोमेन यजेत' वाक्य अपूर्व कर्म का विधान करते हैं? अथवा अपने प्रसंग में पठित 'हृदय-स्याग्रेऽकद्यति' आदि, तथा 'ऐन्द्रवायवं गृह्णाति' आदि वाक्यसमुदाय के अनुवादक हैं?

१. 'चतुर्गृहीत' का शब्दार्थ है—चार से गृहीत। यह आज्य का विशेषण है। जब आज्यस्थाली से आज्य को सुक्से भरकर सुवा में डाला जाता है, तब सुक् और सुवा को पकड़ने में किनिष्ठिका अंगुलि का उपयोग नहीं किया जाता। इसीलिए आज्य चतुर्गृहीत होता है—तीन अंगुलि, चौथा अँगठा।

ऐसा प्रतीत होता है, ये समुदाय के अनुवादक हैं, कर्मान्तर के विधायक नहीं। कारण है—समुदाय-वाक्यों में 'अवदात' और 'गृह्ह्याति' पदों से—अवदान करने तथा ग्रहण करने-रूप क्रियानुष्ठान के निर्देश द्वारा कर्म का विधान कर दिया गया है। ये वाक्य ('अग्नीषो०—लभते' तथा 'सोमेन यजेत') तो अवदान और ग्रहण से यथाक्रम पद्म और सोम के सम्बन्धमात्र का निर्देश करते हैं, अतः ये उस वाक्य-समुदाय के अनुवादक हो सकते हैं। क्या यह ग्रुक्त है? आचार्ग ने समाधान किया, यह कथन ग्रुक्त नहीं, क्योंकि—

## द्रव्यसंयोगाच्चोदना पशुसोमयोः प्रकरणे ह्यनर्थको द्रव्यसंयोगो न हि तस्य गुणार्थेन ॥१७॥

[पशुसोमयोः] पशु और सोम से सम्बद्ध— 'अग्नीषोमीयं पशुमालभेत' तथा 'सोमेन यजेत' वाक्यों में [द्रव्यसंयोगात्] पशु और सोम द्रव्य का संयोग होने से, ये वाक्य [चोदना] अपूर्व कर्म के विधायक हैं। [प्रकरणे] प्रकरण में पठित 'हृदयस्याग्रेऽक्यति' आदि तथा 'ऐन्द्रवायवं मृह्णति' आदि वाक्यों से याग का विधान माना जाता है, तो [द्रव्यसंयोगः] 'पशुमालभेत' वाक्य में तथा 'सोमेन यजेत' वाक्य में पशु और सोम द्रव्य का संयोग [हि] निश्चय से [अनर्थकः] निष्प्रयोजन हो जायगा। [तस्य] उक्त वाक्यों में पशु और सोम द्रव्य का [गुणा-थॅन] गत अधिकरण में विणत 'दध्ना जुहोति' के समान--गुणविधान के प्रयोजन से निर्देश [हि] कदापि [न] नहीं है।

'अर्मीषोमीयं पशुमालभेत' एवं 'सोमेन यजेत' वाक्य अपूर्व कर्म के विधायक हैं; प्रकृत में पठित 'हृदयस्याग्रेऽवद्यति' एवं 'ऐन्द्रवायवं गृह्धाति' वाक्यों से अग्नी-षोमीय पशुयाग एवं सोमयाग का बोध अथवा विधान नहीं होता; क्योंकि न तो हृदयादि अञ्ज पशु है, और न ऐन्द्रवायव सोमरस सोम है। 'पशुमालभेत' वाक्य में पशु पद से एवं 'सोमेन यजेत' वाक्य में सोम पद से यथाक्रम सींग, पूँछ, चार पैंर वाले आकृतिविशेषमूलक द्रव्य का बोध होता है, समस्त लोकव्यवहार तथा शास्त्रीय निर्देश इसके प्रमाण हैं। प्रकृत में पठित पशु-अवयवों हृदय-जिह्वा-वक्ष आदि का पशु-पद उच्चारण से बोध नहीं होता, तब ये पद पशुपाग के विधायक नहीं माने जा सकते। अतः 'पशुमालभेत' वाक्य को अपूर्व कर्म का विधायक मानना न्याय्य है।

इसी प्रकार 'सोमेन यजेत' वाक्य में सोम-पद मूल रूप से आक्रुतिविशेष के आधार पर सोमलता का वाचक है। उसके टहनी-पत्तों की विशेष आक्रुति, ऋतु-विशेष में उसका पल्लवित होना आदि सोम-पद के उच्चारण से अभिव्यञ्जित होते हैं। अभिधाशक्ति-बोध्य अर्थ सोम-पद का यही है। यदि कहीं सोम-पद का संगम-रस अर्थ अभिलक्षित होता है, तो वह औपचारिक अथवा गौण ही समभना चाहिए। प्रकृत में पठित 'ऐन्द्रवायवं गृह्णाति' आदि वाक्यों में 'ऐन्द्रवायव' आदि पद सोम-रस को अभिलक्षित करते हैं, सोमलता के वाचक नहीं हैं। अतः उनको सोमयाग का विघायक नहीं माना जा सकता। फलतः 'पशुमालभेत' एवं 'सोमेन यंजेत' वाक्य अपूर्व कर्म के विघायक हैं, प्रकृत में पठित वाक्यों के अनुवादक नहीं।

प्रकृत-पठित वाक्यों में द्रव्य का जो निर्देश है, वह उनके यज्ञोपयोगी संस्कार-विशेष का बीध कराता है। इस प्रकार उक्त विधिवाक्यों के ये केवल अङ्गभूत हैं। संस्कार का बीध कराने तक ही उनका क्षेत्र है। कर्मान्तर की विधायकता की क्षमता उनमें नहीं है। इसलिए केवल द्रव्य के संस्कारबोधक वाक्यों को विधायक कहना और विधिवाक्यों को गुण का विधान करनेवाले कहकर गौण मानना वस्तुस्थिति का शीर्षासन कर देने के समान है।।१७।।

शिष्य जिज्ञासा करता हैं—'पशुमालभेत' तथा 'सोमेन यजेत' वाक्य अनुवादक नहीं हैं, यह ठीक है, परन्तु प्रकृत-पठित 'हृदयस्याग्रे' तथा 'ऐन्द्रवायवं' आदि वाक्यों में भी द्रव्य का निदेंश होने से उन्हें भी विधिवाक्य क्यों न माना जाय ?

आचार्य सूत्रकार ने समाधान किया-

#### अचोदकाश्च संस्काराः ॥१८॥

[च] और[संस्काराः] प्रकृत-पठित वाक्यों में निर्दिष्ट अवदान तथा ग्रहण-रूप संस्कार [अचोदकाः] यागकर्मों के विधायक नहीं हैं।

'ऐन्द्रवायवं गृह्णाति' आदि वाक्यों में प्रहण तथा 'हृदयस्याग्रेऽनद्यति' आदि में अवदानरूप संस्कार अपूर्व यागों के विधायक नहीं है। 'ऐन्द्रवायवं गृह्णाति' आदि वाक्य इन्द्रवायु आदि देवताओं के लिए संस्कृत द्रव्यदान के संकल्पमात्र का बोध कराते हैं, इतना ही इनका क्षेत्र है। पर देवता के लिए द्रव्यदान का संकल्प याग के विचात सम्पन्न न होगा। तब याग के विधान को देखना होगा; वह विधान 'सोमेन यजेत' वाक्य से किया गया है। इसलिए प्रकृत में पठित ये वाक्य किसी यागकर्म के विधायक नहीं हैं। विधिवाक्य से बोधित यागकर्म के अनुइठान में अपेक्षित द्रव्य के संस्कारमात्र का निर्देश करते हैं। संस्कृत द्रव्य का देवता-

इसी प्रकार 'पशुमालभेत' के प्रकरण में पठित 'हृदयस्याग्रे अवद्यति अादि

१. पशुयाग में पशु का 'आलभन' और ,हृदय आदि अञ्जों का 'अवदान' क्या हैं? इस विषय में पर्याप्त प्राचीन काल से इस याग की मूल भावनाओं को मुलाकर अनेक भ्रान्त घारणाएँ चली आ रही हैं, जिनके कारण इस लम्बे अन्तराल-काल में अनेक साम्प्रदायिक, बौद्धिक, व दैहिक संघर्ष चलते रहे हैं। आज भी जहाँ-तहाँ उन यागों के विकृत रूप एवं उनसे उमरे छुट-पुट संघर्ष

वाक्यों द्वारा पशुयाग में अपेक्षित हृदय, जिह्ना, वक्ष एवं इनसे उपलक्षित अन्य

दृष्टिगोचर होते रहते हैं। यज्ञिवषयक उन भ्रान्त धारणाओं के कारण आयों के प्राचीन भारतीय समाज से विच्छिन्न होकर बौद्ध सम्प्रदाय प्रादुर्भाव में आया। इस संघर्ष का उस समय में अवसादपूर्ण अन्त बौद्ध सम्प्रदाय के अनुयायियों को अपने देश बलात् छोड़ देने के रूप में परिणत हुआ। उन भ्रान्त धारणाओं का रूप—यागों में पशुहिंसा का करना—रहा है। यद्यपि इन धारणाओं के लम्बे समस्त अन्तराल-काल में अनुकूल-प्रतिकूल चर्चा लेख व मौखिक रूप में बराबर चलती रहीं, पर एक समय इन धारणाओं का इतना प्राबल्य बढ़ा कि वैदिक वाङ्मय का बहुत बड़ा भाग उन धारणाओं की पुष्टि के रूप में भर दिया गया जिसके फलस्वरूप समाज के बहुत बड़े भाग को अपना देश तक छोड़ना पड़ा। उस काल में भी भर्तृमित्र जैसे महान् मीमांसक हुए, जिन्होंने मीमांसाशास्त्र से इसे निकालने का अथक प्रयास किया; पर समाज का पतनाला उसी जगह रहा। कुमारिल भट्ट और आद्य आचार्य शंकर जैसे महान् व्यक्ति भी अपने-आपको उस कलुष से बचाकर न रख सके।

आधुनिक काल में ऋषि दयानन्द ने उन धारणाओं के विरुद्ध कठोर कदम उठाया। उन यागों की वास्तविक मूल भावनाओं को उभारकर ऐसे सुकाव सामने रक्से, जिनसे उन भ्रान्त वारणाओं की असत्यता एवं निराधारता का मार्ग प्रशस्त होता है। ऋषि का अपने जीवन में कार्यकाल बहुत थोड़ा रहा, केवल दश वर्ष के लगभग। कार्य-तरु की शाखारें अनेक रहीं। किसे कितना समर्थन मिल सका, इसका लेखा-जोखा उनकी रचनायें प्रस्तुत करती हैं। उनपर आगे कार्य करना—ऋषि के अनन्तर होनेवाले — बुद्धि-जीवियों का लक्ष्य होना चाहिए। छुट-पुट कार्य अनेक विद्वानों ने किया है, पर जिसकी ऊँचे स्तर पर गणना की जाय, ऐसा कार्य मेरी दृष्टि में केवल पं० युधिष्ठिर मीमांसक का आया है। यदि अन्य किसी विद्वान् ने उस स्तर का कार्य किया हो, तो उसे अभी देख नहीं पाया। इस विषय में उनकी रचनायें द्रष्टव्य हैं, जो निम्नलिखित हैं—

१. श्रीत यज्ञ मीमांसा

जैमिनीय मीमांसा सूत्रों के शाबर भाष्य का हिन्दी रूपान्तर;
 तथा विशेष रूप से उसके अन्तर्गत लिखे गये विवरण।

इस विषय में उनके विचारों को पाठक उनकी रचनाओं को गम्भी-रतापूर्वक पढ़कर जानने का प्रयास करेंगे। इस विषय में मेरी जो कुछ घारणा बनी, अति संक्षेप में उनको प्रस्तुत करना चाहूँगा। अङ्गों को शुद्ध-सुन्दर-स्वच्छ बनाने रूप अवदान-संस्कार का निर्देश हुआ है। इन

#### प्रारम्भिक भारतीय समाज-

भारत के प्राचीनतम साहित्य से जात होता है, अपने आदिकाल से ही भारत देश कृषिप्रधान रहा है। आज भी स्थित इससे अधिक विपरीत नहीं है। आवश्यकतानुसार धीरे-धीरे अन्य अनेक संस्थाओं की स्थापना होती रही। मुख्य रूप से निम्न संस्थाएँ अतिप्राचीन काल से प्रचलित हैं—शिक्षा, रक्षा, व्यापार (स्थानीय तथा देशान्तर तक; स्थलीय व्यापार के अतिरिक्त नौकाओं द्वारा सागरीय व्यापार के उल्लेख भी प्राचीनतम वाङ्मय में उपलब्ध होते हैं), विविध प्रकार के शिल्प, जिनमें गृहनिर्माण, लकड़ी तथा विभिन्न धातुओं (सोना, चाँदी, तांबा, लोहा आदि) के आधार पर आभूषण, पात्र तथा रक्षा, कृषि एवं अन्य कार्यों में अपेक्षित औजार आदि का निर्माण।

आधुनिक पुरातत्त्वानुसन्वाता उछल-उछलकर पुरजोश यह घोषणा करते हैं कि प्राचीन भारत में लोह अथवा अयस् घातु का अस्तित्व न था। पुराने स्थानों के खनन में अब से लगभग साढ़े तीन-चार हजार वर्ष तक के काल में लोहा मिलता है, इससे पहले का नहीं।

इस विषय पर जब पहले-पहल अनुसन्धाताओं ने प्रकाश डाला, तब कहा गया, अब से लगभग दो-ढाई हजार वर्ष से पहले समय में लोहा भारत में नहीं मिलता। पर धीरे-घीरे विभिन्न स्थानों के अनेक खनन-कार्यों के अनन्तर वह समय प्राचीनता की ओर बढ़ता-बढ़ता चार हजार वर्ष पूर्व समय के दामन में जा लगा है। यह कम बताता है, सम्भवतः भविष्यत् की खुदाइयों के बाद यह समय अन्य अनेक सहस्रों वर्ष पहले तक जा सकता है।

यह भी विचारणीय है, खनन में सोना, चाँदी आदि के प्राय: मिलने और लोहे के न मिलने का बुद्धिसंगत कुछ कारण है। खनन वहाँ होता है, जहाँ पुरानी आबादियाँ नष्ट हो गईं। नष्ट होने के अनेक कारण होते हैं—देवी प्रकोप—भूकम्प, भयंकर बाढ़, संकामक भयावह रोग का प्रकोप आदि; मानवीय प्रकोप—शत्रु का अचानक आक्रमण, डाकू-लुटेरों का आए-दिन हल्ला आदि। इनमें कितपय कारण ऐसे हैं, जिनसे आतंकित व्यक्ति जान बचाकर एकदम भागता है, सामान उठाकर ले-जाने की ओर घ्यान नहीं देता; अथवा जान व सामान के साथ वहीं समाप्त हो जाता है। ऐसे नष्ट हुए स्थानों के खनन में थोड़ी-बहुत सब प्रकार की धातु मिल जाने की सम्भावना रहती है।

स्वभावतः मानव मूल्यवान् धातुओं को रक्षा की दृष्टि से भूमि में गाड़ देता है । पर लोहे का सामान न मूल्यवान् है, तथा दैनिक कार्यों में निरन्तर वाक्यों का क्षेत्र पशु-अङ्गों के अवदानरूप संस्कारमात्र का बोध कराना है; ये

उपयोग में लाया जाता है। आतंक के अवसर पर व्यक्ति गड़े सामान को स्वोदने में समय नष्ट नहीं करना चाहता; ऊपर के दैनिक उपयोगी सामान को लेकर तत्काल स्थान छोड़ने का प्रयास करता है। ऐसे अवसर पर गड़ी चीज को छोड़ने का कभी-कभी यह भी कारण होता है कि व्यक्ति उसे जान-बूभकर छोड़ जाता है—इस भय से, कि दूसरे सुरक्षित स्थान पर पहुँचने से पहले ही मार्ग में लुट न जाय। वह सोचता है, मयरहित अवसर आने पर उस वस्तु को उखाड़कर सुरक्षित रूप में ले-जाया जा सकेगा। ऐसा अवसर कभी मिलता है, कभी नहीं। जब नहीं मिलता, तो गड़ी हुई कीमती घातु वहाँ रह जाती है, जो खनन करने पर आकस्मिक रूप से अनुसन्धाताओं के हाथ लगती है। ऐसे स्थानों पर लोहा मिलने की कोई सम्भावना नहीं रहती।

इन परिस्थितियों के अतिरिक्त यह विशेष घ्यान देने योग्य है—
आदिकाल से ही भारत कृषिप्रधान देश है। कदाचित् आधुनिक पुरातत्त्वानुसन्धाता उस समय में अन्य संस्थाओं की विद्यमानता को न माने, पर कृषि
की विद्यमानता से नकार नहीं कर सकेगा। कृषि से परिचय व सम्पर्क रखनेवाला व्यक्ति यह कभी स्वीकार नहीं करेगा कि कृषि-कार्य लोहे के उपयोगविना हो सकता है। कृषि में लोहे का सहयोग अवश्यम्भावी है। लोहे के
साथ असहयोग करके कृषि का किया जाना असम्भव है। कृषि और लोहे
का चोली-दामन का सम्बन्ध है। कदाचित् आधुनिक पुरातत्त्वानुसन्धाता
शुद्ध नागरिक प्राणी है, कृषि-कार्य से सर्वथा अपरिचित; अन्यथा वह ऐसी
सम्मति न देता — लोहे को कृषि से अलग न रखता। भूमि का फाइना और
लकड़ी का काटना-छीलना लोहे के बिना सम्भव नहीं। भारत में जब से
कृषि है, उस समय से लोहा है।

निवेदन है, ऐसे अनुसन्धाता जब भारत में लोहे की विद्यमानता के लिए अपनी सम्मति प्रकट करें, तो उन्हें इन परिस्थितियों पर गम्भीरतापूर्वक विचार कर लेना चाहिए। इससे उनके कथन को सच्चा आघार और बल मिलेगा, तथा वास्तविकता खुले रूप में सामने आएगी।

प्रसंग है—वैदिक वाङ्मय व मीमांसाशास्त्र में प्रतिपादित पशुयाग। इस विषय में अपने विचार प्रकट करना अमीष्ट है। मध्यकालिक साहित्य इस विषय का जिस रूप में उल्लेख करता है, उससे यह स्पष्ट प्रकट होता है कि पशु के अंगों को काटकर उनकी कुछ अत्यत्प आहुतियाँ होमाग्नि में और शेष समस्त जठराग्नि में दी जाती रही हैं। गत पंक्तियों में यह स्पष्ट किया

यागकर्म के विधायक वाक्य नहीं हैं। पर यागकर्म के बिना संस्कार की सार्थकता

गया कि मारत देश आदिकाल से कृषिप्रधान रहा है। भारत में कृषि का मूल आधार गाँ है। कहना चाहिए, भारतीय अर्थतन्त्र का मूल आधार गाय है। वह मानव को अमृत-तुल्य दूध देती है, जो सशक्त मानव-जीवन के लिए श्रेष्ठ साधन है। गाय के बछड़े भारत में सदा से कृषि का आधार रहे हैं। इनका मूत्र व गोमय आज विज्ञान के हल्ले में भी खेती की उपज बढ़ाने के लिए सर्वोत्तम खाद माना जाता है। गाय द्वारा प्राप्त दूध और कृषि-उपज सब प्रकार के खाद्य एवं विविध प्रकार के व्यापार व उद्योग की रीढ़ है। समाज के सर्वतोमुखी अम्युदय-साधनों के दो ही मूल आधार हैं—एक कृषिजन्य उपज, दूसरे खनिज पदार्थ। यहाँ केवल कृषि-सम्बन्धी चर्चा उपादेय है।

जाना गया, कृषि-सम्पादन के लिए आवश्यक व मुख्य साधन गौ हैं। इसको घ्यान में रखते हुए पशुयाग पर विचार कीजिए। याग के विषय में वाक्य हैं—

## अग्नीषोमीयं पशुमालमेत । हृदयस्याप्रेऽवद्यति, अथ जिह्वायाः, अथ वक्षसः ।

अग्नीषोम देवता से सम्बद्ध पशु का आलमन करे । पहले हृदय का अवदान करे, तत्पश्चात् जिह्वा का, उसके अनन्तर वक्षस् का ।

सन्दर्भ में दो कियापद हैं— 'आलभेत' और 'अनविति'। अर्थ है— आलभन करना और अवदान करना। यहाँ 'आलभन' और 'अवदान' पद विचार्य हैं—इनका तात्पर्य क्या है? यथाक्रम इनका अर्थ—जान से मारना, और काटना —टुकड़े-टुकड़े किया जाना—किया जाता है। परन्तु 'आलभन' पद में धात्वर्थ यह नहीं है। 'प्राप्ति' अर्थवाले लम् [डुलभष् प्राप्तौ], घातु से भाव अर्थ में 'ल्युट्' प्रत्यय होने पर यह पद सिद्ध होता है। 'आङ्' उपसर्ग लगा है। सब मिलकर अर्थ होता है—अच्छी तरह प्राप्त होना, सम्बद्ध होना, स्पर्श करना आदि। घात्वर्थ में 'मारना' अर्थ का संकेत भी नहीं है। इस कियापद [आलभतें] का वैदिक वाङ्मय में प्रयोग 'स्पर्श करने' अर्थ में देखा जाता है।

'अवदान' पद 'दैप् बोघने' (म्वादि०) और 'दो अवखण्डने' [दिवा०] घातुओं से पूर्ववत् ल्युट् प्रत्यय होने पर सिद्ध होता है। पहले का अर्थ है—सुन्दर, स्वच्छ, पवित्र, साफ़-सुत्ररा आदि। दूसरे का अर्थ है— काटना — टुकड़े-टुकड़े करना। 'अवद्यति' कियापद 'दो अवखण्डने'(दिवा०) सम्भव नहीं। उस यागकर्म का विधान 'पशुमालभेत' वाक्य से किया गया है।

का सम्भव है, 'दैप् शोधने' [म्वा०] का नहीं । म्वादिगणी 'दैप्' धातु का रूप 'अबदायित' होगा, 'अवद्यति' नहीं ।

विचारणीय है, 'अग्नीषोमीयं पशुमालभते' वाक्य के साथ 'हृदय-स्याग्रेऽवद्यति' आदि वाक्य एकसाथ ग्रन्थ में पठित नहीं हैं। पहला वाक्य तैत्तिरीय संहिता [६।१।११] में पठित हैं; दूसरा [६।३।१०] में। पहला प्रसंग वर्षा-सम्बन्धी है। आलंकारिक रूप में वर्णन है—अग्न और सोम की सहायता से इन्द्र ने वृत्र को मारा। अग्नि और तोम परस्पर मिअित हुए वर्षा लानेवाले पुरोवात का प्रतीक है। इन्द्र विद्युत् है, उसने पुरोवात के सहयोग से मेघरूप वृत्र को मारा। वर्षा ऋतु प्रारम्भ हो गया। इष्क-वर्ग में चहल-पहल प्रारम्भ हो गई, यही अवसर अग्नीषोमीय पशु के प्राप्त होने का है। अग्नि और सोम कृषि के देवता हैं। उनसे सम्बद्ध अग्नीषोमीय पशु बैल है। भूमि वर्षा से आई हो उठी है। भूमि को तैयार कर उसमें वीजवपन का समय आ गया है। तब उसके लिए पशु, बैल उपस्थित होता है। यह अग्नीषोमीय पशु का आलभन है, प्राप्त होना है। उसकी गर्दन पर जुआ रक्खा जाता है। यहाँ से दूसरे प्रसंग का वर्णन प्रारम्भ होता है।

बैल की गर्दन पर जब जुआ रक्खा जाता है, तब यह जुए का व्यवधान मानो उसके सिर को धड़ से अलग कर देता है। यही पश् का शिरु छेदन है। हल में जूते हुए बैल के द्वारा मूमि के फाड़ने में जो परिश्रम (थकान) होता है, उससे बैल की जीभ व हृदय (वक्षस्) प्रतिकृल दिशा में प्रभावित होते हैं। यही जिह्वा और वक्षस् का अवदान है। तब गर्दन से जुआ हटाकर उन्हें थोड़ी चिकनाई दी जाती है, जो उनके प्राण-अपान को पुष्ट करती है। भूमि फाड़ते समय श्रमजन्य कष्टरूप जो राक्षस आ घिरे थे, अब उनकः अपघात हो जाता है। तात्पर्य है, उसकी थकावट दूर हो जाती है, और उसे खूँटे (यूप) पर बाँधकर उपयुक्त चारा (आहवनीय) दिया जाता है । इस प्रकार के अवदान से देवों ने स्वर्ग प्राप्त किया, अर्थात कृषि द्वारा प्रचुर अन्न आदि विविध उपभोग्य सामग्री का उत्पादन कर समाज के लिए सूख-सम्पदाओं को प्राप्त किया। 'अवद्यति' क्रियापद-बोधित अवदान यहाँ उक्त रीति पर औपचारिक रूप से वर्णित है । अमावास्या के दिन इष्टि के अवसर पर उन स्थितियों का स्मरण करते हुए स्थानीय सब पशुओं को —उनके स्वास्थ्य आदि की परीक्षा व जाँच-पड़ताल के लिए एकत्रित किया जाता था।

पश्याग अमावास्या को किया जाता है। समस्त देश के कृषक अपने-

उस याग के अनुष्ठान में उपयोगी होने से ये वाक्य उसके अङ्ग अथवा शेष हैं।।१८।।

अपने स्थानों में मास के इस नियत एक दिन कृषि-कार्य में सहयोग देनेवाले पशुओं को न केवल पूर्ण विश्राम ही देते थे, अपितु घर के सब पशुओं (गाय, बैल आदि) को सरोवर या नदी आदि में ले-जाकर स्वच्छ जल से अच्छी तरह स्नान कराते थे, गीले कपड़े आदि से मलकर उनके देह का सब मैंल साफ करते थे। इस प्रकार स्नान कराने के अनन्तर उनके सींगों व खुरों आदि पर चिकनाई की मालिश करते थे। उनके शरीर के विभिन्न अंगों—हृदय, विक्खयाँ, माथे आदि पर सिन्दूर अथवा अन्य किसी तरल रूपी से माञ्जलिक चिह्न आदि बनाते थे। अनन्तर स्वयं स्नान कर, स्वच्छ वस्त्र धारण कर, बस्ती के सब कृषक मिलकर वस्ती के मार्गों में पशुओं का जुलूस गिकालते थे; जिस घर के सामने से वह जुलूस गुजरता, घर की महिलायें व बच्चे दीप-धूप आदि से सत्कृत-पूजित करते, तथा कुछ खाद्य सामने आए पशु के मुँह में दे दिया जाता। यह उनका पर्यंग्निकरण था। इस प्रकार पत्ली की परिक्रमा कर सब अपने-अपने स्थानों में जाकर विश्राम करते।

उसी पशुयाग का आधुनिक रूप समस्त देश में पाया जाता है। यह आश्चर्य की बात है कि आदिकाल से आज तक समस्त भारत के पूरे कृषि-जीवी समाज में यह परम्परा अटूट रूप में चली आ रही है। अमावस के दिन प्रत्येक कृषिजीवी-वर्ग का व्यक्ति अपने कृषि-उपयोगी पशुओं को पूर्ण विश्राम देता है। उस दिन उनसे किसी प्रकार का कोई काम नहीं लिया जाता; नहलाया-धुलाया जाता है। किन्हीं प्रदेशों में नीराजना का भी प्रचलन है।

कालान्तर में घीरे-घीरे यह व्यावहारिक परम्परा कर्मकाण्ड-सम्बन्धी धार्मिक रूप धारण कर गई। आज्य एवं शाकल्य आदि से सम्पन्न होने वाले यज्ञ-याग आदि के स्तर तक इसे पहुँचा दिया गया। प्रारम्म में उस परम्परा को यह रूप देने में समाज के कुछ प्रभावी बुद्धिजीवी, पर दम्भी, स्वार्थी, रसनालोलुप, विषयलम्पट व्यक्तियों का मुख्य हाथ रहा, अनंतर-काल में इस गड्डालका-प्रवाह के अन्दर अच्छे उदात्त विचार के व्यक्ति भी बह गए। यज्ञयाग के फलों को अलौकिक रूप दिया गया। एक सच्चा-सीचा लौकिक व्यवहार पशुयाग भी अलौकिक रूप धारण कर गया। इस सम्पक्ष से उन पवित्र कमों के मञ्च को बूचड़खाना बना दिया गया। पर यह एक सुभ लक्षण है कि उस प्राचीन परम्परा को शुद्ध रूप—भनें ही आंधिक रूप में रह गया हो—आज भी कृषिजीवी-वर्ग में विद्यमान है, जो उसके

गत सूत्र में पशुयागविषयक विवेचन प्रस्तुत किया गया । इस विषय में अन्य

वास्तविक प्राचीन रूप का प्रतीक है।

आज इन मान्यताओं को माननेवाले समाज के सर्वोच्च धार्मिक नेता यह कहने में नितान्त संकोच का अनुभव नहीं करते कि हम पशु को मार कर, अङ्गों को होमाग्नि में आहुत कर उनके कल्याण की भावना से ही ऐसा करते हैं; हमारा इसमें कोई स्वार्थ न होकर यह एक प्रकार का परमार्थ ही है।

ऐसे नेताओं के इन लचर कथनों का सहस्रों वर्ष पहले बृहस्पति और उसके शिष्यों ने अच्छा उत्तर दे दिया था। उस विचारघारा के साहित्य को इन-जैसे लकीर के फ़कीर नेताओं ने —नष्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। फिर भी इघर-उघर बिखरे सन्दर्भ दूरदर्शी व्यक्तियों ने एकत्र किए। उन्हीं में एक सन्दर्भ हैं—

#### पशुश्चेन्निहतः स्वर्गं ज्योतिष्टोमे गमिष्यति । स्विपता यजमानेन तत्र कस्मान्न हिस्यते।।

ज्योतिष्टोम याग में मारा हुआ पशु यदि स्वर्ग को चला जाएगा, तो यजमान-यज्ञकर्त्ता अपने बाप को मारकर सीधा स्वर्ग क्यों नहीं पहुँचाता?

बस्तुतः याग जैसे लोकहितकारी पवित्र कार्य को ऐसे व्यक्तियों ने नितान्त निन्दनीय बना डाला है। समस्त उन्नत वैदिक वाङ्मय को इसने दूषित कर डाला है।

इन वास्तविकताओं की छाया में हम विचार के निम्नांकित घरातल पर पहुँचते हैं—अमावास्या के दिन होनेवाली इष्टि का 'दर्श' नाम इसी आधार पर हुआ ज्ञात होता है कि उस दिन समस्त स्थानीय पशुओं को उनके स्वास्थ्य आदि की देख-भाल, उपयुक्त जाँच-पड़ताल के लिए इष्टि-मण्डप के समीप परिसर में एकत्रित किया जाता था। इष्टि के अनुष्ठाता व्यक्ति समाज के मूर्डन्य व गण्य-मान्य होते थे। प्रशासन के साथ उनका सम्पर्क रहता था। स्वयं भी वे अपना कर्त्तंच्य समस्ते थे कि समाज के सुचार रूप से निर्वाध सञ्चालन में उनका उपयुक्त योगदान बना रहे। नियतकालिक इष्टि-अनुष्ठान के अवसर को स्थानीय पशुओं के स्वास्थ्य-परीक्षणार्थ इसी कारण उन लोगों ने चुना कि सब श्रेष्ठ अधिकृत व्यक्तियों के साक्ष्य में यह कार्य भी सुगमता से सम्पन्न हो जाय; उसके लिए अन्य अतिरिवत समय लगाना न पडे। कृषिप्रधान समाज होने के कारण उसकी

कथन आगे [१०।७।१-२; अधिकरण १ में] किया जाएगा। अब सोमयाग के

उपेक्षा किया जाना भी सम्भव न था।

स्विधा की दृष्टि से सब पशुओं को तीन भागों में बाँटा गया था, जिनके नाम हैं-अग्नीषोमीय, सवनीय, अनुबन्ध्य । छह दिन में सम्पन्न होनेवाला ज्योतिष्टोम याग कृष्ण पक्ष की एकादशी से प्रारम्भ होकर शुक्ला प्रतिपदा को पूरा होता था। पहले तीन दिन केवल विविध इष्टियों का अनुष्ठान होकर चौथे दिन कृष्ण चतुर्दशी से पशुओं की स्वास्थ्य-परीक्षा प्रारम्भ होती थी। इष्टि-अनुष्ठान यज्ञमण्डप में चलता रहता था। उसी के समीप परिसर में नियत व्यक्ति पशुओं के स्वास्थ्य की जांच-पड़ताल करते थे। पहले दिन चतुर्दशी को अग्नीषोमीय पशु उपस्थित होते थे। अग्नी-षोमीय पशु बैल हैं, जो सीघे कृषिकार्य में उपयुक्त होते हैं। दूसरे दिन अमावास्या को सबनीय पशु उपस्थित होते थे। सबनीय पशु हैं-मेष (मेंढ़ा), मेषी (भेड़), अज (बकरा), अजा(बकरी)। अमावास्या के दिन प्रधान आहतियाँ सोम की दी जाती हैं, जो प्रातः सवन, माध्यन्दिन सवन, तुतीय सवन अथवा सायं सवन—तीन भागों में सम्पन्न होती हैं। इसी के अनुसार अमावास्या में उपस्थित होनेवाले पशुओं का 'सवनीय' नाम हुआ । इन पशओं की संख्या पर्याप्त अधिक होने के कारण इनकी परीक्षा भी तीन भागों में वाँटी गई। प्रातः सवन के अवसर पर समस्त स्वस्थ पशुओं को छाँटकर अलग कर दिया जाता था। जिन पशुओं के विषय में रोग का सन्देह रहता, तथा जिनपर रोग का निश्चय रहता, उनको माध्यन्दिन सवन-काल में चारे पर घेर दिया जाता था, जो स्वास्थ्य-परीक्षा में उपयोगी था। ऐसे पशओं की संख्या बहत कम रहती थी। ततीय सवन-काल में उनकी परीक्षा कर चिकित्सा आदि का प्रबन्ध कर दिया जाता था।

ज्योतिष्टोम का अन्तिम (शुक्ल प्रतिपदा) दिन पशुयाग का तीसरा दिन है। इस दिन 'अनुबन्ध्य' पशु उपस्थित किए जाते थे। 'अनुबन्ध्य' पद का अर्थ है—परीक्षित पशुओं के पीछे शेष रहे पशु। इन्हें 'पिछलग्यू' कह सकते हैं। शेष रहे समी पशुओं का इनमें समावेश हो जाता है—दूध देने, न देने वाली गाएँ, वछड़े-बिछ्याँ, पठोरे बहड़े-बहड़ियाँ, घोड़ा-घोड़ी, ऊँट-ऊँटनी, हाथी-हथनी, कुत्ता-कुतिया आदि। परीक्षा के अनन्तर सब पशु अपने-अपने स्थानों पर चले जाते थे। इसी व्यवस्था का नाम 'पर्यनिकरण' एवं विसर्जन अथवा उत्सर्जन था। यज्ञ के आरम्भकाल में पशुयाग का यह स्वरूप रहा। इससे आलम्भन और अवदान पदों का अर्थ स्पष्ट होता है। पशुओं का स्वास्थ्य-परीक्षार्थ यज्ञीय परिसर में प्राप्त होना—पहुँचना

विषय में वक्तव्य अपेक्षित है।

शिष्य जिज्ञासा करता है—यह एक शास्त्रीय व्यवस्था है कि यदि अनेक विधिवाक्य समान बल रखते हों और सत्रका प्रयोजन एक हो, तो उन विधियों में विकल्प हो जाता है। जैसे—यिज्ञय पशु को बाँधने के लिए यूप [खूँटा] के विषय में उल्लेख हैं—'खादिरे बध्नाति, पालाशे बध्नाति, रोहितके बध्नाति'— खैर की लकड़ी के बने यूप में बाँधता है, ढाक के यूप से बाँधता है, बहेड़े के यूप में बाँधता है, और इनका एक ही प्रयोजन हैं—पशु को बाँधना। इसलिए इन विधियों में विकल्प है, इनमें से किसी भी एक लकड़ी का यूप होना चाहिए।

इसी प्रकार सोमयागीय ग्रहों के विषय में सुना जाता है—'दशैतान् अध्वर्युः प्रातःसवने ग्रहान् गृह्णाति'—अध्वर्युः इन दश ग्रहों को प्रातःसवन में ग्रहण करता है। इसके अनुसार यहाँ ग्रहों का समुच्चय देखा जाता है। दश ग्रह हैं—(१) एन्द्रवायव, (२) मैत्रावरुण, (३) शुक्र, (४) मन्थी, (५) आग्रायण, (६-७-६) अतिग्रह [आग्नेय-ऐन्द्र-सौर्य], (६) उक्थ, (१०) आश्विन। ये दस ग्रह कमशः प्रातःसवन में ग्रहण किये जाते हैं। तात्पर्य है, विभिन्न देवताओं के उद्देश्य से पात्रों में सोमरस मरा जाता है। 'आश्विनो दशमो गृह्यते' के अनुसार ग्रहणकम में आश्विन ग्रह दसवाँ है; परन्तु 'तृतीयो हूयते—द्विदैवत्यश्चरति [कात्या० श्रीत० ६।६।११] के अनुसार पहले दो-दो देवतावाले ऐन्द्रवायव, मैत्रावरुण और

'आलम्भन' है और परीक्षा से स्वास्थ्य का शोधन 'अवदान' है।

संहिता-ग्रन्थों में इन प्रसंगों का वर्णन करने के अवसर पर कितपय पदों का प्रयोग चिन्तनीय अवश्य है। सम्भव है, आरम्भकाल में इन प्रसंगों के वर्णन के अवसर पर 'अवदायित' क्रियापद प्रयुक्त होता रहा हो। कालान्तर में रसनालोलुपता की शान्ति के लिए घमं की आड़ लेकर यज्ञ-अवसर पर-शुद्ध न्यावहारिक जनहितकारिणी पद्धित को मुलाकर-आमिष-प्रयोग का प्राधान्य हो जाने पर 'अवदायित' का स्थान 'अवदाित' ने ले लिया हो। संहिताओं के लेख इसी अनन्तर-काल के हैं, इस सम्बन्ध की सभी खराफ़ात से मरे हैं।

इन प्रसंगों पर विचार करते हुए अमानास्या में होनेवाली इष्टि के 'दर्श' नामकरण के प्रवृत्तिनिमित्त को कभी मूलना नहीं चाहिए। अभी तक पशुओं के 'स्वास्थ्य-दर्शन' के अतिरिक्त अन्य किसी प्रवृत्ति-निमित्त का पता नहीं लगा। जिसको पता हो, वह बताने की कृपा करेंगे। आज भी उसी का आंशिक रूप प्रतीक मात्र से समस्त भारत में अमावास्या के दिन कृषि में प्रयुक्त होने वाले पशुओं को 'पूर्ण विश्राम' देना है।

आश्विन ग्रह से कमशः यजन होता है। इस प्रकार आश्विन 'ग्रह ग्रहण' (सोमरसं भरे जाने) में दसर्वे और यजन में तीसरे स्थान पर आता है। इस प्रकार ग्रहों में समुच्चय और कम दोनों देखे जाते हैं।

यहाँ जिज्ञास्य है —यदि 'सोमेन यजेत' को अनुवादक न मानकर अपूर्वविधि माना जाता है, तो 'ऐन्द्रवायवं मृह्णाति' आदि वाक्यों में 'ब्रीहिभियंजेत, यवैयंजेत' के समान विकल्प माना जाना चाहिए, क्योंकि इनका देवता-निर्देश- रूप एक प्रयोजन है, और समानवल वाक्य हैं। विकल्प माने जाने पर ग्रहों के विषय में प्रथम निर्दिष्ट कम-समुच्चय उपपन्न न होंगे। फलतः 'सोमेन यजेत' को अपूर्वविधि मानना युक्त न होगा। आचार्य ने समाधान किया—

#### तद्भेदात् कर्मणोऽभ्यासो द्रव्यपृथक्त्वादनर्थकं हि स्याद् भेदो द्रव्यगुणीभावात् ॥१९॥

[तद्भेदात्] देवता के भेद से [कर्मणः] कर्मयाग का [अभ्यासः] अभ्यास — आवर्त्तन होता है; [द्रव्यपृथक्त्वात्] ग्रहसंज्ञक पात्रों में रक्खे सोम-रस द्रव्य के पृथक्-पृथक् होने से संस्कार का भेद है [द्रव्यगुणीभावात्] सोमरस द्रव्य के प्रति ग्रहण के गुणभूत होने से उसका भी [भेदः] भेद — अभ्यास होता है। [हि] यतः — क्योंकि एक बार ग्रहण करके याग करने पर [अनर्थकम्] 'आहिवनो दशमो गृह्यते' इत्यादि क्रमविधि अनर्थक [स्यात्] हो जाता है।

'ऐन्द्रवायवं गृह्णाति, मैत्रावरूणं गृह्णाति' आदि वाक्यों में ऐसा कोई निर्देश नहीं है, जिससे यह ज्ञात हो कि इन्द्रवायु देवता के लिए याग करो, मित्र-वरूण देवता के लिए याग करो। ये वाक्य केवल द्रव्य के साथ देवता के सम्बन्ध का द्योतन करते हैं। इन्द्रवायु देवता-सम्बन्धी सोमरस का ग्रहण करता है, मित्र-वरूण देवता-सम्बन्धी सोमरस का ग्रहण करता है—केवल इतना अर्थ प्रकाश करने में इनका तात्पर्य है। यदि 'सोमेन यजेत' को अपूर्वविधि नहीं माना जाता, तो यह सोमरस का ग्रहणरूप संस्कार अनर्थं क हो जाता है, क्योंकि विधि के अभाव में ग्रहसंज्ञक पात्रों में गृहीत सोमरस से यजन तो किया नहीं जायगा; अतः सोमरस का यह संस्कार व्यर्थ होगा।

जिस देवता का संकल्प करके विशेष पात्र में सोमरस भरा जाता है, वह सोमरस उसी देवता के लिए यजन किया जाता है। इन्द्रवायु देवता के संकल्प से पात्र में भरा सोमरस, उस सोमरस से भिन्न है, जो मित्रवरुण देवता के संकल्प से पात्र में भरा गया है। देवता-भेद एवं पात्र-भेद से यह द्रव्य का भेद स्पष्ट है। 'सोमेन यजेत' को अपूर्वविधि मानने पर देवताभेद से एक ही सोमयाग की आवृत्ति माने जाने से दस ग्रहों का समुच्चय संगत होता है। यदि इन वाक्यों को विधायक मानकर 'सोमेन यजेत' को इनका अनुवादक कहा जाता है, तो इसका तात्पर्य होता है अकेली देवता से ही याग का सम्पन्न हो जाना । इस दशा में ग्रहों का सम्चच्य अनर्थंक हो जाता है।

यदि कहा जाय, सोमरस-प्रहणरूप संस्कार के प्रति देवता का विधान अदृष्ट के लिए है, तो उस दणा में यह स्पष्ट है कि इन्द्रवायु-संकल्प से जिनत अदृष्ट, मित्रावरुण-संकल्प से जिनत अदृष्ट से भिन्न होता है। इसी प्रकार अन्य सब प्रहणों में उस-उस देवता का संकल्प विभिन्न अदृष्टों को उत्पन्न करता है। इस अवस्था में भी ग्रहों का समुच्चय संगत होता है। ग्रहणवाक्यों को विधायक मानने का पर्यवसान याग के प्रति देवता के विकल्प पर होता है।तात्पर्य है— किसी एक देवता से याग के उपपन्न हो जाने के कारण यागों का समुच्चय न रहता।

भाष्यकार ने १७वें सूत्र की अवतरिणका में 'सोमेन यजेत' वाक्य देकर चर्चा का प्रारम्भ किया है; परन्तु इस सूत्र के भाष्य में 'ज्योतिष्टोमेन यजेत' वाक्य दिया है। इनमें कोई अन्तर नहीं है, दोनों समानार्यंक वाक्य हैं। ज्योति का अर्थ है—स्तुति करना। जहां सोम के लिए स्तुति की जाती है, वह ज्योतिष्टोम है। यही अर्थ 'सोमेन यजेत' का है। इन वाक्यों में देवता का निर्देश न होने पर भी इनको अपूर्वविधि मानने में कोई बाधा नहीं आती; क्योंकि प्रकरण में पठित 'ऐन्द्रवायवं गृह्णिति, मैत्रावरुणं गृह्णित' आदि वाक्यगत देवताओं से उक्त वाक्यों की देवताविषयक आकांक्षा की पूर्ति हो जाती है, अन्य किसी देवता की अपेक्षा नहीं रहती। फलतः 'सोमेन यजेत' को अपूर्वविधि मानना ग्रुक्त है।।१६॥

'खादिरे बब्नाति' आदि के समान ग्रहण-वाक्यों में जो विकल्प की आशंका की गई, बह युक्त नहीं ; क्योंकि—

## संस्कारस्तु न भिद्येत परार्थत्वात्, द्रव्यस्य गुणभूतत्वात् ॥२०॥

[संस्कारः] 'खादिरे बध्नाति' आदि वाक्यों द्वारा निर्दिष्ट पशुबन्धनरूप संस्कार [तु] तो [न] नहीं [भिद्येत] भिन्न होवे। [द्रव्यस्य] यूप द्रव्य के [परार्थंत्वात्] परार्थं होने से, अर्थात् बन्धनरूप प्रयोजन के लिए होने से, [गुण-भूतत्वात्] सोमयाग के प्रति यूप के गुणभूत —अंगरूप होने के कारण पशुबन्धनरूप संस्कार का खादिर आदि यूपों में अभ्यास नहीं होगा।

पशुबन्धन के लिए यूप-निर्माणार्थ खैर, ढाक, बहेड़ा आदि लकड़ियों के विकल्प के समान 'ऐन्द्रवायवं गृह्धाति' आदि वाक्यों में भी ऐन्द्रवायव-सोमरस मैत्रावरुण-सोमरस आदि का विकल्प होना चाहिए,—जो यह आपत्ति प्रथम उठाई गई है, वह ठीक नहीं है। क्योंकि ग्रहपात्रों में सोमरस-ग्रहणरूप संस्कार सोम-याग के प्रति गौण नहीं है, वह सोमयाग का प्रधान साधन है; वहाँ विकल्प सम्भव

नहीं, अन्यथा ग्रहण-संस्कार ही व्यथं हो जाएगा,—यह गत सूत्र में स्पष्ट कर दिया गया है। परन्तु पशुबन्धन में यूप की वह स्थिति नहीं है; पशुबन्धन रूप संस्कार खैर, ढाक आदि उपादानों से निर्मित यूपों में से किसी में भी किया हुआ सिद्ध हो जाता है, क्योंकि खादिर आदि यूप पशुबन्धन के लिए श्रुत हैं। इन्द्रवायु आदि देवता यागकर्म के प्रति श्रुत नहीं हैं; ग्रह-ग्रहण (ग्रहसंज्ञक पात्रों में सोमरस भरने) के प्रति श्रुत हैं। अतः इनका समुच्चय होगा, विकल्प नहीं ॥२०॥ (इति पशुसोमापूर्वताधिकरणम्—६)।

## (संख्याकृतकर्मभेदाधिकरणम्—७)

वैदिक वाङ्मय में पठित है—'वाजपेयेन स्वाराज्यकामो यजेत' स्वाराज्य परतन्त्रता के अभाव की कामनावाला व्यक्ति वाजपेय से यजन करे। वाजपेय के अन्तर्गत पशुयाग-प्रसंग में कहा—'सप्तदश प्राजापत्यान् पश्न् 'थालभते' प्रजापति देवतावाले सन्नह पशुओं का आलभन करे। अन्यत्र कहा—'सप्तदशों वै प्रजापतिः, प्रजापति राप्त्ये' प्रजापति सन्नह अवयववाला है, प्रजापति की प्राप्ति के लिए। 'श्यामास्त्रपरा एकख्पा भवन्ति, "एवमेव हि प्रजापतिः समृद्यें' श्यामवर्णं शृङ्गरहित समान आकृतिवाले सन्नह पशु होते हैं; इस प्रकार का प्रजापति ही समृद्धि के लिए है। शिष्य आशंका करता है, ये सन्नह क्या पृथक् अपूर्वविधि हैं श्यावा ऐन्द्रवायव आदि दस ग्रह-ग्रहणों के समुच्च्य के समान सन्नह पशु संकल्पित को मरस संकल्पित होता है, ऐसे ही प्रजापति देवता के लिए ग्रहपात्र में गृहीत सोमरस संकल्पत होता है, ऐसे ही प्रजापति देवता के लिए सन्नह पशु संकल्पित किये जाते हैं। इस प्रकार दस ग्रह-ग्रहणों के समुच्च्य के समान यहाँ भी एक कर्म मानना उपगुक्त होगा। अतः सन्नह पशुओं से किया जानेवाला यह एक याग है। आचार्य ने जिज्ञासा का समाधान किया—

## पृथक्त्वनिवेशात् संख्यया कर्मभेदः स्यात् ॥२१॥

[पृथक्त्विनिवेशात्] पार्यक्य का बोध कराने में विद्यमान रहने से, अर्थात् पार्थक्य का प्रतीक होने से [संख्यया] सप्तदश संख्या के द्वारा [कर्मभेदः] कर्म का भेद [स्यात्] है, यहाँ ।

'सप्तदश प्राजापत्यान् पशून् आलभते' इस विधिवाक्य में पठित 'सप्तदश' संख्या सत्रह पशुयागों का विधान करती है। पशु अलग-अलग हैं; एक पशु-प्रदान से किया गया याग पूरा हो जाता है। सत्रह संख्या की सार्थकता उसी अवस्था में सम्भव है, जब प्रत्येक पशुयाग को पृथक् माना जाय। अतः यहाँ संख्या के

१. द्रष्टव्य—तै० स्रा०, १।३।२,४॥

आधार पर कर्मभेद मानना न्याय्य है ।

यद्यपि चातुर्मास्य याग में 'एकादश प्रयाजान् यजते' वाक्यगत एकादश संख्या श्रुत है, परन्तु यह 'प्रयाज ग्यारह हैं' इतना-मात्र बोध कराने में सीमित है। यह कर्म के भेद का विधान नहीं करती। इसी प्रकार 'दर्शतान् अध्वर्युः प्रातः-सवने ग्रहान् गृह्णाति' वाक्य में दश संख्या देवताभेद से ग्रह-पात्रस्थित सोमरस का भेद बताने तक सीमित है; कर्मभेद की विधायिका नहीं है।

सोमयाग के अन्तर्गंत अग्नीषोमीय पशुयाग समस्त पशुयागों की प्रकृति है। वाजपेय-प्रसंग में पठित हैं —सत्रह प्राजापत्य पशु। एक पशु के ग्यारह अवदानों = अवयवों से याग सम्पन्न किया जाता है। द्वितीयादि पशु के अवदान प्रथम याग के लिए अनपेक्षित हो जाते हैं। यागसिद्धि के लिए एक पशु के ग्यारह अवदान == अवयव निम्न प्रकार बताये जाते हैं —

(१) हृदय, (२) जिह्वा से उपलक्षित मुख-माथा आदि, (३) वक्षस्, छाती का मध्यभाग, (४) यक्कत्, जिगर, (४-६) दोनों वृक्क, दोनों ओर के गुदौँ के पिण्ड, (७) अगली टाँगों के मूल व मध्य-भाग, (द-६) दोनों ओर के पसलियों के भाग, (१०) विक्खयां व किट-भाग कमर तक, (११) गुदा व उससे नीचे के भाग।

एक पशु के इन अवयवों से एक कर्म सम्पन्न, सिद्ध हो जाता है। अग्नीषोमीय पशुयाग-प्रसंग में 'हृदयस्याग्रेऽवछित' आदि वाक्यों में 'अवछित' कियापद दिवा-दिगणी 'दो अवखण्डने' घातु का रूप है। उसका अर्थ है—यहले हृदय का अवदान करता है। 'अवदान' पद का अर्थ है—अवयव विभाग करना, अथवा टुकड़ा काटकर अलग करना। आज यह दूसरा अर्थ हो ठीक समभा जाता है। इसके विपरीत आदिकाल के कृषिजीवी-वर्ग में पशुयजन अर्थात् पशुपूजन की पढित भिन्न प्रकार की थी। वे प्रतिमास एक दिन, अमावास्या को कृषि-उपयोगी पशुओं को विशेषतः, तथा अन्य सब पशुओं को साधारणतः, विश्वाम देते तथा उनके प्रत्येक अंग को शुद्ध जल से घोकर स्वच्छ करते थे। ग्यारह पशु-देहांगों का जो प्रथम उल्लेख किया है, उसमें समस्त शरीर आ जाता है; कोई अंग शेष नहीं रहता। प्रत्येक अंग के मालिन्य को रगड़-घोकर अलग कर दिया जाता था। आश्चर्य है, पशुपूजा की यह पद्धित आज भी समस्त भारत के कृषिजीवी-वर्ग में प्रचलित है।

अनन्तर-काल में समाज के प्रभावी बुद्धिजीवी, पर-स्वार्थी विषयलम्पट रसनालोलुप कुछ लोगों ने समाज व देश के इतने उपयोगी पशु को, अदृश्य किल्पत देवता के नाम पर यज्ञ-मण्डप जैसे पिवत्र धार्मिक कार्य के केन्द्रस्थान की पशु-वधशाला बना डाला। अवसर पाकर कालान्तर में इसी को धर्म का अंश समक्षा जाने लगा। 'हृदयस्याग्रेऽवद्यति' आदि वावय ऐसे ही काल में लिखे गये प्रतीत होते हैं।

प्रचार एवं अन्ध परम्परा के बल पर समाज में स्थान पा जाने पर भी इस मान्यता का प्रबल विरोध करनेवाले व्यक्ति समय पर प्रादुर्भूत होते रहे हैं, जिन्होंने यागसदृश पिवत्र कार्यों में हिंसा के प्रयोग को स्पष्ट अधर्मजनक बताकर पाप-कोटि में रक्खा है, तथा अनेक विद्वन्यूर्द्धन्य व्यक्तियों के द्वारा जड़मूल से ही यज्ञिय हिंसा को उखाड़ डालने का प्रयास किया जाता रहा है। तात्पर्य है, समाज में स्थान पा जाने पर भी इसका विरोध बराबर होता रहा है। समाज के पर्याप्त बड़े भाग ने इस मान्यता को कभी नहीं स्वीकारा।

प्रजापित देवता से सम्बद्ध सत्रह पश् क्या हैं ? विचारणीय है । बात होता है, सत्रह का सम्बन्ध कालकृत है। प्रजापित सूर्य का नाम है। सूर्य के चारों ओर पथिवी एक परिक्रमा जितने समय में पूरा करती है, वह एक संवत्सर है। काल की गणना करनेवाले ज्योतिर्विदों ने उस परिक्रमा के काल को बारह भागों में बाँटा। ये 'बारह आदित्य' नाम से समस्त वैदिक वाङ्मय में ज्ञात हैं। ये बारह प्रजापित हैं। संक्त्सर का आगे स्थूल विभाग ऋतु हैं। पूरे संवत्सर में छह ऋतु माने जाते हैं । परन्तु संहिता व ब्राह्मण आदि वैदिक वाङ्मय में अनेक स्थानों पर यह वाक्य आता है--'पञ्चतंवः हेमन्तिशिशिरयोः समासेन' हेमन्त और शिशिर को एक मानकर ऋतु पाँच हैं। इस प्रकार संक्त्सर के बारह आदित्य और संवत्सर की पाँच ऋतु मिलाकर सत्रह संख्या पूरी हो जाती है। इस काल-विभाग से उपलक्षित पशु सत्रह कहे गये; उनकी वास्तविक संख्या चाहे जितनी रही हो। इसका तात्पर्य है--- संवत्सर का कोई भी अवसर हो, अमावास्या का दिन पशुयजन अर्थात् पशुपुजा का है-चाहे पशु एक हो, अथवा अनेक। यदि किसी कृषिजीवी के पास एक ही पशु है, तो वह उसी की पूर्वोक्त पद्धित से पूजा कर व्यवस्थित याग को सम्पन्न करता है। अनेक पश्च होने पर वही पद्धति अलग-अलग सबके साथ बरती जाती है। इसलिए संस्था के आधार पर यह कर्मभेद है--प्रत्येक पशु का उसी प्रकार नहला-धुलाकर संस्कार करना। इस कार्य का देवता प्रजापति है।

यह रहस्य अभी अन्वेष्य है कि इस कार्य के लिए अमावास्या का दिन ही क्यों निर्धारित किया गया? यह साधारण बात है कि चान्द्रगणना से महीने का अन्तिम दिन होने के कारण इसका चुनाव किया गया हो। पर इसमें अन्य—अभी तक अज्ञात—रहस्य की भी सम्भावना हो सकती है, क्योंकि उस दिन हमारा

१. पं० युविष्ठिर मीमांसक ने शाबर भाष्य के हिन्दी रूपान्तर में इसी प्रसंग पर सत्रह संख्या का सामञ्जस्य आधिदैविक स्थिति के साथ बहुत सूभ-बूभ व विद्वत्तापूर्ण रीति पर प्रस्तुत किया है। जिज्ञासु पाठक वहीं से पढ़कर उन तथ्यों को समभने का प्रयास करें।

पृथिवी-भाग चन्द्रमा की श्रीतल किरणों से विञ्चत रहता है। सम्भव है ऐसी स्थिति में किसी प्रतिकूल प्रभाव से बचने के लिए यह दिन चुना गया हो, जो पशुओं की सुरक्षा व स्वास्थ्य की दृष्टि से उपयोगी हो ॥२१॥ (इति संस्था-कृतकर्मभेदाधिकरणम्—७)।

## (संज्ञाकृतकर्मभेदाधिकरणम्—८)

वैदिक वाङ्मय में पाठ आता है—'अर्थेष ज्योतिः, अर्थेष विश्वज्योतिः, अर्थेष सर्वज्योतिः। एतेन सहस्रदक्षिणेन यजेत ।'—यह ज्योति, यह विश्वज्योति हैं, यह सर्वज्योति हैं, इस एक सहस्र गायों की दक्षिणावाले याग से यजन करे। इस विषय में अिष्य जिज्ञासा करता है—क्या ज्योतिष्टोम प्रकरण में पढ़ें जाने के 'ज्योतिः' आदि पद ज्योतिष्टोम के प्रतीक होकर उसके अनुवादक हैं, और सहस्रदक्षिणारूप गुण का उसमें विधान करते हैं, अथवा ये अपूर्वविधि हैं ? अर्थात् इन नामों के ये स्वतन्त्र विधि हैं ? ज्योतिष्टोम प्रकरण में पठित होने से इन्हें ज्योतिष्टोम के अनुवादक क्यों न माना जाय ? आचार्य ने समाधान किया—

## संज्ञा चोत्पत्तिसंयोगात् ॥२२॥

[उत्पत्तिसंयोगात्] उत्पत्तिवाक्य के संयोग से, अर्थात् विधिवाक्य में सुने जाने से [संज्ञा] 'ज्योतिः' आदि नाम [च] निश्चय से कर्म के भेदक हैं।

'श्रर्षंष ज्योतिः' इत्यादि विधिवाक्यों में पठित ज्योतिः, विश्वज्योतिः, सर्वज्योतिः पद अपूर्वं कर्म के विधायक हैं। यह कहना युक्त नहीं कि ये नाम ज्योतिष्टोम के प्रकरण में पठित होने से ज्योतिष्टोम के प्रतीक हैं, और उसी के अनुवादक हैं। कारण यह है कि इनका कथन 'अथ' पद से प्रारम्भ हुआ है, इसका तात्पर्य है कि इनका पहले कथन कहीं नहीं किया गया। तब इन नाम-पदों को ज्योतिष्टोम का प्रतीक नहीं कहा जा सकता। विधिवाक्य से 'ज्योतिः' आदि कर्मान्तरों का विधान है। प्रकरण-बल से इन्हें ज्योतिष्टोम का प्रतीक इस कारण भी नहीं माना जा सकता, क्योंकि वाक्य प्रकरण की अपेक्षा बलवान होता है। एक-दो वर्णों की समानता से ज्योतिष्टोम का इन्हें प्रतीक बताना नितान्त अयुक्त है। क्या गृहवाची शाला पद के 'ला' वर्ण की समानता 'माला' पद के साथ होने पर 'भाला' पद को गृहवाची कहा जा सकता है? कदापि नहीं। ऐसा ही 'ज्योतिः' आदि संज्ञा-पदों में समभना चाहिए।

द्रष्टव्य—ताण्डच ब्रा० १६।८।१—अर्थेष ज्योतिः। १६।१०।१— अर्थेष विश्वज्योतिः। १६।६।१—अर्थेष सर्वज्योतिः।

इसके अतिरिक्त यह भी विचारणीय है कि ज्योतिष्टोम याग की दक्षिणा ताण्डच ब्राह्मण [१६।१।११] तथा आपस्तम्ब श्रीतसूत्र [१३।५।१] में १०१२ ँ (=द्वादशं सहस्रं दक्षिणा=द्वादश अधिक सहस्र अर्थात् १०१२) बताई है। परन्त इन 'ज्योतिः' आदि यागों की दक्षिणा एक सहस्र गायों का दान है। यदि इनको ज्योतिष्टोम का अनुवादक माना जाता है, तो दक्षिणा-सम्बन्धी इस कथन से ब्राह्मण और सूत्र में कही गई ज्योतिष्टोम की दक्षिणा का बाध होगा, जो अनिष्ट है। अतः ज्योतिः' आदि पदों को ज्योतिष्टोम का अनुवादक कहना असंगत है। ज्योतिष्टोम की दक्षिणा १०१२ बताई गई है, तथा 'ज्योतिः' आदि यागों की १०००। इससे स्पष्ट होता है, 'ज्योतिः' आदि ज्योतिष्टोम से भिन्न अपूर्व कर्म हैं।

ज्योतिष्टोम के उपसंहार प्रसंग में कहा— 'त्रिवृदादीन्यस्य ज्योतींषि' [तैं० बा० १।४।११] - त्रिवृत् आदि स्तोम इस ज्योतिष्टोम के ज्योति हैं, जो इसका स्तवन करते हैं। प्रश्न किया- 'कतमानि तानि ज्योतींषि, य एतस्य स्तोमाः' —ये कौन-से ज्योति हैं, जो इसका स्तवन करते हैं ? बताया — 'त्रिवृत् पञ्चदश सप्तदश एकविशः। एतानि वाव तानि ज्योतींषि, य एतस्य स्तोमाः।'- त्रिवत स्तोम, पञ्चदशस्तोम, सप्तदशस्तोम, एकविशस्तोम, ये वे ज्योति हैं, जो इसका (ज्योतिष्टोम का) स्तवन करते हैं।

इस विषय में यह कहना युक्त नहीं है कि वाक्यशेष में उल्लिखित त्रिवृत् आदि स्तोम अग्निष्टोम की ज्योतियाँ हैं, और उन्हीं का निर्देश 'विश्वज्योतिः' तथा 'सर्वज्योतिः' पदों से यहाँ किया गया है; इसलिए 'विश्वज्योतिः' और 'सर्वज्योति:' पदों को ज्योतिष्टोम का प्रतीक मानकर उसका अनवादक माना जाना चाहिए।

इस कथन की अयुक्तता में निश्चित कारण यहीं है, त्रिवृत् आदि पदों में ज्योतिः शब्द प्रसिद्ध नहीं है । तात्पर्य है, ज्योतिः पद अभिधाशक्ति से त्रिवृत् आदि का बोध नहीं कराता। अतः 'विश्वज्योतिः' आदि पद त्रिवृत् स्तोम आदि का परामर्श नहीं कर सकते। त्रिवृत् आदि स्तवन ज्योतिष्टोम के बिना अनुपपन्न होंगे, इस प्रकार अर्थापत्ति के आधार पर ज्योतिष्टोम की उपस्थिति लाक्षणिक है, लक्षणाशक्ति से प्राप्त है। अभिधाशक्ति-बोध्य अर्थ के विधान में लाक्षणिक अर्थ का प्रवेश नहीं होता। 'सिंहो माणवकः' वाक्य में माणवक [पठोरा, किशोर ] के लिए सिंह शब्द का प्रयोग शौर्य आदि गुण के कारण गौण है, औपचारिक है। यदि कहा जाय, सिंह को मार डालो, तो माणवक को नहीं मार डाला जाता। जहाँ अभिधाबोध्य अर्थ अनुपपन्न हो, वहाँ लक्षणा की जाती है; पर लाक्षणिक अर्थ अभिधाबोध्य अर्थ की सीमा में प्रवेश नहीं करता । ऐसी स्थिति में त्रिवृत आदि स्तोम, ज्योति:-पदबोध्य अर्थ की सीमा से बाहर रहते हैं। अतः

'विश्वज्योतिः, सर्वज्योतिः' पद त्रिवृत् आदि स्तोमों के परामर्शक या निर्देशक नहीं कहे जा सकते । फलतः अग्निष्टोम के अनुवादक न होकर ये वाक्य कर्मान्तर के विधायक हैं, यह स्थिर होता है । ॥२२॥ (इति संज्ञाकृतकर्मभेदाधि-करणम्—५)।

## (देवताभेदकृतकर्मभेदाऽधिकरणम्—६)

जातुर्मास्य याग के बैश्वदेव पर्व में पाठ है—'तप्ते पयिस दध्यानयित, सा वैश्वदेवी आमिक्षा, वाजिभ्यो वाजिनम्।'—गरम दूध में दही डालता है, उससे फटकर दूध के दो भाग हो जाते हैं—एक गाढ़ा भाग, दूसरा तरल भाग; जो गाढ़ा भाग है उसका नाम आमिक्षा, जो तरल भाग है उसका नाम वाजित है। उक्त वाक्य में बताया, आमिक्षा वैश्वदेवी है, अर्थात् विश्वदेव देवताओं के लिए है, और वाजिन वाजी देवताओं के लिए। इस विषय में शिष्य जिज्ञासा करता है, क्या वाजी पद विश्वदेव देवताओं का अनुवादक होकर उसमें वाजिन गुण का विधान करता है? अथवा ये दोनों मिन्न कर्म हैं? इन्हें एक कर्म मानना उपयुक्त होगा। इससे आमिक्षा और वाजिन दोनों द्वव्य विश्वदेव देवतावाले होंगे। इस प्रकार आमिक्षा गुणवाले कर्म में वाजिन द्वव्यक्ष गुण का विधान होगा। यह रीति अच्यत्र देखी जाती है, जैसे 'अग्निहोत्र जुहोति' इस विहित अग्निहोत्र-कर्म में 'दध्ना जुहोति, पयसा जुहोति' वाक्यों द्वारा दही और दूधक्ष द्वव्य-गुण का विधान होता है। क्या ऐसा ही प्रस्तुत प्रसंग में युक्त है ? आचार्य ने समाधान किया—

## गुणश्चापूर्वसंयोगे वाक्ययोः समत्वात् ॥२३॥

[अपूर्वसंयोगे] अपूर्व संयोग अर्थात् कर्म के विधान होने में [गुणः] देवता-रूप गुण [च] भी कर्म का भेदक होता है। [वाक्ययोः] दोनों 'सा वैश्वदेवी आमिक्षा' तथा 'वाजिभ्यो वाजिनम्' वाक्यों के [समत्वात्] समान होने से। तात्पर्य है— 'वैश्वदेवी' पद में तिद्धत प्रत्यय—तथा 'वाजिभ्यः' पद में चतुर्थी विभक्ति—के द्वारा समानरूप से देवतारूप गुण का विधान होने के कारण इनमें कोई एक वाक्य दूसरे का अनुवादक नहीं हो सकता।

जहाँ देवता प्रकरण से प्राप्त नहीं है, वहाँ देवता के कथन से सम्बन्ध रखने-वाला गुण (कोई विशेषता) कर्मान्तर का विधान करेगा। उक्त दोनों वाक्य समान हैं, और दोनों में देवता का कथन अपनी-अपनी विशेषता के साथ हुआ है; अतः अपने रूप में ये स्वतन्त्र वाक्य हैं; अपूर्व कर्म का विधान करते हैं।

'वैश्वदेवी आमिक्षा' देवता का निर्देश करनेवाला 'वैश्वदेवी' पदबोध्य 'विश्वदेदेवा देवता अस्याः' = विश्वेदेव हैं देवता इसके — इस अर्थ में 'सास्य देवता' [अष्टा० ४।२।२३] सूत्र से विहित 'अण्' प्रत्ययरूप श्रुति से विश्वेदेवों में देवतात्व का कथन होता है। परन्तु देवता का द्रव्यविशेष के साथ सम्बन्ध वाक्य द्वारा जाना जाता है। यद्यपि देवता अर्थ में विहित प्रत्यय से वह द्रव्य भी कहा जाता है, जिसकी वह देवता है, पर उस द्रव्य का 'अस्याः' या 'अस्य' सर्वनाम से देवता के साथ सामान्य सम्बन्ध ही जाना जाता है; विशेष 'आमिक्षा' आदि अर्थ नहीं जाना जाता। वह वाक्य (= वैश्वेदेवी आमिक्षा) से बोधित होता है। 'विश्वेदेव हैं देवता इसके' ऐसा वह द्रव्यविशेष आमिक्षा है। इस प्रकार प्रथम वाक्य में देवता श्रुतिवोधित है, और देवता के साथ द्रव्यविशेष का सम्बन्ध वाक्यवेधित।

दूसरे वाक्य (वाजिञ्यो वाजिनम्) में दोनों वाक्यबोधित हैं। 'वाजिञ्या' इस चतुर्थी विभक्ति के निर्देश से केवल इतना जाना जाता है कि 'वाजी' देव-ताओं के लिए कुछ दिया जाना है। 'वाजिनम्' इस कर्मकारक पद से केवल इतना जाना जाता है कि यह किसी का ईप्सिततम द्रव्य है। फलतः इस वाक्य में उस वाजी का देवतात्व, तथा उसके साथ 'वाजिन' द्रव्य का सम्बन्ध, दोनों वाक्य से जाने जाते हैं।

ऐसी स्थिति में यदि दूसरे वाक्य के चतुर्थ्यंन्त 'वाजी' पद को विश्वेदेव देवताओं का अनुवादक माना जाय, तो देवतात्व के प्रति श्रुति और वाक्य का विरोध प्रस्तुत होता है। दोनों के विरोध में श्रुति बलवती होती है [द्रष्टच्य, मी० सू० ३।३।१४]। अतः विश्वेदेव देवताओं के श्रुतिगम्य देवतात्व से वाक्य-वोधित देवतात्व वाधित हो जायगा। फलतः द्वितीय वाक्य का चतुर्थ्यंन्त 'वाजी' पद विश्वेदेव देवताओं का अनुवादक नहीं हो सकता। दोनों वाक्य अपने में स्वतन्त्र हैं, एवं कर्मान्तर के विधायक हैं।।२३॥

'वाजिम्यो वाजिनम्' को गुणविधि बताने के लिए जो उदाहरण—'अग्निहोत्रं जुहोति, दघ्ना जुहोति, पयसा जुहोति' दिया गया, उसके विषय में आचार्य सूत्रकार ने बताया—

## अगुणे तु कर्मशब्दे गुणस्तव्र प्रतीयेत ॥२४॥

ि [अगुणे] गुणरहित, [कर्मशब्दे] कर्म के विधायक 'अग्निहां त्रं जुहोति' में [तु] तो [तत्र] वहाँ ≕उसके समीप में पठित 'दघ्ना जुहोति' आदि वाक्यों में [गुण:] गुण का विधान [प्रतीयेत] जाना जाये ।

तात्पर्यं है—यदि किसी कर्म-विधायक वाक्य में देवता या द्रव्यरूप गुण का निर्देश नहीं रहता, तो वहाँ समीप-पठित वाक्य में गुण का विधान देस लिया जाता है।

'दध्ना जुहोति' आदि वाक्यों में द्रव्यरूप गुण का विधान युक्त है, क्योंकि

अग्निहोत्र होम के विधायक वाक्य 'अग्निहोत्र' जुहोति' में द्रव्यरूप गुण का निर्देश नहीं है। वहाँ द्रव्य गुण की आकांक्षा समीप-पठित 'दध्ना जुहोति' आदि वाक्यों से पूरी होती है। परन्तु 'वाजिम्यो वाजिनम्' में वह स्थिति नहीं है। यहाँ द्रव्य, देवता, दोनों का निर्देश उपलब्ध है। अतः प्रस्तुत प्रसंग में उक्त दृष्टान्त विषम उपन्यास है॥२४॥ (इति देवताभेदकृतकर्मभेदाधिकरणम्—९)।

## (द्रव्यविशेषानुक्तिकृतकर्मैक्याऽधिकरणम्—१०)

'दघ्ना जुहोति, पयसा जुहोति' में विकल्प के परित्याग की भावना से २४वें सूत्र का अर्थे—इसे भिन्न अधिकरण मानकर दिधहोम और पयो होम को कर्मान्तर मानने का सुभाव सामने आता है। उसके समाधान के लिए यह अधिकरण है। 'अग्निहोत्र जुहोति' इस अग्निहोत्र होम-कर्म के विधायक वाक्य में द्रव्य की आकांक्षापूर्ति के लिए समीप-पठित वाक्यों (दघ्ना जुहोति, पयसा जुहोति) से द्रव्यगुण का विधान माना जाता है, तो चाहे दही से होम करे, चाहे दूध से, प्यह द्रव्य का विकल्प प्राप्त होता है। विकल्प न मानना पड़े, इसलिए अच्छा है, इनको कर्मान्तर मान लिया जाय। इसका समाधान सूत्रकार ने किया—

## अगुणे तु कर्मशब्दे गुणस्तत्र प्रतीयेत ॥२४॥

सूत्रार्थं पहले के समान समकता चाहिए। तात्पर्य है—'दध्ना जुहोति' आदि वाक्यों में 'जुहोति' पद से वहीं कर्म जाना जाता है, जो 'अमिहोत्रं जुहोति' से विहित है। इस वाक्य में अनुक्त द्रव्य का 'दध्ना जुहोति' आदि वाक्यों से कथन किया गया है। इसिलए ये भिन्न कर्म न होकर एक ही कर्म हैं। द्रव्यनिर्देश के पृथक् वाक्य (दध्ना जुहोति, पयसा जुहोति) होने से दिख और पयस् द्रव्य का विकल्प होना युक्त है। इसमें कोई दोष नहीं।।२४॥ (इति द्रव्यविशेषानुक्तिकृत-कर्मक्याऽधिकरणम्—१०)।

#### (दध्यादिद्रव्यसफलत्वाधिकरणम्—११)

अग्निहोत्र प्रकरण में पाठ है—'वघ्ना इन्द्रियकामस्य जुहुयात्'— इन्द्रिय की कामनावाले के लिए दही से होम करे। शिष्य जिज्ञासा करता है—'अग्निहोत्रं जुहुयात् स्वर्गकामः' कहकर आगे इन्द्रिय कामनावाले के लिए दिघहोम का विधान किया। क्या यह दिघहोम कर्मान्तर है ? अथवा प्रकृत अग्निहोत्र-कर्म में इन्द्रिय-फल के लिए दिध-द्रव्यरूप गुण का विधान करता है ? शिष्य ने कहा, यह कर्मान्तर प्रतीत होता है, क्योंकि इन्द्रिय-फल का निर्देश, फल के साधन किसी कर्म का बोध कराता है। कोई फल कर्म के बिना नहीं होता,अतः दिधहोम कर्मान्तर होना चाहिए। शिष्य-जिज्ञासा को सूत्रकार ने सूत्रित किया—

## फलश्रुतेस्तु कर्म स्यात् फलस्य कर्मयोगित्वात् ॥२५॥

[फलश्रुतेः] फल का श्रवण होने से, 'दघ्नेन्द्रियकामस्य जुहूयात्' वाक्य में इन्द्रियरूप फल का निर्देश होने से [तु] तो [कर्म] यह दिधहोम अपूर्व कर्म [स्यात्] होना चाहिए। [फलस्य] फल के [कर्मयोगित्वात्] कर्मयोगी कर्म से सम्बद्ध होने के कारण। तात्पर्य है, इन्द्रियरूप फल, दिधहोम कर्म से सम्बद्ध होने पर सम्भव है, फल किसी का ही होता है।

लोक में देखा जाता है, कृषि आदि कर्म का फल ब्रीहि आदि की प्राप्ति है; बिना कृषिकर्म के ब्रीहि आदि फल की प्राप्ति सम्भव नहीं। इसी प्रकार दिधहोम का फल इन्द्रियपूष्टि है। यह द घहोम को कर्मान्तर माने बिना सम्भव नहीं। यदि इसे अग्निहोत्र कर्म का अङ्ग मानकर उसी में इन्द्रिय-कामनावाले के लिए दिधद्रव्यरूप गूण का विधान इस वाक्य से माना जाता है, तो इन्द्रिय-फल और होम, दोनों को एकसाथ कहने में 'दिध' पद असमर्थ होगा। तात्पर्य है-'दध्ना इन्द्रियकामस्य जुहयात्' यह एक वाक्य है। गुणभूत मानने पर 'दध्ना' का---इन्द्रिय और होम दोनों के साथ-एकसाथ सम्बन्ध नहीं हो सकता। यदि 'दध्ना इन्द्रियं भावयेत'-'दही से इन्द्रिय फल को सिद्ध करे' ऐसा कहते हैं, तो दही से होम कहना रह जाता है, वह नहीं कहा जाता। यदि 'दध्ना होमं भावयेत्'-'दही से होम सिद्ध करे' कहते हैं, तो यह वाक्य फल को नहीं कहेगा। तब 'दध्ना इन्द्रियं भावयेत, दघ्ना होमं भावयेत्' दोनों को कहने में वाक्यभेद होता है। एक वाक्य को तोडकर दो बनाना शास्त्र में दोष माना जाता है। फलतः इसको अग्निहोत्र का अंग मानकर--अग्निहोत्र-कर्म में दहीरूप गुण से फल का विधायक कहना ठीक नहीं है। इसलिए अग्निहोत्र होम से दिघहोम पृथक कर्म है। अपूर्व कर्म होने पर वाक्य से अनेक गुणों का एकसाथ कथन शास्त्र में स्वीकार किया जाता है। तब प्रस्तुत वाक्य का अर्थ होगा-- 'इन्द्रियकामः दिघहोमेन इन्द्रियरूपं फलं भावयेत्'—इन्द्रिय कामनावाला दिधहोम से इन्द्रियरूप फल सिद्ध करे। अतः दिघहोम को कर्मान्तर मानना युक्त है ॥२५॥

जिज्ञासा का आचार्य ने समाधान किया-

## अतुल्यत्वात्तु वाक्वयोर्गुणे तस्य प्रतीयेत ॥२६॥

[अतुल्यत्वात्] समान न होने से [वाक्ययोः] 'अग्निहोत्रं जुहुयात् स्वर्ग-कामः' और 'दघ्नेन्द्रियकामस्य जुहुयात्' इन दोनों वाक्यों के । [तु] तो दिधहोम को कर्मान्तर बताना ठीक नहीं हैं । [तस्य] उस—दिधहोम का [गुणे] इन्द्रिय-रूप गुण में फलसम्बन्ध [प्रतीयेत] जानना चाहिए।

दिवहोम कर्मान्तर नहीं है, अपितु अग्निहोत्र होम में दिघद्रव्यरूप गुण से

फज़-सम्बन्ध का कथन है। ये दोनों वाक्य समान नहीं हैं। 'अग्होत्र जुहुयात् स्वर्गकामः' वाक्य में अग्निहोत्र-कमं के साथ स्वर्ग-फल का कथन है, अर्थात् स्वर्ग की कामनावाला अग्निहोत्र होम से स्वर्ग एफल को सिद्ध करे। इसके विपरीत 'दघ्नेन्द्रियकामस्य जुहुयात्' वाक्य में दिधद्रव्यरूप गुण के साथ फल का कथन है, कमें के साथ नहीं। यदि कमें के साथ फल का कथन होता, तो यह भी प्रथम वाक्य के समान कमन्तर का विधायक होता। इस वाक्य में 'इन्द्रियरूप फल के लिए होम करे' ऐसा अर्थ प्रतीत नहीं होता; किन्तु 'इन्द्रिय की कामनावाले का वही से होम होता है 'इतना-मात्र अर्थ इससे ज्ञात होता है। होम का विधान — 'चहोम करे' ऐसा — नहीं जाना जाता। तात्पर्य है, इन्द्रियकाम व्यक्ति के लिए दिधद्रव्यरूप गुण के द्वारा होम की प्राप्ति होती है। अतः यह वाक्य मुख्यरूप से दिधद्रव्यरूप गुण का विधायक है। जिस अग्निहोत्र होम का प्रसंग है, उसी में इन्द्रियकाम व्यक्ति के लिए दिधद्रव्यरूप गुण का विधायक है। अतः विधान यह वाक्य करता है। अतः दिधहोम कर्मान्तर नहीं है।

'दघ्नेन्द्रियकामस्य जुहुयात्' वाक्य में 'जुहोति' कियापद का अर्थ अनुवाद-रूप है। तात्पर्य है—'अम्निहोत्र जुहुयात्' से विहित अग्निहोत्र होम का अनुवादक है। तब वाक्यभेद-दोष का अवकाश्च नहीं रहता। 'अग्निहोत्रं जुहुयात् स्वर्गकामः' से विहित होम में दिधद्रव्यरूप गुण के सन्निवेश्व से इन्द्रियरूप फल प्राप्त होता है, यह अर्थ स्पष्ट हो जाता है ॥२६॥ (इति दध्यादिद्रव्यसफलत्वाधि-करणम्—११)।

(वारवन्तीयादीनां कर्मान्तराधिकरणम्—१२)

ताण्डच ब्राह्मण [१७।६।१-२] में पाठ है—

'त्रिवृदग्निष्टुद् अग्निष्टोमः, तस्य वायव्यासु एकविशम् अग्निष्टोमसाम त्वा ब्रह्मवर्चसकामो यजेत ।'—अग्निष्टोम सामवाला अग्निष्टुत्' नामक कर्म

१. सोमयाग की निम्नांकित सात संस्था हैं—अग्निष्टोम, उक्थ्य, षोडशी, अतिरात्र, अत्यग्निष्टोम, वाजपेय, आप्तोयाम। अग्निष्टोम आदि नाम 'अग्निष्टोम'-संज्ञक सामगान पर सोमयागीय उस संस्था की समाप्ति के आघार पर हैं, अर्थात् सोमयाग की जिस संस्था की समाप्ति, जिस नाम-वाले सामगान से होती है, उसी नाम से वह संस्था जानी जाती है। इनमें अग्निष्टोम संस्था के अन्तर्गत छह अग्निष्ट्रत् याग तां० ब्रा० [१७।५-६] में विहित हैं। इनमें पहले दो त्रिवृत् अग्निष्टोम हैं, अर्थात् उनमें त्रिवृत् साम से समापन होता है। प्रस्तुत सूत्र के शावर भाष्य में उद्धृत पहला वचन तृतीय अग्निष्टुत् का विधायक है। निदान सूत्र [३।१०] में बताया—

है; उसकी वायुदेवतावाली क्ष्माओं में एकविश अग्निष्टोम साम करके ब्रह्म-वर्चेस की कामनावाला यजन करे। आगे [ताण्डच ब्रा० १७।७।१] पाठ है— 'एतस्यैव रेवतीषु वारवन्तीयम् अग्निष्टोम साम कृत्वा पशुकामो ह्येतेन यजेत।'इस अग्निष्टोम की ही रेवती-संज्ञक ऋचाओं में वारवन्तीय अग्निष्टोम साम करके पशुकामनावाला इससे यजन करे। तात्पर्य है—जो व्यक्ति पशुकामना वाला है, वह रेवती प्रतीकवाली आदि ऋचाओं में वारवन्तीय साम को अग्नि-ष्टोम साम बनाकर यजन करे।

यहाँ सन्देह है—क्या उसी सोमयागीय अग्निष्टोम संस्था के अन्तर्गत चौथे अग्निष्टुत् का—वारवन्तीय सामरूप गुण से—पशुरूप फल होने का निर्देश है ? और 'एतेन यजेत' इससे यजन करे, यह अग्निष्टुत् अग्निष्टोम का अनुवाद है ? अथवा 'एतेन यजेत' से वारवन्तीय साम को कर्मान्तर बताने का कथन है ?

प्रतीत होता है, दूसरा वाक्य पहले का अनुवादक है, कर्मान्तर नहीं; क्योंकि दूसरे वाक्य के आरम्भ में 'एतस्य' सर्वनाम पद के साथ निर्धारणार्थंक 'एव' पद दिया हुआ है, जिसका अर्थ है— 'इसका ही'। इसका, किसका ? पूर्वपठित समीप-स्थित वाक्य का, यही अर्थ यहां सम्भव है। इससे स्पष्ट होता है, यह अपूर्व विधान नहीं है; पहले विधान किये गये अर्थ का ही अनुवाद है। इसलिए रेवती-संज्ञक ऋचाओं में वारवन्तीय साम को अग्निष्टोम साम बनाकर वह व्यक्ति यजन करे, जो पशु की कामना रखता है। यह पहले विहित अग्निष्टुत् अग्निष्टोम में वारवन्तीय साम क्या किये का निर्देश है। अतः इसे अपूर्वविध न मानकर

'यज्ञायज्ञीयमिनिन्दोम साम' यज्ञायज्ञीय साम अग्निन्दोम साम है। 'यज्ञायज्ञ' पद से पाणिनि सूत्र [५।२।५६] द्वारा 'छ=ईय' प्रत्यय होकर 'यज्ञायज्ञीय' बनता है। तात्पर्य है—'यज्ञायज्ञा' पदवाली ऋचा में दृष्ट साम 'यज्ञायज्ञीय' साम अग्निन्दोम है। ऋचा है—'यज्ञायज्ञा वो अग्नये गिरा गिरा च दक्षसे।' [ऋ०६।४; साम० ७०३]।

तृतीय अग्निष्टुत् में अग्निष्टोम साम का गान 'यज्ञायज्ञा वो अग्निय' के
स्थान पर वायुदेवतावाली ऋचाओं 'उप त्वा जाययो गिरो०, यस्य त्रिधात्ववृतं०, पद देवस्य मीढुषो' [ऋ० न।१०२।१३–१५] में सामगान किया
जाता है।

२. 'रेवती' पद 'रेवतीनं:' ऋचा का प्रतीक है। बहुवचन 'आदि' अर्थ में है। वे ऋचा हैं—'रेवतीनं: सघमाद०, आ घ त्वावान्, आ यद् दुवः [ऋ॰ ११३०।१३–१५; साम० १०६४–१०६६]। 'एतस्यैन' इत्यादि वाक्य चौंथे अग्निष्टुत् अग्निष्टोम का विघायक है। 'वारवन्तीय' का अर्थ है—'वारवन्त पद है जिस साम में' वह वारवन्तीय साम। ऋचा है—'अद्भवं न त्वा वारवन्तं वन्दध्या ऑग्न नमोभिः' ऋ० १।२७।१; साम १७, अथवा १६३४।।

गुणविधि मानना उपयुक्त होगा। ऐसा प्राप्त होने पर सूत्रकार ने समाधान किया—

## समेषु कर्मयुक्तं स्यात् ॥२७॥

[समेषु] परस्पर भिन्न होते हुए भी एक-जैसे वाक्यों में [कर्मयुक्तम्] कर्म से युक्त फल [स्यात्] होना चाहिए । तात्पर्य है— ऐसे वाक्यों में अपूर्वविधि के साथ फल का निर्देश होता है ।

जैसे पहले वाक्य में ब्रह्मवर्चस की कामनावाले व्यक्ति के लिए अग्निष्टृत् अग्निष्टोम साम करके यजन का विधान है, ऐसे ही प्रस्तुत द्वितीय वाक्य में पशु-कामनावाले व्यक्ति के लिए वारवन्तीय साम करके यजन का विधान है। 'एतस्य' सर्वनाम पद केवल प्रसंग का स्मारक है, पूर्व विहित विधि का परामर्श नहीं करता। कारण यह है कि पूर्वपठित अग्निष्टृत् अग्निष्टोम साम की रेवती-संग्नक ऋचा है ही नहीं। तब उसका यहाँ परामर्श निराधार होने से असंगत होगा। अत: यह अपने रूप में स्वतन्त्र कर्म है।

यदि इस दूसरे वाक्य को पशुरूप फल की सिद्धि के लिए पूर्वपठित याग में वारवन्तीय सामरूप गुण का विधायक माना जाता है, तो इसमें वाक्यभेद-दोष उपस्थित होता है। एक वाक्य होगा—वारवन्तीय सामरूप गुण याग का साधन है। दूसरा वाक्य होगा—याग पशुरूप फल का साधन है। वाक्य को गुण और फल दोनों का विधायक मानना होगा; क्योंकि अन्य कोई वाक्य पशुरूप फल का विधायक दृष्ट नहीं है। शास्त्र में वाक्यभेद-दोष माना जाता है। अतः प्रथम वाक्य-विहित याग में —प्रस्तुत द्वितीय वाक्य को —गुण का विधायक न मानकर, प्रथम याग से भिन्न पशुफलवाले वारवन्तीय साम-गुणविशिष्ट अपूर्व कर्म का विधायक मानना युक्त होगा।

अपूर्वविधि मानने में वाक्यभेद क्यों नहीं है ? विचारणीय है। अपूर्व रेवती ऋचाओं का विधान और वहाँ अग्निष्टोम साम के कार्य में वारवन्तीय साम का विधान, ये दो विधान एक वाक्य से माने जाने पर अपूर्वविधि होने पर भी वान्यभेद प्रसक्त होगा। यह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि अपूर्व यागविधि में सब प्रकार के विशेषणों से विशिष्ट कथन होने के कारण वाक्यभेद नहीं होता। वाक्यभेद वहाँ होता है, जहाँ किसी पूर्ववाक्य से विहित याग का अनुवाद करके अन्य वाक्य द्वारा एक से अधिक गुणों का विधान किया जाय। जैसे 'अनिहोत्रं जुहुयात्' वाक्य द्वारा विहित अग्निहोत्र का अनुवाद करके 'दध्ना इन्द्रियकामस्य जुहुयात्' वाक्य में होम को उद्देश करके दिधगुण का विधान करें, तो इन्द्रियरूप फल का उससे सम्बन्ध नहीं जाना जायगा। यदि इन्द्रियफल का विधान करें, तो दिध का सम्बन्ध नहीं होगा। यदि 'जुहुयात्' कियापद के साथ दोनों का सम्बन्ध जोड़ें, तो

'दघ्ना जुहुयात्' तथा 'इन्द्रियकामो जुहुयात् = इन्द्रियरूपं फलं भावयेत्' ये दो वाक्य हो जाएँगे। अपूर्वविधि में वाक्य के सब पद परस्पर साकांक्ष रहते हैं; अर्थ-पूर्ति के लिए बाह्य सहयोग की आकांक्षा वहाँ नहीं रहती, इसलिए एकवाक्यता निर्वाध बनी रहती है। फलतः परस्पर भिन्न मी समान प्रकार के वाक्यों में अपूर्वविधि स्वीकार करना स्पष्ट हो जाता है।।२७।। (इति वारवन्तीयादीनां कर्मान्तरताधिकरणम् ---१२)।

## (सौभरनिधनयोः कार्मेक्याऽधिकरणम् - १३)

ताण्डच ब्राह्मण [टाटा१०] ज्योतिष्टोम की षोडशी संस्था के अवान्तर प्रकरणगत उक्थ्य स्तोत्र में सौभर ब्रह्मसाम का कथन है। जिस ऋचा 'वयमु त्वामपूर्व्यं स्थूरं न किन्तव्यं भरन्तोऽवस्यवः। वाजे चित्रं हवामहें [ऋ०टा२१।१; साम ४०८, ७०८] में यह साम देखा या गाया जाता है, उसका ऋषि सोभिर है; इस आधार पर यह सौभर साम कहा जाता है। प्रत्येक साम के पाँच—प्रस्ताव, उद्गीथ, प्रतिहार, उपद्रव, निधन—अवयवों में निधन अन्तिम अवयव है। इसका अर्थ है समाप्ति। प्रत्येक साम प्रस्ताव से प्रारम्भ होकर निधन पर समाप्त होता है। सौभर ब्रह्म साम के अनन्तर ब्राह्मण [टाटा१८—२०] में पाठ है—

यो वृष्टिकामः स्याद् योऽन्ताद्यकामो यः स्वर्गकामः सौभरेण स्तुवीत । हीष् इति वृष्टिकामाय निघनं कुर्याद् ऊर्ग् इत्यन्नाद्यकामाय, ऊ इति स्वर्ग-कामाय । सर्वे वं कामाः सौभरम् ।

जो वृष्टि की कामनावाला हो, जो अन्नाद्य की कामनावाला हो, जो स्वर्ग की कामनावाला हो, वह सौभर साम से स्तवन करे। इसके अनन्तर पाठ का अर्थ है—वृष्टि की कामनावाले पुरुष के लिए सौभर साम की समाप्ति 'हीष्' पद से करे; अन्नाद्य की कामनावाले पुरुष के लिए सौभर साम की समाप्ति 'ऊर्" पद से करे; स्वर्ग की कामनावाले पुरुष के लिए सौभर साम की समाप्ति 'ऊ' पद से करे। अन्त में पढ़ा—सौभर साम सब कामनाओं का पूर्ण करनेवाला है।

शिष्य जिज्ञासा करता है—आनुपूर्वी से पठित इन दोनों वाक्यों में एक ही कर्म का विधान है ? अथवा दोनों वाक्य पृथक् कर्मान्तर के विधायक हैं ? प्रतीत होता है, ये कर्मान्तर के विधायक हैं । शिष्य की भावना को आचार्य सूत्रकार ने सुत्रित किया—

# सौभरे पुरुषश्रुतेर्निधने कामसंयोगः ॥२८॥

[सौभरे] सौभर साम सम्बन्धी [निधने] निधन के विषय में [पुरुषश्रुतेः]

१. ऋग्वेद के 'वाजे' पद के स्थान पर सामवेद में उभयत्र 'विज्ज' पाठ है।

'कुर्यात्' कियापद-बोध्य कर्त्ता पुरुष के प्रयत्न का श्रवण होने से [कामसंयोगः] फल-विषयक कामना का सम्बन्ध ज्ञात होता है। तात्पर्य है, सौभर साम से एक फल, और निधन से दूसरा फल होता है। फल दोनों जगह वृष्टि है, पर दुहरा होने से अच्छी वृष्टि का विधान है।

यदि दोनों वाक्यों को एक ही कर्म का विधायक मानें, तो —वृष्टि, अन्नाद्य, स्वर्ग —इन फलों का विधान प्रथम वाक्य से हो जाने पर दूसरा वाक्य निर्श्वक हो जाता है। निधन-वाक्य की सार्थकता के लिए आवश्यक है, इसे कर्मान्तर माना जाय। इस प्रकार जैसे सौभर साम वृष्टि आदि फलों का साधन है, इसी प्रकार 'हीष्' आदि पद-संकेतित निधन मी वृष्टि आदि फलों का साधन है। फलतः इन्हें स्वतन्त्र पृथक् कर्म मानना उपगुक्त होगा। वही फल दुहरा प्राप्त होता है।।२६।।

आचार्य सूत्रकार ने शिष्य-भावना को अधूरा बताते हुए जिज्ञासा का समा-धान किया—

## सर्वस्य वोक्तकामत्वात् तस्मिन् कामश्रुतिः स्यान्निधनार्था पुनः श्रुतिः ॥२६॥

[वा] वा पद गतसूत्र-बोध्य अर्थ के निवारण के लिए है, अर्थात् 'हीष्' आदि पद-संकेतित निघन अतिरिक्त फल के विधायक नहीं हैं। [सर्वस्य] प्रस्ताव से लेकर निधन-पर्यन्त सम्पूर्ण सौभर साम का [उक्तकामत्वात्] तथाकथित— वृष्टि, अन्नाब एवं स्वर्ग-कामनावाला होने से [पुनः श्रुतिः] 'हीष् इति वृष्टि-कामाय' इत्यादि द्वितीय वाक्य में पुनः वृष्टि आदि फल का श्रवण [निधनार्था] निधन के व्यवस्थापन के लिए [स्यात्] हुआ है।

'वा' पद इस पूर्वोक्त का निवारण करता है कि निधन में दूसरा फल होता है। निधन-वाक्य का यह अर्थ नहीं है कि वृष्टि की कामना के लिए 'हीष्' पद का उच्चारण करे; प्रत्युत उसका अर्थ है—'हीष्' पद सौभर साम की समाप्ति का द्योतक है। प्रश्न होता है—कौन-से सौभर साम की समाप्ति का द्योतक है? क्योंकि सौभर साम वृष्टिकाम, अन्नाद्यकाम और स्वगंकाम, इन तीन कामनाओंवाला कहा है। उत्तर है—वृष्टि कामनावाले सौभर साम का निधन (समापन) 'हीष्' पद के उच्चारण के साथ किया जाता है।

निधन-वाक्य को कर्मान्तर मानकर उसका दूसरा वृष्टिफल बताना इस कारण युक्त नहीं है कि वह वृष्टिफल 'यो वृष्टिकाम स्तीमरेण स्तुवीत' वाक्य से प्रथम ही विहित कर दिया गया है, उसको दुहराना निष्प्रयोजन है। तब प्रश्न होता है— 'हीषिति वृष्टिकामाय निधनं कुर्यात्' वाक्य में वृष्टिफल का निर्देश प्रमादपाठ है ? उत्तर है, नहीं। यह प्रमादपाठ नहीं है। अनेक कामनाओंवाले सौभर साम के निधन के लिए अन्य अनेक पदों के प्रयोग प्राप्त हो सकते हैं। यह

वाक्य इस बात की व्यवस्था करता है कि वृष्टि-कामनावाले सौभर साम का निधन 'हीष्' पद के उच्चारण के साथ ही होगा, अन्य पद के नहीं। इसी प्रकार अन्याद्य-कामनावाले सौभर साम का निधन 'ऊर्क्' पद के साथ होगा, अन्य के नहीं; तथा स्वर्ग की कामनावाले सौरभ साम का निधन 'ऊर्क् पद के साथ होगा, अन्य के नहीं। इसी व्यवस्था के लिए प्रत्येक निधन के साथ पुनः फल का निर्देश किया गया है। इसलिए दुबारा फल का निर्देश न प्रमादपाठ है, और न अतिरिक्त फल का विधायक है। इस प्रकार सौभर साम प्रस्ताव से प्रारम्भ होकर निधन-पर्यन्त अपने सब अवयवों को सम्पन्न करता हुआ यथाकाम हीष्, ऊर्क्, ऊ पदों के साथ पूरा हो जाता है। यह एक ही कर्म है। निधन-वाक्य कर्मान्तर का विधायक नहीं है।।२६॥ (इति सौभरनिधनयोः कार्मेक्याऽधिकर-णम् —१३)।

इति जैमिनीय मीमांसासूत्राणां विद्योदयभाष्ये द्वितीयाध्यायस्य द्वितीयः पादः ।

# अथ द्वितीयाध्याये तृतीयः पादः

(ग्रहाग्रताया ज्योतिष्टोमाङ्गताधिकरणम् —१)

गत पाद के छठे अधिकरण में ग्रह-संज्ञक दस काष्ठ-पात्रों का प्रसंगवश उल्लेख हुआ है। इन पात्रों में विभिन्न देवताओं के उद्देश्य से संस्कृत सोमरस भरा जाता है। एकसाथ सब पात्रों का भरा जाना सम्भव न होने से यह कार्य क्रमपूर्वक होता है। किस प्रसंग में कौन-से देवता के उद्देश्य से पात्र प्रथम भरा जाय, यह इस अधिकरण में विवेचन करना है।

आपस्तम्ब श्रौतसूत्र [१०।२।१] में पाठ है—'स्वर्गकामो ज्योतिष्टोमेन यजेत'—स्वर्ग की कामनावाला ज्योतिष्टोम से यजन करे; यह प्रारम्भ कर आगे पाठ आता है —'यदि रथन्तरसामा सोमः स्याद् ऐन्द्र वायवाग्रान् ग्रहान् गृह्णी-यात्, यदि बृहत्सामा शुक्राग्रान्, यदि जगत्सामा आग्रयणाग्रान्।' ज्योतिष्टोम और सोम पर्यायवाची पद हैं—जो ज्योतिष्टोम है, वही सोम है। इसी के अनुसार बताया—यदि सोम अर्थात् ज्योतिष्टोम रथन्तर सामवाला हो, तो सबसे प्रथम इन्द्रवायु देवतावाले ग्रह-संज्ञक पात्र में सोमरस का ग्रहण करे, यदि वृहत् सामवाला ज्योतिष्टोम हो, तो सबसे प्रथम शुक्र देवतावाले ग्रह-पात्र में सोमरस मरा जाय; यदि ज्योतिष्टोम जगत्-सामवाला हो, तो सबसे प्रथम आग्रयण देवता-वाला ग्रह-पात्र सोमरस भरने के लिए ग्रहण किया जाता है।

ये ग्रह-पात्र संख्या में दस होते हैं। उनका साधारण कम निम्न प्रकार है—
(१) ऐन्द्रवायव, (२) मैत्रावरुण, (३) शुक्र, (४) मन्थी, (५) आग्नयण, (६-७-८) अतिग्रह (= आग्नेय, ऐन्द्र, सौर्य), (६) उक्य, (१०) आश्विन। इस सामान्य कम को आधार मानकर, जब ज्योतिष्टोम रथन्तरसामगान के साथ सम्पन्न होता हो, तब सबसे प्रथम इन्द्रवायु देवतावाला ग्रहपात्र सोमरस से भरा जाता है, अनन्तर

रथन्तरसाम की ऋचा, 'अभि त्वा शूर नोनुमः' [ऋ० ७।३२।२२; साम० २३३; ६८०]।

सामान्य कम के अनुसार शेष पात्र भरे जाते हैं। जब ज्योतिष्टोम बृहत्सामगान¹ के साथ सम्पन्न हो, तब सबसे प्रथम सोमरस भरने के लिए शुक्र देवतावाला ग्रह-पात्र लिया जाता है। अनन्तर शेप ग्रहपात्र सामान्य कम के अनुसार भर लिये जाते हैं। इसी प्रकार जगत् सामवाले ज्योतिष्टोम में सर्वप्रथम आग्रयण³ देवता-वाला पात्र भरा जाता है, शेष उसके आगे के सामान्य कम से भरे जाते हैं।

उक्त वाक्यों के विषय में शिष्य जिज्ञासा करता है—क्या ये वाक्य ज्योतिष्टोम कतु के ऐन्द्रवायव आदि ग्रहों के यथानिर्देश अग्रतारूप गुण का विधान करते हैं? अथवा रथन्तरसामा और वृहत्सामा कत्वन्तर के विधायक हैं ? प्रतीत होता है, रथन्तरसामा और वृहत्सामा पद वहुवीहि समास के अनुसार कतु का विशेषण होने से —ऐन्द्रवायव-ग्रहाग्रता-विशिष्ट एवं शुक्र-ग्रहाग्रता-विशिष्ट —उक्त नामवाले कतुविशेषों के विधायक हैं। एन्द्रवायव-ग्रहाग्रता आदि ज्योतिष्टोम के गुण नहीं हैं। सुत्रकार ने प्रथम इसी शिष्य-जिज्ञासा को सुत्रित किया—

#### गुणस्तु ऋतुसंयोगात् कर्मान्तरं प्रयोजयेत् संयोगस्याशेषभृतत्वात् ॥१॥

सूत्र में 'तु' पद निषेधार्थंक है। [गुण:-तु] रथन्तरसामा और बृहत्सामा पद गुण नहीं हैं; अर्थात् ये पद ऐन्द्रवायव-ग्रहाग्रतारूप गुण के विधायक नहीं हैं। [ऋतु-संयोगात्] पदों में बहुबीहि समास के आधार पर इनका ऋतु के साथ सीधा सम्बन्ध होने से। [कर्मान्तरं प्रयोजयेत्] ऋतु के साथ सम्बन्ध इनके कर्मान्तर = ऋतुविशेष होने का प्रयोजक है। [संयोगस्य] ऋतु के साथ सम्बन्ध के [अञ्चेषभूतत्वात्] पूर्ण ऋतु का रूप होने के कारण।

तात्पर्य है, रथन्तरसामा एवं बृहत्सामा पद से वही ऋतु अभिप्रेत है, जिसका

बृहत्साम की ऋचा, 'त्वामिद्धि हवामहे साता' [ऋ०६।४६।१; साम०२३४;
 ८०६], 'साता' पद के स्थान पर सामवेद में 'सातौ' पाठ है।

२. जगत्साम के लिए जगती छन्द की 'ज्योतिर्यक्तस्य पवते मधुप्रियं [ऋ० १।५६।१०; साम०१०३१]आदि तीन ऋचा बताई जाती हैं। प्रस्तुत विचार में 'यदि जगत्सामा आप्रयणाप्रान्' वाक्य प्रसंग-(अग्रता-सामान्य)-वश यहाँ पढ़ा गया है। क्योंकि जैसे उथन्तर-साम और वृहत्साम का ज्योतिष्टोम में साक्षात् विधान है, वैसे जगत्साम का साक्षात् विधान नहीं है। सूत्रकार ने स्वयं आगे 'जगत्साम्न सामाभावाद् ऋक्तः साम तदाख्यं स्यात्' [१०।४।४०] सूत्र से कहा है—'यदि जगत्सामा' वाक्य द्वारा विकृतिरूप त्रत्वन्तर का विधान है। इसलिए प्रस्तुत प्रसंग में जो विचार किया गया है, उसका मुख्य आधार केवल 'रथन्तरसामा' और 'वृहत्सामा' पद हैं।

इन दो सामों के अतिरिक्त अन्य कोई साम न हो । तभी उसका पूर्णकतु होना स्पष्ट होता है । परन्तु ज्योतिष्टोम के गायत्र, त्रिवृत् आदि अन्य भी अनेक साम हैं । अतः रथन्तरसामा एवं वृहत्सामा क्रतु ज्योतिष्टोम से भिन्न कर्म हैं ।

प्रस्तुत चर्चा के प्रमुख आधार रथन्तरसामा और वृहत्सामा ये दो पद हैं। इनमें बहुत्रीहि समास है — 'रथन्तर साम यिस्मन् कतौ राः' — रथन्तर साम है जिसमें ऐसा कतु। इसी प्रकार 'वृहत्साम यिस्मन् कतौ सः वृहत्सामा कतुः' — वृहत्साम है जिसमें ऐसा कतु। इस प्रकार ये पद ऐसे क्रतुविशेष को कहते हैं, जिसमें ये ही दो साम प्रयुक्त हों। इसके अनुसार ज्योतिष्टोम ऐसा क्रतु न होने से वे रथन्तरसामा और वृहत्सामा नामक क्रतुविशेष ज्योतिष्टोम से भिन्न कर्म हैं, — यह ज्ञात होता है। ऐन्द्रवायव आदि ग्रहों के अग्रताष्ट्रप गुण का ज्योतिष्टोम के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है।

इसके अतिरिक्त यह भी ज्ञातब्य है कि जगत्सामा सोम को नि:सन्दिग्ध कर्मान्तर माना गया है; उसकी समानता से इन दोनों को भी कर्मान्तर मानने में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए।

यह कहना भी ठीक नहीं कि उक्त वाक्यों में कर्मान्तर का विधायक कोई पद नहीं है, तथा ज्योतिष्टोम के प्रकरण में पठित होने से ऐन्द्रवायव-ग्रहाग्रता एवं शक-ग्रहाग्रता को ज्योतिष्टोम का गुण माना जाय।

कर्मान्तर का विधायक पद उक्त वाक्य में विद्यमान है। वाक्य है—'यदि रथन्तरसामा सोमः स्याद् ऐन्द्रवायवाग्रान् ग्रहान् गृह्णियात्'। इसका 'स्यात्' लिङ् क्रियापदघटित प्रथम वाक्यांश कर्मान्तर का विधायक है। इसमें 'यदि' पद का प्रयोग कर्मान्तर के विधान में बाधक नहीं है। यदि पद की अविवक्षा करके शेष अवान्तर वाक्य 'रथन्तरसामा सोमः स्यात्' इसके कर्मान्तर होने का विधान करेगा।

अथवा, यहाँ लिङ् विभक्ति को हेतुहेतुमद्भाव (कार्य-कारण-भाव) अर्थ में माना जाता है, तो यह कहना होगा कि रथन्तरसामा सोम ऐन्द्रवायव-प्रहाग्रता का हेतु है, कारण है, तथा ऐन्द्रवायव-प्रहाग्रता कार्य है। इसके अनुसार ऐन्द्रवायव-प्रहाग्रता कार्य है। इसके अनुसार ऐन्द्रवायव-प्रहाग्रता को गुण मानना चाहिए। पर ज्योतिष्टोम के विषय में यह कार्य-कारण-भाव लागू नहीं होता। कारण है, ज्योतिष्टोम के तीन सवन हैं—प्रात: सवन, माध्यन्दिन सवन, साय सवन। ग्रह-संज्ञक पात्रों में सोमरस का ग्रहण प्रात: सवन में किया जाता है, रथन्तरसाम का गान माध्यन्दिन सवन में होता है। यह कार्यकारणभाव का शीर्षासन हो जाता है, कार्य—प्रहाग्रता पहले, और कारण—रथन्तरसाम बाद में। इस प्रकार यह लिङ् ऐन्द्रवायव-ग्रहाग्रता को ज्योतिष्टोम का गुण बताने में असमर्थ रहता है। फलत: रथन्तरसाम और बृहत्साम को कर्मान्तर मानना उचित होगा।

ज्योतिष्टोम के प्रकरण में पठित होने पर भी कर्मान्तर-विधिवाक्य बोधित है। प्रकरण से वाक्य बलवान् होता है, अतः इन्हें कर्मान्तर मानना युक्त है। आचार्य सत्रकार ने शिष्य-जिज्ञासा का समाधान किया—

## एकस्य तु लिङ्गभेदात् प्रयोजनार्थमुच्येतैकत्वं गुणवाक्यत्वात् ॥२॥

[तु]यह पद जिज्ञासा-निवारण का द्योतक है-रथन्तरसामा आदि कर्मान्तर नहीं हैं। वे [एकस्य] एक प्रकृतियाग ज्योतिष्टोम का अङ्ग हैं। [लिङ्गभेदात्] रथन्तरसाम और वृहत्साम के निमित्तभेद से [प्रयोजनार्थम्] ग्रहपात्रों के अग्रता-विशेष — विधानरूप प्रयोजन के लिए [ उच्चेत ] 'यि रथन्तरसामा' आदि वाक्य — कहे गये समभने चाहिएँ। अतः [एकत्वम्] कर्म का एकत्व है, रथन्तर-सामा आदि ज्योतिष्टोम से अतिरिवत कर्म नहीं है, उसी का अङ्ग हैं। [गुणवाक्य-त्वात्] ग्रहाग्रतारूप विशेष गुण के विधायक वाक्य होने से।

रथन्तरसामा, वृहत्सामा पद ज्योतिष्टोम का ही कथन करते हैं। रथन्तरसाम है जिस ऋतु में और वृहत्साम है जिस ऋतु में —इस बहुवीहि समास के अनुसार वह ऋतु ज्योतिष्टोम ही है। उसी के ये विशेषण पद हैं। जैसा वाक्य में निर्देश है—'रथन्तरसामा सोमः, वृहरसामा सोमः' ज्योतिष्टोम प्रसंग में इनका कथन विशेष प्रयोजन के लिए हुआ है। वह प्रयोजन है— किस सामगानवाले ज्योतिष्टोम के अवसर पर कौन-सा ग्रह-संज्ञक पात्र सोमरस से प्रथम भराजाय— यह बताना। ग्रहपात्र में सोमरस भरने के प्राथम्य का निमित्त (लिङ्ग) रथन्तरसामगान और वृहत्सामगान हैं। जिस ज्योतिष्टोम में रथन्तरसाम गायां जाता है, मले ही वह माध्यन्दिन सवन में गाया जाय, उस ज्योतिष्टोम में ऐन्द्रवायव-ग्रहपात्र सबसे पहले सोमरस से भरा जाता है, यद्यपि उसके भरे जाने का समय प्रातः सवन है। याज्ञिकों को यह मालूम रहता है कि माध्यन्दिन सवन में कौनसा सामगान होना है, उसी के अनुसार प्रातः सवन में विशिष्ट देवतावाले ग्रहपात्र में सोमरस भरे जाने की प्राथमिकता निर्धारित होती है। सामगान कोई वस्तुसत् पदार्थ नहीं है। किथाओं या भावनाओं में उनकी जानकारी के आधार पर कार्य-कारणभाव की कल्पना में कोई बाधा नहीं रहती।

वस्तुसत् पदार्थों के कार्यकारणभाव में भी यह देखा जाता है। वर्षा कृषि का कारण है। भविष्यत् में होनेवालीं वर्षा की सम्भावित जानकारी के आधार पर कृषक कृषिवपन आदि कार्य को पहले कर देता है। ऐसा ही प्रस्तुत प्रसंग में समक्षना चाहिए।

'यदि रथन्तरसाभा सोमः स्यात्' वाक्य में 'यदि' पद की अविवक्षा कर शेष वाक्यांश को विधिवाक्य बताना सर्वथा अयुक्त है। वाक्य में लिङ् प्रयोग 'यदि' के योग में हैं । 'यदि' पद स्थित की अनवक्लृप्तता = असम्भावनामूलक अपूर्णंता को बतलाता है। रथन्तरसामवाला ज्योतिष्टोम पूर्णं ज्योतिष्टोम नहीं है। ज्यो-तिष्टोम के विस्तृत क्षेत्र में से उसके एक अंग्र (रयन्तरसामवाले) को 'यदि' पद सीमित करता है। अनेक सामगानवाले ज्योतिष्टोम में ऐन्द्रवायव-प्रहाग्रता तभी होगी, जब उसमें रथन्तर सामगान हो; 'यदि' पद की अविवक्षा कर देने पर वाक्य का यह वास्त्रविक अर्थ अभिव्यक्त नहीं हो पाएगा। अतः वाक्य के आधार पर कर्मान्तर की कल्पना करना नितान्त निराधार है। फलस्वष्टप ज्योतिष्टोम-प्रकरण में पठित होने तथा सन्दर्भ में 'सोमः' ( = ज्योतिष्टोमः) का विशेषण होने से रथन्तरसाम और बृहत्साम ज्योतिष्टोम के अङ्ग हैं, इन पदों से ज्योतिष्टोम का ही कथन होता है। अतः यह एक याग है, कर्मान्तर नहीं।

जगत्साम के अतिरिक्त कर्म होने से, उसके साथ समानरूप में पठित रथन्तरसाम और बृहत्साम को भी अतिरिक्त कर्म मानना चाहिए, —यह कथन भी युक्त नहीं है, क्योंकि ज्योतिष्टोम के अङ्गरूप होने में जगत्साम के असम्भव होने से वह कर्मान्तर हो सकता है। असम्भावना का कारण यही है कि प्रकृतियाग ज्योतिष्टोम में जगत्साम का साक्षात् विधान नहीं है। ज्योतिष्टोम में जगत्साम के लिए समस्त सामवेद में कोई ऋक् नहीं कही है। इसलिए प्रस्तुत प्रसंग में 'यदि जगत्साम' वाक्य विकृतिरूप कर्मान्तर का विधायक है। यह स्वयं सूत्रकार ने आगे [१०।४।४६] सूत्र में बताया है। इसलिए उसकी समानता रथन्तरसाम और वृहत्साम में नहीं कही जा सकती॥२॥ (इति ग्रहाग्रताया ज्योतिष्टोमाङ्ग-साधिकरणम्—२)।

## (अवेष्टेः ऋत्वन्तरताधिकरणम् - २)

आपस्तम्ब श्रौतसूत्र [१८।६।१] में पाठ है—'राजा स्वर्गकामो राजसूयेन यजेत।' स्वाराज्य (पूर्ण स्वतन्त्रक अथवा परतन्त्रता का अभाव) की कामनावाला राजा राजसूय से यजन करे। राजसूय यज्ञ का प्रारम्भ कर आगे राजसूय के अन्तर्गत अवेष्टि नामक कतिपय इष्टि इस प्रकार उल्लिखित हैं—'आग्नेयमष्टा-कपाल निर्वपति, हिरण्यं दक्षिणा १; ऐन्द्रमे कादशकपालम्, ऋषभो दक्षिणा २;

१. द्रष्टब्य —पाणिनि सुत्र [३।३।१४७] पर वार्त्तिक 'जातु यदोलिङ् विधाने यदायद्योरूपसंख्यानम्' अनवक्लृप्ति और अमर्ष अर्थ अनुवृत्त हैं। अवक्लृप्ति—सम्भावना, सम्भाव्यता, उपयोगिता। असम्भाव्य एवं अनुपयोगी दूर हो जाता है, स्थिति के लिए उपयोगी रह जाता है, इस अर्थ के परिप्रेक्ष्य में 'यदि' पद स्थिति को सीमित करता है।

२. 'स्वाराज्यकामः' शाबरभाष्य।

वैश्वदेवं चहम्, पिशङ्की पष्ठीही दक्षिणा ३; मैत्रावरुणीमामिक्षाम्, वशा दक्षिणा ४; बार्हस्परयं चहम्, शितिपृष्ठो दक्षिणा ५।

इस अवेष्टि नामक इष्टि में पांच याग हैं -- आग्नेय, ऐन्द्र, वैश्वदेव, मैत्रा-वरुण, बार्हस्पत्य। इनकी पाँच हिव और दक्षिणा पृथक्-पृथक् हैं। उन्हें इस प्रकार समभना चाहिए---

| याग       | हवि               | दक्षिणा                                                  |
|-----------|-------------------|----------------------------------------------------------|
| आग्नेय    | अष्टाकपाल पुरोडाश | हिरण्य (सुवर्ण)                                          |
| ऐन्द्र    | एकादशकपाल पुरोडाश | ऋषभ (बैल)                                                |
| वैश्वदेव  | चर                | ललाई लिये भूरे रंग की पठोरी<br>गाय, गोरी पहली ग्याभन गाय |
| मैत्रावरण | आमिक्षा           | वशा (वन्ध्या गाय)                                        |
| बाईस्पत्य | चरु               | शितिपृष्ठ (?) मोर, हंस अथवा                              |
|           |                   | रतनाल या मनाल नामक पक्षी                                 |
|           |                   | जो ठण्डे पर्वतीय प्रदेशों में पाया                       |
|           |                   | जाता है।                                                 |

अवेष्टि के प्रसंग में आगे विधान है—'यदि ब्राह्मणो यजेत बार्ह्स्पत्यं मध्ये निधाय आहुतिमाहुति हुत्वा अभिधारयेत्, यदि राजन्य ऐन्द्रम्, यदि वैश्यो वैश्व देवम्'—यदि ब्राह्मण यजन करे, तो बार्ह्स्पत्य हवि (चरु) को मध्य में रखकर, अन्य हिवयों की प्रत्येक आहुति देने के पश्चात् उसका (बार्ह्स्पत्य चरु का) आधारण करे; यदि राजन्य (क्षत्रिय) यजन करे, तो ऐन्द्र हिव को मध्य में रखकर, अन्य हिवयों की आहुति के पश्चात् उसका आधारण करे; यदि वैश्य यजन करे, तो वैश्वदेव हिव को मध्य में रखकर, अन्य हिवयों की आहुति देने के पश्चात् उसका आधारण करे।

वर्ण के अनुसार वेदि पर होवयों के रखने का विशेष क्रम है—

**ब्राह्मण हवि** —पूर्व —आग्नेय, दक्षिण —ऐन्द्र, पश्चिम—वैश्वदेव, उत्तर— मैत्रावरुण, मध्य—बार्हस्पत्य ।

राजन्य हवि —पूर्वं — आग्नेय, दक्षिण —वैश्वदेव, पश्चिम —मैत्रावरुण, उत्तर —वार्हंस्पत्य, मध्य —ऐन्द्र ।

वैश्य हवि —पूर्व —आग्नेय, दक्षिण,—ऐन्द्र, पश्चिम—मैत्रावरुण, उत्तर— बार्हस्पत्य, मध्य—वैश्वदेव ।

वर्णानुसार जिस कम से वेदि पर हवि रक्खी गई हैं, उसी कम से उनकी आहुतियाँ दी जाती हैं।

इस प्रसंग में शिष्य जिज्ञासा करता है—क्या 'यदि ब्राह्मणो यजेत' इत्यादि वाक्य राजसूय याग के अन्तर्गत ब्राह्मणादि वर्णों का निर्देश—तदनुसार हिंव-विशेष को वेद के मध्य में रक्क्षे जाने रूप गुण के विधायक हैं? अथवा ये अपूर्व-विधि हैं? अर्थात् राजसूय से असम्बद्ध स्वतन्त्र याग हैं?

प्रतीत होता है, गत अधिकरण में जिस प्रकार 'यदि रथन्तरकामा स्तोमः स्यात्' इत्यादि वाक्यों को ज्योतिष्टोम का अङ्ग माना गया है, उसी प्रकार 'यदि ब्राह्मणो यजेत' इत्यादि वाक्यों को राजसूय का अङ्ग मानना चाहिए। राजसूय में ब्राह्मण आदि वर्णानुसार हिविविशेष को वेदि के मध्य रक्खे जाने रूप गुण का—ये वाक्य—विधान करते हैं। अतः गुणविधि होने से राजसूय के अङ्ग हैं, अपूर्वविधि नहीं। आचार्य सूत्रकार ने समाधान किया—

## अवेष्टौ यज्ञसंयोगात् ऋतुप्रधानमुच्यते ॥३॥

[अवेष्टौ] अवेष्टि नामक इष्टि में [यज्ञसंयोगात्] राजा का यज्ञ (राजसूय) के साथ संयोग-सम्बन्ध अर्थात् अधिकार होने से, 'यदि ब्राह्मणो यजेत' इत्यादि बाक्यों में ब्राह्मण आदि का श्रवण इनके [क्रतुप्रधानम्] प्रधान-क्रतु अपूर्वविधि होने को [उच्यते] प्रकट करता है।

अवेष्टिसंज्ञक इष्टि राजसूय कतु का अङ्गभूत कर्म है। 'राजा राजसूयेन यजेत' विधान के अनुसार राजसूय यज्ञ करने का केवल राजा को अधिकार है। इस वाक्य में 'राजन्' पद क्षत्रिय-वर्णविशेष का वाचक है। यद्यपि लोक में वह व्यक्ति भी राजा कहा जाता है, जो प्रजा का परिरक्षण व प्रशासन करता है, पर क्षत्रिय वर्ण का नहीं होता; ऐसे व्यक्ति को राजसूय यज्ञ करने का अधिकार नहीं माना गया। यदि क्षत्रिय वर्ण का व्यक्ति प्रजापालन अथवा प्रशासन न भी करता हो, उसे राजसूय यज्ञ करने का अधिकार स्वीकार किया गया है। इसलिए लोक में क्षत्रिय से अतिरिक्त वर्ण के व्यक्ति के लिए राजा शब्द का प्रयोग नैमित्तिक होने से औपचारिक है, गौण है। इस कारण 'यदि ब्राह्मणो यजेत' इत्यादि वाक्यों से बोधित कर्म राजसूय याग में गुणविशेष का विधायक न होकर कर्मान्तर है, यह निश्चित होता है। इसके विपरीत यदि इन्हें गुणविधि माना जाय, तो ब्राह्मण आदि द्वारा अनुष्ठान किए जाने का विधान असंगत होगा, तथा राजसूय विधान के विश्व भी।

्रं / 'यदि ब्राह्मणो यजेत' इत्यादि वाक्यों में भी ब्राह्मण आदि पद वर्णविशेष के ही वाचक हैं। 'ब्रह्म जानाति ब्राह्मणः' आदि के सदृश निर्वचन के आधार पर इनका अर्थ करना संगत न होगा, क्योंकि उस अवस्था में यह सब विधान ही निराधार हो जायगा। फलतः केवल क्षत्रिय द्वारा अनुष्ठेय राजसूय यज्ञ से इन कर्मों ('यदि ब्राह्मणो यजेत' इत्यादि वाक्यबोधित) को भिन्न कर्म मानना उचित है। गत अधिकरण के वाक्यों के साथ प्रस्तुत अधिकरण के विचारणीय वाक्यों को समानता—दोनों जगह के वाक्यों में 'यदि' पद के प्रयोग के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है। उभयत्र 'यदि' पद का प्रयोग केवल औपपातिक है, उपरी वात है; सैद्धान्तिक चर्चा के लिए वह कोई सवल आधार नहीं है॥३॥ (इति अवेब्टे: ऋत्वन्तरताऽधिकरणम्—२)।

तैत्तिरीय ब्राह्मण [१।१।२] में पाठ है—'बसन्ते ब्राह्मणोऽग्निमादधीत, ग्रोष्मे राजन्य आदधीत, शरिद बैक्य आदधीत।'—वसन्त ऋतु में ब्राह्मण अग्नि का आधान करे, ग्रीष्म में क्षत्रिय आधान करे, वैक्य शरद ऋतु में आधान करे। इन वाक्यों के विषय में शिष्य जिज्ञासा करता है—क्या ये वाक्य ब्राह्मण आदि का अनुवाद करके अग्न्याधान के लिए वसन्त आदि कालविशेष के विधायक हैं? अथवा ब्राह्मणादिकर्त्तृक वसन्तादि कालविशेष-गुक्त अग्न्याधान के विधायक हैं?

वाक्यों से दोनों बातें प्राप्त होती हैं। जब ब्राह्मण आदि पदों के सहोच्चरित ऋतुवाचक पदों के साथ ब्राह्मणादि पदों के सम्बन्ध को महत्त्व दिया जाता है, तब ये वाक्य ब्राह्मणादि-निमित्त से कालिविशेष के विधायक हैं, ऐसा ज्ञात होता है। परन्तु जब ब्राह्मण आदि पदों का 'आदधीत' क्रियापद के साथ सम्बन्ध को महत्त्व दिया जाता है, तो ये पद अग्न्याधान के विधायक हैं, ऐसा ज्ञात है।

इनमें पहला पक्ष उपभुक्त प्रतीत होता है, क्योंकि पदों की यह स्थिति अविदित अर्थ का बोध कराती है। अग्नि का आधान तो, 'अग्निहोत्र जुहुयात, दर्शपूर्णमासाभ्यां यजेत' इत्यादि वाक्यों से प्रथम प्राप्त है। अग्नि के बिना ये अनुष्ठान सम्पन्न नहीं किए जा सकते; इन अनुष्ठानों का विधान अग्नि की स्थापना का आपादक है। इसलिए अग्न्याधान अप्राप्त नहीं है। पर ब्राह्मणादि द्वारा कर्मानुष्ठान के लिए काल अविदित है, उसका विधान आवश्यक है।

इसके अतिरिक्त यह भी बात है कि आधान अभिन की प्राप्ति के लिए किया जाता है, पर यह आवश्यक नहीं कि अभिन आधान से ही प्राप्त हो। उसकी प्राप्ति अन्य उपायों से सम्भव है। अन्य से माँगकर लाई जा सकती है। लोक में यह ब्यवहार सर्वत्र देखा जाता है। यज्ञोपयोगी अन्य द्रव्यों के समान अभिन को क्रय करके प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए अभिन-प्राप्ति के लिए आधान कोई

१. प्रस्तुत प्रसंग में ब्राह्मण आदि व्यक्ति वही माना गया है, जिसने ब्राह्मण वंश में जन्म लिया हो। नैमित्तिक ब्राह्मण आदि के लिये केवल एक निर्दिष्ट कर्म को छोड़कर अन्य सब प्रकार के अनुष्ठानों का अधिकार अक्षुण्ण रहता है।

अनिवार्य साधन नहीं है। फलतः उक्त वाक्यों को वसन्तादि कालविशेष का विधायक मानना उपयुक्त होगा। आचार्य सूत्रकार ने शिष्य-जिज्ञासा का समा-धान किया—

### आधानेऽसर्वशेषत्वात् ॥४॥

[आधाने] आधान के विषय में पढ़े गए 'वसन्ते ब्राह्मणोऽग्निमादधीत' आदि वाक्य अग्न्याधान के प्रतिपादक हैं। [असर्वशेषत्वात्] अग्न्याधान के— सब कर्मों के प्रति शेष = अङ्ग न होने से।

सूत्र के हेतु पढ़ का स्पष्ट अर्थ इस प्रकार समभ्रता चाहिए—केवल इतना कहना कुछ अटपटा लगता है कि अग्नि अथवा अग्नि का आधान सब कमों का शेष नहीं है। 'शेष' पद 'अङ्ग' अर्थ में प्रयुक्त होता है। अग्नि तो सब कमों का अङ्ग है; क्योंकि उसके बिना कोई यागानुष्ठान सम्पन्न नहीं होता। तब उसे सब कमों का अङ्ग न कहना, युक्त प्रतीत नहीं होता। इस हेतु पद का वास्तविक अर्थ है—एक अनुष्ठाता व्यक्ति के द्वारा आधान किए गए अग्नि में—अन्य अनुष्ठाता द्वारा अनुष्ठेय कर्म —नहीं किए जा सकते। प्रत्येक कर्मानुष्ठाता के लिए आवश्यक है कि वह स्वानुष्ठेय कर्मों के लिए स्वयं अग्नि का आधान करे। यह तथ्य उक्त वाक्यों में आत्मनेपदी 'आदधीत' कियापद से अभिव्यक्त होता है। किसी किया के अनुष्ठान का फल उस किया के अनुष्ठाता को ही प्राप्त हो, तभी वह कियापद आत्मनेपद में प्रयुक्त हो सकता है। तात्पर्य है, एक व्यक्ति के द्वारा किया गया अग्न्याधान उसी के अपने कर्मानुष्ठान के लिए होता है, अन्य के लिए नहीं। अतः अग्नि की प्राप्ति याचना अथवा क्रय आदि अन्य उपाय से करना सर्वेषा अशास्त्रीय है।

'वसन्ते ब्राह्मणोऽग्निमादधीत' आदि वाक्यों का मुख्य तात्पर्यं अग्नि के आधान में ही है। ये वाक्य ब्राह्मण आदि वर्णों के लिए कालविशिष्ट अग्न्याधान का विधान करते हैं। 'अग्निहोत्रं जुहोति' आदि वाक्यों से अग्नि का सम्बन्ध तो ज्ञात होता है, पर उससे अग्नि के आधानरूप अर्थ की प्राप्ति नहीं होती। उसका विधान उक्त वाक्यों से किया गया है। अन्य उपायों से प्राप्त अग्नि में किया गया अनुष्ठान निष्फल है। फलतः अग्न्याधान के उक्त वाक्य विधायकवाक्य हैं, यह स्पष्ट होता है।।४।। (इति अग्न्याधानस्य विधेयत्वाऽधिकरणम्—३)।

(दाक्षायणादीनां गुणताऽधिकरणम्—४)

दर्श-पूर्णमास यागों का प्रकरण प्रारम्भ कर वैदिक वाङ्मय में पाठ है-

'दाक्षायणयज्ञेन यजेत प्रजाकामः'; साकम्प्रस्थायीयेन' यजेत पशुकामः, संक्रम-यज्ञेन यजेत अन्नाद्यकामः ।'—प्रजा की कामनावाला व्यक्ति दाक्षायण यज्ञ से यजन करे, पशु की कामनावाला साकम्प्रस्थायीय से यजन करे, अन्नाद्य की कामनावाला संक्रम यज्ञ से यजन करे। इन वाक्यों के विषय में शिष्य जिज्ञासा करता है—क्या ये वाक्य दर्श-पौणंमास यागों में ही दाक्षायण आदि निमित्त से फल का निर्देश कर प्रकृत यागों के गुणविधि हैं? अथवा इन नामोंवाले ये कर्मान्तर हैं? दर्श-पौणंमास के प्रकरण में पठित होने पर भी मिन्य नाम तथा इसी प्रकार के अन्य कारणों से ये कर्मान्तर प्रतीत होते हैं। आचार्य सूत्रकार ने अग्रिम करित-पय सूत्रों द्वारा शिष्य-जिज्ञासा को सूत्रित किया—

### अयनेषु चोदनान्तरं संज्ञोपबन्धात् ॥५॥

[अयनेषु] 'अयन'-संज्ञक इन वाक्यों में [चोदनान्तरम्] भिन्न कर्म का विधान है, [संज्ञोपबन्धात्] संज्ञा — विश्विष्ट नाम से इनका निर्देश होने के कारण। तात्पर्य है, दर्श-पौर्णमास के प्रकरण में पठित होने पर मी 'दाक्षायण' आदि नाम दर्श-पौर्णमास के नहीं हैं, अतः ये कर्म दर्श-पौर्णमास से भिन्न हैं।

सूत्रकार ने इन वाक्यों का निर्देश 'अयन' पद से किया है। प्रथम वाक्य 'दाक्षायण' में 'अयन' पद आया है। एक वाक्य के 'अयन' पद-युक्त होने से साथ में पठित अन्य वाक्यों को भी यह नाम दे दिया गया। लोक में ऐसा व्यवहार देखा जाता है। चार-पाँच व्यक्ति एकसाथ इकट्ठे जा रहे हैं, उनमें से केवल एक ने छतरी लगा रक्खी है। समीप से देखनेवाले व्यक्ति उनके विषय में बोलते हैं—देखो, ये छतरीवाले जा रहे हैं। एक ही छतरी से—इकट्ठे साथ रहने के कारण समी छतरीवाले कहे जाते हैं। इसी प्रकार एक नाम में 'अयन' पद आने से—साथ पठित—सभी वाक्य 'अयन' नाम से कह दिए गए हैं। इसी कारण सूत्रकार ने सूत्र में 'अयनेषु' बहुवचनान्त पद का प्रयोग किया है। दाक्षायण आदि नाम दर्श-पौर्णमास के न होने से स्पष्ट होता है, ये कर्म उनसे भिन्न हैं।।।।।

कर्मान्तर होने में सूत्रकार ने अन्य हेतु प्रस्तुत किया-

१. 'प्रजाकाभः' के स्थान पर 'सुवर्गकामः' पाठ है, तै० सं०, २।५।५॥

२. द्रष्टव्य-तै॰ सं॰, २।५।४॥ शां॰ ब्रा॰, ४।६ में 'साकम्प्रस्थाय्य' पाठ उपलब्ध है।

### अगुणाच्च' कर्मचोदना ॥६॥

[च] और [अगुणात्] किसी गुण का निर्देश न होने से [कर्मचोदना] अपूर्व कर्म के विधायक हैं, उक्त 'दाक्षायणयज्ञेन यजेत' आदि वाक्य ।

उक्त वाक्यों के साथ किसी गुण का कथन नहीं किया गया। यदि इन्हें कर्मान्तर का विधायक न माना जाय, तो इनका उपदेश अनर्थंक होगा। यदि गुण की कल्पना किसी प्रकार की जाय, तो याग और गुण के सम्बन्ध को जानकर उसके अनुष्ठान का विधान माना जाय। पर गुणनिर्देश के अभाव में यहाँ याग-मात्र के अनुष्ठान का विधान जात होता है।।६।।

उक्त वाक्यों को कर्मान्तर का विधायक मानने में सूत्रकार ने अन्य हेतु प्रस्तुत किया---

#### समाप्तं च फले वाक्यम् ॥७॥

[च] और [फले] प्रजा ≕सन्तितिरूप फल के निर्देश में [वाक्यम्] 'दाक्षा-यण∘' आदि वाक्य [समाप्तम्] समाप्त हो जाता है, पूरा हो जाता है; अतः उक्त वाक्यों को कर्मान्तर का विधायक मानना युक्त होगा।

'दाक्षायणयज्ञेन यजेत प्रजाकामः' वाक्य फल के निर्देश के साथ पूरा हो जाता है। फल किसी कर्म-विशेष का सम्भव है। आगे भी प्रत्येक वाक्य फल-निर्देश पर पूर्ण होता है। अतः प्रजा, पशु और अन्नाद्य-फलों के उपायरूप में यहाँ 'दाक्षायण' आदि कर्मविशेषों का विधान है, यह निश्चित होता है।।७॥

इस लम्बी हेतुपूर्ण जिज्ञासा का समाधान सूत्रकार कितपय अग्रिम सूत्रों से प्रस्तुत करता है—

### विकारो वा प्रकरणात् ॥८॥

[बा] यह पद जिज्ञासा की निवृत्ति का सूचक है, अर्थात् 'दाक्षायण' आदि वाक्य कर्मान्तर के विधायक नहीं, प्रत्युत [प्रकरणात्] दर्शगीर्णमास प्रकरण में पठित होने से [विकारः] उसी का विकृतिरूप कर्म है, अर्थात् उसी के गुणविशेष का विधायक है।

दाक्षायण यज्ञ आदि प्रत्येक वाक्य दर्शपूर्णमास का विकार है, उसी के गुण-

१. रामेश्वर सूरि विरिचित सुबोधिनी व्याख्या में 'अगुणा च' पाठ है। अर्थ में विशेष अन्तर नहीं। 'अगुण' पद हेतुरूप न रहकर 'कर्मचोदना' का विशेषण बन जाता है। [कर्मचोदना] कर्म का विधायक वाक्य [अगुणा] गुण-रिहत है।

विञेष का विधायक है । इनको गुणविधि मानने में प्रकरण का सामंजस्य भी बना रहता है ।।५।।

सूत्रकार ने उक्त वाक्यों को गुणविधि मानने में अन्य हेतु प्रस्तुत किया-

#### लिङ्गदर्शनाच्च ॥६॥

[लिङ्गदर्शनात्] उक्त वाक्यों के विकार होने में लिङ्ग देखे जाने से [च] भी उक्त वाक्य दर्शपूर्णमास की गुणविधि हैं, कर्मान्तर नहीं।

वैदिक वाङ्मय में पाठ है—'त्रिशतं वर्षाणि दर्शपूर्णमासाम्यां यजेत। यदि दाक्षायणयाजी स्याद्, अयो अपि पञ्चदर्शव वर्षाणि यजेत। अत्र ह्येव सा सम्पद् सम्पद्यते। द्वे हि पीर्णमास्यौ यजेत द्वे अमावास्ये। अत्र ह्येव खलु सा सम्पद् भवति।'

'दर्शपौर्णमास से तीस वर्ष यजन करे। यदि वह दाक्षायण यज्ञ करनेवाला हो, तो पन्द्रह वर्ष ही यजन करे। दाक्षायणयाजी पन्द्रह वर्ष के अनुष्ठान में ही उस सम्पदा को प्राप्त हो जाता है, जो तीस वर्ष में प्राप्त की जाती है; क्योंकि वह दो पौर्णमास प्रात:-सायं यजन करता है, और दो अमावास्या प्रात:-सायं।' इस कथन का सामंजस्य उसी अवस्था में सम्भव है, जब दाक्षायण यज्ञ को दर्श-पौर्णमास का अंग माना जाय। दर्श-पौर्णमास याग का जो अनुष्ठान तीस वर्ष में होता है, वह दाक्षायणयाजी का—प्रत्येक पूर्णमासी और अमावास्या में दो-दो याग करने से पन्द्रहवर्ष में पूर्ण हो जाता है। यह कथन इस तथ्य को समभने में लिंग = हेतु है कि दाक्षायण यज्ञ दर्श-पौर्णमास से भिन्न कर्म नहीं है।।६।।

इनके नाम-निर्धारण पर जो इन्हें कर्मान्तर बताया, सूत्रकार उसका समाधान करता है—

#### गुणात् संज्ञोपबन्धः ॥१०॥

[गुणात्] गुण से [संज्ञोपबन्धः] दाक्षायण आदि संज्ञा बाँधी गई हैं। तात्पर्य है, गुणविशेप के आधार पर इन नामों का निर्धारण किया गया है।

जिज्ञासा-प्रसंग में कहा गया था कि दाक्षायण आदि नाम दर्श-पौर्णमास के नहीं हैं, इसलिए इन्हें दर्श-पौर्णमास का अंग न मानकर कर्मान्तर मानना चाहिए, यह कथन ठीक नहीं है। दर्श-पौर्णमास के वेनाम किस आधार पर हैं, यह समिभवे।

इनमें पहला नाम 'दाक्षायण' है । यह 'दक्ष' और 'अयन' इन दो पदों के मेल से बना है । दक्ष व्यक्तिविशेष का नाम है, 'अयन' का अर्थ गति या प्रवृत्ति है ।

१. द्रष्टव्य--श० ब्रा०, ११।१।२।१३॥

दक्ष व्यक्ति के द्वारा प्रवृत्त किये जाने के कारण इसका नाम दाक्षायण यज्ञ है।

शांखायन ब्राह्मण [४।४] के दर्श-पौर्णमास प्रकरण में ऐसे कितपय यज्ञों का वर्णन है। वहाँ ग्रन्थकार 'अथातो दाक्षायणयज्ञस्य' यह प्रारम्भ कर आगे कहता है—'दक्षो ह वै पार्वतिरेतेन यज्ञेनेष्ट्वा सर्वान् कामान् आपतत्'—पर्वत के अपत्य दक्ष ने इस यज्ञ से यजन करके सब अभीष्ट कामनाओं को प्राप्त किया। इसी प्रकरण[४।६—८]में सार्वसेनि यज्ञ, शौनक यज्ञ, वासिष्ठ यज्ञ आदि कितपय उन-उन ऋषियों एवं विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा किये गये यज्ञों का वर्णन'है। व्यक्तिविषय के अनुष्ठान द्वारा फल-निर्देशरूप गुण से संज्ञा का उपवन्ध है। यज्ञों के ये नाम उन व्यक्तिविशेषों के नामों पर आधारित हैं, जिन्होंने दर्श-पौर्णमास का अनुष्ठान कर अभीष्ट फल प्राप्त किया। प्रस्तुत प्रसंग में दर्श-पौर्णमास उस नाम से व्यवहृत हुए।

'साकम्प्रस्थायीय' अथवा 'साकंप्रस्थाय्य' यज्ञ का नाम भी ऐसे ही गुण-विशेष के आधार पर है। शांखायन ब्राह्मण [४।६] में पाठ है—'तद्यत् साकं सं-प्रतिष्ठन्ते साकं संप्रयजन्ते साकं मक्षयन्ते, तस्मात् साकंप्रस्थाय्यः'—जो व्यक्ति इसी अमावास्या, इसी पूर्णमासी-कर्म में साथ ही इस कर्म का अनुष्ठान करते हैं, साथ ही यजन करते हैं, साथ ही यज्ञशेष का भक्षण करते हैं, इसी कारण यह यज्ञ साकंप्रस्थाय्य है। इससे स्पष्ट होता है, इस प्रसंग में दर्श-पौणमास याग का ही यह नाम है। इसी प्रकार 'संक्रम' यज्ञ नाम भी सम् — समान कम — अनुष्ठान-रूप अर्थ के अनुसार समभना चाहिए। तात्पर्य है, दर्श-पौणमास का यह नाम समान रूप से इन कर्मों का अनुष्ठान गुण के आधार पर है। फलतः प्रस्तुत प्रसंग में ये सब नाम दर्श-पौणमास के हैं, जो याग-सम्बद्ध किसी गुणविशेष के कारण प्रसिद्ध हुए, जिस गुण का विधान उक्त वाक्यों द्वारा हुआ है। फलतः इस नाम को कोई भिन्न (— दर्श-पौणमास से अतिरिक्त) कर्म नहीं हैं।।१०।।

कर्मान्तर होने में वाक्य की समाप्ति अर्थात् निराकांक्ष होने का जो हेतु प्रस्तुत किया गया, सूत्रकार ने उसका समाधान किया—

### समाप्तिरविशिष्टा ॥११॥

[समाप्तः] फलनिर्देश पर वाक्य की समाप्ति — पूर्णता — निराकांक्षता, [अविशिष्टा] समान है, कर्मफल-सम्बन्ध और गुणफल-सम्बन्ध दोनों में।

तात्पर्य है—फल का निर्देश होने पर वाक्य की पूर्णता दोनों अवस्थाओं में समान रहती है। चाहे कर्मविधि का फलनिर्देश हो, चाहे गुणविधि का, इसमें

१. द्रष्टव्य—पं० युधिष्ठिर मीमांसक-कृत—मीमांसा शाबर भाष्य का—हिन्दी विवरण । पृष्ठ ४५६ ।

कोई भेद नहीं होता। जिन गुणविधि-वाक्यों में किसी प्रकार का सन्देह नहीं है, जैसे—'दध्ना इन्द्रियकामस्य जुहुयात'— इन्द्रिय की कामनावाले का दिध से होम करे। यहाँ दिधरूप गुण से इन्द्रिय-फल का विधान है। ठीक इसी प्रकार 'दाक्षायणयज्ञेन यजेत प्रजाकामः' आदि वाक्य हैं। दाक्षायणयज्ञ में दर्श-पूर्ण-मास की आवृत्तिरूप गुण का विधान है। यहाँ दर्श-पूर्णमास से अनुष्ठान करे, ऐसा न कहकर.—प्रजा की कामनावाला आवृत्ति-यज्ञ का अनुष्ठान करे, ऐसा न कहकर.—प्रजा की कामनावाला आवृत्ति-यज्ञ का अनुष्ठान करे, ऐसा कहा है। यह आवृत्ति-गुण दर्श-पूर्णमास का ही है। अतः इस रूप में दाक्षायण-यज्ञ दर्श-पूर्णमास से मिन्न कर्म नहीं है। इसी प्रकार साकंप्रस्थाय्य में सह-प्रतिष्ठान आदि, तथा संक्रम यज्ञ में समान अनुष्ठान आदि गुण का विधान है। यस कर्मान्तर नहीं हैं।।११॥ (इति दाक्षायणादीनां गुणताधिकरणम्—४)।

### (द्रव्यदेवतायुक्तानां यागान्तरताधिकरणम्—५)

कितपय ऐसे वचन उपलब्ध होते हैं, जो किसी कर्म-विशेष के प्रकरण में नहीं पढ़ें गये; उनसे विहित गुण आदि का सम्बन्ध प्रकृतियाग के साथ होता है (द्र० ३।६, अधि० १)। इसके अनुसार निम्नांकित कितपय वाक्य हैं, जो किसी कर्म-विशेष का विधान न करके पढ़ें गये हैं—'वायव्यं व्वेतमालमेत सूतिकामः [तैं० सं० २।१।१]। 'ब्रह्म'वर्चसकामः सौर्यं चर्च निर्वपेत्' [तैं० सं० २।३।२]। भूति—कल्याण चाहनेवाला व्यक्ति वायु देवतावाले श्वेत पशु का आलभन करे। ब्रह्मवर्चस की कामनावाला व्यक्ति स्यु देवतावाले चरु का निर्वाप करे।

इसी प्रकार दर्श-पूर्णमास प्रकरण में पढ़ा है—'ईषा'मालभेत' ईषा का आलमन स्पर्श करे। तथा 'चतुरों मुख्टीन्निर्वपति' चार मुद्धी हवनीय द्रव्य का निर्वाप करता है। इन वाक्यों के विषय में शिष्य जिज्ञासा करता है—क्या दर्श-पूर्णमास प्रकरण में अपठित आलम्भ और निर्वाप यथाकम दर्श-पूर्णमास प्रकरण में अपठित आलम्भ और निर्वाप के गुणविधि हैं? अथवा दर्श-पूर्णमास-प्रकृतियाग की अपेक्षा नहीं रखते? अर्थात् वे भिन्न कर्म हैं? तथा जब प्रकृति-निरपेक्ष भिन्न कर्म हैं, तब भी क्या जितना कहा है, उतने ही में कर्म पूरा हो जाता है? अथवा य यागवाले कर्म हैं?

प्रतीत होता है, प्रकरण में अपठित वाक्य 'वायव्यं क्वेतं' तथा 'सौर्यं चरुं' यथाकम प्रकरणपठित 'ईषामालभेत' तथा 'चतुरो मुष्टीन्' वाक्यों के गुणविधि

१. द्रष्टव्य-मैत्रा० सं०, २।२।२॥

२. द्रष्टव्य—उत्तरामीषामालभ्य जपति, आप० श्रौ० १।१७।७॥ मार० श्रौ० १।१९।६॥

३. द्रष्टव्य-चतुरो मुष्टीन् निरूप्य, आप० श्रौ० १।१८।२॥

हैं । क्योंकि विधिवाक्य वे होते हैं, जो अविदित अर्थ का कथन करते हैं । प्रस्तुत प्रसंग में प्रकरणपठित वाक्यों से आलम्भ और निर्वाप विदित हैं । शिष्य-जिज्ञासा को पूर्वपक्ष-रूप से आचार्य सूत्रकार ने सूत्रित किया—

# संस्कारश्चाप्रकरणेऽकर्मशब्दत्वात् ॥१२॥

[अप्रकरणे] प्रकरण में अपिठत वचन [अकर्मशब्दत्वात्] कर्मविधायक शब्द के वहाँ न होने से, वे वचन [संस्कारः] संस्कार कर्म [च] ही हैं; अर्थात् किसी विधिकर्म में संस्कारविशेष के विधायक होने से गूणविधि हैं।

दर्शपूर्णमास के प्रकरण में अपिठत 'वायव्यं दवेत' तथा 'सौर्यं चर्ह' वाक्य विधिवाक्य नहीं हैं। आचार्यों ने बताया — 'अज्ञातार्थंबोधको विधि:' जो वाक्य अज्ञात अर्थं का बोध कराता है, वह विधिवाक्य है। इन वाक्यों में कोई ऐसा विधायक पद नहीं है, जो इनके विधिवाक्य होने का साधक हो। उक्त वाक्यों में 'आलभेत' और 'निवंपत्' पद भी अज्ञात अर्थं के बोधक नहीं हैं। यह आलम्म और निवंप अर्थं-प्रकरण में पठित 'ईपामालभते' तथा 'चतुरो मुख्टीन्निवंपति' वाक्यों से ज्ञात हैं। अतः प्रकरण में अपिठत उक्त वाक्य उसी का अनुवाद कर उनमें संस्कार-विशेष का विधान करते हैं।

प्रकरणपठित 'ईषामालभते' का अर्थ है—ईषा का आलम्भ — स्पर्श करता है। प्रविभिमुख खड़े द्रव्याहरण-शकट के अग्रभाग को ऊँचा (पिछले भाग के समान स्तर में) रखने के लिए जुए की सिन्ध के समीप अग्रभाग में संगुक्त दो लम्बी सिनग्ध लकड़ियों या वाँसों की टेक का नाम 'ईषा' है, जिनमें एक उत्तर और दूसरी दक्षिण को रहती है। प्रकरण में अपठित पहला वाक्य (वायव्यं क्वेतं) इस (ईषा-सम्बन्धी) आलम्भ-कर्म में क्वेत गुण का तथा दूसरा (सौर्यं चर्ह) वाक्य इस (चतुरो मुख्टीनिवर्षपति) निर्वाप-कर्म में चर का विधान करने के लिए हैं, इसलिए 'वायव्यं क्वेतं' और 'सौर्यं चर्ह' में अन्य आलम्भ और निर्वाप नहीं हैं। वे प्रकृतियाग दर्श-पौर्णमास में विहित आलम्भ और निर्वाप की गुणविधि हैं।। १२।।

प्रथम जिज्ञासा में दूसरा विकल्प है, जब प्रकरण में अपिठत वाक्य-प्रकरणस्थ आलम्भ-निर्वाप कर्म की अपेक्षा न करते हुए —िभन्न कर्म माने जाते हैं, तब भी क्या वाक्य से जितना कहा है — उतने ही में कर्म पूरा हो जाता है ? अथवा निर्दिष्ट देवता के उद्देय से द्रव्य की आहुति भी उसमें दी जाती है ? इस विषय में सूत्रकार ने कहा —

### यावदुक्तं वा कर्मणः श्रुतिमूलत्वात् ॥१३॥

[वा] सूत्र का 'वा' पद विकल्पान्तर का निर्देश करता हुआ पूर्वसूत्रोक्त अर्थ

का बाध करता है । [यावदुक्तम् ] वाक्य में जितना कहा है, उतना ही कर्त्तव्य है । [कर्मणः ] कर्म के [श्रुतिमूलत्वात् ] श्रुतिमूलक होने से; श्रुति जितना कहती है, उतने ही में वह कर्म पूरा सम्पन्न हुआ समक्षना चाहिए ।

दर्शपूर्ण के प्रकरण में अपिठत आलम्भ (वायव्यं इतेतमालभेत भूतिकामः) तथा निर्वाप (सौर्यं चहं निर्वेपेद् ब्रह्मवर्चसकामः) प्रकरणपिठत आलम्भ (ईपामालभते), तथा निर्वाप (चतुरो मुख्टीन् निर्वपित्) के अनुवाद नहीं हैं। प्रकरणपिठत इन आलम्भ तथा निर्वाप से वे आलम्भ-निर्वाप भिन्न हैं; इस प्रकरण से उनका कोई सम्बन्ध नहीं।

कतिपय कर्म ऐसे होते हैं, जिनमें - जितना विधान किया है, उतना ही कर्त्तच्य कर्म होता है, इनमें प्रकृतियाग से धर्मों का अतिदेश नहीं होता। उसी के समान 'वायव्यं श्वेतमालभेत भूतिकामः' वाक्य से विहित कर्म, पशु के आलम्भ-पर्यन्त ही है। इसी प्रकार 'सौर्यं चर्रु निवंपेद् ब्रह्मवर्चसकामः' वाक्य से विहित कर्म ब्रीही के निर्वाप तक पूरा हो जाता है। तात्पर्य है, इन हविद्रव्यों से याग नहीं होता । यह द्वितीय जिज्ञासा का प्रथम अंश है । द्वितीय अंश का तात्पर्य है-'वायव्यं श्वेतं' वाक्य में श्वेत पशु का वायु देवता के साथ, और 'सौर्यं चहं' वाक्य में चरु द्रव्य का सूर्य देवता के साथ सम्बन्ध जाना जाता है। इसलिए जब तक इन द्रव्यों से वायु और सूर्य देवता के लिए याग = द्रव्य-त्याग नहीं करेंगे, तब तक द्रव्य-देवता का सम्बन्घ उपपन्न नहीं होगा। अतः प्रतीयमान द्रव्य-देवता सम्बन्ध की उपपत्ति के लिए याग आवश्यक है। इस प्रकार द्वितीय जिज्ञासा का रूप होता है—यदि प्रकरण में अपठित वाक्य भिन्न कर्म हैं, तो क्या जितना विधान उनसे किया गया उतना ही वह कर्म है ? अर्थात् उतने ही में वह पूर्ण हो जाता है ? अथवा वहाँ कहे गये द्रव्य से याग भी किया जाता है ? इस जिज्ञासा का समाधान सूत्रकार ने प्रस्तुत सूत्र से किया - जितना वाक्य से कहा गया, उतना ही वह कर्म कर्त्तव्य है; क्योंकि कर्म का स्वरूप श्रति के अनुसार जाना जाता है। इसलिए प्रकरण में अपिठत वाक्य, प्रकरणपिठत वाक्यों के अनुवादक न होकर स्वतन्त्र कर्म हैं, और वे उतने ही हैं, जितने वाक्यों द्वारा कहे गए। वहाँ कहे गए द्रव्यों से याग नहीं होता।

यदि 'वायव्यं श्वेतं' और 'सौर्यं चरुं' को अपूर्वविधि न मानकर दर्शपूर्णमास-स्थित आलम्भ-निर्वाप का अनुवादक माना जाता है, तो वाक्यभेद होता है। प्रथम प्रकरण में अपिठत वाक्य प्रकरणपिठत आलम्भ-निर्वाप को लक्षित करेंगे। फिर आलम्भ में श्वेतगुण और निर्वाप में चरु द्रव्य का विद्यान करेंगे। अनन्तर आलम्भ में भूति के लिए वायुदेवता और निर्वाप में ब्रह्मवर्चंस के लिए सूर्यं देवता को प्रस्तुत करेंगे। इस प्रकार का वाक्यभेद शास्त्र में दोषावह माना जाता है। अतः दर्शपूर्णमास प्रकरण में अपिठत आलम्भ-निर्वाप को अपूर्वविधि मानना युक्त होगा ।

यदि वाक्यभेद की उपेक्षा की जाय, तो भी उन वाक्यों को अनुवाद नहीं माना जा सकता। 'आलभेत' और 'निवंपेत' पद यदि दर्शपूर्णमासस्थित आलम्भ-निर्वाप को लक्षित करते हैं, तो विधायक नहीं हो सकते । एक ही पद लक्षण और विधान दोनों को नहीं कह सकता । एक पद एक अर्थ को कहकर चरितार्थ हो जाता है; अन्य अर्थ के कहने में वह असमर्थ रहता है। यदि धात्वर्थ = आलम्भ-निर्वाप को अनुवाद मानें, और 'लिङ्' प्रत्यय को विधायक मानें, तो 'जो आलम्भ करना है, वह इस (श्वेत) गुणवाला किया जाय' ऐसा कहने पर दर्श-पूर्णमासस्थ आलम्भ लक्षित नहीं होगा, क्योंकि प्रथम कहा जा चुका है-आलम्भ उससे अतिरिक्त लौकिक भी है। प्रत्ययार्थ (=आलम्भ: कर्त्तव्यः) के अनूद्यमान होने पर दर्शपूर्णमासस्य आलम्म अनुदित हो सकेगा; क्योंकि [ईषामालभेत-वचनानुसार | कर्त्तव्यरूप से वही ज्ञात है; लौकिक आलम्भ ज्ञात नहीं है। इस कारण दर्शपूर्णमासस्थ आलम्भ और निर्वाप का अनुवाद हैं-प्रकरण में अपठित आलम्भ और निर्वाप, यह उपपन्न नहीं होता। इसलिए वहाँ जितना कहा है [---यावदुक्तम् ] आलम्भमात्र और निर्वापमात्र, उतना ही अपूर्वविधि समभना चाहिए। वही श्रुतिमूलक है। फलतः दर्शपूर्णमास प्रकरण में अपठित आलम्भ और निर्वाप कर्मान्तर हैं ॥१३॥

पूर्वपक्षरूप से प्रस्तुत उभयविध-विकल्प की जिज्ञासा का सूत्रकार समाधान करता है—

### यजितस्तु द्रव्यफलभोक्तुसंयोगादेतेषां कर्मसम्बन्धात् ॥१४॥

[तु] यह पद पूर्वपक्ष के निराकरण का द्योतक है। तात्पर्य है —दर्शपूर्णमास प्रकरण में अपिठत आलम्म और निर्वाप यावदुक्त कर्म नहीं हैं, प्रत्युत [यजितः] याग हैं, [द्रव्यफल-भोक्तुसंयोगात्] द्रव्य (—स्वेतपद्यु, चरु) फल (—मूति, ब्रह्मवर्चस), भोक्ता (—पूर्तिकाम, ब्रह्मवर्चस) का संयोग होने से [एतेषाम्] इन द्रव्य, फल और भोक्ता के [कर्मसम्बन्धात्] याग कर्म के साथ सम्बन्ध होने से।

गत सूत्र में जो यह कहा गया कि 'वायव्यं क्वेतमालभेत भूतिकामः' तथा 'सीयं चरुं निवंपेद ब्रह्मवर्चसकामः' वाक्य प्रकरणपठित आलम्भ (ईषामालभते) तथा निर्वाप (चतुरो मुख्टोन्निवंपित) के गुणविधि नहीं हैं, —यह सर्वथा युक्त है। परन्तु साथ ही जो यह कहा गया कि ये वाक्य यावदुक्त हैं, अर्थात् आलम्भमात्र और निर्वापमात्र का विधान करते हैं, द्रव्ययाग का विधान नहीं करते, — यह कथन युक्त नहीं है। सूत्रकार कहता है, ये याग हैं; द्रव्य-त्यागपूर्वक आहुति दिए जाने का ये विधान करते हैं।

कारण यह है कि इन वाक्यों में द्रव्य, देवता, फल, मोनता का निर्देश है। ये सब इन आलम्म-निर्वाप के पूर्ण याग होने के प्रयोजक हैं। यद्यपि सूत्र में 'देवता' पद का उल्लेख नहीं, पर याग के स्वरूप में द्रव्य-देवता का नियत सम्बन्ध माना जाता है, इसलिए सूत्र में 'द्रव्य' पद के निर्देश से देवता का भी ग्रहण समक्षता चाहिए। फलतः द्रव्य, देवता, यागानुष्ठान का फल और अनुष्ठाता का उक्त वाक्यों में स्पष्ट निर्देश होने से ये याग के विधायक हैं, आलम्ममात्र एवं निर्वापनात्र के नहीं।

आलम्म-वाक्य में वायु देवता का, श्वेत पशु द्रव्य का, भूति फल का और 'आलभेत' पद से यागानुष्ठाता पुरुष के प्रयत्न का स्पष्ट निर्देश है। इसी प्रकार निर्वाप-वाक्य में सूर्य देवता, चरु द्रव्य, ब्रह्मवर्चेस फल, एवं 'निर्वेपेत्' पद से अनुष्ठाता पुरुष के प्रयत्न का स्पष्ट उल्लेख हैं। ये याग के प्रयोजक होने से उक्त वाक्य कर्मान्तर के विधायक हैं, यह निश्चित होता है। 🗸

इन वाक्यों में द्रव्य, देवता अथवा गुण के आधार पर वाक्यभेद की आशंका करना निराधार होगा, क्योंकि इन वाक्यों में प्रत्येक पद एक-दूसरे के प्रति आकांक्षा रखता है। वाक्य के पूरे अर्थ को अभिव्यक्त करने के लिए किसी पद में औदासीन्य दिखाई नहीं देता, प्रत्येक पद अहमहिमिक्या अर्थोभिव्यक्ति के लिए दौड़ता-सा दिखाई दे रहा है। भूति की कामनावाला पुरुष वायुदेवतासम्बद्ध क्वेत पशु का आलभन करे, यह पूरा एक अर्थ वाक्य से अभिव्यक्त होता है। इसी प्रकार निर्वाप-वाक्य में समभाना चाहिए। ब्रह्मवर्चस फल की कामनावाला पुरुष सूर्यदेवतासम्बद्ध चरु द्रव्य का निर्वाप करे, यह एक अर्थ अभिव्यक्त होता है। इस प्रकार इन वाक्यों की अपने-आप में एकार्यता स्पष्ट है। देवता के लिए द्रव्य का संकल्प याग के बिना उपपन्न नहीं होता, यह व्यवस्था निश्चायक है कि प्रस्तुत आलम्भ और निर्वाप यागरूप कर्म हैं ।।१४॥

इसी विषय में सूत्रकार अन्य हेतु प्रस्तुत करता है---

### लिङ्गदर्शनाच्च ॥१५॥

[लिङ्गदर्शनात्] उनत अर्थ के उपपादन में अन्य प्रयोजक हेतु के देखे जाने से [च] भी, प्रकृत आलम्म-निर्वाप-वाक्यों में कथित विधि यागरूप हैं, ऐसा जाना जाता है।

अन्य प्रयोजक हेतु से भी यह जाना जाता है कि 'वायव्यं इवेतम्' और 'सौयं चर्च' वाक्यों में 'आलभेत' तथा 'निवंपेत्' पद-विहित आलम्भ और निर्वाप याग-रूप कर्म हैं। तैत्तिरीय संहिता [२।२।१०] में पाठ है—'सोमारौद्रं चर्च निवंपेत्' —सोम और रुद्र देवतावाले चरु का निर्वाप करे। आगे पाठ है—'परिश्रिते याजयित'—चारों और से घिरी वेदि में याग कराता है। यह परिश्रयण है। इस इस पद का अर्थ है—चारों ओर से घिराव होना। तदनुसार इस परिश्रयण = घरावरूप विधि—के वाक्य में 'यजित' पद से विधिकथन का सामञ्जस्य तमी हो सकता है, जब इसे यागरूप कर्म माना जाय। यदि इन्हें प्रकृतियाग में गुण का विधायक अथवा यावदुक्त कर्म माना जाता है, तो 'यजित' पद से उसका पुन: कथन उपपन्न नहीं होता; क्योंकि इन दोनों पक्षों से याग होगा ही नहीं। तब 'यजित' पद का प्रयोग क्या प्रमादपाठ ही कहा जायगा? अतः यह निश्चित जाना जाता है—'आलभेत' और 'निवंपेत्' पद-घटित कर्म यागरूप है; गुणविधि या यावदुक्त कर्म नहीं।।१५॥ (इति द्रव्यदेवतायुक्तानां यागान्तरता-ऽधिकरणमं—५)।

# (वत्सालम्भादीनां संस्कारताऽधिकरणम्—६)

मैत्रायणी संहिता [१।६।६] के अग्निहोत्र प्रकरणान्तर्गत गोदोहन-प्रसंग में वाक्य है—'वत्समालभते, वत्सिनकान्ता हि पशवः'—बछड़े का स्पर्श करता है, निश्चय ही पशु वत्सिप्रय होते हैं। शिष्य जिज्ञासा करता है—यह वत्सालम्भ गत प्रकरण के समान क्या यागरूप है ? अथवा संस्कारमात्र है ? आचार्य सूत्रकार ने समाधान किया—

# विशये प्रायदर्शनात् ॥१६॥

[विशये] — अग्निहोत्र-प्रसंग में श्रुत 'वत्समालभते' यह आलम्भ, 'वायब्यं श्वेतमालभते' के समान यागरूप है या संस्कारकर्म है, यह — संशय होने पर, समाधान किया — [प्रायदर्शनात्] गोदोहन आदि संस्कारप्राय कर्मों के मध्य 'वत्समालभते' का दर्शन पाठ होने से यह संस्कारकर्म है। तात्पर्य है — इस अवसर पर वत्स का स्पर्शमात्र संस्कार अभीष्ट है।

यागकर्म में देवता का निर्देश आवश्यक है। प्रस्तुत प्रसंग में देवता का श्रवण न होने से यह यागकर्म नहीं। इसका (वत्सालम्म का) फल भी दृष्ट है। याग का फल अदृष्ट मानाजाता है। अतः यह आलम्म यागकर्म नहीं है; वत्स का संस्कारमात्र है। गाय पशुओं को बछड़ा (या बछड़ी) बहुत प्यारे होते हैं। गोदोहन के समय बछड़े को खूँटे से खोलकर उसपर प्यार से हाथ फेरता हुआ गाय के नीचे बनों में लगाये। उस समय गाय गर्दन टेढ़ी करके बछड़े के पिछले हिस्से को बरावर चाटती रहती है। पुरुष को भी उसके पास बैठकर बछड़े पर प्यार से हाथ फेरते रहना चाहिए। इससे गाय जल्दी दूध उतारती है। जब गाय पसवा जाती है, और गोदोहन-कार्य प्रारम्भ होने को है, तब बछड़े को गाय के आगे बाँध दिया जाय, जिससे गाय उसे प्यार से चाटती रही। इससे गाय प्रसन्न रहती है, गोदोहन भी प्यार से बछड़े पर हाथ फेरता रहे। इससे गाय प्रसन्न रहती है, गोदोहन

निर्बाघ चलता रहता है। वत्स का यह आलभन उसका स्पर्शरूप संस्कार है। इस किया से बछड़ा गाय का दुध उतारने में सहायक होता है।।१६॥

इसी अर्थ की पुष्टि के लिए सूत्रकार ने अन्य हेतु प्रस्तुत किया-

### अर्थवादोपपत्तेश्च ॥१७॥

[अर्थवादोपपत्तेः] अर्थवाद की उपपत्ति—समञ्जसता से [च] भी, 'वत्समालभते' वाक्यपठित आलभति क्रिया स्पर्शरूप संस्कारमात्र है, यह निश्चित होता है।

जहाँ 'वत्समालभते' कहा है उसी के साथ 'वत्सिनिकान्ता हि पशवः' यह अर्थवादवाक्य पठित है। प्रायः सभी पशु वत्सिप्रिय होते हैं। वत्सिप्रय होने में गाय सबसे
अधिक है। मेंस आदि का बच्चा मर जाय, तो साधारण उपाय से दूध निकाला
जा सकता है। पुष्प आदि व्यक्ति के द्वारा भी मेंस सरलता से पसवा जाती है,
पर गाय नहीं। ऐसा देखा जाता है कि गाय का बछड़ा मर जाने पर उसे पसवाने
के लिए बछड़े की खाल में अन्य मुस आदि पदार्थ भरकर बछड़े की तरह उसे गाय
के पास खड़ा कर दिया जाता है, उसे ही वह चाटती रहती है। इस अर्थवाद का
सामञ्जस्य उसी अवस्था में उपपन्न होता है, जब 'आलभति' किया का अर्थ
स्पर्शमात्र संस्कार किया जाता है। वत्स का आलभन — मारना, अर्थवाद की
भावना से नितान्त विपरीत है। इसलिए भी यहाँ आलम्म — स्पर्शमात्र संस्कार
है, यह निश्चित होता है।।१७॥ (इति वत्सालम्मादीनां संस्कारताऽधिकरणम्— ६)।

### (नैवारचरोराधानार्थताऽधिकरणम्-७)

पञ्चम अधिकरण में 'आलभेत' और 'निर्वपेत्' की यागरूपता सिद्ध की है। छठा अधिकरण उसका अपवाद है, जिसमें 'वत्समालभते' वाक्यगत आलम्भ का स्पर्शमात्र संस्कार सिद्ध किया गया है। तैत्तिरीय संहिता [४।६।२] के अभिच्चयन प्रकरण में पाठ है, 'एतत् खलु वै साक्षादन्नं यदेष चरु:, यदेतं चरुमुपदधाति' इसी प्रसंग में आगे '''मध्यत उपदधाति'', बाईस्पत्यो भवति'—यह साक्षात् अन्न है, जो यह चरु है, इस चरु का उपधान करता है,'''मध्य में उपधान करता है,'''यह चरु बृहस्पति देवतावाला है।

इस प्रसंग को लक्ष्य कर शिष्य जिज्ञासा करता है—क्या यह नीवार धान्य से तैयार किया गया चरु याग के लिए है और याग से बचे चरु का उपधान बताता है? अथवा चरु के उपधानरूप संस्कारमात्र का विधायक है? प्रतीत होता है— याग के लिए चरु का विधान है और अविशष्ट के उपधान का कथन है, क्योंकि चरु की यागार्थता सर्वत्र प्रसिद्ध है। किसी कर्म की यागरूपता के लिए द्रव्य और देवता का निर्देश आवश्यक होता है। यहाँ प्रसंग के अन्त में अर्थवादरूप से बृहस्पित देवता का निर्देश है। अतः चरु द्रव्य और बृहस्पित देवता दोनों की उपस्थित से —यह चरु यागार्थ है, अविशष्ट चरु का उपधान कर दिया जाता है। इससे दोनों (याग और उपधान) का सामञ्जस्य हो जाता है; यह समक्षता चाहिए।

सूत्रकार आचार्य ने जिज्ञासा का समाधान किया—

# संयुक्तस्त्वर्थशब्देन तदर्थः श्रुतिसंयोगात् ॥१८॥

[तु] पद चरु की यागार्थता के निवारण के लिए है; 'चरुमुपदधाति' वाक्य याग के लिए चरु का विधान नहीं करता। [अर्थशब्देन] 'उपदधाति' क्रिया के अर्थ उपधान से [संयुक्तः] संयुक्त है, सम्बद्ध है चरु पद; अतः [तदर्थः] उपधान के लिए है चरु; [श्रुतिसंयोगात्] श्रुति 'उपदधाति' के साथ साक्षात् सम्बद्ध होने से चरु केवल उपधान के लिए जाना जाता है।

'उपधान' का अर्थ है—रखना। अग्निचयन के लिए इष्टका रक्खी जाती हैं, उन्हों पर अग्निचयन होता है। नीवार जंगली धान्य है, इसे भाषा में नेर या कोदों भी कहते हैं। कोदों 'कदन्न' का अपभ्रंश प्रतीत होता है। जंगल में—अथवा खेतों में बिना बोये—उत्पन्न हुए कई प्रकार के धान्य 'कदन्न' में गिने जाते हैं, उनमें एक नीवार है। इस प्रकार के अन्तों को अनेकत्र साहित्य में 'मुनियों का अन्न' कहा गया है। नीवार से तैयार किया गया चरु अग्निचयन-इष्टकाओं के मध्य रक्खा जाता है—'मध्यत उपद्याति'। यह चरु का संस्कारमात्र है। 'चरुमुपद्याति' वाक्य में चरु का सम्बन्ध सीधा उपधान के साथ है। यहाँ 'यजित' का श्रवण नहीं है। उसकी कल्पना करना भी निराधार होगा; क्योंकि इससे साक्षात् 'चरुमुपदघाति' श्रुतिबोधित अर्थ की बाधा प्रसक्त होगी। अतः साक्षात् श्रुति के साम्मुख्य में कल्पना हेय होगी।

चक की यागार्थता के लिए बृहस्पति देवता का चक से सम्बन्ध बताना भी ग्राह्म नहीं है। संहिता में वह कथन केवल अर्थवाद है, चक की प्रशंसा के लिए। वहाँ याग-निमित्त से द्रव्य-देवता के सम्बन्ध का कोई संकेत नहीं है। इस सब विवेचन के फलस्वरूप निश्चित होता है, उक्त वाक्य चक के उपधानमात्र संस्कार का विधायक है; चक की यागार्थता का विधान नहीं करता। फलतः छठा और सातवाँ अधिकरण पञ्चम अधिकरण के अपवाद हैं, यह समक्षना चाहिए॥१८॥ (इति नैवारचरोराधानार्थंताऽधिकरणम्—७)।

### (त्वाष्ट्रपात्नीवतस्य पर्यग्निकरणगुणकत्वाऽधिरणम् — ८)

पात्नीवत<sup>9</sup> कर्मविशेष का नाम है। तैत्तिरीय संहिता [६।६।२,६] में इसका विवरण उपलब्ध होता है। उस प्रसंग में इस आशय का लेख है—'त्वाष्ट्रं पर्यंग्निकृतं पात्नीवतमुःस्कृति' पर्यंग्निकरण संस्कार किए गये त्वष्टा देवतावाले पशु को छोड़ते हैं। इस विषय में शिष्य जिज्ञासा करता है—क्या त्वष्टा देवता-वाले पर्यंग्निकृत पशु के उत्सर्ग का यह विधान है ? अथवा त्वाष्ट्र पशुयाग से यह पात्नीवत-कर्म भिन्न याग है ?

सन्देह का कारण त्वाष्ट्र पशु के दो विशेषण हैं—'पर्योग्नकृतम्' और 'पात्नी-वतम्'। जब 'उत्सृजन्ति' क्रियापद से 'पर्योग्नकृतम्' पद सीधा सम्बद्ध किया जाय, तो यहाँ पशु के उत्सर्ग का विधान होगा। जब 'पात्नीवतम्' पद क्रियापद से सीधा सम्बद्ध होता है, तब त्वाष्ट्र पशुयाग से—यह पात्नीवत कर्म — भिन्न याग है, ऐसा जाना जाता है। उस कर्म के अनन्तर उत्सर्ग होगा।

"आचार्यों के मतभेद का मूल—तैं ॰ सं० ६।६।६ के 'इन्द्रः पित्तया मनुमयाजयत्, तां पर्योग्नकृतामुदसृजत्' (= इन्द्र ने मनु को पत्नी से याग कराया, उस पत्नी को पर्योग्नकृतामुदसृजत्' (= इन्द्र ने मनु को पत्नी से याग कराया, उस पत्नी को पर्योग्नकरण के परचात् छोड़ दिया) – इस परकृतिरूप अर्थवाद में निहित है। इसमें पत्नी का सम्बन्ध होने से यह कर्म पात्नीवत हुआ। इसी के स्थान में त्वाष्ट्र पशु के आलभन का विधान होने से तत्स्थानीय त्वाष्ट्र पश्चालम्भ कर्म भी पात्नीवत नाम से जाना जाता है। पत्नी से याग करने पर उसे जिस यूप से सम्बद्ध किया (= पास में बैठाया) उस यूप का नाम भी पात्नीवत हुआ। त्वाष्ट्र पशु के पत्नीस्थानीय होने से त्वाष्ट्र पशु भी पात्नीवत नाम से व्यवहृत हुआ। यतः मनु की पत्नी का पर्योग्नकरण के पश्चात् उत्सर्गं किया गया, अतः तत्स्थानी त्वाष्ट्र पशु का भी उत्सर्गं होता है। तैं ० सं० निर्दिष्ट वचन अर्थवाद है। अर्थवादानां स्वार्थं प्रामाण्यं नास्ति (अर्थवाद-वचनों का स्वार्थं में प्रामाण्य नहीं होता है) – इस मीमांसक सिद्धान्त से — इन्द्र ने मनु को उसकी पत्नी से याग कराया था — यह प्रतीयमान अर्थ प्रमाणभूत नहीं है। इसका तात्पर्य यह है कि —

वैवस्वत मनु इस पृथिवी का प्रथम शासक हुआ था। राजा पृथिवी का पालक होने से पृथिवीपति कहाता है और पृथिवी राजा की पालिका

१. पात्नीवत कर्म के विषय में आचार्यों के मतभेद का उल्लेख करते हुए मीमांसाशास्त्र के मर्मज्ञ विद्वान् पं० युधिष्ठिर मीमांसक ने जो महत्त्वपूर्ण [पृ० ४७३-७४] टिप्पणी लिखी है, यह कर्म के वास्तविक स्वरूप को सम-भ्रते के लिए आवश्यक होने से अविकल उद्धृत है—

प्रतीत होता है, पात्नीवत कर्म त्वाष्ट्र पशुयाग से भिन्न हैं, क्योंकि त्वाष्ट्र पशु के दो विशेषणों—-'पर्योग्नकृतं' और 'पात्नीवतं' का सामञ्जस्य भिन्न कर्म मानने पर सम्भव है। विहित कर्मानुष्ठान के अनन्तर उत्सर्जन हो जायगा। यदि उत्सर्ग का विधान मानकर उत्सर्जन कर दिया जाय, तो 'पात्नीवत' विशेषण निष्फल--व्ययं रह जाता है। इसलिए पर्योग्नकृत त्वाष्ट्र पशु के पात्नीवत होने का यह विधान है। यही याग है। आचार्य सूत्रकार ने जिज्ञासा का समाधान किया--

होने से राजा की पत्नी होती है। इन्द्र ने मनु को ''उसकी पत्नी पृथिवी से याग कराया—इसका तात्पर्य हैं—'इन्द्र ने मनु को पृथिवीरूप पत्नी से संगत किया—मनु को राज्याधिकार दिया।' मनु की पृथी का नाम इळा था। इळा पृथिवी का नाम भी है। मनु ने प्रजा की समृद्धि के लिए रत्नगर्भा पृथिवी का दोहन किया। अतः इळा—पृथिवी उसकी दुहिता हुई। परन्तु आवश्यक दोहन के पश्चात् उसे छोड़ दिया, जिससे वह रिक्त हुई पुनः समृद्ध हो जावे। प्राचीन राजा लोग पृथिवी से धनधान्य वा रत्नादि की प्राप्ति के लिए उतना ही दोहन करते थे, जिससे उसको क्षति न पहुँचे।''

पश्यागों के वास्तविक स्वरूप को समभने के लिए मीमांसक महोदय का विचार बड़ा उत्तेजक है। पृथिवी का दोहन करनेवाला सर्वाधिक मानव-समुदाय कृषिजीवी-वर्ग है। मानव-जीवन के निर्वाह के लिए सर्वोच्च और सर्वाधिक साधन-सामग्री कृषिजन्य उपज है। इसमें भी उत्खनन अपेक्षित है, पर ऊपरी । कृषि की निर्बोध पूर्णता के लिए गहरा उत्खनन आवश्यक हुआ; लोहे के बिना कृषि सम्भव नहीं। जितना पूराना कृषि-कार्य है, उतना पूराना लोहा है। फिर अन्य धातु व रत्न आदि सामने आ गये । मानव-समाज का समस्त उद्योग इन्हीं दो प्रकार की उपजों पर आधारित है। भारत में कृषि-उपज आदिकाल से गोवंश पर आधारित रही है। दूध और कृषि-उपज के लिए बछड़े गाय की देन हैं। यह सम्भव है, यदि समस्त पश्यागों का कृषि-सम्बन्ध से विचार किया जाय, तो इसकी मुलभूत वास्तविकता सामने आए, क्योंकि कृषि और गोवंश का अपरिहार्य सम्बन्ध भारत में सदा से रहा है। वस्तुतः भूमि को कूरेदने खोदने का कार्य मूख्य रूप में कृषिजीवी-वर्ग करता है, राजा तो उसका केवल व्यवस्थापक व प्रबन्धक रहता है। कृषक जिस खेत में से एक वर्ष गहरी भारी फ़सल ले लेता है, अगले वर्ष उसे जोतकर खाली छोड़ देता है, यह उसका उत्सर्जन है; इससे भूमि में सूर्य-िकरणों और वर्षा-जलों से उर्वरा शक्ति संचित होती है। यही पात्नीवत-कर्म में पश के उत्सर्जन का रूप है।

### पात्नीवते तु पूर्ववत्वाद् अवच्छेदः ॥१६॥

[पास्तीवते] 'पर्योग्नकृतं पारनीवतं' वाक्य में [तु] तो [पूर्ववत्वात्] पहले वाले कर्म के होने से, अर्थात् 'त्वाष्ट्रं पारनीवतमालभेत' इस पूर्वनिर्दिष्ट कर्म के ही यहाँ समभे जाने से [अवच्छेदः] उसी पूर्व-कर्म के साथ इसका सम्बन्ध है। उसी का यह अनुवाद है। तात्पर्य है, त्वाष्ट्र पारनीवत कर्म की ही यहाँ 'उत्सृजित' पद से उत्सर्जनरूप में समाप्ति कही है।

'पर्यग्निकृतं पात्नीवतमृत्सृजितं वाक्य में पात्नीवत कर्मान्तर नहीं है। प्रथम पठित 'त्वाष्ट्रं पात्नीवतमालभेत' वाक्य-विहित त्वष्टा देवतावाले परवालम्भ का अनुवाद है। पर्याग्निकृत पशु के उत्सर्जन का विधान है। पशु का आलम्भ-अपेक्षित स्पर्श कर पर्याग्निकरण के अनन्तर उसे छोड़ दिया जाय। इसके मानने पर न तो पात्नीवत के भिन्न कर्म होने की कत्पना करनी पड़ेगी, और न 'उत्सृजितं' पदबोधित —पशु के उत्सर्ग का विधानरूप —अर्थ किसी वाक्य से वाधित होगा। इस वाक्य से —पर्यग्निकृत पशु का —पात्नीवत कर्म सम्बद्ध होने का विधान अनावश्यक भी है; क्योंकि पशु का पात्नीवत-सम्बन्ध पहले ही 'त्वाष्ट्रं पात्नीवतमालभेत' वाक्य से विदित है। इस कारण यहाँ उसका पृनः विधान निष्प्रयोजन है। दो विशेषणों से विशिष्ट अर्थ का एक विशेषण से अनुवाद होना दोषावह नहीं है। विशेषणों से निशिष्ट अर्थ का एक विशेषण विशिष्ट अर्थ के अनुवचन में समर्थ रहता है। इसमें किसी वाधा की आशंका निराधार है। इससे निश्चत है, यह वाक्य (—पर्यग्निकृतं पात्नीवतमुत्सृजित्त) त्वाष्ट्र पात्नीवत वाक्य (त्वाष्ट्रं पात्नीवतमालभेत) का अनुवाद है, कर्मान्तर नहीं ॥१६॥ (इति त्वाष्ट्रपात्नीवतसय पर्यग्निकरणगुणत्वाऽधिकरणम् — ६)।

### (अदाभ्यादीनां ग्रहनामताऽधिकरणम्-- ६)

तैत्तरीय संहिता [३।३।४] में पाठ है—'एष वे हिवषा हिवर्यंजित, योऽदाम्यं गृहोत्वा सोमाय जुहोति'—यह निश्चय ही हिव से हिव का यजन करता है, जो अदाभ्य का ग्रहण कर सोम के लिए होम (—याग) करता है। इसी के आगे पढ़ा है—'परा वा एतस्यायुः प्राण एति, योऽज्ञं गृह्णाति'—इसकी आयु वा प्राण दूर चला जाता है, जो अंशु का ग्रहण करता है। इन वाक्यों के विषय में शिष्य जिज्ञासा करता है—क्या ये अदाभ्य और अंशु इस नाम के ग्रहों में ग्रहणवाले यागान्तर हैं? अथवा ज्योतिष्टोम याग में ग्रहविध है? प्रतीत होता है, यागान्तर हैं, क्योंकि ज्योतिष्टोम प्रसंग में अदाभ्य अंशु नामवाला कोई याग नहीं है। न कोई ग्रह है, जिससे उसका दुवारा यहाँ स्मरण या अतिदेश किया जाय। इसलिए अदाभ्य और अंशु नामवाले ये भिन्न याग हैं। द्रव्या देवता

का यहाँ निर्देश न होने पर भी 'यजित' का साक्षात् प्रयोग है, जो इनके याग होने का प्रयोजक है। इसलिये इन वाक्यों द्वारा 'अदाभ्य' और 'अंशु' नामक यागों का विधान माना जाना युक्त होगा। आचार्य सूत्रकार ने जिज्ञासा का समाधान किया—

### अद्रव्यत्वात् केवले कर्मशेषः स्यात् ॥२०॥

[अद्रव्यत्वात्] द्रव्य और देवता का निर्देश न होने से [केवले] केवल नाम-मात्र के सुने जाने पर [कर्मशेषः] ज्योतिष्टोम कर्म के शेष — अङ्ग [स्यात्] हैं, अदाभ्य और अंशु नामक ग्रह।

सूत्र में पठित 'द्रव्य' पद देवता का भी उपलक्षण है। याग वही कर्म माना जाता है, जिसमें द्रव्य, देवता दोनों का निर्देश हो। याग के लिए द्रव्य-देवता का नियत साहचर्य माना जाता है। सूत्र में अपठित भी देवता का—उक्त व्यवस्था- नुसार—द्रव्य पद से ग्रहण हो जाता है। प्रस्तुत वाक्यों में द्रव्य और देवता किसी का भी निर्देश न होने से ये यागान्तर अर्थात् स्वतन्त्र याग नहीं हैं। ज्योतिष्टोम याग सोमयाग का एक भाग (=संस्था) है। ज्योतिष्टोम अनुष्ठान के अवसर पर जिन पात्रों में सोम का ग्रहण किया जाता है, उनका नाम 'अदाभ्य' और 'अंशु' है। फलतः ये वाक्य ज्योतिष्टोम में ग्रहसंज्ञक पात्र-विशेष का विधान करते हैं। पात्र का भेद याग के भेद का प्रयोजक नहीं होता।

इन्हें यागान्तर मानने के लिए 'यजित' प्रयोग की जो बात कही है, वह युक्त नहीं; क्योंकि अदाभ्य और अंशु पद का 'यजित' या 'जुहोति' के साथ सीधा सम्बन्ध नहीं है। इसके विपरीत सीधा सम्बन्ध ग्रह धातु के साथ है—'अदाभ्यं गृहीत्वा' तथा 'अंशुं गृह्धाति'। इससे स्पष्ट होता है, ज्योतिष्टोम के अवसर पर इन पात्रों में सोम ग्रहण किया जाता है। ये वाक्य उसी ग्रहण-किया के विधायक हैं। इन पदों का सम्बन्ध—व्यवधान होने से—'यजित' तथा 'जुहोति' के साथ होना सम्भव नहीं। उक्त वाक्य में पदान्तरों का व्यवधान स्पष्ट है। फलतः 'यजित' के श्रवणमात्र से यागान्तर का विधान नहीं माना जा सकता। 'सोमेन यजित' अथवा 'सोमाय यजित' में 'यजित' पद का कोई भिन्न अर्थ नहीं है; उभयत्र एक ही अर्थ है। वह प्रकृतियाग में पठित 'सोमेन यजेत' से विदित है। अविदित अर्थ का विधायक वाक्य यागविधि माना जाता है, इसिलए भी यहाँ 'यजित' यागान्तर का विधायक नहीं।

भाष्यकार शबर स्वामी ने सूत्र की अवतरिणका के प्रारम्भ में बताया कि ये वाक्य किसी के प्रकरण में नहीं सुने जाते । तात्पर्य है, किसी प्रकृतियाग का प्रारम्भ करके उसके प्रसंग में इन वाक्यों का उल्लेख हुआ हो, ऐसा नहीं है। परन्तु तैत्तिरीय संहिता में ज्योतिष्टोम के प्रकरण में ही इनका पाठ है। उसमें नगण्य पाठभेद अवश्य है। परन्तु इससे भाष्यकार के लेख में किसी असांगत्य की जद्भावना करना निराधार होगा। सम्भव है, भाष्यकार ने शाखान्तर में उसी प्रकार पाठ देखा हो, जैसा उल्लेख किया। इससे 'प्रकृत अर्थ' के विवेचन में कोई अन्तर नहीं पड़ता।।२०।। (इति अदाम्यादीनां ग्रहनामताऽधिकरणम्— १)।

# (अग्निचयनस्य संस्कारताऽधिकरणम् --१०)

शिष्य जिज्ञासा करता है—अग्नि-कर्मविषयक अनेक वाक्य सुने जाते हैं, तद्यथा—'य एवं विद्वान् ऑग्नि चिनुते'—'जो इस प्रकार जानता हुआ अग्नि का चयन करता है' इत्यादि का विधान कर आगे कहा—'अथातो अग्निमग्निष्टोमे-नैवानुयजित, तमुक्थेन, तमितरात्रेण, तं षोडशिना।'— इसके अनन्तर अग्नि का अग्निष्टोम से अनुयजन करता है, उसका उक्य से, उसका अतिरात्र से, उसका षोडिश से, इत्यादि।

यहाँ सन्देह है, क्या यह 'अग्नि' पद ज्योतिष्टोमादि कमों से मिन्न अग्निसंज्ञक कमेंविशेष का वाचक है, जो 'चिनुते' आख्यात से कहा गया है? अथवा द्रव्यविशेष का वाचक होता हुआ ज्योतिष्टोमादि में अग्निरूप गुण का विधान करता है? प्रतीत होता है, अग्नि पद यागविशेष का वाचक है। इसमें हेतु है—अग्नि के स्तोत्र, शस्त्र और उपसद् का होना। 'अग्नेः स्तोत्रम् अग्नेः शस्त्रम्, षड् उपसदोऽनेश्चित्यस्य भवन्ति।'—अग्नि का स्तोत्र है, अग्नि का शस्त्र है, अग्निच्यन के छह उपसत् होते हैं। ये सब याग के होते हैं; अतः अग्नि पद यागवाचक है। इनकी हेतुता 'अथातोऽग्निमानिष्टोमेर्नेवानुयजित' आदि वाच्यों से पुष्ट होती है—अनन्तर इस अग्नि का अग्निष्टोमेर्ने बानुयजित' आदि वाच्यों से पुष्ट होती है—अनन्तर इस अग्नि का अग्निष्टोम से अनुयजित करता है, अर्थात् याग को सम्पन्न करता है। अगले वाक्यों में भी 'तम्' सर्वनाम 'अग्नि' को बोधित करता है। इससे प्रतीत होता है, यह अग्निसंज्ञक याग है। इसी मान्यता में 'यजित' के साथ 'अनु' उपसर्ग उपपन्न होता है। तात्पर्य है, अग्नि के याग माने जाने पर ही अग्निष्टोम से किया गया याग अनुयाग हो सकता है। अतः अग्नि को याग मानना युक्त है। शिष्य की भावना को आचार्य सूत्रकार ने पूर्वपक्ष-रूप में सूत्रित किया—

### अग्निस्तु लिङ्गदर्शनात् ऋतुशब्दः प्रतीयेत ॥२१॥

[अग्निः] उक्त वाक्य में अग्नि पद [तु] तो [लिङ्गदर्शनात्] 'अग्नेः स्तोत्रम्' आदि हेतुओं के देखे जाने से [ऋतु शब्दः] यागवाचक शब्द [प्रतीयेत] प्रतीत होता है, जैसा सूत्र की अवतरणिका में स्पष्ट कर दिया गया है।

'य एवं विद्वान् अग्नि चिनुते' वाक्य तैत्तिरीय संहिता [४।४।२] में उपलब्ध हैं। भाष्यकार ने अन्य जितने वाक्य उस सम्बन्ध में उद्धृत किए हैं, वे संहिता में उपलब्ध नहीं । सम्भव है, माष्यकार ने अन्य शासाओं के आधार पर ये पाठ दिये हों ॥२१॥

सूत्रकार ने उक्त जिज्ञासा का समाधान किया-

# द्रव्यं वा स्याच्चोदनायास्तदर्थत्वात् ॥२२॥

[वा] पद पूर्वपक्ष की व्यावृत्ति करता है— अग्नि पद यागवाचक नहीं है। [द्रव्यम्] द्रव्यवाचक [स्यात्] है। [चोदनायाः] 'चिनुते' इस प्रेरणा-पद के [तदर्यत्वात्] अग्नि के लिए होने से। तात्पर्य है, 'चिनुते' आख्यात-पद—अग्नि को चयन से संस्कृत करके स्थापित करता है— इस अर्थ को कहनेवाला होने से।

'अग्नि' पद उक्त बाक्य में प्रसिद्ध दाहक द्रव्य का वाचक है, किसी याग का नहीं। वाक्य में 'चिनुते' यह विधायक आख्यात-पद अग्नि का चयन करने के लिए हैं—चिनुते —चयन करता है। 'यजित' के अर्थ को कहने में यह असमर्थ है। इष्टकाओं से निर्मित स्थिष्डल पर अग्नि का चयन करना—व्यवस्थापूर्वक स्थापित करना अग्नि का संस्कार है। अग्निचयन के सम्पन्न हो जाने पर अग्नि-ष्टोम याग से यजन करता है, —यह अर्थ 'अथातोऽग्निमग्निष्टोमेनंवानुयजित' से स्पष्ट किया गया है। 'अनुयजित' अनु उपसर्ग 'पत्रचात्' अर्थ को कहता है। अग्निकं चयन-संस्कार के अनन्तर अग्निष्टोम से यजन किए जाने का कथन है। फलतः उक्त वाक्य में 'अग्नि' पद याग का वाचक न होकर अग्निष्टोम में अग्निचयनरूप संस्कारगुण का विधान करता है।।२२॥

उसी अर्थ को सूत्रकार अगले सूत्र से पुष्ट करता है —

# तत् संयोगात् ऋतुस्तदाख्यः स्यात्तेन धर्मविधानानि ॥२३॥

[तत्संयोगात्] चयन द्वारा संस्कार किए अग्नि के संयोग से, उस अग्नि में किया जानेवाला [ऋतुः] याग [तदाख्यः] उस नामवाला, अर्थात् अग्नि नामवाला [स्यात्] होता है। [तेन] इस कारण [धर्मविधानािन] उस अग्निसंज्ञक कर्म के धर्मों — विशेषताओं का विधान करते हैं, अग्नेःस्तोत्रम्' आदि स्तोत्र-शस्त्र-उपसत्। तात्पर्य है, स्तोत्र-शस्त्र-उपसत् उस ऋतु के धर्म हैं, जो चयन द्वारा संस्कृत अग्नि में किए जाने के कारण अग्नि नामवाला है।

इस अधिकरण का सार इस प्रकार समफ्ता चाहिए, 'य एवं विद्वान् अग्नि चिनुते' वाक्य चयन द्वारा अग्नि के संस्कार का विधायक है। इसी कार्य के लिए ईंटों से निर्मित स्थण्डिल == वेदि पर विधिपूर्वक अग्नि की स्थापना करना अग्नि का चयनरूप संस्कार है। प्रत्येक याग इसी संस्कृत अग्नि में किया जाता है। चूल्हे या भाड़ आदि से अग्नि लेकर उसमें याग करना शास्त्रीय विधान के अनुकूल नहीं है। उस संस्कृत अग्नि में जो याग किया जाता है, वह याग भी अग्नि पद से लक्षित होता है। 'अग्ने: स्तोत्रम्' आदि में अग्नि पद उसी अग्निपदलक्षित ऋतु का बोधक है, दाहरूप अग्नि द्रव्य का नहीं। इसलिए जिज्ञासा-प्रसंग में इन पदों के आधार पर जो बात कही गई है, वह युक्त नहीं है। फलतः स्तोत्र-शस्त्र आदि याग के ही धर्म हैं। अग्नि का चयनरूप संस्कार याग नहीं है।।२३।। (इति अग्निचयनस्य संस्कारताऽधिकरणम् ---१०)।

# (मासाग्निहोत्रादीनां ऋत्वन्तरताऽधिकरणम्—११)

कुण्डपायियों के अयन में पाठ है—'मासमिन्नहोत्रं जुहोति, मासं दर्शपूर्ण-मासाभ्यां यजते'—महीनाभर अग्निहोत्र होम करता है, महीनाभर दर्शपूर्णमासों से यजन करता है। इस विषय में शिष्य जिज्ञासा करता है—अग्निहोत्र और दर्श-पूर्णमास नियतकाल में होनेवाले कर्म हैं। अग्निहोत्र नित्य प्रातः-सायं किया जाता है; दर्श अमावास्या तिथि में तथा पूर्णमास पौर्णमासी तिथि में किया जाता है। तब क्या ये वाक्य नियतकालिक अग्निहोत्र और दर्श-पूर्णमास में महीनामर काल-गुण का विधान करते हैं? अथवा ये भिन्न कर्म हैं? प्रतीत होता है, उक्त कर्मों ये काल-गुण के विधायक हैं; क्योंकि नियतकालिक वाक्यों में यह मास काल-गुण का विधान उपयुक्त है। इसके अतिरिक्त उक्त कर्म वाक्यान्तरों से विदित हैं, मासभर काल का सम्बन्ध अविदित हैं, अतः उन्हीं अग्निहोत्र होम और दर्श-पूर्णमास यागों में मासभर काल-गुण का विधान यहाँ मानना चाहिए। सूत्रकार ने जिज्ञासा का समाधान किया—

### प्रकरणान्तरे प्रयोजनान्यत्वम् ॥२४॥

[प्रकरणान्तरे] भिन्न प्रकरण में पठित वाक्यों का [प्रयोजनान्यत्वम्] अन्य प्रयोजन है, अर्थात् ये वाक्य, अग्निहोत्रादि वाक्यों से भिन्न कर्म हैं।

कुण्डपायि-अयन नामक कतुविशेष है। पाणिनि ने अष्टाघ्यायी [३।१११३७] में इस कतु का 'कुण्डपाय्य' नाम से उत्लेख किया है। वैदिक सूत्र-साहित्य [लाटचा० श्रौ० १०।१२।१३] से ज्ञात होता है, सोम-पान के चमस से हत्था अलग कर जो याज्ञिक कृण्डे के समान चौकोर पात्र से यागकाल में सोमपान करते थे, वे कुण्डपाय्य अथवा कुण्डपायी नाम से जाने जाते रहे हैं। उस वर्ग द्वारा प्रस्तुत प्रकरणों में जो मासभर अग्निहोत्र और मासभर दर्श-पूर्णमास के होम-याग का उत्लेख है, वे उस अग्निहोत्र-होम और दर्श-पूर्णमास याग से सर्वथा मिन्न कर्म हैं, जिनका अन्यत्र वैदिक साहित्य में विधान है। इसलिए कुण्डपायियों के वर्ग में पठित वाक्यों का अन्यत्र पठित 'अग्निहोत्र जुहुयात्' तथा 'दर्श-पूर्णमासाम्यां यजेत' वाक्यों से कोई सम्बन्ध न होने के कारण यह समभना नितान्त निराधार है कि कुण्डपाय्य प्रकरण में पठित वाक्य अग्निहोत्र व दर्श-पूर्णमास विधियों में मास-

काल-गुण के विघायक हैं। वस्तुतः वे कर्म अग्निहोत्रादि विघियों से सर्वे**धा भिन्न** कर्म हैं।√

इसका मुख्य आधार कुण्डपाय्य प्रकरण में कहा है। वहाँ 'उपसद्भिश्चिरत्वा' कहकर 'मासमिनहोत्रं' आदि पढ़ा है [आप०श्चौत०, २३।१०।८,६]। तात्पर्य है, उपसत्-कर्म करके मास-अग्निहोत्र आदि का अनुष्ठान करना है। परन्तु यह उपसत्-कर्म नियतकालिक अग्निहोत्र तथा दर्श-पूर्णमास में नहीं होता। अत: कुण्ड-पाय्य प्रकरण में पठित कर्म, नियतकालिक अग्निहोत्रादि से भिन्न हैं ॥२४॥ (इति मासाग्निहोत्रादीनां क्रवन्तरताऽधिकरणम्—११)।

# (आग्नेयादि काम्येष्टचधिकरणम्—१२)

शिष्य जिज्ञासा करता है—कित्पय वाक्य किसी कर्मविशेष का आरम्म न करके पढ़े गए हैं, जैसे—'अग्नये पुरोडाशमध्टाकपालं निर्वपेद् रुक्कामः [तैं० सं० २।२।३]— एक् —कान्ति की कामनावाला व्यक्ति अग्निदेवतार्थ अध्टाकपाल में संस्कृत हिव का निर्वाप करे। इसी प्रकार अन्य वाक्य है 'अग्नीधोमीयमेकादश-कपालं निर्वपेद् ब्रह्मवर्चसकामः' [मैं०सं० २।१।४]— ब्रह्मवर्चस की कामनावाला व्यक्ति अग्नि और सोम देवतावाले—एकादश कपाल में संस्कृत—हिव का निर्वाप करें। अन्य वाक्य है—'ऐन्द्राग्नमेकादशकपालं निर्वपेत् प्रजाकामः' [तैं० सं० २।१।१]—प्रजा की कामनावाला व्यक्ति इन्द्र और अग्नि देवतावाले—एकादश कपाल में संस्कृत—हिव का निर्वाप करे।

यहाँ सन्देह है, क्या ये आग्नेय आदि स्वतन्त्र कर्मान्तर हैं ? अथवा दर्श-पूर्ण-मास में अनुष्ठेय आग्नेय आदि कर्मों में रुक् आदि फलों के विधायक हैं ? प्रतीत होता है, ये फलविधि हैं, क्योंकि प्रकृतियाग दर्श-पूर्णमास में विहित आग्नेय आदि प्रथम विदित हैं; उन्हीं का यहाँ अनुवाद कर उनमें फल-सम्बन्ध का यह विधान है। सूत्रकार ने जिज्ञासा का समाधान किया—

### फलं चाकर्मसन्निधौ ॥२५॥

[अकर्मसन्तिषौ] कर्मविशेष की समीपता न होने पर, केवल [फलम्] फल-निर्देश [च] भी भिन्न कर्म होने का प्रयोजक होता है।

कर्म-समीपता का तात्पर्य है, कर्म-विधायक पद का होना । प्रस्तुत वाक्यों में कोई कर्म-विधायक पद नहीं है। पर प्रत्येक वाक्य में यथाकम रुक् (कान्ति), ब्रह्मवर्चस और प्रजारूप फल का निर्देश है। कर्मविधायक पद के न होने पर भी केवल फल का निर्देश कमंविशेष का प्रयोजक होता है, क्योंकि फल किसी कर्म का ही सम्भव है। प्रकृतियाग दर्श-पूर्णमास में श्रूयमाण आग्नेयादि कर्मों का यहाँ अनुवाद सम्भव नहीं, क्योंकि कान्ति आदि उनके फल नहीं हैं। इसलिए ये आग्नेय

आदि कर्म उनसे मिन्न हैं।

इसके अतिरिक्त यह भी जातव्य है कि ये आग्नेयादि कर्म काम्येष्टि हैं। विशेष कामना से इनका अनुष्टान किया जाता है। कान्ति-कामना से आग्नेय, ब्रह्मव वंस-कामना से अग्नीषोमीय, प्रजा-कामना से ऐन्द्राग्न। दर्श-पूर्णमास में कहे गये आग्नेय आदि कर्म काम्येष्टि नहीं हैं; वे नियतकालिक नित्यकर्म हैं। कामना कभी होने कभी न होने के कारण अनित्य हैं। तित्यकर्म का अनित्यकर्म-स्थान में अनुवाद कहे जाने का कोई सामञ्जस्य नहीं है। इस प्रकार प्रस्तुत वाक्यों में विशिष्ट फल का निर्देश इस तथ्य का प्रयोजक है कि ये वाक्य— दर्श-पूर्णमास में श्रूयमाण आग्नेयादि कर्मों से—भिन्न कर्म के विघायक हैं।।२५॥ (इत्याग्ने-यादि काम्येष्ट्यिकरणम्—१२)।

### (अवेष्टेरन्नाद्यफलकत्वाऽधिकरणम्-१३)

राजसूय की अङ्गभूत अवेष्टि नामक इष्टि है 'आग्नेयोऽष्टाकपाल: पुरोडाशो भवित' अग्नि देवतावाला आठ कपालों में पकाया पुरोडाश होता है। उस अवेष्टि का आरम्भ करके कहा—'एतया अन्नाद्यकामं याजयेत्' इससे—अन्नभक्षण में क्षमताप्राप्ति की कामनावाले को—यजन कराये। इस विषय में शिष्य जिज्ञासा करता है—क्या यह 'एतया ''' वाक्यविहित कमं अवेष्टि याग से भिन्न कमं है ? अथवा अवेष्टि का ही यह फलनिर्देश है ? प्रतीत होता है, यह अवेष्टि से भिन्न कमं है; जैसाकि गत सुत्र में निर्णय किया गया है, फल का निर्देश भी कर्मान्तर का प्रयोजक होता है। सुत्रकार ने जिज्ञासा का समाधान किया—

### सन्निधौ त्वविभागात् फलार्थेन पुनः श्रुतिः ॥२६॥

[सिन्निधौ] अवेष्टि कर्म के सामीप्य में पढ़ा गया 'एतया ''' आदि वाक्य [तु] तो [अविभागात्] अवेष्टि-विधायक वाक्य से अलग न होने के कारण [फलार्थेन] फलनिर्देश के प्रयोजन से [पुनः श्रुतिः] अवेष्टि का ही 'एतया' पद से यहाँ पुनः श्रवण होता है।

'आग्नेयोऽष्टाकपालः'' इत्यादि के रूप में अवेष्टि का आरम्भ करके समीप ही 'एतयाऽन्नाद्यकामं याजयेत्' वाक्य पढ़ा गया है। 'एतत्'-पद समीपस्थ का परामर्श करता है। वह अवेष्टि-याग के लिए कहा गया है। यहाँ उसी के फल —अन्नभक्षण-क्षमतांप्राप्ति का निर्देश है। अर्थ होगा—अन्नाद्य कामनावाले के लिए अवेष्टि से याग कराए, इसलिए यह कर्मान्तर न होकर अवेष्टि का ही फलविधि है। इसे अवेष्टि-याग मानने पर अवेष्टि के लिए विहित हविद्वव्यों की उपस्थित होगी, जो प्रसंग में निर्दिष्ट हैं। यदि इसे कर्मान्तर मानते हैं, तो अन्य हिवयों का विधान मानना होगा, जो कहीं उपलब्ध नहीं है। यदि कहीं 'एतत्'-

पद असन्निहित [द्र० २।२।२७] का परामर्शक कहा है, तो वह लाक्षणिक ही समक्रता चाहिए ।।२६।। (इत्यवेष्टेरन्नाद्यफलकत्वाऽधिकरणम्—१३)

(आग्नेयद्विसक्तेः स्तुत्यर्थताऽधिकरणम् —१४)

दर्श-पूर्णमास यागों के विषय में कहा—'आग्नेयोऽष्टाकपालोऽमावास्यायां पौर्णमास्यां चाच्युतो भवित'' अग्नि देवतावाला आठ कपालों में संस्कृत हविद्रव्य अमावास्या और पौर्णमासी में छुटा हुआ कभी नहीं रहता; अवश्य हुत किया जाता है। ऐसा विधान कर आगे पुनः कहा—'यदाग्नेयोऽष्टाकपालोऽमावास्यायां मवित''—आग्नेय अष्टाकपाल अमावास्या में होता है। शिष्य जिज्ञासा करता है—क्या अमावास्या में दो आग्नेय यागों से यजन करना चाहिए? अथवा एक बार ही आग्नेय याग करना चाहिए? दो बार कहे जाने से दो बार किया जाना प्रतीत होता है। शिष्य-जिज्ञासा को सूत्रकार ने पूर्वपक्षरूप से सूत्रित किया—

### आग्नेयस्तुक्तहेतुत्वादभ्यासेन प्रतीयेत ।।२७॥

[आग्नेयः] 'आग्नेयोऽण्टाकपालः''' इत्यादि वाक्यविहित आग्नेय याग [तु] तो [उन्तहेतुत्वात्] (२।२।२ सूत्र में कहे गये) हेतु से [अभ्यासेन] अभ्यासरूप से, अर्थात् दो बार किया जाना [प्रतीयेत] प्रतीत होता है।

मीमांसा के [२।२।२] सूत्र में अभ्यास अर्थात् वाक्य के पुनः श्रवण को दो बार यजन का प्रयोजक बताया है; वैसा ही कथन यहाँ है। यदि यजन दो बार नहीं किया जाता, तो कर्म का पुनः-श्रवण यजन के अभाव में व्यर्थ हो जाता है। तात्पर्य है, ये दोनों भिन्न कर्म हैं, एक नहीं ।।२७।।

आचार्य ने जिज्ञासा का आंशिक समाधान किया-

# अविमागात्तु कर्मणो दिरुक्तेर्न विधीयते ॥२८॥

[तु] 'तु' पद पूर्वपक्ष की व्यावृत्ति के लिए है—आग्नेय याग का दो बार अभ्यास नहीं करना चाहिए। [कर्मणः] कर्म के [अविमागात्] विभक्त = अलग-अलग न होने से। [द्विरुक्तेः] दो बार कथन से [न विधीयते] विधान दो बार नहीं किया जाता।

तै० सं० २।४।२ में यह वाक्य विखरा हुआ मिलता है। इसी आनुपूर्वी में उपलब्ध नहीं।

२. द्रष्टव्य-तै० सं० २।५।३॥

३. 'कर्मणा' क्वाचित्कः पाठः । 'कर्मणो द्विरुक्तोन विधीयेत' पाठ सुबोधिनी वृत्ति में है । अर्थ में कोई अन्तर नहीं । पद-योजना से अर्थ अपनी वास्तविक उसी रेखा के अन्तर्गत आ जाता है, जो स्वीकार्य है ।

पूर्वोक्त विभिन्न दो वाक्यों के अनुसार अमावास्या में आग्नेय याग का दो बार अनुष्ठान युक्त नहीं है। यद्यपि वे वाक्य दो हैं—'आग्नेयोऽष्टाकपालोऽमानवास्यायां पौर्णमास्यां चाच्युतो भवित' तथा 'आग्नेयोऽष्टाकपालोऽमावास्यायां भवित'। परन्तु इन दोनों का अर्थ एक ही है। यहाँ आग्नेय याग के दो बार अनुष्ठान के लिए कोई विधायक पद नहीं है। दो बार पाठमात्र से यह अर्थ नहीं निकल सकता कि आग्नेय का अमावास्या में दो बार अनुष्ठान किया जाय। वाक्य का जितना प्रतिपाद्य अर्थ है, सौ बार उच्चारण करने पर भी अर्थ उतना ही रहता है। उक्त वाक्यों से दो बार अनुष्ठान किया जाना अर्थ अभिव्यक्त नहीं होता। अतः ये भिन्न कर्म न होकर आग्नेय एक ही कर्म अमावास्या में अनुष्ठेय होता है।।२६।।

यदि ऐसा है, तो वह प्रथम वाक्य से विहित है; उसी का वाक्यान्तर से पुनः विधान करना निरर्थंक है। आचार्य सुत्रकार ने इसका समाधान किया—

### अन्यार्था वा पुनः श्रुतिः ॥२६॥

[वा] 'वा' पद अवधारण—निश्चय अर्थ में है। निश्चय ही [पुनः श्रुतिः] आग्नेय याग का पुनः श्रवण [अन्यार्था] अन्य प्रयोजनवाला है।

'आग्नेयोऽष्टाकपालोऽमावास्यायां पौर्णमास्यां चाच्युतो भवति' इस वाक्य से विहित जो आग्नेय याग है, उससे भिन्न है वह याग, जो 'आग्नेयोऽष्टाकपालोऽमा-वास्यायां भवित' वाक्य से विहित हुआ है। भिन्न कर्म मानने पर इनमें विकल्प की कल्पना की गई कि अमावास्या में अन्यतर = दोनों में से किसी एक — याग से अनुष्ठान करे। इन दोनों का समाधान गत सूत्र में किया गया कि ये आग्नेय भिन्न कर्म नहीं हैं। एक प्रकरण में पठित हैं, तथा जो प्रथम वाक्य से आग्नेय याग अभिहित है, वही द्वितीय वाक्य से कहा गया है, इस प्रत्यभिज्ञा के अनुसार कर्म-भेद का निराकरण किया गया।

वस्तुतः यह आंशिक समाधान है, क्योंकि इसमें यह अन्य जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है कि जब प्रथम वाक्य से आग्नेय याग का विधान हो गया, तव उसी का विधायक अन्य वाक्य निरर्थंक हो जाता है। इसी के समाधान के लिए प्रस्तुत सूत्र द्वारा सूत्रकार ने बताया—आग्नेय याग के पुनः श्रवण का प्रयोजन अन्य है, आग्नेय याग का विधान इसका प्रयोजन नहीं है। वह प्रयोजन है—ऐन्द्राग्न याग का स्तुतिरूप अर्थवाद। तात्पर्य है, आग्नेय हिवद्रव्य के साथ ऐन्द्र हिवद्रव्य भी—अमावास्या में अनुष्ठेय याग में—आहुत होना चाहिए। ऐन्द्र हिव दिधि है।

द्रष्टच्य — तै० सं० २।५।३ में वृत्रवध के अनन्तर इन्द्र के वृद्ध ( — देवता और इन्द्रिय से रहित) हो जाने का निर्देश करके कहा है — "स एतमाग्नेय-

'ऐन्द्राम्न' से तात्पर्य यहाँ 'ऐन्द्राग्नमेकादशकपालं निर्वेषेत्' तथा 'स एतमेन्द्राग्न-मेंकादशकपालममावास्यायामपश्यत्' आदि वाक्यों द्वारा निर्दिष्ट इन्द्र और अग्नि देवतावाले यागविशेष से नहीं है। यह आग्नेय याग में—ऐन्द्र हिव के स्तुतिरूप अर्थवाद के साथ आग्नेय हिव में ऐन्द्र हिव के सहभाव का निर्देश करता है। तात्पर्य है, अमावास्या में आग्नेय याग होता ही है, पर अकेले अग्नि हिव से वह समीचीन रूप में सम्यन्त नहीं होता; इन्द्रहिव-सहित अग्निहिव से वह सायु सम्पन्त होता है। पुन: श्रुति का यही प्रयोजन है।

भाद्रमास का उत्तरार्द्ध वर्षा ऋतु के अन्तिम दिन होते हैं। त्याग की भावना याग है। आग्नेय याग में अग्नि का त्याग अभिलिषत है। वृत्रवध के अनन्तर आग्नेय याग से इन्द्र (सूर्य) समृद्ध—तीव्र तापयुक्त हो गया है। उसका त्याग अपेक्षित है; उस समय की धूग से बचना चाहिए। पर स्वास्थ्य के लिए इतना ही पर्याप्त नहीं। ऐन्द्र हिव दिध का भी त्याग हो, तो यह स्वास्थ्य रूप समीचीन होता है। लोक-व्यवहार भी भादों की धूप और भाद्र में दिध को त्याज्य—अनाहार्यं बताता है।।२६॥ (इत्याग्नेयद्विस्तते: स्तुत्यर्यंताऽधिकरणम्—१४)।

इति जैमिनीय मीमांसादर्शन विद्योदयभाष्ये द्वितीयाध्यायस्य तृतीयः पादः ॥

मध्टाकपालममावास्यायामपश्यत्, ऐन्द्रं दिध, तं निरवपत्, तेन वै स देवता-श्वेन्द्रियं चावारुन्य । यदाग्नेयोऽष्टाकपालोऽमावास्यायां मवित ऐन्द्रं दिध देवताश्वेव तेनेन्द्रियं च यजमानोऽवरुन्वे" पाठ मिलता है । इससे विदित होता है कि आग्नेय अष्टाकपाल पुरोडाश का विधान—सान्नाय्य पक्ष में— ऐन्द्र दिध पक्ष में किया है । इसके अनुसार सान्नाय्य पक्ष में अमावास्या-कर्म में इन्द्र के साथ अग्निदेवता के सहभाव के लिए जानना चाहिए।(यु० मी०)

# अथ द्वितीयाध्याये चतुर्थः पादः

# (यावज्जीवाग्निहोत्राऽधिकरणम् - १)

वैदिक वाङ्मय में पठित 'यावज्जीवमग्निहोत्रं जुहोति' वाक्य सुना जाता है, —जब तक जीवन है, तब तक अग्निहोत्र करे। इसी प्रकार अन्य वाक्य है - 'याव-ज्जीवं दर्शपूर्णमासाभ्यां यजेत'--जीवनपर्यन्त दर्श-पूर्णमास यागों से यजन करे। शिष्य जिज्ञासा करता है, क्या यह यावज्जीवन किया जाना कर्म का अभ्यासरूप है ? जिज्ञासा का कारण है--- 'जुहोति, यजेत' पदों के विषय में यह सन्देह है कि इनको अन्य विधिवाक्य का अनुवाद माना जाय ? अथवा स्वयं इन्हें विधिवाक्य माना जाय ? यदि इन्हें अनुवाद माना जाता है, तो अन्य विधिवान्य से विहित अग्निहोत्र और दर्श-पूर्णमास याग में ---ये वाक्य ---यावज्जीविकता (यावज्जीवन होना) का विधान करेंगे; तब यावज्जीविकता कर्म का-अभ्यास रूप-धर्म होगा। यदि इन वाक्यों को अग्निहोत्र व दर्श-पूर्णमास के विधायक माना जाता है, तो यावज्जीविकता कर्त्ता का धर्म होगा। कर्त्ता यावज्जीवन अग्निहोत्र एवं दर्श-पूर्णमास का नियमितरूप से अनुष्ठान करे। तात्पर्य है, क्या इन वाक्यों से अग्नि-होत्र होम आदि को उद्देश करके यावज्जीविकता का विधान किया जाता है ? अथवा यावज्जीवन को उद्देश करके अग्निहोत्र होम आदि का विधान किया जाता है ? प्रतीत होता है, अग्निहोत्र होम आदि को उद्देश करके उनमें यावज्जीवन गुण के विधायक हैं ये वाक्य। सूत्रकार ने शिष्य-जिज्ञासा को पूर्वपक्ष-रूप से सूत्रित किया--

# यावज्जीविकोऽभ्यासः कर्मधर्मः प्रकरणात् ॥१॥

[यावज्जीविकः] 'यावज्जीवमग्निहोत्रं जुहोति' में जीवनपर्यन्त होनेवाला [अम्यासः] अभ्यास = कर्मं की आवृत्ति [कर्मधर्मः] अग्निहोत्र कर्म का घर्म है, [प्रकरणात्] अग्निहोत्र प्रकरण में पठित होने से।

यावज्जीवन अग्निहोत्र करने का तात्पर्य है —अग्निहोत्र का अभ्यास, अर्थात् समयानुसार निरन्तर नित्य अग्निहोत्र करते रहना। इस रूप में यह अभ्यास कर्म का धर्म है, यह स्पष्ट होता है। क्योंकि अग्निहोत्र कर्म ही नित्य किया जाता है, यह उसी का अभ्यास है। इस वाक्य के अग्निहोत्र प्रकरण में पठित होने से उक्त मान्यता को पुष्टि मिलती है। इसी प्रकार दर्श-पूर्णमास का यावज्जीवन अभ्यास समक्षना चाहिए। इस रूप में यह अभ्यास दर्श-पूर्णमास कर्म का धर्म सम्भव है। जो याग दीर्घकालिक होते हैं, उनको 'सत्र' कहते हैं। उसकी प्रशंसा में कहा जाता है, बुढ़ापा आने तक अथवा मृत्यु आने तक 'सत्र'-संग्नक यागों का अनुष्ठान किया जाना चाहिए। सत्र के समान ही अग्निहोत्र और दर्श-पूर्णमास की स्तुति की गई है—'जरामर्य वा एतत् सत्रं यदिग्नहोत्र दर्श-पूर्णमास की प्रशंसा करता है। इस कारण यह अभ्यास अग्निहोत्र आदि कर्मों का धर्म समक्षना चाहिए। फलतः 'यावज्जीवम्' आदि वाक्यों में 'जुहोति, यजेत' पद अन्य दिधायक वाक्यों— 'अग्निहोत्र जुहुयात् स्वर्गकामः' के अनुवाद हैं। उनमें यावज्जीविता गूण का विधान करते हैं।।।।

जिज्ञासा का आचार्य सूत्रकार ने समाधान किया-

### कर्तुर्वा श्रुतिसंयोगात् ॥२॥

[वा] 'वा' पद पूर्वपक्ष की व्यावृत्ति के लिए है, यावज्जीवन अभ्यास कर्म का धर्म नहीं है, [कर्त्तुः] कर्त्ता का धर्म है, [श्रुतिसंयोगात्] श्रुतिबोधित अर्थ के साथ सम्बद्ध होने से।

अभिनहोत्र आदि कमों का अभ्यास अर्थात् आवृत्ति कर्ता का घमं है, अिन-होत्र की आवृत्ति अग्निहोत्र करनेवाला व्यक्ति करता है। आवृत्ति का विषय अग्निहोत्र अवश्य है, पर आवृत्ति करना कर्ता का धमं है। अग्निहोत्र का सायं-प्रातः नित्य अनुष्ठान ही अग्निहोत्र का अभ्यास व आवृत्ति है, वह धमं अनुष्ठाता का है। ये वाक्य अग्निहोत्र होम और दशं-पूर्णमास याग का विधान करते हैं। क्योंकि श्रुति-वाक्य में पठित 'जुहोति' तथा 'यजेत' पदों का अभिधाशक्ति-बोधित अर्थ यही है।

वाक्यों में 'यावज्जीवम्' पद कियाविशेषण है। किया के नैरन्तर्यं को लक्षणा-वृत्ति से बोधित करते हैं, क्योंकि किया का नैरन्तर्यं — अभ्यास 'यावज्जीव' पद का अभिधाशिवत-बोध्य अर्थं नहीं है। किया — होम आदि का यह अभ्यास अनुष्ठाता — कर्त्ता के अधीन रहता है। अतः कर्ता का वह धर्म है; यदि कर्त्ता किया — होम आदि का अनुष्ठान न करे, तो स्वयं उसका अभ्यास होना असम्भव है।

प्रतिसाय-प्रात: किया जानेवाला अग्निहोत्र एक ही कर्म है। कालभेद कर्म-भेद का प्रयोजक नहीं है; ऐसा नहीं कि सायंकाल का अग्निहोत्र भिन्न कर्म तथा प्रातःकाल का भिन्न । यदि ऐसा हो तो कर्मविषयक अभ्यास का कथन असंगत होगा। भिन्न कर्मों का कालभेद से अनुष्ठान 'अभ्यास' नहीं कहा जा सकता। एक ही कर्म का पुनः-पुनः किया जाना 'अभ्यास' कहाता है। यही बात दर्श-पूर्ण-मास में समभन्नी चाहिए। प्रत्येक अमावास्या में एक ही दर्श-याग का अभ्यास, तथा प्रत्येक पौर्णमासी में एक ही पूर्णमास-याग का अभ्यास होता है। अतः प्रथम वाक्य अग्निहोत्र होम का विधायक होते हुए उसमें कमंभेद का प्रयोजक नहीं है। इसी प्रकार दर्श-पौर्णमास यागों के विषय में समभना चाहिए।

'जरामये' अर्थवाद सूत्र के समान दीर्घकालिक होने से अग्निहोत्र व दर्श-पूर्ण-मास कर्मों की स्तुति करता है; पर उससे यह सिद्ध नहीं होता कि 'यावज्जीवं आदि वाक्य अनिहोत्र होम और दर्श-पूर्णमास याग के विधायक नहीं हैं। फलतः कर्मों का अभ्यास कर्त्ता का धर्म है, यह स्पष्ट होता है।।२।।

यावज्जीवन अभ्यास कर्म का धर्म नहीं है, इसकी पुष्टि के लिए सूत्रकार अन्य हेतु प्रस्तुत करता है—

### लिङ्गदर्शनाच्च कर्मधर्मे हि ऋमेण नियम्येत तत्नानर्थकमन्यत् स्यात् ॥३॥

[लिङ्गदर्शनात्] अन्य हेतु के देखे जाने से [च] भी 'यावज्जीवन' वाक्य-बोधित कमिश्यास कर्त्ता का धर्म जाना जाता है। [हिं] क्योंकि [कर्मधर्में] कर्म का धर्म मानने पर यावज्जीविता = जीवनपर्यन्त होना [प्रक्रमेण] कर्म के प्रारम्भ से लगाकर अन्त तक [नियम्येत] नियमित होने से नियन्त्रित रहेगा, कर्म आव-श्यक रूप से होगा [तत्र] उस दशा में [अन्यत्] कर्म के उल्लंघन में कथित प्रायश्चित्त [निरर्थकम्] व्यर्थ [स्यात्] हो जाता है।

तैत्तरीय संहिता [२।२।४] में पाठ है—'अब वा एष सुवर्गाल्लोकाच्छिस्ते यो दशंपूणंमासयाजी सन्तमावास्यां वा पीणंमासीं वाऽितपादयित'—वह यजमान निश्चय ही स्वर्गलोक से च्छिन्न हो जाता है कर जाता है, अर्थात् स्वर्गलोक का अधिकारी नहीं रहता, जो दशंपूणंमासयाजी होकर अमावास्या एवं पौणंमासी का अतिपाद—त्याग करता है; याग किये बिना छोड़ देता है। यावज्जीवन किये जाने को कर्म का धर्म मानने पर अग्नि का आधान होने के साथ ही प्रारम्भ होकर यावज्जीवन-काल से ही सम्पन्न होगा। उसमें काल का उल्लंघन, अर्थात् अमावास्या व पौणंमासी का विना याग छूट जाना होगा ही नहीं। तब तैत्तिरीय वाक्य में याग के उल्लंघन से कथित प्रायश्चित निरर्थंक होगा। तात्पर्य है, कर्म का धर्म मानने पर कर्म काल का त्याग नहीं कर सकता। कर्म कर्ता के अधीन है; कर्तां कर्म के करने, न करने, तथा अन्यथा करने में समर्थं रहता है। इसलिए कर्त्ता का धर्म मानने पर कर्म-काल का उल्लंघन तथा उस कारण प्रायश्चित्तीय

होना कर्त्ता के लिए समञ्जस है । अतः प्रायश्चित्त-विधान निरर्थंक नहीं रहता । यह इस वास्तविकता का प्रयोजक है कि यावज्जीवन कर्माभ्यास कर्त्ता का धर्म है, कर्म का नहीं ।।३।।

उक्त अर्थ की पुष्टि में सूत्रकार अन्य हेतु प्रस्तुत करता है—

# व्यपवर्गञ्च दर्शयति कालश्चेत् कर्मभेदः स्यात् ॥४॥

[ब्यपवर्गम्] विशेष कर्म के अपवर्ग = समाप्ति, तथा [च] पद से कर्मान्तर के आरम्भ को [दर्शयिति] दिखाता है। [चेत्] यदि [कालः] यादज्जीव काल उद्देश्य होता है, तो वह [कर्मभेदः] वाक्य-बोधित कर्मभेद [स्यात्] उपपन्न होता है।

तैत्तरीय संहिता [२।५।६] में पाठ है— 'यो दशंपूर्णमासाविष्ट्वा सोमेन यजते' इत्यादि — जो दर्श-पूर्णमास यागों को करके सोम से यजन करता है। इस वाक्य में दर्श-पूर्णमास को समाप्त कर, कर्मान्तर सोमयाग के करने का निर्देश है। यह कर्मभेद का निर्देश उसी अवस्था में उपपन्न होता है, जब विचार्यमाण उक्त 'यावज्जीव' वाक्यों में यावज्जीव को उद्देश कर अग्निहोत्र और दर्श-पूर्णमास का विधान माना जाता है। इस मान्यता में 'यावज्जीव' कर्म का धर्म न होकर कर्त्त का धर्म रहता है। यदि इसे कर्म का धर्म माना जाता है, तो तैत्तिया संहिता में उक्त कर्मभेद का निर्देश उपपन्न नहीं होता; क्योंकि यावज्जीव कर्म की समाप्ति जीवन की समाप्ति के साथ सम्भव है। तब दर्श-पूर्णमास की समाप्ति [दर्शपूर्णमासाविष्ट्वा] दिखाकर कर्मान्तर सोमयाग के आरम्भ का निर्देश असंगत होगा, क्योंकि दर्श-पूर्णमास कर्म तो यावज्जीवन में समाप्त होना है। यदि कर्त्ता का धर्म 'यावज्जीव' माना जाता है, तो यह आपित्त नहीं होती; क्योंकि कर्त्ता नियत समय पर दर्श आदि का अनुष्ठान कर कर्मान्तर का अनुष्ठान भी कर सकता है। फलत: तैत्तिरीय संहिता का उक्त वाक्य 'यावज्जीव' के कर्त्तृधर्म का प्रयोजक है।

कर्म दो प्रकार के होते हैं—एक काम्य कर्म, दूसरे नियत कर्म अर्थात् नित्य कर्म । कामना से किये जानेवाले कर्म पहले, और नियमित रूप से किये जानेवाले कर्म दूसरे हैं । मैत्रायणी संहिता [३।६।६] में पाठ है—"आहितानिर्वा एष सन् नाग्निहोत्र जुहोति न दर्शपूर्णमासी यजते, तद् या आहुतिभाजो देवतास्ता अनुस्यायिनीः करोति"—जो यह यजमान आहिताग्नि होकर न अग्निहोत्र होम करता है, न दर्श-पूर्णमास यजन करता है, वह उन देवताओं को अनुस्यायिनी करता है, जो आहुतिभाक् हैं। तात्पर्य है, अग्निहोत्र और दर्श-पूर्णमास से जिन देवताओं को आहुति प्राप्त होनी होती है, अग्निहोत्र वि करने पर उन देवताओं को आहुति प्राप्त होनी होती है, अग्निहोत्र वि करने पर उन देवताओं को —यह स्थिति—हमें आहुति मिलेगी—ऐसा चिन्तन करनेवाली बना देती

है। संहिता का यह अनुध्यायिनी कथन उसी अवस्था में उपपन्न होता है, जब अग्निहोत्र और दर्श-पूर्णमास को नियत (—िनत्य) कमं माना जाता है। 'यावज्जीव' वाक्यों में यदि होम-याग को उद्देश करके यावज्जीवन काल का विधान माना जाता है, तो ये वाक्य काम्य कमों की कोटि में आ जाते हैं—काल की कामना से होम-याग का अनुष्ठान होना। काम्यपक्ष में कामना न होने पर कमं का आरम्भ न करके, अथवा जब तक इच्छा हुई तब तक कमं करके इच्छा न रहने पर छोड़ देने से भी कमं का त्याग सम्भव है। ऐसी स्थिति में अनियत आहुति-भाग का देवता—यह हमारा भाग होगा—ऐसा अनुध्यन नहीं करता। इसलिए 'यावज्जीव' वाक्यों में यावज्जीवन को उद्देश करके अग्निहोत्र और दर्श-पूर्णमास के अनुष्ठान का विधान है, यह निश्चित होता है।

इसी प्रकार 'जरामयं वा' इत्यादि वाक्य में ---अग्निहोत्र और दर्श-पूर्णमास सत्रों के अनुष्ठान से छुटकारा ---बुढ़ापा या मृत्यु होने पर ही सम्भव है, यह अव-धारणात्मक कथन उक्त कर्मों को नियत कर्म माने जाने पर ही उपपन्न होता है। काम्य कर्म चाहे जब छोड़े जा सकते हैं, उनके लिए ऐसा अवधारण कथन उपेक्षित नहीं। अत: उक्त वाक्यों में नियत अग्निहोत्र व दर्श-पूर्णमास का विधान मानना युक्त है।।४।।

इसी अन्तिम उपपत्ति को सूत्रकार ने अग्रिम सूत्र से स्वयं स्पष्ट किया —

#### अनित्यत्वात्तु नैवं स्यात् ॥५॥

सूत्र का 'तु' पद अन्वाचय अर्थ में है । मुख्य अर्थ को कहकर उसके साथ गौण अर्थ को जोड़ देना 'अन्वाचय' है, यह समुच्चय का साथी है । [अनित्यत्वात्] 'यावज्जीवं' को कर्म का धर्म मानने पर उसके काम्य कोटि में आने से, अनित्य होने के कारण [तु] भी [एवम्] 'जर्रामर्य वाक्य में कहा' ऐसा अवधारण उपपन्न [न] नहीं [स्यात्] होता ।

'जरामयं वा एतत्सत्रं यदग्निहोत्रं वर्शपूर्णमासौ च, जरया ह वा एताम्यां निर्मुच्यते मृत्युना च' [श० ब्रा० १२।४।१।१]—अग्निहोत्र और दर्शपूर्णमास सत्र जरामयं हैं, इनके अनुष्ठान से छुटकारा तभी होता है, जब या तो बुढ़ापा = अत्यन्त शारीरिक शैंथित्य आ जाय, या फिर मरण हो जाय। ये नित्य कर्म हैं। मनु [२।१०६] ने बताया— 'नैत्यके नास्त्यनध्यायः' नित्य कर्म में अनध्याय नहीं होता। यथासमय उनका अनुष्ठान निरन्तर होना ही चाहिए। कर्मानुष्ठान का यह अवधारण उसी अवस्था में उपपन्न हो सकता है, जब 'यावज्जीवं' वाक्यों में काल (सायं-प्रातः अमावास्या-पौर्णमासी) को उद्देश कर अग्निहोत्र होम और दर्श-पूर्णमास को उद्देश करके उक्त वाक्यों में काल (अमावास्या आदि) का विधान

न माना जाय, तो उसके काम्य होने से कामना के न होने पर वह अनित्य होगा; अर्थात् अनुष्ठान उपेक्षित हो जायगा। तब जरामर्य वाक्य में निर्दिष्ट अनुष्ठान का यावज्जीवन अवधारण अनुपपन्न होगा। इससे ज्ञात होता है, जरामर्य-वचन यावज्जीविका को कर्ता का धर्म माने जाने का प्रयोजक है। यह मुख्य अर्थ गत सूत्रों (२-४) द्वारा कह दिया गया है, उसी में प्रस्तुत सूत्र से जरामर्य-वाक्य-बोधित प्रयोजक प्रसंग को जोड़ दिया गया है। सूत्रगत 'तु' पद का यही प्रयोजन है।

मान लीजिए, 'यदि यावज्जीवं' वाक्यों में काल [अमावास्या आदि] गुण का विवान हैं, तो काल की कामना से विधि होने के कारण ये काम्य कर्म होंगे। काम्य कर्म अनित्य होते हैं, कामना के अभाव में उनका प्रयोग नहीं होता। इन वाक्यों के अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा वाक्य उपलब्ध नहीं है, जो अम्निहोत्र होम और दर्श-पूर्णमास यागों को नित्यविधि वतानेवाला हों। ऐसी अवस्था में 'जरामयं' वचन नितान्त निरथंक हो जायगा। इसलिए 'यावज्जीव' वाक्यों को गुणविधि मानना उपयुक्त है।।।।।

उक्त अर्थ की परिपुष्टि के लिए सूत्रकार ने अन्य उपोद्वलक हेतु प्रस्तुत किया—

# विरोधश्चापि पूर्ववत् ॥६॥

[च] और यावज्जीविका को कर्म का धर्म मानने पर [विरोध:] विरोध . [अपि] भी [पूर्ववत] पहले के समान प्राप्त होता है ।

इसपर भी घ्यान देना आवश्यक है कि पूर्वोक्त अग्निहांत्र और दर्श-पूर्णमास का—'यावज्जीव' वावयों को—गुणविधि मानकर यावज्जीविता को कर्म का धर्म माना जाता है; तो दर्श-पूर्णमास के विक्वतियाग सौयीदि इष्टियों में मी यावज्जीवन अनुष्ठान की प्राप्त होगी। 'प्रकृतिवद् विकृति: कर्त्तव्या'—प्रकृति के समान विकृति में किया की जानी चाहिए, इस व्यवस्था के अनुसार दर्श-पूर्णमास के यावज्जीवन अनुष्ठान का विधान सौयीदि इष्टियों के लिए भी मान्य होगा। परन्तु सब इष्टियों का यावज्जीवन अनुष्ठान किया जाना अशक्य है; क्योंकि शास्त्र में इन्हें यावज्जीवन अनुष्ठान के अयोग्य माना गया है, क्योंकि ये काम्य इष्टियां हैं। कामना के न होने पर इनका त्याग सम्भव है। इसलिए सौयीदि इष्टियों का यावज्जीवन अनुष्ठान का विधान शास्त्रविषद्ध है। फलत: 'यावज्जीव' वाक्यों में यावज्जीवन को कर्म का धर्म न मानकर कर्त्ता का धर्म मानना युक्त है।।।

अधिकरण का उपसंहार करते हुए सूत्रकार ने कहा--

# कर्त्तुस्तु धर्मनियमात् कालशास्त्रं निमित्तं स्वात् ॥७॥

[कर्त्तुः] कर्त्ता के [धर्मनियमात्] धर्मनियम से [तु] तो [कालशास्त्रम्] काल की अविध का विधायक शास्त्र, अग्निहोत्रादि के अनुष्ठान का [निमित्तम्] निमित्त—प्रयोजक [स्थात्] है।

कत्तां यजमान आहिताग्नि होकर धर्मानुष्ठान के लिए प्रतिक्षा करता है—
समस्त जीवन अग्निहोत्र दर्श-पूर्णमास धर्मों का नियमपूर्वक यथासमय अनुष्ठान
करता रहूँगा। 'धावज्जीवमग्निहोत्रं जुहोति, यावज्जीवं दर्शपूर्णमासाम्यां यजेत'
यह 'कालशास्त्र' है—काल की अविध का निर्देश करनेवाला शास्त्र। यह कालाविधिनर्देश किस कार्य के लिए है ? इसका प्रयोजन क्या है ? उत्तर है, यह अग्निहोत्रादि धर्मानुष्ठान के लिए है । धर्मानुष्ठान का यह (जीवनकाल) निमित्त
है। जब तक जीवन है, तब तक धर्मानुष्ठान है। जीवन न रहे, तो धर्मानुष्ठान मी
न होगा। धर्मानुष्ठान करनेवाले कर्त्ता का यह धर्म है। यावज्जीवन कर्त्वं है।
'यावज्जीव' वाक्यों में, यावज्जीवन को उद्देश्य बनाकर—लक्ष्य बनाकर—
अग्निहोत्र और दर्श-पूर्णमास का कर्त्तव्यष्ट्य से विधान किया गया है। जीवन के
निमित्त होने पर कर्म-धर्म का विधान किया जाता है। वहाँ प्रत्येक प्रयोग पर कर्म
समाप्त हो जाता है। इस स्थिति में व्यपवर्ग—अर्थात् एक कर्म की समाप्ति और
अन्य का आरम्भ—भी उपपन्न होता है। फलतः 'यावज्जीव' कर्त्तृं महै, यह
निश्चित होता है।।।। (इति यावज्जीविकाग्निहोत्राऽधिकरणम्—१)

# (सर्वशाखाप्रत्ययैककर्मताऽधिकरणम्—२)

अग्निहोत्र आदि नित्यकर्म हैं, यह निश्चित हो जाने पर शिष्य जिज्ञासा करता है—क्या अग्निहोत्र आदि कर्म प्रत्येक शाखा में एक ही है ? अथवा शाखा-भेद से कर्मभेद है ? प्रतीत होता है, शाखाभेद से कर्मभेद होना चाहिए, अन्यथा शाखाभेद व्यर्थ है। आचार्य ने शिष्य-जिज्ञासा को पूर्वपक्षरूप में सूत्रित किया—

### नामरूपधर्मविशेषपुनरुक्तिनिन्दाऽशक्तिसमाप्तिवचन-प्रायश्चित्तान्यार्थदर्शनाच्छाखान्तरेषु कर्मभेदः स्यात् ॥८॥

[नाम-रूप-धर्मविशेष-गुनरुक्ति - निन्दा-अशक्ति-समाप्तिवचन-प्रायश्चित्ता-न्यार्थदर्शनात्](१) नाम,(२) रूप,(३) धर्मविशेष,(४) पुनरुक्ति,(५) निन्दा, (६) अशक्ति, (७) समाप्तिवचन, (८) प्रायश्चित्त, (१) अन्यार्थदर्शन हेतुओं से [ज्ञाखान्तरेषु] भिन्न शाखाओं में [कर्मभेदः] कर्म का भेद [स्यात्] है।

काठक, कालापक, पैप्पलादक, तैत्तिरीय, मैत्रायणी आदि अनेक शाखा देखी जाती हैं। इनमें सन्देह होता है, एक शाखा में जो अग्निहोत्र आदि कर्म विहित हैं, क्या शासान्तर में भी वही कर्म हैं ? अथवा शासाभेद से कर्म का भेद है ? निम्नांकित हेतुओं के आधार पर शासाभेद से कर्म का भेद मानना युक्त होगा—

- (१) नामभेद एक काठक का कर्म है, एक कालापक शाखा का। इस प्रकार शाखा के नामभेद से कर्म का भेद होता है। काठक, कालापक आदि केवल ग्रन्थों के नाम हैं, कर्मों के नहीं, — यह कहना ठीक न होगा, क्योंकि ये कर्मों के भी नाम हैं। यह काठक अग्निहोत्र है, यह कालापक अग्निहोत्र, आदि व्यवहार शास्त्र एवं लोक में प्रत्यक्ष है।
- (२) रूपमेव—इससे कर्म भेद होता है। यह कर्म के स्वरूप का भेद है। एक शासा में पढ़ा है—'अग्नीषोमीयमेकादशकपालं प्रायच्छन्'—अग्नि-सोम देवता वाला पुरोडाश एकादश कपाल में संस्कृत कर प्रयोग में लाया जाता है। अन्य शासा में 'द्वादश कपालं' पढ़ा जाता है। वह पुरोडाश बारह मृत्पात्रों में संस्कृत किया जाना चाहिए। इससे प्रतिशासा कर्म का भेद स्पष्ट होता है।
- (३) धर्मविशेष इसका अर्थ है आचरण में भेद। वृष्टि की कामना से किये जानेवाले याग का नाम 'कारीरी' है। कारीरी इष्टि का अध्ययन करने के दिनों में तैत्तिरीय शाखा के छात्र भूमि पर बैठकर भोजन करते हैं; अन्य शाखा-वाले ऐसा आचरण नहीं करते। इसी प्रकार अग्निचयन का अध्ययन करते समय किन्हीं शाखावाले छात्र उपाध्याय के लिए घड़ों में जल भरकर लाते हैं, अन्य शाखावाले ऐसा आचरण नहीं करते। ऐसे ही अश्वमेध का अध्ययन करनेवाले कुछ लोग अश्व के लिए घास लाते हैं, और इसे अपने कार्य में उपकारक होने की अभिलाषा रखते हैं; दूसरे लोग अन्य धर्म का आचरण करते हैं। यदि प्रत्येक शाखा में कर्म एक-समान हों, तो ऐसा आचरणभेद नहीं हो सकता। अतः शाखा-भेद से कर्मभेद मानना युक्त है।
- (४) पुनर्शकत पदि सब शासाओं में पढ़ा गया कर्म एक हो, तो एक शासा में विहित कर्म का शासान्तर में कथन होना पुनरुक्त होगा। पुनरुक्त वाक्य निरर्थक होता है। शासाशास्त्र को निरर्थक कहना युक्त न होगा। अतः प्रत्येक शासा में कर्म का कथन कर्म के भेद का साधक है।
- (प्र) निन्दा—निन्दावचन विभिन्न शासाओं में कर्मभेद के बोधक हैं। अनुदित होम = सूर्योदय से पहले किये जानेवाले अग्निहोत्र होम की निन्दा में निम्न सन्दर्भ उपलब्ध है—

प्रातः प्रातरनृतं ते वदन्ति पुरोदयाज्जुहृति येऽग्निहोत्रम् । विवाकीत्यमविवा कीर्तयन्तः सूर्यो ज्योतिनं तदा ज्योतिरेषाम् ।।

सवेरे-सवेरे वे भूठ बोलते हैं, जो सूर्य निकलने से पहले अग्निहोत्र होम करते हैं। जो दिन में बोलना चाहिए—'सूर्यों ज्योतिः' उसे दिन निकलने से पहले रात में बोलते हैं, तब इनकी सूर्यज्योति नहीं होती।

अन्य शाखावाले उदित होम — सूर्योदय के अनन्तर होनेवाले अग्निहोत्र—की निन्दा करते हैं । कहते हैं—

यथाऽतिथये प्रद्रुतायान्नमाहरेपुस्तावृक् तद् यदुदिते जुहूति'—सूर्योदय के अनन्तर होम करनेवालों का कार्य ऐसा ही है, जैसे घर में आकर लौट गये अतिधि के लिए अन्नप्रदान का प्रयास करना। ये निन्दावचन उसी अवस्था में उपपन्न हो सकते हैं, जब प्रतिशाखा कर्मभेद माना जाय।

- (६) अशक्ति —समस्त शालाओं में प्रकृति, विकृति, अङ्ग, उपाङ्ग आदि रूप में जो कर्मों का विधान किया गया है, यदि वह अभिन्न है, एक है, तो उसका एकत्र संग्रह करके अनुष्ठान करना किसी भी व्यक्ति की शक्ति से बाहर है। ऐसे अशक्य = अव्यवहार्य कर्म का विधान व्यर्थ होगा। फलतः प्रतिशाखा कर्मभेद मानना युक्त है।
- (७) समाप्तिवचन —समान नामवाले कर्म में उसके विभिन्न अंशों पर समाप्ति का कथन कर्म के अभेद का बाधक है। एक शाखावाले कहते हैं —हमारा अग्निचयन-कर्म यहाँ समाप्त होता है। अन्य शाखावाले समाप्ति अन्यत्र बताते हैं। किसी एक कर्म की समाप्ति प्रक्रिया के दो अवसरों पर नहीं हो सकती। समाप्तिभेद के कथन से कर्म का भेद ज्ञात होता है। एक ही कर्म दो जगह समाप्त हो, यह सम्भव नहीं।
- (प्र) प्रायिविक्त —िकसी एक शासावाले अनुदित होम के समय पर न किये जाने की स्थिति में प्रायिविक्त का विघान करते हैं। अन्य शासावाले उदित होम के विषय में ऐसा कहते हैं। कमं यदि विधि-अनुसार समय पर नहीं किया जाता है, तो उसके लिए प्रायिविक्त का कथन है। प्रायिविक्त तभी किया जाता है, जब किसी कमं के अनुष्ठान में कोई न्यूनता या अन्य दोष हो जाय। ऐसी स्थित उदित-अनुदित होम आदि को सब शासाओं में एक मानने पर सम्भव नहीं, क्योंकि सर्वत्र कमं के अभेद में अग्निहोत्र के उदित और अनुदित दोनों काल विहित होते हैं। तब प्रायिविक्त क्यों? इससे ज्ञात होता है, उदित अग्निहोत्र होम भिन्न है और अनुदित अग्निहोत्र होम भिन्न । कमं का भेद मानने पर अग्निहोत्र के दोनों प्रकारों में —िविध-अनुसार अनुष्ठान करने पर —प्रायिविक्त का विधान उपपन्न होता है।
- (६) अन्यार्थदर्शन —इसका तात्पर्य है, किसी एक शाखा या ब्राह्मण में जो बात कही है, अन्य शाखा आदि में उससे भिन्न बात का कहना। वैदिक<sup>1</sup> वाङ्मय

१. द्रष्टव्य—निदानसूत्र, ५।१३।२३ (यु० मी०)। वहाँ पाठ है—'अथापि बाह्मणमेव भवति—तेषां ये पुरस्ताहिदीक्षाणाः स्युयंक् वैषां गृहपतिरिति।'

में सन्दर्भ है— 'यदि पुरा दिवीक्षाणाः स्युः, यदि वा एवा गृहपितः, गृहपतेर्वाऽनु-सित्रण इति, त एनमेव बृहत्सामानं ऋतुमुपेयुः, उपेतं ह्ये षां रथन्तरम् । अय यदि अदिदीक्षाणाः' —यदि सत्रयाजी गृहपित एवं उसके अनुयायी सब यजमान पहले से दीक्षित हो चुके हैं, तो वे इस 'बृहत्सामा' ऋतु का अनुष्ठान करें; क्योंकि इनका 'रथन्तरसामा' ऋतु अनुष्ठित किया जा चुका है। यदि प्रथम दीक्षित नहीं हुए हैं, तो रथन्तरसाम का अनुष्ठान करते हैं।

द्वादशाह (बारह दिन में सम्पन्न होनेवाल) सत्र ज्योतिष्टोम के पृष्ठसंज्ञक स्तोत्र में समुच्चयरूप से रथन्तरसाम और बृहत्साम का प्रयोग होता है। ये दोनों साम ज्योतिष्टोम के अङ्ग हैं। उक्त सन्दर्म में बताया गया कि सत्रयाजी यजमान प्रथम दीक्षित है, अथवा अदीक्षित है, इस सत्र के अनुष्ठान का अधिकारी है। यह एक बात कही गई।

ताण्डक ब्राह्मण में बताया—'एष वाच प्रथमो यज्ञो यज्ञाना यज्ज्योतिष्टोमः, य एतेनानिष्ट्वाऽन्याऽन्येन यजेत, गर्त्तपत्थमेव तज्जायेत, प्रवा मीयते'—यज्ञों में प्रथम यज्ञ यही ज्योतिष्टोम है; इससे यजन न करके जो अन्य-अन्य से यजन करता है, वह गड्ढे में गिर जाने के समान है, अथवा मर जाने के समान । यह नियम सर्वत्र ज्योतिष्टोम से प्रथम यजन करना स्थिर करता है। यह दूसरी बात है, अर्थात् पहुंले कथन से अन्य अर्थ का कथन है। इसके अनुसार अदीक्षित यज्मान का द्वादशाह सत्र में अनुष्ठान के लिए उपस्थित होना उपपन्न नहीं होता। इसकी उपपत्ति व सामञ्जस्य के लिए आवश्यक है, प्रत्येक शाखा में कम का भेद माना जाय। इससे ताण्डक शाखा का नियम उसी काखावालों के लिए लागू होगा। तब इन दोनों कथनों में अनुपपत्ति या असामञ्जस्य की कोई आशंका न रहेगी।

सूत्रकार ने प्रतिशाखा कर्मभेद की सिद्धि के लिए उक्त नौ हेतु प्रस्तुत किये हैं। परन्तु माष्यकार शबर स्वामी ने भाष्य में यहाँ पाँच अन्य हेतुओं का कर्मभेद की सिद्धि के लिए उल्लेख किया है। प्रतीत होता है, सूत्रकार ने 'अन्यार्थदर्शनम्' हेतु में इनको अन्तिहित मानकर पृथक् निर्देश नहीं किया। क्योंकि आगे समाधान-सूत्रों में समाधान की दृष्टि से इनका उल्लेख है। इसी मावना से भाष्यकार ने पूर्वपक्षरूप में उनका यहाँ स्पष्ट निर्देश कर दिया है।

(१०) अन्यार्थवर्शन (क) — प्रतिशाखा कर्मभेद का अन्य उपोद्वलक हेतु है, सुपर्ण अथवा ब्येन याग के अग्निचयन-सम्बन्धी कर्मविशेष में ग्यारह यूपों की स्थापना का अन्तराल-परिमाण, अर्थात् यूपों के अन्तराल की नाप । इस याग में ग्यारह पशुओं को बाँधने के लिए ग्यारह यूप गाड़े जाते हैं। सुपर्णयाग का अग्नि-स्थण्डल (चेदि) पंख फैलाये ब्येन की आकृति के समान होता है। उस स्थण्डल पर ग्यारह यूप गाड़ने के स्थान और उनके अन्तराल के विषय में वैदिक

वाङ्मय के लेख परस्पर भिन्न हैं, जो प्रतिशाखा कर्मेंक्य के बाधक हैं।

मैत्रायणी संहिता [३।४।६] में पाठ है — 'यत्पक्षसंमिता मिनुयात् कनीयांसं यज्ञकतुमुपेयात् कनीयसीं प्रजां कनीयसः पश्चन् कनीयोऽन्नासं, पापीयान् स्थात् । अथ यद्वेदिसंमितां मिनोति ज्यायांसं चिनुते ज्यायांसमेव यज्ञकतुमुपैति भूयसीं प्रजां भूयसः पश्चन भूयोऽन्नासम् ।'

एकादिशानी इंग्टि में यजमान यदि फैले पंखों के समानस्थल में यूपों की नाप स्थापित करता है, तो छोटे क्रतु को, छोटी प्रजा को, छोटे पशुओं को, छोटे अन्नाद्य को एवं पाप को प्राप्त होता है। पर यदि वेदि के समानस्थल में यूपों की नाप स्थापित करता है, तो बड़े क्रतु को, बड़ी प्रजा को, बड़े (—बहुत) पशुओं को, पर्याप्त अन्नाद्य को प्राप्त होता है। इस सन्दर्भ में पक्षसम्मित मान (—नाप) का निन्दापूर्वक प्रतिषेध कर वेदिसम्मित मान को स्तुतिपूर्वक स्कीकारा है। ये ग्यारह यूप-स्थापना के परस्पर विरुद्ध लेख, प्रतिशाखा कर्मनेद के द्योतक हैं।

अन्य शासावाले पढ़ते हैं—'रथाक्षमात्राणि यूपान्तरालानि भवन्ति' [आप० श्रोत०. द।१।१७] — रथ के धुरा की बराबर दूरी पर पूप स्थापित होते हैं। यदि इस विघान को सर्वत्र लागू किया जाता है, तो न पक्षसम्मित नाप की —और न वेदिसम्मित नाप की —मान्यता रहती है। ये सब लेख उसी अवस्था में उपपन्न व समञ्जस रहते हैं, जब प्रतिशाखा कर्म का भेद माना जाता है।

j

१. "सुपर्णयाग का अग्निस्थिण्डल पंक्ष फैलाये श्येन के समान होता है। उत्तर-दक्षिण पंखमाग, मध्य में आत्मस्थानीय भाग, पूर्व में चञ्चुस्थान और पश्चिम में पुच्छस्थान होता है। आहवनीय की पूर्वरेखा के मध्य में एक यूप गाड़ा जाता है, और पांच-पांच यूप दोनों ओर गाड़े जाते हैं। इन यूपों को कितने स्थान में गाड़ें, इसके लिए प्रथम पक्ष है—उत्तर-दक्षिणस्थ पंखों का फैलाव जितने स्थान में है उतनी बराबर दूरी रखकर गाड़ें। यह पक्ष-सम्मान [—पक्ष बराबर ≕दक्षिण और उत्तर प्रत्येक ओर चार हाथ और २२ अंगुल (इस पक्षपरिमाण और अगले वेदिपरिमाण के लिए देखें— कात्या० श्रौत विद्याघर टीका, शूमिका, पृष्ठ ६३) परिमाण] से यूपों का मान है। दूसरा पक्ष है—वेदि का जितना पूर्व दिशा में स्थान है, उसमें बराबर दूरी रखकर यूपों को गाड़ें। चयन में वेदि का परिमाण इस कतु में ४० पद = कदम = साढ़े सात पुरुष = सवा छब्जीस हाथ होता है। तीसरा पक्ष है—रथ के अक्ष-परिमाण (=१०४ अंगुल = चार हाथ द अंगुल) मध्य दूरी छोड़कर गाड़ना चाहिए। "पंख बराबर सम्मान की निन्दा से उसका प्रतिषेध और वेदिसम्मान की स्तृति से उसकी विधि जानी जाती

(११) अन्यार्थवर्शन (ख) — ज्योतिष्टोम-प्रसंग से किसी माखा में पाठ है — 'हे संस्तुतानां विराजमितिरिज्येते' — स्तोत्रों में प्रयुक्त की गई ऋचाओं में विराट् से दो ऋचा अतिरिक्त शेष रह जाती हैं। अन्य शाखावाले कहते हैं — 'तिस्रः संस्तुतानां विराजमितिरिज्यन्ते' — स्तोत्रों में प्रयुक्त की गई ऋचाओं में विराट् संख्या से तीन ऋचा अतिरिक्त शेष रह जाती हैं। विराट् पद दस संख्या का पर्याय है। स्तोत्रों में प्रयुक्त ऋचाओं की संख्या को १० से विभाजित करने पर

है। · · · एक विधि का प्रतिषेध और एक विधि का विधान कर्मभेद मानने पर सम्भव होता है। · · · रथाक्षमात्र यूपों का अन्तराल होने पर न पक्षसम्पान हो सकता है, न वेदिसम्मान।

पक्षसम्मित पक्ष में दक्षिणपक्ष = ४ हाथ २२ अंगुल, उत्तर पक्ष = ४ हाथ २२ अंगुल, दोनों के मध्य का भाग = ७ हाथ, सब मिलाकर १६ हाथ २० अंगुल स्थान होता है।

वेदिसम्मित में वेदी का परिमाण २६ हाथ ६ अंगुल कह चुके हैं। ११ यूपों के मध्य के १० अन्तराल — १० रथाक्षप्रमाण — १०४० अंगुल बराबर ४३ हाथ द अंगुल होता है। इसके साथ ११ यूपों की मोटाई न्यून से न्यून एक वितस्त — १२ अंगुल होने पर ५ हाथ १२ अंगुल होगी। अतः ११ यूप अन्तराल-सहित ४६ हाथ २० अंगुल लम्बे स्थान में स्थित होंगे। इस प्रकार रथाक्षप्रमाण अन्तराल मानने पर न पक्षसम्मित यूप-निखनन उपपन्न होता है, और ना ही वेदिसम्मित। कात्यायन श्रौत दादा६-७-६ में रथाक्ष-अन्तराल वेदिसम्मित और पक्षसम्मित तीनों पक्ष स्वीकार किये हैं।" (यु० मी०)।

उक्त टिप्पणी में यह स्पष्ट किया गया कि —सुपर्णयाग के अभिन्वयन अवसर पर अग्निस्थिष्डल की रचना पंख फैलाये श्येन के समान होती है, उसपर एकादश यूपों का निखनन कहाँ होना चाहिए। ये यूप एकादश पशुओं को बाँधने के लिए गाड़े जाते हैं, इसलिए सुपर्णयाग के इस अंग का नाम एकादिशनी इष्टि कहा जाता है।

देहरादून मण्डल के विकासनगर (पुराना नाम—चूहड़पुर) और कालसी यमुना पुल के मध्य—चकरौता को जानेवाले मोटर-मार्ग पर— पूर्व की ओर पहाड़ी के समतल-सदृश ढलान पर फैली उक्त प्रकार की एक वेदि—केन्द्रीय सरकार के पुरातत्त्वानुसन्धान-विमाग द्वारा खुदाई कराये जाने पर —उपलब्ध हुई है। लेखक ने स्वयं जाकर उसे देखा है। यह खुदाई उस समय विभाग के उच्चपदस्थ कार्यरत श्री रामचन्द्रन् की देखरेख में कराई गई थी।

पूर्ण विराट् संस्था से जितनी ऋचा शेष रह जाती हैं, उनकी संस्था एक शाखा के अनुसार दो है, अन्य शाखा के अनुसार तीन। यदि प्रत्येक शाखा में कर्म का अभेद माना जाय तो विरोध होगा। कर्मों का भेद मानने पर एक शाखा के अनुसार किसी ज्योतिष्टोम में दो का, तथा अन्य शाखा के अनुसार किसी में तीन का विराट् पूर्ण संस्था से अतिरेक उपपन्न हो जाता है। इसलिए प्रतिशाखा कर्म का भेद मानना उपयुक्त है।

निरुक्त [७।१३] में बताया — 'विराड् विराजनात् सम्पूर्णाक्षरा ।' 'विराट्' पद 'वि' उपसर्गपूर्वक 'दीप्ति' अर्थवाली 'राजृ' घातु से निष्पन्न होता है। यह विराट् सम्पूर्णाक्षर है। अक्षरः — संख्या के प्रतीक अंक जितने में सम्पूर्ण हो जाते हैं, वह एक विराट् है। अक्षरें के समस्त प्रतीक एक से दस तक पूर्ण हो जाते हैं। एक से नौ तक अक्ष्क, दसवां शून्य है। यह एक विराट् है, एक दशक। यह इसिल्ए पूर्ण है, क्योंकि इसके आगे संख्या बढ़ाने के लिए फिर दस के आगे १, २, ३ को ही दुहराया जाता है। फिर बीस पर पूरा होनेवाला दूसरा विराट् है, दूसरा दशक, जो दो पर शून्य लगाकर अभिव्यक्त किया जाता है। विभिन्न स्तोत्रों में प्रयुक्त ऋचाओं की संख्या को विराट् ( = १० संख्या) से विभाजित करने पर जितने पूर्ण दशक बन जाते हैं, उनसे अतिरिक्त —एक शाखा के अनुसार दो तथा अन्य शाखा के अनुसार तोन ऋचा शेष रह जाती हैं। यही उक्त विरोध का स्वस्प है। इनका विदरण समाधान-सूत्र (२६) में किया जायगा।

(१२) अन्यार्थदर्शन (ग)—सारस्वत सत्र में सुना जाता है—'थे पुरोडाशिनस्ते उपिबश्चित्त, ये सान्नाधिनस्ते वत्सान् वारयन्ति' जो पुरोडाश से दर्श
करनेवाले हैं, वे चुपचाप बैठते हैं; जो सान्नायी हैं, अर्थीत् दूध-दही की मिश्रित
हिव से दर्श करनेवाले हैं, वे वत्सों (लवारों) को गायों से हटाते हैं। सारस्वत
सत्ररूप सोमयाग है। सत्र निरन्तर किये जाने वाले यज्ञ हैं, जो कम-से-कम
वारह दिन, और अधिक सहस्र वर्ष (—दिन) तक चलते हैं। इनमें सत्रह सत्रयाजी व्यक्ति मिलकर अनुष्ठान करते हैं, जिनमें एक यजमान और सोलह
ऋत्विक् बनकर अपना-अपना कार्य बाँट लेते हैं। वस्तुतः वे सब यजमान ही
होते हैं—कमं के स्वयं अनुष्ठाता और फल के भागी। सोमयाग में एक यजमान
कमं का अनुष्ठाता और फल का भागी होता है, और सोलह ऋत्विक् दक्षिणा
द्वारा नियत काल के लिए कीत (खरीदे हुए) के समान होते हैं। सत्र और
सोमयाग का यही भेद है। सत्र के अनुष्ठान में उसी का अधिकार है, जिसने
पहले सोमयाग किया है। जो सोमयाग करके दर्शपूर्णमास याग करता है, वह

द्रष्टव्य—'उत्सर्गिणामयने श्रूयते — तेषां ये पुरोडाज्ञिनस्ते उपवसन्ति, ये सान्नाधिनस्त एतदहर्बत्सान् अपाकुर्वन्ति ।' सत्या० श्रौत १६।६।२१॥

दशैं के अनुष्ठान में दूध-दही की मिश्रित (=सान्नाय) हवि देता है। परन्तु उक्त वाक्यों द्वारा सारस्वत सत्रान्तर्गत दर्श में—सोमयाग किये हुए और न किये हुए—दोनों का अधिकार बताया। यह प्रतिशाखा कर्मभेद मानने पर ही उपपन्न होता है।

(१३) अन्यार्थवर्द्धात (घ)—अन्य वचन सुने जाते हैं। किसी शाला में कहा—'उपहृज्योऽनिरुक्तः, अन्निष्टोमो यज्ञः, रथन्तरसामा, अद्दः द्रयावो विक्षणा'—उपहृज्य नामक यज्ञ—ज्योतिष्टोम का अङ्गः,' एक दिन में सम्पन्न होनेवाला सोमयाग है,—यह अनिरुक्त है, अर्थात् इसमें देवता नाम का उच्चारण प्रत्यक्षरूप में न होकर' परोक्षरूप से किया जाता है; यह अनिष्टोम यज्ञ है—अन्निष्टोम संस्थावाला सोमयाग, अर्थात् जिस सोमयाग की संस्था = समाप्ति आग्नेय स्तोम से होती है; यह रथन्तर सामवाला है और इसकी दक्षिणा गहरे भूरे (बूसर) रंग का अरुव है।

अन्यत्र शाखा में कहा — 'उपहृज्योऽनिरुक्तः, उक्यो यज्ञः, बृहत्सामा, अददः वितो रुक्मललाटो दक्षिणा' — उपहृज्य अनिरुक्त है, उक्थ संस्थावाला सोमयाग है, अर्थात् इसकी समाप्ति उक्थ-संज्ञक स्तीत्र से होती है, यह बृहत्सामवाला है, और श्वेत अश्व इसकी दक्षिणा है, जिसके ललाट पर सुवर्ण का पत्रा (वर्क) लगा है।

यदि सब शाखाओं में कर्म का अभेद हो, तो उपहब्य सोमयाग के ये दो प्रकार के वर्णन असंगत होंगे। यह स्थिति कर्मभेद मानने पर उपपन्न होती है। इसके अतिरिक्त यह भी ध्यान देने की बात है कि प्रतिशाखा कर्म का एकत्व होने पर यहाँ रथन्तरसाम अथवा बृहत्साम का विधान व्यर्थ है, क्योंकि यह उपहब्य के प्रकृतियाग ज्योतिष्टोम से — 'प्रकृतिवद् विकृतिः कर्त्तव्या' नियम के अनुसार—प्राप्त है। इससे मी स्पष्ट होता है — प्रतिशाखा कर्म का भेद मानना यक्त है।।।।

जिज्ञासापूर्ण विस्तृत पूर्वपक्ष का सर्वेसाधारण समाधान सूत्रकार प्रस्तुत करता है—

## एकं वा संयोगरूपचोदनाख्याऽविशेषात् ॥६॥

[वा] यह पद पूर्वपक्ष की व्यावृत्ति के लिए है, विभिन्न शाखाओं में कर्मभेद

१. द्रष्टव्य —ताण्ड्य बा० १८।१।१, ३, १८॥ कात्या०श्रीत० २२।१।२, ८॥

२. द्रष्टव्य—'उपहच्ये देवतानामधेयानि परोक्षं ब्रूयुः स्वस्थानासु' लाट्या० श्रौत० ६।६।१॥

३. कोई व्याख्याकार सुनहरी टीका (चन्दोवा) वाला अर्थ करते हैं।

नहीं है, प्रत्युत [एकम्] एक = समान हैं कर्म विभिन्न शाखाओं में, [संयोगरूप-चोदनाख्याऽविशेषात्] कर्म के साथ द्रव्य-देवता-सम्बन्ध के बोधक विधिवाक्यों तथा उनके नामों की समानता से ।

विभिन्न शाखाओं में कर्म-विधायक वाक्य कर्म के साथ समान द्रव्य और समान देवता का बोध कराते हैं। कर्मों का नाम भी सर्वत्र समान पाया जाता है। इसलिए विभिन्न शाखाओं में कर्म के एकत्व में कोई बाधा नहीं है। शाखा, संहिता व ब्राह्मण आदि वैदिक वाङ्मय में यज्ञ-कर्म का प्रयोजन अर्थात् फल सर्वत्र समान उपलब्ध होता है। यज्ञ का रूप द्रव्य और देवता है, उनका उल्लेख भी सर्वत्र समान है। यज्ञों के नाम —अग्निहोत्र, दर्शप्णमास, ज्योतिष्टोम, कारीरी आदि भी सर्वत्र समान हैं। तब प्रतिशाखा कर्मभेद का अवकाश कहाँ रहता है? यह सभी आक्षेपों का साधारण समाधान है।।हा।

साधारण समाधान कर सूत्रकार क्रमशः प्रत्येक आक्षेप का समाधान प्रस्तुत करता है । पहला आक्षेप 'नामभेद' है । समाधान किया—

## न नाम्ना स्यादचोदनाऽभिधानत्वात् ॥१०॥

[नाम्ना] काठक, कालापक आदि नाम से [न स्यात्] नहीं होता, कर्मभेद [अचोदनाऽभिधानत्वात्] चोदना = कर्मों के विधिवाक्यों का अभिधान = कथन काठक आदि नाम से न होने के कारण।

काठक, कालापक आदि नाम ग्रन्थों के हैं, कर्मों के नहीं। यह काठक कर्म है; और यह कालापक कर्म, इत्यादि व्यवहार—उन ग्रन्थों में—इनका वर्णन आदि होने के कारण होता है। ऐसा नहीं है कि कर्मों का नाम काठक-कालापक आदि हो, और उनके आधार पर ग्रन्थों को ये नाम दिये गए हों। स्थित सर्वथा इसके विपरीत है। मूलतः ये ग्रन्थों के नाम हैं, कर्मों के नहीं। इन सभी विभिन्न शाखाओं में कर्मों के नाम, द्रव्य, देवता, फल आदि का वर्णन समान होने से ग्रन्थों के नाम का भेद कर्मों का भेदक नहीं कहा जा सकता।।१०।

उसी अर्थ को प्रकारान्तर से सिद्ध करने की मावना से सूत्रकार ने कहा-

#### सर्वेषाञ्चैककर्म्यं स्यात् ॥१९॥

ग्रन्थ का नाम भिन्न होने से यदि वहाँ प्रतिपादित कर्मों में भेद माना जाता है, तो ग्रन्थ का नाम एक होने से वहाँ पठित [सर्वेषाम्] सब कर्मों—अग्निहोत्र, दर्श-पूर्णमास, ज्योतिष्टोम आदि—का [ऐककर्म्यम्] एक कर्म होना [स्यात्] प्राप्त होता है। काठक नाम के एक होने से सबको एक कर्म माना जाय,—यह इष्ट नहीं। इसलिए ग्रन्थनाम न कर्म के भेद का साधक है, और न अभेद का साधक ॥११॥

उक्त अर्थ की पुष्टि के लिए सूत्रकार ने अन्य हेतु प्रस्तुत किया—

### कृतकं चाभिधानम् ॥१२॥

[कृतकम्] कृतक —अनित्य [च] भी है [अभिधानम्] अभिधान — नाम, काठक, कालापक आदि ।

काठक, कालापक आदि ग्रन्थ नामों का प्रचलन उस समय से प्रारम्भ हुआ, जब कठ, कलाप आदि ऋषियों ने अग्निहोत्रादि कमों का प्रचचन किया, अथवा ग्रन्थरूप में ग्रिथत किया; उसके अनन्तर ही अग्निहोत्र आदि कमों के साथ काठक, कालापक आदि नाम जुड़े। उससे पहले भी अग्निहोत्रादि कमों का अनुब्हान बराबर होता था। तब ग्रन्थ-नामभेद से इनमें कोई भेद न था। प्रवचन किए जाने पर भेद माना जाय, यह वास्तविकता के विरुद्ध है। अतः अनेक ऋषियों ने अपने शब्दों में उन्हीं कमों का प्रवचन किया है, जो पहले से एक रूप में प्रचलित रहे हैं। इसलिए नामभेद को कमंभेद का साधक कहना अयुक्त है।। १२।।

रूपभेद भी कर्मभेद का साधक नहीं; सूत्रकार ने बताया-

### एकत्वेऽपि परम् ॥१३॥

[एकत्वे] विभिन्न शास्ताओं में पठित कर्म के एक होने पर [अपि] मी, [परम्] अगला—कर्मभेद-साधक हेतु—रूपभेद उपपन्न हो जाता है।

अन्तोषोमीय याग को कहीं 'एकादशकपाल' और कहीं 'ढ़ादशकपाल' कहा। तात्पर्य है, अग्नीषोमीय यागानुष्ठान के पुरोडाश-द्रव्य को एकादश पात्रों में संस्कृत किया जाय, यह किसी एक शाखा में कहा; अन्यत्र द्वादश पात्रों में पुरो-डाश-द्रव्य पकाने का उल्लेख किया। प्रामाणिक ग्रन्थों में ऐसा कथन होने से पात्रों की संस्था में विकल्प मानकर ये कथन उपपन्न हो जाते हैं। सामर्थ्यानुसार चाहे ग्यारह पात्रों में द्रव्य संस्कृत करे, चाहे बारह में, इससे अग्नीषोमीय कर्म कोई भेद नहीं आता। ११३।।

कर्मभेद में तीसरा हेतु धर्मभेद कहा। सूत्रकार समाधान करता है—

#### विद्यायां धर्मशास्त्रम् ॥१४॥

[विद्यायाम्] विद्याग्रहण के अवसर पर [धर्मशास्त्रम्] विशिष्ट धर्मों के पालन का शासन —विधान आचार्यों ने किया है। उनका कर्म के साथ कोई सम्बन्ध नहीं।

भूमि पर बैठकर भोजन करना, जल-भरा घड़ा, एवं घास आदि का लाना, ये सब धर्मविशेष छात्रावस्था में —िविभिन्न विद्याओं का अध्ययन करते हुए — छात्रों द्वारा किए जाने वाले आचरण हैं । उन-उन अध्ययन की जानेवाली शाखाओं में प्रतिपादित कमं के साथ इसका कोई सम्बन्ध नहीं। तात्पर्य है, छात्र जिस कमं का अध्ययन कर रहा है, उस समय का उसका वह आचरण कमं के अनुष्ठान में उपकारक नहीं होता। अतः छात्रावस्था के ये आचरण कमंभेद के साधक नहीं कहे जा सकते। ये सब अध्ययन-सम्बन्धी धमं हैं, यह उन्हीं प्रसंगों में पठित 'अधीयानाः' आदि पदों से स्पष्ट हो जाता है। ऐसे आचरणों के कमं का उपकारक होने में कोई प्रामाणिक उल्लेख भी नहीं हैं ॥१४॥

पुनरुक्त-दोष-निवारण के विषय में शिष्य जिज्ञासा करता है—गत चतुर्दश अधिकरण [२।३।२७-२६] में पुनरुक्त-दोष का समाधान अनुवाद मानकर किया है, 'आग्नेयोऽष्टाकपालोऽमावास्यायां पौर्णमास्यां चाच्युतो भवति' यह विधान कर जो पुनः 'आग्नेयोऽष्टाकपालोऽमावास्यायां भवति' कहा है, वह पुनरुक्त न होकर आग्नेय में ऐन्द्र हिव 'दिघ' का स्तुतिपूर्वक अनुवाद करता है,—यह सिद्धान्त किया है। इसी प्रकार एक शाखा में विहित अग्निहोत्र आदि का शाखान्तर में विधान अनुवाद क्यों न मान लिया जाय ? इससे न पुनरुक्त-दोष की आपत्ति होगी, न कमैंभेद की आशंका रहेगी। सूत्रकार ने शिष्य-जिज्ञासा को पुनरुक्त-दोष के आंशिक समाधान के रूप में सूत्रित किया—

## आग्नेयवत् पुनर्वचनम् ॥१५॥

[आग्नेयवत्] आग्नेय वाक्य के समान है [पुनर्वचनम्] शाखान्तरों में कर्मों का पुनः कथन ।

विभिन्न शाखाओं में अिन्तहोत्र आदि कमीं का अनेकत्र जो विधान किया गया है, उस पुनरुक्त अथवा असकृत् कथन का समाधान आग्नेय वाक्य के समाधान के समान समभता चाहिए। तात्पर्य है, वह कथन पुनरुक्ति-दोष न होकर एक शाखा के विधान का अन्यत्र अनुवाद है। इस प्रकार न शाखान्तरों में कर्मभेद की आशंका रहती है, न पुनरुक्ति-दोष की।

अनुवाद में फल का निर्देश असंगत हो जाता है, इस भावना से सूत्रकार ने शास्त्राओं में कर्मों के पुनर्वचन का पूर्ण वास्तविक समाधान किया—

## अद्विवंचनं वा श्रुतिसंयोगाविशेषात् ॥१६॥

[बा] 'वा' पद पूर्वपक्ष के निवारण के लिए है, अर्थात् कर्म के पुनर्वचन से कर्म का भेद होता है, यह कथन युक्त नहीं। वस्तुतः [अद्विवंचनम्] कर्म का दो प्रकार से शाखान्तरों में कथन नहीं है, [श्रुतिसंयोगाविशेषात्] श्रुति-सम्बन्ध के सर्वत्र समान होने से। तात्पयं है, जैसा एक शाखा में अग्निहोत्र आदि का विधान है, वैसा ही अन्य शाखाओं में है।

शाखान्तरों में सर्वत्र अग्निहोत्र आदि कर्मों का विधान निश्चित ही पूनरुक्त नहीं है। अपनी-अपनी भाष्ताओं में एक ही शाखा-प्रवक्ता व्यक्ति ने एक ही अग्निहोत्र आदि कर्मों का विधान किया है। जब एक शाखाध्यायी अन्य शाखा की पढ़ता है, तो अपनी शाखा में पढ़े अग्निहोत्र-कर्म से वहाँ भी अग्निहोत्र-कर्म में कोई भेद प्रतीत नहीं होता। उसे उभयत्र शाखाओं में अग्निहोत्र-कर्मविषयक एकत्व की ही बुद्धि उत्पन्न होती है। वह इसी परिणाम पर पहुचता है कि उन शालाओं में अग्निहोत्र-कर्म एक ही है।

एक ही अर्थ को विभिन्न स्थानों में जब अनेक व्यक्ति कहते हैं, तो वह पुनरुक्त नहीं होता। चैत्र, मैत्र, विष्णु अपने-अपने घरों में 'गां दोग्घि ≕गाय दुह लो' कहते हैं, तो यह पुनरुक्त नहीं है । पर यदि चैत्र, चैत्र का पुत्र, चैत्र की पत्नी, चैत्र का भ्राता अपने ही घर में सद्य: 'गां दोग्धि' कहते हैं, तो यह पुनरुक्त है । इसलिए प्रत्येक शाखा या ब्राह्मण में उन-उन प्रवक्ताओं द्वारा विहित अग्नि-

होत्र आदि कर्म सर्वत्र एक ही हैं। न यह पुनरुक्त है, न कर्मभेद।

सुबोधिनी वृत्ति में सूत्रपाठ 'अश्रुतिसंयोगाविशेषात्' अज्ञात अर्थ का बोधक वाक्य विधिवाक्य कहा जाता है। अश्रुति-संयोग अर्थात् सब शाखाओं में 'अग्नि-होत्रं जुहुयात्' आदि वाक्यों का अज्ञातार्थं के साथ सम्बन्ध समान रूप से होने के कारण ये बाक्य अनुवाद नहीं, सर्वत्र विधिवाक्य हैं।।१६॥

पूनरुक्ति-आक्षेप का सूत्रकार ने अन्य समाधान किया-

## अर्थासन्निधेश्च ॥१७॥

[अर्थासिन्निधे∶] अध्ययनादि-रूप सिन्निधि —सामीप्य के न होने से [च]

ही शाखान्तरों में कर्मभेद कहना अयुक्त है।

एक व्यक्ति अनेक शाखागत अर्थों (अग्निहोत्रादि कर्मों)के साथ अध्ययनादि-रूप सामीप्य प्राप्त नहीं कर पाता, उनसे दूर या वञ्चित रह जाता है, तो इससे न शास्त्रान्तरों का आनर्थक्य प्राप्त होता है, और न यह कर्मभेद का द्योतक है। प्रत्येक शाखा को जानना न जानना अलग बात है, परन्तु 'शाखा' पद स्वयं से इस तथ्य को अभिव्यक्त करता है कि वहाँ सर्वत्र अर्थ (अग्निहोत्रादि कर्म) बिखरा हुआ भी एक है, वह पुनरुक्त नहीं। जिस प्रकार एक वृक्ष की शाखा पर जैसे पत्ते, फूल, फल होते हैं, वैसे ही अन्य सब शाखाओं पर होते हैं। ऐसा होना सर्वथा असम्भव है कि एक ही वृक्ष की एक शाखा पर आम और दूसरी पर निबोली लगें। काठक, रेत्तिरीय आदि सब शाखा भी एक देद-वृक्ष की हैं। इनमें प्रतिपादित अग्निहोत्र, दर्शपूर्णमास आदि अर्थ सर्वत्र समान हैं। किसी भी शाखा से उनका अध्ययन कर लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। इसमें पुनरुक्ति की कल्पना व्यर्थ है । वेद-वृक्ष की शाखा-प्रशाखाओं एवं अवान्तर विभागों का महान् विस्तार है। उसको आचार्यों ने मुख्य रूप से चरण और शाखा-रूप में विमाजित किया है। ये सब मूल वेद के व्याख्यान हैं। जैसे वृक्ष के तने से प्रथम मुख्य शाखायें फूटती हैं वैसे वेद के सीधे प्रथम व्याख्यान 'चरण' और आगे उनके अवान्तर विभाग—वृक्ष की प्रमुख टहनियों के समान—अन्य शाखायें हैं। यह आवश्यक नहीं कि इस समस्त का अध्ययन करके ही अग्निहोत्रादि अर्थ की प्राप्ति हो। यह तो मीठी रोटी के समान हैं, चाहे जिधर से काटो, आस्वाद एकसा मिलेगा। अग्निहोत्र आदि कमं भी सब शाखाओं में समान हैं। अध्येता या अनुष्ठाता जहाँ से चाहे, प्राप्त कर सकता है।

यद्यपि विभिन्न शासाओं में एक ही विषय पर पाठभेद तथा कहीं यज्ञादि प्रिक्रिया में भी भेद पाया जाता है, पर इससे मूलभूत अग्निहोत्रादि कर्म में कोई अन्तर नहीं आता। पाठभेद प्रायः व्याख्यामूलक होते हैं। प्रिक्रिया में देशाचार आदि के कारण साधारण भेद सम्भव है। पर इतने से अग्निहोत्रादि कर्म विभिन्न शासाओं में भिन्न हैं, ऐसा नहीं है। कर्में कत्व सर्वत्र अवाधित रहता है।।१७।।

आचार्य सूत्रकार ने पुनक्क्ति का अन्य समाधान किया—

#### न चैकं प्रति शिष्यते ॥१८॥

[एकम् प्रति] विभिन्न शाखाओं में पठित कर्म, एक उसी शाखा के अध्येता या अनुष्ठाता के लिए [न] नहीं [शिष्यते] कहा गया है, प्रत्युत सबके लिए कहा गया है।

काठक, कालापक, तैंतिरीय आदि शाखाभेद प्रवक्ता के भेद के कारण हैं, कमंभेद इसका कारण नहीं है। प्रत्येक प्रवक्ता ने मानव-मात्र की भलाई के लिए वैदिक कमों का अपने-अपने समय में उपदेश किया। यदि किसी शाखा में किसी कमें के अङ्ग का उपदेश है, अन्यत्र अन्य अङ्ग का, तो उनका उमयत्र अध्याहार होना अभोष्ट है। इससे समस्त शाखाओं में कमें की एकता प्रमाणित होती है। किसी भी शाखा में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि यह इतना ही कमें है, और किसी विशिष्ट व्यक्ति के लिए है। काठक शाखा में जो काठक-शाखाच्येता के लिए है, वह तैंत्तिरीय-शाखाध्येता के लिए भी है। इसी प्रकार तैंत्तिरीय-शाखागत कमोंग्देण काठक-शाखाच्येता के लिए भी है। कमें की पूर्णता के लिए एक-दूसरी शाखा से अङ्गों का परस्पर उपसंहार कर लेना अभीष्ट है। इस प्रकार जो अग्निहोत्र काठक शाखा का है, वही तैंत्तिरीय शाखा का है। इनको भिन्न कहनेवाला कोई वाक्य शाखाओं में उपलब्ध नहीं होता। फलत: सब शाखाओं में कहा गया अग्निहोत्र मिलकर एक पूर्ण कमें है। ऐसे ही अन्य दर्श-पूर्णमास आदि कमों के विषय में समक्षना चाहिए। सूत्र में 'च' पद युक्त्यन्तर का निदेशक है।।१६॥।

समाप्तिवचन-आक्षेप के समाधान में सूत्रकार ने कहा—

## समाप्तिवच्च सम्प्रेक्षा ॥१६॥

[च] और [समाप्तिवत्] समाप्तिवाला कथन [सम्प्रेक्षा] उत्प्रेक्षामात्र है, कल्पनामूलक ।

एक शाखावाले कहते हैं, हमारा अग्निचयन-कर्म यहाँ समाप्त होता है; अन्य शाखावाले कहते हैं, हमारा अग्निचयन-कर्म यहाँ समाप्त नहीं होता; ऐसा कथन उत्त्रेक्षामात्र है। तात्पर्य है, वास्तविक नहीं है। जब कर्म की समाप्ति होने-वाली होती है, कुछ अंश शेष रह जाता है, तब भी कर्म की समाप्ति का कथन व्यवहार में आता है। कर्म की आसन्त-समाप्ति में—वस अब यह समाप्त हुआ ही समभो, मान लो अब यह समाप्त हो गया, अब समाप्त होने में कभी ही क्या है?—आदि व्यवहार प्रायः होता रहता है। यह वास्तविक न होकर उत्त्रेक्षामूलक व काल्पनिक ही समभना चाहिए। समाप्ति के भिन्न अवसर होने पर भी इससे इतना तो स्पष्ट है कि दोनों शाखाओं में एक ही अग्निचयन-कर्म अभीष्ट है।

यह व्यवहार अशास्त्रीय नहीं है। अग्निष्टोम में आध्वर्यव-कर्म समाप्त होने पर 'अग्निष्टोम: समाप्त:' यह व्यवहार देखा जाता है, यद्यपि अध्वर्यु द्वारा किये गये कर्म, के अनन्तर अभी होता द्वारा किया जानेवाला शस्त्र-कर्म अविशष्ट रहता है। इसी प्रकार अग्निचयन-कर्म में समाप्ति का निर्देश समभना चाहिए। कहीं समाप्ति बताना, कहीं न बताना, अग्निचयन-कर्म के भेद को सिद्ध नहीं करता।।१६।।

इसके साथ ही सूत्रकार निन्दा आदि आक्षेपों का समाधान प्रस्तुत करता है—

### एकत्वेऽपि पराणि निन्दाऽशक्तिसमाप्तिवचनानि ॥२०॥

[एकत्वे] विभिन्न शाखाओं में कर्मों के एक होने पर [अपि]भी [पराणि] अगले [निन्दाऽशक्तिसमाप्तिवचनानि] निन्दावचन, अशक्तिवचन, समाप्ति-वचन उपपन्न होते हैं; तब भेद साघक कैसे ?

अग्निहोत्र होम के उदित, अनुदित, समयाध्युषित कालों के प्रसंग से 'प्रातः प्रातरनृतं ते वदन्ति' आदि द्वारा उदित आदि होम की जो निन्दा की गई है, उसकी वास्तविकता इस प्रकार है—

आचार्यों ने अग्निहोत्र होम के तीन काल बताये —उदित, अनुदित, समयाध्यु-षित । सूर्य उदय हो जाने पर पहला काल है; उस समय नक्षत्रों का दिखाई देना सम्भव नहीं रहता । अनुदित काल वह है, जब नक्षत्र दिखाई देते रहें । तीसरा समयाध्युषित काल इन दोनों के बीच में है —जब नक्षत्र भी दिखाई न दे रहे हों, और सूर्य भी उदय न हुआ हो । यह काल-विभाजन में अरुणोदय-काल कहाता है ।

जो व्यक्ति अग्निहोत्र होम के लिए अग्नि का आधान यह त्रत लेकर करता है कि वह अनुदित काल में होम करेगा, यदि वह अपने व्रत को आलस्य-प्रमादवश मंग करता है, और अनुदित में होम न कर उदित आदि में करता है, उसकी यह निन्दा है। उसने अपने व्रत को तोड़ा है, इससे कर्मानुब्छान में उसकी अश्रद्धा का भाव घ्वनित होता है; तभी उसके लिए प्रायश्चित्त का विधान है, जिसकी चर्चा अग्रिम सूत्र में की गई है। ये निन्दावचन अग्निहोत्र-कर्म के विषय में नहीं हैं।

इसी प्रकार जो उदित होम का ब्रती है, वह अपने ब्रत का मंग कर अनुदित आदि में होम करता है, उसकी यह निन्दा है। ऐसे ही अध्युषित काल का ब्रती अपने ब्रत-नियम को तोड़कर अन्य समय में करता है, उसकी यह निन्दा है। यह निन्दा न पित्र कर्म अग्निहोत्र की है, और न यह शाखान्तरों में कर्मभेद का कारण है।

इसके अतिरिक्त यह भी ध्यान देने की बात है कि ब्रती के नियम-मंग की निन्दा द्वारा श्रद्धापूर्वक नियम-पालन की प्रशंसा में ही इसका तात्पर्य है। अतः यह किसी प्रकार से दोषावह नहीं।

अशिक्तवचन भी कर्मभेद का कारण नहीं कहा जा सकता। यदि अशक्त व्यक्ति किसी कार्य को नहीं कर पाता, तो इससे कार्य को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। असमर्थं व्यक्ति के लिए एक शाखा में विहित कर्म भी सर्वाङ्गपूर्ण रूप में अनुष्ठेय नहीं हो पाते; तब जितना हो पाता है, उतना करना चाहिए। नित्य कर्मों में उतना करना भी अभीष्ट का साधक होता है। काम्य कर्म का सर्वाङ्गपूर्ण सम्पन्न होना आवश्यक है, क्योंकि कामना की पूत्ति उसी में सम्भव है। परन्तु समर्थं व्यक्ति सब शाखाओं में विहित कर्मों के अनुष्ठान में भी सक्षम रहते हैं। अधिक करने का फल भी अधिक मिलता है। यह स्थिति न कर्मों में किसी न्यूनता को अभिव्यक्त करती है, और न शाखान्तरों में कर्मभेद का कारण है।

समाप्तिवचन शाखान्तरों में कर्मभेद का कारण नहीं है, इसका उपपादन गत सुत्र के भाष्य में कर दिया गया है।।२०।।

निन्दावचन के समाधान में शिष्य जिज्ञासा करता है—उदित-अनुदित होम के विषय में प्रायदिचत्त का विधान होने से कर्मों में न्यूनता व दोष का होना ज्ञात होता है। उदित आदि होम का विधान कर उसमें दोष का कथन परस्पर-विश्वद हैं। इस विरोध का परिहार कर्मभेद मानने पर सम्भव है। इसका समाधान होना चाहिए।

शिष्य-जिज्ञासा को सूत्रकार ने पूर्वपक्ष-रूप से प्रथम सूत्रित किया-

## प्रायश्चित्तं निमित्तेन ॥२१॥

[प्रायश्चित्तम्] उदित, अनुदित होम में प्रायश्चित्त काविश्रान [निमित्तेन] किसी कारणविशेष से किया गया है। यह प्रायश्चित्त-विश्रान कर्मेभेद का प्रयोजक है।

उदित, अनुदित होम में प्रायश्चित्त का विधान होने से इन कर्मों में न्यूनता आदि दोष का पता लगता है, उसका निवारण श्राखान्तर में कर्मभेद मानने पर सम्भव है। यदि विभिन्न शाखाओं में उदित होम आदि एक ही कर्म माना जाता हैं, तो उसका विधान और प्रतिषेद्य परस्पर-विरुद्ध हैं। प्रतिशाखा कर्मभेद स्वीकार करने पर विधान अपनी शाखा में मान्य रह जाता है; शाखान्तरगत विरोध अन्य किसी उदितादि होम का हो सकता है।।२१।।

आचार्य सूत्रकार ने समाधान किया-

### प्रक्रमाद्वा नियोगेन ॥२२॥

[वा] 'वा' पद पूर्वेपक्ष का निवारण करता है—प्रायिक्तित्त के विधान से शाखान्तरों में कर्मभेद कहना अयुक्त है। [नियोगेन] अपने पूर्वेनिर्धारित कर्त्तंब्य से [प्रक्रमात्] इधर-उधर हट जाने के कारण प्रायिक्तित्त का विधान है, जो शाखान्तरों में एक कर्म मानने पर भी उपपन्न होता है।

पूर्वनिर्घारित कर्त्तंब्य का स्पष्टीकरण २०वें सूत्र के माध्य में कर दिया है। अग्निहोत्र होम के लिए अग्नि-आधान करते समय व्यक्ति को अपनी इच्छानुसार यह स्वीकार करना होता है कि होम-अनुष्ठान के तीन कालों में से उसे कौन-सा काल अनुकूल रहेगा। उसका उल्लंघन करने पर प्रायश्चित्त का विधान है। प्रतिशाखा कर्म का अभेद मानने पर भी कर्म के विधान और प्रतिषेध का सामञ्जस्य बना रहता है। अग्निहोत्र होम सब शाखाओं में कर्म एक है; इसके अनुष्ठानकाल में अनुदित आदि विकल्प हैं। यज-सम्बन्धी वैकल्पिक पदार्थों में इच्छानुसार कर्त्ता द्वारा कोई एक पक्ष स्वीकार कर लिया जाता है। उसका उल्लंघन ही दोषावह माना गया है।

इस विषय में समबल-वाक्य 'ब्रीहिभियंजेत, यवैयंजेत' उदाहरण-रूप में द्रष्टिव्य हैं। आचार्यों ने यहाँ विकल्प माना है, चाहे ब्रीहि से यजन करे, चाहे यवों से। जो व्यक्ति कर्मारम्भ में ब्रीहि से यजन करना स्वीकार कर ब्रीहि की अप्राप्ति में यवों से यजन करता है, वह प्रायश्चित्ती होता है। ब्रीहि के अभाव में उसे ब्रीहि के प्रतिनिधि अन्त नीवार आदि से होम करना चाहिए; यवों से नहीं। इसी प्रकार जिस व्यक्ति ने कर्मारम्भ में यवों से यजन करना स्वीकार किया है, वह यदि यवों की अप्राप्ति में ब्रीहि से यजन करता है, तो वह प्रायश्चित्ती होता है।

यवों की अप्राप्ति में उसे यवों के प्रतिनिधि आरण्य (जंगली) यवों से यजन करना चाहिए। प्रतिनिधि का विधान शास्त्रीय है। इसी के अनुसार उदित होम आदि में प्रायश्चित्त का प्रसंग समक्षना चाहिए, जो गत (२०वें) सूत्र के भाष्य में स्पष्ट कर दिया है।।२२॥

समाप्तिवचन के विषय में सूत्रकार ने और अधिक कहा-

## समाप्तिः पूर्ववत्त्वाद् यथाज्ञाते प्रतीयेत ॥२३॥

[समाप्तिः] समाप्ति-विषयक वचन 'अत्रास्माकमग्निः समाप्तः' इत्यादि [पूर्ववत्त्वात्] पहले से प्रारम्भ हुए होने के कारण, उन कर्मों के [यथाज्ञाते] जैसे प्रारम्भ हुए ज्ञात हैं, उसके अनुसार समाप्ति [प्रतीयेत] जाननी चाहिए उन कर्मों की।

समाप्ति सदा प्रारम्भ की अपेक्षा करती है। जिस कर्म के पूरा होने पर समाप्ति का निर्देश है, यह आवश्यक है कि वह कर्म प्रारम्म होकर अभी तक चालू रहा है। प्रारम्भ होकर चालू रहते जहाँ कर्म पूरा होता है, वहीं समाप्ति का निर्देश यह स्पष्ट करता है कि यह समाप्ति उसी जाने हुए कर्म की है। समाप्ति-विषयक यह निर्देश कर्मभेद का प्रयोजक नहीं है।

विशेष—समाप्तिवचन-आक्षेप का समाधान करने के लिए सूत्रकार ने दो सुत्र बनाये। दो सूत्र क्यों बनाये गये ? इसका समाधान अस्पष्ट रहा है।

आठवें आक्षेप-सूत्र के भाष्य में 'समाप्ति वचन' का जो विवरण प्रस्तुत किया है, वहाँ दो वाक्य निर्दिष्ट हैं—एक—'अत्रास्माकमग्निः परिसमाप्यते'—यहाँ हमारा अग्निचयन-कर्म परिसमाप्त होता हैं; दूसरा है—'अपरेऽज्यत्र परिसमाप्ति व्यपदिश्चान्ति'—अन्य शाखावाले समाप्ति का अन्यत्र कथन करते हैं। माष्यकार ने इस प्रसंग में पहला वाक्य लिखा है—'असमाप्तेऽिप समाप्तेवंचनं भवति'— समाप्त न होने पर भी समाप्ति का कथन कर्म में होता है। आक्षेप का मुख्य आधार यही है कि एक ही अग्निचयन-कर्म में किसी शाखावाले कर्म के बीच किसी एक जगह कर्म की समाप्ति कहते हैं, अन्य शाखावाले दूसरी जगह। इस विरोध का सामञ्जस्य कर्मभेद मानने पर सम्भव है।

इसका समाधान सूत्रकार ने १६वें सूत्र में किया। वहाँ भी इस मान्यता के साथ किया है कि कर्म के समाप्त न होने पर भी समाप्ति का कथन हो जाता है। भाष्यकार ने एक वाक्य लिखा — 'अन्वारोहेषु मैत्रायणीयानामिनः परिसमाप्यते, अस्माकं तेषु न परिसमाप्यते' — मैत्रायणी शाखावाले अग्निचयन-कर्म की समाप्ति अन्वारोह के अनन्तर मानते हैं। 'अन्वारोह' उन मन्त्रों का नाम है, जो अग्निस्थापना के लिए निमित स्थण्डिल पर अग्निस्थापना के समय बोले जाते हैं। अग्निचयन-कर्म यहीं समाप्त माना जाता है। दूसरी शाखावाले उस अवसर पर

समाप्ति नहीं मानते । इस रहस्य को किसी व्याख्याता ने स्पष्ट नहीं किया कि अन्य शाखावाले अग्निचयन-कर्म की समाप्ति अन्वारोह पर न मानकर किस अवसर पर मानते हैं।

उन्नीसर्वे सूत्र में सभी व्याख्याताओं ने समाप्तिवचन-आक्षेप का समाधान तर्कमूलक आधार पर किया है। वह तर्क है—यादे मैत्रायणी शाखावालों और अन्य शाखावालों का अग्निचयन-कर्म एक न हो, तो वे 'अस्माकम्' पद का प्रयोग कैसे करेंगे? इस पद का प्रयोग तभी उपपन्न होता है, जब मैत्रायणी शाखावालों के अग्निचयन-कर्म को अन्य शाखावाले भी अपना कर्म मानें। तात्पर्य है अग्निचयन-कर्म सब शाखाओं में एक है, पर उसकी समाप्ति का निर्देश किया के विभिन्न अवसरों पर माना गया है। इससे अग्निचयन-कर्म की—सब शाखाओं में — एकता नष्ट नहीं होती। इस प्रकार उक्त तर्क के आधार पर समाप्तिवचन-आक्षेप का समावान १६वें सूत्र में किया है।

इस व्यवस्था को और अधिक स्पष्ट करने के लिए उदाहरण भी दिया गया है। उदाहरण है, ज्योतिष्टोम के अन्तर्गत आध्वयंव-कमं की समाप्ति पर ज्योति-ढटोम-कमं की समाप्ति का निर्देश। प्रधान कमं ज्योतिष्टोम का अवान्तर कमं आध्वयंव कमं है। अध्वयं द्वारा सम्पन्न किये जाने के कारण इसका उक्त नाम है। इस अवान्तर कमं के सम्पन्न होने पर प्रधान कमं ज्योतिष्टोम की समाप्ति का निर्देश है, यद्मीप ज्योतिष्टोम का एक अन्य अवान्तर कमं किया जाना अभी शेष रहता है। वह है —होता द्वारा किया जानेवाला झस्त्र-कमं। यहाँ ज्योति-ष्टोम के समाप्त न होने पर भी जैसे समाप्ति का निर्देश है, ऐसे ही अग्निचयन-कमं में समक्षता चाहिए।

यहाँ इतना और जानना चाहिए, ज्योतिष्टोम में समाप्ति के काल्पनिक और वास्तविक दोनों अवसरों का स्पष्ट उल्लेख मिलता है; ऐसा उल्लेख अग्निचयन-कर्म के दोनों अवसरों का स्पष्ट नहीं मिलता। अन्वारोह पर मैत्रायणी द्वारा निर्दिष्ट अग्निचयन की समाप्ति वास्तविक है या काल्पनिक? यह सन्देह बना रहता है।

इस प्रकार १६वें सुत्र द्वारा प्रतिपादित समाप्तिवचन के समाधान से प्रस्तुत [२३] सूत्र द्वारा प्रतिपादित समाधान में कुछ अन्तर है। सूत्रकार इस सूत्र द्वारा यह कहना चाहता है कि जिस प्रकृत कर्म के अनन्तर समाप्तिवचन का निर्देश है, उसी की समाप्ति वहाँ समभनी चाहिए। प्रधान कर्म ज्योतिष्टोम के अन्तर्गत आध्वयंव अवान्तर कर्म की समाप्ति पर ज्योतिष्टोम की समाप्ति का निर्देश है। यहाँ ज्योतिष्टोम प्रधान कर्म और आध्वयंव अवान्तर कर्म दोनों प्रकृत हैं। पर यहाँ वस्तुत: समाप्ति आध्वयंव कर्म की है, ज्योतिष्टोम की नहीं। तब सान्तिष्य से यहाँ मुख्य रूप में आध्वयंव कर्म की समाप्ति समभनी चाहिए। प्रधान कर्म से सहां मुख्य रूप में आध्वयंव कर्म की समाप्ति समभनी चाहिए। प्रधान कर्म

होने के कारण ज्योतिष्टोम की समाप्ति का निर्देश औपचारिक है। औपचारिक — अस्थान में निर्दिष्ट भिन्न—समाप्तिवचन शाखान्तरों में कर्मभेद का प्रयोजक नहीं हो सकता। तात्पर्य है, किसी भी कर्म की वास्तविक समाप्ति एक ही अवसर पर होती है; तब समाप्तिवचन-भेद निरस्त हो जाता है, वह कर्मभेद का घटक कैसे सम्भव है ?

फलतः १६वें सूत्र में समाप्तिवचन का तर्कमूलक समाधान आंशिक समाधान है। प्रस्तुत २३वें सूत्र में समाप्तिवचन का पूर्ण वास्तिविक समाधान है। यही दोनों सूत्रों के प्रतिपाद्य में अन्तर है। यह समाधान अग्निचयन-कर्म में भी लागू होता है। मैत्रायणी शाखा के अनुसार अन्वारोह के अनन्तर अग्निचयन-कर्म की समाप्ति 'मुख्य समाप्ति' होना सम्भव है। 'सम्भव' पद का प्रयोग इसिलए किया है, क्योंकि अन्य शाखावालों ने अग्निचयन-कर्म की समाप्ति किस अवसर पर मानी है, यह स्पष्ट नहीं है। जहाँ भी कहीं मानी हो, वह औपचारिक हो सकती है। अतः समाप्तिवचन में भेद न रहने से उसकी कर्मभेद-प्रयोजकता भी नष्ट हो जाती है। फलतः शाखान्तरों में अयाध कर्मेक्य सिद्ध होता है। समाप्तिवचन उसमें वाधक नहीं।।२३॥

क्रमप्राप्त अन्यार्थदर्शन-अक्षेप का समाधान सूत्रकार प्रस्तुत करता है-

## लिङ्गमविशिष्टं सर्वशेषत्वान्नहि तत्र कर्मचोदना, तस्माद् द्वादशाहस्याहारव्यपदेशः स्यात् ॥२४॥

[लिङ्गम्] ज्योतिष्टोम-विषयक प्राथम्य लिङ्ग [अविशिष्टम्] समान है, कर्मभेद और कर्मेंक्य दोनों पक्षों में, [सर्वशेषत्वात्] सब प्रकार से ज्योतिष्टोम का अङ्ग होने के कारण। [हि] क्योंकि [तत्र] वहाँ ताण्डय ब्राह्मण में [कर्मचोदना] ज्योतिष्टोम कर्म का विघान [न] नहीं है। [तस्मात्] इसलिए 'अथ यदि दिदीक्षाणाः' आदि निर्देश [द्वादशाहस्य] द्वादशाह सत्र के विषय में [आहारव्यप-देशः] सम्पर्क के कथन करनेवाला [स्यात्] है, ऐसा जानना चाहिए।

अन्यार्थदर्शन के प्रसंग से 'दिदीक्षाणाः' आदि वाक्यों के आधार पर द्वादशाह-सत्र में दीक्षित, अदीक्षित, दोनों के अधिकार तथा ज्योतिष्टोम के प्राथम्य को लेकर विरोध की कल्पना से जो प्रतिशाखा-कर्मभेद की स्थापना का प्रयास किया गया, वह युक्त नहीं है। कारण यह है, 'दिदीक्षाणाः' आदि पदों का ज्योतिष्टोम के साथ कोई सीधा सम्पर्क नहीं है। उनका सम्बन्ध द्वादशाह सत्र के साथ है। जो द्वादशाह सत्र से दीक्षित हो चुका है, वह वृहत्सामा ऋतु का अनुष्ठान करे, क्योंकि वह रथन्तरसामा ऋतु का यजन कर चुका है। जो अदीक्षित है, वह रथं-तरसामा ऋतु का अनुष्ठान करे। इससे स्पष्ट ज्ञात होता है, द्वादशाह सत्र में प्रथम रथन्तरसामा ऋतु का यजन होना चाहिए तदनन्तर बृहत्सामा ऋतु का। 'रचन्तरसामा' और 'बृहत्सामा' कतु वे कर्म हैं, जिनकी समाप्ति या पूर्णता यथा-कम रथन्तर सामगान एवं बृहत्सामगान द्वारा होती है।

ताण्डच ब्राह्मण सामवेद का ब्राह्मण है। सामवेद में ज्योतिष्टोम का विधान नहीं है। उसका विधान यजुर्वेद में है। परन्तु उसके प्राथम्य का कथन सामवेद के ब्राह्मण ताण्डच में किया गया है। सामवेद में विधान न होने पर जहाँ भी ज्योतिष्टोम का विधान होगा, वहाँ यह प्राथम्य चचन लागू होगा। सामवेद ब्राह्मण का 'एष वाव प्रथमो यज्ञो यज्ञानां यज्ज्योतिष्टोमः' वचन यजुर्वेद-विहित कर्म में लागू हो रहा है; यह स्थित इस तथ्य को प्रमाणित करती है कि प्रतिशाखा एवं प्रतिब्राह्मण कर्म का एकत्व है, भेद नहीं। यजुर्वेद में विहित ज्योतिष्टोम-कर्म समस्त वैदिक वाङ्मय में एक ही है, शाखान्तर से इसमें किसी प्रकार का भेद नहीं।।२४।।

अन्यार्थदर्शन (क)-सूत्रपठित अन्यार्थदर्शन पर आधारित आशंका के पेटे में जो अन्य—कर्मभेद के—उपोद्बलक हेतु उभारे गये हैं, सूत्रकार यथाकम उनका समाधान प्रस्तुत करता है—

## द्रव्ये चाचोदितत्वाद् विधीनामव्यवस्था स्यान्निर्देशाद् व्यवतिष्ठेत, तस्मान्नित्यानुवादः स्यात् ॥२५॥

[च] और [द्रव्ये] अग्निचयन-प्रसंग में, पक्षादिसम्मान का [अचोदि-तत्वात्] विधान न करने से [विधीनाम्] पक्षसम्मान आदि विधियों की यह [अव्यवस्था] अव्यवस्था [स्यात्] हो जाती है। [निर्देशात्] निर्देश चिधि के सामर्थ्य से [व्यवतिष्ठेत] व्यवस्था बन जाती है, अर्थात् अग्निचयनरहित वाचस्तोम आदि ऋतुओं में एकादिशनी इष्टि का कथन होने से यूप-स्थापना के रथाक्षपरि-माण-अन्तराल की व्यवस्था है। [तस्मात्] इसलिए, पक्षसम्मान-विधि का [नित्यानुवादः] नित्य अप्राप्त-रूप अनुवाद [स्यात्] है।

इयेनयाग के अग्निचयन-प्रसंग में पक्षसम्मान आदि का विद्यान नहीं किया है। वाचस्तोम आदि ऋतुओं में एकादश पशुओं को बाँधने के लिए एकादश यूपों की स्थापना का विद्यान है। एकादशिनी कर्म इसी का नाम है। यूपों का अन्तराल (मध्य में छूटा स्थान) कितना होना चाहिए? इसी के लिए पक्षसम्मान, वेदिसम्मान आदि का निर्देश है। द्येनयाग के अग्निचयन में उसी का अनुवाद है। अग्निचयन में एक ही यूप की स्थापना की जाती है। पर्याय से ग्यारह पशुओं का उसी में बांधा जाना आचार्यों ने स्वीकार किया है।

जिज्ञासा है, श्येनयाग के अग्निचयन में पक्षसम्मान आदि का विधान न होने से उसकी प्राप्ति ही यहाँ नहीं है, तब उसका उल्लेख क्यों किया गया ? आचार्यों ने ऐसा माना है कि अप्राप्त का भी अनुवाद —िकसी आंशिक प्रसंग को लेकर कथन—ही जाता है। जैसे वाक्य है —'न पृथिव्यामिन्हचेतव्यो न दिवि नान्त-रिक्षे' —अग्निचयन न पृथिवी (नग्न भूभाग) पर करना चाहिए, न चुलोक में, न अन्तिरिक्ष में। यहाँ चुलोक और अन्तिरिक्षलोक में अग्निचयन असम्भव होने से प्राप्त ही नहीं है, तो यह निषेध क्यों किया गया? आचार्य ने निर्णय दिया [१।२।१८] — सर्वथा अप्राप्त का भी प्रसंगवण प्रतिषेध करने में कोई बाधा नहीं है। नंगे भूभाग पर अग्निचयन-निषेध-प्रसंग में चु आदि में भी निषेध कर दिया गया। इसी को नित्य अप्राप्त का अनुवाद कहा जाता है।

इयेनयागीय अग्निचयन-कर्म में एक यूप की स्थापना की जाती है। इसी आंधिक प्रसंग से एकादश यूपस्थापना विषय के पक्षसम्मान एवं वेदिसम्मान-अन्तराल का यहाँ उल्लेख हो गया है, उसका यहाँ वास्तविक उपयोग नहीं है। एक यूप की स्थापना में अन्तराल का प्रश्न ही नहीं उठता। इसी रूप में यह केवल अप्राप्त का नित्यानुवादमात्र है। पक्षसम्मान की निन्दा और वेदि-सम्मान की प्रशंसा अर्थवाद है। अग्निचयन में इनके उल्लेख एवं विरोध-रूप असामञ्जस्य के आधार पर इसके समाधान के लिए आक्षेपकर्त्ता ने जो प्रतिशाखा-कर्मभेद का सुभाव दिया, वह उक्त स्थित में अनवकाशप्रस्त हो जाता है। ऐसे सुभाव का अवकाश तभी सम्मव था, जब अग्निचयन में पक्षसम्मान का विधान होता है। फलतः प्रतिशाखा-कर्म का अभेद ही मान्य है।। रूप।

कमप्राप्त (११) अन्यार्थदर्शन (स्त)-आक्षेपकासमाधान सूत्रकार ने

प्रस्तुत किया---

## विहितप्रतिषेधात् पक्षेऽतिरेकः स्यात् ॥२६॥

[विहितप्रतिषेधात् ] अतिरात्र याग में षोडशी पात्र के ग्रहणरूप विधान और अग्रहणरूप प्रतिषेध से [पक्षे ] पक्ष में, अर्थात् ग्रहण अथवा अग्रहण पक्ष में तीन या तीन ऋचाओं का [अतिरेकः] विराट् से अतिरेक-—अधिक या शेष

रह जाना [स्यात्] होता है।

ज्योतिष्टोम के अङ्ग अतिरात्र कर्म के विषय में कहा—'अतिरात्रे षोडिशां गृह्णिति'—अतिरात्र कर्म में षोडिशो ग्रह (पात्र) का ग्रहण करता है, अर्थात् उसकी सोमरस से भरता है। उसकी आहुति दी जाती है। अन्य वाक्य है—'नातिरात्रे षोडिशानं गृह्णिति'—अतिरात्र में षोडिशी का ग्रहण नहीं करता। दोनों वाक्यों के समानबल होने से अतिरात्र कर्म में षोडिशी पात्र के ग्रहण-अग्रहण का विकल्प है, अर्थात् एक पक्ष में षोडिशी पात्र को सोमरस से भरकर उसकी आहुति दी जाती है; अन्य अग्रहण-पक्ष में षोडिशी पात्र न सोमरस से भरा जाता है, न

आहुति दी जाती है। विधान और प्रतिषेध दोनों समानबल होने से कर्म = आहुति-प्रदान में विकल्प होने के कारण इनमें कोई विरोध नहीं है। फलतः इस स्थिति को प्रतिशाखा-कर्मभेद का प्रयोजक नहीं कहा जा सकता। यह व्यवस्थित कर्म के एकत्व में भी उपयन्न रहती है।

इस प्रसंग में प्रयुक्त होनेवाली स्तोत्रीय ऋचाओं में दो और तीन का अतिरेक किस प्रकार है ? इसका विवरण निम्नलिखित के अनुसार समकता चाहिए:

सोमयाग की सात संस्थाएँ हैं—ज्योतिष्टोम, उक्थ्य, षोडक्षी, अतिरात्र, अत्यग्निष्टोम, वाजपेय, आप्तोर्याम । इनमें उत्तरोत्तर स्तोत्र-संख्या अधिक होती जाती है। प्रस्तुत सुत्र के क्षाबर भाष्य के अनुसार विवरण इस प्रकार है—

#### ज्योतिष्टोम संस्था के स्तोत्र-

| प्रातः सवन में —त्रिवृद् (त्रिगुण) बहिष्पवमान ३×३= | 3   |
|----------------------------------------------------|-----|
| पञ्चदण आज्य चार $=$ १५ $	imes$ ४ $=$               | 60  |
| माध्यन्दिन सवन में-सप्तदश पृष्ठ चार=१७×४=          |     |
| पञ्चदश माध्यन्दिन पवमान एक 😑                       | १५  |
|                                                    | 90  |
| एकविश यज्ञायज्ञिय एक 🚃                             | 28  |
| ज्योतिष्टोम की पूर्ण स्तोत्र-संख्या                | 035 |

#### उक्थ्य संस्था के स्तोत्र—

ज्योतिष्टोम संस्था के तीनों सवनों के समस्त स्तोत्र जन्थ्य संस्था में होते हैं— = १६० तृतीय (सायं) सवन में इतना अधिक है— एकविंश उनध्य तीन = २१ $\times$ ३= ६३ जन्थ्य संस्था की स्तोत्र-संख्या = २५३

#### वोडशी संस्था के स्तोत्र—

उक्थ्य संस्था के तीनों सवनों के समस्त स्तोत्र
थोडणी संस्था में रहते हैं → = २५३
तृतीय सवन में इतना अधिक है —
एकविंश थोडशी एक — = २१
थोडणी संस्था की स्तोत्र-संख्या — = २७४

अतिरात्र संस्था के स्तोत्र —जब अतिरात्र में घोडशी का ग्रहण होता है — षोडशी संस्था के तीनों सवनों के समस्त स्तोत्र

अतिरात्र संस्था में रहते हैं —

२७४

पञ्चदश रात्रि पर्याय चार-चार स्तोत्रों

के तीन=१५ $\times$ ४ $\times$ ३=१८०

त्रिवृत् रथन्तर $=3 \times 3 =$  **६** 

षोडशी सहित अतिरात्र की स्तोत्र-संख्या == ४६३

इस प्रकार षोडशी ग्रहण-पक्ष में अतिरात्र संस्था की समस्त स्तोत्रीय संस्था ४६३ होती है। इसको विराट् — १० संस्था से विभाजित कर देने एर ३ स्तोत्र अतिरिक्त बचे रह जाते हैं। षोडशी के अग्रहण-पक्ष में, अर्थात् जब षोडशी का ग्रहण अतिरात्र संस्था में नहीं किया जाता, तब षोडशी के विशिष्ट २१ स्तोत्र निकालकर अतिरात्र संस्था के ४६३ — २१ — ४४२ शेष रहते हैं। इनको विराट — १० संस्था से विभाजित कर देने पर २ स्तोत्र शेष बचे रह जाते हैं।

उक्त प्रकार से दो और तीन का अतिरेक स्पष्ट हो जाता है। यह एक नियत व्यवस्था होने से भेदपक्ष में भी अस्वीकार्य नहीं है। अतः इसको प्रतिशाखा-कर्म-भेद का प्रयोजक नहीं कहा जा सकता।।२६।।

कमानुसार (१२) अन्यार्थदर्शन (ग)-आक्षेप का समाधान सूत्रकार प्रस्तुत करता है—

## सारस्वते विप्रतिषेधाद् यदेति स्यात् ॥२७॥

[सारस्वते] सारस्वत सत्र में [विप्रतिषेधात्] परस्पर विरोध होने से [यदा-इति] यदा-'यत्' पद के प्रयोग द्वारा यह निश्चय [स्यात्] होता है।

आक्षेप-सूत्र (८) की व्याख्या में १२ संख्या पर सारस्वत-सूत्र को लक्ष्य कर परस्पर-विरोध का सामञ्जस्य प्रतिशाखा-कर्मभेद मानने के आधार पर बताया है। प्रस्तुत सूत्र द्वारा सूत्रकार उसका समाधान करता है—सारस्वत-सत्त्रविषयक कथन में कोई विरोध नहीं है, इसका निरुचय वहाँ प्रयुक्त 'यत्' पद के द्वारा होता है। वहाँ पाठ है—'थे पुरोडाशिनस्ते उपविशन्ति ये सान्नायिनस्ते वत्सान् वार-यन्ति', यहाँ 'थे पुरोडाशिनः "ये सान्नायिनः' यह 'यत्' पद का प्रयोग इस बात का निरुचायक है कि इनमें परस्पर कोई विरोध नहीं है।

विरोध का स्वरूप है—बारह दिन में सम्पन्न होनेवाला सारस्वत-सत्र होम-याग का अङ्ग है। सोमयाग की एक संस्था ज्योतिष्टोम है, जिसके विषय में ब्राह्मणग्रन्थ बताता है—यह प्रथम यज्ञ है, जो ज्योतिष्टोम है। इससे यजन न करके जो अन्य से यजन करता है, वह गर्त्त में गिरता है। सारस्वतसत्र के अन्तर्गत.

एष वाव प्रथमो यज्ञो यज्ञानां यज्ज्योतिष्टोमः। य एतेनाऽनिष्क्वाज्ज्येन यजते, गर्ते पतिति।

दर्श-पूर्णमास में 'ये पुरोडाशिन:' इत्यादि वाक्य द्वारा उन दोनों का प्रवेध बताया, जिसने ज्योतिष्टोमादिरूप सोमयाग किया है, और जिसने नहीं किया । न करनेवाले का दर्शपूर्णमास में प्रवेश 'एव वाव प्रथमो यज्ञः' इत्यादि वाक्य के विरुद्ध हो जाता है; क्योंकि यह वाक्य सोमयाग का यजन न किए हुए व्यक्ति का सत्र में प्रवेश निषद्ध करता है।

सूत्रकार ने समाधान किया—सारस्वत-सत्र द्वावशाह-कर्म है, अर्थात् बारह दिन में पूरा होता है। द्वावशाह-कर्म की सत्र-संज्ञा विकल्प से मानी गई है। जिस पक्ष में वह सत्र-संज्ञक नहीं है, तब पुरोडाशयाजी व्यक्ति भी उसमें प्रवेश पाने का अधिकारी है। परन्तु दूसरे सत्रसंज्ञक पक्ष के रहने या मानने पर वह दर्श-पूर्णमास में अनुष्ठान का अधिकारी नहीं होता। इस तथ्य का निश्चय 'ये पुरोडाशिन: "ये सान्नाय्ययाजिन: 'आदि वाक्य में 'यत्' पद के प्रयोग से स्पष्ट होता है। जो पुरोडाशयाजी हैं, वे चुपचाप बैठे रहते हैं। द्वावशाह के असत्र-पक्ष में उनका दर्श-पूर्णमास के अवसर उपस्थित होना अशास्त्रीय नहीं है। अनुष्ठान में सिक्रय भाग न लेना, 'एष वाव प्रथमो यज्ञ:' के साथ विरोध को उभरने नहीं देता। जो सान्नाय्ययाजी हैं, वे अनुष्ठान में सिक्रय भाग लेते हैं। यहाँ उक्त वाक्य में स्पष्ट किया है। यहाँ किसी प्रकार के विरोध की स्थित नहीं है।

सूत्र में "यदिति" पद का च्छेद 'यदा-इति' है। 'यदा' पद कालवाचक अब्यय नहीं है, अपितु 'यत्' सर्वनाम पद का तृतीया विभिन्त एकवचन के साथ स्वरूप-निर्देश है। अर्थ होगा—'ये पुरो०' इत्यादि वाक्य में 'यत्' पद के प्रयोग द्वारा जैसा प्रथम सूत्रार्थ में किया है। 'इति' पद विरोध के स्वरूप को हटाकर निश्चय अर्थ का द्योतक है।।२७॥

उक्त बारह आक्षेपों का समाधान समभने पर शिष्य अन्तिम आक्षेप को लक्ष्य कर दृढ़तापूर्वक जिज्ञासा करता है — उपहब्य नामक कर्म के विषय में शास्त्र द्वारा जो कहा गया है, वह प्रतिशाखा-कर्मभेद मानने पर ही उपपन्न होता है। अधिक स्पष्टता के लिए शिष्य-जिज्ञासा को सूत्रकार ने सूत्रित किया —

### उपहब्येऽप्रतिप्रसवः ॥२८॥

[उपहब्ये] उपहब्य नामक एकाह-कर्म में रथन्तरसाम और वृहस्साम का [अप्रतिप्रसव:] प्रतिप्रसव—पुन:कथन निष्प्रयोजन है, अनावश्यक है; क्योंकि प्रतिशाखा एक कर्म मानने पर उपहब्य में उसके प्रकृतियाग अग्निष्टोम से वृहस्साम और रथन्तरसाम की विकल्प से प्राप्ति हो ही जाती है। इसका समाधान होना चाहिए ॥२८॥

अन्तिम (१३) अन्यार्थदर्शन (घ)-आक्षेप का समाधान सूत्रकार ने किया —

## गुणार्था वा पुनः श्रुतिः ॥२६॥

[वा] यह पद पूर्वपक्ष के परिहार के लिए है, उपहब्य में बृहद् रथन्तरसामों का पुनःश्रवण निष्प्रयोजन अथवा अनावश्यक नहीं है। अतः [पुनः श्रुतिः]उपहब्य में बृहद्-रथन्तर सामों का पुनःश्रवण [गुणार्था] श्याव अश्व-दक्षिणा एवं श्वेत अश्व-दक्षिणारूप गुण के विधान के लिए है।

जब उपहब्य-कर्म रथन्तर सामवाला होता है, तब उसकी दक्षिणा व्याव अध्व है, तथा जब उपहव्य बृहत्सामवाला होता है, तब उसकी दक्षिणा श्वेत अध्व है। इस गुणविधान के लिए उपहब्य-कर्म में बृहत्साम एवं रथन्तरसाम का पुन: कथन है।।२६।।

आक्षेपों के उपयुक्त समाधान के अनन्तर प्रतिशाखा-कर्म के एक होने में सूत्रकार ने अतिरिक्त हेतु प्रस्तुत किया—

#### प्रत्ययञ्चापि दर्शयति ॥३०॥

[प्रत्ययम्]सब शासाओं में कर्म एक है, इस प्रत्यय = जानकारी को [चापि<sup>\*</sup>] भी [दर्शयति] आम्नाय दिखाता है – बतलाता है।

वैदिक बाङ्मय का परस्पर व्यवहार अर्थात् कर्म विषयक विवरण इस तथ्य का बोध कराता है कि सब बालाओं में सोमयाग अथवा ज्योतिष्टोम आदि पदों ते कहा गया कर्म एक है। तात्पर्य है—विभिन्न शालाओं में सोमयाग पढ से कहा गया कर्म एक है। इसीप्रकार ज्योतिष्टोम-कर्म सर्वत्र एक है। अन्तिहोत्र आदि अन्य सब कर्मों के विषय में भी यही समभ्रता चाहिए। इसी कारण वैदिक वाङ्मय में यह देखा जाता है कि एक बाला में किसी एक कर्म का विधान किया जाता है और दूसरी शाला में उसके गुणों का विधान। यह स्थिति सब शालाओं में कर्म के एकत्व को सिद्ध करती है। जहाँ कर्म का कथन नहीं, वहाँ अन्य शाला से कर्म का उपसंहार कर लिया जाता है; जहाँ गुण का विधान हीं, वहाँ अन्य शाला से गुण का उपसंहार हो जाता है। जहाँ दोनों का विधान है, वह सभी अन्य शालाओं को मान्य होता है। तात्पर्य है, कर्म का कोई अङ्ग यदि किसी शाला में पठित नहीं है, तो जहाँ पठित है, वहाँ से उसकी पूर्त्त कर लेनी चाहिए। जैसे मैत्रायणी शाला में समित आदि पाँच प्रयाज पठित नहीं हैं, परस्यू उनके गुण

 <sup>&#</sup>x27;बापि' यह निपात समुदाय-समुच्चय अर्थ में प्रयुक्त है। 'बापीति निपात-समुदाय उक्तसमुच्चये' (कुत्तहल वृत्ति), यु० मी०।

२. मैत्रायणी संहिता, १।४।१२॥

पाँच प्रयाज याग हैं—सिमधो यजित, तनूनपातं यजित, इडो यजित, बिंह-यंजित, स्वाहाकारं यजित ।

वहाँ सुने जाते हैं—'ऋतवो वै प्रयाजाः'—निश्चय ही प्रयाज ऋतुएँ हैं। 'समानत्र होतब्याः'—यथास्थान बैठकर प्रयाज होम किए जाने चाहिएँ, आगे-पीछे हटना नहीं चाहिए। यहाँ केवल गुण-विधान है; जिस शाखा में प्रयाज-कर्म का विधान है, उसका यहाँ उपसंहार कर लेना चाहिए। इस प्रकार सब शाखाओं में कर्म का एकत्व सिद्ध होता है।।३०।।

शिष्य जिज्ञासा करता है —िविभिन्न शाखाओं में कर्मों के अङ्कों का पाठकम एक-दूसरे से भिन्न है। उसके अनुसार कर्मानुष्ठान का कम होने पर कर्म का एकत्व सम्भव नहीं। सूत्रकार ने शिष्य-जिज्ञासा को सूत्रित किया —

### अपि वा क्रमसंयोगाद् विधिपृथक्तवमेकस्यां' व्यवतिष्ठेत ॥३१॥

[अिप वा] 'अिप वा' निपात-समुच्चय सब शाखाओं में ज्ञात कर्मेंकत्व के प्रितिषेध के लिए हैं। तात्पर्य है, सब शाखाओं में जाना गया कर्म एक नहीं है, [कमसंयोगात्] विभिन्न शाखाओं में विहित कर्मों व तत्सम्बन्धी अङ्कों के क्रम का संयोग-सम्बन्ध उसी शाखा से [ब्यवितिष्ठेत] व्यवस्थित होगा। शाखान्तरों के साथ उनका कोई सम्बन्ध न होगा।

विभिन्न शासाओं में कर्मों व अङ्गों का पाठ-कम परस्पर भिन्न देखा जाता है। सर्वत्र समान नहीं है। कर्मों का अनुष्ठान उसी कम से होना उचित है। यदि ऐसा नहीं किया जाता, तो पाठकम टूट जाता है, जो युक्त नहीं। ऐसी स्थिति में प्रतिशासा-पाठकम के अनुसार कर्मानुष्ठान किए जाने से कर्म का एकत्व खण्डित हो जाता है। जो कम जिस शासा में पठित है, वह वहीं व्यवस्थित माना जाना चाहिए। शासान्तरों में उपसंहार सम्भव नहीं।।३१।।

. जिज्ञासा का सूत्रकार ने समाधान किया—

## विरोधिना त्वसंयोगादैककम्यें तत्संयोगाद् विधीनां सर्वकर्मप्रत्ययः स्यात् ॥३२॥

[तु] 'तु' पद पूर्वपक्ष के परिहार के लिए है; विभिन्त शाखाओं में कर्मभेद नहीं है। [विरोधिना] विरोधी कम के साथ [असंयोगात्] वाक्यविहित कर्म का सम्बन्ध न होने से [ऐककम्यें] विभिन्न शाखाओं में कर्म की एकता का बोध हो जाने पर [विधीनाम्] सर्वशाखा-पठित अङ्गविधियों के [तत्संयोगात्] उस कर्म के साथ सम्बन्ध होने के कारण [सर्वकर्मप्रत्ययः] सब शाखाओं में विहित अङ्ग कर्मों के साथ सम्बन्ध की जानकारी [स्यात्] हो जाती है।

१. अत्र 'शासायां' इत्यधिकः पाठः । सुबोधिनी वृत्ति ।

'अग्निहोत्रं जुहुयात् स्वर्गकामः, बर्श-पूर्णमासाभ्यां यजेत, वाजपेयेन यजेत' इत्यादि विधिवाक्यों से बोधित कर्मों का एकत्व सब शासाओं-ब्राह्माणों आदि में समान रूप से उपलब्ध हैं; न इनमें कहीं कोई भेद हैं, न विरोध । प्रतिशासा-कर्म के अभेद का यह मूल आधार है। यदि कहीं किसी शासा आदि में किसी कर्म का कोई अङ्ग विशेष शासान्तर से पाठकमभेद आदि के कारण भिन्न प्रतीत होता है, तो यह भेद मुख्य कर्म — अर्थात् प्रकृतिभूत कर्म — के भेद में प्रयोजक नहीं होता, क्योंकि शासान्तरों में विहित मुख्य कर्म के साथ इसका कोई सम्बन्ध नहीं रहता । तात्पर्य है, प्रकृतिभूत याग-कर्म अपने रूप में सर्वत्र अक्षुण्ण बना रहता है। उस शासा का अनुयायो प्रकृतियाग का अनुष्ठान उसी अङ्ग के साथ कर सकता है, जो उसकी शासा में पठित है।

कर्म का अनुष्ठान अनुष्ठाता के सामर्थ्य पर अवलम्बित है। यदि वह समर्थ है, तो अपनी शाखा में अपिठत कर्मांग का शाखान्तर से उपसंहार कर अनुष्ठान करने में किसी तरह की कोई बाधा नहीं है। असमर्थ होने पर केवल स्वशाखा-पठित कर्म का अनुष्ठान करे। ऐसी व्यवस्था शास्त्रानुसार प्रामाणिक आचार्यों ने की है। यह स्थिति सब शाखाओं में कर्म की एकता की स्पष्ट करती है।

इसके अतिरिक्त अन्य व्यवस्था है—जब कोई विधिवाक्य समानवल होते हैं, तब वहाँ विकल्प माना जाता है। वह न विरोध है, न कम के भेद का घटक । दोनों में से किसी एक का—अपने सामर्थ्य व स्वेच्छानुसार—अनुष्ठान किया जा सकता है। इसमें कम की पूर्णता सम्पन्न होती है; न वहाँ कम विषयक किसी विकार की आशंका है, न किसी न्यूनता की। कम का एकत्व सर्वत्र निर्वाध बना रहता है।। ३२।। (इति सर्वशाक्षप्रत्ययैककमंताऽधिकरणम्—२)।

इति श्री पूर्णीसहतन्जेन तोफादेवी - गर्भजेन बलियामण्डलान्तर्गत 'छाता' - वासि श्री गुरुवरकाशीनाथशास्त्रिपादाब्जसेवालब्ध-विद्योदयेन, बुलन्दशहर मण्डलान्तर्गत पहासुपकण्ठ 'बनैल-ग्रामाभिजनेन साम्प्रतं गाजियाबाद नगर निवा-सिना विद्यावाचस्पतिना उदयवीर शास्त्रिणा' समून्नीते जैमिनीय मीमांसादर्शन विद्योदयभाष्ये द्वितीयाध्यायस्य चतुर्थः पादः । समाप्तश्चायं नानाकर्मलक्षणो द्वितीयाध्यायः ॥ खवेदखनेत्रमिते वंत्रमे वत्सरे भाद्रमासाऽसिते पक्षे चतुर्दश्यां तिथौ तथा ॥ ससाप्तिमागावध्यायो द्वितीयो भौमवासरे । प्रीयन्तां तेन गुरवः पूज्याइच पित्देवताः॥

# अथ तृतीयाध्याये प्रथमः पादः

## (प्रतिज्ञाऽधिकरणम्--१)

हितीय अध्याय के प्रारम्भ में की गई प्रतिज्ञा के अनुसार गत अध्याय में कर्म-भेद के छह प्रयोजक —अब्दान्तर, अम्यास, संख्या, गुण, प्रक्रिया ( = प्रकरण), नामघेय ( = संज्ञा) के आधार पर कर्मविषयक विवेचन प्रस्तुत किया गया, तथा उनके अपवाद एवं सब शाखाओं में कर्म की एकता का उपपादन सम्पन्न हुआ। अब शेष का विवरण प्रस्तुत करने के लिए तृतीय अध्याय प्रारम्भ किया जाता है, जिसका प्रथम सूत्र है—

## अथातः शेषलक्षणम् ॥९॥

[अथ] नानाकर्मलक्षण के अनन्तर [अतः] यहाँ से अवसरप्राप्त [शेष-लक्षणम्] शेष का लक्षण निरूपण करेंगे।

कर्म के भेदाभेद को प्रकट करनेवाले लक्षणों—प्रमाणों का प्रतिपादन हो चुका है। अब शेप का लक्षण निरूपित किया जायगा। शेष क्या है? किस कारण वह शेष कहा जाता है? उसका विनियोग—शास्त्र में व्यवहार—किस प्रकार होता है? विनियोग के कारण श्रुति आदि हैं, इन सबका विवरण प्रस्तुत किया जायगा। श्रुति आदि प्रमाणों में कौन बलवान्—अधिक प्रामाणिक तथा कौन निर्बल—न्यून प्रामाणिक है, इसके विवेचन के साथ अन्य प्रासंगिक विषयों का उपयोगी उपपादन किया जायगा। (इति प्रतिज्ञाऽधिकरणम्—१)।

(शेषलक्षणाऽधिकरणम् —२)

उक्त प्रतिज्ञा के अनुसार सूत्रकार ने शेष का लक्षण प्रस्तुत किया —

## शेषः परार्थत्वात् ॥२॥

[शेषः] शेष = अञ्ज अथवा अप्रधान कहा जाता है, [परार्थत्वात्] दूसरे के लिए होने से; उसका अस्तित्व अन्य = प्रधान के लिए होता है। 'शोष' सम्बन्धी पद है। मीमांसाशास्त्र में यह पद 'अङ्ग' के अर्थ में प्रयुक्त होता है। कोई भी शेष या अङ्गभूत कार्य अपने शोषी अथवा अङ्गी के लिए होता है। इन दोनों के सम्बन्ध को 'शेषशेषिभाव' अथवा 'अङ्गाङ्गिभाव' कहा जाता है। इन कोनों के सहयोग से अङ्गी का कलेवर पूर्ण अथवा सम्पन्न होता है, इसी भावना से अङ्गी श्रथान और अङ्ग अश्वान है। सब अङ्ग मिलकर अङ्गी को पूर्ण अस्तित्व में लाते हैं, इसीलिये अङ्ग परार्थ हैं, अङ्गी के लिए है,—यह कहा जाता है। जो सर्वथा अन्य के प्रयोजन को सिद्ध करनेवाला हो, वह शेष है; इसको स्पष्ट करने के लिए भाष्यकार श्रवरस्वामी ने 'गर्भदास' का उदाहरण दिया है। दास का पुत्र' गर्भ में आते ही स्वामी के निमित्त अपने जीवन को सर्वोत्सना अर्पण कर देने के लिए बाधित होता है। इसी प्रकार याग आदि कार्य में जो क्रिया पूर्ण रूप से केवल यागादि-सम्पादन में उपयोगी है, उपकारक है, वह मीमांसा में 'शेष' पदवाच्य है। द

१. "गर्भदास-जब तक भारत में वैदिक व्यवस्था चलती रही, तब तक यहाँ दासप्रथा नहीं थी। शूद्रों को भी सभी मानवाधिकार प्राप्त थे, क्योंकि वैदिक धर्म की धोषणा है—'न मानुषाच्छु ब्ठतरं हि किञ्चित्' [महा० शान्ति ० २०१।२० ो, अर्थात मानव से श्रेष्ठ इस संसार में कोई नहीं है। मानवता के नाते ही वेद में स्पष्ट आदेश है -- 'अज्येष्ठासो अकनिष्ठास एते सं भ्रातरो वाव्धः सौभगाय' [ऋ० ५।६०।५], अर्थात् मानवों में न कोई श्रेष्ठ है और न कोई हीन; सब भाई-भाई हैं और मिलकर अपने सौमाग्य के लिए आगे बढ़ते हैं। उत्तरकाल में जब धनधान्य से समर्थ व्यक्ति मद-मोह-लोभ-अहंकार के वशीभृत हो गया, तो उसने अपने से हीन सामर्थ्यवालों पर अपना आधिपत्य जमाया और अन्त में धनहीन व्यक्तियों को अपना दास (= गुलाम) बनाया। इस जघन्य प्रथा की यहाँ तक प्रवृत्ति हुई कि दास-दासी की सन्तानें भी दास-दासी माने जाते रहे। भाष्यकार के समय यह जघन्य प्रथा अपनी चरम सीमा तक पहुँच चुकी थी, यह गर्भदास शब्द से ही स्पष्ट है। वैदिक काल में शद्रवर्ग विविध कार्य करनेहारे कर्मकर तो होते थे, परन्तू दास नहीं माने जाते थे। ऋत्विक् जो ब्राह्मण होता है वह भी दक्षिणा द्वारा यजमान से कीत होने से कर्मकर ही होता है। "स्वामी गर्भ-दास के योग-क्षेम की व्यवस्था भी इसलिए करता है कि यदि वह स्वस्थ और बलवान् रहेगा, तो मेरा अधिक कार्य करेगा । गर्भदास के प्रति अनुकम्पा से प्रेरित होकर स्वामी उसका ध्यान नहीं रखता है। इस प्रकार गर्भदास के प्रति उपकार में भी स्वामी का अपना ही स्वार्थ होता है।" (यू० मी०)। २. इसके उदाहरण अग्रिम सूत्रों में यथावसर दिए गए हैं।

यह कहना उचित नहीं कि कभी प्रधानभूत भी अन्य के लिए उपकारक होता है। जैसे प्रधानभूत गुरु शिष्यों को विद्वान् और विनयशील बनाने के लिए प्रयत्न करता है, इसी प्रकार प्रधानभूत स्वामी को—दास के जीवन-निर्वाह के लिए प्रमात व्यय द्वारा—दासिनिमत्त कर्म करनेवाला कहा जा सकता है। इस कथन में अनौचित्य इसी कारण है कि स्वामी दास के लिए जो धनादि व्यय करता है, वह पूर्णरूप से अपने स्वार्थ की भावना से करता है, जिससे कि दास स्वस्थ व बलवान् रहकर उसकी अधिकाधिक सेवा में संलग्न रह सके। गुरु-ज्ञिष्य-भाव में भी गुरु के आंशिक स्वार्थ की कल्पना भी निराधार नहीं है। इसी प्रकार मीमांसा में श्रीहिप्रोक्षण आदि अङ्ग सर्वीत्मना याग के लिए होते हैं। याग प्रधान है, शेषी है, अङ्गी है। यहां शेष वही है, जो अत्यन्त परार्थ है।

यह प्रथम [मी॰ २।१।७] निर्देश किया जा चुका है कि जो वाक्यगत किया-पद द्रव्य के संस्कार व गुण आदि के विधायक हैं, वे उतने ही दृष्ट प्रयोजन का बोध कराते हैं; 'अपूर्व' के साथ उनका कोई सम्बन्ध नहीं रहता। इस प्रकार के समस्त आख्यात == क्रियायद अङ्गभूत कर्म के विधायक होते हैं। इस शास्त्र में श्लेष का यही लक्षण है। इसके अन्तर्गत सब प्रकार के शेष आ जाते हैं। तास्त्र्य है, जिस कर्म का 'अपूर्व' के साथ किसी प्रकार का कोई सीधा सम्बन्ध न हो, वह शेष अथवा अंङ्गभूत कर्म माना जाता है।।२।। (इति शेषलक्षणाऽधिकरणम्—२)।

## (शेषलक्ष्याऽधिकरणम्—३)

शिष्य जिज्ञासा करता है —शेष लक्षण के अनन्तर यह स्पष्ट होना चाहिए कि शेष के लक्ष्य प्रदेश कौन हैं ? सूत्रकार ने बादरि आचार्य के मुख से वह अर्थ स्पष्ट कराया—

### द्रव्यगुणसंस्कारेषु बादरिः ॥३॥

[बादरिः] बादरि आचार्य [द्रव्यगुणसंस्कारेषु] द्रव्य, गुण और संस्कार में शेषत्व —परार्थता मानता है।

बादिर आचार्य का कहना है कि 'शेष' पद का व्यवहार द्वव्य, गुण और संस्कार विषय में होता है, अर्थात् द्वव्य, गुण, संस्कार शेष के लक्ष्य हैं, क्षेत्र हैं। द्वव्य, गुण और संस्कार परार्थ हैं, अन्य के लिए हैं। इसलिए वे 'शेष' पद से व्यवहृत होते हैं। वे अन्य कौन हैं जिसके लिए ये हैं? वे हैं—याग, फल और अनुष्ठाता पुरुष। ये शेष = अङ्ग नहीं हैं; प्रत्युत शेषी = अङ्गी हैं। मीमांसार्वणित समस्त क्रियाकलाप में जो कुछ अनुष्ठिय होता है, वह सब इन्हीं के लिए होता है।

द्रव्य—ब्रीहि, यव, आज्य आदि हैं, तथा अन्य विविध प्रकार की सामग्री, जो याग-सम्पादन के लिए आहित अग्नि में आहुत की जाती है। ये सब याग के लिए हैं, इनके बिना याग सम्पन्न नहीं होता। उसकी सिद्धि के लिए द्रव्य अपेक्षित होता है; इसलिए द्रव्य याग आदि क्रिया के लिए है, यह स्पष्ट होता है।

गुण — द्रीहि के श्वेत आदि रूप गुण हैं। ब्रीहि लाल, घूसर (मटमैला जैसा) आदि कई रूप का होता है। याग के लिए शुक्लरूप ब्रीहि प्रशस्त माना जाता है। शुक्ल गुण उस विशिष्ट द्रव्य को लक्षित करता है, जो क्रिया का साधन है। इस-लिए वह गुण भी द्रव्य-प्रस्तुति द्वारा यागादि क्रिया का उपकारक है। फलतः उसी के लिए होने के कारण वह शेष है।

संस्कार—वह है, जिसके निष्पन्न हो जाने पर द्रव्य किसी प्रयोजन के लिए उपयोगी हो पाता है। ब्रीहि का प्रोक्षण—जल से घोकर साफ करना, मिट्टी-घूल-कूड़ा आदि उसमें न रहे, फिर उसका अवहनन = कूटना, छड़ना आदि, जिससे तुष = छिलका अलग हो जाय, शुद्ध चावल निकल आये; यह ब्रीहि का संस्कार है। इससे वह याग के लिए उपयोगी वन जाता है। यह संस्कार उक्त रूप में याग के लिए द्रव्य के प्रस्तुतीकरण द्वारा याग का उपकारक है। अन्य सामग्री में छुद्वारा, गोला, दाख आदि मेवा कीड़ों के खाये न हों, उनमें कहीं मैल-जाला आदि लगा न हो, जल आदि से घोकर उन्हें साफ-स्वच्छ कर लेना उनका संस्कार है। यह द्रव्य को यागोपयोगी बनाकर याग का उपकारक होने से शेष है। इसी प्रकार आज्य = घृत को तपाकर छानना, अच्छी तरह देख लेना, उसमें कोई अन्य वस्तु या कीट आदि न गिर गया हो, यह आज्य का संस्कार है। पिघलाये हुए घी का नाम 'आज्य' है। इस रूप में यह याग का उपकारक है, अतः शेष पदार्थ की सीमा में आता है।

याग मुक्ष्य कर्त्तव्य है, पुरुष उसका अनुष्ठाता है, तथा याग सम्पन्न हो जाने पर फल का मोक्ता है। ये अन्य किसी के लिए नहीं होते, प्रत्युत अन्य संभार (तैयारियां) इन्हों के लिए होते हैं; इसलिए ये किसी के शेष नहीं। ये शेषी या अङ्गी कहे जाते हैं। फलतः परार्थता या शेषत्व द्रव्य, गुण, संस्कार में ही है, ऐसा बादरि आचार्य का विचार है।।३।।

बादरि आचार्य के उक्त विचार में आचार्य जैमिनि ने सुभाव प्रस्तुत किया—

## कर्माण्यपि जैमिनिः फलार्थत्वात् ॥४॥

[कर्माणि] याग आदि कर्म [अपि] भी [फलार्थरवात्] फल के लिए होने के कारण शेषभूत सम्भव हैं, यह [जैमिनि:] जैमिनि आचार्य का कहना है।

१. 'आज्य' पद का 'अजा' से सम्बन्ध जोड़ना नितान्त अशास्त्रीय है। अजा-दुग्ध से सम्पन्न घृत का याग के लिए प्रयोग होने में कोई प्रमाण नहीं है। गोघृत के स्पष्ट प्रमाण उपलब्ध हैं।

शेष पद का व्यवहार्य अर्थ बताने के लिए जिस पद्धति का आश्रय आचार्य बादिर ने लिया, उसके अनुसार याग आदि भी शेपभूत माने जा सकते हैं। जैसे ब्रीहि आदि द्रव्य याग के लिए होने के कारण शेपभूत हैं, वैसे ही याग आदि कर्म भी अपूर्व द्वारा स्वर्ग आदि फल के लिए होने के कारण शेपभूत क्यों न माने जायें? जैसे ब्रीहि आदि द्रव्य के बिना याग सम्पन्न नहीं होता, इसी प्रकार याग के बिना स्वर्ग सम्पन्न नहीं होता, इसी प्रकार याग के बिना स्वर्ग सम्पन्न नहीं होता; इसी प्रकार याग के बिना स्वर्ग सम्पन्न नहीं होता;

प्रायः समस्त याग कामनामूलक होते हैं। उस कामना की सम्पन्नता याग के बिना सम्भव नहीं। जो अग्निहोत्र आदि कामनारहित नित्यकर्म माने जाते हैं, उनके अनुष्ठान का भी प्रत्यवाय—परिहार फल है। वह अग्निहोत्र आदि कर्म के बिना सम्भव नहीं। अतः सभी कर्म भी शेष के पेटे में आ जाते हैं। अतः बादिर आचार्य का कथन चिन्तनीय है।।४।।

शेष पद के व्यवहार्य अर्थ को खोजने का यह क्रम फल पर समाप्त न होकर आगे भी चलता है। सूत्रकार ने कहा —

## फलं च पुरुषार्थत्वात् ॥५॥

[फलम्] स्वर्ग आदि फल [च] मी शेषभूत सम्भव है, [पुरुषार्थत्वात्] पुरुष के लिए होने के कारण।

शास्त्र में स्वर्ग आदि फल का उपदेश पुरुष के लिए है। स्वर्गफल की कामना पुरुष को होती है--मुफे स्वर्ग प्राप्त हो। फलप्राप्ति की कामना करनेवाले पुरुष के लिए स्वर्गफल-साधन याग का विधान है। जो पुरुष याग का अनुष्ठाता है, याग से होनेवाला फल उसी को प्राप्त होता है। अतः फल पुरुष के लिए है, यह स्पष्ट होता है। तब फल भी शेष के पेटे में आ जाता है।

अनुष्ठाता पुरुष के लिए फल की प्राप्ति-निमित्त ही याग का अनुष्ठान किया जाता है। ऐसा समभना कि याग सम्पन्न हो जाने पर फल स्वतः प्राप्त हो जाता है, ठीक नहीं; क्योंकि स्वयं 'फल' यह पद इस तथ्य को स्पष्ट कर रहा है कि किसी के प्रयोजन को पूरा करने के लिए अपने उपयुक्त कारणों से इसे उत्पन्न किया गया है। याग उसका साधन है, इसी रूप में पुरुष के लिए फल-प्राप्ति-निमित्त याग का विधान है। केवल स्वर्ग के आत्म-लाभ के लिए याग का विधान नहीं है। तात्पर्य है, स्वर्ग के अपने रूप में उभर आने मात्र के लिए याग का विधान

१. अग्निहोत्र आदि नित्य कर्मों का अनुष्ठान न करने में आचार्यों ने प्रत्यवाय— न्यूनता दोष, पाप अथवा अपराध बताया है। अनुष्ठान करते रहने पर वह प्रत्यवाय नहीं हो पाता, अतः निस्य कर्मानुष्ठान का फल—प्रत्यवाय परि-हार—युक्त है।

हो, ऐसी बात नहीं है। याग स्वर्ग का साधन है, तथा स्वर्ग की कामनावाले पुरुष के द्वारा अनुष्टित होने के कारण यागसाध्य फल साधयिता पुरुष के लिए है, यह स्पष्ट होता है।।।।।

इसी कम को सूत्रकार जैमिनि ने आगे बढ़ाया-

## पुरुषश्च कर्मार्थत्वात् ॥६॥

[पुरुष:] पुरुष [च] भी [कर्मार्थंत्वात्] कर्म के लिए होने के कारण कर्म के प्रति शेषभूत है।

पुरुष को कर्म के प्रति शेषभूत बताने में सूत्रकार का 'कर्म' पद से तात्पर्य सामान्य याग आदि कर्म नहीं है, प्रत्युत विशेष याग से तात्पर्य है। सोमयागों में सदो मण्डप के बीच गूलर वृक्ष की एक शाखा गाड़ी जाती है। उसका स्पर्श करने के अनन्तर सामगानकर्ता उससे पीठ लगाकर साम का गांन करता है। उस विषय में यह प्रश्न उठने पर कि गूलर की शाखा कितनी ऊँची गाड़ी जाय? इसका समाधान किया गया है—'यजमानसम्मिता औदुम्बरी भवति'—गूलर शाखा की ऊँचाई यजमान पुरुष के बरावर होनी चाहिए। यहाँ यजमान का उपयोग गूलर शाखा की ऊँचाई नापने के लिए किया गया है, अतः यजमान पुरुष भी इस कर्म के प्रति शेषभूत है।

ऐसी स्थित में बादरि आचार्य का यह कथन कि शेष पद के अर्थ का क्षेत्र — द्रव्य, गुण, संस्कार, इन तीन में सीमित है—सन्देह में पड़ जाता है। क्योंकि द्रव्य, गुण, संस्कार जिन याग, फल, पुरुष के प्रति शेषभूत बताये गये, वे याग आदि भी अन्य-अन्य के प्रति शेषभूत हैं, यह गत सूत्रों में सूत्रकार ने बताया। इस सब चर्चा से सूत्रकार का तात्पर्य 'परार्थ' हेतु में कुछ सुभाव देना प्रतीत होता है। सुभाव है—जो कर्म केवल परार्थ हैं, वे शेष पद के क्षेत्र में आते हैं। तात्पर्य हैं, जो कर्म केवल अन्य के लिए शेषभूत हैं, पर उनके लिए अन्य कोई शेषभूत नहीं हैं, ऐसे कर्म ही शेष के क्षेत्र में आते हैं। याग, फल, पुरुष—द्रव्यादि के लिए—शेषी हैं, पर द्रव्य, गुण, संस्कार किसी के भी प्रति शेषी नहीं हैं; वे नियमित रूप से 'शेष' मात्र हैं। इसी आधार पर बादरि आचार्य ने उनका नाम लेकर शेष पद के अर्थ की अवधारणा की है। भाष्यकार शवर स्वामी ने जीमनीय सूत्रों के प्राचीन व्याख्याकार भगवान ज्यवर्ष का प्रमाण देकर उक्त भावना को सुपुष्ट किया है।

समस्त नैमित्तिक कर्म 'अपूर्व'-उत्पत्ति के लिए किये जाते हैं। उस 'अपूर्व' के साथ जिनका किसी भी प्रकार का सीधा सम्बन्ध है, वे शेषी हैं; उनसे बचे हुए अन्य सब कर्म शेषभूत हैं; उक्त चर्चा का इतना ही सार है। याग अपूर्व का जनक होने से, फल स्वर्गीद-जन्य होने से, पुरुष आश्रय होने से अपूर्व के साथ सीध सम्बद्ध हैं, अत: शेषी हैं। इत्ये अतिरिक्त जो बचे, वे सब शेष हैं। द्रव्य, गुण,

संस्कार ऐसे ही हैं; उनका अपूर्व के साथ किसी प्रकार का भी सीधा सम्बन्ध नहीं है, अतः वे केवल शेष हैं ॥६॥ (इति शेषलक्ष्याऽधिकरणम्—३)।

(निर्वपणादीनामर्थानुसारेण व्यवस्थितविषयताऽधिकरणम् —४)

प्रत्येक प्रधान याग के अवसर पर शास्त्रीय नियम<sup>3</sup> के अनुसार चार-चार मुद्री ब्रीहि आदि हब्य द्रव्य का ग्रहण करना 'निर्वाप' कहाता है।

शिष्य जिज्ञासा करता है—दर्श-पूर्णमास प्रकरण में ब्रीहि आदि यागोपयोगी द्रव्यों के निर्वाप , प्रोक्षण, अवहनन आदि धर्म; आज्य के विलापन, उत्पवन, ग्रहण, आसादन आदि धर्म; तथा सान्नाय्य के शाखाहरण, गायों का प्रस्थापन एवं पसुआना आदि धर्म कहे गये हैं। इनमें सन्देह है, क्या ये सब कार्य बीहि, आज्य और सान्नाय्य में सर्वत्र सम्मिलत कर्त्तव्य हैं, अथवा जहाँ जिसका प्रयोजन हो, वहाँ करने चाहिएँ?

सूत्रकार आचार्य ने समाधान किया-

१. निर्वाप = 'चतुरो मुष्टीन् निर्वपति' [आप० श्रौ० १।१८।२] के अनुसार प्रत्येक प्रधान याग के लिए चार-चार मुट्टी ब्रीहि आदि का ग्रहण करना निर्वाप है। प्रोक्षण = विशेष पात्र में रक्षे जल से दाएँ हाथ द्वारा ब्रीहि का सेचन अथवा घोना 'प्रोक्षण' है। अवहनन = ब्रीहि को ओखली में डालकर छिलका उतारने के लिए मुसल से कूटना 'अवहनन' है। यह केवल ब्रीहिसम्बन्धी वितुषीकरण कर्म हैं; ब्रीहि — श्रान का तुष — छिलका उतारकर शुद्ध चावल अलग करना इन कर्मों का प्रयोजन है।

आज्य के धर्म —िवलापन = घृत को ताना, पिघलाना । उत्पवन = घृत को छानना, जिससे उसमें कोई तिनका आदि न रहे । ग्रहण = दोनों हाथों से उठाना । आसादन = ले-जाकर वेदि में रखना । ये धर्म केवल आज्य-सम्बन्धी हैं ।

सान्नाय्य धर्म—दही-दूध की मिलित बाहुति 'सान्नाय्य' है। इसके लिए गोदोहन आवश्यक है। इसमें उपयोग के लिए बाखाहरण — पलाश (ढाक) की हरी शाखा काटकर लाना। प्रस्तावन—गायों का पसुआना = दूध उतारने के लिए बछड़ों को थनों में लगाना; इस अवसर पर तथा पसुआने के अनन्तर बछड़े को हटा लेने पर पलाश शाखा से उसका स्पर्श किया जाता है। यह किया बछड़े को सहलाने के लिए की जाती है, जिससे वह अधिक उछल-कूद न करे। प्रस्थापन — गोदोहन के अनन्तर गायों को चरने के लिए छोड़ना। ये धर्म केवल सान्नाय्य से सम्बद्ध हैं; अन्य ब्रीहि आदि द्रव्यों के साथ इनका कोई सम्बन्ध नहीं।

#### तेषामर्थेन संयोगः ॥७॥

[तेषाम्] उन निर्वाप, अवहनन आदि कार्यों का [अर्थेन] प्रयोजन के अनु-सार ब्रीहि, आज्य व सान्नाय्य के साथ [संयोगः] सम्बन्ध समफ्रना चाहिए, सर्वत्र नहीं।

अवहनन = कूटना आदि धर्मों का फल सुषिवमोक - छिलका उतर जाना आदि फल केवल बीहि में व्यवस्थित देखा जाता है; इसका आज्य या सान्नाय्य द्रव्यों में कोई प्रयोजन नहीं है। इसी प्रकार गायों के नीचे वछड़ों को छोड़कर पसुआना, दोहन आदि धर्मों का दूध आदि फल केवल गायों में देखा जाता है; न ब्रीहि में न आज्य में। ऐसे ही पिघलाना, छानना आदि धर्मों का शुद्धता आदि फल केवल आज्य में व्यवस्थित है; इसका (विलापन, उत्पवन आदि का) न कोई प्रयोजन ब्रीहि में देखा जाता है, न सान्नाय्य में। फलतः अवहनन, विलापन, प्रस्तावन आदि धर्मों का प्रयोजन किसी एक विशिष्ट द्रव्य के साथ पूरा होता है। सब धर्मों का सब द्रव्यों के साथ सम्बन्ध हो, ऐसा सम्भव नहीं; मले ही वे समान प्रकरण में पढ़े गये हों। ये सब दृष्टफलवाले धर्म हैं; एक प्रकरण में सबका श्रवण होना, अनुचित व निष्प्रयोजन वात को उचित व सप्रयोजन वताने का साधक नहीं कहा जा सकता। इसलिए ये धर्म उसी द्रव्य के शेष हैं, जहाँ उनका उपयोग सम्भव है, जीना गत पंक्तियों में स्पष्ट किया गया।।७।।

शिष्य जिज्ञासा करता है—साक्षात् या परम्परा से सभी धर्म अपूर्व के साधन में उपयोगी होते हैं; तो इन धर्मों का सब द्रव्यों के साथ सम्बन्ध—सम्भव है किसी अपूर्व का साधक हो ? शिष्य-जिज्ञासा को आचार्य ने सूत्रित किया—

## विहितस्तु सर्वधर्मः स्यात् संयोगतोऽविशेषात् प्रकरणविशेषाच्च ॥६॥

[तु] 'तु' पद पूर्वोक्त पक्ष के निराकरण के लिए है। तात्पर्य है, अवहनत आदि धर्म जिस द्रव्य के साथ प्रयोजनवान् हैं, वहीं किए जावें,—यह कथन ठीक नहीं है। [विहितः] विधान किया गया अवहनन आदि [सबैधर्मः] सब द्रव्यों— ब्रीहि, आज्य, सान्नाय्य—का धर्म [स्यात्] होना चाहिए, [संयोगतोऽविशेषात्] समानरूप से परम—अपूर्व के साथ सभी धर्मों का सम्बन्ध होने के कारण, [च] तथा [प्रकरणविशेषात्] एक ही प्रकरण—दर्श-पूर्णमास में पठित होने से।

अनुष्ठानों में सभी क्रियाकलाप परम—अपूर्व की सिद्धिके लिए किए जाते हैं, जो स्वर्गीद प्राप्ति का एकमात्र साधन माना गया है। किसी कर्म का अपूर्व की उत्पत्ति में सीधा सम्बन्ध होता है; जैसे याग आदि का। यह 'स्वर्गकामो यजेत' इस विधान से प्राप्त है। ब्रीहि, आज्य आदि द्रव्य याग के साधन हैं; 'ब्रीहिभिर्य- जत' इस विधिवाक्य से प्राप्त हैं। 'बीहीन् अवहन्ति, पिनिष्ट' आदि वाक्यों से धानों का कूटना, पीसना आदि संस्कार विहित हैं; संस्कृत धान से पुरोडाश तैयार होता है, जो याग का साधन हैं। परम्परा से अन्तिम — अपूर्व की उत्पत्ति में उक्त प्रकार सभी धर्म-साधन हैं, अतः अवहनन, पेषण, उत्पवन, शाखाहरण आदि धर्मों का ब्रीहि, आज्य, गोदोहन आदि सभी के साथ सम्बन्ध माना जाना चाहिए। अपूर्वोत्पत्ति में सभी का सहयोग सम्भव है। ये सभी धर्म शास्त्र द्वारा विहित हैं। इनका विधान इस तथ्य का प्रयोजक है कि ये अपूर्वोत्पत्ति में साधन हैं। प्रतीत होता है, इसी कारण इन सब धर्मों का एक ही दर्श-पूर्णमास प्रकरण में श्रवण है, जो ब्रीहि आदि सभी के धर्म होने को पुष्ट करता है। फलतः ये धर्म सभी के उपकारक हैं, यह निश्चित होता है।।।।

आचार्य सूत्रकार ने शिष्य-जिज्ञाासा का समाधान किया-

#### अर्थलोपादकर्म स्यात् ॥६॥

[अर्थलोपात्] अर्थ = प्रयोजन का लोप होने से, अर्थात् अवहनन आदि का जहाँ—आज्य आदि में कोई प्रयोजन नहीं है, वहाँ वह किया [अकर्म] अकरणीय [स्यात्] है।

धान का अवहनन क्ट्रना धान के ि छलके को उतारकर अलग कर दिये जाने पर शुद्ध-स्वच्छ चावल के दाने को निकालना प्रयोजन है। यह किया आज्य तथा सान्नाय्य में निष्प्रयोजन है; इसलिए उनमें इस किया का किया जाना नितान्त अनावश्यक है। यह कहना सर्वथा निराधार है कि आज्य आदि में अवहनन किया का किया जाना अपूर्व की उत्पत्ति में उपकारक होगा। शास्त्र में कहीं कोई ऐसा संकेत उपलब्ध नहीं, जिसे आज्य आदि में अवहनन अपूर्व का साधक जाना जाय। अतः जहाँ जो किया उपकारक है, वहीं उसका किया जाना योग्य है।।।।

उक्त अर्थ को सूत्रकार ने अधिक स्पष्ट किया-

## फलं तु सह चेष्टया शब्दार्थोऽभावाद् विप्रयोगे स्यात् ॥१०॥

[फलम्] घान के छिलके को अलग करना रूप फल [तु]तो [चेष्टया सह] चेष्टा — अवहनन आदि िक्रया के साथ स्पष्ट देखा जाता है। तात्पर्य है, धान के कूटने से उसका छिलका उतरकर शुद्ध चाबल का प्राप्त होना अवधात िक्रया का स्पष्ट दृष्ट फल है। [विप्रयोगे]तुषरहित होना — दृष्ट फल के सर्वथा न होने पर [अभावात्] दृष्ट फल के अभाव से [शब्दार्थः] अवघात कथनमात्र [स्यात्] हो जायगा।

'ब्रीहीन् अवहन्ति' घानों को कूटता है, इस वाक्य का यदि केवल यह तात्पर्य

माना जाता है कि धान में मुसल की हल्की दो-चार चोट देकर छोड़ दिया जाय, छिलका न उतारा जाय, तथा उस अवधात को अपूर्व की उत्पत्ति में उपकारक माना जाय, तो आज्य, सान्नाय्य में भी अवधात अपूर्व का उपकारक हो, ऐसी कल्पना की जा संकेगी। परन्तु यह सर्वथा अशास्त्रीय एवं अप्रामाणिक है, क्योंकि धान का वितुषीकरण किसी प्रयोजन के लिए होता है। वह प्रयोजन है— गुढ़ चावल से पुरोडाश तथार करना, जो याग का मुख्य हव्य द्वय है। इसलिये धान का वितुषीकरण अवधात-किया का प्रत्यक्षसिद्ध दृष्ट फल है। आज्य आदि में यह प्रयोजन असम्भव है।

प्रकरण में पाठ की उपपत्ति के लिए यह आवश्यक नहीं कि कूटना, पिघ-लाना आदि का ब्रीहि, आज्य, सान्नाय्य सबके साथ सम्बन्ध माना जाय; अवधात का ब्रीहि के साथ, पिघलाने का आज्य के साथ तथा शाखाहरण का सान्नाय्य के साथ सम्बन्ध माने जाने पर भी प्रकरण-पाठ की उपपत्ति में कोई बाधा नहीं है। फलतः अवधात, विलापन, शाखाहरण आदि—अव्यवस्थित रूप से ब्रीहि, आज्य, सान्नाय्य सबके—धर्म न होकर पूर्वनिर्देशानुसार व्यवस्थित घर्म हैं, एवं उन्हीं के क्षेष हैं। निर्वाप आदि ब्रीहि के, विलापन आदि आज्य के तथा शाखाहरण आदि सान्नाय्य के शेष हैं।।१०।। (इति निर्वपणादीनामर्थानुसारेण व्यवस्थितविषयता-ऽधिकरणम—४)।

## (स्पयादीनां संयोगानुसारेण व्यवस्थितत्त्वाधिकरणम्-५)

णिष्य जिज्ञासा करता है —दर्श-पूर्णमास याग के प्रसंग में कितपय यज्ञपात्रों अथवा उपकरणों का निर्देश है। वे हैं —स्पय, कपाल, अग्निहोत्र-हवणी, शूर्ष, (छाज), कृष्णमृगचर्म, शम्या, उलूखल, मुसल, दृषद्[शिला, चादल पीसने की], उपल [लोढ़ा या बट्टा], ये दस उपकरण यज्ञ के आयुध कहे जाते हैं। इनके सहयोग से यज्ञानुष्ठान सम्पन्न किया जाकर विजित होता है।

यहाँ संशय है—क्या थे उपकरण, यज्ञ में जो कर्माश जिसके सहयोग से किया जा सकता है, उस-उस के लिए पिठत हैं? अथवा उत्पत्ति-वाक्य में जो उपकरण जिस कर्म के साथ सम्बद्ध है, उसी के लिए पिठत हैं? 'स्पयेन उद्घत्ति'—स्प्य से उद्घन्त, उत्पाटन करता है, वेदि के लिए खूँड या चिह्न बनाता है; यह उत्पत्ति-वाक्य है। सन्देह का स्वरूप है—यज्ञ में जो भी कार्य जिस उपकरण से किया जा सके, उससे कर लिया जाय? अथवा उत्पत्ति-वाक्य में निर्दिष्ट कार्य ही किया जाय? अथवा उत्पत्ति-वाक्य में निर्दिष्ट कार्य ही किया जाय? पहले विकल्प में कार्य की व्यवस्था नहीं है; दूसरे में कार्य व्यवस्थित है। कर्त्तब्यरूप में प्रथम विकल्प प्राप्त होता है; क्योंकि दर्श-पूर्णमास प्रसंग में पठित ये सब उपकरण उसी अवस्था में सप्रयोजन होते हैं, जब जो कार्य इनसे किया जा सके, वह कर लिया जाय; अन्यथा प्रसंग में इनका श्रवण व्यर्थ हो जायगा।

आचार्य सूत्रकार ने समाधान किया-

### द्रव्यं चोत्पत्तिसंयोगात् तदर्थमेव चोद्येत ॥१९॥

[द्रच्यम्]द्रच्य = स्पय, कपाल आदि उपकरण[उत्पत्तिसंयोगात्]उत्पत्ति = विधायक — 'स्पयेनोद्धन्ति, कपालेषु पुरोडाशं श्रपयित' आदि वाक्यों में उद्धनन, श्रपण आदि क्रियाओं के सम्बन्ध से [तदर्थम्] उसी उद्धनन, श्रपण आदि प्रयोजन के लिए [एव] ही [चोद्येत] कहे जायेंगे। तात्पर्य है, उत्पत्ति-वाक्य में जिस द्रव्य = उपकरण के साथ जो किया विहित है, उसी क्रिया के लिए उस उपकरण का उपयोग होगा, तथा उस क्रिया के लिए उसी उपकरण का प्रयोग हो सकेगा।

उत्पत्ति-वाक्य में प्रत्येक उपकरण किसी विशिष्ट किया के साथ सम्बद्ध है। तब उस उपकरण का उपयोग उसी किया के लिए किया जाना चाहिए, जैसे—'स्फ्येनोद्घन्ति' उत्पत्ति-वाक्य है, स्पय-संज्ञक उपकरण से वेदि का खूँड बनाता है। यह उद्घनन-किया स्पय नामक साधन से ही की जानी चाहिए, अन्य किसी से नहीं। एवं इस उपकरण का उपयोग उद्घनन-किया में ही होना चाहिए, अन्य किसी कार्य में नहीं; यह व्यवस्था है।

इसी प्रकार अन्य उत्पत्ति-वाक्य है — 'कपालेषु पुरोडाशं श्रपयित' मृत्पात्रों में पुरोडाश को पकाता है। पुरोडाश पकाने के लिए बनाये गये कपालों (मृत्पात्रों) में ही वह पकाया जाना चाहिए, अन्य पात्रों में नहीं; तथा उन पात्रों में पुरोडाश ही पकाना चाहिए, अन्य कोई कार्यं उनमें नहीं किया जाना चाहिए।

'अग्निहोत्रहवण्या हवींषि निर्वपित' अग्निहोत्रहवणी पात्र से हिवयों का निर्वाप करता है। तात्पर्य है, एक-एक करके चार मुट्ठी धान निकालता है। इस पात्र का प्रयोग—चार मुट्ठी धान उसमें प्रक्षेप करना, और उपयुक्त समय पर निकालना—इसी कार्य के लिए होता है।

'शूर्पेण विविनक्ति' सूप—छाज से —कुटे हुए धानों को —फटकता है। सूप केवल इसी कार्य के लिए व्यवस्थित है, तथा यह कार्य अन्य किसी उपकरण से नहीं लेना चाहिए।

'कृष्णाजिनमथस्तादुलूखल्स्यावस्तृणाति' काले मृगचर्म को ऊखल के नीचे बिछाता है। मृगचर्म केवल इसी कार्य के लिए है, और कृष्ण मृगचर्म के स्थान पर अन्य किसी का उपयोग न करना चाहिए।

'शम्यायां दृषदमुपदधाति' शम्या पर शिला को रखता है। यह 'ट्रे' के समान आयताकार यज्ञिय पात्र है। इसमें रक्खी हुई शिला पर चावल पीसा जाता है जिससे छिटककर इधर-उधर गिरा द्रव्य शम्या पर सुरक्षित रहे, और सुविधा-पूर्वक शुद्धरूप में उठाया जा सके। यह इसी कार्य के लिए व्यवस्थित पात्र है।

'उलूखलमुसलाभ्यामवहन्ति' ऊखल-मूसल से ब्रीहि को कूटता है। इन

उपकरणों का इसी कार्य में उपयोग व्यवस्थित है।

'दृषदुपलाम्यां पिनष्टि' शिला और बट्टे से चावलों को पीसता है। इनका यह उपयोग निर्वारित है।

यद्यपि ये सब कर्म प्रकरण में समानरूप से पठित हैं, पर पीछे कहे उत्पत्ति-वाक्यों में जो कार्य जिस उपकरण का कहा है, उसका सम्बन्ध उसी के साथ व्यव-स्थित है। इन सब कर्मों का दृष्ट प्रयोजन प्रत्यक्षसिद्ध है। इनका सर्वत्र विनियोग न होकर उत्पत्तिवाक्य के अनुसार निर्धारित कार्य में ही विनियोग माना जाना शास्त्रीय सिद्धान्त है।

गत अधिकरण के साथ विषय-विवेचन की आंशिक समानता होने पर प्रस्तुत अधिकरण की यह विशेषता है कि यहाँ 'स्फय' आदि द्रव्यों = उपकरणों का एका-धिक बार उल्लेख हुआ है। तात्पर्य है, उत्पत्तिवाक्यों के अतिरिक्त भी प्रकरण में उनका उल्लेख हुआ है, जबिक गत अधिकरण में ब्रीहि आदि द्रव्यों का उल्लेख केवल उत्पत्तिवाक्यों में है।।११।। (इति स्प्यादीनां संयोगानुसारेण व्यवस्थित-त्वाधिकरणम् — ५)।

## (अरुणादीनां गुणानामसंकीर्णताऽधिकरणम्—६)

शिष्य जिज्ञासा करता है—ज्योतिष्टोमयाग में सोम के ऋव का आरम्भ कर कहा है —'अरुणया पिङ्गाक्ष्या एकहायन्या सोमं क्रीणाति' अरुण —लाल-पीले मिले रूपवाली, अर्थात् सायंकाल सूर्य छिपने के अवसर पर पश्चिम दिशा के समान रूपवाली, पीली आँखोंवाली, तथा एक वर्ष की अवस्थावाली गाय मूल्यरूप में देकर सोम खरीदता है। यहाँ सन्देह है —क्या इस अरुण रूप का सम्बन्ध समस्त ऋय-प्रकरण के साथ है? अथवा यह केवल —क्य में एक वर्ष अवस्थावाली —गाय में ही सम्बद्ध है?

यद्यपि उनत वानय में तीनों तृतीयान्त पतों का सीधा सम्बन्ध 'क्रीणाति' किया के साथ है। कर्म, करण आदि अर्थ को कहनेवाले कारक का सम्बन्ध किया के साथ हुआ करता है। यहाँ भी तीनों पतों में तृतीया विभक्ति से निर्दिष्ट करण कारक है; ताल्पर्य है, ये सोम को खरीदने के साधन हैं—'अरुणया क्रीणाति, पिङ्गाक्ष्या क्रीणाति, एकहायन्या क्रीणाति' इस स्पष्ट वचन से इसमें सन्देह का कोई अवकाश नहीं होना चाहिए; पर पहले वानय [अरुणया क्रीणाति]में सन्देह बना रहता है। कारण यह है, अगले दोनों पतों में बहुवीहि समास है—'पिङ्गे अक्षिणी यस्याः सा पिङ्गाक्षी, तया पिङ्गाक्ष्या' पिङ्ग पद गुणवाचक है, अमूर्त है, पर बहुवीहि समास अन्य-पदार्थ-प्रधान होता है, (पङ्ग पद गुणवाचक है, अमूर्त है, पर बहुवीहि समास अन्य-पदार्थ-प्रधान होता है, (पङ्ग पद और अक्षि पद अपने अर्थ को छोड़कर अन्य गायरूप प्रधान द्वव्य-अर्थ का बोध कराते हैं। उसका 'क्रीणाति' किया के साथ सम्बन्ध युक्त एवं व्यवहार्य है। पीली आँखवाली गाय मृत्यरूप में

देकर सोम खरीदा जाता है।

'एकहायन्या' पद भी ऐसा ही है-'एकं हायनं वयो यस्याः सा एकहायनी तया-एकहायन्या' हायन पद भी अमूर्त्त गुण वय का बोधक है; पर बहुब्रीहि समास में अपने अर्थ को छोड़कर अन्य अर्थ = एक वर्ष वयवाली गाय प्रधान द्रव्य का बोध कराते हैं। इसका 'कीणाति' किया के साथ सम्बन्ध युक्त एवं व्यवहार्य

बहुवीहि समास नहीं है; अतः यह पद अपने अर्थ को नहीं छोड़ता, यह अरुणरूप गुण का बोधक बना रहता है। 'अरुणया कीणाति' में अरुणरूप गुण के अमर्त्त होने से सोम के मूल्यरूप में उसका दिया जाना अयुक्त एवं अव्यवहार्य है। पर यह वाक्य प्रमाणभूत है। प्रमाणवाक्य किसी ऐसी अटपटी बात को कहे, जो अयुक्त एवं अव्यवहार्य हो, ऐसा सम्भव नहीं । अतः इस वाक्य की सार्थकता के लिए अरुण गुण का सम्बन्ध 'कीणाति' किया के साथ न जोड़कर समस्त क्रय-प्रकरण के साथ समभना चाहिए। इसका तात्पर्य होगा-क्य प्रकरण में वर्णित-सोम खरीदने के-वस्त्र आदि साधनों का अरुण रूप होना चाहिए, उक्त वाक्य यह विधान करता है। इस प्रकार सन्देह का स्वरूप बनता है —'अरुणया ऋणाति' में आरुण्य का सम्बन्ध समस्त कय-प्रकरण के साथ माना जाना चाहिए ? अथवा एकहायनी पिङ्गाक्षी गाय के साथ ? आशंकावादी का कहना है -अरुण पद अपने अर्थ को न छोड़ने के कारण एकहायनी गाय का बीच कराने में अशक्त होगा, तब 'कीणाति' के साथ सम्बन्ध अव्यवहार्य होने से समस्त ऋय-प्रकरण के साथ इसका सम्बन्ध मानना चाहिए। आचार्य ने शिष्य-आशंका का समाधान किया-

## अर्थेकत्वे द्रव्यगुणयोरैककर्म्यान्तियमः स्थात् ॥१२॥

[ऐककस्यात्] जिस कर्म में, एक ही किया के साध्य होने के कारण [द्रव्य-गुणयोः] द्रव्य और गुण के [अर्थेकत्वे] एक प्रयोजनवाला होने पर, द्रव्य और गुण का परस्पर [नियमः] निश्चित सम्बन्ध [स्थात्] हो जाता है।

प्रस्तुत वाक्यबोधित कर्म में सोमकयरूप एक किया साध्य है। आरुण्य गुण तथा पिङ्गाक्षी, एकहायनी द्रव्य, इन सबका एक ही प्रयोजन है-उस क्रिया को सिद्ध करना। ऐसी स्थिति में गुण और द्रव्य का परस्पर नियत सम्बन्ध होना अनिवार्य है। यदि इनका परस्पर सम्बन्ध न माना जाय, तो सोमऋयरूप ऋिया का सम्पन्न होना सम्भव न होगा । श्रुत वाक्य में ये करण अर्थात् साक्षात् साधन-रूप से निर्दिष्ट हैं। यदि एकहायनी के साथ 'अरुणया' पदबोधित आरुण्य के सम्बन्ध की उपेक्षा की जाती है, तो करणसामग्री में न्यूनता होने से सोमकय न हो सकेगा । पूरा मूल्य न देने पर सौदा कहीं मिलता नहीं । फलतः जैसे एकहायनी के साथ पिङ्गाक्षी का सम्बन्ध है, ऐसे ही आरुण्य गुण का एकहायनी के साथ सम्बन्ध अनिवार्य है।

आशंकावादी ने यह कहकर इस सम्बन्ध को हटाने का प्रयास किया है कि गुणवाचक पद ने अपने अर्थ को नहीं छोड़ा; पर अगले दोनों पद बहुनीहि समास-युक्त होने से स्वार्थ को छोड़कर अन्य गायरूप अर्थ का बोध कराते हैं। यह स्थित गुणवाचक अरुण पद की न होने से उसका सम्बन्ध द्रव्यबोधक पदों के साथ मानना युक्त न होगा। पर यह कथन संगत नहीं है, क्योंकि गुण का सम्बन्ध सर्वत्र द्रव्य के साथ रहता है। प्रस्तुत प्रसंग में पिङ्गाक्षी, एकहायनी द्रव्यवाचक पद विशेषणरूप हैं। सोमक्य करने के लिए उसका मूल्य पिङ्गाक्षी एकहायनी गाय द्रव्य है; पर वह उपयुक्त मूल्य उसी स्थित में माना जायगा, जब वह रूप से अरुण हो। 'अरुणया' पद से बोध्य आरुण्य गुण सोमक्य का अपने स्वतन्त्र रूप में मूल्य नहीं है, और न इस रूप में पिङ्गाक्षी तथा एकहायनी। फलतः सोमक्र्य के मूल्य के लिए इनमें से किसी को छोड़ा नहीं जा सकता। अतः इनका परस्पर नियत सम्बन्ध सोमक्रयरूप एक किया की सिद्धि के लिए स्वीकार किया जाना अनिवार्य है। विशेष्य-विशेषण के परस्पर सम्बन्ध में—भले ही उनमें कोई गुण या कोई द्रव्य हो—किसी प्रकार की बाधा नहीं होती।

यह स्पष्ट हो जाने पर कि — 'अरुणया' का 'कीणाति' के साथ सीधा सम्बन्ध न होकर 'एकहायनी' विशेष्य द्वारा होता है; तात्पर्य है — आरुण्य-गुण-विशिष्ट एकहायनी सोमक्रय का साधन है; वह करणरूप से कीणाति के साथ अन्वित है — यह कथन निराधार हो जाता है कि अमूर्त आरुण्य का 'कीणाति' के साथ सम्बन्ध अनुपपन्न है। ऐसी स्थिति में कथ-प्रकरणपिटत अन्य वस्त्रादि साधनों के साथ आरुण्य गुण के अन्वय की कल्पना अनावश्यक हो जाती है। वे चाहे अरुण हों, अथवा अन्य-गुण-विशिष्ट हों, उनके लिए इस प्रकार की कोई शास्त्रीय व्यवस्था नहीं है। फलतः 'अरुणया' पद 'एकहायन्था' से अन्वित है, यह निश्चित सिद्धान्त है।।१२।। (इति आरुण्यादि गुणानामसंकीर्णताऽधिकरणम् — ६)।

# (सर्वेषां ग्रहादीनां सम्मार्गाद्यधिकरणम्—७)

शिष्य जिज्ञासा करता है—ज्योतिष्टोम याग है, वहाँ कहा—'य एवं विद्वान् सोमेन यजते' जो विद्वान् इस प्रकार सोम से यजन करता है। उस सोमयाग में सुना जाता है—'दशापवित्रेण ग्रहं सम्माष्टि' दशापवित्र' से अर्थात् सोम को

१. 'दशापिवत्र' समासयुक्त पद है। 'पिवत्र' सोमरस छानने के वस्त्र का नाम है। हिन्दी में 'छन्ना' और पञ्जाबी में 'पुनना' कहते हैं, जो संस्कृत पद का अपभ्रंश प्रतीत होता है। 'दशा' वस्त्र के 'छोर' का नाम है, जिसमें घागे बिन

छाननेवाले वस्त्र से ग्रह को पोंछता है। ऐसे ही अग्निहोत्र-प्रसंग में कहा है— 'अग्नेस्तृणान्यपिचनोति' अग्निस्थण्डल पर विखरे पड़े तिनकों को दूर हटाता है। इसी प्रकार दर्श-पूर्णमास प्रसंग में वाक्य है—'पुरोडाशं पर्यग्निकरोति' पुरोडाश के चारों और दहकती अंगारी या जलते हुए कुशतृणों को घुमाता है। इनके विषय में संशय है—क्या यह एक ग्रह के सम्मार्जन, एक अग्निस्थण्डिल के तृण हटाने, तथा एक पुरोडाश के पर्यग्निकरण के विषय में कहा गया है? अथवा सब ग्रहों, सब अग्निस्थण्डिलों और सब पुराडाशों के विषय में ? प्रतीत होता है, उक्त वाक्यों में एकवचन का प्रयोग देखे जाने से एक ही ग्रह आदि के सम्मार्जन आदि का कथन हआ है। शिष्य-जिज्ञासा को सूत्रकार ने सुत्रित किया—

# एकत्वयुक्तमेकस्य श्रुतिसंयोगात् ॥१३॥

[एकत्वयुक्तम्] उक्त प्रत्येक कर्म एकवचन से युक्त है, अतः [एकस्य] एक ग्रह, एक अग्नि, एक पुरोडाश का होना चाहिए, [श्रुतिसंयोगात्] इन द्रव्यों का एकवचन श्रुति से संयोग होने के कारण ।

'दशापिवत्रेण ग्रहं सम्माष्टि, अग्नेस्तृणान्यपिवनीति, पुरोडाशं पर्यग्निकरोति' इन श्रुतिवाक्यों में ग्रह, अग्नि, पुरोडाश द्रव्य एकवचन से सम्बद्ध पठित हैं; इनमें संख्या की दृष्टि, से एक ही द्रव्य सुना जाता है। शब्द-प्रमाण से बताये गये कर्म के विषय में वही बात मान्य है, जो शब्द कहता है। इसलिए यहाँ एक ग्रह का सम्मा-जंन, एक अग्निस्थण्डिल के तिनकों का हटना, एक पुरोडाश का पर्योग्निकरण होना युक्त है। शास्त्र में अन्यत्र भी ऐसा देखा जाता है, 'पशुमालभेत' वाक्य में 'पशुम्' एकवचनान्त पठित होने से केवल एक पशु का आलभन (स्पर्श-विसर्जन)किया जाता है। ऐसा ही यहाँ किया जाना चाहिए।।१३॥

आचार्य सूत्रकार ने जिज्ञासा का समाधान किया-

# सर्वेषां वा लक्षणत्वाद् अविशिष्टं हि लक्षणम् ॥१४॥

[बा] 'वा' पद जिज्ञासा की व्यावृत्ति के लिए है । तात्पर्य है, एक ग्रह, एक अग्नि, एक पुरोडाश का सम्माजंन आदि संस्कार नहीं करना चाहिए, प्रत्युत [सर्वेषाम्]सब ग्रहों, सब अग्नियों, सब पुरोडाशों के यथाक्रम सम्माजंन, तृणापचय,

बुने रह जाते हैं। इन पदों का समास है—'पिवत्रस्य दशा इति दशापिवत्रम्' पाणिनि [२।२।३१] के अनुसार 'दशा' पद का पूर्वप्रयोग हो जाता है। यह पिवत्र ऊन का बना होता है। 'ग्रह' वह पात्र है, जिसमें सोमरस छाना जाता है। पात्र के मुखपर यह वस्त्र रखकर उसमें सोमरस छानते हैं। जो बूँद पात्र पर गिर जाती है, उन्हें वस्त्र के छोर से पोंछ दिया जाता है।

तथा पर्यग्निकरण संस्कार किये जाने चाहिएँ, [लक्षणत्वात्] एकवचन द्वारा जातिरूप लक्षण का कथन होने से। [हि] क्योंकि, अथवा निश्चय से [लक्षणम्] ग्रहत्व, अग्नित्व, पुरोडाशत्वरूप जातिचित्न, सर्वत्र [अविशिष्टम्] समान रूप से विद्यमान है।

'ग्रहं सम्माष्टि' आदि वाक्यों में जो ग्रह, अग्नि, पुरोडाश द्रव्यों का एक-वचनान्त निर्देश है, वह जाति की भावना से किया गया है। सभी समान व्यक्तियों में जाति-धर्म एक ही रहता है। जैसे 'गोत्व'-जाति-धर्म से गोमात्र का ग्रहण होता है, ऐसे ही 'ग्रहत्व'-जाति से समस्त ग्रहों का, 'अग्नित्व'-जाति से समस्त अग्नियों का, 'पुरोडाशत्व'-जाति से समस्त पुरोडाशों का ग्रहण अभीष्ट है। इसलिए सभी ग्रहों का सम्मार्जन, सभी अग्निस्थिष्डिलों से तिनकों का हटाना, सभी पुरोडाशों का पर्यग्निकरण-संस्कार शास्त्रीय दृष्टि से कर्त्तब्य हैं, एक ही एक ग्रह आदि के नहीं।

यहाँ सम्मार्जन-संस्कार ग्रहों के लिए है, तृणापचय अग्नियों के लिए, पर्यंगि-करण पुरोडाशों के लिए । जिसके लिए कोई कार्य किया जाता है, वह प्रधान होता है, किया गया कार्य गौण । इस प्रकार सम्मार्जन-संस्कार ग्रह का शेष है, ग्रह शेषी है । तृणापचय अग्नियों का शेष है, अग्नि शेषी है । पर्यंग्निकरण पुरो-डाशों का शेष है, पुरोडाश शेषी है ।

प्रथम [१।३।३०-३५; अघि०११] यह निर्णय किया गया है कि शब्द का अर्थ जाति है, व्यक्ति नहीं। इसके अनुसार प्रस्तुत प्रसंग में 'ग्रह' आदि पदों को जातिवाचक मानने में कोई शास्त्रीय वाधा नहीं है। फिर भी सुजनतोप-न्याय से यदि शब्द का अर्थ व्यक्ति माना जाता है, और 'ग्रह' आदि पदों को एक व्यक्ति का वाचक माना जाय, तो भी द्वितीय-तृतीय आदि ग्रहों के संस्कार किये जाने में कोई वाधा नहीं आती। यह ठीक है, एकवचनान्त 'ग्रह'-पद अपने एकत्व अर्थ का बोध कराता है; पर वह द्वितीय आदि ग्रहों के संस्कार में वाधक नहीं होता। वह अपने एकत्व अर्थ का कथन कर चरितार्थ है। द्वितीय आदि ग्रहों के संस्कार में बाधा करनेवाला यहाँ कोई विधान नहीं है। द्वितीय आदि ग्रहों के संस्कार में भी वाक्य की प्रवृत्ति अक्ष्ण्ण बनी रहती है।

आशंका की जा सकती है, एक द्रव्य में और द्वितीय आदि द्रव्यों में सम्मा-जंन-संस्कार के प्राप्त होने पर श्रुतिबोधित इष्ट एक द्रव्य परिसंख्याविधि के अनुसार द्वितीयादि अनिष्ट द्रव्यों का प्रतिषेध कर देगा। यदि ऐसा नहीं माना जाता, तो एकवचन अनर्थंक होता है। इसलिए वह एकवचन द्वितीय आदि द्रव्यों के निवारण में समर्थ है। यह स्थिति अन्यत्र वाक्य में स्वीकार की जाती है। एक वाक्य है—'अहवाभिधानीमादत्ते' घोड़े की लगाम पकड़ता है। यह वचन गदहे की लगाम पकड़ने का प्रतिषेध करता है। ऐसे ही यहाँ एकत्व के विषय में समक्षना चाहिए। श्रूयमाण ग्रह का एकत्व द्वितीयादि ग्रहों का प्रतिषेध करेगा।

आपाततः यह आशंका भले ही युक्त प्रतीत हो, पर गम्भीरता से विचारने पर इसकी असारता स्पष्ट हो जाती है। कारण यह है, प्रस्तुत प्रसंग के साथ 'अश्वाभिधानी' दृष्टान्त की समानता — उपयुक्तता नहीं है। घोड़े की लगाम के आदानरूप सम्बन्ध का विधान करनेवाला— 'इमामगृम्णन् इत्यश्वाभिधानीम्' यह वचन है। 'आदत्ते' (ग्रहण करें) इस लिङ्ग से ही लगाम का आदान प्राप्त होता है। यहां मन्त्र की त्रिसंख्या' संगत है। तात्पर्य है, 'इमामगृम्णन्' मन्त्र से लगाम न पकड़े। गदहे की लगाम पकड़ने के प्रतिषेध में यहां परिसंख्या-विधि लागू होती है। परन्तु 'ग्रहं सम्माष्टि' आदि वाक्यों में ग्रहादि द्वव्यों के साथ श्रूयमाण भी एकवचन किसी विधिवाक्य से विहित नहीं है। इसलिए द्वितीय ग्रह आदि के निवर्तन में वह समर्थ नहीं रहता।

यह स्थिति निम्नांकित दृष्टान्त से स्पष्ट होती है। जैसे कोई कहे, 'इस मात को कुत्ता-बिल्ली द्वारा खाने से बचाना' ऐसा विधान अक्षणकर्म-निवारण के निमित्त किया जाता है; कुत्ता-बिल्ली का सम्बन्ध निमित्तरूप से विहित नहीं है; इसिलए कौवा आदि अन्य कोई खाने आये, उसे भी हटाया जायगा। कुत्ता-बिल्ली के सुने जाने पर भी उनका सम्बन्ध निमित्तरूप से विधीयमान न होने के कारण काक आदि का भी निवारण किया जाता है। ऐसे ही प्रस्तुत प्रसंग में ग्रहादि के साथ एकत्वसम्बन्ध के विधीयमान न होने के कारण स्वत्य सम्मार्जन किया जाता है।

ऐसी स्थित में भी एकवचन का आनर्थक्य नहीं है। कोई भी प्रातिपदिक जब किया के साथ सम्बद्ध प्रयुक्त किया जाता है, तव उसका किसी भी कारक के रूप में प्रयोग किया जाना अनिवार्य है, जो किसी विभिक्त एवं वचन के रूप में सम्भव है। इसी में एकवचन की सार्थकता है। ग्रह आदि के सम्मार्जन आदि में एकवचन अविविक्षत रहता है। फलतः सम्मार्जन आदि सभी ग्रह आदि में होते हैं; यही शास्त्रीय मान्यता है। १४।।

सूत्र १३ में आशंकाबादी ने 'पशुमालभेत' वाक्य की दृष्टान्तरूप में प्रस्तुत कर कहा था कि जैसे एकत्व और पुंस्त्व इस वाक्य में विवक्षित है, ऐसे ही 'ग्रहं सम्मार्फिट' में एकत्व को विवक्षित मानना चाहिए, तब द्वितीयादि ग्रहों का सम्मार्जन अभीष्ट न होगा, उसका समाधान सुत्रकार ने किया—-

परिसंख्या-विधि को अधिक स्पष्ट समभने के लिए देखें —मी० सू० १।२।४२, का विद्योख्य भाष्य ।

# चोदिते तु परार्थत्वात् यथाश्रुति प्रतीयेत ॥१४॥

[चोदिते] 'पशुमालभेत' इस विधिविहित कर्म में [तु] तो [परार्थत्वात्] पशु के परार्थ - यागार्थ अथवा आलम्भनार्थ होने के कारण (यथाश्रुति) श्रुति के अनुसार एकत्व, पुंस्त्व का ग्रहण (प्रतीयेत) जानना चाहिए।

'पशुमालमेत' और 'ग्रहं सम्माष्टि' इन वाक्यों के अर्थ-प्रतिपादन में भेद है। जो स्थिति पहने वाक्य में है, वह दूसरे में नहीं है। कारण यह है — जिसको उद्देश्य करके कर्म का विधान किया जाता है, वह एकत्वादि संख्या विवक्षित नहीं होती। तात्पर्य है, उद्देश्यणत संख्या अविवक्षित रहती है। 'ग्रहं सम्माष्टि' में ग्रह को उद्देश्य करके सम्मार्जन-कर्म का विधान है। 'ग्रहम्' में एकत्व-संख्या अविवक्षित है, ग्रह का सम्मार्जन विवक्षित है। ग्रह चाहे एक हो, दो हों, तीन हों, सभी का सम्मार्जन प्राप्त हो जाता है।

यह स्थित 'पशुमालमेत' वाक्य में नहीं है। यहाँ पशु पदार्थ है, याग के लिए है, अर्थात् याग को उद्देश्य करके पशु का विधान है। यहाँ पशु उद्देश्य न होने के कारण 'पशुम्' इस प्रयोग में एकत्व और पुंस्त्व अविवक्षित न होगा। यहाँ जैसा कहा है, उसी के अनुसार कार्य होगा, अर्थात् एक पुष्क-पशु ही आलम्भन के लिए प्रस्तुत किया जायगा। वह याग के साधनों में एक अङ्ग है। फलतः 'ग्रहं सम्माष्टि' के प्रसंग में उक्त दृष्टान्त को प्रस्तुत करना असंगत है। फलस्वरूप सभी ग्रहों का सम्मार्जन, सब अग्नियों का तृणापचय एवं सब पुरोडाक्षों का पर्यग्निकरण सिद्ध होता है। 'ग्रह'-विषयक इस विवेचन के आधार पर शास्त्र में 'ग्रहैकत्व न्याय' एक कहावत बन गई है, जिसका प्रयोग अनेकत्र होता रहा है।।१४॥ (इति सर्वेषां ग्रहादोनां सम्मार्गाद्यधिकरणम् ---७)।

# 

गत अधिकरण में ज्योतिष्टोम प्रसंग के 'दशापिवत्रेण ग्रहं सम्मार्षिट' आदि वाक्यों पर विचार किया गया। वहाँ 'ग्रहं' के एकत्व को अविवक्षित मानकर सभी ग्रहों के सम्मार्जन का विधान किया गया। इसपर शिष्य जिज्ञासा करता है— एकत्व के समान ग्रह पद को भी अविवक्षित मानकर सोमरस से सम्बद्ध अन्य चमस आदि पात्रों के सम्मार्जन का भी विधान क्यों न माना जाय? क्योंकि उनका भी सोम से सम्बन्ध है, और समान प्रकरण में पठित हैं। आचार्य ने शिष्य-जिज्ञासा को सूत्रित किया—

#### संस्काराद्वा गुणानामव्यवस्था स्यात् ॥१६॥

[वा] 'वा' पद पूर्वसूत्र-प्रतिपादित पक्ष की निवृत्ति के लिए है। [गुणानाम्]

सम्मार्जन आदि गुणों के [संस्कारात्] संस्काररूप कमें होने के कारण [अव्यवस्था] व्यवस्था नहीं [स्यात्] होनी चाहिए । तात्पर्य है—प्रह-पात्रों का ही सम्मार्जन हो, चमस आदि का न हो, यह व्यवस्था नहीं होनी चाहिए ।

सम्मार्जन एक संस्कार है। वह जैसे सोमरस-सम्बन्धी ग्रहपात्रों के लिए अपेक्षित है, ऐसे ही चमस के लिए अपेक्षित है; वह भी सोमरस-सम्बन्धी पात्र है। ग्रहपात्र में सोमरस छाना जाता एवं भरा जाता है। चतुष्कोण मध्य में खुदे हुए कुछ गहरे चमस नामक पात्र से सोमरस की आहुतियाँ दी जाती हैं। सोमरस से दोनों का समान सम्बन्ध है। जिस प्रकार प्रकरण में ग्रह श्रुत हैं, उसी प्रकार चमस भी श्रुत हैं। इसलिए ग्रह, चमस आदि का सर्वत्र सम्मार्जन करना चाहिए।

इस प्रसंग में यह कहना संगत न होगा कि 'ग्रहं सम्माष्टि' वाक्य में साक्षात् पठित 'ग्रह' पद चमसों का निवर्तक होगा; केवल ग्रहों का सम्मार्जन होना चाहिए, चमसों का नहीं, क्योंकि 'ग्रह' पद उपलक्षणमात्र है । वस्तुतः वह सोम-सम्बन्धी सभी पात्रों को उपलक्षित करता है । 'ग्रह' पद का बर्थ होगा—ग्रहादि समस्त सोम-सम्बन्धी पात्र । लोक में ऐसा व्यवहार देखा जाता है, जब कहा जाता है— 'भोजन का समय है, सब थालों को साफ कर लो ।' उस अवसर पर जो भी पात्र भोजन में उपयोगी होते हैं, सबको साफ किया जाता है; थाल का ग्रहण प्रदर्शनमात्र = उपलक्षणमात्र होता है । ऐसे ही प्रस्तुत प्रकरण में समक्षना चाहिए।

यहाँ यह कहना भी युन्त न होगा कि लोक में प्रयोजनवश उपलक्षण व्यवहार होता रहता है, पर वैदिक कर्म तो केवल शब्द-प्रमाण पर आधारित है। वहाँ शब्द में जैसा निर्देश है, वहीं कर्तव्य होगा। शब्द केवल ग्रह का सम्मार्जन कहता है। तब यहाँ श्रुद्ध के ग्रहपात्र-सम्मार्जन में सम्भव होने से लक्षणा की कल्पना क्यों की जाय? इस कथन के अयुनत होने में कारण यह है—'सम्मार्ष्टि' आख्यात-पद सम्मार्जन में पुरुष के प्रयत्न को विधान करने में श्रवणमात्र से समर्थ है; इसके लिए उसे ग्रह आदि की अपेक्षा नहीं करनी पड़ती। ग्रह आदि तो अनन्तर वाक्य के द्वारा सम्मार्जन से सम्बद्ध होते हैं। शास्त्र में वाक्य की अपेक्षा श्रुति बलवती मानी जाती है। अतः सम्मार्जन-विहित हो जाने पर ग्रह आदि सभी पात्र सम्बद्ध होते रहते हैं। तब 'ग्रह' पद अन्य पात्रों का उपलक्षण सम्मव है। इसलिए सम्मार्जन-संस्कार के योग्य जो पात्र हैं, उन सबका सम्मार्जन करना चाहिए, केवल ग्रहों का नहीं। सम्मार्जन-गुण सभी पात्रों के लिए समान है।। १६॥

आचार्य सूत्रकार उक्त जिज्ञासा का समाधान प्रस्तुत करता है—

# व्यवस्था वाऽर्थस्य श्रुतिसंयोगात् तस्य शब्दप्रमाणत्वात् ।।१७।।

[वा] 'वा' पद उक्त आशंका के निवारण के लिए है। तात्पर्य है—चमसो का भी सम्मार्जन करना चाहिए, यह कथन युक्त नहीं है। [अर्थस्य] 'ग्रह'-रूप अर्थ का [श्रुतिसंयोगात्] श्रुति के साय । शब्दप्रमाणत्वात्] विधि के विषय में शब्दशः सम्मार्षिट' से सम्मार्जन ग्रहों में ही व्यवस्थि।

'ग्रहं सम्माष्टि' में 'ग्रहं'-पद 'सम्माष्टि' पिठत है। श्रुतिबोधित अर्थ-ग्रह को छोड़कः के लिए इधर-उधर नहीं भाँक सकता। याः सम्माष्टि' कथन प्रमत्तगीत के समान ग्राम् इसलिए 'ग्रहं'-पद ग्रहों से अतिरिक्त अन करेगा; केवल ग्रहों को लक्षित कर उनके का वान है, यह निश्चित होता है।

अपूर्व के सम्बन्ध और प्रकरण की स्मि सम्माजन की प्राप्ति कही, वह युक्त नहीं है। अपूर्व की कल्पना व्यर्थ है। प्रकरणगत वासे होने पर उन पदार्थों में सम्माजन का स्मि सम्माजन की एकवाक्यता साक्षात् श्रुति वासे पदार्थों के साथ प्रकरण से अनुमित होती है. से उससे सम्माजन का विधान नहीं होता।

श्रुतिबोधित प्रथम उपस्थित ग्रह अभि विवान कर श्रुत्यर्थ को उपपन्न करता है। अने विवान कर श्रुत्यर्थ को उपपन्न करता है। अने विवान कर श्रुत्यर्थ को उपपन्न करता है। अने विवान कर श्रुत्या परों में अन्वय —को अने विवास सम्मार्थिट वचन श्रीत्रा है। पर 'ग्रहं सम्मार्थिट वचन श्रीत्रा है। स्वीत्रा है। सम्मार्थिट वचन श्रीत्रा है। स्वीत्रा है। सम्मार्थिट वचन श्रीत्रा है। स्वीत्रा है। स्वीत्रा है। स्वीत्रा है। स्वीत्रा है। स्वीत्रा है। स्वीत्रा है। सम्मार्थिट वचन श्रीत्रा है। स्वीत्रा है। स्वीत्र

वैदिक वाक्यों के तात्पर्य को समक्षते के विशास नहीं रहते। 'भोजन-समय आ गया है, बीं कि में वक्ता का तात्पर्य भोजन में उपयोगी सभी पार्य के जिल्ला के लिए हैं। इसे भोजनीपयोगी पात्रों का उपलक्षण माना जा कि तात्पर्य की उपपत्ति में सहयोग मिलताहै। वहीं के तात्पर्य की उपपत्ति में सहयोग मिलताहै। वहीं की कल्पना ठीक है। इसके विपरीत वैदिक बाक्यों की अपूर्ण के अपूर्ण के अपूर्ण के समक्षते का प्रयास किया जाता है। उसकी अपूर्ण को समक्षते का प्रयास किया जाता है। उसकी कि कल्पना व्यथं रहती है, फलतः सम्मार्जन के वल सम्मार्जन के सम्म

## (सप्तदशारत्नितायाः पशुधर्मताऽधिकरणम् — ६)

शिष्य जिज्ञासा करता है—वाजपेय याग के विषय में सुना जाता है—'सप्त-दशारितवाजपेयस्य यूपो भवित' सत्रह अरित्त-पिरमाणवाला वाजपेय याग का यूप होता है। यहाँ सन्देह है—अया यह सत्रह अरित्त-पिरमाणवाला वाजपेय याग के यो होगा है। यहाँ सन्देह है—अया यह सत्रह अरित्त 'पिरमाण वाजपेय याग के पोडिशिपात्र का है लो ऊपर को अधिक ऊँचा उठा हुआ यूप के समान दिखाई देता है? अथवा वाजपेय याग में पशु के यूप का पिरमाण है? प्रतीत होता है यह पिरमाण वाजपेय याग के पोडिशिनामक उर्ध्वपात्र का होना चाहिए; क्योंकि वाजपेय याग में पशुयूप का अभाव है। इसिलए वाजपेय याग के पोडिशिनामक यूप-सदृश उर्ध्वपात्र का यह पिरमाण हो सकता है। यह पात्र खैर की लकड़ी से बना, ऊँचा होने के कारण यूप की तरह दिखाई देता है। ऐसा मानने पर वाजपेय याग के अङ्गभूत पशुयाग में वास्तविक यूप के उपस्थित होने पर भी वाजपेय पद की लक्षणावृत्ति से पशुयाग में प्रवृत्ति की आवश्यकता न होगी।

यहाँ ऐसा कहना उपयुक्त न होगा कि यूप पद भी तो लक्षणावृत्ति से षोडिशिनामक खादिर उर्ध्वपात्र के बोध कराने में प्रवृत्त हो रहा है। तब बाजपेय पद लक्षणावृत्ति से पशुयाग अर्थ का बोध कराये, तो इसमें क्या अन्तर है? वस्तुतः इसमें अन्तर है, यह प्रकरण वाजपेय-याग का है। उसमें वाजपेय पद के मुख्यार्थ को स्वीकार करना ही चाहिए। इससे प्रकरण उपपन्न व अनुगृहीत रहता है। इसलिए वाजपेय-प्रसंग में अरितन-परिमाण 'यूप'-पदबोध्य खादिर उर्ध्वपात्र का होना सम्भव है। आचार्य सूत्रकार ने सन्देह का निर्णयात्मक समाधान किया—

# आनर्थक्यात् तदङ्गेषु ॥१८॥

[आनर्थक्यात्] प्रधान कर्म में किसी विधि के अनर्थक होने से [तदङ्गेषु] उस प्रधान कर्म के अङ्गभूत कर्मों में उसका विधान जानना चाहिए।

वाजपेय याग सोमयागिवशेष है; उसमें यूप का कोई उपयोग नहीं होता। परन्तु उसके अङ्ग भूत पशुयाग में पशु को बाँधने के लिए यूप का उपयोग होता है। जब वाजपेय में यूप का अभाव है, तब 'सप्तदशारित्नवाजपेयस्य यूपो भवित' सत्रह अरित्न परिमाणवाला वाजपेय का यूप होता है, यह कथन अनर्थंक हो जाता है। क्योंकि जब वाजपेय में यूप होता ही नहीं, तो धर्मी यूप के अभाव में उसके धर्म — 'सत्रह अरित्न-परिमाण' का कथन करना व्यर्थ है। सुत्रकार ने बताया—

१. 'अरिल' परिमाण (नाप) कितना होता है ? इसमें विभिन्न विचार हैं। सम्भव है, वह मेद कालमेद के कारण रहा हो। पर अब यह परिमाण— हाथ को फैलाकर कनी अंगुली के सिरे से अंग्ठे के सिरे तक—माना जाता . है, जो लगभग बारह अंगुल होता है।

ऐसी स्थिति आने पर प्रधानभूत कर्म के अङ्गभूत कर्मों में उस विधि का प्रयोग कर लिया जाता है, यदि अङ्गभूत कर्म में उसके उपयोग का अवसर है ।

प्रस्तुत प्रसंग में वाजपेय-याग के अङ्गभूत पशुयाग में पशु को बाँधने के लिए यूप का उपयोग है। उसी यूप का परिमाण सत्रह अरित्न बताया गया है। यह पशुयाग वाजपेय-याग का अङ्ग होने से वाजपेय-याग की सीमा से बाहर न होने के कारण उसे वाजपेय नाम से कहे जाने में कोई बाधा नहीं है। ऐसा मानने पर 'वाजपेय' या 'यूप' किसी पद के मुख्यार्थ का परित्याग कर लक्षणावृत्ति से अर्थ करने या समझने की आवश्यकता नहीं रहती। फलतः सप्तदशारित्तता वाजपेय-याग के किसी पात्रविशेष का धर्म न होकर वाजपेय-याग के अङ्गभूत पशुयाग-सम्बन्धी यूप का धर्म है, यह निश्चित है।।१८।। (इति सप्तदशारित्ततायाः पशु-धर्मताऽधिकरणम् — ९)।

## (अभिक्रमणादीनां प्रयाजमात्राऽङ्गताधिकरणम् ─१०)

शिष्य जिज्ञासा करता है—दर्शपूर्णमास के प्रयाजयाग-सम्बन्धी वाक्यों के विषय में कहा है—'अभिकामं जुहोति अभिजित्यें' आगे बढ़ते हुए आहुति देता है, सब ओर से जय के लिए। यहाँ सन्देह है—क्या यह अभिकमण (आहुति देते समय आगे बढ़ता) केवल प्रयाजों का धर्म है? अथवा दर्शपूर्णमास-प्रकरण में विहित सभी कमों का? यह केवल प्रयाजयागों का धर्म हो, ऐसा प्रतीत नहीं होता। कारण यह है, अभिकम = आगे बढ़ता, किया है। किया अमूर्त है, यह प्रयाजयागों का उपकारक या साधक नहीं हो सकती। किया का साधन किया नहीं होती। इव्य, देवता, यजमान (==कर्ता) मूर्त तत्त्व यागादि किया के साधन माने जाते हैं। समस्त कर्म इन्हीं से सिंड होते हैं।

यह भी घ्यान देने की बात है, प्रकरणगत पाठ केवल 'अभिकामं जुहोति' है; सामान्य कथन है। यदि इसका प्रयाजयागों के साथ सम्बन्ध जोड़ा जाय, तो वाक्यभेद होगा। तब वाक्य ऐसा मानना होगा—'अभिकामं जुहोति प्रयाज-यागेषु' जो अशास्त्रीय है। अतः अभिक्रमण को दर्श-पूर्णमास प्रकरण का धर्म मानना युक्त है। आचार्य ने शिष्य-जिज्ञासा को सूत्रित किया—

# कर्त्त् गुणे तु कर्मासमवायाद् वाक्यभेदः स्यात् ॥१६॥

[कर्तृगुणे] अभिक्रमण कर्त्ता का गुण होने पर [तु] तो [कर्मासमवायात्] अभिक्रमण कर्म का 'जुहोति' कर्म के साथ सम्बन्ध न होने से [वाक्यभेदः] वाक्यभेद [स्यात्] प्राप्त होगा।

'अभिकामं जुहोति' में 'अभिकामं'-पद कियाविशेषण है—'अभिकामं यथा स्यात् तथा जुहोति' आगे बढ़ना जैसे हो, वैसे होम करता है। इससे स्पष्ट है, आगे बढ़ना कर्ता का गुण है। इससे यह अर्थ ज्ञात नहीं होता कि केवल प्रयाज-यागों में आगे बढ़कर आहुति दी जाय। इसिलए प्रयाजों के साथ अभिकमण की एकवाक्यता न मानकर समस्त दर्शपूर्णमास-प्रकरण के साथ मानी जानी चाहिए। तात्पर्य है, प्रकरण-मात्र में आहुति देना आदि जो भी कार्य किया जाय, वह अभिक्रमणपूर्वक किया जाना चाहिए। केवल प्रयाजयागों के लिए ऐसा मानना युक्त न होगा, क्योंकि वहाँ 'जुहोति' आख्यात-पद आहुति देने में पुरुष-प्रयत्न को कह सकता है; पुरुष के अतिक्रमण-सम्बन्ध को नहीं कह सकता। यहाँ पर यह कहना संगत न होगा कि प्रकरण में अन्यत्र भी पुरुष के अभिक्रमण-सम्बन्ध का विधान क्यों माना जाय? क्योंकि प्रकरण में पठित होने से उसका अङ्ग होने के कारण वह कथन अभिक्रमण की कर्त्तव्यता को बतायेगा। प्रकरण में जहाँ अपेक्षित हो, तदनुसार कार्य करना चाहिए।

आचार्य सूत्रकार ने जिज्ञासा का समाधान किया-

# साकाङ्क्षं त्वेकवाक्यं स्याद् असमाप्तं हि पूर्वेण ॥२०॥

[तु] 'तु' जिज्ञासा के निवारण का द्योतक है। तात्पर्य है, अभिक्रमण का सम्पूर्ण दर्श-पूर्णमास प्रकरण में सम्बन्ध बताना युक्त नहीं है। क्योंकि [साकाङ्-क्षम्] एक-दूसरे की आकांक्षा रखनेवाला पद-समुदाय [एकवाक्यय्] एकवाक्य [स्वात्] होता है। [पूर्वेण] पहले 'अभिकामम्' पद के साथ [हि] निरुचय से [असमाप्तम्] वाक्य समाप्त नहीं होता है।

'अभिकामं जुहोति' यह पूरा वाक्य है। अपने पूरे अर्थ को प्रकट कर ये पद निराकांक्ष हो जाते हैं; अर्थाभिव्यक्ति के लिए अन्य किसी पद की चाहना नहीं रखते। पर केवल 'अभिकामं' पद के साथ वाक्य की समाप्ति नहीं होती; अर्थात् उतना ही पद किसी पूरे अर्थ को प्रकट नहीं करता। यदि वाक्य की समाप्ति वहाँ हो जाती, तो उसका सम्बन्ध पूरे दर्श-पूर्णमास प्रकरण के साथ कहा जा सकता था, क्योंकि वह प्रकरण में पठित है। इसलिए साकांक्ष 'अभिकामं'-पद अपने साथ अव्यवहित पठित 'जुहोति' के साथ सम्बद्ध हो जाता है। यद्यपि प्रकरण दर्श-पूर्णमास का है, पर प्रकरण से वाक्य बलवान् होता है; और यह वाक्य प्रयाज-यागों के साथ पठित है, अतः प्रयाजों में ही अभिकमण होगा; दर्श-पूर्णमास प्रकरण के अन्य कार्यों में नहीं।

अभिकमण अमूर्त होने से होम की सिद्धि में उसे असमर्थ बताना युक्त नहीं।
भले ही वह अपने रूप में अमूर्त हो, पर कर्ता के साथ सम्बद्ध होकर मूर्त-जैसा
होता हुआ होम का उपकारक होता है। अभिकमण करता हुआ अर्थात् आगे
बढ़ता हुआ यजमान आहवनीय के समीप जाकर आहुति-प्रदान द्वारा होम को
सिद्ध करता है। फलतः अभिकमण का सम्बन्ध प्रयाजयागों से जानना चाहिए,

अन्यत्र नहीं । वह केवल प्रयाजयागों का धर्म है ॥२०॥ (इति अभिकमणादीनां प्रयाजमात्राऽङ्गताऽधिकरणम् —१०) ।

# (उपवीतस्य प्राकरणिकाङ्गताऽधिकरणम्—११)

शिष्य जिज्ञासा करता है—तैत्तिरीय संहिता [काण्ड २, प्रपाठक १] के सप्तम-अष्टम ब्राह्मण-अनुवाक में दर्श-पूर्णमास की सामिधेनियाँ कही हैं। नवम अनुवाक में निवित् नामक मन्त्र पठित हैं। दशम अनुवाक में सामिधेनियों के विविध पक्ष बताये गए हैं कि विभिन्न कामनावालों की कितनी-कितनी सामिधेनियाँ बोली जानी चाहिएँ। एकादश अनुवाक में यज्ञोपवीत का कथन है—'उपव्ययते देवलक्ष्ममेव तत्कुरुते' जो उपव्यान करता है, अर्थात् दायाँ हाथ बाहर निकालकर वाएँ कन्धे पर यज्ञोपवीत धारण करता है, बह देवों के चिह्न को प्रकट करता है। इस प्रसंग में सन्देह है—क्या केवल सामिधेनी मन्त्रों को पढ़ता हुआ वाम कन्धे पर यज्ञोपवीत धारण करे? अथवा दर्श-पूर्णमास प्रकरण में सभी कर्मों का अनुष्ठान करते हुए उपव्यान (—दायाँ हाथ बाहर निकालकर वाम कन्धे पर यज्ञोपवीत धारण) करे? सन्देह का कारण इस स्थिति का पता न लगना है कि उपवीत सामिधेनी के प्रकरण में पढ़ा है? अथवा सामिधेनियों का प्रकरण समाप्त हो जाने पर पढ़ा है?

प्रतीत होता है, दशम अनुवाक तक सामिधेनियों का प्रकरण चालू है। उसके अनन्तर उपवीती होने का उल्लेख है। नवम अनुवाक में निवित् मन्त्रों के पाठ से सामिधेनियों के प्रकरण में कोई व्यवधान नहीं होता। उसके अव्यवहित समीप-पिठत है उपवीत वाक्य। तब 'सामिधेनीरनुबूयात्' वाक्य को यह आकाङ्क्षा रहती है कि सामिधेनियों को किस प्रकार बोले ? यह आकाङ्क्षा समीप-पिठत उपवीत वाक्य से निवृत्त हो जाती है। उपवीति होकर सामिधेनी

१. "उपवीत = यज्ञोपवी = जनेऊ का स्वरूप— 'कर्तृश्च वासोविन्यासमात्रं गुणो भवत्युपवीतं नाम' इससे स्पष्ट होता है — यज्ञोपवीत = जनेऊ का जो त्रिवृत् तन्तुस्वरूप है, वह अर्वाचीन है। प्राचीन काल में दुपट्टे को घारण करने की हो तीन विधियाँ — उपवीत, प्राचीनावीत और निवीत कहाती थीं। मानुष कर्म = सभा आदि में उपांस्थित के समय दुपट्टे को गले में डालकर दोनों छोर आगे लटकाये जाते थे [ऐसी प्रथा अभी भी कहीं-कहीं है]। यज्ञकर्म और पितृकर्म करते समय दुपट्टे के लटकनेवाले दोनों छोर कर्म में वाधक न होवें, इसलिए यज्ञकर्म के समय दाहिने कन्धे पर आनेवाले छोर को पीछे की ओर दाहिने हाथ के नीचे से निकालकर वायें कन्धे पर डाला जाता था। यही दुपट्टा-घारण का रूप 'उपवीत' कहाता था। पितृकर्म में उक्त

ऋचाओं को पढ़े। इससे ज्ञात होता है, उपवीति होना सामिधेनियों का धर्म

विधि से उलटा बाएँ हाथ के नीचे से उस छोर को निकालकर दाहिने कन्धे पर डाला जाता था । यह स्वरूप 'प्राचीनावीत' था । मानुष कर्म में दुपट्टे के दोनों छोर आगे को लटकाना 'निवीत' कहाता था ।"

अन्य प्रमाण-धर्मशास्त्रों में स्नातक-नियमों में उत्तरीय वस्त्र (=शरीर ढाँपने का वस्त्र चादर) के अभाव में द्वितीय यज्ञोपवीत धारण करने का विधान उपलब्ध होता है। उत्तरीय वस्त्र का प्रयोजन तन्त्ररूप यज्ञोपवीत से सिद्ध नहीं हो सकता है। इससे विदित होता है कि पुराकाल में यज्ञोपनीत दूपट्टा-जैसा वस्त्रविशेष ही था, जिसे आवश्यकता पड़ने पर उत्तरीय वस्त्र के रूप में घारण किया जा सकता था। 'महाभारत' में भीष्म के वर्णन में लिखा है - 'श्वेतयज्ञोपवीतवान श्रूश्मे च पितामहः।' 'उपव्ययते देवलक्ष्ममेव तत्कृरुते' [तै० सं० २।४।११] से भी इसे देवचिह्न कहा है। 'कादम्बरी' में भी महाश्वेता के वर्णन में 'यज्ञोपवीतेनालंकताम्' यह विशेषण प्रयुक्त हुआ है । वहाँ भी यज्ञोपवीत को अलंकारक कहा है । इससे दो बातें स्पष्ट होती हैं, एक-यज्ञोपवीत वस्त्र के ऊपर धारण किया जाता था; दसरी-यह शोभा का कारण भी बनता था। तन्त्रूप यज्ञोपवीत सक्ष्म होने से शोभा वा अलंकार का कारण उपपन्न नहीं होता है। इससे स्पष्ट है कि तन्तुरूप यज्ञोपवीत का स्वरूप अविचीन है। उसका वस्त्र के नीचे धारण करना तो सम्भवतः मध्यकाल में हुआ है। इस दृष्टि से जो लोग तन्त्रूप यज्ञोपवीत के विधान के लिए मन्त्रों में प्रयुक्त त्रिवृत शब्द का आश्रय लेते हैं, और इसके एक-एक तन्तु के प्रयोजन वा माहात्म्य के वर्णन में आकाश-पाताल एक कर देते हैं, वह सब यज्ञोपवीत के प्राचीन स्वरूप को यथावत न जानने से चिन्त्य है। वस्त्ररूप यज्ञोपवीत दैव, पितर वा मानुष कर्म के समय में ही घारण किया जाता था। शयनकाल में वह वस्त्र खंटी पर टाँग दिया जाता था।

शौचादि के समय कान पर जनेऊ लपेटने का कारण — जयपुर के राजगुर स्व श्री पं न मुसूदन जी ओका ने सन् १६३१ में शतपथ ब्राह्मण पढ़ाते हुए, एक शिष्य द्वारा शौचादि के समय कान पर जनेऊ लपेटने का कारण पूछने पर आपने कहा था — 'शौचादि के समय कान की नस से ब्रह्मप्राण बाहर निकलता है, उसे रोकने के लिए कान पर जनेऊ लपेटा जाता है।' यज्ञोपवीत-संस्कार से पूर्व या संन्यास के समय यज्ञोपवीत त्यागने पर भी ब्रह्मप्राण निकलता रहेगा, ऐसा मेरे पूछने पर कहा कि बज्ञोपवीत-संस्कार के समय ही ब्रह्मप्राण जल्पन होता है, और संन्यास-संस्कार से

मानना चाहिए; समस्त दर्शपूर्णमास-प्रकरण का नहीं । आचार्य सूत्रकार ने इस विषय में निर्णय दिया--

#### सन्दिग्धे तु व्यवायाद् वाक्यभेदः स्यात् ॥२१॥

[तु] 'तु' पद पूर्वकथन की निवृत्ति के लिए है, अर्थात् उपवीत का केवल सामिधेनियों के साथ सम्बन्ध है, यह ठीक नहीं। [सन्दिग्धे] प्रकरण की समाप्ति-विषयक सन्देह होने पर [ब्यवायात्] निवित् पदों के ब्यवधान से [वाक्यभेदः] यज्ञोपवीत-विधायक वाक्य का सामिधेनी से भेद [स्यात्] हो जाता है। तात्पर्य है, यज्ञोपवीत वाक्य केवल सामिधेनी के साथ सम्बद्ध न होकर समस्त दर्श-पूर्ण-मास प्रकरण के साथ सम्बद्ध होता है।

सन्देहमूलक जिज्ञासा में कहा गया है कि सन्देह का कारण सामिघेनियों के प्रकरण की समाप्ति का पता न लगना है। सूत्रकार ने बताया, ऐसा सन्देह होने पर सामिघेनी-प्रकरण की समाप्ति का निश्चय निवित् मन्त्रों के व्यवधान से हो जाता है। सप्तम-अष्टम अनुवाक में सामिघेनी ऋचा पठित हैं। नवम अनुवाक में निवित्-संज्ञक मन्त्रों का कथन है। ये सामिघेनी ऋचाओं से मिन्न हैं। इससे स्पष्ट होता है, सामिघेनी-प्रकरण समाप्त है। उपवीत का विधान आगे एकादश अनुवाक में हुआ है। निवित् का व्यवधान सामिघेनी-वाक्यों और उपवीत-वाक्यों को एक-दूसरे से अलग कर देता है। इस कारण उनकी एकवाक्यता न हो सकने के कारण उपवीत का सम्बन्ध सामिघेनियों से नहीं जोड़ा जा सकता।

दशम अनुवाक में सामिधेनियों के काम्य-मूलक विविध संख्याओं का जो निर्देश है, उसका सम्बन्ध केवल संख्याविषयक विकल्पों के साथ कहा जा सकता है। वह निर्देश सामिधेनियों की अनुवृत्ति का प्रयोजक नहीं है। उस अनुवाक में केवल इतना निर्देश है कि अमुक कामनावाला व्यक्ति इतनी सामिधेनी ऋचाओं का पाठ करे, तथा अमुक कामनावाला इतनी ऋचाओं का। यह कामना के अनुसार सामिधेनी ऋचाओं की संख्या के विकल्पों का उल्लेख है। इसका सम्बन्ध केवल संख्या-विकल्पों से है, सामिधेनी-प्रकरण से नहीं। तात्पर्य है, यह कथन सामिधेनियों का यहां अनुवर्तन नहीं कर सकता। अतः इस आधार

समाप्त हो जाता है। स्त्री और शूद्रों में ब्रह्मप्राण होता ही नहीं है। ऐसी बिना सिर-पैर की कल्पना भी सर्वथा हेय है। कान पर जनऊ लपेटने में सीधा-सादा दृष्ट प्रयोजन है। अशुचि-अवस्था में सम्माषण आदि का धर्मशास्त्रों में निषेष किया है। कान पर जनेऊ लपेटने से यह विदित हो जाता है कि यह व्यक्ति सम्प्रति अशुचि है, अतः इससे सम्भाषण नहीं करना चाहिए।" (यु० मी०)।

पर कि दशम अनुवाक के समीप एकादश अनुवाक में उपव्यान का विधान है, नवम अनुवाक में पठित सामिधेनियों के साथ उपव्यान का सम्बन्ध नहीं जोड़ा जा सकता।

फलतः समस्त दर्श-पूर्णमास प्रकरण में तथा अन्यत्र भी जो यज्ञिय कर्म अनुष्ठेय हैं, उन सब कर्मों में उपवीती होकर ही यजमान प्रवृत्त होगा। सामिधेनी ऋचाओं के पाठ उसी में अन्तर्गत है।।२१।। (इति उपवीतस्य प्राकरणिकाऽङ्ग-ताऽधिकरणम्—१२)।

# (वारणवैकङ्कतादिपात्राणां कृत्स्नयागगुणताऽधिकरणम्—१२)

√ि <sub>शिष्य</sub> जिज्ञासा करता है—अग्न्याघेय प्रकरण में वारण, वैकङ्कृत नामक पात्रों का उल्लेख है। वरण (वरना) नामक वृक्ष की लकड़ी से बना पात्र वारण है। उसके विषय में लिखा--'तस्माद् वारणो वै यज्ञावचरःस्यात्, न त्वेतेन जुहुयात्' वरण की लड़की का बना यज्ञसाधन पात्र होता है, इससे होम न करे, यह अहोम है। ऐसे ही कहा—'वैकङ्कतो यज्ञावचरः स्यात्, जुहुयादेतेन' विकङ्कत (बाँफ) की लड़की से बना यज्ञसाधन पात्र होता है, इससे होम करे। वारण, वैकङ्कृत पात्र यद्यपि अग्न्याधेय प्रकरण में पठित हैं, पर ये अग्न्याधेय से सम्बद्ध नहीं हैं। क्योंकि उक्त वाक्यों में इनको 'यज्ञावचरः' = यज्ञसाधन कहा गया है। यज्ञ तो अग्नि का आवान हो जाने पर आहवनीय अग्नि में हो सकता है। प्रकरण की अपेक्षा वाक्य के बलवान् होने से अग्न्याचेय में इनका प्रयोग नहीं होता; ये यज्ञ-साघना पात्र हैं । यहाँ सन्देह है—क्या समीप-पठित होने से इन पात्रों का प्रयोग केवल अग्न्याघेय की पवमान-संज्ञक इष्टियों में होता है ? अथवा दर्श-पूर्णमास आदि सभी यागों में ? प्रतीत होता है, इनका प्रयोग पत्रमान इष्टियों में होना चाहिए। यह एक शास्त्रीय व्यवस्था है-प्रधान कर्म में जिसका उपयोग न हो, वह उसके [प्रधान कर्म के] गुणभूत कर्म का अङ्ग माना जाता है। अग्न्याधेय प्रधान कर्म में इन पात्रों का उपयोग न होने पर अग्न्याधेय के गुणभूत कर्म पवमान-संज्ञक इष्टियों में इनका उपयोग माना जाना चाहिए, अन्यत्र नहीं। आचार्य सूत्रकार ने जिज्ञासा का समाधान किया—

# गुणानां च परार्थत्वाद् असम्बन्धः समत्वात् स्यात् ॥२२॥

[गुणानाम्] गुणों के [परार्थत्वात्] परार्थ = यज्ञ के लिए होने के कारण [च] और [समत्वात्] अग्नि के संस्कार में अग्न्याधान तथा पवमान हिवयों के समान होने के कारण [असम्बन्धः स्यात्] वारण, वैकञ्कृत प्रात्रों का पवमान हवियों के साथ सम्बन्ध नहीं होता।

पवमान हवियों को अग्न्याघेय का अङ्ग बताकर जो उक्त पात्रों का सम्बन्ध

केवल पवमान हवियों के साथ कहा, वह इसलिए अयुक्त है, क्योंकि आचार्य सूत्रकार ने आगे वस्त्रयं बताया है कि पवमानेष्टि अग्न्याधेय का अङ्ग नहीं है। ये दोनों समान प्रयोजनवाले कर्म हैं, इनमें कोई किसी का अङ्ग नहीं। जैसे अग्निसंस्कार के लिए अग्न्याधान होता है, वैसे ही अग्निसंस्कार के लिए पवमान हवियाँ हैं। इसलिए इन गुणभृत कर्मों के समान होने के कारण इनका परस्पर अङ्गाङ्गिभाव-सम्बन्ध नहीं है। ये दोनों अग्निसंस्कार के लिए होने के कारण अग्नि के प्रति गुणभूत हैं। तात्पर्य है, ये दोनों अग्निसंस्कार के अङ्ग हैं। फलतः अग्न्याघेय के अङ्ग होने के आधार पर पवमान हिवयों के साथ उक्त पात्रों का सम्बन्ध नहीं माना जा सकता।

अग्नि का आधान और पवमान हवियों के परस्पर सम्बन्ध का प्रश्न व्यर्थ है, क्योंकि इन दोनों कर्मों का एक प्रयोजन—अग्निसंस्कार—है; यही इनका सम्बन्ध है। यह कहना ठीक है कि ये पात्र अग्न्याधेय-प्रकरण में पठित हैं; पर प्रकरण की बाधा कर वाक्य उनका सम्बन्ध आहवनीय अग्नि के साथ जोड़ता है। वाक्य है---'घदाहवनीये जुहोति तेन सोऽस्याभीष्ट: प्रीतो भवति' जो आहव-नीय अग्नि में आहुति देता है, उससे यह यजमान अग्नि का अभीष्ट और प्रिय

होता है।

इस वाक्य में आहवनीय अग्नि को याग का आधार बताने का तात्पर्य यही है कि याग आहवनीय अग्नि के लिए है । पवमान हिवयों का भी प्रयोजन आहव-नीय अग्नि का संस्कार है; अतः वे भी आहवनीय अग्नि के लिए हैं। उनकी सार्थंकता इसी में है । ये सब प्रघानमूत आहवनीय अग्नि के अङ्ग होकर यागार्द द्वारा स्वर्ग के साधनमृत अपूर्व को उत्पन्न करते हैं। फलतः उक्त पात्रों का आहवनीय अग्नि के साथ सीघा सम्बन्ध होने से अग्निसाध्य समस्त दर्श-पूर्णमास आदि कर्मों में उनका उपयोग होता है, केवल पवमान हवियों में नहीं, भले ही उनका पाठ आधान-प्रकरण में हुआ हो । दर्श-पूर्णमास-सम्बन्धी समस्त कर्मों में इन पात्रों का उपयोग होने से पवमान हवियों में भी प्राप्त हो जाएगा, क्यों।क पवमानेष्टि दर्श-पूर्णमास का विकृतिरूप है, उनके अन्तर्गत आ जाती है ॥२२॥ (इति वारणवैकङ्कतादिपात्राणां कृत्स्नयागगुणताऽधिकरणम्—१२) ।

(वार्त्रघ्न्याद्यनुवाक्यानामाज्यभागाङ्गताऽधिकरणम्--१३)

श्चिष्य जिज्ञासा करता है—दर्श-पूर्णमास प्रकरण में वाक्य पठित हैं─'वार्त्रघ्नी पौर्णमास्यामन् च्येते, वृधन्वती अमावास्यायाम् ।' वृत्रघ्न-सम्बन्धी दो अनुवाक्या पौर्णमासी में पढ़ी जाती हैं; 'वृध' वाली अमावास्या में । यहाँ सन्देह है—दो

१. द्रष्टव्य—मीमांसा सूत्र, ३।६।११-१५, अधि० ४ ॥

अनुवाक्या पढ़े जाने का सम्बन्ध प्रधान कर्म के साथ है ? अथवा आज्यभाग के साथ ? प्रधान कर्म = पौर्णमास व दर्श के साथ सम्बन्ध प्रतीत होता है, क्यों कि वाक्य में 'पौर्णमासी' 'अमावास्या' पद पढ़े हैं, जो प्रधान कर्म के द्योतक हैं। आचार्य सुत्रकार ने जिज्ञासा का समाधान किया—

#### मिथश्चानर्थसम्बन्धात् ॥२३॥

[च] 'च' पद भिन्नकम है, अर्थात् जिज्ञासा में प्रतिपादित अर्थ से भिन्न अर्थ का द्योतक है। तात्पर्य है, दो वार्त्रघ्नी अनुवाक्या और दो वृधन्वती अनुवाक्या का सम्बन्ध प्रधान कर्म से नहीं है; [मिथः] युगल का प्रधान कर्म के साथ [अनर्थसम्बन्धात्] अर्थपूर्ण = सप्रयोजन सम्बन्ध न होने के कारण।

(क) वार्त्रध्नी = वृत्रध्न-सम्बन्धी दो अनुवाक्या ऋचा हैं —

१. अग्निर्वृत्राणि जङ्घनव् द्रविणस्युविपन्यया । समिद्धः शुक्र आहुतः ॥—ऋ० ६।१६।३३ ॥ —तै० सं० ४।३।१३।१॥ मै० सं० ४।१०।१॥

यह वार्त्रघ्नी आग्नेयी = अग्निदेवतावाली अनुवाक्या है।

२. त्वं सोमासि सत्पतिस्त्वं राजोत वृत्रहा। त्वं भद्रो असि ऋतुः॥ ऋ० १।६१।५॥ —र्तं०सं० ४।३।१३।१॥ मै०सं० ४।१०।२॥

यह वार्त्रध्नी सौमी = सोम देवतावाली अनुवाक्या है।

- (ख) वृधन्वती = 'वृध' धातु के रूप से युक्त दो अनुवाक्या ऋचा हैं
  - १. अग्निः प्रत्नेन मन्मना शुम्भानस्तन्वं स्वाम् । कविविप्रेण वावृषे ॥ ऋ० ८।४४।१२॥ —तै० का० ३।५।६।१॥ मै० सं०४।१०।१।१६॥

यह वृधन्वती आग्नेयी = अग्नि देवतावाली अनुवाक्या है।

सोम गीर्भिष्ट्वा वयं वर्षयामो वचोविदः।
 सुमृडीको न आ विञ्च ॥ ऋ० १।६१।११॥
 —तै० आ० २।४।६११॥ मै० सं०४।१०।१।१६॥
यह वृधन्वती सौमी = सोम देवतावाली अनुवाक्या है।

मिली हुई (युगल) दो-दो अनुवाक्याओं का प्रधान कर्म में कोई कार्य नहीं है। जिस कर्म में दो अनुवाक्याओं का कार्य है, वहाँ इनका विधान जानना चाहिए। आज्यभाग में दो आहुतियाँ दी जाती हैं, यहाँ दो अनुवाक्या आग्नेयी (एक वार्त्रघ्नी, एक वृधन्वती) और दो अनुवाक्या सीमी (एक वार्त्रघ्नी, एक वृधन्वती)प्राप्त हैं। इसलिए आज्यभाग में ही इनका सम्बन्ध जानना चाहिए; प्रधान कर्म में नहीं।

यद्यपि ये युगल अनुवाक्या प्रधान कर्म के प्रकरण में पठित हैं, पर अमावास्या के दिन सौमी — सोम देवतावाली अनुवाक्या से दर्श-याग में आहुति नहीं दी जाती; क्योंकि उस दिन सोम देवता है ही नहीं। इसलिए एक आहुति वार्त्रघनी आग्नेयी अनुवाक्या से और एक वृधन्वती आग्नेयी अनुवाक्या से दी जाती है। प्रधान कर्म में युगल का उपयोग सम्भव नहीं है। वहाँ एक ही एक आहुति का विधान है।

पूर्णमासी के दिन भी सौमी अनुवाक्या अग्नीषोमीय याग में ही विधान की जाती हुई विहित होगी। पर वहां भी एक सोम देवतावाली सौमी अनुवाक्या देवताओं के दित्व में कार्य नहीं कर सकेगी। तात्पर्य हैं, एक देवतावाली सौमी अनुवाक्या देवतावाले कमें की अनुवाक्या नहीं वन सकेगी। यद्यपि आग्नेयी और सौमी दोनों अनुवाक्या अग्नीषोमीय याग में प्राप्त होती हैं, पर वहां एक याग में दो अनुवाक्याओं से कोई प्रयोजन नहीं; क्योंकि एक याग की एक ही अनुवाक्या होती है। आवश्यकतानुसार ही अनुवाक्या का उपादान किया जाता है। वहाँ एकत्व विहित है। इससे भी अग्नीषोमीय याग में दो अनुवाक्या मान्य नहीं हैं। फलतः आज्यभाग में दो वार्त्रप्टनी और दो वृधन्वती अनुवाक्याओं का सम्बन्ध सामञ्जस्यपूर्ण है।

अनुवाक्या के लिए प्रायः पुरोनुवाक्या पद का व्यवहार होता है। याज्या से पूर्व पढ़े जाने के कारण इसका नाम पुरोनुवाक्या है। इस अधिकरण में प्रसंगवश जिन ऋ वाओं का उल्लेख हुआ है, वे 'सामिधेनी ऋ क्' नाम से भी व्यवहृत होती हैं। इनका उच्चारण कर आहवनीय अग्नि में समिधा की आहुति दी जाती है। उक्त नामकरण का यही कारण है।।२३।। (इति वार्त्रध्न्याद्यनुवाक्यानामाज्य-भागाञ्चताऽधिकरणम् — १३)।

# (मुष्टीकरणादीनां कृत्स्नप्राकरणिकाङ्गताऽधिकरणम् — १४)

षिष्य जिज्ञासा करता है—ज्योतिष्टोम-प्रकरण में कतिपय वाक्य इस प्रकार पिठत हैं—'मुष्टी करोति वाचं यच्छति, दीक्षितमावेदयित' इति, तथा 'हस्ता-ववनेनिक्ते, उलपराजि स्तृणाति'—मुट्टी बाँधता है, वाणी संयम करता है अर्थात् मीन होता है, दीक्षित को आवेदन करता है। यहाँ सन्देह है—मुट्टी बाँधना, मौन

होना क्या दीक्षित के आवेदन के व्यि है ? अथवा समस्त प्रकरण के साथ इसका सम्बन्ध है ? इसी प्रकार हाथ घोता है, घास के तिनकों की पंक्ति विछाता है। यहाँ हाथ घोना क्या घास-तृणों की पंक्ति विछाने के साथ सम्बद्ध है ? अथवा समस्त प्रकरण के साथ सम्बद्ध है ?

प्रथम तीनों वाक्य अव्यवहित रूप में पठित हैं। मुट्टी बाँधना, और वाक्-संयम का क्या प्रयोजन है ? यह आकाक्षा होती है। इसका निराकरण अथवा आकाक्षा की पूर्ति समीप-पठित वाक्य — दीक्षितमावेदयित से तत्काल हो जाती है। इससे प्रतीत होता है — मुट्टी बाँधना और मौन होना, दीक्षित के आवेदन से सम्बद्ध है।

जब कोई व्यक्ति ज्योतिष्टोम याग के लिए दीक्षा लेता है, तब अन्य प्रथम दीक्षित व्यक्ति ऊँचे स्वर से घोषणा करता है — 'दीक्षितोऽयं ब्राह्मणः' यह वैदिक कर्म में निष्ठा रखनेवाला व्यक्ति ज्योतिष्टोमादि अनुष्ठान के लिए दीक्षित हो गया है। हाथ और वाणी की चपलता से दूर होकर यह घोषणा की जानी चाहिए, इसी प्रयोजन से मुष्टीकरण और वाक्संयम का विधान है, दीक्षित आवेदन से ये सम्बद्ध हैं।

इसी प्रकार हाथ घोने का विधान कर अव्यवहित अनन्तर घास-तृगों के विछाने का उल्लेख है। हाथ घोना हाथ का संस्कार है। आकांक्षा होती है, यह किसलिए है? इसका प्रयोजन क्या है? इस आकांक्षा की पूर्ति अव्यवहित सान्तिच्य में पठित 'उलपराजि स्तृणाति' वाक्य से हो जाती है, हाथ घोकर घास-तिनकों की पंक्ति विछाने का विवान है। इस प्रकार मुष्टीकरण, वाग्यमन दीक्षित-आवेदन का धर्म है, तथा हस्तप्रशालन उलप-संस्तरण का; प्रकरण से इनका कोई सम्बन्ध नहीं। आचार्य सुत्रकार ने जिज्ञासा का समाधान किया—

#### आनन्तर्यमचोदना ॥२४॥

[आनन्तर्यम्] आनन्तर्य = अव्यवधान होना, किसी समीप-स्थित पदार्थ के साथ सम्बन्ध करने में [अचीदना] प्रेरक नहीं होता।

उक्त वाक्यों से जो अर्थ अभिव्यक्त किये गये हैं, वे अपने में पूर्ण हैं। उनकी अर्थपूर्ति के लिए कोई आकांक्षा वहाँ नहीं उभरती। अव्यवहित सान्निध्य भी इसका प्रेरक नहीं होता कि समीप-स्थित वाक्य के साथ उसका सम्बन्ध मान लिया जाय, जबिक प्रथम वाक्य अपनी अर्थाभिव्यक्ति में पूर्ण है, निराकांक्ष है। अन्यथा 'घटमाहर, गां नय'—'एक घड़ा पानी भर लाओ, गाय ले जाओ' इनका भी परस्पर सान्निध्य होने सम्बन्धी माना जाना चाहिए। जैसे ये वाक्य अपने अर्थ को प्रकट करने में पूर्ण हैं, ऐसे ही 'मुख्टी करोति' आदि वाक्य अपने अर्थ करने में पूर्ण हैं। समीप-पठित वाक्य से उनका कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है

इसलिए जिस प्रकरण में पठित हैं, उस समस्त प्रकरण के साथ उनका सम्बन्ध है; केवल दीक्षित-आवेदन तथा उलप-संस्तरण के साथ नहीं । यदि ऐसा नहीं माना जाता, तो क्या मुष्टीकरण, वाग्यमन केवल दीक्षित-आवेदन में सीमित होगा? तथा अन्य सब कमों में हाथ और वाणी की चञ्चलता चालू रक्खी जायगी? और क्या इसी प्रकार उलप-संस्तरण के अतिरिक्त अन्य कमों में हाथ मिलन या गन्दे ही रक्खे जाएँगे? ऐसा होना पिवत्र कर्मानुष्ठान के प्रति अश्रद्धा एवं उपेक्षा की भावना को अभिन्यक्त करेगा। फलतः यह स्पष्ट होता है कि उक्त वाक्यों द्वारा जो अर्थ अभिन्यक्त किये गये हैं, उनका सम्बन्ध प्रकरणगत समस्त कर्मों के साथ है। दीक्षितावेदन, उलप-संस्तरण भी उसी के अन्तर्गत आ जाता है।। २४।।

उक्त वाक्यों की पूर्णता को आचार्य सूत्रकार ने स्वयं स्पष्ट किया-

#### वाक्यानाञ्च समाप्तत्वात् ॥२५॥

[च] और [वाक्यानाम्] वाक्यों के अपने पदसमूह में अर्थामिव्यक्ति के [समाप्तत्वात्] समाप्त अर्थात् पूर्णं हो जाने के कारण, इन वाक्यों का परस्पर कोई सीघा सम्बन्ध नहीं है।

जितने वाक्य गत-सूत्र की अवतरिणका में उद्भृत किये गये हैं, उनमें प्रत्यंक वाक्य अपने पदसमूह से अर्थाभिज्यक्ति में परिपूर्ण है। इसलिए श्रत्येक वाक्य का अपना अर्थ स्पष्ट है। वे सब एक-दूसरे से भिन्न हैं, इसलिए निराकाङ्क्ष हैं, समान रूप से प्रकरण में पठित हैं, अतः प्रकरणगत समस्त कर्मों के साथ उनका सम्बन्ध है।।२५॥ (इति मुख्टीकरणादीनां कुत्स्नप्राकरिणकाङ्गताऽधिकरणम्—१४)।

# (चतुर्धाकरणस्याग्नेयमात्राङ्गताऽधिकरणम्—१५)

शिष्य जिज्ञासा करता है—दर्श-पूर्णमास प्रकरण में कहा है—'आग्नेयं चतुर्घा करोति' अग्निदेवतावाले पुरोडाश के चार भाग करता है। यहाँ सन्देह है—क्या अग्निदेवतावाले, अग्नीषोमीय देवतावाले तथा इन्द्राग्नि देवतावाले सभी पुरोडाशों में चार विमाग करने चाहिएँ? अथवा केवल अग्निदेवतावाले पुरोडाश में? जहाँ मी अग्निदेवता का सम्बन्ध है, उन सभी पुरोडाशों में चतुर्घाकरण होना चाहिए, इस शिष्य-जिज्ञासा को आचार्य सूत्रकार ने सूत्रित किया—

#### शेषस्तु गुणसंयुक्तः साधारणः प्रतीयेत मियस्तेषामसम्बन्धात् ॥२६॥

[तु] आग्नेय पुरोडाश का चतुर्घाकरण तो [शेषः] शेष कर्म है। [गुण-

संयुक्तः ] अग्निदेवतारूप गुण से सम्बद्ध है वह चतुर्धाकरणः अतः [साधारणः] सर्वत्र समान [प्रतीयेत] जानना चाहिए। [तेषाम्] उन पुरोडाशों के बोच [सियः] केवल आग्नेय और चतुर्धाकरण का परस्पर [असम्बन्धात्] सम्बन्ध न होने के कारण, चतुर्धाकरण का सम्बन्ध अग्नीयोमीय ऐन्द्राग्न आदि में सर्वत्र होगा।

चतुर्धाकरण आग्नेय पुरोडाश का अञ्चाभूत कर्म है। इसलिए अग्निदेवता का साधारण सम्बन्ध चतुर्धाकरण के साथ होगा। तब अग्निदेवता चाहे सोम के साथ है, अथवा इन्द्र के साथ, उनके उद्देश्य से बने पुरोडाश में भी चतुर्थाकरण प्राप्त होता है; क्योंकि वहाँ भी अग्निदेवता बैठा है। सर्वत्र पुरोडाशों में अग्निदेवता का निर्वाध सम्बन्ध है। अतः सर्वत्र चतुर्धाकरण होना चाहिए। इसलिए चतुर्धाकरण में यह व्यवस्था नहीं है कि वह केवल आग्नेय पुरोडाश में ही हो।

ऐसा ब्यवहार शास्त्र में अन्यत्र देखा जाता है। वाक्य है — 'आग्नेयस्य मस्तर्क विभज्य प्राशित्रमवद्यति' आग्नेय पुरोडाश के ऊपरी भाग को तोड़कर प्राशित्रभाग का ग्रहण करता है। यह प्राशित्र-भाग यद्यपि वाक्य में आग्नेय पुरोडाश से लेने को कहा गया है, पर अग्नीपोमीय और ऐन्द्राग्न पुरोडाशों से भी उसका ग्रहण किया जाता है। यह भाग ब्रह्मा के प्राश्चन — भक्षण के लिए प्राशित्रहरण नामक पात्र में रक्खा जाता है। इसी आधार पर पुरोडाश के इस भाग का 'प्राशित्र' नाम है। जैसे यहाँ आग्नेय पुरोडाश के लिए कहा गया कार्य अग्नो-पोमीय और ऐन्द्राग्न पुरोडाशों में भी व्यवहार्य है, ऐसे ही चतुर्थाकरण भी सर्वत्र पूरोडाशों में जानना चाहिए।।२६॥

आचार्य सुत्रकार ने जिज्ञासा का समाधान किया -

#### व्यवस्था वाऽर्थसंयोगाहिलङ्गस्यार्थेन सम्बन्धाहलक्षणार्था गुणश्रुतिः ॥२७॥

[वा] 'वा' पद जिज्ञासा की निवृत्ति के लिए है। तात्पर्य है, चतुर्थाकरण सर्वत्र पुरोडाओं में नहीं होता। [अर्थसंयोगात्] अर्थ —पुरोडाओं के साथ अग्निदेवता का सम्बन्ध होने से; और [लिङ्गस्य] अग्निदेवतारूप लिङ्ग का (अर्थेन) अर्थ —पुरोडाओं के साथ [सम्बन्धात्] सम्बन्ध होने से चतुर्धाकरण उसी पुरोडाओं का होगा, जो केवल अग्निदेवता के उद्देय से तैयार किया गया है। (गुणश्रुतिः) देवतारूप गुण का श्रवण यहाँ (लक्षणार्था) लक्षित —चिह्नित —सीमित करने के लिए है —चतुर्धाकरण आग्नेय पुरोडाओं का हो होता है, अन्य किसी पुरोडाओं का नहीं।

सूत्र में पठित 'वा' पद अग्नीपोमीय और ऐन्द्राग्न पुरोडाशों में चतुर्घाकरण की व्यावृत्ति का द्योतक है, क्योंकि चतुर्घाकरण केवल आग्नेय पुरोडाश में व्यवस्थित है: परोडाशमात्र में सर्वसाधारण नहीं। 'आग्नेयं चतुर्धा करोति' वाक्य में 'आग्नेय' पद पूरोडाश का विशेषण है। वह अग्नि एक देवतावाले पूरोडाश को विशेषित करता है, अन्य पुरोडाशों से भिन्न करता है। वाक्य-निर्देश के अनु-सार चतुर्धांकरण उसी पूरोडाश में प्रवत्त होगा, जो एकमात्र देवता अग्नि से विशेषित है। 'आग्नेयम्' पद में पाणिनि [४।२।२३; ४।२।३२] नियम के अनुसार 'अग्नि' प्रातिपदिक से 'ढक्' प्रत्यय उसी अवस्था में होता है, जब वह समर्थ हो। 'समर्थानां हि स उच्यते' तद्धित प्रत्ययों की उत्पत्ति पाणिनि [४।१।८२] के नियम के अनुसार समर्थ प्रातिपदिक से कही है। समर्थ के विषय में एक सामान्य नियम है—'निराकाङ्क्षं समर्थं साकाङ्क्षं चासमर्थम्'—जो पद निराकाङ्क्ष है, अपने खड़े होने के लिए दूसरे की आकाङ्क्षा = अपेक्षा नहीं करता, वह समर्थ, और जो अन्य की आकाङ्क्षा करता है, वह असमर्थ माना जाता है। 'अग्नीपोमीयम्' और 'ऐन्द्राग्नम्' पदों में अग्निदेवता की पंक्ति में खड़े होने के लिए सोम और इन्द्र की आकाङ्क्षा रखता है, इसलिए वह असमर्थ है। इस कारण तद्धित-प्रत्ययान्त निरपेक्ष अग्निदेवतावाले 'आग्नेय' पद से दो देवता-वाले पुरोडाश का कथन नहीं होता । इसलिए अग्नीषोमीय और ऐन्द्राग्न पुरोडाश में चतुर्धाकरण विधान प्रवृत्त न होगा।

सब पुरोडाशों में चतुर्घाकरण के लिए जो प्राशित्र के ग्रहण का दृष्टान्त दिया है, वह यहाँ संगत नहीं होता । सब पुरोडाशों से प्राशित्र-भाग ग्रहण करना युक्त है । कारण यह है — जैसे 'आग्नेयं चतुर्घा करोति' वाक्य पुरोडाश के चतुर्घा-करण का है, वैसा 'आग्नेयस्य प्राशित्रमवद्यति' वाक्य यहाँ नहीं है । तात्पर्य है — इस वाक्य की योजना चतुर्घाकरण वाक्य के समान नहीं है । यहाँ 'आग्नेयस्य मस्तकं विभज्य' एक वाक्य है । 'प्राशित्रमवद्यति' दूसरा वाक्य है । उसका सम्बन्ध अन्य पुरोडाश-वाक्यों से हो जाता है । अतः प्राशित्र का ग्रहण सब पुरोडाशों से युक्त है । दर्श-पूर्णमास में ऐसा नहीं है । यदि वहाँ एक अग्निदेवतावाले पुरोडाश का कथन न होता, तो 'आग्नेयस्य मस्तकं विभज्य' की अनर्थकता के परिहार के लिए दो देवतावाला पुरोडाश भी गृहीत होता ॥२७॥ (इति चतुर्घाकरणस्याग्नेय-मात्राङ्गताऽधिकरणम् — १४) ।

इति जैमिनीय मीमांसादर्शनविद्योदयभाष्ये ततीयाध्यायस्य प्रथमः पादः ।

# अथ तृतीयाध्याये द्वितीयः पादः

# (लवनप्रकाशकमन्त्राणां मुख्ये विनियोगाऽधिकरणम्—१)

गत पाद में श्रुति के आधार पर विवादास्पद विधियों का निर्णय किया गया। लिङ्ग क्योंकि श्रुति पर आधारित रहता है, अतः श्रुतिविनियोग के अनन्तर प्रस्तुत पाद में लिङ्ग के आधार पर वचनिविनयोग वताया जाता है। लिङ्ग का तात्पर्य हैं—उन वचनों में अर्थविशेष के बोध कराने का सामर्थ्य। इस अधिकरण में विचारार्थ उदाहरणरूप 'ब्हिंवेवसदनं दामि' वचन है। यहाँ 'ब्हिंः' मुख्य पद है, 'देवसदनम्' उसका विशेषण, 'दामि' कियापद है। 'देव' पद का अर्थ यहाँ यज्ञ के साधनभूत पदार्थ व पात्र आदि हैं। उनके सदन —आश्रयरूप बहि —कुशा को काटता हूँ। अनुष्ठान के समय इन पात्र आदि को नंगी भूमि पर नहीं रक्खा जाता, कुशा विछाकर उसके ऊपर रक्खा जाता है। अर्थ हुआ —यज्ञपात्र आदि के आश्रयभूत कुशाओं को काटता हूँ।

शिष्य जिज्ञासा करता है—इस प्रकार के वचनों का विनियोग क्या मुख्य अर्थ में ही होता है? अथवा गौण अर्थ में भी होता है? जब व्यक्ति सामने से आता दिखाई देता है, पर दूर है, तब उसका पहले-पहल मुख ही दिखाई देता है। इसी प्रकार वचन के सुनने या देखने पर उसका जो अर्थ सहसा सर्वप्रथम अभिव्यक्त होता है, वह मुख के समान होने से मुख्य है। जब व्यक्ति समीप आ जाता है, तब उसके अथोभाग के अङ्ग जंघा आदि दिखाई देते हैं। ऐसे ही वचन के मुख्य अर्थ की अभिव्यक्ति हो जाने पर जो अर्थ किसी गुणविशेष के कारण बाद में अभिव्यक्त होता है, वह जंघा के समान होने से जवन्य कहाता है। गुणविशेष के सहारे उभरने के कारण उसे गौण या अप्रधान कहा जाता है।

लोक में व्यवहार होता है — 'अग्निर्माणवकः' यह किशोर बालक अग्नि है। 'अग्नि' शब्द ज्वलन अर्थ में जाना जाता है। उक्त व्यवहार में माणवक को अग्नि कहा। यहाँ अग्नि का मुख्य अर्थ माणवक नहीं है। उसका मुख्य अर्थ ज्वलन ही है। उस अर्थ की अभिव्यक्ति हो जाने पर उसके सदृश कोष, तेजस्विता आदि गुणों के आधिक्य से माणवक के लिए अग्नि पद का प्रयोग गौण है। ये दोनों प्रकार के

प्रयोग मान्य समक्ते जाते हैं। इसी कारण जिज्ञासा है कि वैदिक वचनों में शब्द का प्रयोग मुख्य अर्थ की अभिव्यक्ति में ही माना जाय ? अथवा गौण अर्थ की अभिव्यक्ति में भी ?क्योंकि ये दोनों प्रकार के अर्थ शब्द-सामर्थ्य से ही उभरते हैं।

आचार्यं ने जिज्ञासा का समाधान किया-

# अर्थाभिधानसामर्थ्यान्मन्त्रेषु शेषभावः स्यात् तस्मादुत्पत्तिसम्बन्धोऽर्थेन नित्यसंयोगात् ॥१॥

[अर्थाभिधानसामर्थ्यात्] अर्थं के अभिधान—कयन में —अर्थात् अभिव्यक्त करने में समर्थं होने के कारण [मन्त्रेष्] मन्त्रों में —शास्त्रीय वचनों में [शेष-भावः] ऋतु के प्रति अङ्गभाव [स्यात्] होता है। [तस्मात्] इस कारण कि शब्द का [अर्थेन] मुख्य अर्थं के साथ [नित्यसंयोगात्] नित्य सम्बन्ध होने से [उत्पत्तिसम्बन्धः] शब्द की उत्पत्ति = अभिव्यक्ति के साथ-ही-साथ अर्थ-सम्बन्ध जाना जाता है। तात्पर्य है, शब्द-अर्थं का परस्पर, नित्य सम्बन्ध होने से शब्द की अभिव्यक्ति के साथ ही अर्थ अभिव्यक्त हो जाता है; अर्थाभिव्यक्ति में शब्द किसी बाह्य-साधन की अपेक्षा नहीं रखता, वह अकृत्रिम है, स्वाभाविक है। शब्द के साहचर्यं को अर्थ छोड़ नहीं सकता। शब्द का यह सामर्थ्य है कि जैसे हो शब्द अभिव्यक्त होता है, वह अर्थ को अभिव्यक्त कर देता है, यह अनिवार्य स्थिति है।

प्रसंग में विचारास्पद शास्त्रीय वचन 'बॉहर्देवसदनं दामि' है। यहाँ 'बॉह' पद अपने मुख्य अर्थ कुशा-तृण के अर्थ में प्रयुवत है, कुशा-सदृश के अर्थ में नहीं। क्योंकि एक पद एक ही समय दोनों अर्थों का बोध नहीं करा सकता। उच्चारण के साथ ही पद अपने मुख्य अर्थ को अभिव्यक्त कर देता है। बहि पद कुशा-तृण अर्थ को प्रकट कर कतु में उपकारक होता है। ऐसी स्थित में गौण अर्थ के उभरने का अवसर ही नहीं आता। गौण अर्थ तभी उभरता है, जब मुख्य अर्थ की उपपत्ति सम्भव न हो। 'अन्तिमणिवकः' अथवा सिहो माणवकः' आदि वाक्यों में अग्नि अथवा सिह पद का तेजस्विता या साहस अर्थ तभी उभरता है, जब माणवक में अग्निस्थता व सिहरूपता असम्भव रहती है। 'बहिः' वाक्य में ऐसा नहीं है। कुशातृण द्वारा यज्ञोपयोगी कार्य के सम्पादन में कोई बाधा या असम्भावना नहीं है। फलतः गौण अर्थ की अभिव्यक्ति में उक्त पद असमर्थ है, तब गौण अर्थ में उसका विनियोग—-प्रयोग नहीं माना जा सकता।

मब्द के उच्चरित होते ही मुख्य अर्थ तत्काल उपस्थित होता है, तथा शास्त्रीय वचन के प्रयोजन को पूरा कर देता है। इससे शास्त्रीय वचन सार्थक होकर अन्य (गौण) अर्थ के बोधन में निराकांक्ष हो जाता है। यद्यपि शब्द मुख्य और गौण दोनों अर्थों को अभिव्यक्त करने का सामर्थ्य रखता है, पर गौण अर्थ उसी अवस्था में अभिन्यक्त होता है, जब मुख्य अर्थ बाधित या असम्मावित हो । उक्त बचन में ऐसा न होने से गौग अर्थ में शब्द का विनियोग करना अयुक्त है । मुख्य और गौण दोनो प्रकार के अर्थों की उपस्थिति होने पर मुख्य अर्थ में ही कार्य-सम्पादन किया जाता है,— ऐसी शास्त्रीय व्यवस्था है ॥१॥

शिष्य जिज्ञासा करता है—दर्शपूर्णमास में —यजमान द्वारा जिन देवताओं को आहुति दी गई हैं, उनसे आशीबांद लेने के लिए —कितपय मन्त्र पठित हैं। उनमें पूषा और आदित्य के भी अनुमन्त्रण (आशीबंचन) मन्त्र पठित हैं। परन्तु दर्शपूर्णमास में पूषा आदि देवता आहुत नहीं हैं। तब उन मन्त्रों का वहाँ उत्कर्ष होगा, अर्थात् उन मन्त्रों का उपयोग वहाँ करना होगा, जहाँ दर्शपूर्णमास के विकृतियागों में पूषा आदि देवता आहुत हैं। यदि शब्द (विह् आदि) का विनियोग गौण अर्थ में भी माना जाता है, तो इन मन्त्रों का उत्कर्ष नहीं करना पड़ेगा। तब 'पूषा' आदि पद पुष्टि आदि अर्थ को अभिव्यक्त करते हुए गौणी वृत्ति से अग्नि आदि देवताओं को ही कहेंगे, जो दर्शपूर्णमास में आहुत हैं। इसलिए गौण अर्थ में भी वचन का विनियोग मानना चाहिए।

आचार्य सुत्रकार ने जिज्ञासा का समाधान किया—

#### संस्कारकत्वादचोदिते न स्यात् ॥२॥

[संस्कारकत्वात्] पूषा आदि देवता-सम्बन्धी अनुमन्त्रण मन्त्र देवता के स्मरणरूप संस्कार के जनक होने से [अचोदिते] अविहित याग में उनका विनियोग [न स्यात्] नहीं होता।

पूषा आदि देवता दर्शपूर्णमास में आहुति के लिए विहित नहीं हैं। परन्तु वहाँ इनके आधीर्वचन के लिए मन्त्र पठित हैं। ये मन्त्र इस बात का स्मरण कराते हैं कि पूषा आदि देवता यजमान द्वारा आहुति के लिए कहीं अवस्य पठित हैं। यदि ऐसा न हो, तो आशीर्वचन निरर्थक होते हैं। इसलिए जहाँ विकृतियाग में पूषा आदि देवता आहुत हैं, वहाँ अनुमन्त्रण मन्त्रों का उत्कर्ष करना ही होगा। इनकी अर्थवत्ता वहीं है।

आचार्यों ने इन मन्त्रों (≕आशीर्वचनों) की संज्ञा 'इष्टानुमन्त्रण' अथवा 'यागानुमन्त्रण' कही है । पर दर्शपूर्णमास में पूषा आदि देवता 'इष्ट' नहीं है, तथा उनके लिए दर्शपूर्णमास में याग का विधान नहीं है, और मन्त्र में 'देवयज्यया' पद

१. द्रष्टव्य—काठक संहिताः (५।१), 'अम्नीषोमाम्यां यज्ञश्चक्षुष्मांस्तयोरहं देवयज्यया चक्षुषा चक्षुष्मान् भ्रूयासम्'। इसी प्रसंग में पूषा और आदित्य के अनुमन्त्रण मन्त्र हैं—'पूष्णोऽहं देवयज्यया पुष्टिमान् पशुमान् भ्रूयासम्। आदित्या अहं देवयज्यया प्रतिष्ठां गमेयम्' इत्यादि।

के सायर्थ्य से पूषा आदि का याग-सम्बन्ध दोधित होता है। इसलिए जहाँ विकृति-यागों में पूषा आदि देवताओं के लिए याग का विधान हो, वहाँ इन मन्त्रों (आबीर्वचनों) का उत्कर्ष उपयुक्त है। इसी में इनकी सार्थकता है, इसमें कोई आपत्तिजनक बात नहीं है। इस अधिकरण का निर्णय मीमांसा में 'बहिन्याय' नाम से व्यवहृत होता है।।२।। (इति लवनप्रकाशकमन्त्राणां मुख्ये विनियोगाऽधि-करणम्—१)।

# (इन्द्रप्रकाशकमन्त्राणां गार्हपत्ये विनियोगाऽधिकरणम् - २)

अग्निचयन-प्रसंग में पाठ है— 'निवेशन: संगमनो वसूनाम् — इति ऐन्द्रचा गार्हपत्यमुपतिष्ठते' [मैत्रा० तं० २।२।४] — 'निवेशन: संगमनो वसूनाम्' इस इन्द्रदेवतावाली ऋचा से गार्हपत्य अग्नि का उपस्थान करता है, अर्थात् समीप स्थिर होकर उसका स्तवन करता है। यद्यपि स्तवनकर्ता का ईप्सिततम होने से उपस्थान का कर्म गार्हपत्य अग्नि है, उसी का स्तवन प्राप्त है, पर इन्द्रदेवतावाली ऋचा से अग्नि का स्तवन सम्भव नहीं। इस आधार पर शिष्य जिज्ञासा करता है—

यहाँ इन्द्र का स्तवन होना युक्त है ? अथवा गार्हपत्य अग्नि का ? प्रतीत होता है, मन्त्र का देवता इन्द्र होने से इन्द्र का स्तवन होना चाहिए, गार्हपत्य अग्नि का नहीं। उपस्थान का कर्म कारण होने से गाईपत्य अग्नि का स्तवन होना चाहिए, यह कथन कुछ बल नहीं रखता; क्योंकि कर्ता का ईप्सिततम ही कर्म-कारक हो, ऐसा कोई निर्वाध नियम नहीं है। ईप्सित की अविवक्षा होने, अनी-प्सित कारक में भी पाणिनि-नियम [१।४।५०] के अनुसार द्वितीया विभिन्त देखी जाती है। 'विषं भक्षयामि','चौरान् पश्यति' आदि ऐसे ही सर्वस्वीकृत प्रयोग हैं। विष मारक होने से तथा चोर हिसक व लुटेरा होने से कर्ता के ईप्सित अर्थ नहीं हैं। यहाँ विभिन्त कारक-सम्बन्धमात्र को प्रकट करती है, जैसे 'सक्तून जुहोति' ति सं ० ३।३।८ वान्य में द्वितीया विभिन्त तृतीय 'सक्तुभर्जहोति' के अर्थ में प्रयुक्त है। ऐसे ही 'गार्हपत्यम्' में द्वितीया विभक्ति ततीया या सप्तमी के अर्थ में समऋनी चाहिए-गार्हपत्य के साथ अथवा गार्हपत्य के समीप बैठकर इन्द्र का स्तवन करता है। इन्द्र पद का मुख्यार्थ इन्द्र देवता ग्रहण करने पर उससे गार्हपत्य अम्नि का कथन न होने से गार्हपत्य का 'गृह सम्बन्धी' ऐसा गौण अर्थ करना होगा । गृहपति-सम्बन्धी इन्द्र देवता का स्तवन करतां है, ऐसा समभना युक्त होगा।

अथना गार्हपत्य शब्द यज्ञसाधनरूप सम्बन्ध से उपस्थान क्रिया का निशेषण होगा। गार्हपत्य यज्ञ का साधन है, इन्द्र देवता भी यज्ञ का साधन है। इस सम्बन्ध से जहां गाईपरय है, अर्थात् जिस स्थान में गाईपरय अवस्थित है, वहाँ इन्द्र देवता का स्तवन करता है । इस प्रकार मन्त्र का मुख्य विधेय इन्द्र का उपस्थान करना होगा ।

इस विवृत शिष्य-जिज्ञासा का आचार्य सूत्रकार ने समाघान किया-

# वचनात् त्वयथार्थमैन्द्री स्यात् ॥३॥

[तु] सूत्र का 'तु' पद जिज्ञासारूप से प्रस्तुत पक्ष की व्यावृत्ति के लिए है। तात्पर्य है, पूर्व-अधिकरण-न्याय से प्राप्त ऐन्द्री का मुख्य अर्थ यहाँ अभिप्रेत नहीं है। [बचनात्] 'ऐन्द्रचा गार्हपत्यमुपतिष्ठते' वाक्य में द्वितीया विभिन्त के स्पष्ट कथन से [ऐन्द्री] इन्द्र देवतावाली ऋचा [अयथार्थम्] अयथा = असदृश = बाधित अर्थवाली [स्यात्] होती है, या है।

सूत्र में 'अयथार्थम्' पद कियाविशेषण है। तात्पर्यं है—तथाकथित इन्द्र देवतावाली ऋचा में 'इन्द्र' पद अभिधावृत्ति से बोधित इन्द्र देवतारूप अर्थं को छोड़ देता है, अर्थात् मन्त्र में इन्द्र पद इन्द्र देवता का वाचक न होकर घात्वयं [इदि परमैंश्वयं] के आघार पर 'परम ऐश्वयंवाला' अर्थं का बोधक है, गाहंपत्य अग्नि के ज्वलनरूप विशेष अर्थं को अभिव्यवत करता है। तात्पर्यं है—प्रदीप्त गाहंपत्य अग्नि का उक्त मन्त्र से स्तवन करे। यह तात्पर्यं प्रस्तुत वचन 'ऐन्द्रचा गाहंपत्य मुपतिष्ठते' से स्पष्ट होता है। 'गाहंपत्यम्' पद में द्वितीया विभक्ति उसकी प्रधानता का साक्षात् निर्देश करती है। इस वचन-सामर्थ्यं से उपस्थान = स्तवन गाहंपत्य अग्नि का किया जाता है।।३।।

शिष्य पुनः जिज्ञासा करता है—पहले कहा कि इन्द्र देवतावाली ऋचा से गाहंपत्य अग्नि का स्तवन अयुक्त है। यदि कहा जाय कि उक्त वचन [ — ऐन्द्रचा गाहंपत्य मुप्तिकठते] सामर्थ्य से ऐसा हो जायगा, तो यह सर्वथा असम्भव हैं; क्यों कि 'इन्द्र' पद 'अग्नि' अर्थ को कहे, यह नितान्त विरुद्ध होगा। वह ऐसा ही होगा, जैसे कोई कहे—अग्नि से सींचता है, जल से काष्ठ प्रज्वलित करता है। शब्द और अर्थ का सम्बन्ध नित्य है, वह किसी शास्त्रीय वचन से बदल नहीं सकता। उक्त वाक्य शब्दार्थ-सम्बन्ध का विधायक नहीं है कि गाहंपत्य का इन्द्र नाम है। यह वाक्य केवल इतना कहता है कि इन्द्र पद से गाहंपत्य का उपस्थान करे। पर अन्य अर्थ के वाचक पद से किसी अन्य अर्थ का कथन नहीं किया जा सकता। आचार्य सुत्रकार ने जिज्ञासा का समाधान किया —

# गुणाद्वाप्यभिधानं स्यात् सम्बन्धस्याशास्त्रहेतुत्वात् ॥४॥

[वा] सूत्र में 'वा' पद 'इन्द्र शब्द से गाईंपत्य अग्नि का कथन नहीं होगा' इस पक्ष की व्यावृत्ति के लिए हैं। [गुणात्] गुण से [अपि] भी [अभिघानम्] कथन [स्यात्] होता है। [सम्बन्धस्य] शब्दार्थ-सम्बन्ध के [अशास्त्रहेतुत्वात्] शास्त्रनिमित्तक न होने से;तात्पर्य है—शब्दार्थ-सम्बन्ध नित्य है, शास्त्र उसमें बाधक नहीं।

'ऐन्द्रया गार्हपत्यमुपतिष्ठते' यह वाक्य यद्यपि इन्द्र पद का गार्हपत्य अग्नि के लिए प्रयोग किये जाने का विधायक नहीं है, फिर भी इन्द्र पद से गार्हपत्य अग्नि का कथन किया जा सकता है। इन्द्र पद अभिधा शक्ति से इन्द्र देवता का वाचक होने पर भी गुण के संयोग से गार्हपत्य अग्नि को कहेगा। गुण के संयोग से भी कथन होता है। ज्वलनशील अग्नि के तेजस्विता गुण का सादृश्य माणवक में देखे जाने से 'अग्नि' पद माणवक के लिए प्रयुक्त होता है—'अग्निर्माणवकः'। ऐसे ही गार्हपत्य अग्नि के लिए इन्द्र पद का प्रयोग होगा। जैसे इन्द्र यज्ञ का साधन है, ऐसे ही गार्हपत्य अग्नि यज्ञ का साधन है। इस यज्ञसाधनरूप सादृश्य गुण से इन्द्र पद अग्नि को कहेगा।

अथवा परम ऐश्वर्यं अर्थवाली 'इदि' घातु से इन्द्र पद की निष्पत्ति होने से— जो परम ऐश्वर्यवाला है वह इन्द्र है, ऐसा ईश्वरत्व—अपने कार्य में गाईपत्य अम्नि का भी है। इसलिए जो अर्थं इन्द्र पद से बोधित होता है, वह गाईपत्य अम्नि में होने से इन्द्र पद उसका बोध करायेगा। फलतः यज्ञसाधन-सादृश्य से अथवा ऐश्वर्य-सम्बन्ध से इन्द्र पद गाईपत्य अम्नि का बोध करायेगा। शब्द और अर्थं का नित्य सम्बन्ध होने से इन्द्र पद का यह मुख्य अर्थं न होकर गौण अर्थं होगा।

यह घ्यान देने की वात है, 'निवेशनः संगमनो वसूनाम्' ऋचा में 'इन्द्र' पद देवताविशेष का वाचक है, वह देवता अग्नि से भिन्न है। फिर भी उस ऋचा से अग्नि का उपस्थान = स्तवन किया जाता है, तो यह विनियोग स्पष्टतः अयथार्थ है। तात्पर्य है, ऋचा जिस अर्थ का प्रतिपादन कर रही है, यह विनियोग उसके प्रतिकूल है। बाह्मण [ऐत० ६।४; गोपथ २।२।६] वचनों के अनुसार यज्ञ की यथार्थता इसी बात में है कि ऋचा आदि जिस अर्थ को कहें, उसी के अनुसार क्रियमाण कर्म का अनुष्ठान होना चाहिए। किसी सीमा तक निरुक्तकार यासक [७।२०] एवं शाकपूणि आदि आचार्यो तथा मीमांसक याज्ञिकों ने गौण विनियोग को स्वीकार किया है, जैसा कि प्रस्तुत प्रसंग में माना गया। पर कालान्तर में ऐसे अयथार्थ विनियोग की ऐसी बाढ़ आई कि पद या वर्ण की समानता पर ही मन्त्रों का विनियोग किया जाने लगा; जिसे देखकर कितपय विचारकों को उस काल में ही मन्त्रों को निरर्थक कहना पड़ा। एक प्रकार से उनका कहना ठीक ही था। इस रूप में मन्त्रों का विनियोग विनियोग विनियोग विनियोकताओं की

अज्ञानता के कारण सर्वथा उपहासास्पद बन गया है। याज्ञिक मीमांसकों को इस पर ध्यान देना चाहिए ॥४॥(इति इन्द्रप्रकाशकमन्त्राणां गार्हपत्ये विनियोगाधि-करणम्–२)

प्रस्तुत अधिकरण में किये गये विवेचन के आधार पर मीमांसा में 'गाई-पत्थन्याय' प्रचलित है ।

(आह्वानप्रकाशकमन्त्राणां आह्वाने विनियोगाऽधिकरणम्--३)

दर्ज-पूर्णभास प्रकरण में पाठ है -- 'हविष्कृदेहीति त्रिरवध्नन् आह्वयति' --'हविष्कुदेहि' [यजु० १।१५] इस मन्त्र से —अवघात करता हुआ तीन बार बुलाता है। धान का छिलका उतारने के लिए धान कुटने के समय अध्वर्य उक्त मन्त्र बोलकर यजमान-पत्नी को तीन बार बुलाता है। शिष्य जिज्ञासा करता है- क्या इस मन्त्र का विनियोग अवघात-कर्म (धान के वित्रवीकरण) में है ? अथवा अवहननकाल को लक्षित कर आह्वान में है ?यह सन्देह है। यदि अवघात-कर्म में विनियोग है, तो श्रृति (हविष्कृदेहि) उपकृत होती है-हे हविष्कृत् ! आओ! हिव को तैयार करनेवालो आओ! हिव का तैयार करना धान का वित्पीकरण करना है, वही अवहनन है। श्रुति उसी का निर्देश कर रही है। इसलिए अवहनन में विनियोग मानने से श्रुति उपकृत होगी। यदि आह्वान में विनियोग माना जाता है, तो 'अवध्नन्' में लक्षणा करनी होगी। यह पद अपने अभिधान-बोध्य अर्थ अवहनन को न कहकर अवहनन-काल को कहेगा। उक्त मन्त्र से अवहनन-काल में आह्वान करता है। 'त्रिः' पद का सम्बन्ध पहले पक्ष में 'अवध्नन' के साथ, तथा दूसरे पक्ष में आह्वान के साथ होगा। श्रुति का उपकारक होने से यहाँ प्रथम पक्ष मान्य होना चाहिए। आचार्य सुत्रकार ने शिष्य-जिज्ञासा को पूर्वपक्षरूप में सुत्रित किया-

#### तथाऽऽह्वानमपीति चेत् ॥५॥

जैसे गत अधिकरण में ऐन्द्री ऋचा गौणी वृत्ति से गाहंपत्य अग्नि में विनि-युक्त मानी गई है, [तथा ] वैसे ही गौणी वृत्ति से [आह्वानमिप ]आह्वान == 'एहिं' पदवानी 'हविष्कृदेहिं' ऋचा भी अवहनन के प्रति विनियुक्त मानी जानी चाहिए। [इति चेत्] ऐसा यदि कहो, तो वह = (इतना भाग अगले सूत्र से सम्बद्ध है)।

'ह्रविष्कृदेहि' मन्त्र में 'ह्रविष्कृत्'-पद कर्तृसाघन है —हे ह्रविष्कृत् ! ह्रविको करनेवाले, 'एहि' आजो । यह अभिघावृत्ति-बोघ्य अर्थ है । पर गत अधिकरण में

द्रष्टव्य—मीमांसा नावरभाष्य, हिन्दी व्यास्था-सहित, तृतीय माग,
 [३।२।४] पृष्ठ ७२० का टिप्पणी-भाग। (यु० मी०)

किये गये निर्णय के अनुसार गौणी वृत्ति से यह पद हविःसाधनमात्र का, अर्थात् केवल अवधात का बोध करायेगा। गुण है—यागसाधनता। हवि याग का लाघन है, और वह अवहनन द्वारा तैयार होता है। इसलिए 'हविष्कृदेहिं मन्त्र का विनियोग अवहनन में करना चाहिए, आह्वान में नहीं। अन्यथा अवष्टनन्ं में लक्षणा करनी होगी।।।।।।

आचार्य सुत्रकार ने जिज्ञासा का समाधान किया--

## न कालविधिश्चोदितत्वात् ॥६॥

[न] 'हविष्क्रदेहिं' मन्त्र का विनियोग अवधात (वितुषीकरण —कूटमा) में नहीं है। [कालविधिः] अवहनन-काल का विधायक है [चोदितत्वात्] 'त्रिः आह्नयति' से त्रित्व का विधान होने के कारण।

'हिविष्कृदेहि' मन्त्र का विनियोग अवहनन में नहीं है। 'अवष्टनन्' पर लक्षणावृत्ति से अवहनन-काल का बोधक है, 'अवहनन' का नहीं, क्योंकि 'त्रिः आह्रयिति' पदों से यहां जिरव का विधान किया गया है, तीन बार बुलाता है। धान कूटने के समय अध्वर्षु यजमान-पत्नी को 'हिविष्कृदेहि' मन्त्रोच्चारण करते हुए तीन बार बुलाता है। यह मुख्य विधि तीन बार आह्वान करने की है। 'अवष्टनन्' पर केवल अवहनन-काल का बोध कराता है। 'बोहीनवहन्ति' से अवहनन् विहित है, यहाँ उसका अनुवादमात्र है। आह्वान और अवहनन दोनों का विधान मानने पर वाक्यभेद होगा। 'त्रिः' पर अवष्टनन् से अन्वित नहीं है, जिससे यह अर्थ हो कि इस प्रकार अवष्टात करता हुआ बुलाता है। 'त्रिः' पर 'आह्वान ते साथ अन्वित हैं—तीन बार बुलाता है। इस योजना में वाक्यभेद नहीं होता; क्योंकि अवहनन-काल में हो अवहनन-प्रयोजन से हिविष्कृत् का तीन बार आह्वान किया जाता है। अतः आह्वानमात्र का विधान है, अवहनन का नहीं। अवहनन अनुवाद है; मन्त्र की तीन बार आबृत्ति का विधान है, यहहनन का नहीं। अवहनन अनुवाद है; मन्त्र की तीन बार आबृत्ति का विधान है।

'अवध्नन्' पद में लक्षणावृत्ति से 'अवहनत-काल' का बोध कराना कोई दोष नहीं। लक्षणावृत्ति से अर्थ-बोध कराने का सामर्थ्य पदों में स्वीकार किया गया है। अवहनन क्योंकि अन्य वाक्य—'बीहीनवहन्ति' से कथित है, वह दाल को लक्षित कर सकता है। इसलिए मन्त्र का विनियोग आह्वान में करना चाहिए।।६।।

शिष्य जिज्ञासा करता है—'हिविष्कृदेहि' मन्त्र अवधात को सम्बोधित करता है, यह क्यों न माना जाय  $\hat{i}$  है हिविष्कृत्  $\hat{j}$  हिव सम्पन्न करनेवाले अवहनत  $\hat{j}$  'एहिं आ, अपने सम्पन्न रूप में हो जा। अवधात से हिव == आहवनीय द्रव्य सम्पन्न होता है। गौणी वृत्ति से उसे सम्बोधन किया जा सकता है।।

आचार्य सूत्रकार ने जिज्ञासा का समाधान किया-

#### गुणाभावात् ॥७॥

गत सूत्र से 'न' की अनुवृत्ति समक्षती चाहिए। [गुणाभावात्] अवहनन में गौण कथन सम्भव न होने से [न] मन्त्र का विनियोग अवहनन में नहीं है।

'ह्विष्कृदेहि' मन्त्र में 'हविष्कृत' सम्बुद्धि पद कर्त्तृसाघन है। हिव तैयार करनेवाले को बुलाया जाता है। वह जानता है → 'मैं बुलाया गया हूँ'। यह सम्बोधन — अवहनन-क्रिया के अचेतन होने के कारण — उसे गौणी वृत्ति से भी नहीं किया जा सकता। क्यों कि अवधात यह नहीं जानता कि 'मैं बुलाया गया हूँ'। तब उसे बुलाने के लिए सम्बोधन निर्धंक हो जाता है। अगत्या उसे अदृष्टार्थं मानना होगा। दृष्टार्थं की सम्भावना में अदृष्ट की कल्पना अन्याय्य मानी गई है। धान कूटने के द्वारा हिव को तैयार करनेवाली यजमान-पत्नी में आह्वान दृष्टार्थं है। इसलिए मन्त्र का विनियोग अवधात में सम्भव न होने से आह्वान में समभना चाहिए॥।।।।

आचार्य सूत्रकार ने उक्त अर्थ की पुष्टि के लिए अन्य हेतु प्रस्तुत किया—

#### लिङ्गाच्च ॥८॥

[लिङ्गात्] लिङ्ग से [च] भी 'हिविष्कृत्' पद यजमानपत्नी को कहता है। प्रस्तुत पद में 'हिविष्कृत्' पद से यजमान-पत्नी विवक्षित है, इस अर्थ की पुष्टि में लिङ्ग-सादृश्य भी कारण है। 'हिविष्कृदेहीति त्रिरवध्नन् आह्नयति' वाक्य के अनन्तर पाठ आता है—'वाग् वै हिविष्कृत्, वाचमेवैतद् आह्नयति'—वाक् ही हिविष्कृत् है, वाक् को ही यह बुलाता है। इस अवहनन के साथ वाक् का कोई सादृश्य नहीं है। यजमान-पत्नी के साथ वाक् का सादृश्य है—दोनों का स्त्रीलिंग होता। पत्नी स्त्री है, वाक् स्त्रीलिङ्ग है। अवहन्ति न स्त्री है, न पुमान् और मन्त्र्यस्त्रिल्ज्ञ । यह कहना भी ठीक न होगा कि अवहन्ति या अवहनन का भी स्त्रीलिङ्ग-पद 'क्रिया' है। वयोंकि अवहन्त स्वरूपतः नियत स्त्रीलिङ्ग नहीं है। अवहन्त को किया होने के आधार पर स्त्रीलिंग कहा जाय, तो इस प्रकार उसका पुंल्लिङ्ग पद भी है—अवधात; नपुंसकलिङ्ग भी है—कर्म। पर वाक् का पत्नी के साथ स्वरूपतः सादृश्य है। अवहन्ति का पररूप-क्रिया पद से सादृश्य है। इसलिए पत्नीरूप हविष्कृत् में लिङ्ग की पूर्ण अनुरूपता है।

यद्यपि गत पंक्तियों में सिद्धान्त-पक्ष से जैसे अवहन्ति के नियमतः स्त्रीलिङ्ग-पद का प्रतिषेध करते हुए उसके पुंल्लिङ्ग और नपुंसकिलङ्ग पदों का निर्देश किया है, वैसे ही पत्नी पद का पुंल्लिङ्ग पद 'दारा' और नपुंसकिलङ्ग 'कलत्र' पद कहे जा सकते हैं; परन्तु यह कथन वस्तुतः संगत नहीं है। क्योंकि दारा-कलत्र आदि पद भार्यी-जाया आदि के पर्याय हैं, पत्नी के वाचक नहीं हैं। पत्नी पद का सामुत्व—"पत्युर्नो यज्ञसंयोगे' [४।१।३३] इस पाणिनि-नियम के अनुसार— यज्ञसंयोग में ही माना गया है। इसलिए यज्ञ-प्रसंगों में सर्वेत्र केवल पत्नी पद का प्रयोग होता है;जाया, भार्या, कलत्र, द्वारा आदि का नहीं।।८।।

उक्त अर्थ की पुष्टि के लिए सूत्रकार अन्य सहायक हेतु प्रस्तुत करता है—

#### विधिकोपश्चोपदेशे स्यात् ।। ६।।

[उपदेशे]'हविष्कृदेहि' मन्त्र का अवहनन में उपदेश —विनियोग मानने पर [विधिकोप:] अन्य विधि का विरोध [च] भी [स्यात्] होता है।

यदि 'हविष्कृदेहि' मन्त्र का अवहनन में विनियोग बताया जाता है, तो अन्यत्र अवहनन में जिन मन्त्रों का विनियोग बताया गया है, उनके साथ इसका विरोध होगा। भाष्यकार शवर स्वामी ने अवहनन में विनियोग के लिए बताया—'अपहतं रक्ष इत्यवहन्ति, अपहता यातुषाना इत्यवहन्ति' इन वाक्यों के अनुसार 'अपहतं रक्षः' [यजु० ११६; १६] अथवा 'अपहता यातुषानाः' मन्त्रों का विनियोग अवहनन में विहित है। यदि 'हविष्कृदेहि' मन्त्र को भी अवषात में विनियुक्त माना जाय, तो इस विषि के साथ उसका विरोध होगा।

इसके अतिरिक्त यह भी घ्यान देने की बात है कि अवहनन में विनियोग के लिए दो मन्त्रों का उल्लेख किया गया । इससे इनमें विकल्प प्राप्त होता है। उस दक्षा में नित्यवत् प्रतीयमान 'हविष्कु देहि' श्रुति बाधित होगी, निरवकाश हो जायगी। विनियोग का अवसर न मिल्लने पर वह निर्यंक होगी। इस कारण भी 'हविष्कु देहि' का विनियोग अवहनन ना मानकर आह्वान में मानना चाहिए।

अथवा सुत्रार्थं निम्न प्रकार करना चाहिए—'हविष्कृदेहीति अवघ्नम् आह्व-यति' वाक्य में 'अवघ्नन्' पद 'शतृ'-प्रत्ययान्त है। पाणिन-विधान 'लक्षणहेल्वोः क्रियायाः' [३।२।१२६] के अनुसार 'शतृ' और शानच् प्रत्यय लक्षण और हेतु अर्थं में होते हैं, जब लक्षण और हेतु क्रियाविषयक हों। काशिका में 'शानच्' प्रत्यय का लौकिक उदाहरण दिया है—'शयाना भुञ्जते यवनाः' यहाँ शानच्-प्रत्ययान्त

१. ये दोनों वाक्य वैदिक वाङ्मय में कहीं उपलब्ध नहीं हैं। 'अपहता यातु-धानाः' इस आनुपूर्वीवाला मन्त्र चारों वेदों में नहीं है। 'अपहता असुराः' ऐसा पाठ उपलब्ध है—[वाजस्तनिय-माध्यन्दिन शाखा=यजु० २।२६; काण्वशाखा-२।५४]; कृष्ण यजुःसंहिता अन्वेष्य है।

२. ऐसा प्रतीत होता है, काशिकाकार ने यह उदाहरण मुस्लिम वर्ग के रमजान महीने को लक्ष्य कर लिखा गया है। उस मास में समस्त मुस्लिम वर्ग रात्रि-उत्तरकाल के चार बजने से पहले-पहले खाना खा लेता है। उसे प्रान्तीय लोकमाषा में 'सरगई खाना' कहा जाता है। इस उदाहरण में 'शयानाः' पद

'की' धातु अपने मुख्य अर्थ शयन को छोड़कर गौणी वृत्ति शयनकाल को लक्षित करती है। यवन सीने के समय में खाते हैं। सात्पर्य है—जो सीने का समय है, उस समय खाना खाते हैं। इसी प्रकार यहां वैदिक उदाहरण में शतृप्रत्ययान्त 'अवध्यन्' पद अपने मुख्य अर्थ अवहनन को छोड़कर अवहननकाल को लक्षित करता है। 'हविष्कुदेहिं' मन्त्र का विनियोग आह्वान में है। इसके विपरीत यदि मन्त्र का विनियोग अवहनन में कहा जाता है, तो वह अवहननकाल को लक्षित नहीं कर सकता। उस दशा में उक्त पाणिनि-विधान बाधित होगा। उसके साथ विरोध न हो, इसलिए मन्त्र का विनियोग आह्वान में ही मानना चाहिए।।६॥ (इति आह्वानप्रकाशकमन्त्राणाम् आह्वाने विनियोगाऽधिकरणम्—३)।

(अग्निविहरणादिप्रकाशकसन्त्राणां तत्रैव विनियोगाऽधिकरणम् –४)

√सोमयाग के ज्योतिष्टोम-प्रकरण में पाठ है—'उत्तिष्ठन्नन्वाह अमीदमीन् विहरा' अध्वर्यु खड़ा होता हुआ कहता है–हे अमीत् ! अग्नियों को विहरण करो। आगे पाठ है—'वर्त कृण्त इति वाचं विमृजित'–व्रत ग्रहण करो, ऐसा कहता हुआ वाक् का विसर्जन करता है।

गाईपरय से अग्नि को लेकर आहवनीय और दक्षिणाग्नि में पहुँचाना अग्नि-विहरण है। अध्वर्य खड़े होकर अग्नीत को सम्बोधित कर अग्निविहरण के लिए प्रेरित करता है। यजमान दीक्षित हो जाने पर वाणी का संयम करे, मौन रहे, यज्ञ-सम्बन्धी वाक्-व्यवहार के अतिरिक्त अन्य वाग्व्यापार न करे, ऐसा विधान है। उस अवस्था में यह एक तप है। सुत्रग्रन्थों में कहीं सूर्यास्त होने पर तथा कहीं तक्षत्र उदय होने पर वावसंयम का निर्देश है।

श्रिष्य जिज्ञासा करता है—'अम्नीदम्नीन् विहर' मन्त्र का विनियोग अध्वर्यु के उत्थान में है ? अथवा अभ्निविहरण में ? इसी प्रकार 'व्रतं कृणुत' मन्त्र का विनियोग वाग्विसर्जन में है ? अथवा वतकरण में ? आचार्य सूत्रकार ने गत अधिकरण का अतिदेश करते हुए समाधान किया—

का 'लेटे हुए खान' अर्थ नहीं समकता चाहिए। लेटे हुए अन्य भी कोई खा सकता है, वह लक्षण न होगा। भाष्यकार पतञ्जिल ने 'तिष्ठन्मुत्रयित, गच्छन् भक्षयिति' उदाहरण दिए हैं। तत्त्वान्वाख्यान (वास्तविकता का कथन) में उदाहरण—'शयाना वर्ढते दूवी' दिया है। यहाँ भी 'श्वयाना' पद का अर्थ पूर्वोक्त ही है। यह लाकप्रसिद्ध बात है कि दूब घास रात में बढ़ती है। यह स्वाभाविक है। दिन में पद्य आदि चरते रहते हैं, रात में ही उसे बढ़ने का अवसर भिनता है।

# तयोत्थानविसर्जने ॥१०॥

गत अधिकरण में 'अवघ्नन्' = अवहनन अपने मुख्यार्थ को, अवहननकाल को लक्षित करता है; और 'हविष्कृदेहि' मन्त्र का मुख्यार्थ आह्वान में विनियोग है; [तथा] उसी प्रकार [उत्थानविसर्जने] उत्थान और वाग्विसर्जन अपने मुख्य अर्थ को छोड़ उत्थानकाल और वाग्विसर्जनकाल को लक्षित करते हैं; तथा 'अग्नी-दग्नीन् विहर' मन्त्र का अपने मुख्य अर्थ अग्निविहरण में, तथा 'त्रतं कृणुत' मन्त्र का अपने मुख्य अर्थ व्रतकरण में विनियोग है।

इस प्रकार 'उत्तिष्ठन्' में तथा 'वाचं विसृजित' में उपयुक्त अर्थाभिव्यक्ति के

लिए लक्षणावृत्ति का स्वीकार करना युक्त है।

जिस प्रकार अध्वर्यु की उत्थान-किया से अग्नि लाना और उसे दीप्त करना संकेतित हो जाता है, उसी प्रकार वाग्विसर्जन से व्रतकरण द्योतित हो जाता है; उत्थान एवं वाग्विसर्जन में ही मन्त्र का विनियोग बताया जाता है, तो यह केवल अवृध्दार्थ रह जाता है। दृष्टार्थ की सम्भावना में अदृष्टार्थ की कल्पना को आचार्यों ने अमान्य बताया है। अतः 'अग्नीदग्नीन् विहर' मन्त्र का अग्निविहरण में विनियोग मानने से उसका अग्निविहरण दृष्ट प्रयोजन स्पष्ट है। इसी प्रकार 'व्रतं कृणुत' मन्त्र का व्रतकरण में विनियोग मानकर व्रतकरण (दुग्धदोहन आदि) दृष्ट प्रयोजन स्पष्ट है। अतः उत्थान और वाग्विसर्जन को गौण मानकर अग्निविहरण और व्रतकरण मुख्य अर्थ में मन्त्रों का विनियोग मानना संगत है।।१०।। (इति अग्निविहरणादिप्रकाशकमन्त्राणां तन्नैव विनियोगाऽधिकरणम्—४)।

# (सुक्तवाकस्य प्रस्तरप्रहरणाङ्गताऽधिकरणम् —५)

दर्श-पूर्णमास में पाठ है—'सूक्तवाकेन प्रस्तरं प्रहरित' सूक्तवाक-संज्ञक मन्त्र से प्रस्तर को अग्नि में छोड़ता है। तैित्तरीय ब्राह्मण[३।५१०]में सुक्तवाक-संज्ञक मन्त्र पठित है। उसका प्रारम्भिक भाग है, 'इदं द्यावापृथिवी भद्रमभूत्। अध्मं सूक्तवाकम्। उत नमो वाकम्' इत्यादि। अतिम भाग है—'उमे च नो द्यावापृथिवी अंहसः स्याताम्। इह गतिर्वामस्येदं च। नमो देवेम्यः।' यह ब्राह्मणपठित सन्दर्भं 'सूक्तवाक' कहा जाता है। 'प्रस्तर' उस दर्भमृष्टि का नाम है, जो वेदि में जुहूपात्र के नीचे विष्ठाई जाती है। पहले नंगी भूमि पर पूर्वं की और घास का अग्रभाग कर विष्ठाया जाता है। उसके ऊपर घास के दो तिनके आड़े (उत्तर-दक्षिण) रक्षे जाते हैं। उसके ऊपर जितनी जगह में जुहूपात्र रखना है, वहाँ पूर्वं की ओर ही रख करके दूव घास विष्ठायी जाती है। उसी का नाम 'प्रस्तर' है। होता सूक्तवाक मन्त्र का पाठ करता है, अध्वयुं उस प्रस्तर को पूर्वाग्र (घास का अग्रभाग) पूर्वं की ओर रखते हुए आह्वनीय अगिन में छोड़ता है। इसी का नाम 'प्रस्तर-प्रहरण' है। यह

कार्य दर्श-पूर्णमास के अन्त में किया जाता है।

इस प्रसंग में शिष्य जिज्ञासा करता है — क्या सुक्तवाक का विनियोग प्रस्तर-प्रहरण में है ? अथवा यह केवल काल को लक्षित करता है ? यदि विनियोग है, तो सुक्तवाक पद अपने मुख्यार्थ को कहेगा। यदि ऐसा नहीं, तो सुक्तवाक में लक्षणा करनी होगी। 'सुक्तवाकेन' इस तृतीयान्त पद के निर्देश से यहाँ लक्षणा मानना युक्त होगा। आचार्य सुत्रकार ने शिष्य-भावना को पूर्वपक्षरूप से सूत्रित किया—

# सुक्तवाके च कालविधिः परार्थत्वात् ॥११॥

[सूक्तवाके] 'सूक्तवाकेन प्रस्तर प्रहरित' वाक्य में 'सूक्तवाकेन' इस तृती-यान्त निर्देश से [च] निश्चित [कालिविधिः] यहाँ काल का विधान किया जाना मानना चाहिए, [परार्थत्वात्] सुक्तवाक और प्रस्तर के परार्थ होने से।

सुक्तवाक का पाठ देवता की स्तुति के लिए किया जाता है; उसका वही प्रयोजन होने से वह परार्थ है। वह प्रस्तर-प्रहरण के कथन में अशक्त होगा। इसलिए उसका अङ्ग नहीं हो सकता। प्रस्तर भी परार्थ है, क्योंकि वह जुहू के घारण करने के लिए है, उसका वही प्रयोजन है। अतः वह सुक्तवाक का अङ्गी नहीं बन सकता। जो दो कार्य परार्थ होते हैं, उनका परस्पर अङ्गाङ्गिभाव आचार्यों ने स्वीकार नहीं किया। इसलिए सुक्तवाक में लक्षणा मानना युक्त होगा। सुक्तवाक पद,स्वार्थ को छोड़कर सुक्तवाक-पाठ के काल को लक्षित करता है। फलतः जिस समय होता सुक्तवाक का पाठ करे, तब अध्वर्य प्रस्तर का अग्नि में प्रक्षेप करे,—इतना ही इस वाक्य का तात्पर्य है। सुक्तवाक और प्रस्तर का परस्पर कोई सम्बन्ध नहीं।।११॥

आचार्य सूत्रकार ने जिज्ञासा का समाधान किया-

# उपदेशो वा याज्याशब्दो हि नाकस्मात् ॥१२॥

[वा] 'वा' पद पूर्वपक्ष-निवृत्ति का द्योतक है। तात्पयं है— 'सुक्तवाकेन' यह तृतीयान्त निर्देश काल को लक्षित करता हो, ऐसी वात नहीं है। प्रत्युत[उपदेश:] 'सुक्तवाकेन' पद में करणवाचक तृतीया विभक्ति का निर्देश— सूक्तवाक मन्त्र प्रस्तरप्रहरण के प्रति अङ्ग है, इस तथ्य का द्योतक है। तात्पयं है— सूक्तवाक मन्त्र का विनियोग प्रस्तरप्रहरण में है, [हि] क्योंकि [याज्याशब्दः] सूक्तवाक के लिए 'सुक्तवाक एव याज्या' वचन में याज्या शब्द का प्रयोग[अकस्मात्] बिना कारण [न] नहीं है; प्रत्युत सूक्तवाक मन्त्र प्रस्तरप्रहरण का अङ्ग है, इस बात का बोधक है।

'सूक्तवाकेन' पद में तृतीया विभिन्त-निर्देश सूक्तवाक-पाठ के काल को

लिक्षतं न कर प्रस्तरप्रहरण में अञ्जला को बोधित करता है। तृतीया विभिक्ति करण—साधन अर्थ में होती है। प्रस्तरप्रहरण में साधन है सूक्तवाक मंत्र 'सूक्तवाक मन्त्र से प्रस्तर का प्रहरण करे'। इस प्रकार प्रस्तरप्रहरण के प्रति इसे सूक्तवाक-मन्त्र की विधि मानने पर, सूक्तवाक के लिए याज्या शब्द का प्रयोग उपपन्न होता है। वहाँ लेख है—'सूक्तवाक एव याज्या, प्रस्तर आहुति:'—सूक्तवाक याज्या है, प्रस्तर आहुति है। तात्पर्य है—सूक्तवाक मन्त्र को पढ़कर प्रस्तर — दर्भमुष्टि का आहुवनीय अग्नि में प्रक्षेप करे। इस प्रकार सूक्तवाक-मन्त्र और प्रस्तर-आहुति का परस्पर अञ्जादिक मान स्पष्ट है।

यहाँ लक्षणावृत्ति से अर्थबोधन की कल्पना अनावश्यक है; क्योंकि लक्षणा-वृत्ति का आश्रय वहीं लेना पड़ता है, जहाँ वाक्य का अभिधावृत्ति-बोध्य अर्थ उप-पन्न न होता हो, और प्रसंग से उसका उपयुक्त सम्बन्ध न बनता हो। उक्त विवरण के अनुसार प्रस्तुत प्रसंग में ऐसा नहीं है, अतः यहाँ लक्षणा की कल्पना निराधार है॥१२॥

शिष्य जिज्ञासा करता है—अभी बताया गया कि सुक्तवाक मन्त्र देवता-संकी-त्तंन के लिए होने से परार्थ है, वह प्रस्तरप्रहरण में असमर्थ होगा; तथा प्रस्तर भी जुहू-बारण के लिए होने से परार्थ है। इनका परस्पर अङ्गाङ्गिभाव-सम्बन्ध सम्भव नहीं। इस जिज्ञासा का आचार्य सुत्रकार ने समाधान किया—

# स देवतार्थस्तत्संयोगात् ॥१३॥

[सः] वह सुक्तवाक मन्त्र [देवतार्थः]देवता के संकीर्त्तन के लिए होता हुआ देवता का संग्राहक है, [तत्संयोगात्] साधनरूप में सुक्तवाक के समान देवता का भी याग के साथ नियत सम्बन्ध होने के कारण।

सूक्तवाक मन्त्र देवता के संकीतंन के साथ, अर्थात् उसको भी साथ लेकर प्रस्तर-आहुित का अर्झ्न है। प्रस्तर हिव है, आहुित है, इसिलए यागरूप है। 'सूक्यवाकेन' तृतीयानिर्देश जैसे साधनरूप में सूक्तवाक मन्त्र को प्रस्तर-आहुित के अङ्गरूप में प्रस्तुत करता है, वैसे ही देवता को प्रस्तुत करता है। देवता उससे बाहर नहीं रहता। जिस प्रकरण में सूक्तवाक मन्त्र से प्रस्तर-हिव-आहुित का विधान है, वहीं आगे यह भी उल्लेख हैं—'अग्निरिदं हिवरजुषता वीवृधत' अग्निदेवता ने इस प्रस्तर-हिव का प्रीति से सेवन किया और बढ़ा। इस प्रकार देवता-सम्बन्ध का उपक्रम कर उन कामनाओं का निर्देश है, जिनकी पूर्ति को यागानुष्ठान के फलरूप में देवता से चाहता है। इस अन्तिम प्रस्तर-आहुित के अनन्तर यजमान की कामना को कल्याणकारी देव सम्पन्न करे—'यदनेन हिवश आणास्ते तदस्य स्यात्'। इस प्रकार सूक्तवाक-वाक्य देवता-संकीतंन पर ही समाप्त न होकर यजमान-कामनाओं के सफलता-निर्देश पर पूरा होता है। इससे देवतास्कीतंन

और यजमान की कामना-फलप्राप्ति में सम्बन्ध स्पष्ट होता है। यह सूक्तवाक के प्रस्तरप्रहरण में विनियोग को प्रमाणित करता है। इस मान्यता को स्वीकार करने पर 'अग्निरिदं हविरजुषत' वाक्य में 'इदं हविः' पदों से समीप-पठित प्रस्तर-हवि का निर्देश मानना भी उपपन्न होता है।।१३।।

शिष्य जिज्ञासा करता है—देवतासंकीर्तन-परार्थता का समाधान तो किया गया, पर प्रस्तर की जुहूधारण-परार्थता के विषय में कुछ नहीं कहा गया, तब इसे प्रतिपत्तिरूप कर्म ही क्यों न समफा जाय ?आचार्य सूत्रकार ने समाधान किया—

#### प्रतिपत्तिरिति चेत् स्विष्टकृद्वद् उभयसंस्कारः स्यात् ॥१४॥

[प्रतिपत्तिः] प्रस्तरप्रहरण केवल प्रतिपत्तिरूप संस्कार है, [इति चेत्] ऐसा यदि कहो, तो वह ठीक नहीं । क्योंकि वह [स्विष्टकृद्दत्] स्विप्टकृत् के समान [उभयसंस्कारः]अदृष्टार्थ और प्रतिपत्त्यर्थ दोनों प्रकार का संस्कार[स्यात्] है।

किसी श्रेष्ठ कार्य में उपयुक्त वस्तु को उपयोग के अनन्तर अन्य उत्तम स्थान में वस्तु का रखना 'प्रतिपत्ति' नामक संस्कार-कर्म कहा जाता है। जैसे किसी सम्मान्य व्यक्ति के सत्कार में पहनाई गई पुष्पमाला को उपयोग के अनन्तर कहीं इघर-उघर पाँव आदि में न फेंककर उचित स्थान में रख दिया जाता है, यह लोक-प्रसिद्ध 'प्रतिपत्ति' संस्कार-कर्म है। इसी प्रकार जो प्रस्तर-संज्ञक दर्ममुष्टि प्रधान कर्मानुष्ठान के अवसर पर जुहूपात्र के नीचे विद्याई गई, अब कर्म की समाष्ति पर उसका उपयोग हो चुका है। इसलिए अब उसका विधिपूर्वक अग्नि में प्रक्षेप 'प्रतिपत्ति' नामक संस्कार समऋना चाहिए। इसे अदृष्टार्थ यागांश मानना आवद्यक नहीं।

सूत्रकार ने बताया—यह कथन अमान्य है। क्योंकि कभी एक ही कर्म उभ-यातमक माना गया है। कर्म एक ही है—प्रस्तरप्रहरण। वह याग और प्रतिपत्ति उभयरूप संस्कार स्वीकार किया गया है। यागांश में उसका अदृष्ट प्रयोजन है, प्रस्तरप्रहरणरूप में प्रतिपत्ति प्रयोजन है। यह स्विष्टकृत् आहुति के समान है। याग के प्रयोजन से पुरोडाश हिवद्रव्य तैयार किया जाता है। प्रधान आहुतियों के अनन्तर जो पुरोडाश बच जाता है, उसमें विधिवाक्य के अनुसार स्विष्टकृत् देवता के लिए आहुति दी जाती है। यह यागरूप है, अदृष्टार्थ है। पुरोडाश का अग्नि में प्रक्षेप प्रतिपत्तिरूप है। यह कर्म याग की समाप्ति पर होता है।

इसी प्रकार दर्श-पूर्णमास याग की समाप्ति पर जुहू पात्र के बिछीने दर्ममुष्टि-प्रस्तर का विधिवाक्यानुसार सुक्तवाक मन्त्र से अग्नि में आहुतिरूप प्रहरण (=त्याग) यागरूप है, अदृष्टार्थ है। याग की सम्पन्नता के लिए जुहू के बिछौने का उपयोग पूरा हो जाने पर उसका पित्र अग्नि में प्रहरण प्रतिपत्तिरूप संस्कार समक्षता चाहिए। इस कर्म के उभयात्मक मानने में कोई बाधा नहीं है। उपयोग के अनन्तर विहित स्थानान्तर में द्रव्य का त्याग प्रतिपत्तिरूप संस्कार दृष्टप्रयो-जन हैं। 'भूक्तवाकेन प्रस्तरं प्रहर्रात' इस वचन-सामर्थ्य से वह याग को सिद्ध करता है, यह अदृष्टार्थ है। फलतः सूक्तवाक मन्त्र का प्रस्तर-प्रहरण में विनियोग निश्चित होता है। इस अधिकरण के निर्णय के अनुसार शास्त्र में 'प्रस्तरप्रहरण-न्याय' व्यवहृत होता है।(इति सूक्तवाकस्य प्रस्तरप्रहरणाङ्गताऽधिकरणम्— ५)।

# (सूक्तवाकानामर्थानुसारेण विनियोगाऽधिकरणम्—६)

दर्श-पूर्णमास-प्रसंग में पाठ है—'सूक्तवाकेन प्रस्तरं प्रहरित' सूक्तवाक-संज्ञक मन्त्र से प्रस्तर को आहवनीय अग्नि में छोड़ता है। शिष्य जिज्ञासा करता है—क्या पूर्णमासी और अमावास्या दोनों में सम्पूर्ण सूक्तवाक का प्रयोग करना चाहिए? अथवा उसमें से छाँटकर प्रयोजनानुसार यथायोग्य प्रयोग करना चाहिए? प्रतीत होता है, 'सूक्तवाकेन' इस वचन के अनुसार सम्पूर्ण मन्त्र का प्रयोग प्रत्येक पर्वयाग में करना चाहिए। आचार्य सूत्रकार ने शिष्य के सुक्षाव को पूर्वपक्षरूप में सूत्रित किया—

#### कृत्स्नोपदेशादुभयत्र सर्ववचनम् ॥१४॥

[क़त्स्नोपदेशात्] 'सूक्तवाकेन' पद द्वारा पूरे मन्त्र का कथन होने से [उभयत्र] पूर्णमासी और अमावास्या दोनों पर्वों में [सर्ववचनम्] सम्पूर्णं मन्त्र पढना चाहिए।

पूर्णमासी और अमावास्या दोनों पर्वों में सम्पूर्ण मन्त्र पढ़ना चाहिए, क्योंकि सुक्तवाक संज्ञा सम्पूर्ण मन्त्र की है। यदि उसमें से छाँटकर किसी अंश का प्रयोग करेंगे, तो वह सुक्तवाक मन्त्र न रहेगा। यदि विभिन्न कर्मसम्बन्धी पदों को छाँटकर अंशभूत पदों या वाक्यों का कर्मानुष्ठान में प्रयोग करना चाहेंगे, तो 'सुक्तवाकेन प्रस्तरं प्रहरित' वाक्य बाधित होगा; एवं आंशिक पाठ से प्रस्तर-प्रहरण सम्भव न होगा, क्योंकि सुक्तवाक नाम सम्पूर्ण मन्त्र का है, उसके किसी एक अंश का नहीं। इसलिए दोनों पर्वों में सम्पूर्ण मन्त्र को पढ़ना युक्त प्रतीत होता है।।१५॥

सूत्रकार ने उक्त पूर्वपक्ष का समाधान किया—

#### यथार्थं वा शेषभूतसंस्कारात् ॥१६॥

[बा] सूत्र में 'वा' पद पूर्वपक्ष की निवृत्ति के लिए हैं। किसी भी पर्व में सम्पूर्ण सुक्तदाक का पाठ नहीं करना चाहिए। [यथार्थम्] अर्थ = प्रयोजन के अनुसार पदों या वाक्यों को छाँटकर जहाँ जितने का उपयोग है, उतना प्रयोग करना चाहिए।[शेषभूतसंस्कारात्] दर्श-पूर्णमास के अङ्गभूत देवता के संस्कारक होने से ।

सुक्तवाक मन्त्र में विभिन्न देवताओं के वाचक पद हैं। जो पौर्णमासी देवता के वाचक पद हैं, उनका प्रयोग पौर्णमासी में करना चाहिए; अमावास्या में उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार जो अमावास्या के देवतावाचक पद हैं, उनका प्रयोग अमावास्या में करना चाहिए; पौर्णमासी में नहीं। याग के अञ्चभूत अर्थ को संस्कारयुक्त करते हुए मन्त्र याग के उपकारक होते हैं; अन्य किसी प्रकार से उपकारक नहीं होते। अतः जो पद जहाँ उपकारक है, वहीं उसका प्रयोग उपयुक्त है। फलतः न पौर्णमासी में सम्पूर्ण सुक्तवाक पढ़ना चाहिए, न अमावास्या में। जो देवता पौर्णमासी के अथवा अमावास्या के नहीं हैं, उनके लिए उस अंश का पाठ व्यर्थ होगा, जो उस पर्व के देवता नहीं हैं।।१६॥

शिष्य पुन: आशंका करता है-

### वचनादिति चेत् ॥१७॥

[वचनात्] 'सुक्तवाकेन प्रस्तरं प्रहरित' वचन से सम्पूर्णं सूक्तवाक का दोनों पर्वों में प्रयोग माना जाना चाहिए। 'सुक्तवाक' पद में किसी एक अंश की वाच्यता नहीं है। वह सम्पूर्ण मन्त्र का वाचक है। [इति चेत्] ऐसा यदि कहो, तो वह ठीक नहीं; सूत्रकार ने अग्निम सूत्र से समाधान किया—

# प्रकरणाविभागाद् उभे प्रति कृत्स्नशब्दः ॥१८॥

[प्रकरणाविभागात्] पौर्णमासी और अमावास्या का प्रकरण एक होने से [उभे प्रति] दोनों—पौर्णमासी और अमावास्या—को मिलित रूप में लक्ष्य कर [कृत्स्नशब्दः] सुक्तवाक यह कृत्स्न शब्द है। तात्पर्य है—दोनों पर्वों को मिलाकर सुक्तवाक की सम्पूर्णता समक्षनी चाहिए।

पीणंमासी और अमावास्या में देवतानिर्देश के अनुसार सुक्तवाक का उभयत्र आंशिक उपयोग होकर दोनों में वह सम्पूर्ण उपयुक्त हो जाता है। इसी आघार पर उसकी सम्पूर्णता समभ्रनी चाहिए। सम्पूर्ण सन्दर्भ की सुक्तवाक संज्ञा है, उसका प्रत्येक अवयव भी सुक्तवाक-संज्ञक है। देवदत्त का एक देहावयव देवदत्त ही रहता है। उचित उपयोग के अवसर पर यज्ञदत्त नहीं हो जाता। जो अंग्र जिस देवता के संस्कार व स्तवन के लिए उपयुक्त है, उसका वहाँ पाठ होगा, शेष का नहीं।

बिष्य आशंका करता है—शास्त्रीय व्यवस्थानुसार ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि वाक्यांशों के विषय में यहाँ कोई ऐसा निर्देश नहीं है कि अमुक वाक्य से ऐसा कार्य होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस प्रकार की इतिकर्त्तव्यता का सम्बन्ध प्रक्षान कर्म से रहता है। कर्मानुष्ठान की पद्धति ही इतिकर्त्तव्यता है। यहाँ कोई ऐसा निर्देश नहीं है कि अमुक वाक्यांश से अमुक कार्य करे। सामान्य रूप से पठित है कि सूक्तवाक से प्रस्तर-प्रहरण करता है। ऐसी स्थित में इस वचन का आदर करते हुए पौर्णमासी और अमावास्या-कर्मों के भिन्न होने पर भी दोनों कर्मों में समस्त सूक्तवाक से प्रस्तर-प्रहरण कर्म होना चाहिए। पौर्णमासी याग में प्रस्तर-प्रहरण करते हुए यदि अमावास्या-निर्दिष्ट देवता वहाँ नहीं हैं, तो उतने अंग में सूक्तवाक-प्रयोग निर्धंक न होगा। उसका प्रयोजन अदृष्टजनकता कल्पना कर लेना चाहिए। वह देवता संस्कार-गुणविशेष से अदृष्ट का जनक होगा। अतः पौर्णमासी-अमावास्या दोनों में सम्पूर्ण सूक्तवाक का प्रयोग मानना चाहिए। इससे 'सूक्तवाकन' पद अपने मुख्यार्थ को कहेगा। ऐसा न मानने पर 'सूक्तवाक' पद की 'सूक्तवाक वाक्यांग्न' में लक्षणा करनी होगी, जो अभीष्ट नहीं।

आवार्य ने समाधान किया — कदाचित् आपने पूर्वोक्त सूत्रार्थं को समफ्तने की ओर उपयुक्त घ्यान नहीं दिया । मन्त्र का कार्य मुख्य अर्थं का प्रकाशन करना है, गौण अर्थं का नहीं । सुक्तवाक के विभिन्न खण्ड विभिन्न देवताओं के संस्कार के लिए हैं। पौणंमासी अनुष्ठान का प्रसंग होने पर — जो देवता वहां पठित नहीं हैं, उनके संस्कारक वाक्यखण्ड वहां अनुपयोगी हैं, तो उनका उत्कर्ष वहां न्याय्य है जहां उनका उपयोग है। तात्पर्य है, जो वाक्यखण्ड जिन देवताओं के संस्कार के लिए निर्दिष्ट हैं, उनका प्रयोग वहीं होना चाहिए जहां वे देवता पठित हैं। इससे वाक्य अपने मुख्य अर्थ के अनुरूप दृष्टार्थं का प्रयोजक होता है। किसी कर्म के दृष्ट प्रयोजन की उपस्थित में वाक्य के मुख्यार्थ की उपेक्षा करके गुणविशेष के आधार पर उससे अदृष्ट प्रयोजन की करमना सर्वथा अन्याय्य होगी।

यह भी समफता चाहिए कि सम्पूर्ण सुक्तवाक कोई एक वाक्य नहीं है; वह अनेक वाक्यों के रूप में पठित है। उनके बीच प्रधान देवता के वाचक विशेष पद हैं; जैसे—अिन, द्यावापृथिवी, अमीषोम, प्रजापित, इन्द्राम्नि इत्यादि। उनके पहले-पीछे सामान्य पद हैं, जो अब देवताओं के विषय में साधारण हैं, जैसे—'इदम्, हिवः, अजुषत, अवीवृधत' इत्यादि। ये सब पद 'सु'—अनुकूल 'उक्त' वचन होने से 'सुक्तवाक' संज्ञा को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार प्रत्येक देवता के विषय में पठित वाक्य अपने रूप में एक स्वतन्त्र इकाई है। उस लम्बे सन्दर्भ के प्रारम्भ में ही एक देवताविषयक वाक्यखण्ड को लक्ष्य कर 'त्वं सुक्तवागिस' ऐसा कहा गया है, जो प्रत्येक देवताविषयक वाक्यखण्ड के साथ अनिर्देश्ट समफ्तना चाहिए। यह सम्पूर्ण पदसमुदाय न किसी एक अर्थ को कहता है, और न पूर्ण समुदाय के रूप में किसी अनुष्टेय कार्य का साक्षात् साधन है। इसलिए सम्पूर्ण सन्दर्भ को एक इकाई के रूप में 'सुक्तवाक' समफ्ता अयुक्त है। 'सुक्तवाकन' आदि एक-वचन का प्रयोग उतने ही वाक्यखण्ड के एकत्व को प्रकट करता है, जितने से प्रस्तर-प्रहरण किया जाता है। इसीलिए जहां अमावास्या से सम्बद्ध देवतावाची

पद पौर्णमासी में प्रयुक्त नहीं हैं, वहाँ सूक्तवाक पद का प्रयोग किसी प्रमाण से बाधित नहीं होता। वह अपने रूप में पूर्ण सुक्तवाक है। फलत: पौर्णमासी और अमावास्या में देवता-निर्देश के अनुसार विभाग करके सुक्तवाक-सन्दर्भ का प्रयोग करना चाहिए। इस अधिकरण के निर्णय के अनुसार शास्त्र में 'सुक्तवाकन्याय' व्यवहृत होता है ॥१८॥ (इति स्वतवाकानामर्थान्सारेण विनियोगाऽधिकर-णम्—६)

### (काम्ययाज्यानुवाक्यानां काम्यमात्राङ्गताऽधिकरणम्-७)

मैत्रायणी संहिता काण्ड ४ के प्रपाठक १०-१४ में कतिपय काम्येष्टियाँ पठित हैं। किसी विशिष्ट कामना की पूर्ति के लिए देवताविशेष को उद्देश्य कर जो कर्मीनुष्ठान किया जाता है, कास्येष्टि (कास्या-इष्टि, कामना को लेकर कियागया यजन) है । इस प्रकरण का नाम 'काम्ययाज्यानुवाक्या काण्ड' है । वहाँ याज्या-अनुवाक्या-संज्ञक कतिपय ऋचाएँ पठित हैं—'इन्द्राग्नी रोचना दिवः' [ऋ० ३।१२।६], 'प्र चर्षणिभ्यः' ऋि० १।१०६।६], 'इन्द्राग्नी नवति पुरः' ऋि० ३।१२।६], 'श्रथद् वृत्रम्' [ऋ०६।६।१] इत्यादि । यह दो-दो ऋचाओं का युगल है। अनुवाक्या-संज्ञक ऋचाएँ इष्टि के पहले पढ़ी जाती हैं, याज्या-संज्ञक पश्चात । 'इन्द्राग्नी रोचना' ऋचा ऐन्द्राग्न इष्टि कर्म की अनुवाक्या है, और 'प्र चर्षणिभ्यः' याज्या है । ऐसे ही 'इन्द्राग्नी नवित' ऋचा ऐन्द्राग्न कर्म की अनुवाक्या, और 'श्रथद् वृत्रम्' याज्या है।

इनसे अतिरिक्त अन्य भी काम्य इष्टियाँ हैं—'ऐन्द्राम्नमेकादशकपालं निर्वपेद् यस्य सजाताः वीयायुः'[मैत्रा० २।१।१]—इन्द्र और अग्नि देवतावाले एकादश कपाल पूरोडाञ्च का निर्वाप करे, जिसकी सन्तान अल्पायू में मर जाते हों। 'ऐन्द्रा-ग्नुमेकादशकपालं निर्वपेद् भ्रातुव्यवान्' [मैं० सं० २।१।१] — इन्द्र और अग्नि देवतावाले एकादशकपाल पुरोडाश का निर्वाप करे, जिसके शत्रु विद्यमान हों। 'अम्नये वैश्वानराय द्वादेशकपालं निर्वेषेद् स्वकामः'-कांति की कामनावालाव्यक्ति वैश्वानर अग्नि के लिए द्वादशकपाल पूरोडाश का निर्वाप करे। 'अग्नये वैश्वा-नराय द्वादशकपालं निर्वेपेद् सपत्न-(समान्त)-मभिन्नोक्ष्यन्' [मै॰ सं॰ २।१।२] –शत्रु से द्रोह करता हुआ व्यक्ति वैश्वानर अग्नि के लिए द्वादशकपाल पुरोडाश

निर्वाप करे, इत्यादि।

शिष्य जिज्ञासा करता है-इन याज्या-अनुवाक्या-संज्ञक ऋचाओं के विषय में सन्देह है-क्या जितना भी इन्द्राग्नी देवतावाला कर्म है, वहाँ सर्वत्र इस इन्द्राग्नी-वाले याज्या और अनुवाक्या ऋचाओं के जोड़े का प्रयोग होना चाहिए ? अथवा इस इन्द्राग्नी देवतावाली काम्या इष्टि में ही प्रयोग होगा ? इसी प्रकार वैश्वा-नरीय याज्या-अनुवाक्या के विषय में भी सन्देह है - क्या इसी वैश्वानरीय इष्टि में इनका प्रयोग मान्य है ? अथवा जितना वैश्वानर अग्निवाला कर्म है, वहाँ सर्वत्र इनका उपयोग किया जायगा ? मन्त्रपठित देवतावाचक पदों के सामर्थ्य रूप लिङ्ग से ज्ञात होता है कि इन याज्या-अनुवाक्या ऋचाओं का प्रयोग उन समस्त कर्मों में माना जाना चाहिए, जो उस देवता के उद्देश्य से अनुष्ठिय हो। देवता-सामर्थ्य-लिङ्ग से ऐन्द्रागन, वैश्वान रीय, अग्नीधोमीय, जातवेदस आदि सभी कर्मों में इनका प्रयोग प्राप्त होता है। यद्यपि समाख्या = संज्ञा तथा कम के आधार पर जहाँ ये पठित हैं, वहीं इनका प्रयोग होना चाहिए, सर्वत्र नहीं; तथापि शास्त्रीय व्यवस्था के अनुसार कम और समाख्या की अपेक्षा बलवान् होने से लिङ्ग उनको बाधित कर सकता है।

मीमांसा सूत्र [३।३।१४] द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि श्रुति, लिङ्कि, वाक्य, प्रकरण, स्थान (=कम), समाख्या, इन निर्णायक साधनों में जब अनेक साधन किसी निर्णय के लिए एकसाथ उपस्थित होते हैं, तब पूर्व की अपेक्षा पर-साधन दुर्बल माना जाता है। पूर्व-साधन पर-साधन को बाधित कर देता है। ऐसी स्थिति में लिङ्कि, कम और समाख्या को बाधित कर याज्या-अनुवाक्या के एन्द्राग्न आदि सर्वत्र काम्य इष्टियों में प्रयोग का प्रयोजक होगा। आचार्य सूत्रकार ने जिज्ञासा का समाधान किया—

# लिङ्गन्त्रमसमाख्यानात् काम्ययुक्तं समाम्नानम् ॥१६॥

[लिङ्गकमसमाख्यानात्] लिङ्ग का सहयोग प्राप्त कर कम से और समाख्या = नाम से [काम्ययुक्तम्] काम्या इष्टि से केवल सम्बद्ध है, [समा-म्नानम्] ऋचाओं का पाठ ।

उक्त याज्या-अनुवाक्या ऋचाओं का सम्बन्ध केवल उसी काम्या इष्टि से अभिमत है, जिस स्थान (—कम) में और जिस नाम के काण्ड में वे पठित हैं। उनका प्रयोग सर्वत्र काम्य इष्टियों में नहीं होगा। कारण यह है कि काम्ययाज्यानुवाक्या काण्ड में जो कम लिङ्ग का अर्थात् तत्तत् दैवत काम्य कर्म का है, वही कम इन याज्या और अनुवाक्या ऋचाओं का है। इसलिए यहाँ लिङ्ग उनका बाधक न होकर सहयोगी रहेगा। इस कारण ये, याज्या-अनुवाक्या ऋचाएँ उन्हीं काम्य इष्टियों के अङ्गभूत हैं, जहाँ पठित हैं। यहाँ समाख्या बलवती है, क्योंकि उसके बिना इन ऋचाओं का याज्या होना या अनुवाक्या होना ही नहीं जाना जाता। तब अन्यत्र पठित कर्मों की ये याज्या-अनुवाक्या होंगी, यह प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए यहाँ पठित कर्मों एवं ऋचाओं के कम (स्थान) की उपेक्षा नहीं की जा सकती। लिङ्ग यहाँ प्रतियोगिता में नहीं जाता। क्योंकि याज्या-अनुवाक्या यहाँ वही ऋचाएँ हैं, जिनमें वचनबोध्य देवता-सामर्थ्य विद्यमान है। वह स्थान (—कम) का विरोध क्यों करेगा?

यह भी ध्यान देने को बात है कि इन ऋचाओं की समास्या—संजा = याज्या-अनुवाक्या, काम्या इष्टियों की हैं याज्या-अनुवाक्या होने को प्रकट करती है, सब कमों को नहीं। यदि इनके इस नाम का आदर नहीं किया जाता, तो इन ऋचाओं का याज्या-अनुवाक्यारूप में अस्तित्व ही रहता। तब इस काण्ड का 'काम्य-याज्यानुयाक्याकाण्ड' नाम भी अनावृत होगा, जो सर्वथा अवाञ्छनीय है। जब इस नाम को स्वीकार किया जाता है, तो तत्तत् देवतावाले सभी कमों की ये ऋचाएँ याज्यानुवाक्या नहीं हो सकतीं। केवल उन्हीं काम्येष्टियों के ये अङ्गभूत हैं, जो इस काण्ड में पठित हैं।।१६।। (इति काम्ययाज्यानुवाक्यानां काम्यमात्राङ्गताऽ-धिकरणम्—७)।

(आग्नीध्राद्यपस्थाने त्राकृतानां मन्त्राणां विनियोगाऽधि-करणम्—८)

संहिता-[तै० ३।१।६।१ तथा सूत्र मानव श्री० २।३।११]-ग्रन्थों में ज्योतिष्टोम प्रसंग से इस प्रकार का पाठ उपलब्ध होता है—'आग्नेय्या आग्नी- प्रमुपितष्ठते, ऐन्द्रचा सदः, वैष्णव्या हित्रधिनम्'—अग्निदेवतावाली ऋचा का उच्चारण करते हुए आग्नीप्रसंज्ञक अग्नि का उपस्थान करता है, अर्थात् उसके समीप जाता है; इन्द्र देवतावाली ऋचा से सदस्थान और विष्णु देवतावाली ऋचा से हिवधिन-स्थान—का उपस्थान करता है। इस विषय में शिष्य जिज्ञासा करता है—क्या प्रस्तुत प्रकरण में पठित उक्त देवतावाली ऋचाओं से उपस्थान करना चाहिए? अथवा ऋग्वेद में अग्यत्र कहीं भी पठित उक्त देवतावाली ऋचाओं का उपस्थान में विनियोग करना चाहिए? प्रतीत होता है, ऋग्वेद में कहीं भी पठित ऋचाओं का विनियोग यहां सम्भव है, क्योंकि उक्त वाक्यों में साधारण रूप से यह कहा है कि 'अग्नि देवतावाली ऋचा से यह कार्य करे।' प्रकरण-पठित ऋचा से ही करे, ऐसा विशेष अवधारण नहीं किया है। शिष्य के सुभाव को आचार्य सुत्रकार ने पूर्वपक्षरूप से प्रस्तुत किया—

# अधिकारे च मन्त्रविधिरतदाख्येषु शिष्टत्वात् ॥२०॥

[अधिकारे] ज्योतिष्टोम के अधिकार — प्रकरण में पठित अथवा ज्योति-ष्टोम कतु के समीप में पठित [मन्त्रविधिः] मन्त्रों का विधान उक्त कार्य के लिए जानना चाहिए। [अतदाख्येषु] ज्योतिष्टोम प्रकरण से अन्यत्र पठित मन्त्रों में [च] भी उपस्थान-विधि जाननी चाहिए, [शिष्टत्वात्] उक्त वाक्यों में सामान्य रूप से कथन होने के कारण।

'आग्नेय्या, ऐन्द्रचा, वैष्णव्या' पद साधारण रूप में कहे गये हैं । ज्योतिष्टोम प्रकरण में तथा अन्यत्र पठित अग्नि आदि देवताओंवाली ऋचाओं से जक्त उपस्थान-कार्य किया जाना सम्भव है। यहाँ ऐसा विशेष कथन नहीं है कि प्रकरण-पठित ऋचाओं से ही उपस्थान-कार्य किया जाय। साधारण कथन में प्रकरण-अप्रकरण-पठित किन्हों भी ऋचाओं से कार्य किया जा सकता है। परन्तु प्रकरण-पठित ऋचाओं का प्रकरण में स्तोत्र-शस्त्र आदि अत्य कार्य भी निर्दिष्ट है। विहित कार्य को सम्पन्न कर वे ऋचा अन्य कार्य के लिए निरपेक्ष हैं। कार्यान्तर में प्रवृत्ति के लिए उनकी कोई उत्सुकता नहीं रहती। तब ऋग्वेद में कहीं भी अन्यत्र पठित अग्नि आदि देवताओंवाली ऋचाओं का विनियोग उपस्थान-कार्य में किये जाने के लिए कोई वाधा नहीं है। इसलिए यह आवश्यक नहीं कि ज्योतिष्टोम प्रकरण में पठित ऋचाओं से ही उपस्थान-कार्य सम्पादन किया जाय।।२०।।

आचार्य सूत्रकार ने जिज्ञासा का समाधान प्रस्तुत किया-

### तदाख्यो वा प्रकरणोपपत्तिभ्याम् ॥२१॥

[वा] सूत्र में 'वा' पद पूर्वपक्ष की निवृत्ति के लिए है। तात्पर्य है, ऋग्वेद के किसी भी स्थल से आग्नेयी आदि ऋचाओं का ग्रहण यहाँ नहीं करना चाहिए, प्रत्युत [तदाख्यः] उस ज्योतिष्टोम में आख्यात = पठित मन्त्रों का ही ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि [प्रकरणोपपत्तिभ्याम्] प्रकरण और उपपत्ति = युक्ति से ऐसा ही जाना जाता है।

आग्नीध्र आदि के उपस्थान के लिए ज्योतिष्टोम प्रकरण में पठित ऋचाओं का ही क्यों ग्रहण करना चाहिए; इसमें हेतु हैं—प्रकरण और उपपत्ति।

प्रकरण — उपस्थान-कार्ग ज्योतिष्टोम का अङ्ग है। ज्योतिष्टोम-सम्बन्धी कोई अङ्गभूत कार्य उपस्थित होने पर उस कार्य के सम्पादन के लिए प्रकरण-पठित ऋचाएँ तत्काल उपस्थित होंगी। उनका प्रेरणक गुण सान्निध्य = सामीप्य है। यद्यीप अन्यत्र पठित ऋचाओं में अग्निदेवतारूप लिङ्ग-प्रकरण से बलवान् माना जाता है, वह प्रकरण को बाधित करेगा। तव अप्रकरण-पठित ऋचा ऋतु-कार्य उपस्थान के सम्पादन के लिए प्रवृत्त होंगी। परन्तु यह कथन युक्त नहीं है; क्योंकि लिङ्ग से प्रकरण की बाधा वहीं सम्भव है, जहाँ प्रकरण लिङ्ग का विरोध कर रहा हो। यहाँ विरोध का अवकाश ही नहीं; क्योंकि प्रकरणपठित ऋचाओं में अग्नि आदि देवता लिङ्ग है, वैसे ही अप्रकरणपठित ऋचाओं में अग्नि आदि देवता लिङ्ग हैं। यदि प्रकरण अन्य किसी देवतालिङ्ग को प्रस्तुत करता, तो प्रकरण बाधित होता। दोनों जगह देवतालिङ्ग समान होने से प्रकरण अनुगृहीत होता है, इससे और अधिक सबल बनता है। इस कारण ज्योतिष्टोम प्रकरण में पठित ऋचा, ज्योतिष्टोम ऋतु के अङ्गभूत कार्य को सम्पादन करने के लिए सान्निध्य के कारण तत्काल उपस्थित होंगी। किसी एक कार्य की सम्पन्त करने के अनन्तर ऋचा कोई थक नहीं जातीं जो कार्यन्तर की सम्पन्त के लिए प्रवृत्त न हो

सर्कें। इसलिए प्रकरणपठित ऋचाओं सेही उपस्थान-कार्य किया जानायुक्त है।

उपपत्ति—इसका अर्थं युक्ति है। किसी कार्यविशेष के लिए विनियोज्य मन्त्र यदि प्रकरण में पठित है, तो उसको ग्रहण करने में लाघन रहता है, अतिरिक्त आयास नहीं करना पड़ता। यदि अप्रकरणपठित मन्त्र को प्रकरणगत कार्य में विनियोग के लिए वहाँ लाया जायगा, तो उसके विधान के लिए अलग वाक्य को कल्पना करनी होगी, जिसमें गौरव (गुस्तर कार्यं करना) होता है ॥२१॥

इसी उपपत्ति को आचार्य सुत्रकार ने प्रस्तृत किया-

#### अनर्थकश्चोपदेशः स्याद् असम्बन्धात् फलवता न हि उपस्थानं फलवत् ॥२२॥

[फलवता] फलवाले ज्योतिष्टोम के साथ प्रकरण से अन्यत्र पठित मन्त्र का
—[असम्बन्धात्] सम्बन्ध न होने के कारण उस मन्त्र का [उपदेश:] उपस्थान
के लिए उपदेश —कथन [अनर्थंक:] अनर्थंक [च] मी अथवा ही [स्यात्]
होगा। [हि] क्योंकि [उपस्थानम्] उपस्थान—प्रधान कर्म ज्योतिष्टोम का—
अंगभूत होने से [फलवत्] अपने स्वतन्त्र फलवाला [न] नहीं होता।

उपस्थान-कार्य ज्योतिष्टोम का अंगभृत है। उसके सम्पादन के लिए विधान है—'आग्नेय्या आग्नीश्रमुपतिष्ठते'। आग्नेयी (अग्नि देवतावाली) ऋचा का उच्चारण करता हुआ आग्नीध्र अग्नि के समीप बैठता है; ऐन्द्री ऋचा का उच्चारण करता हुआ सदस्थान, तथा वैष्णवी ऋचा का उच्चारण करता हुआ हविर्घान-स्थान पर उपस्थित होता है। इस विधान के सान्निध्य में ही आग्नेयी आदि ऋचा पठित हैं। 'आग्नेय्या' आदि पद उन्हीं की ओर संकेत करते हैं। उप-स्थान-कर्म का अपना कोई स्वतन्त्र फल नहीं है। ऐसी स्थिति में यदि प्रकरण की उपेक्षा कर अन्यत्र कहीं से आग्नेयी आदि ऋचाओं का ग्रहण किया जाता है. तो यह उपस्थान-कार्य ज्योतिष्टोम का अङ्ग न रहकर अलग हो जाता है। तब यह कर्म निरर्थक होगा। न इसका कहीं ऐसा विधान है कि अमूक आग्नेयी आदि मन्त्रों से इसका सम्पादन किया जाय: और न इस उपस्थान-कर्म के फल का कहीं निर्देश है। यह सर्वथा फलरहित रहेगा। ऐसे अशास्त्रीय निष्फल कर्म का अनुष्ठान कोई मन्द भी न करेगा। इसके अतिरिक्त यह भी समक्ता चाहिए कि यदि उपस्थान-मन्त्र कहीं अन्यत्र से लिये जाते हैं, तो ज्योतिष्टोम प्रकरण में पठित 'आग्नेय्या आग्नीध्रमुपतिष्ठते' इत्यादि उपदेश अनर्थक हो जायगा। इसलिए ज्योतिष्टोम के अन्तर्गत उपस्थान-कर्म में प्रकरणपठित आग्नेयी आदि ऋचाओं का ही विनियोग मान्य है ॥२२॥

एक कार्य में विनियुक्त ऋचाओं का कार्यान्तर में विनियोग नहीं होता

चाहिए, यह कथन भी अमान्य है; सूत्रकार ने बताया-

#### सर्वेषां चोपदिष्टत्वात् ॥२३॥

् [च] क्योंकि [सर्वेषाम्] सब मन्त्रों का वाचस्तोम-संज्ञक कर्म में [उपदिष्ट-त्वात्] उपदेश = विनिथोग होने से ।

सोमयाग में रात्रि का चतुर्थं प्रहर प्रारम्भ होने पर आदिवन सस्त्र पढ़ा जाता है। पढ़ते-पढ़ते यदि सूर्योदय न हो, तो उस अवान्तर-काल में ऋक्, यजु:, साम का कहीं से भी पाठ किया जाता है, जब तक सूर्योदय न हो। इसका तात्पर्य है, उस काल में ऋत्वक् आदि मानुषवाणी का प्रयोग न करें। अद्ववमेघ प्रकरण में पारिष्लव-आख्यान ऐसा ही कर्म है, जिसमें अपेक्षित सब मन्त्रों के विनियोग का विधान है। जिन मन्त्रों का इन प्रसंगों में प्रयोग अथवा विनियोग किया जाता है, उनमें से अनेक मन्त्रों का विनियोग कर्मान्तरों में किया गया होता है। इसिलए यह कहना न्याय्य नहीं है कि एक मन्त्र का विनियोग एक ही कर्म में होता है। फलतः ज्योतिष्टोम प्रकरण में पठित आग्नेय आदि मन्त्रों का स्तोत्र- सस्त्र में विनियोग होने पर उपस्थान-कर्म में विनियोग होने के लिए भी कोई बाधा नहीं है।।२३॥ (इति आग्नीध्राद्युपस्थाने प्राकृतानां मन्त्राणां विनियोगा- ऽिधकरणम— ५)।

### (भक्षमन्त्राणां यथालिङ्गं ग्रहणादौ विनियोगाऽधिकरणम् — ६)

सोमयाग के अन्तर्गंत ज्योतिष्टोम प्रसंग में सोम-हिव के भक्षण का मन्त्र पठित है— 'भन्ने हि माऽऽविश्व बीघांयुत्वाय · · · · ः उपहूतो भक्षयामि ।' यह लम्बा मन्त्र है, तित्तरीय संहिता के तीसरे काण्ड के दूसरे प्रपाठक का पाँचवां पूरा अनुवाक है। यहाँ केवल कितप्य प्रारम्भिक और अन्तिम पदों का निर्देश किया है। आहवनीय अग्नि में सोमरस की आहुति के अनन्तर शेष सोम का—सदो-मण्डप में बैठकर याज्ञिक—भक्षण (पान) करते हैं। प्रस्तुत अनुवाक में इसी प्रसंग के मन्त्र हैं। इसी आघार पर अनुवाक नाम 'भक्षानुवाक' है।

सोमभक्षण-अवसर के चार व्यापार होते हैं—ग्रहण, अवेक्षण, पान (=भक्षण), पाचन (=जारण)। चमस में सोमरस को मरकर हाथ में लेना या पकड़ना ग्रहण' है। उसे अच्छी तरह देखना 'अवेक्षण' है कि इसमें कोई तृष या मिक्षका आदि कीट तो नहीं है? अनन्तर तीसरा मुख्य व्यापार पान (भक्षण) है। अन्तिम चौथा व्यापार उसका पाचन व जारण है। शक्ति के अनुसार जितना पचाया जा सके अथवा सहन किया जा सके, उतना ही लिया जाय।

इस विषय में शिष्य जिज्ञासा करता है-यहाँ यह सन्देह है, क्या इस समस्त

अनुवाक का केवल सोमभक्षण में विनियोग है ? अथवा अर्थानुसार विभिन्न अंशों का अलग-अलग विभिन्न व्यापारों में विनियोग है ? प्रतीत होता है, समस्त अनुवाक का विनियोग केवल सोमभक्षण में होना चाहिए; क्योंकि अनुवाक का प्रारम्भ 'मक्षे' कियापद से होता है, और अन्त में भी 'मक्षयामि' कियापद है । इस मान्यता में अनुवाक के उपक्रम और उपसंहार का सामञ्जरय अनुगृहीत होता है । तब व्यापारों में सोमभक्षण-व्यापार के मुख्य होने से भी समस्त अनुवाक का विनियोग उसी में मानना उपयुक्त है । शेष व्यापार तो उसके अनुषंगी-मात्र हैं, केवल पिछलग्गू । शिष्य के सुक्षाव को आचार्य सूत्रकार ने पूर्वपक्ष-रूप में सूत्रित किया—

### लिङ्गसमाख्यानाभ्यां भक्षार्थताऽनुवाकस्य ॥२४॥

[िलङ्कसमाख्यानाभ्याम्] 'अक्षे' एवं 'भक्षयामि' लिंग से तथा भक्षानुवाक नाम से [अनुवाकस्य] प्रस्तुत अनुवाक का [भक्षार्थता] भक्षण-प्रयोजन के लिए होना ज्ञात होता है।

सम्पूर्ण अनुवाक का सोमहिव के भक्षण में विनियोग होना चाहिए, यह तथ्य अनुवाक में पठित 'भक्षे, भक्षयामि' आदि स्पष्ट कथन से सिद्ध होता है। इसी आधार पर आचार्यों ने अनुवाक का नाम 'भक्षानुवाक' निर्धारित किया है। तब सम्पूर्ण अनुवाक का विनियोग सोमहिव-भक्षण के लिए होने में कोई बाधा दिखाई नहीं देती। अनुवाक में अन्य पद भी भक्षण को ही सहयोग देनेवाले हैं।

यह कहना भी युक्त न होगा कि अनुवाक के कुछ अंश—प्रहण, अवेक्षण, पाचन के—िनर्देशक होने से, उनका विनियोग ग्रहण आदि में होना चाहिए, क्योंकि 'अक्षानुवाक' यह संज्ञा सम्पूर्ण अनुवाक की है, किसी अंश-विशेष की नहीं। इसिलए अनुवाक के किसी भाग का विनियोग सोमहिवभक्षण को छोड़कर अन्यत्र 'ग्रहण' आदि में नहीं हो सकता ।।२४।।

आचार्य सूत्रकार ने शिष्य-जिज्ञासा का समाधान किया-

#### तस्य रूपोपदेशाभ्यामपकर्षोऽर्थस्य चोदितत्वात् ॥२५॥

[तस्य] उस भक्षानुवाक का [अपकर्ष:]अपकर्ष = पार्थव्य होता है। तात्पर्य हैं—अनुवाक का विभाग करके उपयुक्त अंश का विनियोग 'ग्रहण' आदि में होता है; कारण हैं —[रूपोपदेशाभ्याम्] ग्रहण आदि अर्थों के रूप = प्रकाशनसामर्थ्य तथा उपदेश = उन वाक्यों द्वारा विशेष अर्थ का कथन [अर्थस्य] ग्रहण आदि अर्थ के [चोदितत्वात्] उन वाक्यों द्वारा विशान किए जाने से।

सम्पूर्ण अनुवाक का विनियोग केवल 'सोमहविभक्षण' में है, ऐसा कथन युक्त नहीं ; क्योंकि उसके विभिन्न अंश, भक्षण के विभिन्न व्यापारों को अभिव्यक्त करते हैं।

'एहि' से लेकर 'सध्यागम्' तक का भाग वाक्यार्थ के प्रकाशन-सामर्थ्य से ग्रहण का वाक्य है। सोम के ग्रहण-व्यापार में इसका विनियोग है। वाक्य का अर्थ है—

हे निवास के हेतु सोम! तू निवास के लिए हमें प्राप्त हो। हे पुरुवसो । अत्यधिक धनादि से युक्त वास करानेहारे सोम, तू मेरे हृदय का प्रिय है। अध्वि-देवों के बाहुओं से तुफ्ते ग्रहण करता हैं।

यह वाक्यार्थ उस तथ्य के लिए लिङ्ग है, हेतु है कि इस वाक्य का विनियोग कहाँ होना चाहिए। यदि वाक्यार्थ की उपेक्षा करके उसका विनियोग अन्यत्र किया जाता है, तो अभिधावृत्ति को छोड़कर लक्षणावृत्ति का आश्रय लेना होगा, जो अवाञ्छनीय है। इसके अतिरिक्त वाक्य की दृष्टार्थता को छोड़कर अदृष्ट-प्रयोजन की कल्पना करनी होगी, जो अन्याय्य है। वाक्यार्थ के अनुसार—सोम-पूर्ण चमस को हाथों से प्रहण करना—वाक्योच्चारण का दृष्ट प्रयोजन होगा। यदि उसका विनियोग ग्रहणव्यापार में न कर, भक्षण-(पान)-व्यापार में किया जाता है, तो उसके किसी अदृष्ट प्रयोजन की कल्पना करनी होगी, जो शास्त्रीय मान्यता के अनुकूल नहीं है।

इसी प्रकार 'नृचक्षसम्' से लेकर 'अवस्थेषम्' तक का भाग सोम के अव-लोकन में विनियुक्त है, क्योंकि वह वाक्य अपने अभिघावृत्तिबोध्य 'सोमदर्शन' अर्थ को अभिव्यक्त करता है। अन्यथा लाक्षणिक अर्थ कल्पना करना होगा, जो पूर्वोक्त प्रकार से अन्याय्य है। इस वाक्य का अर्थ है—

हेदेव सोम! मनुष्यों को देखनेहारे तुमको, उत्तम आंखोंबाला अच्छा देखनेवाला मैं देखता हूँ। ग्रहण के विवरण के समान सब स्थिति को यहाँ भी समक्षना चाहिए।

ऐसे ही 'हिन्व मे गात्रा' से लेकर 'नाभिमितगाः' पर्यन्त सन्दर्म का विनियोग सोमहिव के पाचन में है। क्योंकि यह सन्दर्भ अपने रूप—अर्थात् अभिधावृत्ति-

भक्षे हि माऽऽविश दीर्घागुत्वाय शन्तमुत्वाय रायस्थोषाय वर्चसे सुप्रजास्त्वाय । एहि वसो पुरोवसो प्रियो मे हृदोऽस्यिदवनोस्त्वा बाहुभ्यां सध्यासम् । नृचक्षसं त्वा देव सोम सुचक्षा अवस्येषम् । हिन्व मे गात्रा हरिवोगणान् मे मा वितीतृषः । शियो मे सप्तर्षीन् उपतिष्ठस्व मा मेऽवाङ्नाभिमतिगाः । मन्द्राभिमूतिः केतुर्यंज्ञानां वाग्जुषाणा सोमस्य तृष्यत् ॥

१. अनुवाक का प्रारम्भिक अपेक्षित भाग इस प्रकार है-

बोध्य अर्थ के प्रकाशन-सामर्थ्य से सोमहविषाचन में विनियुक्त है। यदि ऐसा न माना जाय और सन्दर्भ का विनियोग सोमहविभक्षण (पान) में कहा जाय, तो अवाञ्छनीय एवं अशास्त्रीय लक्षणावृत्ति का आश्रय लेना होगा, तथा सोमपाचन-रूप दृष्टार्थ का परित्याम कर अन्याय्य अदृष्ट प्रयोजन की कल्पना करनी होगी। इसलिए सम्पूर्ण अनुवाक का केवल सोमहवि-भक्षण में विनियोग मानना युक्त नहीं है।

यद्यपि भक्षण के मुख्य होने से सम्पूर्ण अनुवाक का नाम 'भक्षानुवाक' है, पर प्रहण, अवलोकन, पाचन मी अपने रूप में स्वतन्त्र कमें हैं, किसी के विशेषण या पिछलग्य नहीं हैं। ये उन पृथक् वाक्यों से कहे जाते हैं, जो ग्रहण, अवलोकन, पाचन अर्थों को प्रकाशित करने की क्षमता रखते हैं। यही उन सन्दर्भों का रूप है। भले ही ग्रहण आदि भक्षण के अङ्ग हों, पर अङ्गभूत कमें भी अपने रूप में अपना स्वतन्त्र अस्तित्व रखता है। यदि ऐसा न माना जाय, और इन सन्दर्भों का भी भक्षण में विनियोग मानकर सम्पूर्ण अनुवाक को मक्षण में विनियोग नक्षा कहा जाय, तो ग्रहण आदि के अदृष्ट प्रयोजन की अशास्त्रीय कल्पना करनी होगी, जो इस कथन की अमान्यता में उपपत्ति है, युक्ति है। इस प्रकार रूप और उपपत्ति के आधार पर यह प्रमाणित होता है कि सम्पूर्ण अनुवाक का केवल सोमहिव के भक्षण-व्यापार में विनियोग न होकर ग्रहण, अवलोकन, भक्षण, पाचन आदि सभी कियाओं में पृथक्-पृथक् उन वाक्यों का विनियोग है, जो ग्रहण आदि अर्थ को अभिव्यक्त करने में समर्थ हैं॥२४॥ (इति भक्षणमन्त्राणां यथालिङ्गं ग्रहणादी विनियोगाऽधिकरणम्— १)।

(मन्द्राभिभूतिरित्यादेर्भक्षयामीत्यन्तस्यैकशस्त्रताऽधि-करणम् —१०)

गत अधिकरण में भक्षानुवाक के प्रारम्भिक भाग में पठित वाक्यों के सम्बन्ध का विशेष विवेचन किया गया। शिष्य जिज्ञासा करता है—क्या उसके आगे 'मन्द्राभिभूतिः केतुर्यज्ञानां वाग्जुषाणा सोमस्य तृप्यतु' से लेकर अन्तिम वाक्य 'वसुमद्गणस्य सोमदेवते मितिवदः प्रातःसवनस्य गायत्रच्छन्दसोऽग्निष्टुत इन्द्र-पीतस्य मधुमत उपहूतस्योपहूतो भक्षयामि' पर्यन्त एक ही मन्त्र है ? अथवा 'मन्द्राभिभूतिः' से 'तृप्यतु' पर्यन्त पृथक् और 'वसुमद्गणस्य' से 'भक्षयामि' तक पृथक् मन्त्र हैं ? प्रतीत होता है, ये दो मन्त्र हैं, क्योंकि गत सूत्र के निर्देशानुसार इनके अर्थ भिन्न-निन्न हैं। प्रथम वाक्य का तृष्ति-अर्थ भिन्न है; अन्तिम वाक्य का भक्षण-अर्थ भिन्न । तृष्ति और भक्षण एक नहीं होते। तृष्ति भक्षण का परिणाम है, स्वयं भक्षण नहीं। इसलिए ये वाक्य भिन्न मन्त्र माने जाने चाहिएँ। आचार्य सूत्रकार ने जिज्ञासा का समाधान किया—

### गुणाभिधानान्मन्द्रादिरेकमन्त्रः स्यात् तयोरेकार्थसंयोगात् ॥२६॥

[गुणाभिधानात्] गुण के कथन होने से [मन्द्रादिः] 'मन्द्र' से लेकर 'मक्ष-यामि' पर्यन्त[एकमन्त्रः] एक मन्त्र [स्यात्] है। [तयोः]उन दोनों का[एकार्य-संयोगात्] एक अर्थ के साथ सम्बन्ध होने से।

तृष्ति भक्षण का परिणाम है, इसलिए भक्षण का गुण है। भक्षण मुख्य है। तृष्ति और भक्षण दोनों का भक्षणरूप मुख्य अर्थ के साथ सम्बन्ध होने से इस सम्पूर्ण मन्त्र का भक्षण-व्यापार में विनियोग है। तृष्ति, मक्षण-सम्बन्धी कोई व्यापार नहीं है, प्रत्युत उसका परिणाम होने से अंगभूत हुआ उसी में अन्तिहित है। फलतः यह 'मन्द्र' से लेकर 'भक्षयामि' पर्यन्त सम्पूर्ण मन्त्र एक है, और उसका सोमहिव के भक्षण-व्यापार में विनियोग है।।२७।। (इति मन्द्राभिभूतिरित्यादे- मैंक्षयामीत्यन्तस्यैकशस्त्रताऽधिकरणम्—१०)।

(इन्द्रपीतस्येत्यादिमन्त्राणां सर्वेषु भक्षेषूहेन विनियोगाऽधि-करणम्—११)

गत अधिकरण में भक्षानुवाक-विषयक एक निर्णय किया गया। इसी ज्योति-ष्टोम प्रसंग में इन्द्र देवता के लिए तथा इन्द्र से भिन्न मित्रावरुण आदि देवताओं के लिए सोम की आहुतियों का कथन है। उनके शेष सोमरस के भक्षण का भी निर्देश है। शिष्य जिज्ञासा करता है—क्या भक्षानुवाक मन्त्र का विनियोग केवल इन्द्राहुति के शेष सोमभक्षण में ही है? अथवा इन्द्र से भिन्न देवताओं को दी गईं आहुतियों से बचे सोमरस के भक्षण में मी है? अनुवाक-मन्त्र में 'इन्द्रपीतस्य' लिंग के विद्यमान होने से केवल ऐन्द्र सोमाहुति से बचे सोम के भक्षण में ही मन्त्र का विनियोग होना चाहिए, ऐसा प्रतीत होता है। आचार्य सुत्रकार ने शिष्य के सुभाव को पूर्वपक्षरूप से सुत्रित किया—

### लिङ्गविशेषनिर्देशात् समानविधानेष्वनैन्द्राणाम-मन्त्रत्वम् ॥२७॥

[समानविधानेषु] समान विधानवाले सोमाहृति-शेषों के भक्षण में [लिङ्ग-विशेषनिर्देशात्] 'इन्द्रपीतस्य'—इन्द्र द्वारा पिये गए—ऐसा विशेष लिङ्ग = कथन का निर्देश होने से [अनैन्द्राणाम्] इन्द्र से भिन्न देवतावाले हविशेषों का [अमन्त्रत्वम्] मन्त्ररहित भक्षण होता है, ऐसा समभ्रता चाहिए।

इन्द्र से भिन्न देवतावाली हिवयों का भक्षण मन्त्रोच्चारण न करते हुए ही करना चाहिए, क्योंकि इन हवियों का विधान समान रूप से एक प्रकरण में हुआ है। उनमें 'इन्द्रपीतस्य' यह मन्त्र इन्द्र से भिन्न देवता द्वारा पिये गये सोम-हवि को नहीं कह सकता। इसलिए उन हवियों का भक्षण मन्त्ररहित होगा। इन्द्र के लिए दी गई सोमाहृति के बचे सोम के भक्षण में ही मन्त्र का विनियोग है। हवियों का एक प्रकरण में विधान होने से ऊह सम्मव नहीं, जो मन्त्र में 'इन्द्र' के स्थान पर अन्य देवता का नाम पढ़ा जा सके। ऊह का क्षेत्र वस्तुतः विकृतियाग होते हैं। ज्योतिष्टोम प्रकृतियाग है। इसलिए इन्द्र से भिन्न देवतावाली हवियों में भक्षण मन्त्ररहित होता है।।२७॥

आचार्य सूत्रकार जिज्ञासा का समाधान करता है-

### यथादेवतं वा तत्प्रकृतित्वं हि दर्शयति ॥२८॥

[वा] 'वा' पद पूर्वपक्ष की निवृत्ति के लिए है। तात्पर्य है—इन्द्र से भिन्न देवतावाली हिवयों का मक्षण मन्त्ररहित होता है, यह कथन अयुक्त है। [यथा-देवतम्] देवता के अनुकृत ऊह करके समन्त्रक भक्षण होता है। [हि] क्योंकि [तत्प्रकृतित्वम्] उस इन्द्र देवतावाली हिव का प्रकृतिरूप होना [वर्श्यति] शास्त्रीय विधान बतलाता है।

सूत्रकार ने प्रस्तुत सूत्र में 'वा' पद द्वारा—पूर्वोक्त पक्ष से भिन्न पक्ष का निरंक कर —पूर्वपक्ष का निराकरण किया है। प्रथम यह कहा गया है कि ऊह का क्षेत्र विकृतियाग हैं; क्यों कि ज्योतिष्टोम प्रकृतियाग हैं, इसलिए यहाँ ऊह का अवसर न होने के कारण ऐन्द्र हिंब के भक्षण में ही 'इन्द्रपीतस्य' मन्त्र का विनियोग होगा; अनैन्द्र हिंब के भक्षण में नहीं। अतः अनैन्द्र हिंब भक्षण अमन्त्रक होगा। इसके विपरीत प्रस्तुत सूत्र में सूत्रकार ने ज्योतिष्टोम प्रकृतियाग के अवसर पर ऊह के लिए मार्ग प्रशस्त किया है। सूत्रकार का संकेत हैं— शास्त्रीय विधान के अनुसार ज्योतिष्टोम के उक्त अवसर पर ऊह की उद्भावना करना न्याय्य है। वह इस प्रकार हैं—

सोगयाग में देवताओं के निमित्त सोमहिव प्रदान करने के लिए दस 'चमस'-संज्ञक पात्र होते हैं। इनको 'ग्रह' नाम से गी कहा जाता है। आहवनीय अग्नि में सोमहिव प्रदान करने के लिए द्रोणकलण से इनमें सोम ग्रहण किया जाता है। यही इनके 'ग्रह' नामकरण का कारण है। 'चमस' पद से 'चमचा' अर्थ समक्रना ठीक नहीं। यह चौकोर आकार का विशेष नाप का यिजय पात्र है। इनकी दम संख्या याज्ञिक और यजमान की संख्या पर आधारित है। उनके स्तर के आधार पर उनके विशिष्ट नाम हैं। ये पात्र भूठ-सिहत गूलर-काष्ठ के बनाये होते हैं। उद्गाता, ब्रह्मा, होता और यजमान के चार पात्र 'ध्रुव चमस' कहाते हैं। शास्त्र में 'उद्गाता' आदि चार को 'मध्यत:कारी' नाम से कहा जाता है। शेष याज्ञिक मैत्रावरुण, ब्राह्मणाच्छंसी, पोता, नेष्टा, अच्छावाक और आग्नीध नामक ऋत्विजों के छह चमस 'होत्रक' अथवा 'होत्चमस' कहे जाते हैं। प्रथम चार चमसों के 'ध्रुवचमस' नाम का कारण ज्योतिष्टोम में किसी भी अवसर पर सोमहिव-प्रदान के लिए इन्हें न छोड़ा जाना है। प्रातः सवन, माध्यन्दिन सबन, तृतीय ( — सायं) सवन के प्रारम्भ में इन्हीं चार चमसों द्वारा सर्वप्रथम हिव प्रदान किये जाने के कारण इनका 'सवनमुखीय' नाम भी कहा जाता है, जबिक प्रातःसवन में अच्छावाक चमस का उपयोग नहीं किया जाता। शेष सवनों में दसों चमस उपयोग में आते हैं।

ध्रुवसंज्ञक चमसों द्वारा सोमहिव-प्रदान निर्धारित रूप से इन्द्रदेवता के लिए होता है। अन्य होत्रक चमसों द्वारा किये जानेवाले होम में प्रथम होम का देवता इन्द्र रहता है। आगे द्वितीय होम में मैत्रावरुण आदि देवता रहते हैं। इन्द्र सभी का समान देवता है।

सोमभक्षण-व्यवस्था-होत्-चमसों द्वारा एक बार इन्द्र के लिए होम करने पर, उनमें सोम के शेष भाग का मक्षण किये बिना ही पुन: द्रोणकलश से सोम भरकर मित्रावरण आदि देवताओं के लिए होम किया जाता है। उसका हतशेष भक्षण किये जाने की व्यवस्था है। यह ऊह के आधार पर व्यवस्थित है। सोम-याग की सात संस्था (≔भाग) हैं--ज्योतिष्टोम, उक्थ्य, षोडशी, अतिरात्र, अत्यग्निष्टोम, वाजपेय, आप्तोर्याम । शास्त्रीय विधान के अनुसार अतिरात्र में षोडशी का ग्रहण किया जाता है—'अतिरात्रे षोडशिनं गृह्णाति'। षोडशी में भक्षमन्त्र गायत्री छन्द का विनियुक्त होता है, अतिरात्र में अनुष्टुप् छन्द का। षोडशी का अतिरात्र में ग्रहण होने पर ऊह द्वारा गायत्री के स्थान पर अनुष्टुप् का प्रयोग किया जाता है। यहाँ इन्द्र देवता के ध्रवचमसों को प्रकृतियाग मानकर शेष होत्रक चमसों को उनका विकृति माना गया है। इस प्रकार इन चमसों में प्रकृतिविकारभाव माने जाने पर जैसे ऊह द्वारा छन्द में परिवर्तन हुआ, ऐसे ही 'इन्द्रपीतस्य' में —विकारभूत होतृ चमसों के शेष सोमहविभक्षण में 'इन्द्र' पद के स्थान पर ऊह द्वारा 'मित्रावरुण' का उच्चारण किया जायगा । सोमयाग-प्रसंग में इस प्रकार ऊह का मार्ग खुल जाने पर भक्षण यथादेवत होगा, तथा सम्पूर्ण भक्षण समन्त्रक होगा ।।२८॥ (इति इन्द्रपीतस्येत्यादिमन्त्राणां सर्वेषु मक्षणेषु हेन विनि-योगाऽधिकरणम्--११)।

# (अभ्युन्नीतसोमभक्षणे इन्द्रस्याप्युपलक्षणाऽधिकरणम्—१२)

शिष्य जिज्ञासा करता है—गत अधिकरण में कहा गया है, होतृचमसों द्वारा प्रथम एक बार इन्द्र के लिए होम करने पर, उनमें —शेष सोम का भक्षण किए बिना ही —पुन: द्रोणकलश से सोम भरकर मित्रावरण आदि देवताओं के लिए होम किया जाता है। तदनन्तर चमसों में बचे सोम का भक्षण होता है। यहाँ यह सन्देह है —क्या प्रथम उपस्थित देवता इन्द्र का और मित्रावरण आदि सब का —ऊह के आधार पर—भक्षमन्त्र में निर्देश होना चाहिए? अथवा इन्द्र को

छोड़कर शेष मित्रावरुण आदि सबका ? तात्पर्य है—'इन्द्रपीतस्य' में ऊह 'इन्द्र-मित्रावरुणपीतस्य' होना चाहिए ? अथवा केवल 'मित्रावरुणपीतस्य' ? आचार्य सूत्रकार ने समाधान किया—

# पुनरभ्युन्नीतेषु सर्वेषामुपलक्षणं द्विशेषत्वात् ॥२६॥

[पुनः अभ्युःनीतेषु] चमसों से इन्द्र के लिए प्रथम होम करके उन्हीं हुतशेष-सहित चमसपात्रों में पुनः गृहीत सोम से होम करने पर शेष सोम के भक्षण में [सर्वेषाम्] इन्द्रसहित सभी देवताओं का [उपलक्षणम्] उपलक्षण — निर्देश करना चाहिए, [द्विशेषत्वात्] बचे हुए सोम में दोनों बार का शेष होने से।

तीनों सवनों में होम प्रारम्भ होने पर होता 'वषट्' कहकर निर्देश देता है— मध्यतःकारियों (होता, ब्रह्मा, उद्गाता, यजमान) के अध्वर्यु लोगो ! सवनमुखीय चमसों से इन्द्र देवता के लिए सोम हिंव का प्रदान करो । 'अनुवषट्' कहकर होता निर्देश करता है—होत्रक चमसोंवाले अध्वर्यु लोगो ! एक बार इन्द्र देवता के लिए होम करके द्रोणकलश से पुनः चमसों में सोम भरकर लौटो; मित्रावरुण आदि देवताओं का यजन करो ।

अनुवषट्कार में विभिन्न देवताओं का यजन किया जाता है — मित्रावरुण का 'मित्रं वयं हवामहे' [ऋ० १।२३।४] मन्त्र से; ब्राह्मणाच्छंसी इन्द्र का 'इन्द्रं त्वा वृषमं वयम्' [ऋ० ३।४०।१] मन्त्र से; पोता-मरुतों का 'मरुतो यस्य हि क्षये' [ऋ० १।८६।१] मन्त्र से; नेष्टा-त्वष्टा और पत्नियों का 'अग्ने पत्नीरिहावह' [आक्व० श्रौ० १,।१।१८] मन्त्र से; आग्नीध्र अग्नि का 'उक्षान्नाय वशान्नाय' [ऋ० ८।४३।११] मन्त्र से।

जनत चमतों से होम करने में प्रथम इन्द्र देवता के लिए सोमहिव का प्रदान किया जाता है। पुनः उन्हीं चमसपात्रों में सोम ग्रहण करके मित्रावरुण आदि का यजन किया जाता है। इन विकृतियाग के छह चमसपात्रों में जो शेष माग है, वह इन्द्र का और मित्रावरुण आदि सब देवताओं का है। इसलिए अक्षमन्त्र में 'इन्द्रपीतस्य' के स्थान पर 'इन्द्रमित्रावरुणपीतस्य' ऐसा ऊह करना चाहिए॥ २६॥

शिष्य जिज्ञासा करता है—इन्द्र देवता का हुतशेष, उसी पात्र में मित्रावरुण आदि के लिए भरे गए सोम से बाधित हो जाता है; तब 'इन्द्रपीतस्य' मन्त्र में केवल 'मित्रावरुणपीतस्य' ऊह करना चाहिए। आचार्य सूत्रकार ने शिष्य-जिज्ञासा को पूर्वपक्षरूप में सूत्रित किया—

### अपनयाद्वा पूर्वस्यानुपलक्षणम् ॥३०॥

[वा]'वा' पद पूर्वोक्त के निवारण के लिए है । तात्पर्य है—शेष सोमभक्षण में दो देवताओं का ऊह नहीं करना चाहिए । पूर्वस्य अपनयात्] प्रथम हुत इन्द्र देवता के हुतशेष के बाधित हो जाने से, दो देवतावाले सोमभक्षण में [अनुप-लक्षणम् ] प्रथम हुत देवता का कथन नहीं करना चाहिए ।

प्रारम्भ में सर्वप्रथम इन्द्र देवता के लिए सोमहवि-द्रव्य का प्रदान किया जाता है। हुतशेष का भक्षण आदि कुछ भी अन्य प्रयोग न करके उसी पात्र में मित्रावरुण देवता के निमित्त सोम भरकर आहवनीय अग्नि में आहित दी जाती है। अनन्तर विकृतियाग की शेष पाँचों आहृतियाँ देकर हतशेष सोम का भक्षण किया जाता है। प्रथम उपस्थित इन्द्र देवता का हुतशेष अपनीत-दूरापेत---दूर हटा हुआ हो जाता है। इस प्रकार बाधित होकर उसके भक्षण का अवसर निकल जाता है। यह ऐसी ही स्थिति है, जैसे गुरु ने शेष अन्न को चैत्र के लिए भक्षणार्थं दिया। चैत्र ने अपने शेष अन्न को मैत्र के लिए दे दिया। मैत्र यही निर्देश करता है कि मैं चैत्र के शेष अन्न को खारहा हूँ। गुरु के शेष अन्न को खा रहा हूँ, ऐसा नहीं कहता। इसलिए प्रथम उपस्थित देवता इन्द्र को भक्षण-मन्त्र ( = इन्द्रपीतस्य )में –ऊह के आधार पर–निर्दिष्ट नहीं करना चाहिए ॥३०॥

उक्त जिज्ञासा का सूत्रकार ने समाधान किया-

# अग्रहणाद् वाऽनपायः स्यात् ॥३१॥

[वा]'वा' पद पूर्वोक्त के निवारण के लिए है। तात्पर्य है—प्रथम उपस्थित देवता इन्द्र के हुतशेष का अपनप≕वाघ हो जाता है, यह युक्त नहीं है । [अग्रह-णात्]इन्द्र देवता के हुतशेष का—िमत्रावरुण आदि देवता के लिए आदिष्ट सोम में —ग्रहण न होने से [अपनायः स्यात् ] इन्द्र-निमित्त हुतशेष का अपाय—निरा-करण नहीं होता।

जिस चमसपात्र में इन्द्र देवता का हुतक्षेष सोम है, उसी पात्र में होता की घोषणा के अनुसार मित्रावरुण आदि देवता के लिए द्रोणकलश से सोम भरा जाता है । होता की घोषणा यह होती है कि—होत्रक चमसों द्वारा देवता के लिए सोमहिव-आहुति देनेवाले अध्वर्यु लोगो ! मित्रावरुण आदि देवता के लिए द्रोण-कलश से सोम भरकर लौट आओ, आहवनीय अग्नि में हवि प्रदान करो। इस घोषणा में यह नहीं कहा गया कि इन्द्र देवता का हुतक्षेष मित्रावरुण देवता के लिए आहवनीय में प्रदान करो । होता की घोषणा के अनुसार मित्रावरुण आदि देवता के लिए सोमहिव वही है, जो द्रोणकलम से भरकर लाया गया है। इन्द्र का हुतशेष घोषणा में गृहीत नहीं है। वह होता की घोषणा से अछूता रहता है; मित्रावरुण आदि देवता के लिए आहुत नहीं होता। तब उसको अपनीत---बाधित कहना अयुक्त है। घोषणा में इन्द्र देवता और उसके हुतशेष का कोई उल्लेखन होने से वह अपनी स्थिति में अबाध बना रहता है। उसका मक्षण किया जाता है। फलतः भक्षणमन्त्र में इन्द्रसहित सब देवताओं का निर्देश होना चाहिए ॥३१॥ (इति अभ्युन्नीतसोमभक्षणे इन्द्रस्याप्युपलक्षणाऽधिकरणम्---१२)।

(पात्नीवतभक्षणे इन्द्रादीनामनुपलक्षणाऽधिकरणम् — १३)

तैत्तिरीय संहिता [६।४।६।१] में इस प्रकार का पाठ है—'यदुपांशुपात्रेणाऽऽप्रयणात् पात्नीवतं गृह्णाति' जो उपांशु पात्र के द्वारा आग्रयण पात्र से पात्नीवत ग्रह में सोम लेता है। इससे पूर्व ऐन्द्रवायव, मैत्रावरूण, आदिवन नामवाले दो-दो देवताओं के निमित्त सोम की आहुति देकर शेष सोम बूँद-बूँद आदित्य-स्थाली में टपकाया जाता है। तृतीय सवन में वह सोम आग्रयण पात्र में ले लिया जाता है। आग्रयण-स्थाली में रक्खे सोम को अन्य एक पात्र में उलटकर उसे पुनः चार घाराओं से आग्रयण-स्थाली में लिया जाता है।

इस आग्रयण-स्थाली से उपांशुग्रह द्वारा पात्नीवत ग्रह में सोम लिया जाता है। पात्नीवत ग्रह के होम करने पर उसके हुतशेष सोम का भक्षण करने के विषय में शिष्य ने सन्देह प्रकट किया—क्या सोमभक्षण के समय पात्नीवत देवता के साथ इन्द्र-वायु आदि देवताओं के जोड़े का निर्देश भक्षणमन्त्र में करना चाहिए? अथवा नहीं करना चाहिए? शिष्य ने सुभाव दिया—गत अधिकरण के निर्णय के अनुसार तो इन्द्र-वायु आदि देवताओं का निर्देश करना चाहिए, क्योंकि पात्नीवत के हुतशेष में उन देवताओं का हतशेष भी सम्मिलित है। ए ष्य-सुभाव को पूर्वपक्षर से आचार्य सूत्रकार ने सूत्रित किया—

# पात्नीवते तु पूर्ववत् ॥३२॥

[पात्नीवते] पात्नीवत देवताविषयक मक्षणमन्त्र में [तु] मी [पूर्ववत्] पहले अधिकरण के निर्णय के समान इन्द्रवायु आदि देवताओं का निर्देश करना चाहिए ।

गत अधिकरण में मित्रावरूण आदि देवताओं के हुतशेष के साथ इन्द्र देवता का हुतशेष सम्मिलत होने से भक्षणमन्त्र में मित्रावरूण आदि के साथ इन्द्र के निर्वेश का निर्णय जैसे किया गया है, उसी प्रकार पाल्नीवत देवता के हुतशेष में इन्द्र-वायु आदि देवताओं के हुतशेष सोम का अंश सम्मिलत रहता है; इसलिए यहाँ भी पाल्नीवत देवता के हुतशेष-भक्षण-मन्त्र में पाल्नीवत के साथ इन्द्र-वायु आदि देवताओं का निर्वेश होना चाहिए।।३२॥

आचार्य सूत्रकार ने समाधान किया-

### प्रहणाद् वाऽपनीतः स्यात् ॥३३॥

[वा]'वा' पद पूर्वपक्ष के निवारण के लिए है । तात्पर्य है--पात्नीवत देवता

के हुतक्षेष-भक्षण-मन्त्र में इन्द्रवायु आदि द्विदेवत्य का निर्देश करना युक्त नहीं है। [म्रहणात्] आग्रयण-पात्र से पात्नीवत सोम का ग्रहण होने के कारण, द्विदेवत्य आदि शेष [अपनीत:] दूरापेत—दूर हटा हुआ [स्यात्] हो जाता है।

गत अधिकरण में जो निर्णय किया गया, उसके साथ पात्नीवत देवता के हुत-शेष का साम्य नहीं; वैषम्य है। वहाँ इन्द्र देवता के लिए जिस चमस से सोमहिव आहुत किया गया है, उसमें बचे सोम का—अन्य किसी प्रकार का भी प्रयोग न करके सीथे उसी चमस में द्रोणकलण से मित्रावरूण आदि देवता के लिए सोम ग्रहण किया जाता है। इसके विपरीत पात्नीवत देवता को सोमहिव प्रदान करने के लिए सोम का ग्रहण आग्रयण-पात्र में संगृहीत सोम से किया जाता है। आग्रयण-पात्र में सोम का संग्रह जिस प्रक्रिया से होता है, उसके अनुसार इन्द्र-वायु आदि द्विदेवत्य हुतशेष सोम आग्रयण-पात्र में पहुँचने तक अपने अस्तित्व को समाप्तप्राय कर बैठता है। आग्रयणपात्र से उपांशु ग्रह द्वारा पात्नीवत देवता के लिए सोमग्रहण करने के अवसर पर इन्द्र-वायु आदि का द्विदेवत्य हुतशेष इतनी दूर जा पड़ता है कि पात्नीवत हुतशेष के अक्षणमन्त्र में द्विदेवत्य के नामनिर्देश की उपेक्षा करना ही ग्रुक्त है। आग्रयणपात्र में सोमसंग्रह की प्रक्रिया ३१वें सूत्र के माष्य में प्रकट कर दी गई है।

इस प्रकार इन्द्र और भित्रावरूण के हुतशेष पात्र एक ही होने से मित्रावरूण के हुतशेष-भक्षमन्त्र में मित्रावरूण आदि के साथ इन्द्र का ऊह किया जाना युक्त है। पात्नीवत में यह स्थिति नहीं है। यहां सोम का संग्रहपात्र और आहुतिपात्र दोनों भिन्न हो गए हैं। यहां सोम के आधार पात्र आग्रयण तक द्विदेवत्य हुतशेष पहुँचते-पहुँचते दम तोड़ बैठता है। तब भक्षणमन्त्र में उसका निर्देश न होना युक्त ही है।।३३।। (इति पात्नीवतभक्षणे इन्द्रादीनामनुपलक्षणाऽधिकरणम् —१३)।

#### (पात्नीवतशेषभक्षे त्वष्टुरनुपलक्षणीयताऽधिकरणम्—१४)

पत्नीवान् देवता-सम्बन्धी सोम-आहृति के प्रसंग से तैत्तिरीय संहिता [१।४।२७] में मन्त्र है — 'अम्ना ३इ पत्नीवा ३: सजूर्देवेन त्वष्ट्रा सोमं पिब' हे पत्नीवान् अम्ने ! त्वष्टा देव के साथ तुम प्रीतिपूर्वक सोम का पान करो । इस विषय में सन्दि-हान शिष्य जिज्ञासा करता है, क्या पात्नीवत सोम के शेष का प्रक्षण करते हुए मक्षमन्त्र में त्वष्टा का निर्देश करना चाहिए ?अथवा नहीं करना चाहिए ? मन्त्र में साथ पीने का उल्लेख होने से प्रतीत होता है, भक्षमन्त्र में त्वष्टा का निर्देश होना चाहिए। शिष्य-सुभाव को आचार्य सूत्रकार ने पूर्वपक्ष-रूप से सूत्रित किया—

# त्वष्टारं तूपलक्षयेत् पानात् ॥३४॥

[पानात्] आहुति-मन्त्र में त्वष्टा के सोमपान का निर्देश होने के कारण

[स्वष्टारम्] त्वष्टाको [तु] तो [उपलक्षयेत्] भक्षमन्त्र में उपलक्षित = सम्मिलित करनाचाहिए।

'सजूर्देवेन त्वष्ट्रा सोमं पिव' इस होम-मन्त्र का उच्चारण करते हुए पात्नीवत सोम त्वष्टा के साथ पत्नीवान् अग्निदेवता के लिए आहवनीय आग्न में प्रदान (आहुत) किया जाता है। यह अग्नि के लिए और उसके साथी त्वष्टा देवता,दोनों के लिए सहदान होता है। जैसे लोकव्यवहार में कहा जाता है—'यज्ञदत्त के साथ देवदत्त को सौ रुपए दे दो' ऐसा कहने पर दोनों को ही वह धन दिया जाता है। इससे स्पष्ट होता है वह पात्नीवत सोम त्वष्टा देवतावाला भी है, अतः भक्षमन्त्र में त्वष्टा देवता का निर्देश करना चाहिए। यत अधिकरण में विणत इन्द्र के समान त्वष्टा भी सोमपान करता है, तब भक्षमन्त्र में उसका निर्देश क्यों न हो ?।।३४।।

आचार्य सूत्रकार ने जिज्ञासा का समाधान किया-

### अतुल्यत्वात्तु नैवं स्यात् ॥३५॥

[तु] त्वष्टा के तो [अतुल्यत्वात्]पत्नीवान् अग्नि के तुत्य न होने के कारण [एवम्] इस प्रकार भक्षमन्त्र में निर्देश [न स्यात्] नहीं होना चाहिए।

भाष्यकार शबरस्वामी ने यहाँ पातञ्जल व्याकरण महाभाष्य का एक वाक्य उद्धृत कर बलपूर्वक यह कहा है कि हम शब्द-प्रमाण को माननेवाले हैं; शब्द जो कुछ बताता है, वही हमारे लिए मान्य है। शब्द-प्रमाणरूप में यहाँ विधिवाक्य है— 'पात्नीवतं गुह्हाति' पात्नीवत सोम का ग्रहण करता है। इसमें त्वष्टा का कोई संकेत नहीं है। अन्य भी कोई ऐसा विधिवाक्य नहीं है, जिससे यह सोम या इसका भाग त्वष्टा के लिए जाना जा सके।

होममन्त्र में जो 'त्वष्ट्रा सोमं पिव' पद हैं, उनसे यह निर्णयात्मक रूप में सिद्ध नहीं होता कि अग्नि के सोमपान में त्वष्टा सहयोगी है। 'त्वष्ट्रा' पद में तृतीया विभिन्त अप्रधान अर्थ में है। यद्यिप 'सह' पद का योग यहाँ नहीं है, फिर भी यिद सह का अर्थ अभिप्रेत हो, तो भी अप्रधान (गौण) अर्थ में तृतीया हो जाती है। पाणिनि ने स्वयं 'पुमान् स्त्रिया' [अष्टा० १।२।६७]प्रयोग कर उक्त भावना को अभिव्यक्त किया है। 'पुत्रेण सह आगतः पिता; शिष्येण सह गतः आचार्यः' पुत्र के साथ पिता आया; शिष्य के साथ आचार्य गया; यहाँ आना-जाना किया के साथ मुख्य सम्बन्ध पिता व आचार्य का है; पुत्र-शिष्य गौण हैं। पर यह घ्यान देने की बात है, गौण पुत्र व शिष्य को पिता व आचार्य की आना-जाना किया का पूर्ण अनुष्ठान करना होता है। वे किया में पूर्ण सहयोगी रहते हैं। यदि पुत्र-शिष्य

 <sup>&#</sup>x27;शब्दप्रमाणका वयम्; यच्छब्द आह् तदस्माकं प्रमाणम्' महाभाष्य, अ० १, पा० २,आह्निक १ ।

पिता-आचार्य की किया में सहयोगी न रहें, तो उक्त प्रयोग हो नहीं सकते । इसी के अनुसार गौण होने पर भी त्वष्टा सोमपान में अग्नि का सहयोगी होता है, तो भले ही रहे, पर वह सोमपान मुख्यरूप में पत्नीवान् अग्नि का है; क्योंकि विधि-वाक्य के अनुसार सोम का ग्रहण उसी के लिए हुआ है । उस दशा में होममन्त्र के पदों का अर्थ होगा—'जो तू त्वष्टा के साथ विद्यमान है,सो तू सोम का पान कर'।

गम्भीरता से विचारने पर जाना जाता है, यह नितान्त आवश्यक नहीं कि
प्रधान की किया में अप्रधान सहयोगी हो। सहयोगी न होने पर भी ऐसे प्रयोग
प्रामाणिक माने जाते हैं, जैसे—'सहैव दश्यभिः पुत्रैभीरं वहति गर्दभी'। यहाँ
आवश्यक रूप से यह अभिप्रेत नहीं है कि गर्दभी के दसों पुत्र भारवहन-किया में
सहयोगी हैं। अनेक पुत्र भारवहन में अत्पवय व रुग्ण होने आदि से असमर्थ हो
सकते हैं। ऐसे प्रसंगों में दस पुत्रों की विद्यमानतामात्र विवक्षित है। इसी प्रकार
प्रस्तुत प्रसंग में त्वष्टा की केवल विद्यमानता अभिहित होती है; सोमपान-किया
में वह सहयोगी नहीं। तब अक्षमन्त्र में उसके नाम के ऊह का कोई प्रश्न नहीं
उठता।।३५॥ (इति पात्नीवतशेषमक्षे त्वष्टुरनुपलक्षणीयताऽधिकरणम्—१४)।

(पार्त्नीवतशेषभक्षे त्रिश्चतोऽनुपलक्षणाऽधिकरणम्—१५) पूर्वोक्त पार्त्नीवत कर्म में याज्या-मन्त्र पठित है—

> ऐभिरग्ने सरथं याह्यर्वाङ् नानारथं वा विभवो ह्यस्वाः । पत्नीवतस्त्रिशतं त्रीदेच वेवाननुष्वधमा बह मादयस्व ॥

—ऋ० ३।६।६॥

हे अग्ने ! इन आगे जानेवाले तेतीस देवों के साथ समान रथवाले — एक रथवाले — एक रथ में बैठकर समीप आओ । अथवा क्योंकि तुम्हारे अश्व विविध रूपों को ग्रहण करने में समर्थ हैं, इसलिए नानारथों पर बैठकर आओ ।

शिष्य जिज्ञासा करता है—इस विषय में सन्देह है—क्या भक्षमन्त्र में तेतीस देवों का निर्देश करना चाहिए ? अथवा नहीं करना चाहिए ? याज्या-मन्त्र के अनुसार तो यही प्रतीत होता है कि तेतीस देवों का निर्देश करना चाहिए, क्योंकि मन्त्र में तेतीस देवों को सोम देने का उल्लेख है। अग्नीत् ऋत्विज् अग्नि को मानो इस प्रकार आदरपूर्वक प्रेरित करता है—हे अग्ने ! समीप आओ, तेतीस देवों के साथ एक रथ पर बैठकर अथवा नाना रथों से आओ; तुम्हारे अश्व विविध रूपों को ग्रहण करने में समर्थ हैं। इस अनुष्वध—सोम को पत्नीवत् तेतीस देवों के लिए प्राप्त कराओ। यहाँ अग्नीत् तेतीस देवों की तृष्ति के लिए इच्छा करता है, ऐसा जात होता है। मन्त्र में प्रधानरूप से जिसका उल्लेख है, उसके लिए सोम है। यद्यपि विधिवाक्य में पत्नीवान् अग्निदेवता कहा गया है, पर वहाँ अन्य देवता का

निषेत्र भी नहीं किया गया । इससे निर्वाधरूप में भन्त्रवर्ण से प्राप्त तेतीस देवता विधिवाक्य में समक्रने चाहिएँ ।

#### द्विशच्च परार्थत्वात् ॥३६॥

[त्रिशत्] तीस [च] और तीन अर्थात् तेतीस देवता—गत अधिकरण में वर्णित त्वष्टा के समान—पात्नीवत सोम में सम्मिलित नहीं होते, [परार्थत्वात्] मन्त्र में उनके उल्लेख का स्तुति आदि अन्य प्रयोजन होने से ।

'ऐभिरग्ने' मन्त्र में न तो अग्निदेवता किसी को बुलानेवाला कहा है, और न सोम परोसनेवाला। तेतीस देवताओं के यजन से यहाँ कोई प्रयोजन सिद्ध होता हो, ऐसा भी नहीं कहा गया है। अग्निदेवता को इन कार्यों के लिए सत्कारपूर्वक प्रेरित किया गया हो, ऐसा भी यहाँ नहीं है। मन्त्र में केवल अग्निदेवता को सम्बोधन किया गया है; यजन के लिए उसी का आवाहन है। तेतीस देवों को प्रकाशित करता हुआ सूर्य आग्नेय तत्त्व का केन्द्र है। यह सम्मिलित देवों की स्तुतिमात्र है। सोम-हिव की आहुति सूर्य में नहीं दी जाती; पत्नीवान् अग्नि में दी जाती है, जो वेदि में आह्वनीय रूप से अवस्थित है। विधिवाक्य 'पात्नीवतं गृह्धाति' में उसी के लिए सोमहिव के ग्रहण किए जाने का विधान है। जिसके लिए विधान है, बही प्रधान देवता है। उसी का सोम है। इसलिए हुतक्षेप सोम के भक्षमन्त्र में अन्य तेतीस आदि देवों के निर्देश का प्रश्न नहीं उठता।

वस्तुतः यह साधारण वैज्ञानिक तथ्य है कि आहवनीय अग्नि में द्रव्याहुित प्रदान करने पर अन्य सब देव स्वतः तृप्त व हिषत होते रहते हैं; और उसके प्रति-दान रूप में प्राणी के कल्याण के लिए जीवनी शक्तियों की अनवरत वर्षा करते रहते हैं। इसी आधार पर वह अग्नि पत्नीवान् है, सबका रक्षक है, जीवन-रक्षा में अनुपम सहयोग प्रदान करता है। इन्हीं वैदिक भावनाओं को हृदयंगम कर गीता में कहा है—

सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः । अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोऽस्त्विष्ट कामधुक् ॥ देवान् भावयताऽनेन ते देवा भावयन्तु वः । परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाष्ट्यथ ॥ इष्टान् भोगान् हि वो देवा वास्यन्ते यज्ञभाविताः । तैर्वत्तानप्रदायम्यो यो भुंक्ते स्तेन एव सः ॥

प्रजापित परमात्मा ने सर्गैरचनाकाल में यज्ञसहित प्रजाओं की सृष्टि कर कहा— इसके सहयोग से अपनी जीवनी शक्तियों को बढ़ाओ, यह तुम्हारी अभि-लिषत कामनाओं की सफलता के लिए अनवरत स्रोत है। देवों को इससे प्रसन्न करो, देव तुम्हें प्रसन्न करेंगे। परस्पर के सहयोग से परम कल्याण को प्राप्त करोगे।

यज्ञ से प्रसन्त हुए देव अभिलिषत भोगों को तुम्हें प्रदान करेंगे। उनके दिए अतुल भोगों को भोगते हुए यदि तुम यज्ञ द्वारा उन्हें हिव प्रदान नहीं करते, तो तुम चीर ही कहे जाओगे। इसी आशय को मनु ने भी एक श्लोक में अभिव्यक्त किया है।

फलतः सोम या अन्य द्रव्याहुति का प्रधान देवता अग्नि है । ऋग्वेद के मन्त्र में उसी का निर्देश है । तेतीस देवों का निर्देश केवल प्रासंगिक अस्तित्व—स्तवन को अभिव्यक्त करता है, तथा उनके व्यवहार की उस प्रक्रिया को प्रकट करता है, जिसका उल्लेख गत पंक्तियों में किया गया ॥३६॥ (इति पात्नीवतश्चेषमक्षे त्रिंशतोऽनुपलक्षणाऽधिकरणम्—१५) ।

## (भक्षणेऽनुवषट्कारदेवताया अनुपलक्षणाऽधिकरणम्—१६)

ऐतरेय ब्राह्मण [३।४] में पाठ है—" 'सोमस्याग्ने वीहि' इत्यनुवषट् करोति"— 'सोमस्याग्ने वीहि' मन्त्र से अनुवषट् करता है। सोम-याग में मध्यतः'- कारियों के ध्रुवसंज्ञक अथवा सवनमुखीय-संज्ञक प्रकृति यागीय चमसों के वषट्कार से इन्द्रदेवता के लिए होम करने के अनन्तर 'सोमस्याग्ने वीहि वौषट्' अनुवषट्कार आहुति का विधान है। स्विष्ट्रकृत् आहुति के समान यह उस कर्म की अन्तिम आहुति होती है। शिष्प जिज्ञासा करता है—यहाँ सन्देह है—क्या अनुवषट्कार की देवता का भक्षमन्त्र में निर्देश करना चाहिए? अथवा नहीं करना चाहिए? प्रतीत होता है, निर्देश करना चाहिए; क्योंकि गत अधिकरण में विणत तेतीस देवताओं की परार्थता के समान अनुवषट्कार देवता की परार्थता नहीं जानी जाती। तब भक्षमन्त्र में उसके निर्देश के लिए कोई बाधा नहीं होनी चाहिए।

आचार्य सुत्रकार ने जिज्ञासा का समाधान किया-

# वषट्कारश्च कर्त्तृ वत् ॥३७॥

[कर्तृवत्] वषट्कार के करनेवाले होता-पोता-अध्वर्यु को जैसे भक्षमन्त्र में 'होतृपीतस्य, पोतृपीतस्य, अध्वर्युपीतस्य' के रूप में निर्दिष्ट नहीं किया जाता, उसी के समान [वषट्कारः] अनुवषट्कार के देवता को [च] भी निर्दिष्ट नहीं करना चाहिए।

 <sup>&#</sup>x27;मध्यत:कारी' शास्त्र में होता, ब्रह्मा, उद्गाता, यजमान इन चार का नाम कहा जाता है। २८ सूत्र के भाष्य में इसका उल्लेख किया गया है।

सूत्र में 'वषट्कारः' पद से अनुवषट्कार अभिप्रेत है। कुतूहलवृत्तिकार ने पाठ ही 'अनुवषट्कारः' स्वीकार किया है। यद्यपि अनुवषट्कार का देवता अग्नि है, क्योंकि आहुति अग्नि में ही दी जाती है, परन्तु यह आहुति अग्निदेवता के उद्देश्य से नहीं दी जाती, अपितु कर्म की सम्पन्नता के संकेतरूप में दी जाती है। होता-पोता-अध्वर्यु आदि भी अनुष्ठेय कर्म की सम्पन्नता के लिए समर्पित अथवा उपस्थित रहते हैं। उनको जैसे भक्षमन्त्र में निर्दिष्ट नहीं किया जाता, वैसे ही अनुवषट्कार देवता को मी।

मध्यतःकारियों के चमसों से इन्द्र देवता के लिए आहुतियाँ प्रदान करने के अनन्तर अन्तिम आहुति के मन्त्र का उच्चारण करते हुए होता अन्त में 'वौषट्' पद का उच्चारण करते हुए होता अन्त में 'वौषट्' पद का उच्चारण करता है। यह इस बात का संकेत है कि सोमयाग के प्रस्तुत कर्म की यह अन्तिम आहुति दी जा रही है। इसी प्रक्रिया का नाम अनुवषट्कार है। इसका तात्पर्य है, प्रकृतियाग के सवनमुखीय चमसों से आहुतियाँ इन्द्र देवता के लिए दी जाती हैं। वहाँ अग्नि देवता उद्दिष्ट नहीं होता। जो कार्य वषट्कार प्रकृतियाग में किया है, वही कार्य अनुवषट्कार में करने योग्य माना गया है। इसलिए जैसे वषट्कार में अग्नि देवता उद्दिष्ट नहीं है, वैसे ही अनुवषट्कार में भी उद्दिष्ट न होगा। तब मक्षमन्त्र में उसके निर्देश का प्रदन ही नहीं उठता।।३७। (इति मक्षणेऽनुवषट्कारदेवताया अनुपलक्षणाऽधिकरणम्—१६)।

# (अनैन्द्राणाममन्त्रकभक्षणाऽधिकरणम्—१७)

शास्त्रीय मान्यता के अनुसार 'ऊह' केवल विकृतियागों में होता है; प्रकृति-याग में नहीं। इसके विपरीत गत २६वें सूत्र में एकदेशी मत से प्रकृतियाग में भी 'ऊह' की कल्पना की जाती है, यह बताया। उसी के अनुसार अनैन्द्र हवि का भक्षण समन्त्रक किये जाने का सुभाव दिया है। उसी विषय को पूरा करने की मावना से सूत्रकार ने प्रस्तुत सूत्र द्वारा बताया—

# छन्दः प्रतिषेधस्तु सर्वगामित्वात् ॥३८॥

[तु] 'तु' पद सूत्र २८ में किये गये एकदेशी के कथन की निवृत्ति के लिए है। तात्पर्य है, सोमयान के एककमं होने से उसमें प्रकृति-विकृतिमाव की कल्पना नहीं की जा सकती, [सर्वगामित्वात्] सोमयान में अभिषव आदि सोमधर्मों के सर्वगामी होने से, अर्थात् तीनों सवनों में सोमधर्मों के विद्यमान होने से। [छन्दःप्रतिषेधः] षोडशी में अनुष्टुप् छन्द का कथन, षोडशी के तृतीय सवन में होने से वहाँ जगती छन्द के प्रतिषेधरूप है; जगती की जगह अनुष्टुप् की 'ऊह' नहीं है।

ज्योतिष्टोम, उक्थ्य, षोडशी, अतिरात्र, अत्यग्निष्टोम, वाजपेय, आप्तोर्याम्-

इन सात संस्थाओं = भागों में सम्पूर्ण होनेवाला सोमयाग एक ही याग है। तीनों सवनों में अभिषव आदि सोम के घमें विद्यमान रहते हैं। 'घ्रुव'-संज्ञक एवं 'होत्रक'-संज्ञक पात्रों द्वारा हिवप्रदान में इनके प्रकृति-विकारभाव की कल्पना नहीं की जा सकती; क्योंकि यह सब प्रधानभूत सोमयागरूप एक ही कर्म है। इसिलए यहां 'ऊह' की कल्पना निराधार है। इसी कारण वह कथन असंगत है, जो सूत्र २८ की व्याख्या में कहा गया है कि—'अतिरात्र' में 'धोडशी' का ग्रहण होने पर अतिरात्र के जगती छन्द की जगह धोडशी के अनुष्टुप् छन्द की 'ऊह' की जाती है। अतिरात्र के तृतीय सवन में धोडशी का ग्रहण होता है; उतने अंश में धोडशी-अनुष्टुप् से अतिरात्र-जगतीछन्द प्रतिषिद्ध हो जाता है, वाधित हो जाता है। उह की कल्पना निराधार है। तब भक्षमन्त्र में 'इन्द्र' के स्थान पर 'मित्रावरुण' आदि की उह के लिए घोडशी को उदाहरण या लिङ्गरूप में प्रस्तुत करना अयुक्त है।

सारांश है, ऐन्द्र-अर्नेन्द्र भिन्न याग नहीं हैं। एक ही सोमयाग के ये अभ्यास-विशेष हैं। प्रधान सोमयाग के ये सब गुणभूत हैं; इनके पृथक् वर्म नहीं होते। ऐन्द्र: सोमो गृह्यते मीयते च'—ऐन्द्र सोम गृहीत होता है, और मापा जाता है, इत्यादि सब याग के वर्म हैं, इसिलए ये सम्पूर्ण सोमयाग के धर्म कहे गये हैं। सोम भी यागार्थ है। यह जो 'ऐन्द्र: सोमो गृह्यते मीयते च' कहा गया है, इससे ज्ञात होता है, इन्द्र देवता के लिए सोम का ग्रहण मन्त्रोच्चारणपूर्वक होना चाहिए। अन्य देवताओं के लिए सोम का ग्रहण-उनका ध्यान करते हुए-होना अभीष्ट है। इस कारण इन्द्र-भिन्न सोम का भक्षण मन्त्ररहिता है।।३८।। (इति अनैन्द्राणाम-मन्त्रकभक्षणाऽधिकरणम्—१७)।

(ऐन्द्राग्नभक्षस्यामन्त्रकताऽधिकरणम्—१८)

इन्द्र से अतिरिक्त देवताओं के सोम का भक्षण बमन्त्रक होना चाहिए, यह निश्चित होने पर ऐन्द्राग्न सोम के विषय में विचार करना अपेक्षित रहता है। ज्योतिष्टोम में ऐन्द्राग्न सोम-पठित है, 'ऐन्द्राग्न गृह्णाति' इति — इन्द्र और अग्नि देवता के सोम का ग्रहण करता है। शिष्य ने जिज्ञासा की — यहाँ भक्षण समन्त्रक होना चाहिए, अथवा अमन्त्रक ? समन्त्रक प्रतीत होता है, क्योंकि ऐन्द्राग्न सोम में सोम का अंश इन्द्र द्वारा भी पिया जाता है, वहाँ 'इन्द्रपीतस्य' निर्देश समञ्जस होता है। शिष्य के सुभाव को आचार्य सुत्रकार ने पूर्वपक्षरूप से सूत्रित किया—

# ऐन्द्राग्ने तु लिङ्गभावात् स्यात् ॥३६॥

[ऐन्द्राग्ने] इन्द्र और अग्नि उभयदेवतावाले सोम में [तु] तो [लि**ङ्ग**-

मावात् ] इन्द्र का लिङ्ग =स्पष्ट निर्देश होने से सोमभक्षण मन्त्रयुक्त [स्यात् ] होना चाहिए । तात्पर्य है, इन्द्र और अग्नि दोनों के लिए गृहीत सोम में इन्द्र का भी अंश है, इन्द्र उसका पान करता है, तब 'इन्द्रपीतस्य' निर्देश उत्पन्न होता है ।

ऐन्द्राग्न सोम में इन्द्र द्वारा सोमांश पिये जाने से 'इन्द्रपीतस्य' वाक्य का आनुकूल्य बना रहता है; तब ऐन्द्राग्न सोम के मन्त्रयुक्त भक्षण में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए ॥३६॥

सूत्रकार ने जिज्ञासा का समाधान किया-

# एकस्मिन् वा देवतान्तराद् विभागवत् ॥४०॥

[एकस्मिन्] अकेले इन्द्र से पिये गये सोम के भक्षण में [वा] ही 'इन्द्र-पीतस्य' मनत्र लागू होता है। [देवतान्तरात्] क्योंकि इन्द्रदेवता इन्द्राग्नीदेवता से भिन्न है। इन्द्राग्नी इन्द्र नहीं है, [विभागवत्] पुरोडाश के विभाग के समान। जैसे 'आग्नेयं चतुर्धा करोति' अग्निदेवतावाले पुरोडाश का चार विभाग करना, दो देवतावाले अग्नीषोमीय पुरोडाश में लागू नहीं होता; क्योंकि अग्नि देवता अग्नीषोमीय देवता नहीं है, ऐसे ही एकमात्र इन्द्र के द्वारा पिये गये सोम से भक्षण में प्रयुक्त 'इन्द्रपीतस्य' मन्त्र ऐन्द्राग्न सोम के भक्षण में लागू नहीं होगा, क्योंकि इन्द्राग्नी देवता इन्द्र नहीं है। इन्द्र भिन्न है, इन्द्राग्नी मिलित भिन्न है।

यह अर्थ 'आग्नेय' 'ऐन्द्राग्न' आदि पदों में प्रयुक्त तिद्धित प्रत्यय के आधार पर अभिज्यक्त होता है। 'आग्नेय' में अग्नि पद से तिद्धित प्रत्यय उसी अर्थ में होता है, जब अग्नि देवता को लक्ष्य कर हिंब प्रदान किया जाता है। इसीलिए 'आग्नेय' पुरोडाश के चतुर्घाकरण का विधान 'अग्नीधोमीय' पुरोडाश में लागू नहीं होता; क्योंकि यह पुरोडाश 'अग्नि' देवता को लक्ष्य करके प्रदान नहीं किया जाता; प्रत्युत 'अग्नीधोम' देवता को लक्ष्य कर प्रदान किया जाता है। इसी प्रकार 'ऐन्द्र' और 'ऐन्द्राग्न' हिंब के प्रदान में समक्ष्या चाहिए। 'इन्द्रपीतस्य' मन्त्र का विनियोग सोमभक्षण में वही होगा, जो ऐन्द्रहिंब का शेष है। 'ऐन्द्राग्न' हिंब का प्रदान इन्द्र को लक्ष्य कर नहीं किया जाता, प्रत्युत इन्द्राग्नी को लक्ष्य कर किया जाता है। अतः ऐन्द्राग्न सोमभक्षण में 'इन्द्रपीतस्य' मन्त्र का विनियोग नहींने से यह अमन्त्रक ही होगा।

यहाँ यह भी घ्यान देने की बात है कि 'इन्द्राग्नी' देवता हैं क्या ? अधिभूत पक्ष में आहवनीय अग्नि 'अग्नि' देवता है, और सूर्य 'इन्द्र' देवता है। हिव-प्रदान प्रथम आहवनीय अग्नि में होता है; अनन्तर उसका पान किरणों द्वारा सूर्य करता है। ऐसी स्थिति में यह विभाजन सर्वथा अशक्य है कि हवि में अमुक अंश अग्नि का और अमुक अंश इन्द्र का है। यद्यपि ऐन्द्रहवि का प्रदान भी आहवनीय

अग्नि के माध्यम से ही इन्द्र को दिया जाता है, तथापि वहाँ साक्षात् उद्दिष्ट देवता इन्द्र है, इसलिए 'इन्द्रपीतस्य' का विनियोग वहीं उपपन्न हो सकता है। अध्यात्म-पक्ष में अग्नि परमात्मा और इन्द्र जीवात्मा समक्ष्मना चाहिए। प्रत्यक्ष हिव-प्रदानों से ऐश्वरीय ऋत द्वारा जीवात्मवर्ग को अदृश्य जीवनीय शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। यही इसका रहस्य है।।४०।। (इति ऐन्द्राग्नमक्षस्यामन्त्र-कताऽधिकरणम्—१८)।

(गायत्रछन्दस इत्यादिमन्त्राणामनेकछन्दस्के विनियोगाऽधि-करणम्—१६)

शिष्य जिज्ञासा करता है—'इन्द्रपीतस्य' के साथ 'गायत्रच्छन्दसः' पद पठित है, जो उस पद का विशेषण है। तात्प्यं है—इन्द्र के उद्देश्य से दी जानेवाली सोमहिव गायत्री छन्दवाले मन्त्रों के उच्चारण के साथ दी जाती है। यहाँ सन्देह है—तथा केवल गायत्री-मन्त्रों के उच्चारण के साथ दी जानेवाली ऐन्द्र सोमहिव के शेषभक्षण में ही 'इन्द्रपीतस्य' मन्त्र का विनियोग होना चाहिए ? अथवा अन्य छन्दोंवाले मन्त्रों के साथ दी जानेवाली सोमहिव के शेषभक्षण में भी 'इन्द्र-पीतस्य' मन्त्र का विनियोग होगा ? प्रतीत होता है, 'गायत्रच्छन्दसः' पद के 'इन्द्रपीतस्य' पद का विशेषण होने के कारण केवल गायत्रीच्छन्दवाले मन्त्रों के साथ दी जानेवाली सोमहिव के शेषभक्षण में ही 'इन्द्रपीतस्य' का विनियोग होना चाहिए, अन्यत्र नहीं। शिष्य के सुभाव को सूत्रकार ने पूर्वपक्षरूप में सूत्रित किया—

#### छन्दश्च देवतावत् ॥४१॥

[छन्दः] छन्द [च] भी [देवतावत्] देवता के समान समम्भना चाहिए। तात्वर्य है, जैसे 'इन्द्रपीतस्य' में केवल इन्द्र का ग्रहण होता है, ऐसे ही 'गायत्रच्छन्दसः' में केवल गायत्री छन्द का ग्रहण होना चाहिए, अन्य छन्दों का नहीं।

पूर्व-निर्णय के अनुसार जैसे अन्य देवता के साथ पठित इन्द्र के सम्बन्ध में 'इन्द्रपीतस्य' मन्त्र का विनियोग नहीं होता, वैसे ही अन्य छन्दवाले सोम में 'गायत्रच्छन्दसः' मन्त्र का प्रयोग नहीं होना चाहिए ॥४१॥

आचार्य सूत्रकार ने जिज्ञासा का समाधान किया—

#### सर्वेषु वाऽभावादेकच्छन्दसः ॥४२॥

[वा] 'वा' पद पूर्वपक्ष की निवृत्ति का द्योतक है। तात्पर्य है, अन्य छन्द-वाले सोम में 'गायत्रच्छन्दसः' मन्त्र का विनियोग न मानना, युक्त नहीं है। [एकच्छन्दसः] केवल एक गायत्री छन्दवाले सोम-प्रदान के [अभावात्] अभाव होने से । अतः [सर्वेषु] अन्य सब छन्दोंवाले मन्त्रों के सहित गायत्री छन्दवाले सोम के प्रदान में 'गायत्रच्छन्दसः' विनियुक्त होता है ।

सोमहिव-प्रदान के मन्त्र केवल गायत्री छन्द में हों, ऐसी बात नहीं है। जिन मन्त्रों के उच्चारण के साथ किसी भी देवता के उद्देश्य से सोमहिव आहवनीय अगिन में आहुत किया जाता है, वे मन्त्र गायत्री, त्रिष्टुण, जगती आदि अनेक छन्दों में उपलब्ध हैं। इसलिए यहाँ गायत्री पद उन सभी छन्दों का उपलक्षण हैं, जिन छन्दोंबाले मन्त्रों के उच्चारण के साथ सोमहिव का प्रदान किया जाता है। फलतः इसका विनियोग गायत्री से इतर छन्दों में भी मानना चाहिए॥४२॥

२७ से ४२ सूत्र तक के (११-१६) अधिकरणों में ऊहापोहपूर्वंक सोमहिव-शेष के भक्षण के विषय में निर्णय किया गया कि ऐन्द्र सोम का भक्षण समन्त्रक तथा अन्य मित्रावरुण आदि देवताओं के हुतशेष-सोम का भक्षण अमन्त्रक होना चाहिए। पर अब प्रकरण का उपसंहार करते हुए आचार्य सूत्रकार ने ऐतिशायन पूर्वाचार्य के सुभाव को स्वीकार कर प्रकरणान्त सूत्र से बताया कि सभी देवताओं के हुतशेष का भक्षण समन्त्रक होना चाहिए। सूत्र कहा—

### सर्वेषां वैकमन्त्र्यमैतिशायनस्य भक्तिपानत्वात् सवना-धिकारो हि ॥४३॥

[बा] सूत्र का 'वा' पव इस कथन की निवृत्ति के लिए है कि अनैन्द्र सोम-हिविशेष का मक्षण अमन्त्रक होता है। [ऐतिशायनस्य] ऐतिशायन आचार्य का सुफ्ताव—जो सूत्रकार को अभिमत है—के अनुसार [सर्वेषाम्] ऐन्द्र और अनैन्द्र सभी सोमहवि-शेषों का मक्षण [ऐकमन्त्र्यम्] एक मन्त्र वाला है। तात्पर्य हैं—'इन्द्रपीतस्य' एक मन्त्र का समस्त सोमहवि-शेषों के भक्षण में विनि-योग है। क्योंकि [मिन्तपानत्वात्] 'इन्द्रपीतस्य' मन्त्र में 'पीत' पद भिन्ति लक्षणावृत्ति से प्रयुक्त है। [हि]कारण हैं—[सवनाधिकारः] यह सवन = सोम-सम्बन्धी अधिकार — प्रकरण है। तात्पर्य है—'इन्द्रेण पीतः सोमः' इस तत्पुष्ठ्य समास के आधार पर 'इन्द्रपीतस्य' का वाच्य सोम नहीं है; प्रत्युत 'इन्द्रेण पीतः सोमो यिस्मन् सवने' इस बहुन्नीहि समास के आधार पर पूरा सोमाभिषव-प्रकरण (तीनों सवन) उक्त पद का वाच्य है।

२७–२६ तीन सूत्रों में पक्ष-प्रतिपक्ष निर्देशपूर्वक जो यह निर्णय लिया गया कि ऐन्द्र सोमभक्षण समन्त्रक तथा अनैन्द्र सोमभक्षण अमन्त्रक होना चाहिए, प्रस्तुत सूत्र द्वारा उसका प्रतिवाद किया गया है। इन्द्रपीत पद सोम का वाचक न होकर लक्षणावृत्ति से समस्त सवन-प्रकरण का वाचक है। प्रकरण में इन्द्र के साथ ही अन्य देवता पठित हैं, तथा सबके हुतशेष-अक्षण में उसी एक मन्त्र का विनियोग है। वस्तुत: 'इन्द्रपीत' पद का 'इन्द्र से पिया गया सोम' यह अर्थ यहाँ सम्भव ही नहीं है। जो सोम इन्द्र को तथा अन्य देवताओं को दिया गया, तथा उनके द्वारा पिया गया, वह सोम अब है कहाँ? उसे तो देवता चट कर गये; उसके अक्षण की बात करना सर्वथा व्यर्थ है। जिस सोम के अक्षण की चर्चा की जा रही है, वह सभी देवताओं का हुतशेष है, जो प्रत्यक्ष विद्यमान है। यह न किसी देवता को दिया गया, और न किसी के द्वारा पिया गया। इसलिए सब ऐन्द्र-अनैन्द्र हुत-शेष-अक्षण में उसी एक मन्त्र का विनियोग निर्वाध होने से समस्त अक्षण समन्त्रक हैं। इन्द्र तथा इन्द्रभिन्न देवताओं से पीत और अपीत सब सोम 'इन्द्रपीत' पद द्वारा लक्षणावृत्ति से कहा गया है, क्योंकि यह सब सवन के अन्तर्गत है। इसमें कोई असाम ञ्जस्य नहीं है।

विनियुक्त मन्त्र का अपेक्षित भाग तैत्तिरीय संहिता [३।२।५] में इस प्रकार पठित हैं—

बसुमब्गणस्य सोम देव ते मतिबिदः प्रातःसवनस्य गायत्रच्छन्दस इन्द्रपीतस्य नराशंसपीतस्य पितृपीतस्य मधुमत उपहूतस्योपहूतो भक्षयामि ।

ऐतिशायन आचार्य का कथन सूत्रकार को अभिमत है। पूर्वाचार्य की स्तुत्यर्थ नाम का निर्देश किया गया ॥४३॥ (इति एकादशाधिकरणोक्तस्योप-संहारः)।

इति जैमिनीय मीमांसादर्शनविद्योदयभाष्ये तृतीयाध्यायस्य द्वितीयः पादः ॥

# अथ तृतीयाध्याये तृतीयः पादः

# (उच्चैस्त्वादीनां वेदधर्मताऽधिकरणम्—१)

गत द्वितीय पाद में विवादास्पद विधियों का निर्णय लिङ्ग के आधार पर किया गया। अब प्रस्तुत पाद में सन्दिग्य विधियों का वाक्य के आधार पर निर्णय किया जायगा। यहाँ ज्योतिष्टोम प्रसंग में पठित वाक्य विचारणीय है—'उच्चैक्ट चा कियते, उच्चैः साम्ना, उपांशु यजुषा' इति । ऋक् से ऊँचे स्वर में कर्म किया जाता है, साम से ऊँचे स्वर में, यजुः से उपांशु — धीरे से बोलकर। उपांशु उच्चारण वह होता है, जहाँ समीप बैठा व्यक्ति भी ठीक तरह सुन न सके। यहाँ सन्देह है—क्या ये ऋक् आदि पद ऋक्त आदि जाति के बोधक हैं? अथवा ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद ग्रन्थों के? सूत्रकार ने ऋक्-यजुः-साम के लक्षण प्रथम [२।१।३५,३७,३६] बता दिये हैं। उसके अनुसार जो ऋक् हैं, उनमें 'ऋक्त्व' जाति, यजुः में 'यजुष्ट्व' और साम में 'सामत्व' जाति रहती हैं; उनमें से कोई मन्त्र चाहे किसी भी वेद में पठित हो, वह अपनी जाति से सम्बद्ध होगा। शिष्य-जिज्ञासा है—क्या उच्चैस्त्व आदि धर्म ऋक्त्व आदि जाति के आधार पर कहे गये हैं? अथवा ऋग्वेद आदि ग्रन्थों के आधार पर ? प्रतीत होता है, यह कथन ऋक्त्व आदि जाति के आधार पर हैं; क्योंकि वाक्य में ऋक्, साम, यजुः पदों का स्पष्ट श्रवण है। वेद का संकेत करनेवाला कोई पद यहाँ नहीं है।

शिष्य-सुभाव को सुत्रकार ने पूर्वपक्षरूप में सुत्रित किया-

# श्रुतेर्जाताधिकारः स्यात् ॥१॥

[श्रुते:] 'उच्चैर्ऋंचा क्रियते' आदि वाक्यों में 'ऋक्' आदि के स्पष्ट श्रवण

. से [जाताधिकार:] जाति का अधिकार [स्यात्] जाना जाता है।

सूत्र में 'जात' पद भाव-अर्थ में 'क्त' प्रत्ययान्त है। भाव-अर्थ में 'क्तिन्' प्रत्ययान्त 'जाति' पद का पर्याय है। सूत्रकार द्वारा बताये गये 'ऋक्' आदि के लक्षणों के अनुसार उक्त वाक्यों (—उच्चैक्टंचा कियते आदि) में 'ऋक्' आदि पद उस समस्त मन्त्रवर्ग के लिए प्रयुक्त हैं, जो उन लक्षणों से युक्त हैं। यदि

ऋग्वेद में पठित कोई मन्त्र यजुर्वेद में पढ़े गये हैं, तो जनका उच्चारण ऋक् के अनुसार ऊँचे स्वर से होगा; यजुर्वेद के अनुसार उपांशु नहीं । यदि ऐसा नहीं माना जाता, तो ऋचा में दोनों [उच्चैस्त्व, उपांशुत्व] धर्मों का विकल्प मानना होगा। इससे पक्ष में एक धर्म बाधित होगा। एक मन्त्र ऋग्वेद और यजुर्वेद दोनों जगह पठित है। जब ऋग्वेद में पठित मन्त्र का ऊँचे स्वर से उच्चारण होगा, तो वहाँ उपांशुत्व धर्म की बाधा होगी। जब वही मन्त्र यजुर्वेद में उपांशु पढ़ा जायगा, तो उच्चैस्त्व धर्म की बाधा होगी। इसलिए उक्त वाक्यों में ऋक् आदि पद ऋग्वेद आदि के बोधक नहीं माने जाने चाहिएँ।

इसके अतिरिक्त यह भी आपित्तजनक होगा कि दर्श-पूर्णमास आदि यागों के जितने विधिवाक्य हैं, वे सब यजुर्वेद में हैं। तब समस्त दर्श-पूर्णमास आदि यागों में उपांगुत्व धर्म प्राप्त होगा, जो किसी प्रकार भी अभीष्ट नहीं है। अतः श्रवण-सामर्थ्य से उच्चेस्त्व, उपांगुत्व आदि धर्म ऋक्त्व आदि जाति के साथ सम्बद्ध हैं; यह स्पष्ट होता है। ऋक्दे आदि का अभिव्यंजक कोई पद यहाँ नहीं है।। १।।

आचार्य सुत्रकार ने उक्त जिज्ञासा का समाधान किया-

### वेदो वा प्रायदर्शनात् ॥२॥

[वा] 'वा' पद पूर्वोक्त की निवृत्ति का बे धक है। ताल्पर्य है, उक्त वाक्यों में ऋक् आदि पद जाति के बोधक नहीं हैं; प्रत्युत [बेद:] उक्त पदों से ऋग्वेद आदि जाना जाता है, [प्रायदर्शनात्] जक्त वाक्यों के प्रारम्भिक प्रसंग में बेद पद के देखे जाने से। ताल्पर्य है, उस प्रसंग के उपक्रम में ऋग्वेद आदि पद सुने जाने से उपसंहार मं भी ऋक् आदि पद ऋग्वेद आदि के बोधक हैं, यह समभना चाहिए।

'प्रायदर्शनात्' पद में 'प्राय' पद 'प्र'-उपसर्गपूर्वक 'इण्' घातु से भाव-अर्थ में 'घव्' प्रत्यय होकर सिद्ध होता है। 'प्र' उपसर्ग के योग से यह पद प्रारम्भ = उपक्रम का वाचक है। जिस प्रसंग में 'उच्चैक्टंचा कियते' आदि वाक्य कहे हैं, उसके प्रारम्भिक भाग में कहा गया है —

"प्रजापतिर्वा इदमेक आसीत् । स तपोऽतप्यत । तस्मात् तपस्तेपानात् त्रयो देवा असृज्यन्त । अग्निर्वायुरादित्यः । ते तपोऽतप्यन्त । तेभ्यस्तेपानेभ्यस्त्रयो वेदा असृज्यन्त । अग्नेर्ऋंग्वेदो वायोर्यजुर्वेदः आदित्यात् सामवेदः ।"

—सर्गरचना से पूर्व यह अकेला प्रजापित था। तप तपते हुए उस प्रजापित ने तीन देवों की सृष्टि की —अग्नि, वायु और आदित्य। उन देवों ने तप तपा। तप तपते हुए उन देवों से तीन वेद प्रादुर्भूत हुए —अग्नि से ऋग्वेद, वायु से यजुर्वेद और आदित्य से सामवेद।

प्रसंग के प्रारम्भ में स्पष्ट ऋग्वेद आदि का उल्लेख होने से उसके उपसंहार-

भाग— 'उच्चैक्ट चा कियते' आदि वाक्यों में 'ऋक्, यजुः, साम' पद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद के वाचक हैं, यह स्पष्ट जाना जाता है। मन्त्रों की 'ऋक्' आदि संज्ञाएँ उनकी रचना के आधार पर हैं। छन्दोरूप ऋक् हैं, गीतिरूप साम, इन दोनों से भिन्न गद्यरूप रचना यजुः हैं। रचना के आधार पर ऋक् आदि का अपना एक वर्ग है, अपनी जाति है। प्रस्तुत प्रसंग में ऋक् आदि पद स्ववर्ग अथवा जाति के वाचक न होकर ऋग्वेद आदि नाम से समुदित ग्रन्थिवशेष का निर्देश करते हैं। इससे प्रकरण उपकृत होता है, तथा ऋक् आदि का अभिधामूलक अर्थ स्वीकार किये जाने से लक्षणा का आश्रय नहीं लेना पड़ता। यदि इसको स्वीकार नहीं किया जाता, तो प्रकृत में 'ऋक्' आदि पदों का अन्य कोई अर्थ संगत न होने से यह कथन निर्यंक होगा, जो किसी प्रकार अभीष्ट नहीं। अतः यहाँ वेद का अधिकार जानना युक्त है।।।।

उक्त प्रसंग में ऋक् आदि पद ऋग्वेद आदि के वाचक हैं, इसमें अन्य हेतु सुत्रकार ने बताया—

### लिङ्गाच्च ॥३॥

[लिंगात्] लिंग से [च] भी जाना जाता है कि उक्त प्रसंग में 'ऋक्' आदि पद ऋग्वेद आदि को कहते हैं।

उक्त अर्थं की पुष्टि में लिङ्ग अर्थात् अन्य उपोद्बलक हेतु भी है। वैदिक वाङ्मय में कहा है—'ऋग्भिः' प्रातिदिवि देव ईयते यजुर्वेदेन तिष्ठिति मध्ये अहः। सामवेदेनास्तमये महीयते वेदैरशून्यैस्त्रिभिरीत सूर्यः'—सूर्य प्रातःकाल द्युलोक में ऋचाओं से गित करता है, मध्याह्न में यजुर्वेद से ठहरता है, अस्त होते हुए सार्यकाल में सामवेद से पूजित होता है। इस प्रकार तीन वेदों के अस्तित्व के साथ सूर्य गित करता है। मन्त्र के पहले पाद में ऋक् और दूसरे-तीसरे पाद में दो वेदों का उल्लेख करके चौथे पाद में बहुवचन के साथ उपसंहार किया है—'वेदैरशून्यैस्त्रिभिरीत सूर्यः', इससे स्पष्ट होता है कि मन्त्र में 'ऋक्' पद ऋग्वेद के लिए प्रयुक्त माना गया है। इसलिए 'उच्चैकः'चा कियते' आदि में मी 'ऋक्' आदि पद ऋग्वेद आदि के वाचक हैं, यह स्वीकार्य होना चाहिए।।३।।

सूत्रकार ने उक्त अर्थ की पुष्टि में अन्य हेतु प्रस्तुत किया-

१. तुलना करें — तै० त्रां० ३।१२।६।। 'ऋग्भिः पूर्वाह्ने विवि वेव ईयते। यजुर्वेदेन तिष्ठित मध्ये अह्नः। सामवेदेनाऽस्तमये महीयते वेवैरजून्यं स्त्रि-भिरोत सूर्यः।'

# धर्मोपदेशाच्च न हि द्रव्येण सम्बन्धः ॥४॥

[धर्मोपदेशात्] साम के उच्चैस्त्व धर्म के उपदेश से [च] भी 'ऋक्' आदि पद वेद के वाचक हैं, यह ज्ञात होता है। अन्यथा साम के ऋचाओं पर आधारित होने के कारण उसका उच्चैस्त्व स्वतःसिद्ध था, फिर [द्रव्येण] द्रव्य = साम के साथ उच्चैस्त्व धर्म के [सम्बन्धः] सम्बन्ध का विधान [निह्] नहीं करना चाहिए था; पर किया है, इससे ज्ञात होता है, उच्चैस्त्व आदि धर्म मन्त्र के न होकर वेद के हैं।

साम गीतिरूप हैं, और वह गान ऋचाओं पर गाया जाता है। आचार्यों ने कहा है—'ऋचि अध्यूढं साम'—साम ऋचा पर आधारित रहता है। तात्पर्य है, कोई ऋचा (= मन्त्र) ही सामरूप में गाया जाता है। यदि 'ऋक्' आदि पद मन्त्र के बाचक होते और उच्चेंस्त्व आदि धर्म मन्त्र के माने जाते, तो ऋक्-मन्त्र का उच्चेंस्त्व धर्म 'उच्चेंक्" चा क्रियते' से सिद्ध था; वही ऋक्-मन्त्र सामरूप में गाये जाने से उसके उच्चेंस्त्व धर्म का 'उच्चें: साम्ना' यह पृथक् विधान करना अनावश्यक था। इससे स्पष्ट होता है, उच्चेंस्त्व आदि धर्म वेद के हैं, और 'ऋक्' आदि पद वेद के वाचक हैं।।४।।

उक्त अर्थ की पृष्टि के लिए सूत्रकार ने अन्य हेतु प्रस्तुत किया —

### व्रयोविद्याख्या च तद्विदि ॥५॥

[च] और [त्रयीविद्यास्या] तीन विद्याओं के जाननेवाले के लिए 'त्रयी-विद्य' इस नाम की प्रवृत्ति [तिद्विदि] तीन वेदों के जाननेवाले में होने के कारण ऋक आदि पद वेद के वाचक हैं।

ऋक्, यजु:, साम तीनों वेदों को पढने-जाननेवाला व्यक्ति त्रयीविद्य कहा जाता है। यह 'त्रयीविद्य' संज्ञा तमी उपयुक्त हो सकती है, जब ऋक्, यजु:, साम पदों से तीन वेदों का ग्रहण किया जाय। 'त्रयी' पद तीन वेदों के लिए प्रसिद्ध है। इसलिए ऋक् आदि पद वेद के वाचक हैं, मन्त्र के नहीं। अतः 'उच्चै ऋ चा कियते' आदि वाक्यों में ऋक् आदि पद वेद के वाचक होने से उच्चै स्त्व आदि धर्म वेद के हैं, मन्त्र के नहीं, यह स्पष्ट होता है।।।।।

शिष्य आशंका करता है—यदि उच्चैस्त्व आदि धर्म वेद के माने जाते हैं, तो जो ऋचा यजुर्वेद में पठित हैं, उनका उच्चैस्त्व धर्म बाधित होगा, क्योंकि यजुर्वेद का उपांजुत्व धर्म श्रुत है। आजार्य ने शिष्य-आशंका को सूत्रित किया—

# व्यतिकमे यथाश्रुतीति चेत् ॥६॥

[ब्यतिक्रमे] व्यतिक्रम अर्थात् उक्त अर्थं के उलट होने पर—तात्पर्यं है, ऋक्

बादि पदों को वेदवाचक न मानकर ऋक्-वर्गविशेष का वाचक मानने पर [यथाश्रुतिः] उक्त वाक्यों में ऋक् आदि का जो उच्चेस्त्व आदि धर्म श्रुत है, वह उसी प्रकार यथावत् बना रहता है [इति चेत्] ऐसा यदि कहा जाय (तो वह ठीक नहीं, यह अगले सूत्र के साथ सम्बन्ध) है।

प्रकरण के प्रथम सूत्र की ज्याख्या में ऋक् आदि पदों के वर्गवाची अथवा ऋक्त्व-जातिपरक होने में यह उपपित्त प्रस्तुत की है कि ऋक् आदि पदों को जातिपरक मानने पर उक्त वाक्यों में कहें गये ऋक् आदि के उच्चैस्त्व आदि धर्मों की बाधा नहीं होती, वे यथाश्रुत को रहते हैं। यदि ऐसा न मानकर ऋक् आदि पदों को वेदवाचक मानते हैं, तो ऋग्वेद की जो ऋचा यजुर्वेद में पिठत हैं, वहाँ उपांशुत्व धर्म माने जाने से उनके उच्चैस्त्व धर्म की बाधा होगी। वे ही ऋचा जब ऋग्वेद में पढ़ी जायेंगी, तो यजुर्वेदीय उनके उपांशुत्व धर्म की बाधा होगी। उन ऋचाओं को दो धर्मवाली माना जायगा—ऋग्वेद में उच्चैस्त्व धर्म, यजुर्वेद में उपांशुत्व दिस्ति दोषावह है।

इसके अतिरिक्त अन्य आपित है, दर्श-पूर्णमास आदि यागों में सर्वात्मना उपांजुत्व धर्म की प्रवृत्ति होना । क्योंकि इन यागों के विधायक वाक्य यजुर्वेद में हैं, अतः सब यज्ञों के यजुर्वेदान्तर्गत होने से पूरे दर्श-पूर्णमास आदि यागों में उपांजुत्व धर्म की प्रवृत्ति होगी, जो अभीष्ट नहीं है। इसलिए उक्त वाक्यों में ऋक् आदि पदों को वेदवाचक न मानकर ऋग्वर्गीय मन्त्र का वाचक मानना उपयुक्त होगा। इससे 'उच्चे ऋंचा कियते' आदि श्रुति भी उपकृत होगी। 'ऋक् अवादि पदों के वेदवाचक होने में अन्य हेतुओं के उपस्थित किये जाने पर भी इस आशंका का समाधान नहीं किया गया। शिष्य द्वारा प्रस्तुत करने पर आचार्य सूत्रकार ने समाधान किया—

#### न सर्वस्मिन्निवेशात् ॥७॥

[सर्वस्मिन्] सम्पूर्ण ऋग्वेद में उच्चैस्त्व, सम्पूर्ण यजुर्वेद में उपांशुत्व तथा सम्पूर्ण सामवेद में उच्चैस्त्व धर्म के [निवेशात्] निवेश = व्यापक होने से उक्त आशंका का अवकाश [न] नहीं है, प्रस्तुत प्रसंग में।

उक्त वाक्यों के 'ऋक' आदि पदों को वेदवाचक मानने में आशंकारूप से जो दोष उपस्थित किया गया है, यह युक्त नहीं है। क्योंकि उक्त वाक्यों से सम्पूर्ण ऋग्वेद आदि में अपने-अपने उच्चैस्त्व आदि धर्मों का विधान स्वीकार किया गया है, किसी अंश का नहीं। यदि कोई ऋचा ऋग्वेद से स्थानान्तरित होकर यजुर्वेद में पढ़ी जाती है, तो यजुर्वेद के अन्तर्गत होने से उसका धर्म उपांशुत्व है। उच्चैस्त्व धर्म सम्पूर्ण ऋग्वेद का केवल ऋचा का धर्म नहीं है। इससे सम्पूर्ण किसी भी वेद का दो धर्मों से सम्बन्ध नहीं कहा जा सकता। एक ऋचा का भी दो धर्मों से

सम्बन्ध नहीं, क्योंकि जो ऋचा जिस वेद में पठित है, उसका केवल वही एक धर्म है, जो उस वेद का विहित है। इसका फलितार्थ यही होता है कि जिन कितपय ऋचाओं को स्थानान्तरित हुईं कहा जाता है, वस्तुत: अपने रूप में वे भिन्न हैं, यद्यपि उनकी आकृति व आनुपूर्वी समान होती है। इसलिए किसी पर भी दो धर्मों से युक्त होने का दोष आपादित नहीं होता ॥७॥

प्रकरण का उपसंहार करते हुए सूत्रकार ने बताया-

#### वेदसंयोगान्न प्रकरणेन बाध्येत ॥६॥

[वेदसंयोत्] उच्चैस्त्व आदि धर्मों का वेद के साथ सम्बन्ध होने के कारण [प्रकरणेन] प्रकरण से [न] नहीं [बाघ्येत] बाधा होगी, उच्चैस्त्व आदि धर्म की।

√प्रथम जो यह कहा गया है कि उच्चैस्त्व आदि को मन्त्र का धर्म मानने पर 'उच्चैऋँ ना क्रियते' आदि प्रकरण अनुगृहीत होगा; और ऐसा न मानने पर अथवा ऋक् आदि पदों को ऋग्वेद आदि का वाचक मानने पर जो यह दोष बताया गया कि कितिपय ऋचा ऋग्वेद से स्थानान्तरित होकर यजुर्वेद में पठित हैं, उनका उच्चैस्त्व धर्म ऋग्वेद में बाधित होगा, और उनका उपांशुत्व धर्म ऋग्वेद में बाधित होगा, ये दोनों कथन युक्त एवं साधार नहीं हैं। कारण यह है कि उच्चैस्त्व आदि को वेद का धर्म मानने पर यिद प्रकरण अनुगृहीत नहीं होता, तो यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि प्रकरण की अपेक्षा वाक्य के बलवान् होने से वाक्य द्वारा प्रकरण बाधित हो सकता है। दूसरा—स्थानान्तरित ऋचाओं के 'उच्चैस्त्व' आदि घर्मों की स्थानान्तर में बाधा का कथन भी निराघार है। इसका उन्लेख गत सूत्र की व्याख्या में कर दिया गया है। फलतः 'उच्चैऋंचा क्रियते' आदि वाक्यों में 'ऋक्' आदि पद ऋग्वेद आदि के वाचक हैं, यह उपपन्न होता है।।।।। (इति उच्चैस्त्वा-दीनां वेदधर्मताधिकरणम्—१)

### (आधाने गानस्योपांशुताधिकरणम्.--२)

यजुर्वेद [२।५] में कहा—'अग्निमन्नावमन्नाद्यायदधे' अन्नाद्य के लिए अन्नाद अग्नि का आधान करे। इसके अनुसार 'वसन्ते ब्राह्मणोऽग्नीनादधीत, ग्रीष्मे राजन्य:; शरिद वैश्य:' वसन्त ऋतु में ब्राह्मण, ग्रीष्म में क्षत्रिय, शरद् में वैश्य अग्नियों का बाधान करे; तथा इसी प्रकार 'य एवं विद्वान् अग्निमाधत्ते' [मै०सं० १।६।३, १३] जो इस प्रकार जानता हुआ अग्नि का आधान करता है, इत्यादि बग्न्याधान-कर्म का विधान यजुर्वेद में किया गया है। उस अग्न्याधान-कर्म में उसके अङ्गाल्य से कितपय सामगानों का विधान है—'य एवं विद्वान् वारवन्तीयं गायित' जो इस प्रकार विद्वान् वारवन्तीयं गायित साम का गान करता

है, 'य एवं विद्वान् यज्ञायज्ञीयं गायित' जो इस प्रकार विद्वान् यज्ञायज्ञीय नामक साम का गान करता है, 'य एवं विद्वान् वामदेव्यं गायित' जो इस प्रकार विद्वान् वामदेव्यं गायित' जो इस प्रकार विद्वान् वामदेव्य नामक साम का गान करता है। शिष्य जिज्ञासा करता है—इस विषय में सन्देह है—क्या अग्न्याधान-कर्म में सामगान उपांशु करना चाहिए? अथवा उच्चै: करना चाहिए? सामगान सामवेद से किया जाता है, जो वारवन्तीय आदि ऋचाओं में गाया जाता है। 'उच्चै: सामना' विधान के अनुसार अग्न्याधान में भी सामों का गान उच्चै: करना प्राप्त होता है।

आचार्य सूत्रकार ने बताया-

### गुणमुख्यव्यतिऋमे तदर्थत्वान्मुख्येन वेदसंयोगः ॥६॥

[गुणमुख्यव्यतिकमे] गोण और प्रधान कर्मों में किसी एक अवसर पर परस्पर विरोध होने पर [तदर्थत्वात्] गुणविधि के प्रधान-निमित्त होने के कारण [मुख्येन] मुख्य —प्रधान विधि के साथ [वेदसंयोगः] वेद का सम्बन्ध जानना चाहिए।

यहाँ प्रसंग में अग्न्याधान प्रधान कर्म है। वारवन्तीय आदि सामगान उसकी सम्पन्तता के लिए होने के कारण आधान के अङ्गरूप हैं, अर्थात् गौण कर्म हैं। यद्यपि 'उच्चैः साम्ना' विधान के अनुसार गौण रूप सामगान कर्म में 'उच्चैस्त्व' धर्म प्राप्त होता है, तथापि प्रधान कर्म अग्न्याधान यजुर्वेद द्वारा विहित होने के कारण आधान कर्म में सामगानरूप गौण कर्म के लिए यजुर्वेद-सम्बन्धी उपांशु-स्वर का ही उपयोग होगा।

प्रस्तुत प्रसंग में सन्देह का स्वरूप इस प्रकार समक्ष्ता चाहिए — गौण-प्रधान कर्मों में विरोध होने पर क्या गुणकर्म के अनुरोध से प्रधान कर्म के धर्म का परित्याग कर दिया जाय ? अथवा प्रधान कर्म के अनुरोध से गौण कर्म के धर्म का परित्याग कर दिया जाय ? अथवा प्रधान कर्म के अनुरोध से गौण कर्म के धर्म का परित्याग करना ही न्याय्य है। साथ ही प्रधान कर्म के धर्म का संरक्षण करना उचित है। कारण यह है — प्रधान कर्म को सगुण-सम्पन्त बनाने के लिए व्यक्ति गौण कर्म के अनुराध से प्रधान कर्म के अनुराध से प्रधान कर्म की पूर्ण साङ्ग-सम्पन्ता के लिए ही होता है। यदि गौण कर्म के अनुराध से प्रधान कर्म के धर्म का परित्याग किया जाय, तो प्रधान कर्म अपूर्ण रह जायगा, तथा गौण कर्म का अनुष्ठान व्यथं हो जायगा। इससे समस्त कर्मानुष्ठान निष्फल रहेगा, क्योंकि सामवेद से किया जानेवाला सामगान गुणकर्म है; तथा यजुर्वेद-विहित अग्न्याधान प्रधान कर्म है; उसकी सिद्धि के लिए ही व्यक्ति गुणकर्मानुष्ठान में प्रवृत्त होता है। ऐसी स्थित में प्रधान कर्म अगन्याधान के विधायक यजुर्वेद के 'उपांजुत्व' धर्म का संरक्षण सामवेद के 'उप्चेस्त्व' धर्म का परित्याग करने पर

सम्भव है। इसलिए प्रधान कर्म में निर्दिष्ट साम उपांशुस्वर में गाया जाना योग्य है।

सामगानों के नामकरण के अनेक आघार होते हैं। उनमें मुख्य दो हैं। एक—
गेय ऋचा में किन्हीं पदिवशेषों का होना; दूसरा—िकसी के द्वारा उस गान का
सर्वप्रथम प्रस्तुतीकरण। चालू प्रसंग में वारवन्तीय और यज्ञायज्ञीय गान प्रथम
कोटि के हैं, तथा वामदेव्य गान द्वितीय कोटि का। पहले दो साम जिन ऋचाओं
पर गाये जाते हैं, उनमें 'वारवन्त' और 'यज्ञायज्ञ' पदिवशेष पठित हैं। तीसरे साम
का नाम 'वामदेव' व्यक्तिवशेष के नाम के आघार पर है जिसने सर्वप्रथम उस
गान को प्रस्तुत किया। इसी के अनुसार 'वासिष्ठ' 'वैश्वामित्र' आदि साम के
नाम हैं, जिनका प्रस्तुतीकरण विसष्ठ व विश्वामित्र के द्वारा हुआ।।६॥ (इति
आधाने गानस्योपांग्रुताऽधिकरणम्—२)।

### (ज्योतिष्टोमस्य याजुर्वेदिकताधिकरणम्—३)

यजुर्वेद-सम्बन्धी वाङ्मय में ज्योतिष्टोम-विषयक वाक्य पढ़ा है—'ज्योतिष्टोमन स्वर्गकामी यजेत''—स्वर्ग की कामनावाला व्यक्ति ज्योतिष्टोम से यजन करे। सामवेद-सम्बन्धी वाङ्मय में भी इसका ऐसा ही पाठ उपलब्ध होता है। दोनों वेदों में ज्योतिष्टोम का विधान होने से किसको प्रधान विधि और किसको अनुवाद माना जाय? यह सन्देह है। यदि यजुर्वेद-विहित को प्रधान माना जाय, तो उसका अनुष्ठान उपांजुस्वर से होगा। यदि सामवेद-विहित को प्रधान माना जाता है, तो अनुष्ठान उच्चें:स्वर से किया जायगा। सूत्रकार ने सन्देह का समाधान किया—

#### भूयस्त्वेनोभयश्रुति ॥१०॥

[उभयश्रुति] दो या अधिक वेदों में सुना जानेवाला कर्म [भूयस्त्वेन] बहुत गुणोंवाला होने से प्रधान विधि माना जाता है। तात्पर्य है—जिस कर्म के गुणों का जिस वेद में अधिकता से विधान है, वह प्रधान किया का विधायक जानना चाहिए, अभ्यत्र का श्रवण उसका अनुवाद होगा।

'उमयश्रुति' पद में बहुवीहि समास है—'उभयथा श्रुतिः श्रवणं यस्य कर्मणः तत्कर्म उभयश्रुति'—अधिक व न्यून गुणवाले दोनों प्रकार से जिस कर्म का श्रवण विभिन्न वेदों में पाया जाता है, वह कर्म उभयश्रुति है। 'उभय' सभी वेदों का उपलक्षण है। यदि कोई कर्म तीनों वेदों में विहित पाया जाता है, तो उसका निर्णय

१. द्रष्टब्य-स्वर्गकामो ज्योतिष्टोमेन यजेत । आप० श्री० १०।२।१॥

२. द्रब्टव्य-ताण्डच ब्रा०, १६।१।१-२ ॥

भी इसी हेतु (भूयस्त्व) के अनुसार कर लेना चाहिए।

अनेक वेदों में विहित केमें की प्रधानता के लिए उसके अनुष्ठान-प्रकारों का अधिकाधिक वर्णन ही आधार होता है। अनुष्ठान के प्रकारों का नाम इतिकर्तव्यता है। जहाँ केवल कर्म का विधान है, वहाँ इतिकर्त्तव्यता की आकांक्षा रहती है; उसकी पूर्ति जिस वेद के सहयोग से हो, वहाँ के विधान को अनुष्ठान के लिए प्रधान माना जायगा। ज्योतिष्टोम का सर्वाङ्गपूर्ण इतिकर्त्तव्यतायुक्त विधान यजुर्वेद में पाया जाता है, इसलिए उसका अनुष्ठान उपांशु स्वर से होना चाहिए।

प्रविष सूत्र के शावर भाष्यानुसार ज्योतिष्टोम-अनुष्ठान उवांशु स्वर के साथ हो —यह निर्णय दिया गया, परन्तु व्यवहार में ऐसा नहीं है। ज्योतिष्टोम याग में तीनों वेदों के मन्त्रों का अपने निर्धारित स्वर के साथ प्रयोग होता है। इसलिए कतिपय व्याख्याकारों ने सूत्रार्थ भिन्न प्रकार किया है। (इति ज्योतिष्टोमस्य याजुर्वेदिकताधिकरणम्—३)

### (प्रकरणस्य विनियोजकताऽधिकरणम्—४)

सन्दिग्ध वाक्यों के विनिधोग-निर्णय में कारण श्रुति, लिङ्ग और वाक्य का उपग्रुक्त प्रसंगों में वर्णन कर दिया गया है। क्या विनियोग के इतने ही कारण हैं? या अन्य भी ? प्रस्तुत अधिकरण का प्रारम्भ इस प्रश्न से ही होता है। लोक में किसी कार्य का उपकम प्रायः प्रश्न से होता देला जाता है—इस नदी का क्या नाम है ? यह पर्वत किस नामवाला है ? यह फल क्या है ? इत्यादि। पूर्वोक्त तीन विनियोग-कारणों के अतिरिक्त भी कारण हैं, सूत्रकार ने बताया—

## असंयुक्तं प्रकरणाद् इतिकर्त्तव्यताथित्वात ॥११॥

[असंयुक्तम्] श्रुति, लिङ्ग, वाक्य से जो असम्बद्ध है, वह कर्म [इतिकर्त्तव्य-ताधित्वात्] इतिकर्त्तव्यता की आकांक्षा रखनेवाला होने के कारण [प्रकरणात्] प्रकरण से सम्बद्ध होता है।

जिस कर्म का विनियोग श्रुति, लिङ्ग, वाक्य के आधार पर नहीं होता, तथा इतिकर्त्तव्यता की आकांक्षा रखनेवाला है, उसका विनियोग प्रकरण के आधार पर होता है।

दर्श-पूर्णमास प्रकरण में पाँच प्रयाज पठित हैं—'समिघो यजित, तनूनपातं यजित, इडो यजित, बहिर्यजित,स्वाहाकारं यजित' प्रकरण-सामर्थ्यं सेदर्श-पूर्णमास

१. द्रष्टव्य—श्रुति की विनियोग-कारणता (मी० ३।२।३-४) में, लिङ्ग की कारणता (मी० ३।२।१-२;अधि० १) में; वाक्य की विनियोगकारणता (मी० ३।१।१२; अधि० ६) में बताई गई है।

में इनका विनियोग होता है, ज्योतिष्टोम अथवा अग्निहोत्र आदि में नहीं। दर्श-पूर्णमास को अपनी पूर्णता व सम्पन्नता के लिए इतिकर्तव्यता की आकांक्षा है, अर्थात् किस-किस कर्म की करने से दर्श-पूर्णमास सम्पन्न होते हैं। दूसरी ओर प्रयाजसंज्ञक यागों को आकांक्षा है कि हमारा क्या प्रयोजन है? हमें कहाँ प्रयुक्त होना चाहिए? इस प्रकार परस्पर आकांक्षा होने पर प्रकरणरूप प्रमाण से समिद् आदि प्रयाजों का दर्श-पूर्णमास के साथ सम्बन्ध होता है।।११॥ (इति प्रकरणस्य विनियोजकताऽधिकरणम्—४)।

### (क्रमस्य विनियोजकताऽधिकरणम् — ५)

पुनः प्रश्न होता है, क्या इतने ही विनियोग के कारण हैं ? नहीं ; अन्य भी कारण हैं।

सूत्रकार ने बताया-

#### कमश्च देशसामान्यात् ॥१२॥

[देशसामान्यात्] देश की समानता से [क्रमः] क्रम [च] भी वाक्य के विनियोग का कारण होता है।

आनुपूर्वी से कहे गये कमवालों में जिस पर्याय से जिस धर्म का कथन होता है, उसकी आकांक्षा उसी पर्याय के धर्मी के साथ जानी जाती है। आकांक्षा होने पर उनकी परस्पर एकवाक्यता होती है। तात्पर्य है —कमानुसार वे एक-दूसरे के साथ सम्बद्ध होते हैं। यह कम उनके सम्बन्ध = विनियोग का प्रयोजक होता है।

इसको स्पष्ट करने के लिए लौकिक उदाहरण है—िनदेशक ने कहा—चैत्र, मैत्र और श्याम दिल्ली, मथुरा और आगरा जायेंगे। यहाँ चैत्र आदि धर्मी जैसे एक कम से कहे गए हैं, वैसे ही दिल्ली जाना आदि धर्म का एक कम से कथन है। अब प्रश्न होता है, कौन दिल्ली जायगा? कौन आगरा? कम इसका विनियोजन करता है। चैत्र दिल्ली जायगा, मैत्र मथुरा और श्याम आगरा।

प्रस्तुत प्रसंग में शास्त्रीय उदाहरण है—आनुपूर्वीवाले यागों में अनुमन्त्रण-मन्त्रों का पाठ । यह प्रसंग दर्श-पूर्णमास में आता है । दर्श-पूर्णमास में असोमयाजी (जो सोमयाग का उपक्रम न कर दर्श-पूर्णमास के अनुष्ठान में प्रवृत्त हुआ हो, उस-) के प्रधान यागों का क्रम इस प्रकार है : पूर्णमास में—आग्नेय, उपांशुयाज, अग्नीषोमीय; दर्श में—आग्नेय, उपांशुयाज, ऐन्द्राग्न । प्रत्येक याग के होम के अनन्तर यजमान उस-उस देवता से आशी: चाहता है; उसके मन्त्रों को 'अनु-मन्त्रण' कहते हैं। दर्श-पूर्णमास के प्रधान याग के अनुमन्त्रण-मन्त्र हैं—पूर्णमास में 'अग्नेरन्नादो०, दिब्धर्नामासि०. अग्नीषोमी वृत्रहणी'। दर्श में 'अग्नेरन्नादो०, दिब्धर्नामासि, इन्द्राग्न्योरहं०'। क्रमानुसार प्रथम और तृतीय संख्या पर निर्दिष्ट मन्त्रों में देवता-निर्देशरूप लिङ्ग से यह निश्चित हो जाता है कि इन मन्त्रों का विनियोग आग्नेय, अग्नीषोमीय और ऐन्द्राग्न यागों में होना चाहिए। परन्तु 'दब्बिर्नामासि' मन्त्र में देवतानिर्देश आदि कोई लिङ्ग न होने से यह सन्देह होता है कि इसका विनियोग उपांशुयाज में होता है ? या नहीं ? सन्देह का निवारण सूत्रकार ने कम के आधार पर किया है। मन्त्रपाठ की आनुपूर्वी में 'दब्धिर्नामासि०' मन्त्र 'अग्नेरन्नादो०' के अनन्तर पढ़ा है। यागों की आनुपूर्वी में आग्नेय याग के अनन्तर उपांशुयाज निर्दिष्ट है। इस कम के बल पर 'दब्धिर्नामासि०' मन्त्र का विनियोग उपांशुयाज याग में निर्धारित होता है।

इसी प्रकार ऐन्द्राग्न कर्म के अनुष्ठान का विधान उस व्यक्ति के लिए है, जिसके सम्बन्धी असमय मरते हों तथा जिसके अनेक शत्रु हों। उस ऐन्द्राग्न कर्म में इन्द्राग्नी देवतावाले याज्या-अनुवाक्या के दो जोड़े पढ़ें गए हैं एक है— 'इन्द्राग्नी रोचना दिवः, प्रचषणिभ्यः'; दूसरा है— 'इन्द्राग्नी नर्वात पुरः, रनथद् वृत्रम्'। यद्यपि यहाँ लिङ्ग से विनियोग निश्चित है, पर यह विशेष विनियोग कम के आघार पर होता है कि याज्या-अनुवाक्या का पहला जोड़ा प्रथम ऐन्द्राग्न कर्म में विनियुक्त है। यह ऐन्द्राग्न कर्म उस यजमान के द्वारा किया जाता है, जिसके सम्बन्धी असमय मर जाते हों; और दूसरा जोड़ा दूसरे ऐन्द्राग्न कर्म में विनियुक्त होता है, जो उस यजमान के द्वारा किया जाता है, जिसके अनेक शत्रु हों। विनियोग में कम के कारण का यह अन्य उदाहरण है।।१२॥ (इति कमस्य विनियोजकताधिकरणम्—५)।

(समाख्याया विनियोजकताधिकरणम्-६)

शिष्य जिज्ञासा करता है—क्या विनियोग के इतने ही कारण हैं ? या अन्य भी हैं ?

सूत्रकार ने समाधान किया, अन्य भी कारण हैं-

## आख्या चैवं तदर्थत्वात् ॥१३॥

[आख्या] आख्या-समाख्या-संज्ञा [च] भी [एवम्] इसी प्रकार विनियोग का कारण है । संज्ञा के [तदर्थत्वात्]उस समाख्येय-संज्ञी के लिए होने के कारण ।

श्रुति, लिङ्ग, वाक्य आदि अन्य कारणों के समान समाख्या भी विनियोग का कारण है। कोई भी संज्ञा अर्थात् नाम-पद संज्ञा-संज्ञी के अनिवार्य सम्बन्ध पर आश्रित रहता है। तात्पर्य है—किसी संज्ञा-पद का प्रयोग किसी संज्ञी के लिए तभी सम्भव होगा, जब उनका वाच्य-वाचक-सम्बन्ध निर्धारित हो। समस्त वैदिक-लौकिक व्यवहार इसी व्यवस्था पर संचालित हैं। जैसे पाचक-लावक संज्ञा-पद हैं। पाचक संज्ञा-पद को सुनकर पाक-किया के साथ 'पाचक' नामवाले व्यक्ति

का सम्बन्ध जाना जाता है; लवन (फ़सल काटना) किया के साथ 'लावक' नाम-वाले का। आज भी इस प्रदेश की जनभाषा में पकी फ़सल को काटनेवाले व्यक्तियों के लिए 'लावा' पद का प्रयोग होता है। इसी प्रकार वैदिक वाङ्मय में 'आध्वर्यंव' और 'हीत्र' नामक कर्मों का उल्लेख है। आध्वर्यंव नाम से कहे जानेवाले कर्म अध्वर्यु द्वारा किए जाने चाहिएँ, और हीत्र नामवाले होता के द्वारा। इन उदाहरणों में विनियोग का कारण समाख्या है, क्योंकि यहाँ श्रुति आदि अन्य कारण प्राप्त नहीं हैं। समाख्या को कारण माने जाने का यही प्रयोजन है।।१३।। (इति समाख्याया विनियोजकताधिकरणम् — ६)।

# (श्रुत्यादीनां पूर्वपूर्वबलीयस्त्वाधिकरणम् —७)

श्रुति, लिङ्ग, वाक्य, प्रकरण, स्थान और समाख्यारूप छह कारण विनियोग के बताए गए। जब किसी प्रसंग में एकसाथ अनेक कारण प्राप्त हों, तब विनियोग के कौन-से कारण का प्रयोग होना चाहिए? इसके निर्धारण के लिए उनके बला-बल का विचार प्रस्तुत है। जो बलवान् होगा, उसका प्रयोग किया जायगा, अबल हुट जायगा। इसकी व्यवस्था के लिए सुत्रकार ने कहा—

## श्रुतिलिङ्गवाक्यप्रकरणस्थानसमाख्यानां समवाये पारवौर्बल्यम् अर्थविप्रकर्षात् ॥१४॥

[श्रुतिलिङ्ग—समास्यानाम्] श्रुति, लिङ्ग, वाक्य, प्रकरण, स्थान और समास्या के [समवाये] एकसाथ अनेक विनियोग-कारणों के उपस्थित होने पर [पारदौर्बल्यम्] पूर्व की अपेक्षा पर दुर्बल माना जाता है, [अर्थविप्रकर्षात्]अर्थ की दूरी होने के कारण।

एक समय में एक अर्थ का विवेचन हो सकता है, अनेक का नहीं। विनियोग के छह कारणों के परस्पर बलाबल का विचार एकसाथ सम्मव न होने से यथा-कम दो-दो के जोड़े को लेकर विवेचन प्रस्तुत है। सर्वप्रथम श्रुति, लिङ्ग पठित हैं। इंसमें कौन बलवान कौन दुर्बल है? यह विवेच्य है। इस विवेचन से पूर्व यह जान लेना आवश्यक है कि श्रुति आदि का स्वरूप क्या है?

श्रुति—इस पद का यहाँ वेद या आम्नाय अर्थ नहीं है। जो शब्द श्रवणमात्र से—िकसी अन्य पद की आकांक्षा किए बिना—अपने स्पष्ट अर्थ का कथन करता है, वह यहाँ 'श्रुति' नाम से अभिप्रेत है। तात्पर्य है —िनराकांक्ष पद श्रुति है। ऐसे पद सुवन्त और तिङन्त दोनों प्रकार के हैं—सुवन्त —नामपद और तिङन्त — क्रियापद, जैसे—'सोमेन यजेत, अग्निहोत्र जुहुयात्' आदि वाक्य हैं। इनमें 'सोम-अग्निहोत्र' सुवन्त —नामपद हैं। ये अपने अर्थ को अभिज्यक्त करने में किसी अन्य पद की आकांक्षाया अपेक्षा नहीं रखते। इसी प्रकार 'यजेत, जुहुयात्' ये तिङन्त—

त्रियापद हैं;ये भी अपने अर्थ को — अन्यपद-निरपेक्ष होकर स्वतन्त्र रूप से अभि-व्यक्त करते हैं । प्रस्तुत प्रसंग में ऐसे पदों को 'श्रुति' नाम दिया गया है ।

ऐसे पद किसी अर्थं के विधायक, अभिघायक और विनियोजक माने जाते हैं। उन्त पद सोमयाग और अभिनहोत्र होम के विधायक हैं; इनके अनुष्ठान का विधान करते हैं; अपने अर्थों के अभिघायक हैं, वाचक हैं; याग में सोम का और होम में अग्निहोत्र का विनियोग बताते हैं। इन पदों के साथ लगे विभिन्त या एकवचन आदि के आघार पर श्रुति के भेद बताए गए हैं—विभिन्तिरूप, एकवचनरूपा, एकपदरूपा। 'सोमेन' पद में 'सोम' के साथ तृतीया विभिन्त सोम को याग का अङ्ग बताने में किसी अन्य की आकांक्षा न करने के कारण यह विभिन्तिरूपा श्रुति है। एकवचन—अन्य-निरपेक्ष केवल सोम को याग का साधन या अङ्ग बताने के कारण यह एकवचनरूपा श्रुति है। सोमपद अन्य-निरपेक्ष होकर केवल सोमद्रव्य का कथन करने से एकपदरूपा श्रुति है।

इसी प्रकार 'बीहीन् प्रोक्षति, ब्रीहिं भियंजेत' आदि में भी विभिन्नतरूपा, वचन-रूपा, पदरूपा श्रुति को समभ लेना चाहिए। ब्रीहि पद के साथ लगी द्वितीया-तृतीया विभिन्ति यथाकम ब्रीहि को प्रोक्षण का और याग का अङ्ग बताने में अन्य-निरपेक्ष हैं; यह विभिन्तरूपा श्रुति हैं। बहुवचन का श्रवण ब्रीहि के प्रोक्षण और याग में बहुत-से ब्रीहि का कथन करने से यह वचनरूपा श्रुति है। यह अन्य-निरपेर्क्ष होकर एक दाने से प्रोक्षण व याग का निषेघ कर बहुत-से ब्रीहि का कथन करती हैं। शास्त्र में इसकी सीमा बताई है, कितने मुट्टी ब्रीहि लेने चाहिएँ। ब्रीहि पद का श्रवण अन्य-निरपेक्ष होकर अपने विशिष्ट अर्थ को अभिव्यक्त कर प्रोक्षण आदि में यव आदि द्रव्य का निषेध करता है; यह एकपदरूपा श्रुति है। इसका स्वरूप सर्वत्र विधिवानयों में इसी प्रकार समभना चाहिए।

लिक्क — किसी भी पद में किसी विधिष्ट अर्थ का बोध कराने के सामर्थ्य का नाम 'लिक्क' है। प्रत्येक पद किसी अर्थ का बोध कराने में समर्थ होता है। इस रूप में शब्द और अर्थ का परस्पर नित्यसम्बन्ध है। यह लिक्क्त दो प्रकार का है—एक शब्दगत, दूसरा अर्थंगत। किसी पद में किसी विधिष्ट के प्रकाशन का सामर्थ्य होना 'शब्दगत' नामक लिक्क्त है, जैसे—प्रथम सोम, अग्निहोत्र, ब्रीहि आदि पदों का उल्लेख किया गया है। किसी पदबोध्य वस्तु के कार्य करने की योग्यता का नाम 'अर्थगत' लिक्क्त है, जैसे—'जलेन सिञ्चित' वाक्य जलपद के वाच्य अर्थ में सींचने की योग्यता है, यह उपगुक्त अर्थ का बोध कराएगा, यह 'अर्थगत' लिंग है। इसके विपरीत 'विह्नना सिञ्चित' वाक्यगत विह्न पद वाच्य-अर्थ आग में सींचने की योग्यता न होने से यह किसी उपगुक्त अर्थ का बोध नहीं कराएगा।

शब्द के साधारण अर्थबोधन-सामर्थ्य के अतिरिक्त जो किसी शब्द में विशिष्ट देवता को कहने का सामर्थ्य है वह लिङ्ग है, जैसे—'कदाचन स्तरीरिस नेन्द्र सक्चिस दाशुषे' मन्त्र में 'इन्द्र' शब्द का विशिष्ट देवता को कहने का सामर्थ्य है— हे इन्द्र ! तुम कभी हिंसक नहीं होते, और यजमान को याग का फल देने के लिए प्राप्त होते हो। स्कन्द स्वामी ने निरुक्त की टीका' में 'लिङ्ग जा अत्र स्मः' इसकी व्याख्या करते हुए लिखा है—'लिङ्गं देवताभिधानसमर्थः शब्दः' देवता के कथन करने में समर्थ शब्द 'लिङ्गं' कहा जाता है।

वाक्य —परस्पर-साकांक्ष पदों के समूह को 'वाक्य' कहते हैं। ऐसे पद आपस
में एक-दूसरे की आकांक्षा रखते हुए पारस्परिक सहयोग से किसी एक पूर्ण अर्थ
को अभिव्यक्त करते हैं। 'कदाचन स्तरीरिस नेन्द्र' यह एक वाक्य है। 'सोमेन
यजेत स्वर्गकामः, अग्निहोत्रं जुहुयात् स्वर्गकामः' आदि सब ऐसे ही वाक्य हैं।
वाक्यगत पदों के परस्पर-साकांक्ष होने के साथ-साथ उनमें उपयुक्त अर्थ के बोध
कराने की योग्यता, और उनका एकसाथ आनुपूर्वी से उच्चरित या लिखित होना
आवस्यक है। तात्पर्य है—वाक्यगत पदों में आकांक्षा, योग्यता और आसित का
अस्तित्व रहना चाहिए।

प्रकरण — कियमाण कर्म का विधान होने पर आकांक्षा होती है, इस कर्म को किस प्रकार किया जाना चाहिए? इसको इतिकत्तंव्यता कहते हैं। किसी कर्म की इतिकर्त्तंव्यता का ज्ञान — जहाँ से वह कर्म प्रारम्भ होता है और जहाँ पूर्ण होता है — उस समस्त सन्दर्म के आधार पर किया जाता है। उसी का नाम प्रकरण है। प्रधान कर्म का प्रतिपादक पूरा सन्दर्म 'महाप्रकरण' तथा उसके किसी एक अंश में इतिकर्त्तंव्यता आदि को बतानेवाल प्रसंग 'अवान्तर प्रकरण' कहे जाते हैं। अवान्तर प्रकरण भी अपने रूप में अपना पूरा अस्तित्व रखते हैं। प्रधान कर्म अपनी सिद्धि के लिए अङ्गभूत इतिकर्त्तंव्यता आदि की आकांक्षा रखता है; इतिकर्त्तंव्यता आदि अङ्गभूत कर्मों का कोई स्वतन्त्र फल न होने से वह अपनी फलवत्ता के लिए प्रधान कर्म की आकांक्षा रखता है। इस प्रकार उमयाकांक्षी वाक्यों के समूह का नाम 'प्रकरण' है, यह भी कहा जा सकता है। सुक्तवाक सन्दर्म [३।२ का अधि० ४] इसका उदाहरण है। इसका स्पष्टीकरण बलाबल-प्रसंग में आगे द्वष्टव्य है।

स्थान—विनियोजक प्रमाणों में पाँचवाँ 'स्थान' है। आचार्यों ने इसका अन्य नाम 'कम' बताया है। प्रधान और अङ्गभूत कर्मों के समानदेश में होने का नाम 'स्थान' या 'कम' है। कर्मों की यह समानदेशता पाठ और अनुष्ठान दोनों आधारों पर होती है। पहले का नाम 'पाठसादेश्य' और दूसरे का 'अनुष्ठान सादेश्य' है। पाठसादेश्य भी दो प्रकार का है: एक—यथासंख्य पाठ के अनुसार; दूसरा—

द्रष्टव्य—निरुक्त की स्कन्द स्वामी टीका, प्रथम भाग, अध्याय १, खण्ड १७, पृष्ठ १०५, पंक्ति ३-४।

सन्निधिपाठ के अनुसार ।

समाख्या—प्रकृति-प्रत्यय से सिद्ध यौगिक पद का नाम 'समाख्या' है । लोक-सिद्ध नामपद लौकिकी समाख्या, तथा वैदिक वाङ्मयसिद्ध नाम वैदिकी समाख्या कहे जाते हैं ।

श्रुति आदि के स्वरूप-निर्देश के अनन्तर इनके पारस्परिक बलाबल का विचार प्रस्तुत है।

(अथ लिङ्गात् श्रुतेः प्राबल्याधिकरणम्)

पूर्व-निर्वेशानुसार दो-दो के जोड़े को लेकर बलाबल का विचार प्रस्तुत है। पहला जोड़ा है—श्रुति और लिङ्ग। किसी पद या वाक्य के विनियोग के लिए जब श्रुति और लिङ्ग समान बल से परस्पर-विरोधी होकर उपस्थित हों तब कौन सबल और कौन अबल है, इसका विचारपूर्वक निर्णय करने के लिए आचार्यों ने उदाहरण-वाक्य सुभाया है—'ऐन्द्रचा गाहंपत्यमुपतिष्ठते'—इन्द्र देवतावाली ऋचा से गाहंपत्य अग्नि का उपस्थान करता है। यहाँ विचारणीय है—क्या इन्द्र देवता और गाहंपत्य अग्नि दोनों में से चाहे जिस एक का उपस्थान करना चाहिए? ऐसी अव्यवस्था है? अथवा केवल एक गाहंपत्य का उपस्थान हो, ऐसी व्यवस्था है? यदि श्रुति—'गाहंपत्यम्' यह कर्मकारक द्वितीया विभक्ति का श्रवण, और लिङ्ग—'ऐन्द्री' पद में इन्द्र देवता को कहने का सामर्थ्य, दोनों विनियोग-कारण समान बलवाले हैं, तो उक्त बचन में विकल्प मानना होगा; इन्द्र और गाहंपत्य दोनों में से किसी एक का उपस्थान करे। यदि श्रुति सबल है, तो केवल गाहंपत्य का उपस्थान होगा।

जिज्ञासु आशंका करता है — प्रथम आपने बताया, अर्थवाले परस्पर-साकांक्ष पदों का समूह वाक्य है। इसके अनुसार 'ऐन्द्रथा गार्हपत्यसुपतिष्ठते' यह वाक्य है, तब यहाँ लिङ्ग और वाक्य का विरोध करना चाहिए, श्रुति और लिङ्ग का नहीं। यदि लिङ्ग सबल है, तो इन्द्र पद का विशिष्ट देवता के कथन में सामर्थ्य होने के कारण इन्द्र का उपस्थान होगा। यदि सबल होता है, तो गार्हपत्य का उपस्थान होगा। इपलिए उक्त वाक्य को लिङ्ग और वाक्य के परस्पर बलावल की परीक्षा के लिए उदाहरण समक्षना चाहिए; श्रुति, लिङ्ग के बलावल की परीक्षा के लिए नहीं।

आचार्य ने समाधान किया, यह कहना ठीक है कि 'ऐन्द्रचा गाईपत्यमुपतिष्ठते' वाक्य है। परन्तु साथ ही यह श्रुति भी तो है। यहाँ कर्म कारक द्वितीया विभक्ति के साथ 'गाईपत्य' श्रवण उसे तत्काल 'उपतिष्ठते' के साथ जोड़ता है। इसलिए श्रुति लिङ्ग से विरुद्ध होती है; वाक्य का लिङ्ग से कोई विरोध नहीं, क्योंकि लिङ्ग के बलवान् होने पर 'ऐन्द्रचा उपतिष्ठते' में वाक्यगत 'गाईपत्य' पद इन्द्र को

कहने के कारण उसके साथ एकवाक्यता को प्राप्त होगा; तब लिङ्ग और वाक्य का विरोध कहाँ रहा ? विरोध तभी होगा, जब गाईपत्य के साथ लिङ्ग की एक-वाक्यता न हो । यह विरोध श्रुति और लिङ्ग के परस्पर-प्रतियोगी रूप में सामने आने पर सम्भव है । इसलिए उक्त उदाहरण श्रुति और लिङ्ग के बलाबल की परीक्षा के लिए उपयुक्त है ।

जन्त वाक्य में 'गार्हपत्यम्' पद श्रवणमात्र से—अन्य किसी की आकांक्षा या अपेक्षा किए बिना ही—'उपतिष्ठते' के साथ एकवाक्यता को प्राप्त होकर पूर्ण अर्थ को अभिव्यक्त कर देता हैं। इसमें अर्थ का विप्रकषं नहीं है। तात्पर्य हैं—अर्थाभिव्यक्ति में कोई विलम्ब नहीं होता। परन्तु वाक्य में तृतीयान्त करण कारक 'ऐन्द्रचा' पद ऐसा नहीं है। यह पद साक्षात् इन्द्र को न कहकर इन्द्र देवतावाली ऋचा का वाचक है। वह ऋचा को ढूँढता है। ऋचा है—'कदाचन स्तरीरिस नेन्द्र! सश्चित्त दाशुषे', ऋचागत 'इन्द्र' पद देवताविशेष का कथन करने में समर्थ होने से लिङ्ग है। 'ऐन्द्री' पद के अनुसार जब तक लिङ्ग उपस्थान के लिए तैयार होकर आगे आता है, उससे पहले ही श्रुति अपना कार्य कर चुकी होती है। तात्पर्य है—उपस्थान के लिए अर्थाभिव्यक्ति में विलम्ब के कारण श्रुति सवल है। उपस्थान गार्ह-पत्य अग्नि का होता है, उस अवसर पर इन्द्र देवतावाली ऋचा का केवल उच्चा-रण क्रिया जाता है। ऋचा का उच्चारण करते हुए गार्हपत्य का उपस्थान किया जाता है; वह अङ्गी, और अन्य अङ्ग हैं।

#### (अथ वाक्यात् लिङ्गस्य प्राबल्याधिकरणम्)

प्रथम निर्देशानुसार उपयुक्त अर्थं के बोधक परस्पर-सापेक्ष सुबन्त-तिङन्त पदों के समूह का नाम वाक्य है। वाक्यगत वे पद श्रुतिरूप या लिङ्गरूप होते हैं। पहले जब वे पद अर्थं का बोध करा देंगे, उसके अनन्तर ही वाक्य अर्थं बोध करा सकेगा। जैसे लिङ्ग ('कदाचन स्तरीरसि नेन्द्र!' में इन्द्र पद) अर्थं बोध कराने के लिए श्रुति ('ऐन्द्रधा' पद) पर आधारित रहने से श्रुति की अपेक्षा दुर्बल होता है, ऐसे ही वाक्य अर्थं बोध कराने में श्रुति और लिङ्गपर आधारित रहता है, इसिलए लिङ्ग की अपेक्षा वाक्य दुर्बल होगा, क्योंकि लिङ्गपद की अपेक्षा वाक्य द्वारा अर्थं बोध होने में विलम्ब हो जाता है। इसको स्पष्ट करने के लिए आचार्यों ने उदाहरण सुक्षाया—

स्योनं ते सवनं कृणोमि, घृतस्य धारया सुशेवं कल्पयामि । तस्मिन् सीदाऽमृते प्रतितिष्ठ, ब्रोहीणां मेध सुमनस्यमानः ।

ब्रीहि से तैयार किए गए पुरोडाश ! तेरा सुखद घर बनाता हूँ, उसे घृत की घारा से निवासयोग्य सुखकर निष्पन्न करता हूँ, निरुपद्रव उस स्थान में तू प्रतिष्ठा- पूर्वक स्थिर होकर बैठ। इसमें सन्देह है, क्या सम्पूर्ण मन्त्र का विनियोग पुरोडाश-पात्र को घी से चुपड़ने और पुरोडाश को वहाँ रखने में करना चाहिए? अथवा 'कल्पयामि'-पर्यन्त पुरोडाशपात्र के उपस्तरण (चुपड़ने) में, तथा शेष मन्त्र पुरो-डाश को पुरोडाशपात्र में रखने के लिए करना चाहिए? यदि वाक्य बलवान् है, तो दोनों कार्यों (पात्र के उपस्तरण और पुरोडाश) में पूरे मन्त्र का प्रयोग किया जाना चाहिए। क्योंकि मन्त्र के दोनों भागों के कियापद 'कल्पयामि' और 'सीद' एक पुरोडाश से सम्बन्ध रखते हैं; तेरे लिए घर बनाया, उसमें तू बैठ; इस प्रकार इनमें एकवाक्यता सम्पन्त होती है। यदि लिङ्ग बलवान् है, तो 'कल्पयामि'-पर्यन्त मन्त्रभाग का घर के बनाने में, तथा शेष भाग का पुरोडाश को रखने में विनियोग होगा। कारण यह है—'स्योनं ते सदनं कृणोमि' यह अंश घर बनाने को कहने में समर्थ है; तथा 'तस्मिन् सीद' यह अंश पुरोडाश को उस स्थान में रखने को कहने में समर्थ है। जिज्ञासा है, इन दोनों में से किसको स्वीकार किया जाय? उक्त सन्दर्भ-प्रसंग में लिङ्ग और वाक्य दोनों समानबल प्रतीत होते हैं।

श्रुति के साम्मुख्य में लिङ्ग दुर्बल माना गया है। श्रुति लिङ्ग को बाधित कर देती है। जो एक की बराबरी में बाधित हो जाता है, उसकी दुर्बलता निश्चित रहती है। सम्भव है, वाक्य के साम्मुख्य में भी लिङ्ग दुर्बल होकर बाधित हो जाय। ऐसी स्थित में आचार्य सुत्रकार ने बताया—िलङ्ग और वाक्य दोनों के साम्मुख्य में लिङ्ग सबल होता है, वाक्य दुर्बल। कारण है—अर्थ-विप्रकर्ष, वाक्य में अर्थ की दूरी होना। 'स्थोनं ते सदनं कृणोिम' मन्त्र दर्श-पूर्णमास प्रकरण में पिठत होने से दर्श-पूर्णमास का अङ्ग है। 'तेरे सदन को बनाता हूँ 'अपने इस अर्थ-सामर्थ्य ह्या लिङ्ग से पुरोडाश्यात्र के उपस्तरण में विनियुक्त होकर सफल प्रयोजनवाला हो जाता है। इसीलिए पुरोडाश के स्थापन में विनियोग की योग्यता को सो बैठता है। कोई ऐसा अन्य आधार नहीं, जिसके अनुसार 'स्थोनं ते' मन्त्र का विनियोग पुरोडाश की स्थापना में होने का संकेत मिले।

इसी प्रकार 'तस्मिन् सीद' यन्त्र वर्श-पूर्णमास प्रकरण में पठित होने से दर्श-पूर्णमास का अङ्ग है। 'उस अनुकूल घर में प्रतिष्ठापूर्वक बैठ' इस अपने अर्थ-सामर्थ्यंरूप लिङ्ग से मन्त्र का विनियोग पुरोडाश की स्थापना में निश्चित होता है। अन्य कोई ऐसा प्रमाण नहीं, जिसके आधार पर इस मन्त्र का विनियोग पुरो-डाश के उपस्तरण में सोचा जा सके। 'स्थोनं ते' मन्त्र के श्रवणमात्र से 'तेरा घर बनाता हूँ' यह स्पष्ट प्रत्यक्ष अर्थ उपस्थित होता है, जो उपस्तरण कर्म के कथन करने का सामर्थ्यंरूप लिङ्ग श्रुत्यर्थ के निकट होने से मुख्य है, बलवान् है। इसके विपरीत 'तस्मिन् सीद' मन्त्र का उपस्तरण में विनियोग 'स्थोनं ते' मन्त्र के साथ उसकी एकवाक्यता को कल्पना के अनन्तर आता है, अतः वह श्रुत्यर्थ से दूर पड़ जाता है। फलतः लिङ्ग और वाक्य के सान्पुष्टय में लिङ्ग से वाक्य बाधित हो जाता है, इसलिए लिङ्ग के अनुसार 'स्योनं ते' मन्त्रभाग पुराडाश के उपस्तरण में और 'तस्मिन् सीद' मन्त्रमाग पुरोडाश के स्थापन में विनियुक्त होता है, यह निश्चित है।

यह कहना न्याय्य नहीं है कि श्रुति से वाधित लिङ्ग को वाक्य से भी बाधित माना जाय। यदि श्रुत्यर्थ से लिङ्ग अनुगृहीत होता है, और वाक्य दूर पड़ जाता है,तो वाक्य की बराबरी में लिङ्ग को बाधित कहना अप्रामाणिक होने से अनुचित है। श्रुत्यर्थ के सामीप्य से समर्थित लिङ्ग वाक्य से बजवान् होता है।

### (अथ प्रकरणाद् वाक्यस्य प्राबल्याधिकरणम्)

प्रथम बताया गया, इतिकर्त्तं ब्यता की आकांक्षा करनेवाले कर्त्तं ब्य का कथन किया जाना प्रकरण का स्वरूप है। कोई कर्म किस प्रकार किया जाना चाहिए, यह बताना प्रकरण है। वाक्य और प्रकरण के विरोध में कैसे निर्णय होगा? यह बताना चाहिए। परस्पर-अपेक्षित सार्थक पदों का समूह वाक्य, तथा इस प्रकार के अनेक वाक्यों का समूह प्रकरण होता है। प्रकरण अपनी सार्थकता और सफल प्रयोजनवाला होने के लिए वाक्य की अपेक्षा रखता है, इसलिए वाक्य सदा प्रकरण से बलवान रहेगा। इसके लिए सुक्तवाक निगद उपयुक्त उदाहरण है।

"इदं द्यावापृथिवी भद्रमभूत्। अर्घ्म सुक्तवाकम्। उत नमोवाकम्। ऋष्या स्म सुक्तोच्यमग्ने । त्वं सुक्तवागसि । उपश्चितो दिवः पृथिव्योः । ओमन्वती तेऽस्मिन् यज्ञे यजमान द्यावापृथिवी स्ताम् । शङ्क्ये जीरदान् । अत्र स्तू अप्रवेदे । उरुगव्यूती अभय कृतौ । वृष्टि द्यावा रीत्यापा । शंभुबौ मयो-भुषौ । ऊर्जस्वती पयस्वती च । सूपचरणा च स्वधिचरणा च । सयोराविदि । अग्निरिवं हविरजुषत । अवीवृधत महो ज्यायोऽकृत । सोम इवं हविरजुषत । अवीव्धत महो ज्यायोऽकृत । अग्निरिवं हविरजुषत । अवीव्धत महो ज्या-योऽकृत । प्रजापतिरिवं हविरजुषत । अवीव्धत महो ज्यायोऽकृत । अग्नीषो-माविवं हविरजुषताम् । अवीव्धेतां महो ज्यायोऽऋाताम् । इन्द्राग्नी इवं हिवरजुषेताम् । अवीवृधेतां महो ज्यायोऽऋाताम् । इन्द्र इवं हिवरजुषत । अवीव्धत महो ज्यायोऽकृत । महेन्द्र इदं हविरजुषत । अवीव्धत महो ज्या-योऽकृत । देवा आज्यपा आज्यमजुषन्त । अवीवधन्त महो ज्यायोऽऋत ।अग्निर्-होत्रेणेदं हविरजुषत । अवीवृधत महो ज्यायोऽकृत । अस्यामृधद्धोत्रायां देवं-गमायाम् । आज्ञास्तेऽयं यजमानोऽसौ । आयुराज्ञास्ते । सुप्रजास्त्वमाज्ञास्ते । सजातवनस्यामाशास्ते । उत्तरां देवयज्यामाशास्ते । भूयो हविष्करणामा-शास्ते । दिव्यं घामाऽऽशास्ते । विश्वं प्रियमाशास्ते । यदनेन हक्किाऽऽशास्ते ।

सूक्तवाक निगद का पूरा पाठ इस प्रकार है—

इस मन्त्र में पूर्णमासी के दिन यजन किये अग्नीपोम और प्रजापित देवता, अमावास्या के दिन यजन किये गये ्न्द्राग्नी, इन्द्र (अन्य पक्ष में—महेन्द्र) देवता स्मरण किये गये हैं।

वाक्य और प्रकरण में परस्पर बलाबल की परीक्षा के लिए उपयुक्त सूकवाक में दोनों समानबल प्रतीत होते हैं। क्योंकि वाक्य और प्रकरण दोनों में समानरूप से इतिकर्त्तव्यता की आकांक्षा होने पर किसी एक के बलावल का निश्चय करने में कोई कारण दिखाई नहीं देता, इसलिए दोनों समानवल हैं, यही कहना होगा। फिर भी वाक्य को दुवंल कहा जा सकता है, क्योंकि वह लिख्न से बाधित है। सक्तवाक मन्त्र दर्शपूर्णमास याग के प्रसंग में पठित है। मन्त्र में जो दोनों यागों के देवताओं का कथन है, उसमें एकवाक्यता प्राप्त नहीं होती। वहाँ देवताकथन लिङ्ग से इन्द्राग्नी, इन्द्र को पौर्णमासी में प्रयोग से हटाकर अमावास्या में प्रयुक्त करना चाहिए। ऐसे ही अम्नीषोम, प्रजापित को अमावास्या में प्रयोग से हटाकर पूर्णमासी में प्रयुक्त करना चाहिए। इसमें सन्देह होता है - यदि प्रकरण बलवान् है, तो जो इस दर्शपूर्णमास में यजन किये गये देवता का स्तुतिरूप शेष वाक्य है-'अवीवृधेतां महोज्यायोऽकाताम्' आदि, क्या उसे जितनी बार सूक्तवाक में पढ़ा है, उतनी बार पौर्णमासी अमावास्या दोनों यागों में प्रयोग करना होगा ? अथवा यदि वाक्य बैलवान् है, तो इन्द्राग्नी शब्द का उत्कर्ष कर (उसे उखाड़कर) जहाँ ले-जाया गया है: तथा अग्नीषोम का उत्कर्ष कर जहाँ उसे ले-जाया गया है, वहाँ ही प्रयोग करना होगा ? इस विषय में वाक्य और प्रकरण दोनों समानबल प्रतीत होते हैं। इसका निर्णय कैसे किया जाय?

आचार्य सूत्रकार ने समाधान किया—इसका निर्णय अर्थविप्रकर्ष (अर्थ की दूरी) के आधार पर किया जाना चाहिए। जहाँ अर्थ की दूरी है, वह दुर्बल; जहाँ सामीप्य है, वह सबल होगा। सोचना चाहिए, यहाँ अर्थ की दूरी क्या है ?

वाक्य में प्रत्येक पद अलग-अलग साकाक्ष रहता है। वाक्य के पूरे अर्थ को अभिव्यक्त करने के लिए वाक्यगत पद एक-दूसरे की आकांक्षा रखते हैं। समस्त पद मिलकर पूरा वाक्य अभिमत अर्थ को अभिव्यक्त करने में निराकांक्ष हो जाता है; अपने पूर्ण अर्थ को अभिव्यक्त कर कार्यानुष्ठान में प्रवृत्ति का प्रयोजक हो जाता है। प्रकरण में यह स्थित नहीं रहती। प्रकरण अनेक वाक्यों का समुदाय होता है। दर्शपूर्णमास प्रकरण में सूक्तवाक मन्त्र पठित है— 'दर्शपूर्णमासाम्यां यजेत' वाक्य से याग का विधान है। उसे अपनी इतिकर्त्तव्यता की आकांक्षा रहती

तबश्र्यात् तबृध्यात् । तबस्मै देवा रासन्ताम् । तवाग्निदेवो देवेभ्यो बनते । वयमग्नेर्मानुषाः । इष्टं च वीतं च । उभे च नो द्यावापृथिवी अंहसः स्याताम् । इह गतिर्वामस्येदं च । नमो देवेभ्यः । [तै० ब्रा०, २।४।१०]

है। समीप में पठित सूक्तवाक है। तब वहाँ वाक्यान्तर से जाना जाता है—
'सूक्तवाकेन प्रस्तरं प्रहरित' सूक्तवाक मन्त्र का उच्चारण करते हुए प्रस्तर को
अग्नि में छोड़ता है। इस मन्त्र में पौर्णमासी देवतावाची और अमावास्या
देवतावाची पदों का प्रयोग एक-दूसरे से पृथक् करके किया जाता है। उन
देवताओं के शेषभूत पदों का भी पृथक् करके प्रयोग होता है। इस कारण यद्यपि
प्रकरण-सामर्थ्य से पौर्णमासी के देवता-पदों के अङ्गभूत वचनों का अमावास्या के
देवतावाची पदों के साथ एकवाक्यता की सम्मावना प्रकट की जा सकती है,
तथापि पौर्णमासी के देवतावाची पदों के साथ उनकी एकवाक्यता प्रत्यक्ष है।
प्रत्यक्ष के साथ विरोध होने पर सम्भावना की उपेक्षा कर दी जाती है। स्वतन्त्र
वाक्य की अपेक्षा प्रकरण से अर्थाभिव्यक्ति में विलम्ब होना ही अर्थ की दूरी है।
इसिलए वाक्य और प्रकरण के परस्पर साम्मुख्य में वाक्य प्रवल और प्रकरण
दुवंल रह जाता है। लिङ्ग से बाधित होने पर वाक्य प्रकरण से भी बाधित होना
चाहिए,—यह आवश्यक नहीं है।

(अथ स्थानात् == क्रमात् प्रकरणस्य प्राबल्याधिकरणम्)

कोई वचन किस 'स्थान' पर पढ़ा गया है, अथवा किस कम पर पढ़ा गया है, यह एक ही बात है। स्थान-विशेष या कमविशेष पर पढ़ा जाना 'वचन' की अपनी विशेषता है। सूत्र में 'स्थान' पद दिया है, पर स्पष्टता की भावना से यहाँ 'कम'-पद का प्रयोग किया जाएगा। प्रकरण और कम के साम्मुख्य में कौन सबल और कौन दुर्बल है ? इसका विवेचन प्रस्तुत है।

इसको समभ्रते के लिए उदाहरणरूप में आचार्यों ने राजसूय याग का उल्लेख किया है। राजसूय याग-प्रकरण के अन्तर्गत अभिषेचनीय के कम में शौनःशेष आख्यान आदि पठित हैं। राजसूय का प्रकरण होने से वहाँ प्रधान कर्म राजसूय-याग है। प्रकरण और कम के साम्मुख्य में यदि प्रकरण बलवान् है, तो शौनःशेष आख्यान आदि राजसूय प्रकरणस्थित सब कर्मों के अङ्ग होंगे। यदि क्रम बलवान् है, तो अभिषेचनीय के कम में पठित होने से उसी (अभिषेचनीय) कर्म के अङ्ग होंगे। अर्थाभिव्यक्ति के ये दोनों कारण आपाततः समानबल प्रतीत होते हैं; क्योंकि कोई ऐसा विशेष हेतु उपलब्ध नहीं है, जिसके आधार पर दोनों में से किसी एक को बलवान् सिद्ध किया जा सके। प्रत्युत यह कहा जा सकता है कि प्रकरण की अपेक्षा कम बलवान् है; क्योंकि अन्यत्र प्रकरण-वाक्य से बाधित

१. द्रष्टव्य--तै० ब्रा० १।७।१०।६।। आदि पद देवन (ब्रुतकीड़न) का ग्रहण करता है। उक्त ब्राह्मण के उसी प्रसंग में ब्रुतकीड़ाविषयक आख्यान दिया गया है।

हुआ माना गया है। एक जगह बाधित को दुर्बल ही समभना चाहिए। सम्भव है, वह कम से भी बाधित हों जाय।

शिष्य-जिज्ञासा की आचार्य सुत्रकार ने समाधान किया - अर्थविप्रकर्ष के कारण ऋम की अपेक्षा प्रकरण बलवान होता है। ऋम में अर्थविप्रकर्ष == अर्थ की दूरी रहती है। अर्थ की दूरी यहाँ क्या है ? इसे समक्ता चाहिए। राजसूय-प्रकरण में राजसूय-याग प्रधान कर्म है। 'राजा राजसूयेन' स्वाराज्यकामो यजेत' वचन राजसूय का विधान करता है। वह किस प्रकार किया जाना चाहिए ? अपनी इस इतिकर्त्तव्यता की आकांक्षा रखता है । उस आकांक्षा की प्रकरणपठित परिपूर्ण अर्थवाले समस्त वाक्य पूरा करते हैं। इसलिए राजसूय-याग के साथ उनकी एकवाक्यता प्रत्यक्ष है, जो याग के प्रयोजन को पूरा करती है। उस प्रकरणगत वाक्यसमूह में एक अंश शौन:शेप उपाख्यान है और अभि-वेचनीय संज्ञक सोमयाग कर्म भी। अनेक कर्मी का प्रकरण में पाठ किसी क्रम से होना ही सम्भव है। क्रम के अनुसार यदि शीन:शेप उपाख्यान अभिषेचनीय कर्म के समीप पढा है, तो वह इनमें परस्पर-आकांक्षा का प्रयोजक नहीं है। ये दोनों कर्म राजसूय प्रधान कर्म की इतिकर्त्तव्यतारूप आकांक्षा को समानरूप से पूर्ण करने के कारण उसके अङ्गभूत हैं। प्रधान कर्म के साथ अङ्गभूत कर्म की एक-बानयता प्रत्यक्ष सिद्ध है। अभिषेचनीय कर्म के प्रति शौनःशेप उपाख्यान कर्म की अञ्जतां क्रम के आधार पर सम्भावनामूलक कही जा सकती है। प्रत्यक्ष-बोधित अर्थ के साम्मूख्य में सम्भावित अर्थ बाधित हो जाता है। फलतः प्रकरण की प्रतियोगिता में कम दुर्बल और प्रकरण बलवान् रहता है, भले ही प्रकरण वाक्य से बाधित होता हो ।

(अथ समाख्यायाः क्रमस्य प्राबल्याधिकरणम्)

कम और समास्या के परस्पर विरोध में इनके बलाबल की परीक्षा के लिए उदाहरणरूप में आचार्यों ने पौरोडाशिक काण्ड का उल्लेख किया है। कृष्ण-यजुर्वेद की तैंत्तिरीय मैत्रायणी संहिताओं के दर्शपूर्णमास-प्रकरण का 'पौरोडाशिक काण्ड' नाम याज्ञिकों में प्रसिद्ध है। दर्श अमावास्या के दिन तथा पौर्णमास पूर्णमासी के दिन किया जाता है। दर्श में जिस हिव का प्रयोग होता है, उसका नाम 'सान्नाय्य' तथा पौर्णमास में प्रयुक्त होनेवाली हिव का नाम 'पुरोडाश' है। यद्यपि उस काण्ड में दोनों हिवियों के मन्त्रों का व्यास्थान है, परन्तु पुरोडाश हिव के अधिक मन्त्र होने के कारण काण्ड का नाम 'पौरोडाशिक' व्यवहृत होता है।

जिस यजमान ने सोमयाग किया है, उसके लिए दर्श नामक इष्टि में इन्द्र-

द्रष्टच्य —मीमांसा-सूत्र २।३।३; अधिकरण २ का प्रारम्म।

देवता के निमित्त दिध और दुग्धहवि का विधान है। इन दोनों हवियों का एक इन्द्र देवता होने से दोनों को मिलाकर आहुति दी जाती है। इसी को 'सान्नाय्य'-हवि कहते हैं। दूध और दिध के परस्पर सम्मिश्रण द्वारा उनका एकीकरण 'सान्नाय्य'<sup>9</sup> पद का वाच्यार्थ है। पौरोडाशिक काण्ड में सान्नाय्य हवि के क्रम में 'श्रन्थध्वं दैव्याय कर्मणे' मन्त्र पात्रशोधन में विनियोग के लिए पढ़ा गया है-हे आप: ! दैव्यकर्म के लिए पात्रों का शोधन करो । शिष्य जिज्ञासा करता है-यहाँ सन्देह है-यदि समाख्या = नाम बलवान है, तो काण्ड का 'पौरोडाशिक' नाम होने से इस मन्त्र का विनियोग पुरोडाश-पात्रों के शोधन में किया जाना चाहिए। यदि कम बलवान है, तो सान्नाय्य हवि के कम में पठित होने से सान्नाय्य हवि-पात्रों के शोधन में मन्त्र का विनियोग होना चाहिए। इन दोनों में बलाबल का निर्णय होना अपेक्षित है। आपाततः ये समानबल प्रतीत होते हैं; क्योंकि इन दोनों में से किसी एक को बलवान और दूसरे को दुर्बल बतानेवाला कोई विशेष कारण उपलब्ध नहीं है। फिर भी प्रकरण से बाधित होने के कारण कम को दुर्बल कहा जा सकता है। तब नाम (=समाख्या) कारण के आधार पर उक्त मन्त्र का विनियोग परोडाश-पात्रों के शोधन में किया जाना चाहिए, यह प्राप्त होता है।

जाचार्य सुन्नकार ने जिज्ञासा का समाधान किया— क्रम और समाख्या के नाम्मुख्य में क्रम बलवान् होता है, तथा अगला समाख्या-कारण दुवंल (—पार-दौवंत्यम्), क्योंकि समाख्या में अर्थ की दूरी रहती है (अर्थविप्रकर्षात्)। समाख्या का अर्थविप्रकर्ष क्या है ? वह इस प्रकार समम्मना चाहिए—'शुन्धंध्वं देव्याय कर्मणे' मन्त्र का पाठ सान्नाय्य हिंव के क्रम में उपलब्ध है, इसलिए सान्नाय्य हिंव के साथ उसका साक्षात् सम्बन्ध स्पष्ट है। समाख्या (—पौरो-डाधिक नामक काण्ड) में पुरोडाश के साथ 'शुन्धध्वं देव्याय' मन्त्र का सम्बन्ध नहीं कहा गया। 'पौरोडाधिक' इस समाख्या (काण्ड के नाम) में 'पुरोडाश' पद देखे जाने से अर्थापत्ति-प्रमाण के आधार पर 'शुन्धध्वं मन्त्र का पुरोडाश के साथ सम्बन्ध जोड़े जाने की कल्पना की जाती है। इसिलए सान्नाय्य हिंव के साथ मन्त्र का स्पष्ट सम्बन्ध बतानेवाले क्रम से समाख्या-कारण बाधित हो जाता है।

श्रुति आदि विनियोग के प्रयोजक कारणों में बलाबल की जाँच वहीं अपेक्षित होती है, जहाँ एक ही लक्ष्य में दो कारण परस्पर-विरोधी बनकर उपस्थित होते

१. पाणिनि सूत्र [३।१।१२६] 'पाय्यसान्नाय्यनिकाय्यघाय्या मानहिर्निनवास-सामिथेनीषु' से 'सम्'-उपसर्गपूर्वेक 'नी' घातु से 'ण्यत्' प्रत्यय लगाकर 'सान्नाय्य' पद हिविविशेष अर्थ में निष्पन्न किया गया है।

२. तै० सं० १।१।३॥ मैत्रा० सं० १।१।३॥ शुक्ल यजुः १।१३॥

हैं। अविरोध अवस्था में अपने-अपने लक्ष्य में सभी कारण बलवान् हैं। अपने लक्ष्य में प्रत्येक कारण विनियोग का प्रयोजक होता है। इसी अनुसार अङ्गाङ्गि-भाव निर्धारित किया जाता है। जिसका विनियोग किया जाय वह अङ्ग, जहाँ विनियोग किया जाय वह अङ्गी होता है।।१४॥ (इति श्रुत्यादीनां पूर्वपूर्वबली-यस्त्वाधिकरणम्—७)।

## (द्वादशोपसत्ताया अहीनाङ्गताधिकरणम् -- ८)

तृतीय अध्याय के प्रारम्भ में प्रतिज्ञात शेष लक्षण के उपपादन के अनन्तर श्रुति आदि विनियोजक प्रमाणों के बलाबल का निरूपण किया गया। कर्मों में कौन कर्म शेष —अङ्ग है, इसका (—अङ्गाङ्गि-भाव का) निर्णय श्रुति आदि प्रमाणों के आधार पर होता है, जिसका उपयुक्त विवरण प्रस्तुत कर दिया गया।श्रुति आदि विनियोजक प्रमाणों के बलाबल विचार का कहाँ विरोध होता है, कहाँ नहीं, इसपर अब विवेचन किया जायगा, जो ग्लाबल-विचार के साथ सम्बद्ध है।

तैत्तरीय संहिता [६।२।४] में ज्योतिष्टोम का प्रारम्भ करते हुए पाठ है—
'तिस्र एव साह्नस्योपसदो द्वादणाहीनस्य।' 'साह्न' पद एक दिन में सिद्ध होनेवाले ज्योतिष्टोम-याग के लिए प्रयुक्त हुआ है। यद्यपि ज्योतिष्टोम पाँच दिन में सिद्ध होनेवाले होनेवाला कर्म है, पर एक दिन साध्य सोमयाग के कारण इसे 'साह्न' औपचारिक हप में कहा है। ज्योतिष्टोम के तीन उपसद् होते हैं, अहीन के बारह। शिष्य ने जिज्ञासा की—इसमें सन्देह होता है, क्या बारह उपसद् का यह विधान ज्योतिष्टोम के लिए है, अथवा अहीन के लिए ? प्रतीत होता है, यह बारह उपसद् का विधान ज्योतिष्टोम में है, क्योंकि यह विधान ज्योतिष्टोम का प्रारम्भ करके किया गया है। मुख्य ज्योतिष्टोम है, अहीन कतु का कथन यहाँ गौण है। शिष्य-जिज्ञासा को आचार्य सुत्रकार ने पूर्वंपक्षरूप में सूत्रित किया—

#### अहीनो वा प्रकरणाद् गौणः ।।१५।।

[वा] सूत्र में 'वा' पद संशय के अभाव का द्योतक है। तात्पर्य है—जक्त कथन में संशय का कोई अवकाश नहीं। [अहीनः] सन्दर्भ में 'अहीन'-पद ज्योति-ष्टोम का वाचक है; [प्रकरणात्] ज्योतिष्टोम का प्रकरण होने से, [गीणः] अष्टीन पद गौण है।

संहिता-सन्दर्भ में 'अहीन' पद गुणवृत्ति से ज्योतिष्टोम के लिए प्रयुक्त हुआ है। जो ऋतु दक्षिणा, ऋतु के अन्य अङ्गों तथा फल से हीन ≕रहित नहीं है, वह अहीन है। ज्योतिष्टोम ऐसा ही ऋतु है; उसके लिए उक्त पद का प्रयोग कर दिया गया है तथा यह प्रकरण भी ज्योतिष्टोम का है। 'द्वादश-अहीनस्य' वाक्य में 'अहीन' पद ज्योतिष्टोम का वाचक होने से यह आशंका उठाना भी व्यर्थ होगा कि वाक्य से प्रकरण बाधित हो जाता है। बाधा विरोध होने पर होती हैं; यहाँ तो वाक्य और प्रकरण दोनों ज्योतिष्टोम का निर्देश कर रहे हैं। इसलिए बारह जपसद ज्योतिष्टोम में समभने चाहिएँ।

'उपसद्' नामक इष्टि हैं, जो सोमयाग में दीक्षित होने के अनन्तर सोमा-भिषव से पूर्व अनुष्टित की जाती हैं। किस ऋतु में कितनी उपसद् इष्टि हों? उनकी संख्या यहाँ बताई गई है। सोमयागों में इन इष्टियों का विधान है। 'अहीन' वे हैं जो दो दिन में सिद्ध होनेवाले ऋतु से लगाकर ग्यारह दिन तक में सिद्ध होते हैं। बारह दिन में साध्य सोमयाग की संज्ञा 'अहीन' और 'सत्र' दोनों हैं। इससे अधिक समय में साध्य सब सोमयाग 'सत्र' कहे जाते हैं।

बारह उपसद् ज्योतिष्टोम में हैं, इस पूर्वपक्ष का सूत्रकार ने समाधान किया—

## असंयोगात्तु मुख्यस्य तस्मादपकृष्यते ॥१६॥

सूत्र में [तु] पद पूर्वपक्ष की व्यावृत्ति का द्योतक है। तात्पर्यं है—संहिता-सन्दर्भ में 'अहीन' पद ज्योतिष्टोम का वाचक नहीं है। 'साह्न' पद से कहे गये [मुख्यस्य] मुख्य ज्योतिष्टोम का द्वादश उपसत्ता के साथ [असंयोगात्] सम्बन्ध न होने से [तस्मात्] उस साह्न ज्योतिष्टोम से द्वादश उपसद् का होना [अप-कृष्यते] खींचा जाता है, हटाया जाता है। तात्पर्यं है, बारह उपसद् इष्टियों का सम्बन्ध अहीन-संज्ञक ऋतुओं के साथ है; ज्योतिष्टोम के साथ नहीं।

संहिता-सन्दर्भ में बारह उपसद् नामक इिटयों का सम्बन्ध अहीन-संज्ञक कतु के साथ साक्षात् निर्दिष्ट है। अहीन पद को गुणवृत्ति से तब् समास के आधार पर ज्योतिष्टीम का वाचक समफना नितान्त अयुक्त है। गौण अर्थ की कल्पना वहीं की जाती है, जहाँ अभिधावृत्ति से उपयुक्त समञ्जस अर्थ की सम्भावना न हो। अहीन पद, दिनवाचक 'अहन्' शब्द से 'अह्नः खः कती' व्याकरण महा-भाष्य ४।२।४३] वात्तिक के अनुसार समूह अर्थ में कतु अभिधेय होने पर ख (चईन) प्रत्यय होकर सिद्ध होता है। इस प्रकार अभिधाशिक्त-बोध्य अर्थ इस पद का है—ऐसा कतु जो एकाधिक दिनों के समूह में सम्पन्न किया जाय। आचार्यों ने इसकी सीमा बताई, दो दिन से लगाकर ग्यारह दिनं तक में सम्पन्न होनेवाले कतु 'अहोन' कहे जाते हैं। ऐसे कतुओं में बारह उपसद् इष्टियां अनुष्ठित होती हैं।

अहीन पद का गुणवृत्ति से ज्योतिष्टोम अर्थ समभ्रता स्वर की दृष्टि से भी असंगत है। नञ् समास होने पर पाणिनि-नियम [६।२।२] के अनुसार यह पद आद्युदात्त होना चाहिए। परन्तु संहिताओं में यह मध्योदात्त उपलब्ध होता है, जो गत पंक्तियों में बताई गई 'अहीन' पद की सिद्धि के अनुसार संगत है। फलतः ज्योतिष्टोम में उपसद् इष्टियाँ तीन ही होती हैं; बारह उपसद् इष्टियाँ अहीन कतु में। यह प्रकरण ज्योतिष्टोम का होने पर भी संहिता-वाक्य इसका स्पष्ट कथन करता है। यह तभी सम्भव है, जब साह्य-ज्योतिष्टोम और अहीन को भिन्न कमें माना जाता है। ऐसी स्थिति में अहीन पद का प्रयोग ज्योतिष्टोम के लिए कहना सर्वथा अयुक्त है।।१६॥ (इति द्वादशोपसत्ताया अहीनाङ्गताधि-करणम्—६)

## (कुलायादौ प्रतिपदोत्कर्षाधिकरणम्—६)

'कुलाय'-संज्ञक यज्ञविशेष हैं, विभिन्न स्तर के अथवा विजातीय व्यक्ति सम्मिलितरूप से जिन यज्ञों का अनुष्ठान करते हैं, वे यज्ञ — ऋतु 'कुलाय' नाम से व्यवहृत होते हैं। ज्योतिष्टोम-प्रकरण में पाठ है — "'युवं हि स्थः स्वः पतौ', इति ह्योर्यजमानयोः प्रतिपदं कुर्यात्", 'युवं हि स्थः स्वः पतौ' [ऋ० ६।१६।२॥ साम० १००१] इस ऋचा को दो यजमानों की प्रतिपद् करे। आगे पाठ है— "'एते असूग्रमिन्दवः' इति बहुभ्यो यजमानेभ्यः"—इस ऋचा को बहुत यजमानों की प्रतिपद् करे।

ज्योतिष्टोम के प्रातःसवन में गेय बहिष्पवमान स्तोत्र सदोमण्डप से बाहर 'चात्वाल' नामक स्थान में गाया जाता है। उद्गाता, प्रस्तोता, प्रतिहत्तां तीन ऋत्विक् मिलकर इसका गान करते हैं। पापशोधन कर पवित्र करनेवाले इस स्तोत्र का गान सदोमण्डप से बाहर होने के कारण इसका 'बहिष्पवमान' नाम है। प्रत्येक स्तोत्र तीन ऋचाओं पर गाया जाता है। बहिष्पवमान स्तोत्र की पहली गेय ऋचा 'प्रतिपद्' कही जाती है। यद्यपि सामान्यरूप से ज्योतिष्टोम में बहिष्पवमान स्तोत्र की प्रतिपद् 'उतास्मै गायता नरः' ऋचा विहित है, परन्तु जहाँ दो यजमान मिलकर ऋतु-अनुष्ठान करें, वहाँ बहिष्पवमान स्तोत्र की प्रतिपद् 'युवं हि स्थः' ऋचा को करें। अहीन-संज्ञक सोमयाग में एक, दो या बहुत यजमानों के साथ मिलकर याग का विधान है।

शिष्य जिज्ञासा करता है — उक्त प्रतिपद्-ऋचाओं के विषय में सन्देह है — क्या ये दोनों प्रतिपद् ज्योतिष्टोम के अन्तर्गत हैं ? अथवा दो यजमानों द्वारा

१. 'एको द्वौ बहवो वाऽहीनैयंजेरन्' कुतूहलवृत्ति ३।३।१४।। कात्या० श्रौ० १२।१।४ की विद्याघर टीका की टिप्पणी । सत्रयागों में 'ये यजमानास्त एव ऋत्विजः' के अनुसार १७ यजमान न्यूनतम होते हैं; इस आधार पर न्यायमालाविस्तर में सायण ने बहुयजमानविषयक वचन को सत्र-सम्बन्धी कहा है। (यु० मी० पृ० ६३०)

साध्य 'कुलाय'-संज्ञक आदि कर्म में, एवं बहुत यजमानों द्वारा साध्य 'द्विरात्र' आदि कर्मों में इनका उत्कर्ष करना योग्य है ? अर्थात् यहाँ से हटाकर उन प्रकरणों में इनको ले-जाना उपयुक्त है ? प्रतीत होता है, ज्योतिष्टोम में ही इनका निवेश युक्त है, क्योंकि ये ज्योतिष्टोम प्रकरण में पठित हैं। इससे प्रकरण उपकृत होता है।

आचार्य सूत्रकार ने जिज्ञासा का समाधान किया-

### द्वित्वबहुत्वयुक्तं वाऽचोदनात् तस्य ॥१७॥

गत सूत्र से यहाँ 'असंयोगात्, तस्मात्, अपकृष्यते' तीन पदों की अनुवृत्ति हैं । सूत्र का 'वा' पद समुच्चय अर्थ में हैं । सूत्रार्थ होगा—[द्वित्वबहुत्वयुक्तम्] द्वित्व और बहुत्व से युक्त प्रतिपद्-ऋचा [वा] भी [असंयोगात्] ज्योतिष्टोम से असम्बद्ध होने के कारण [तस्मात्—अपकृष्यते] उस ज्योतिष्टोम से हटाई जाती हैं, दूर ले-जाई जाती हैं, [तस्य, अचोदनात्] ऐसे ज्योतिष्टोम का विधान न होने से, जिसमें दो या उससे अधिक यजमान हों ।

ज्योतिष्टोम में निर्धारित रूप से यजमान एक होता है। उक्त प्रतिपद्-ऋचा उन कर्मों में उपयोग के लिए कही गई हैं, जो कर्म दो यजमानों अथवा दो से अधिक बहुत यजमानों द्वारा मिलकर अनुष्टित किये जाते हैं। इसलिए ज्योति-ष्टोम प्रकरण में पढ़ी जाने पर भी इन प्रतिपद्-ऋचाओं का उपयोग ज्योतिष्टोम में सम्भव नहीं। तब इनके उचित उपयोग के लिए इन्हें यहाँ से हटाकर 'कुलाय'-संज्ञक आदि यागों में ले-जाना सार्थक है। वे कर्म विधानानुसार दो अथवा अधिक यजमानों द्वारा सम्पन्न किये जाते हैं।।१७।।

शिष्य जिज्ञासा करता है—दो या बहुत यजमानों का होना ज्योतिष्टोम में भी सम्भव है। ज्योतिष्टोम नित्यकमं है। यजमान कमी रुग्ण आदि हो सकता है, तब अन्य एक या अधिक सहयोगी के द्वारा याग को निरन्तर चालू रखने पर एकाधिक यजमानों की कल्पना ज्योतिष्टोम में सम्भव होने से प्रतिपद्-ऋचाओं का ज्योतिष्टोम प्रकरण से अपकर्ष आवश्यक नहीं है।

सुत्रकार ने शिष्य-जिज्ञासा को पूर्वपक्षरूप में सुत्रित किया-

### पक्षेणार्थकृतस्येति चेत् ॥१८॥

नित्यकर्म ज्योतिष्टोम के अवश्यकर्त्तव्य होने के कारण सामर्थ्यहीन यजमान के [अर्थकृतस्य] याग-सम्पादन प्रयोजनवश सहयोगी किये गये व्यक्ति के [पक्षण] विकल्प से एक या दो अन्य यजमानों के द्वारा, ज्योतिष्टोम में दो या बहुत यजमानों की सम्भावना से तत्सम्बन्धी प्रतिपद्-ऋचा ज्योतिष्टोम में निविष्ट रह सकती हैं; ऐसा यदि कहो, तो (वह युक्त नहीं; अगले सूत्र से सम्बद्ध है)।

दो या बहुत यजमान ज्योतिष्टोम में सम्भव होने से प्रतिपद्-ऋचाओं का निवेश ज्योतिष्टोम में माना जा सकता है। इससे प्रकरण बाधित न होगा। उत्कर्ष मानने पर प्रकरण बाधित होता है। निर्धारित एक यजमान किन्हीं रोगादि कारणों से अशकत होने पर नित्यकर्म ज्योतिष्टोम को निरन्तर चालू रखने की भावना से सहयोगी यजमान को ग्रहण करेगा। तब ज्योतिष्टोम में यजमान के एकत्व को बाधकर दो या बहुत यजमानों से सम्बद्ध प्रतिपद्-ऋचाओं का निवेश ज्योतिष्टोम में बना रहेगा। फलतः उनका उत्कर्ष नहीं करना चाहिए।।१८॥

आचार्य सूत्रकार ने जिज्ञासा का समाधान किया-

#### न प्रकृतेरेकसंयोगात् ॥१६॥

[न] गत सूत्र में कहा अर्थ युक्त नहीं है। तात्पर्य है, दो या बहुत यजमानों से सम्बद्ध प्रतिपद्-ऋचाओं का ज्योतिष्टोम से उत्कर्ष करना अपेक्षित नहीं, यह कथन अगुक्त है, [प्रकृतेः] प्रकृतियाग ज्योतिष्टोम का [एकसंयोगात्] एक यजमान के साथ सम्बन्ध होने से। इसलिए जिस कर्म में दो या अधिक यजमान हों, उसका सन्निवेश ज्योतिष्टोम में सम्भव नहीं। अतः प्रतिपद्-ऋचाओं का यहाँ से उत्कर्ष आवश्यक है।

ज्योतिष्टोम के विधिवाक्य 'वसन्ते वसन्ते ज्योतिषा यजेत' में एकवचन के प्रयोग से ज्योतिष्टोम-यजनकत्ती यजमान एक ही श्रुत है। सूत्रकार ने सूत्र में 'प्रकृते:' पद का प्रयोग इसी भाव को अभिव्यक्त करने के लिए किया है कि ज्योतिष्टोम अथवा अग्निष्टोम अन्य समस्त सोमयागों का प्रकृतिभूत याग है, यह जाना जा सके। प्रकृतियाग में अनुष्टेय सब धर्मों व अङ्गों का यथावत् निर्देश होता है। उसी के अनुसार कर्मानुष्टान किया जाता है; किसी बाह्य अतिदेश आदि से उसे बाधा नहीं जा सकता। विकृतियागों में ऐसा नहीं होता। वहाँ 'प्रकृतिवद् विकृति: कर्त्तंव्या' नियम के अनुसार किन्हीं अङ्गों की बाधा सम्मव है। इसका उपयुक्त विवेचन शास्त्र के अन्तिम अध्याय में किया गया है। ज्योतिष्टोम प्रकृतियाग कर्त्ता यजमान का एकत्व प्रत्यक्ष श्रुत है, उसका बाध सम्भव नहीं। इसलिए दो या बहुत यजमानों से सम्बद्ध प्रतिपद्-ऋचाओं का ज्योतिष्टोम से उत्कर्ष किया जाना सर्वथा न्याय्य है।

यजमान के असमर्थ होने पर नित्यकर्म को चालू रखने की अनिवार्यता के कारण उसके प्रतिनिधिरूप में अन्य व्यक्ति के सहयोग से ज्योतिष्टोम में दो यजमानों की कल्पना, अथवा पत्नी-साहचर्य्य से दो या बहुत यजमानों की कल्पना नितान्त अशास्त्रीय है। सहयोगी व्यक्ति मृति (पारिश्रमिक शुल्क च्वन-प्राप्ति) के प्रयोजन से अनुष्ठान में प्रवृत्त होता है, यजमान-रूप में उसका वरण नहीं किया जाता। पत्नी भी पति की सहचारिणी के रूप में उपस्थित होती है, स्वयं यजमान के रूप में नहीं। ज्योतिष्टोम में दो या यहुत यजमानों का होना असम्भव होने से—दो या बहुत यजमानों से सम्बद्ध प्रतिपद्-ऋचाओं का ज्योतिष्टोम से उत्कर्ष कर 'कुलाय'-संज्ञक कर्म में उनका उपयोग किया जाना शास्त्रानुकूल है ॥१६॥ (इति कुलायादौ प्रतिपदोष्टक्षणींधकरणम्—६)।

(जाघन्याः प्रकरणादनुत्कर्षाधिकरणम् -- १०)

शिष्य जिज्ञासा करता है—दर्श-पूर्णमास में पत्नीसंयाज कर्म का निर्देश है— 'जाचन्या पत्नी: संयाजयन्ति' [आप० श्लो० ३।८।१०] पूंछ से 'पत्नीसंयाज' नामक कर्म करते हैं। प्रस्तुत श्लोतसूत्र के अतिरिक्त समस्त अन्य याजुष वाङ्मय में पत्नीसंयाज-कर्म के होमद्रव्य के रूप में 'जाधनी' का उल्लेख कहीं उपलब्ध नहीं है। इस कर्म में हिवद्रव्य आज्य बताया गया है। ज्योतिष्टोम के अन्तर्गत पश्च्याग प्रकरण में 'जाघन्या पत्नी: संयाजयन्ति' वचन का उल्लेख अवस्य मिलता है।

जघन कटिप्रदेश का नाम है; भाषा में जांध नोलते हैं। उसका एक भाग—कोई एक अंश — 'जाधनी' है। व्याख्याकारों ने जाधनी का अर्थ पूंछ किया है। पर 'जधन' पद का अर्थ कोष में मादा के कटिप्रदेश का अगला भाग है, जो घोंटू के ऊपर मांसल अंश हैं। पूंछ से उसका कोई सम्बन्ध प्रतीत नहीं होता।

दर्श-पूर्णमास के अन्तर्गत 'पत्नीसंयाज' कर्म है, जिसमें चार देवताओं के लिए आज्य हिंव की चार आहुतियाँ दी जाती हैं। वहाँ वाक्य है-'सोमं यजित, त्वष्टारं यजित, देवानां पत्नीयंजित, अग्नि गृहपति यजित' इस वाक्य से—सोम, त्वष्टा, देवपत्नियाँ और अग्निगृहपति—चार देवता विहित हैं। इन सबका 'पत्नी: संयाज्यम्ति' वचन में केवल 'पत्नी' पद से निर्देश किया गया है। यह मीमांसा (१।४।२६) में वणित प्राणमृन्न्याय के अनुसार अथवा लोकप्रसिद्ध छित्रन्याय के अनुसार समक्षना चाहिए।

प्रस्तुत अधिकरण में दर्श-पूर्णमास के अन्तर्गत पत्नीसयाज-कर्म के लिए आपस्तम्ब श्रौतसूत्र के 'जाघन्या पत्नीः संयाजयन्ति' वचन के अनुसार 'जाघनी' हवि को लक्ष्य कर विवेचन प्रस्तुत किया गया है। यहाँ सन्देह है, यह विधान दर्श-

द्रष्टव्य—भावृदीपिका, यही अधिकरण—'आज्येन पत्नी: संयाजयिन्त ।' शत० थ्रा० [१।६।२।७] में पत्नीसंयाज के लिए आज्य हिव की प्रशंसा की गई है।

पूर्णमास में माना जाय ? अथवा पशुयाग में इसका उत्कर्ष माना जाय ? यदि जाघनी हिव को उद्देश्य कर पत्नीसंयाजों का विधान किया जाता है, तो इसका पशुयाग में उत्कर्ष होगा;यदि पत्नीसंयाजों के लिए जाधनी हिव का विधान किया जाता है, तब यह दर्शपूर्णमास में ही होगा। प्रतीत होता है, पशुयाग में इसका उत्कर्ष होना चाहिए, क्योंकि जाधनी पशु का अवयव है। दर्श-पूर्णमास श्रौतकर्म हैं, इनमें पशुयाग-सम्बन्धी कोई कर्म विहित नहीं है।

आचार्य सूत्रकार ने शिष्य-सुभाव को पूर्वपक्षरूप में सूत्रित किया-

### जाघनी चैकदेशत्वात् ॥२०॥

[जाघनी] दर्श-पूर्णमास में पठित जाघनी हिव [च] भी यहाँ से हटाकर पशुयाग में ले-जाई जाय, [एकदेशत्वात्] पशु का एकदेश—एक अवयव होने से।

दर्श-पूर्णमास से जाघनी का उत्कर्ष किया जाना चाहिए। पशुयाग में जाघनी के उत्कर्ष से दर्श-पूर्णमासपठित पत्नीसंयाज-कर्म में जाघनी के बिना कोई वैगुण्य नहीं आयेगा। यह कर्म आज्य हिव से सम्पादित हो जायगा। जाघनी का भी—सवनीय पशुयाग में आहुत किये जाने से—उचित उपयोग हो जाता है। इस प्रकार पशुयाग में जाघनी प्रयोजनवाली है; दर्श-पूर्णमास में उसका कोई प्रयोजन नहीं है। पशु के एकदेश रूप से कही गई जाघनी दर्श-पूर्णमास में पशु को प्रयोजित नहीं कर सकती। अन्यथा पशु को वहाँ लाकर उसका वह अङ्ग काटना पड़ेगा, जो नितान्त अशास्त्रीय है। इसलिए वहाँ से जाघनी का उत्कर्ष होना ही चाहिए॥२०॥

आचार्य सूत्रकार ने उक्त पूर्वपक्ष का समाधान किया-

## चोदना वाऽपूर्वत्वात् ॥२१॥

[वा]सूत्र में 'वा' पद पूर्वपक्ष की निवृत्ति के लिए है। तात्पर्य है, दर्श-पूर्णमास से जाघनी का उत्कर्ष नहीं होता। [चोदना] दर्शपूर्णमास में जाघनी का विधान है, [अपूर्वत्वात्] अपूर्व होने से।

दर्श-पूर्णमास में जाघनी का निर्देश पत्नीसंयाजों के लिए हवि द्रव्य का विधान करता है, अपूर्व होने से। तात्पर्य है, पत्नीसंयाजों का जाघनी हविद्रव्य कहीं अन्यत्र से प्राप्त नहीं है। 'पत्नी: संयाजयन्ति' से सोम, त्वष्टा, देवपित्तयाँ, अग्नि-गृहपति देवता-सहित याग का विधान प्राप्त है। उसी के हविद्रव्य रूप में अन्यत्र से अप्राप्त — जाघनी का दर्शपूर्णमास में विशेष विधान है। इसलिए दर्शपूर्णमास से जाघनी का उत्कर्ष नहीं किया जाना चाहिए।

यह कहना ठीक न होगा किजाघनी का विधान वाक्य से और याग का विधान

श्रुति से होता है, तथा श्रुति के साम्मूख्य में वाक्य दुवेंल होगा। तब जाधनी का उत्कर्ष माना जाय। क्योंकि जाधनी को वाक्यवोधित मानने पर वाक्यभेद आपन्न होगा; वाक्यानुसार अर्थ किया जायगा—'जाधनी मुद्दिश्य यागी विधीयते' एक वाक्य, 'पत्न्यश्च विधीयन्ते' दूसरा वाक्य। इसलिए वहाँ (दर्श-पूर्णमास में) केवल जाधनी हविद्रव्य का विधान मानना चाहिए। पत्नीसंयाजों का हिव के उपयोग के लिए निर्देश है, मुख्य विधान नहीं है। अतः जाधनी का उत्कर्ष दर्शपूर्णमास से किया जाना अमान्य है।।२१॥

शिष्य पुनः जिज्ञासा करता है — जाघनी पशु का एकदेश है; उसका उपयोग पशुयाग में सम्भव है, अन्यत्र (दर्श-पूर्णमास में) नहीं। अतः उत्कर्ष आवश्यक है।

इस जिज्ञासा को सूत्रकार ने पूर्वपक्षरूप में सूत्रित किया —

### एकदेश इति चेत् ॥२२॥

[एकदेशः] जाघनी हविद्रव्य पशु का एकदेश = अवयव है, अत: जहाँ याग में पशु उपस्थित होगा, वहाँ उसका उत्कर्ष होना चाहिए, [इति चेत्] ऐसा यदि मानो तो — (अगले सूत्र के साथ सम्बन्ध है)।

जाघनी हवि पशु का अवयव होने से पशुयाग में उसका उत्कर्ष करना होगा । दर्शपूर्णमास में पशु उपस्थित नहीं होता, अतः उत्कर्ष आवश्यक है ॥ २२॥

आचार्य सुत्रकार ने समाधान किया-

#### न प्रकृतेरशास्त्रनिष्पत्तेः ॥२३॥

[न] गत सूत्र का कथन युक्त नहीं है। [प्रकृते:] प्रकृतियाग दर्श-पूर्णमास के सम्बन्ध में [अशास्त्रनिष्पत्तेः] जाघनीविषयक स्पष्ट निर्देश, अमुक पशु का ऐसा अवयव हो—इस प्रकार का शास्त्रसिद्ध कथन — न होने से उत्कर्ष नहीं होगा।

सूत्रकार का आशय है —यदि शास्त्र में स्पष्ट रूप से यह बताया होता कि अमुक पशु का अमुक अवयव 'जाधनी' पद से ग्राह्म है, तो उसका उत्कर्ष पशुयाग में सम्भव था, क्योंकि वहाँ पशु का उपस्थित होना शास्त्रानुकूल होता। पर ऐसा निर्देश न होने के कारण 'जाधनी' साधारण कथन होने से वह अवयव स्वयं मरे अथवा कसाई आदि द्वारा मारे गये पशु का ऋय आदि करके कहीं से भी ग्रहण किया जा सकता है। मध्यकालिक टीकाकारों के अनुसार फिर भी वह अवयव यित्रय पशु अथवा भक्ष्य पशु का ही होना चाहिए। ऐसी स्थिति में 'जाधनी' का उत्कर्ष अनावस्यक है।।२३॥

इस अधिकरण के विषय में पं० युधिष्ठिर मीमांसक ने अनेक उपपत्ति दर्शाते हुए लिखा है कि प्रस्तुत अधिकरण में कथित सिद्धान्त एकदेशी मत है। जैमिनि सूत्रकार एवं अन्य प्राचीन आचार्यों का यह मान्य सिद्धान्त नहीं है, क्योंकि जाघनी का दर्श-पूर्णमास में उल्लेख केवल आपस्तम्ब श्रीतसूत्र में उपलब्ध है, अन्यत्र समस्त वैदिक वाङ्मय में कहीं नहीं। इसके अतिरिक्त दर्श-पूर्णमास के अन्तर्गत पत्नीसंयाज-कर्म का हविद्रव्य सर्वत्र 'आज्य' बताया गया है। दर्श-पूर्णमास आदि श्रीत यागों में आमिष का सम्पर्क कहीं नहीं बताया गया। अतः दर्शपूर्णमास में 'जाघनी' की घुसपैठ सर्वथा अवैदिक है। प्रस्तुत अधिकरण में यह विवेचन केवल आपस्तम्ब श्रीतसूत्र के आधार पर है। अधिक जानकारी के लिए मीमांसक महोदय का ग्रन्थ देखें।

पं० आर्यमुनि ने इस अधिकरण की व्याख्या में अधिकरण का पर्यवसान अनुत्कर्ष में न मानकर उत्कर्ष में माना है। अधिकरण में यहाँ चार सूत्र हैं। पहले सूत्र द्वारा 'जाघनी' के उत्कर्ष का उपपादन किया गया है। शवरस्वामी ने उसे पूर्वपक्ष कहा है। इसके विपरीत आर्यमुनि ने उसे सिद्धान्त-पक्ष माना है। अगले दो सूत्रों को एकसूत्र मानकर पूर्वपक्ष रूप में उसकी व्याख्या निम्न प्रकार से की है—

#### "चोदना वाऽपूर्वत्वादेकदेश इति चेत्।

'वा' शब्द पूर्वपक्ष की सूचना के लिए आया है [चोदना] उक्त वाक्य में 'पत्नीसंयाज' के अङ्गरूप से 'जाघनी' का विधान है क्योंकि [अपूर्वत्वात्] ऐसा होने से अपूर्व अर्थ का लाभ होता है और [एकदेशः] पशु की हिंसा करने से उसके अवयव 'जाघनी' की प्राप्ति हो सकती है [चेत्] यदि [इति] ऐसा कहो तो (ठीक नहीं—इसका अगले सूत्र से सम्बन्ध है)।

भाष्य — उक्त वाक्य में 'जाषनी' द्वारा प्रदेय पशु के 'पत्नीसंयाज' नामक संस्कार का विधान अभिप्रेत नहीं, किन्तु उक्त संस्कारकर्म के लिए साधनरूप से 'जाधनी' का विधान अभिप्रेत है अर्थात् 'पत्नीसंयाज' नामक संस्कारकर्म प्रथम प्राप्त होने पर भी उसका साधन 'जाधनी' प्रथम प्राप्त नहीं है, उसी का साधनरूप से विधान उक्त वाक्य से विवक्षित है, क्योंकि प्रथम प्राप्त न होने के कारण वह अपूर्व है और अर्थ का विधान सर्वसम्मत है; और यद्यपि प्रकृत 'दर्श-पूर्णमास' याग में प्रदेय पशु नहीं है तथापि उसका अवयव जाधनी दुष्प्राप नहीं है — वह पशुहिंसा 'द्वारा मनुष्यमात्र को प्राप्त हो सकती है, और शास्त्रविहित कर्म की सिद्धि के लिए 'हिंसा' का करना कोई दोष नहीं है; इसलिए पशुयाग में जाधनी का उत्कर्ष युक्त नहीं, किन्तु प्रकृतताग में निवेश ही युक्त है।

सं० -अब उक्त पूर्वपक्ष का समाधान करते हैं-

#### न प्रकृतेरशास्त्रनिष्पत्तेः ॥

पदार्थ-[न] उक्त कथन ठीक नहीं क्योंकि [प्रकृते:] प्रकृतयाग में जाघनी

का निवेश मानने में [अशास्त्रनिष्पत्तेः] सर्वशास्त्र-प्रतिषिद्ध हिंसा करनी पड़ती है ।

भाष्य—यदि उक्त वाक्य में 'जाघनी' का साधनरूप से विधान मानें तो उसके सम्पादनार्थ पशु की हिसा करनी पड़ती है और यह सर्वशास्त्रनिषिद्ध होने के कारण त्याज्य है, उपादेय नहीं, और अन्य कोई उपाय उसकी प्राप्ति का नहीं है; उपाय के न होने से जिसका प्राप्त होना असम्भव है उसका साधनरूप से विधान शास्त्र कदापि नहीं कर सकता, इसलिए जाघनी का प्रकृतयाग से पशुयाग में उत्कर्ष ही उचित है, प्रकृत याग में निवेश उचित नहीं।"

प्रस्तुत अधिकरण के विषय में हमारा विचार है —यह रचना म**र्हाष जै**मिनि की नहीं है। आपस्तम्ब श्रौतसूत्र की रचना के अनन्तर तथा भाष्यकार सबर-स्वामी के काल से पहले आमिषलोलुप याज्ञिकों ने इस अधिकरण का यहाँ प्रक्षेप

किया है।

उत्कर्ष के कम में अनुत्कर्ष का कथन उत्प्रकरण प्रतीत होता है। इस व्यति-कम को देखकर पं० आर्यमुनि ने अधिकरण की योजना उत्कर्ष में की है। पर कहा जा सकता है, उत्कर्ष का प्रकरण पूरा कर एक स्थल अनुत्कर्ष का अपवाद-रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो अपेक्षित था; इसमें व्यतिकम-दोष बताने का कोई अवसर नहीं है।

'जाधनी' पद के 'पूंछ' अर्थ का सामञ्जस्य किसी व्याख्याकार ने स्पष्ट करने का प्रयास नहीं किया। 'जाधन्या पत्नीः संयाजयन्ति' वाक्य पत्नीसंयाज-कर्म के प्रति साधनरूप में जाधनी को प्रस्तुत करता है। जाधनी की साधनता क्या है? यह कहीं स्पष्ट किया गया ज्ञात नहीं हुआ। इसकी पत्नीसंयाज-कर्म का हिवद्रव्य बताया गया। तो क्या पूंछ को काटकर उसकी आहुतियाँ दी जाती हैं? तो यह खोटा निरर्थंक कूड़ाकरकट देवताओं के लिए, और किटभाग की मांस-पेशियाँ—जो 'जाधनी' पद का वास्तविक अर्थ होना चाहिए, वह—खरा माल यारों का; क्या इसका यही तात्पर्य न होगा? यह तात्कालिक याज्ञिकों की मांसलोलुपता का नंगा रूप है। यदि पूंछ को पकड़कर पशु का अन्य कोई संस्कार किया जाता है, तो इस प्रसंग के विवरणों में उसका कहीं कोई उल्लेख नहीं है, उस दक्षा में इसको हविद्रव्य बनाना भी निरर्थंक होगा।

शवर स्वामी से लगाकर आगे के सभी व्याख्याकारों ने इस अधिकरण के विषय में जो विचार प्रस्तुत किये हैं, उनसे दर्श-पूर्णमास में 'जाघनी' की उप-योगिता का कोई पता नहीं लगता। दर्श-पूर्णमास पवित्र श्रीत कर्म हैं। अन्य प्रधान यागों के अन्तर्गत पशुयाग के रूप में पशु का सम्पर्क—वह चाहे जिस भावना से रहा हो —जाना जाता है। श्रीत कर्म पशु-सम्पर्क से रहित हैं। वे भी उससे अछूते न रहें; सम्भवत: इसी कारण दर्श-पूर्णमास में जाघनी का निवेश कर अपनी

रसनालीलुपता को बहलाने के लिए मार्ग निष्कण्टक बना लिया। इससे प्रस्तुत अधिकरण का प्रक्षिप्त किया जाना स्पष्ट होता है। इस विषय में अन्य स्वारस्यपूर्ण सुक्ताव है—यदि 'जाघन्या पत्नी: संयाजयन्ति' वाक्य में 'जाघन्या' पद के आगे 'जपविषय' पद का अध्याहार कर लिया जाता है, तो इस सम्बन्ध की सब समस्याएँ तिरोहित हो जाती हैं, और अपेक्षित प्रस्तुत विषय स्पष्ट होकर सामने आ जाता है।

'जाघनी' पद प्रस्तुत प्रसंग में बैठने की विशेष रीति का निर्देश करता है। यह पशु की पूँछ का अन्य कोई अवयव न होकर पत्नीसंयाज-अनुष्ठाता व्यक्ति की 'आसिका' (बैठने की रीति) मात्र है। दोनों पैर पीछे को और घोंटू आगे को कर जाँघों के आधार पर बैठना 'जाघनी' है। ऐसे बैठने को लोक में 'उस्ट्रासिका' कहा जाता है—ऊँट की तरह बैठना। बहती भाषा में इसे 'उकड़ियों बैठना' भी कहते हैं। पत्नीसंयाज-कमं में—इस प्रकार बैठकर—आहुतियाँ दी जानी चाहिएँ, यह उकत वाक्य (जाघन्या पत्नी: संयाजयित) में अपूर्व अर्थ का विधान है। हिवद्रव्य का कोई निर्देश नहीं है। पत्नीसंयाज-कमं में हिवद्रव्य आज्य निर्धारित है, उसकी न यहाँ आकांक्षा है, न आवश्यकता। रसनालोलुप याज्ञिकों ने 'जाघनी' पर का पशु-अवयव अर्थ कर उसे हिवद्रव्य के रूप में उमारने का प्रयास किया है।

इस सुकाव की छाया में सुत्रार्थ निम्न प्रकार समक्रना चाहिए। शिष्य जिज्ञासा करता है—'जाघन्या पत्नीः संयाजयित' वाक्य में 'जाघनी' क्या है ? दर्श-पूर्णमास में पठित होने से क्या उसका निवेश यहीं अभीष्ट है ? अथवा अन्यत्र उत्कर्ष अपेक्षित है ?

सूत्रकार ने बताया---

#### जाघनी चैकदेशत्वात् ॥

[जाघनी] जंघाओं के आधार पर बैठना 'जाघनी' है, [च] निश्चयपूर्वक [एकदेशत्वात्] इसी एकदेश में इसका विधान होने से ।

जावनी आसन से बैठकर आहुति देना केवल पत्नीसंयाज-कर्म के अवसर पर है, अन्यत्र नहीं । अतः इसका अन्यत्र उत्कर्ष अनपेक्षित है ।

सूत्रकार ने इसी अर्थ की पुष्टि में अन्य हेतु प्रस्तुत किया-

## चोदना वाऽपूर्वत्वात् ॥

[वा] 'वा' पद पूर्व सूत्रोक्त अर्थ की दृढ़ता का द्योतक है। तात्पर्य है, दर्श-पूर्णमास से जामनी का उत्कर्ष नहीं होता। [चोदना] दर्श-पूर्णमास में पत्नी-संबाज-प्रसंग से जाघनी का विधान है, [अपूर्वस्वात्] अपूर्व होने से। दर्श-पूर्णमास में जाघनी का निर्देश—पत्नीसंयाज-कर्म में आज्याहुति के अवसर पर—आसनिविशेष से बैठने का अपूर्व विधान है। यह अन्यत्र कहीं से प्राप्त नहीं है। अतः दर्श-पूर्णमास से जाघनी का अन्यत्र उत्कर्ष सर्वथा अनपेक्षित है। वाक्यभेद आदि की आपत्ति उसी दशा में सम्भव है, जब जाघनी को हिवद्रव्य माना जाता है, जिसका यहाँ बलात् प्रवेश करने का प्रयास किया जाता रहा है। अतः दर्श-पूर्णमास से जाघनी का उत्कर्ष नितान्त अमान्य है।।

शिष्य पुनः आशंका करता है — व्याख्याकार प्रायः 'जाघनी' पद का अर्थ — पशु की पूँछ अथवा उसके समीप का पशु-अङ्ग — करते हैं। उसके अनुसार जाघनी का उत्कर्ष पश्याग में होना उचित क्यों न माना जाय?

सूत्रकार ने शिष्य-आशंका को पूर्वपक्षरूप में सूत्रित किया-

#### एकदेश इति चेत्॥

[एफदेश:] जाघनी —पशु का एकदेश हविद्रव्य रूप है, उसका उत्कर्ष पशु-याग में होना चाहिए, [इति चेत्] ऐसा यदि कहो, तो—(अगले सूत्र से सम्बन्ध है)। शेष अर्थ पूर्ववत् है।

आचार्य सूत्रकार ने आशंका का समाधान किया-

#### न प्रकृतेरशास्त्रनिष्पत्तेः ॥

[न] गत सूत्र का कथन युक्त नहीं है। [प्रकृतेः] प्रकृतियाग दर्श-पूर्णमास के सम्बन्ध में [अ-शास्त्रनिष्पत्तेः] जाधनी-विषयक स्पष्ट निर्देश—अमुक पशु का ऐसा अवयव हो, इस प्रकार का शास्त्रसिद्ध कथन—न होने से जाधनी पशु-अवयव है, यह सर्वेथा असंगत है।

सूत्रकार का आशय है—यदि शास्त्र में स्पष्ट रूप से यह कहीं बताया होता कि अमुक पशु का अमुक अवयव 'जाघनी' पद से ग्राह्य है, तो उसका उत्कर्ष पशुयाग में सम्भव होता; क्योंकि वहाँ पशु का उपस्थित होना शास्त्रानुकूल माना जाता। पर ऐसा निर्देश न होने से 'जाघनी' साधारण कथन होने के कारण न वह पशु-प्रवयव है, न हिनद्रव्य। वह केवल पत्नीसंयाज-कर्म में आहुति देने के अवसर पर विशेष आसनमात्र है। ऐसी दशा में दर्श-पूर्णमास से जाघनी के उत्कर्ष का प्रकर नहीं उठता।। (इति जाधन्या: प्रकरणादनुत्कर्षाधिकरणम्—१०)।

# (संतर्दनस्योक्थ्यादिसंस्थानिवेशाधिकरणम् —११)

ज्योतिष्टोम-प्रसंग में अधिषवण-फलक-विषयक निर्देश है—'अथो सलु दीर्घसोमे सन्तृत्वे घृत्ये' [तैं० सं० ६।२।११] —दीर्घसोमयाग में घृति = धारण के लिए अर्थात् उनका विच्छेद न होने देने के लिए अधिषवण-फलकों का सन्तर्दन करे, अन्तर्निविष्ट कील आदि से उन्हें परस्पर जोड़ दे। गूलर के फट्टों चतस्तों को जोड़कर जो पटड़ा सोम कूटने के लिए बनाया जाता है, उसका नाम 'अधि-षवण फलक' है। दीर्घ सोमयाग में ग्रावा—पत्थर के लोढ़ें — से सोम के कूटते समय फलक एक दूसरे से अलग न हो जायें, इस प्रयोजन से उनका 'सन्तर्दन' किया जाता है। सन्तर्दन ऐसा जोड़ है, जो फलकों की मोटाई की ओर दोनों फलकों में कीलेंं फैसाकर उन्हें जोड़ दिया जाता है। यह जोड़ इतना दृढ़ और सटा हुआ रहता है कि दो फलकों की सन्धि स्पष्ट दिखाई नहीं देती।

शिष्य जिज्ञासा करता है—यहाँ सन्देह है, क्या यह सन्तर्दनकर्म ज्योतिष्टोम का ही अङ्ग माना जाय? अथवा सोमयाग की उक्य्य आदि अन्य संस्थाओं में इसका उत्कर्ष माना जाय? प्रतीत होता है, ज्योतिष्टोम में साक्षात् निर्देश होने से केवल ज्योतिष्टोम संस्था का अङ्ग इसे माना जाय; अन्य संस्थाओं में उत्कर्ष न किया जाय। इससे प्रकरण उपकृत होगा, और सन्तर्दन का प्रयोजन पूरा हो

जायगा ।

शिष्य-सुभाव को सूत्रकार आचार्य ने पूर्वपक्षरूप में सूत्रित किया—

## सन्तर्दनं प्रकृतौ ऋयणवदनर्थलोपात् स्यात् ॥२४॥

[सन्तर्दनम्] दोनों फलकों का जोड़ना [प्रकृतौ] प्रकृतिभूत ज्योतिष्टोम याग में [स्यात्] होना चाहिए। [ऋयणवत्] गो-हिरण्य आदि से सोम का कय किये जाने के समान, [अनर्थलोपात्] सन्तर्दन के धारणरूप अर्थ — प्रयोजन के लोप न होने से। तात्पर्य है, दीर्घसोम में विहित सन्तर्दन का ज्योतिष्टोम प्रकरण

से उत्कर्ष न होगा।

मूलवाक्य में 'दीर्घंसोम' पद के अवयव 'दीर्घ' का सामञ्जस्य ज्योतिष्टोम के साथ भी सम्भव है। यद्यपि ज्योतिष्टोम सोमयाग की अन्यतम संस्था होने से 'दीर्घ' पद का सामञ्जस्य ज्योतिष्टोम की अपेक्षा सोमयाग के साथ ही अधिक उपयुक्त है, तथापि इष्टियों की अपेक्षा ज्योतिष्टोम के दीर्घकाल-साध्य होने से इसे भी दीर्घ कहा जा सकता है। इसलिए मूल (दीर्घसोमे सन्तृचे थूट्ये) वाक्यार्थ का ज्योतिष्टोम में सामञ्जस्य होने से उक्थ्य आदि अन्य संस्थाओं में सन्तर्दन का उत्कर्ष अनावश्यक है।।२४॥

सूत्रकार ने उक्त पूर्वपक्ष का समाधान किया-

#### उत्कर्षो वा ग्रहणाद् विशेषस्य ॥२५॥

[वा] 'वा' पद गत सूत्रोक्त पद की व्यावृत्ति के लिए है। [उत्कर्षः] दीर्घ सोमयाग में कहे गए अधिषवण-फलक-विषयक सन्तर्दन का उत्कर्ष—सोमयाग की उक्क्य आदि अन्य संस्थाओं में—किया जाना आवश्यक है [विशेषस्य प्रहणात्] सोमयाग के 'दीर्घ' रूप विशेष का निर्देश होने से।

'दीर्घसोमे सन्तृद्ये' वाक्य में सोम के साथ 'दीर्घ' पद का प्रयोग, ज्योतिष्टोम की अपेक्षा सोमयाग के अधिक लम्बे समय तक में सम्पन्त होने की स्थिति को स्पष्ट करता है। 'दीर्घ' विशेषण का साफल्य या सामञ्जस्य उसी अवस्था में सम्भव है, जब दीर्घकाल-साध्य सोमयाग की उक्थ्य आदि संस्थाओं में सन्तर्दन का उत्कर्ष किया जाय। ज्योतिष्टोम अथवा अग्निष्टोम, सोमयाग की सात संस्थाओं में पहली संस्था है। सोमयाग का अनुष्ठान प्रारम्भ होने पर सर्वप्रथम ज्योतिष्टोम संस्था है। उस अवसर पर सन्तर्दन का निर्देश केवल एक संस्था ज्योतिष्टोम के लिए न होकर सम्पूर्ण सोमयाग के लिए है। उसको ज्योतिष्टोममात्र में संकुचित करना अन्याय्य है। सोम की कुटाई सम्पूर्ण याग में यथावसर चलती रहती है। तब उक्थ्य आदि अन्य संस्थाओं में भी सन्तर्दन की विद्यमानता आवश्यक है। उसका उत्कर्ष करना ही होगा।।२५॥

शिष्य पुन: आशंका करता है —दीर्घसोम पद में दीर्घता सोमयाग की दृष्टि से न मानकर यागकर्ता यजमान की दृष्टि से क्यों न मान ली जाय ? सूत्रकार ने आशंका को पूर्वपक्षरूप में सूत्रित किया—

### कर्त्तां वा विशेषस्य तन्निमित्तत्वात् ॥२६॥

[वा] 'वा' पद गतसूत्र में निर्दिष्ट उत्कर्ष की निवृत्ति का द्योतक है। तात्पर्य है—ज्योतिष्टोम से सन्तर्दन का उत्कर्ष नहीं होना चाहिए। [कर्तृतः] याग के कर्त्ता यजमान से दीर्घता जानी जायगी। तात्पर्य है—सम्पूर्ण सोमयाग के अनुष्ठान में याग का कर्त्ता यजमान प्रारम्भ से अन्त तक वही एक रहता है। इसके अनुसार 'दीर्घसोम' पद का अर्थ होगा—दीर्घ यजमान का सोम —दीर्घसोम। दीर्घकाल तक रहनेवाले यजमान के सोमयाग में अधिषवण-फलकों का सन्तर्दन करे, [विदोषस्य] दीर्घ विशेषण के [तिन्तिमत्तत्वात्] कर्त्तृनिमत्त होने से।

दीर्घंकालिकता यजमान —कर्ता की स्थित से मानी जानी चाहिए, याग की कालिक साघ्यता से नहीं, क्योंकि याग की कालिक स्थिति कर्ता पर निर्मर है। इसलिए ज्योतिष्टोम से सन्तर्दन का उत्कर्ष आवश्यक नहीं है। ज्योतिष्टोम प्रकरण मी इससे अनुगृहीत होता है, प्रकरण से बाहर उसे नहीं ले-जाना पड़ता। दीर्घसोम शब्द की निष्पत्ति कर्त्ता की दृष्टि से किए जाने में कोई बाधा नहीं है। दीर्घं यजमान का सोम = दीर्घसोम कहा जायगा।।२६।।

गत सूत्र में कथित पक्ष का निवारण करते हुए सूत्रकार ने बताया-

## ऋतुतो वार्थवादानुपपत्तेः स्यात् ॥२७॥

सूत्र में 'वा' पद निश्चयार्थक है। [ऋतुत:]ऋतु=याग से[वा] ही दीर्घसोम

में दीर्घत्व [स्यात्] होता है, कर्ता से नहीं; क्योंकि [अर्थवादानुपपत्तेः] सन्तर्दन धृत्यैं — घारण के लिए है, इस अर्थवाद की उपपत्ति कर्त्ता की दृष्टि से दीर्घत्व मानने पर नहीं होती।

मूल वाक्य 'दीर्घंसोमे सन्तुचे घृत्यै' में सन्तर्दन का प्रयोजन सोमाभिषव-फलकों के घारण-निमित्त हैं। दीर्घंकाल तक चलनेवाले सोमयाग में बार-बार सोम को कूटनेवाले पत्थरों से चोट दिए जाने पर सोमाभिषव-फलकों के टूटने या विच्छिन होने की आशंका रहती हैं। वे एक-दूसरे से अलग न हों, इसी निमित्त सन्तर्दन किया जाता है। सन्तर्दन फलकों के घारण करने के लिए है, यह अर्थवाद उसी अवस्था में उपपन्न होता है, जब दीर्घंकालिकता का सम्बन्ध याग से माना जाता है। दीर्घंकालिकता को कर्त्ता की दृष्टि से मानने पर 'घृत्ये' अर्थवाद अनुपपन्न होगा; क्योंकि फलकों पर सोम को कूटना कर्तु के लिए है, कर्त्ता के लिए नहीं। इसलिए दीर्घंकाल तक चलनेवाले सोमयाग की उक्थ्य आदि अन्य संस्थाओं में सन्तर्दन का उत्कर्ष किया जाना आवश्यक है; केवल ज्योतिष्टोम संस्था में ही उसका निवेश नहीं माना जा सकता। सोम का फलकों पर कूटना सोमयाग के सम्पन्न होने तक बराबर चलता रहता है।।२।।।

शिष्य जिज्ञासा करता है—यदि दीर्घकालिकता का सम्बन्ध कत्ता से नहीं माना जाता, तो उक्थ्य आदि संस्थाओं से भी नहीं माना जा सकता। क्योंकि प्रत्येक संस्था में दश मुष्टि परिमित सोम समानरूप से निर्घारित है, इसलिए दीर्घकालिकता का कर्ता के साथ असम्बन्ध के समान उक्थ्य आदि संस्थाओं से भी उसका (दीर्घकालिकता का) असम्बन्ध होगा, क्योंकि वे अपने में अल्पकालिकता के साथ सम्बद्ध हैं। शिष्य-जिज्ञासा को आचार्य सूत्रकार ने पूर्वपक्षरूप में सूत्रित किया—

# संस्थाश्च कर्तृ वद् धारणार्थाविशेषात् ॥२८॥

[संस्थाः] ज्योतिष्टोम की अगली संस्थाएँ उक्थ्य आदि[च]मी [कर्त्तृवत्] कर्त्ता के समान ही दीर्घकालिकता से सम्बद्ध नहीं हो सकतीं; [धारणार्थाविक्षे-षात्] घारणरूप प्रयोजन के अभ्निष्टोम व उक्थ्य आदि संस्थाओं में सोम की दृष्टि से कोई भेद न होने के कारण।

सन्तर्दन का उत्कर्ष माना जाय, यान माना जाय, दोनों अवस्थाओं में 'घृत्यें' अर्थवाद उपपन्न नहीं होता, क्योंकि 'दश मुद्दीमिमीते' दस मुद्दी मापता है, वचन के अनुसार प्रत्येक संस्था में उतना ही परिमित सोम विहित है; इसलिए उनमें धारण की वृष्टि से कोई विशेषता नहीं है। तब दोनों अवस्थाओं में धारण अर्थवाद की अनुपपन्तता के समान होने से वह उत्कर्ष का प्रयोजक नहीं हो सकता, अतः अर्थवाद की उपपन्नता के लिए उत्कर्ष मानना निर्षक है।।२८॥

आचार्य सूत्रकार ने पूर्वपक्ष का समाधान किया-

## उक्थ्यादिषु वाऽर्थस्य विद्यमानत्वात् ॥२६॥

[वा] 'वा' पद पूर्वपक्ष की निवृत्ति का द्योतक है। [उक्थ्यादिषु] उक्थ्य आदि संस्थाओं में सन्तर्दन का उत्कर्ष होता है, [अर्थस्य] अर्थ=प्रयोजन के [विद्यमानत्वात्] विद्यमान होने से ।

सोम का दशमूष्टि-परिमाण प्रथम संस्था ज्योतिष्टोम अथवा अग्निष्टोम के लिए है। यह परिमाण उसमें दी जानेवाली सोमाहृतियों के अनुसार है। उक्थ्य आदि अगली संस्थाओं में आहुतियाँ अधिक हो जाती हैं; उसी अनुपात से सोम-मुष्टि भी अधिक ली जाती हैं। इसलिए सोममुष्टि की समानता के आधार पर 'धत्यै' अर्थवाद की अनुपपन्नता का कथन असंगत है। उक्थ्य आदि संस्थाओं में कुटने के लिए सोम जब अधिक होगा, तो फलकों के टूटने या विच्छिन्त होने की आशंका रहेगी। ऐसा न हो, इसी कारण उक्थ्य आदि संस्थाओं में सन्तर्दन का उत्कर्ष मानना पड़ता है। उसी दशा में 'घृत्यै' अर्थवाद की उपपन्नता सम्भव होती है। अतः यह कहना कि - उत्कर्ष-अनुत्कर्ष दोनों दशाओं में अर्थवाद की अनुपन्नता समान है - सर्वथा निराधार है। फलतः उमध्य आदि संस्थाओं में सन्तर्दन का निवेश पूर्णेरूप से शास्त्रीय है, मान्य है ॥२६॥

शिष्य पून: आशंका करता है -प्रत्येक संस्था में प्रदेय सोम दशमुष्टि-परि-मित समान है, तो धारणरूप स्तूति-अर्थवाद व्यर्थ है। उतने सीमित सोम के कटने से फलकों के विच्छिन्न होने की कोई आशंका नहीं रहती। तब 'धृत्ये' अर्थवाद का कोई प्रयोजन नहीं । उसकी उपपत्ति के बल पर सन्तर्दन का उन्थ्य आदि संस्थाओं में उत्कर्ष मानना भी व्यर्थ है। शिष्य-आशंका को सूत्रकार ने पूर्वपक्षरूप में सूत्रित किया--

### अविशेषात् स्त्रतिर्व्यर्थेति चेत् ॥३०॥

[अविशेषात् ] उक्थ्य आदि संस्थाओं में सर्वत्र दशमुष्टि-परिमित सोम के समान होने से ज्योतिष्टोम = सोमयाग में 'धृत्यै' यह [स्तुति:] स्तुतिरूप अर्थ-वाद [ब्यर्था] व्यर्थ है, [इति चेत्] ऐसा यदि कहो, (तो वह युक्त नहीं; अगले सूत्र से सम्बन्ध है)।

सोम कटे जाने के आधारभूत दो फलकों के दृढ़ जोड़ का नाम सन्तर्दन है। सोमयाग के प्रारम्भ में उसका विधान है। वह विधान सोमयाग की प्रारम्भिक संस्था केवल अग्निष्टोम के लिए न होकर उत्तर की उक्थ्य, षोडशी, अतिरात्र, अत्यग्निष्टोम, वाजपेय, आप्तोर्याम इन सभी संस्थाओं के लिए है, ऐसा कहा गया; पर कूटे जानेवाले सोम का परिमाण सब संस्थाओं में समान होता है। उतने सोम के कूटे जाने से फलकों के विच्छिन्त होने की कोई आशंका नहीं रहती। तब विधिवाक्य में 'धृत्यैं' फलकों के धारण के लिए सन्तर्दन है, यह स्तुतिरूप अर्थवाद-कथन व्यर्थ हो जाता है। सोम के निर्धारित परिमाण को किसी भी तरह बढ़ाया नहीं जा सकता, जिसका कूटना फलकों के विच्छिन्त होने की आशंका को उमारे। ऐसी स्थिति में अर्थवाद की उपपत्ति के बल पर सन्तर्दन का अग्निष्टोम से उत्कर्ष कर उक्थ्य आदि में निवेश बताना असंगत है।।३०।।

आचार्य सूत्रकार ने पूर्वपक्ष का समाधान किया-

#### स्यादनित्यत्वात् ॥३१॥

[स्यात्] उक्थ्य आदि संस्थाओं में सन्तर्वन का निवेश होता है, [अनित्य-त्वात्] सोम के पोरों (पवाँ) का परिमाण अनियत होने से।

आहुति प्रदान करने के लिए त्रिपर्वा (तीन पोरोंवाल) सोम के दशमुष्टि-परिमाण का विधान है। सोम की एक डण्डी में तीन पोरे दूर-दूर भी हो सकते हैं, और समीप-समीप भी। इस कारण दस मुट्ठी संख्या नियत होने पर भी परिमाण नियत रहता है। ऐसे अनियत परिमाणवाला सोम उक्थ्य आदि सभी संस्थाओं मं कूटा जाता है। तब सन्तर्दन का सब संस्थाओं में निवेश माना जाना आवश्यक है। प्रत्येक संस्था में सोम के कूटे जाने से फलकों के विच्छिन्त होने की आशंका स्वाभाविक है। उसकी निवृत्ति के लिए सन्तर्दन सर्वत्र संस्थाओं में आवश्यक है।

इसके अतिरिक्त सोमयाग के तृतीय सवन में अंशुग्रह के लिए सोम का अभिष्व (कूट-छानकर रस निकालना) होता है। वह सोम कितना लेना चाहिए? यह परिमाण नहीं बताया है। तब वह अनेक और बड़े पोरोंवाला ग्रहण किया जा सकेगा। उससे आहुतिरूप में देय सोम बढ़ जायगा। इसलिए अनिन्ध्टोम के अतिरिक्त उक्थ्य आदि संस्थाओं में भी सन्तर्दंन का सम्बन्ध माना जाना उचित है। फलत: सोम के नियत परिमाणविषयक निर्देश अनित्य हैं; पूर्णरूप से मान्य नहीं हैं। तात्ययं है—उनकी मान्यता आंशिक ही समभनी चाहिए। इससे सोम का संख्या में दश मुष्टि होने पर भी पिरमाण में आधिकय सम्भव है; तथा सोमयाग की प्राथमिक संस्था से सोम का कूटा जाना प्रारम्भ होकर जैसे-जैसे आगे चलेगा, तो प्रताइन से फलकों के जोड़ में शिषिलता आना सम्भव है। ऐसा अवसर न आने पाय, इसलिए सोमयाग की उक्थ्य आदि उत्तरवर्ता संस्थाओं में सन्तर्दन का होना अधिक आवश्यक है। सोमयाग के प्रारम्भ से अन्त तक प्रत्येक संस्था के अनुष्टानकाल में फलकों के जोड़ को दृढ़ बनाए रखने के लिए सन्तर्दन का होना सर्वथा संगत है। इसे उत्कर्ष कहा जाय? या आवृत्ति ? यह विचारणीय है।।३१॥(इति सन्तर्दनस्योक्थ्यादिसंस्थानिवेशाधिकरणम्—११)।

# (प्रवर्ग्यनिषेधस्य प्रथमप्रयोगविषयताधिकरणम्—१२)

जयोतिष्टोम प्रकरण में प्रवर्ग्य कर्म का प्रारम्भ कर आगे पाठ है—'न प्रथम-यज्ञे प्रवृञ्ज्यात्, द्वितीये तृतीये वा प्रवृञ्ज्यात्'' प्रथम बार के यज्ञानुष्ठान में प्रवर्ग्य कर्म न करे, दूसरे अथवा तीसरे बार के यज्ञ में प्रवर्ग्य करे। शिष्य जिज्ञासा करता है—यहाँ सन्देह है—क्या ज्योतिष्टोम के प्रत्येक बार के अनुष्ठानों में प्रवर्ग्य कर्म न करे? अथवा केवल पहली बार के अनुष्ठान में न करे? तात्पर्य है—क्या ज्योतिष्टोम मात्र में प्रवर्ग्य का निषेध है? अथवा केवल पहली बार के ज्योतिष्टोम में?

ज्योतिष्टोम में दूसरे, तीसरे, चौथे दिन प्रातः-सायं उपसत् इष्टि से पूर्वे प्रवर्गं नामक इष्टि का अनुष्ठान किया जाता है। तपे हुए घी में गाय और बकरी के दूध को मिलाना प्रवृञ्जन कहा जाता है। प्रवृञ्जन के सम्बन्ध से इस कर्म का 'प्रवर्गं नाम है। उपोतिष्टोम प्रकरण पठित होने से प्रत्येक बार के ज्योतिष्टोम-अनुष्ठान में प्रवर्गं का निषेध समभना चाहिए। इससे प्रकरण उपकृत होता है। शिष्य-सुभाव को आचार्य सुत्रकार ने पूर्वपक्षरूप में सूत्रित किया—

# सङ्ख्यायुक्तं ऋतोः प्रकरणात् स्यात् ॥३२॥

[सङ्ख्यायुक्तम्] 'प्रथम' इस संख्या पद से संयुक्त प्रवर्ग्य का प्रतिषेध [प्रक-रणात्] प्रकरण से [कतोः] ज्योतिष्टोम क्तुमात्र का अङ्ग [स्यात्] होता है। तात्पर्य है—प्रत्येक बार किए जानेवाले ज्योतिष्टोम में प्रवर्ग्य का निषेध समकता चाहिए।

ताण्डय ब्राह्मण [१६।१।१-२]में पाठ है—'एष वाव यज्ञानां प्रथमो (यज्ञी' यज्ज्ञथोतिष्टोमः) य एतेनाऽनिष्ट्वाऽथाऽन्येन यज्ञते गर्त्तपत्यमेव तज्जीयते प्रवा मोयतें—यज्ञों के बीच ज्योतिष्टोम ही प्रथम यज्ञ है; जो इससे यज्ञन न कर अन्य से यज्ञन करता है, वह गड्ढे में गिरना है, अथवा मर जाने के समान है। यज्ञों में प्रथम होने के कारण इसे 'प्रथमयज्ञ' शब्द से कहा गया है। यहाँ 'प्रथम' यह संख्यापद यज्ञ के साथ सम्बद्ध है, पर्याय के साथ नहीं। इसलिए ज्योतिष्टोम मात्र में प्रयम्य का निषेध माना जाना चाहिए। यह प्रकरण के अनुगत है, प्रकरण इससे अनुगृहीत होता है।।३२।।

१. द्रष्टव्य-शाङ्खायन ब्राह्मण, ८१३॥ (यु०मी०)

२. इसकी सामान्य प्रक्रिया की जानकारी के लिए 'यज्ञ प्रकाश' के पृष्ठ ६२-६५ द्रष्टव्य हैं। (यु० मी०)

३. उपरिवत्।

आचार्य सूत्रकार ने आशङ्का का समाधान करते हुए सिद्धान्त-पक्ष प्रस्तुत किया---

# नैमित्तिकं वा कर्तृ संयोगाल्लिङ्गस्य तन्निमित्तत्वात् ॥३३॥

[वा]सूत्र में 'वा' पद पूर्वपक्ष की निवृत्ति का द्योतक है। तात्पर्य है—समस्त वैदिक वाङ्मय में 'प्रथम यज्ञ' नामक कोई कमं नहीं है। [नैमित्तिकम्] यज्ञ के साथ 'प्रथम' पद का प्रयोग निमित्तिविशेष के कारण है, यज्ञ का वह नाम नहीं। निमित्त है—यज्ञ का क्रमिक द्वितीय आदि पर्याय। [कर्तृसंयोगात्] कर्ताः—यजमान के द्वारा अनुष्ठिय ज्योतिष्टोम का जो उसके साथ पहला सम्बन्ध है, 'प्रथम' पद उसी को कहता है। [लिङ्गस्य]प्रतिषेधरूप लिङ्ग के [तिन्निमत्तत्वात्] कर्तृ-संयोग निमित्त होने से। तात्पर्य है—उसी कर्त्ता की जब किसी एक कर्म के अनुष्ठान में अनेक बार प्रवृत्ति होती है, तब द्वितीय आदि प्रवृत्ति की अपेक्षा से प्राथम्य का व्यवहार पहली बार किए गए कर्म के लिए होता है।

'प्रथमो यज्ञो यज्ञानाम्' वाक्य में 'प्रथम' पद ज्योतिष्टोम यज्ञ का वाज्यक न होकर कर्ता द्वारा उसके किमक द्वितीय आदि पर्याय के आधार पर पहली बार अनुष्ठित ज्योतिष्टोम के लिए 'प्रथम' पद का प्रयोग है। यह प्रयोग ज्योतिष्टोम के लिए तभी सम्भव है, जब उसी कर्ता के द्वारा दूसरी-तीसरी वार ज्योतिष्टोम का अनुष्ठान किया जाय; अन्यथा 'प्रथम' पद का प्रयोग उसके लिए न होगा। इससे स्पष्ट होता है, यज्ञ का यह नाम नैमित्तिक है, उसका वाज्यक नहीं। फलतः पहली वार किए जानेवाले ज्योतिष्टोम में प्रवर्ग्य इष्टि के अनुष्ठान का प्रतिषेध है। द्वितीय आदि अनुष्ठानों में उसका प्रयोग विहित है।।३३॥ (इति प्रवर्ग्यनिष्यस्य प्रथमप्रयोगविषयताधिकरणम्—१२)।

# (पौष्णपेषणस्य विकृतौ विनियोगाधिकरणम्—१३)

तैत्तिरीय संहिता [२।६।८।४]के दर्श-पूर्णमास प्रकरण में पाठ है—'तस्मात् पूषा प्रपिष्टभागोऽबन्तको हि' इस कारण पूषा देवता के लिए हिव का पिसा हुआ भाग होता है, क्योंकि वह दाँतरहित है। शिष्य जिज्ञासा करता है—इसमें सन्देह है, क्या पूषा देवता-सम्बन्धी पेषण-कर्म दर्श-पूर्णमास प्रकृतियाग में माना जाय? अथवा विकृति में? प्रकरण से तो यही प्रतीत होता है कि प्रकृतियाग में माना चाहिए। यद्यपि प्रकृतियाग में हिव का देवता पूषा पठित नहीं है, फिर भी पेषण-कर्म के पठित होने से प्रकृतियाग का अङ्ग मानना चाहिए। आचार्य सूत्र-क्राग। इसिलए पेषण-कर्म प्रकृतियाग का अङ्ग मानना चाहिए। आचार्य सूत्र-क्राग। इसिलए पेषण-कर्म प्रकृतियाग का अङ्ग मानना चाहिए। आचार्य सूत्र-क्राग। इसिलए पेषण-कर्म प्रकृतियाग का अङ्ग मानना चाहिए।

# पौष्णं पेषणं विकृतौ प्रतीयेताऽचोदनात् प्रकृतौ ॥३४॥

[पौष्णम्] पूषा देवता सम्बन्धी हवि का [पेषणम्] पीसना कर्म [विकृतौ] विकृति याग में [प्रतीयेत] जानना चाहिए । [प्रकृतौ] दर्श-पूर्णमास प्रकृतियाग में [अचोदनात्] पूषा देवता सम्बन्धी हवि के न कहे जाने से ।

पूषा देवता मम्बन्धी हिव जहाँ विहित है, उसी प्रकरण में उस हिव के पेषण

१. पूषा देवता को वैदिक वाङ्मय में दाँतरिहत बताया; इसका रहस्य क्या है ? समिफए—"भारतीय मनीषियों ने राजनैतिक एवं सामाजिक तत्त्वों का स्पष्टीकरण बड़े विचित्र प्रकार से किया है। पूषा शब्द का अर्थ है—पुष्टि करनेवाला देव । इस देव को अदन्तक — दाँतरिहत कहकर इस तत्त्व का उपदेश किया है कि जो भी व्यक्ति प्रजा की रक्षा के निमित्त हैं, चाहे वे मन्त्री आदि होवें, संसद् के सदस्य होवें, तथा मन्त्रालय के अधिकारी से लेकर साधारण जितने भी राजकर्मचारी हैं, उन सबको अदन्तक अर्थात् स्वार्थ-रिहत होना चाहिए। यदि वे ही प्रजा को विविध प्रकार से खाने लगेंगे, तो प्रजा की पुष्टि कैसे हो सकती है ? इस अर्थवाला लौकिक मुहावरा है—'जब रक्षक ही मक्षक होवे, तो प्रमु ही उसका मालिक हैं'। जब बाड़ ही खेत को खाने लगें, तो खेत की रक्षा कैसे होगी ?

इसी प्रकार पौराणिक देवताओं के वाहन की कल्पना भी अपने-आप में बे-जोड़ हैं। लक्ष्मी का वाहन उल्लू कहा गया है। इसका तात्पर्य है— जिसे लक्ष्मी प्राप्त हो जाती है, जक्ष्मी जिस व्यक्ति पर सवार होती है, वह उल्लूबन जाता है। इसी का व्रजभाषा के किव विहारी ने अत्यन्त मनोहारी वर्णन किया है—

#### कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय। या खाये बौरात है, वा पाये बौराय॥

कनक = धतूरे से कनक = सुवर्ण आदि धन सौगुना मादक और पागल बनानेवाला है। इस धतूरे को तो खाकर मनुष्य पागल होता है, पर उस सुवर्ण धन को पाकर ही पागल हो जाता है।

वैदिक ग्रन्थों में भी ऐश्वर्य के स्वामी 'भग' देवता को अन्धा कहा है—'तस्यादाहुरन्धो भगः' [कौषी०ब्रा० ३५।१३॥ गोपथ, २।१।२॥ ]

गणेश का वाहन चूहा माना गया है। गण = समुदाय का स्वामी यदि अपने गण में चूहों के समान कुतर-कुतर करनेवालों पर सवार नहीं होगा, उन्हें दबाकर नहीं रखेगा, तो उसका गणेशत्व नष्ट हो जायगा। लोकतन्त्र में का विधान किया जाना चाहिए। दर्श-पूर्णमास प्रकृतियाग में पूषा देवता नहीं है, तब पेषण-कमं का प्रकृतियाग से वहाँ उत्कर्ष करना आवश्यक है, जहाँ मुख्य = अभिधावृत्ति से पूषा देवता कथित हो। प्रकृतियाग में किसी देवता को लक्षणा-वृत्ति से पूषा पद द्वारा कहे जाने का तभी अवसर आ सकता है, जब अन्यत्र मुख्य रूप से पूषा देवता पठित न हो। पेषण-कमं को प्रकृतियाग से हटाकर अन्यत्र ले-जाने पर प्रकरण बाधित होगा, यह आशंका भी निरर्थक है; क्योंकि वाक्य प्रकरण से बलवान होता है। पूषा देवता विकृतियाग में वाक्य-पठित है, अतः पेषण-कर्म का विकृतियाग में उस्कर्ष किया जाना युक्त है।

अथवा यह समफना चाहिए कि प्रस्तुत अधिकरण में अभिमत विषय का ही निर्देश किया गया है; इसमें सन्देह का कोई अवसर नहीं है। पूषा देवता सम्बन्धी हिव का पेषणकर्म-विवेचन अगले अधिकरणों में किया गया है।।३४।। (इति पौष्णपेषणस्य विकृतौ विनियोगाऽधिकरणम्—१३)।

# (पौष्णपेषणस्य चरावेव निवेशाऽधिकरणम् - १४)

गत अधिकरण में बताया गया—प्रकृतियाग दर्श-पूर्णमास में पठित पूषा-देवता सम्बन्धी पेषणकर्म का विकृतियाग में उत्कर्ष होता है। शिष्य जिज्ञासा करता है—यह पेषणकर्म क्या चरु, पशु, पुरोडाश सब हिवयों में होता है? अथवा केवल चरु हिव में ? विशेष निर्देश न होने से सभी हिवयों में पेषण होना चाहिए।

शिष्य-सुभाव को सूत्रकार आचार्य ने पूर्वपक्षरूप में सूत्रित किया-

## तत्सर्वार्थमविशेषात् ॥३५॥

[तत्] वह पूषा देवतासम्बन्धी हिव का पेषणकर्म [सर्वार्थम्] सभी देवता वाली हिवयों के लिए होना चाहिए, क्योंकि [अविशेषात्] किसी एक विशेष हिव का नाम लेकर पेषण का विधान न होने से।

'तस्मात् पूषा प्रपिष्टभागः' वाक्य में सामान्य रूप से पूषा देवता-सम्बन्धी हवि के पेषण का विधान है; किसी विशेष हवि का निर्देश यहाँ नहीं है। इसलिए पूषा देवता-सम्बन्धी सभी हवियों में पेषणकर्म किया जाना चाहिए।।३५॥

आचार्य सूत्रकार ने शिष्य-जिज्ञासा का समाधान किया—

असन्तुष्ट विधायक ही कुतर —काट करनेवाले चूहे हैं। यदि उनकी प्रवृत्ति को बढ़ने दिया जाय, तो लोकतन्त्र तो क्या, कोई भी समुदाय स्थिर नहीं रह सकता। अनिष्टिचत उथल-पुथल मची ही रहेगी। इसी प्रकार अन्य विषयों पर मी गम्भीर विचार किया जाय, तो भारतीय मनीषियों की विचित्र प्रतिमा उजागर होगी।"—यु० मी०

## चरौ वाऽर्थोक्तं पुरोडाशेऽर्थविप्रतिषेधात् पशौ न स्यात् ॥३६॥

[वा] 'वा' पद यहाँ 'एव' अर्थ में प्रयुक्त है; 'एव' निश्चयार्थक अव्यय है। [चरौ वा] चरु नामक हिव में ही पेषण होता है। [पुरोडाशे] पुरोडाश नामक हिव में ही पेषण होता है। [पुरोडाशे] पुरोडाश नामक हिव में [अर्थोक्तम्]अर्थ ≔प्रयोजनवश पेपण कहा गया है। तात्पर्य है, चावल को पीसे बिना पुरोडाश हिव बनता ही नहीं, तब उसमें पेपण का विधान व्यर्थ है। [पशौ] पशु के हृदय आदि अङ्गरूप हिव में [अर्थविप्रतिषेधात्] पेपणरूप अर्थ का विरोध होने से [न स्यात्] पशु हिव में पेषणकर्म नहीं होता ।✓

पूषा देवतासम्बन्धी हिव तीन हैं—चरु, पुरोडाश, पशु। चरु हिव वह है, जिसमें माँड निकाले बिना पकाये गये चावल खिले हुए रक्खे जाते हैं; घिच्चड़-सा भात नहीं बनता। कच्चे चावल को पीसकर पकाया गया हिव 'पुरोडाश' कहा जाता है। वह जब पीसे बिना बनता ही नहीं, तब उसके लिए पुन: पेपण का विधान नितान्त निष्प्रयोजन है। पशु-अङ्गों की हिव तैयार करने के लिए उन्हें पीसा नहीं जाता; केवल काटा जाता है; अतः उस हिव के लिए भी पेषण-कर्म का विधान बस्तुस्थित के विरुद्ध है। अतः केवल चरु नामक हिव में पेषणकर्म का विधान मान्य होता है। शतपथ ब्राह्मण [१।७।४।७] में कहा है—'तस्मादाहुरदन्तकः पूषा पिष्टभाजन इति'। गोपथ [२।१।२] में भी पाठ है —'तस्मादाहुरदन्तकः पूषा पिष्टभाजन इति'।

पूषा देवता दाँतरहित है। उसके लिए पिसा हिन-द्रव्य आहुत किया जाता है। आमिष का पीसा जाना सम्भव नहोने पर भी अस्वाभाविक रूप से पूषा के

१. शबर स्वामी आदि भाष्यकारों ने सूत्र के 'अर्थविप्रतिषेधात्' पद का जो अर्थ किया है, वह अस्पष्ट है। 'हृदयस्याग्रेऽत्रवाति' (पहले हृदय का अवदान करता है) इस वाक्य को उढ़त कर भाष्यकार ने जो विवेचन प्रस्तुत किया है, वह स्पष्ट नहीं है। वस्तुतः पूषा देवता-सम्बन्धी हिव के पेषणकर्म के प्रसंग में पशु-हिव का प्रवेश नितान्त असंगत है। आमिष का कोई भी व्यञ्ज बनाने के लिए उसे पीसा कभी नहीं जाता। रसनालोलुप याज्ञिकों ने अपना मार्ग निष्कण्टक बनाये रखने के लिए पेषण हिव के प्रसंग में उसे बलात् प्रविष्ट कर दिया है। पूषा देवतासम्बन्धी विवेच्य हिव केवल चरु और पुरोडाश हैं, जिनमें पेषण सम्भव है। पाकसिद्ध चरु में मधु या शर्करा मिलाक्तर अल्पपेषण से उसका चरु-माव नष्ट नहीं होता, अर्थात् वह पुरोडाश नहीं बन जायगा। वह तो पीसने के बाद पकाया जाता है। अदन्तक पूषा के हिवद्वय में मांस जैसा क्लिष्ट चर्व्य द्वय का बलात् निवेश किया गया जात होता है।

हिंब-द्रव्य में उसका निवेश याज्ञिकों की इस रसनालोलुपता का नंगा प्रतीक है कि पूषा के दाँत टूट गये सही, हमारे तो नहीं टूटे हैं ! इन अघम याज्ञिकों ने अनेकत्र पवित्र यागकर्म में इसी प्रकार बलात् आमिष का निवेश किया है ।।३६।।

शिष्य जिज्ञासा करता है—पशु-हिव के समान अर्थविप्रतिषेध तो चरु-हिव में भी सम्भव है; तब उसका भी पेषण-प्रसंग में निवेश क्यों माना जाय ?

शिष्य-जिज्ञासा को सूत्रकार ने पूर्वपक्षरूप में सूत्रित किया-

# चरावपीति चेत् ॥३७॥

गत सूत्र से 'अर्थविरोधात् न स्यात्' पदों की यहाँ अनुवृत्ति है। [चरौ] चर हिव में [अपि] भी [अर्थविप्रतिषेधात्] पेषण अर्थ का विरोध होने से [न स्यात्] पेषण-कर्म नहीं होना चाहिए। [इति चेत्] ऐसा कहो, तो वह (ठीक नहीं; अगले सूत्र के साथ सम्बन्ध है)।

जैसे पशु-हिंव में पेषणरूप अर्थ के सम्भव न होने से उसका विरोध बताया है, ऐसा विरोध चरु-हिंव में भी सम्भव है, क्योंकि माँड निकाले बिना पकाये गये खिले चावलों का नाम चरु है। यदि चावलों को पीसकर पकाया जाता है, तो वह चरु ही नहीं रहेगा, वह पिष्ट या पुरोडाश होगा। यदि जौ को पीसकर पकाया जाता है, तो वह यवागू होगा। पशु-हिंव में अर्थविरोध होने से पेषण-कर्म की असम्भावना के समान चरु-हिंव में भी पेषण असम्भव है। तब चरु में पेषण का निवेस कैसे माना जा सकता है?।।३७।।

### न पक्तिनामत्वात् ॥३८॥

[न] चरु के पेषण में अर्थविरोघ नहीं है। [पक्तिनामत्वात्] पक्ति ==पाक-विशेष का 'चरु' नाम होने से।

प्रथम बताया गया, चरु नामक हिव वह है, जो माँड निकाले बिना पकाये गये खिले चावल हैं। तात्पर्य है, चावल पकाये जाने पर भी एक-एक दाना अलग बिखरा हुआ-सा दिखाई देता है; घिच्चड़-सा भात नहीं बन जाता। पूषा देवता की कल्पना क्योंकि 'अदस्तक' रूप में है, उसके लिए ऐसे चरु की आहुति भी उपयुक्त न होगी। चावल का पाकविशेष से चरु तैयार हो जाने पर थोड़ा मधु या शर्करा उसमें मिलाकर उसका पेषण किया जाना चाहिए। तब अर्थ-विरोध की कोई स्थिति सामने नहीं आती; तथा अदन्तक पूषा देवता के लिए हिव-द्रव्य प्रदान कियाजाना अर्वथा उपयुक्त रहता है। इस प्रकार चरु में ही पेषण अभिमत है, अन्य पौष्ण हिव में नहीं ।।३८।। (इति पौष्णपेषणस्य चरावेब निवे-शाऽधिकरणम्—१४)।

### (पौष्णपेषणस्यैकदेवत्ये निवेशाऽधिकरणम् —१५)

गत सूत्रों में बताया गया—पूषा देवतासम्बन्धी पेषण विकृतियाग में होता है; वह मी केवल चरु-हिव में। इस स्थिति में शिष्य जिज्ञासा करता है—क्या पूषा देवतासम्बन्धी एक (पूषा) देवतावाले हिव में पेषण होता है ? अथवा दो देवतावाले हिव में मी ? राजसूय यज्ञ के द्वितीय त्रिसंगुक्त कर्म में मैत्रायणी संहिता [२।६।४] का पाठ है—'सीमापीष्ण एकादशकपालः, ऐन्द्रापीष्णश्चरः, पौष्णश्चरः, स्यामो दक्षिणा' सोम और पूषा देवतावाला एकादशकपाल पुरोडाश, इन्द्र और पूषा देवतावाला चरु, और स्यामवर्ण की गाय दक्षिणा होती है। प्रस्तुत अधिकरण में 'ऐन्द्रापीष्णश्चरः' विवेच्य उदाहरण है। पेषण क्योंकि केवल चरु-हिव में होता है, तब यहाँ इन्द्र और पूषा दो देवतासम्बन्धी चरु में भी पेषण माना जाय ?अथवा केवल एक पूषा देवतासम्बन्धी चरु में ही माना जाय ?

आचार्य सुत्रकार ने जिज्ञासा का समाधान किया-

### एकस्मिन्नेकसंयोगात् ॥३६॥

पूषा देवतासम्बन्धी हिव का पेषण [एकस्मिन्] केवल एक पूषा देवतावाले चरु में होता है। [एकसंयोगात्] 'पूषा प्रपिष्टभागः' वाक्य में अकेले पूषा देवता का सम्बन्ध होने से।

अकेले पूषा देवतावाले चरु का ही पेषण होता है; इन्द्र-पूषा दो देवतावाले चरु का नहीं, क्योंकि पेषणविधायक वाक्य (—पूषा प्रपिष्टभागोऽदन्तको हि) में केवल पूषा देवता का नाम हीं है। यह ऐसा ही प्रसंग है, जैसा केवल अग्निदेवतावाले पुरोडाश हिव का चतुर्धाकरण-सिद्धान्त निर्धारित [मी० सू० ३।१।२६-२७; अधि० १४] किया है।।३६।।

आचार्य सूत्रकार ने उक्त सिद्धान्त की पुष्टि के लिए अन्य हेतु प्रस्तुत किया—

### धर्मविप्रतिषेधाच्य ॥४०॥

[धर्मविप्रतिषेधात्] पूषा देवता और अन्य देवता के धर्मों का परस्पर

१. 'त्रिसंयुक्त' उस कर्मविशेष का नाम है, जिसमें तीन हिवयाँ आहुतिरूप से प्रदान की जाती हैं। ऐसे पृथक् एक-दूसरे से भिन्न तीन कर्म हैं; क्योंकि उन तीनों की दक्षिणा पृथक्-पृथक् है। उन कर्मों में से द्वितीय कर्म के प्रसंग में मैत्रायणी संहिता का उक्त पाठ है।

विरोध होने से [च] भी केवल पूषा देवतासम्बन्धी चरु में होता है, दो देवता-वाले ऐन्द्रपौष्ण चरु में नहीं।

पूषा देवता का पेषण घर्म है, अन्य (इन्द्र) देवता का अपेषण । दो देवतावाले चरु में धर्म का विरोध होगा, यदि उसमें भी पूषा के सम्बन्ध से पेषण माना जाय। द्विदेवत्य चरु में यदि पूषा देवता का भाग पीसा जाय, और अन्य देवता का बिना पीसा रहे, तो पाक में वैषम्य हो जायगा । वह पका हिव 'चरु' नहीं होगा । 'चरु' पद का प्रयोग हिव में उसके पाकविशेष के कारण ही होता है । वैसा पाक न होने पर उसमें 'चरु' पद का प्रयोग विरुद्ध होगा । अविरोध के लिए दोनों देवताओं के हिव का पाक एक ही प्रकार से किया जाय, तो दोनों देवताओं के भागों का विभाजन करना अशक्य होगा । अतः द्विदेवत्य चरु में पूषा देवतासम्बन्धी पेषण का निवेश अमान्य है ॥४०॥

शिष्य पुनः जिज्ञासा करता है—द्विदेवत्य चरु में भी देवतानिमित्त से पेषण माना जाना चाहिए । शिष्य-जिज्ञासा को आचार्य सूत्रकार ने पूर्वपक्षरूप में सूत्रित किया—

# अपि वा सद्वितीये स्याद् देवतानिमित्तत्वात् ॥४९॥

[वा] 'वा' पद पूर्वसूत्रोक्त पक्ष के प्रतिषेध का द्योतक है; तात्पर्य है, अकेले पूषा देवतावाले चरु में ही पेषण होता है, ऐसा नहीं है; किन्तु [सद्वितीये] दूसरा देवता जिस चरु में साथ है, उसमें [अपि] भी पेपण [स्यात्] होना चाहिए। [देवतानिमित्तत्वात्] पूषा देवता के निमित्त से पेषण का विद्यान होने से।

चह के पेषण का विधान पूषा देवता के निमित्त है। पूषा देवता पिसे हुए भागवाला कहा गया है। वह दो देवतावाले चह में भी पिसे हुए भागवाला होगा। आग्नेय पुरोडाश के चतुर्घाकरण का उदाहरण प्रस्तुत प्रसंग में उपयुक्त नहीं है। 'आग्नेय चतुर्घा करोति' वाक्य में 'आग्नेयम' का तिहत प्रत्यय अन्य देवता की अपेक्षा न रखनेवाले 'अग्नि' पद से होता है; दूसरे देवता के साथ सम्बन्ध रखनेवाले अग्नि से नहीं होता। उस प्रसंग के 'इन्द्रपीतस्य' पद में समास भी अन्य-निरपेक्ष इन्द्र का होता है। दूसरे देवता के साथ सम्बन्ध रखनेवाले इन्द्र के साथ समास नहीं है। 'एर यहाँ प्रस्तुत प्रसंग में तो 'प्रिष्ट' पद का 'माग' पद के साथ अन्य-पदार्थप्रधान बहुनीहि समास है—'प्रिष्टो भागो यस्य सः' — पिसा हुआ भाग है जिसका, ऐसा वह पूषा दवता। यह समास समर्थ पदों का ही होता है। दो देवतावाले 'ऐन्द्रापौष्णश्चरः' में भी ऐसी कोई बाधा नहीं है, जिससे समास नहों सके। फलतः अकेले या दूसरे के साथ सम्बद्ध पूषा देवतावाले चह में पूषा का भाग पीसा जाना ही चाहिए।।४१॥

इसी अर्थ की पुष्टि के लिए सूत्रकार ने अन्य हेतु प्रस्तुत किया --

### लिङ्गदर्शनाच्च ॥४२॥

[लिङ्गदर्शनात्] लिङ्ग = बोधक हेतु के देखे जाने से [च] भी द्विदेवत्य चरु में पेषण प्राप्त होता है।

'तस्मात् पूषा प्रपिष्टभागोऽदन्तको हि'—इसलिए पूषा पिसे हुए भागवाला है, क्योंिक वह दाँतों से रहित हैं—वाक्य में दन्तरहित होना लिङ्ग इस वस्तुस्थिति का बोधक है कि पूषा देवता के निमित्त चरू-भाग पिसा हुआ होना चाहिए। इसी प्रकार 'सोमापौष्णं चर्र निर्वपेन्नेमिष्टं पशुकामः' — पशु-कामनावाला यजमान सोम और पूषा देवतावाले चरू को आधा पीसे अर्थात् दले — वाक्य अर्धपेषणता को पूषा देवता-निमित्त ही प्रकट करता है। यह अथिपसा चरू दो देवतावाले चरू के लिए ही है। इसलिए द्विदेवत्य चरू में भी पूषा देवता का भाग पिसा हुआ होना चाहिए॥४२॥

शिष्य आशंका करता है — यह जो द्विदेवत्य चरु के अर्द्धपेषण में उद्धृत वाक्य 'सौमापौष्णं चर्ड निर्वपेन्नेमिषिष्टं पशुकामः' पूषा देवतासम्बन्धी चरु के पेषण में लिङ्ग बताया गया, यह युक्त प्रतीत नहीं होता । यह तो सोम और पूषा-सम्बन्धी चरु में अर्द्धपेषण का विधायक वाक्य है। तब इसे पूषा-सम्बन्धी चरु के पेषण का लिङ्ग न कहकर अर्द्धपेषण कर्म का विधायक क्यों न माना जाय ?

आचार्य सुत्रकार ने आशंका का समाधान किया-

### बचनात् सर्वपेषणं तं प्रति शास्त्रवत्त्वादर्थाभावात् द्विचरावपेषणं भवति ॥४३॥

'सौमापौष्ण' आदि वाक्य द्विदेवत्य चह में अर्द्धपेषण का विधायक वाक्य है, [बचनात्] 'नेमिपिष्ट' इस विधि-वचन से। यदि ऐसा माना जाय, तो [सर्व-पेषणम्] सोम और पूषा-देवतासम्बन्धी सब—चह, पुरोडाश, पशु—हिवयों का अर्द्धपेषण प्राप्त होता है। तात्पर्य हैं—उक्त देवताओं सम्बन्धी हिव का अनुवाद करके सर्वत्र—चह, पुरोडाश, पशु में—अर्द्धपेषण का विधान मानना होगा। क्योंकि [तं प्रति] उक्त हिवयों के प्रति [शास्त्रवत्त्वात्] शास्त्रवत्ता होने से; तात्पर्य हैं—उक्त देवताओं सम्बन्धी सब हिवयों की अर्द्धपिष्टता में शास्त्रीय वचन होने से, इस शास्त्रीय विधान के अनुसार सब हिवयों में नेमिपष्टता को मानना होगा। परन्तु इस मान्यता में दोष हैं—[अर्थामावात्] अर्थ = प्रयोजन के अभाव से। यदि 'सौमापौष्ण' को द्विदेवत्य हिव में नेमिष्टता विधायक माना जाता है, तो यह विधि निष्प्रयोजन है, इसका कुछ फल नहीं निकलता; क्योंकि चह में पकाये जाने पर चावल खिले हुए—दाने-दाने बिखर-से—होने चाहिएँ, जो अर्द्ध-पेषण होने पर सम्भव नहीं। पुरोडाश में पूरा पेषण होता है, तभी पुरोडाश

सम्पन्न हो पाता है। अर्द्धपेषण में पुरोडाश सिद्ध ही न होगा। पशु-हवि में किसी प्रकार के पेषण की सम्भावना ही नहीं होती। तब ऐसा विधान व्यर्थ रह जाता है। अतः उक्त वाक्य को विधि कहना संगत न होगा।

सूत्र के 'अर्थाभावात' पद में एक अन्य वास्तविकता अन्तर्हित है, जो उक्त वाक्य को विधि मानने में दोष प्रकट करती है। वह है—वाक्य को विधि मानने पर वाक्यात 'चर' पद अपने अभिधावृत्ति-बोध्य अर्थ को छोड़कर लक्षणावृत्ति से पशु-पुरोडाक हवियों का भी उपलक्षण मानना पड़ता है। अभिधावृत्ति से अर्थ के सम्भव होने पर लक्षणावृत्ति से अर्थ करना शास्त्रीय दृष्टि से दोष माना जाता है।

इसके अतिरिक्त—जनत वाक्य को अर्द्धपेषण का विधि मानने पर—वाक्य-भेद-दोष भी प्राप्त होगा। सोम और पूषा देवता-सम्बन्धी हिव का अनुवाद कर सर्वत्र पेषण का विधान करने से पुरोडाश, चह, पशु में अर्द्धपेषण मानने पर सौमापौष्ण का चह और नेमिष्टि दोनों के साथ सम्बन्ध युगपत् सम्भव न होने से वाक्यभेद करने पर अर्थाभिन्यिकत होगी। वाक्यभेद दोष माना जाता है। अतः 'सौमापौष्ण' वाक्य नेमिष्ट का विधायक न होकर [द्विचरौ] दो देवता-सम्बन्धी चह में [अपेषणम] पूर्ण पेषण नहीं है, इसका लिङ्ग [भवति] होता है।

जहाँ दो देवतासम्बन्धी चरु है, वहाँ आधा पीसे, आधा बिना पिसा रहे।

बिना पिसे भाग से अवदान किया जायगा।

आचार्य सूत्रकार पूर्वपक्ष का समाधान करता है —

### एकस्मिन् वाऽर्थधर्मत्वादैन्द्वाग्नवदुभयोर्न स्यादचोदितत्वात् ॥४४॥

[वा] 'वा' पद पूर्वपक्ष की निवृत्ति का द्योतक है। तात्पर्य है—दो देवता-वाले ऐन्द्रापीष्ण चरुरूप हिव में पेषण नहीं होता। [एकस्मिन्] अकेले पूषा देवतावाले चरु-हिव में पेषण होता है, [अर्थधर्मत्वात्] अर्थ—याग का धर्म होने से। [ऐन्द्राग्नवत्] इन्द्र और अग्निदेवतावाले द्विदेवत्य पुरोडाश में जैसे चतुद्धि-करण नहीं होता, अकेले आग्नेय पुरोडाश में होता है, ऐसे ही [उभयो:] इन्द्र और पूषा देवतावाले द्विदेवत्य चरु-हिव में पेषण [न स्यात्] नहीं होता। इन्द्र और पूषा देवतावाले चरु-हिव में पेषण का [अचोदितत्वात्] विधान न होने से।

केवल पूषा देवतावाले चरु में पेषण होता है, इन्द्र और पूषावाले द्विदेवत्य चरु में नहीं होता; क्योंकि 'प्रपिष्टभागः' वचन पेषण को देवता का धर्म न कहकर याग का धर्म बताता है। यद्यपि चरु देवता के उद्देश्य से छोड़ा जाता है, पर इतने परित्यागमात्र से देवता का स्वामित्व उसपर स्थापित नहीं हो जाता। जो द्वन्य जिसके निमित्त से दिया जाता है, उसके द्वारा स्वीकार कर लिये जाने पर ही उसका स्वामित्व स्थापित होता है। विभिन्न देवताओं को उद्देश करके अगिन में आहुत हिव उन देवताओं के द्वारा स्वीकृत कर ली गई है, इसमें कोई प्रमाण नहीं है। जो जिसका सेवन कर ता है, वह उसका भाग होता है। देवता हिव का सेवन नहीं करते, इसलिए पिष्ट चरु पूषा का भाग नहीं है।

वस्तुस्थिति को ध्यान से देखा जाय, तो समस्त श्रौत नित्य याग जगत् के पूर्ण सर्गकालिक आधिदैविक यज्ञों की प्रतिकृति अथवा प्रतीक हैं।

आधिदैविक जगत् की दिव्यरूपात्मक देवियाँ — शक्तियाँ यज्ञों में स्व-स्वभाग को ग्रहण करती हैं। हम प्रत्यक्ष देखते हैं — आदित्य वा वायु पृथिवीस्थ जलों को ग्रहण करती हैं। हम प्रत्यक्ष देखते हैं — आदित्य वा वायु पृथिवीस्थ जलों को ग्रहण करती हैं। इन्द्रदेव अन्तरिक्षस्थ जलों के मध्य में वर्तमान होकर उनको ग्रहण करता है। जलों का सुक्ष्म तत्त्व ही आधिदैविक सोम है। यही सोम आदित्य में जलकर उसे प्रदीप्त करता है। इस प्रकार सभी आधिदैविक देवता आधिदैविक यज्ञों में अपनी-अपनी हिवयों को ग्रहण करते हैं। परन्तु उनका ग्रहण स्वार्य के लिए नहीं होता है। वे उसे वापस रूपान्तर में लौटा देते हैं। इसी दान के कारण वे देवता कहाते हैं — 'देवो दानात्' (निरुक्त, ७।१४)। यही रूप साधारण मनुष्य के स्वीकरण में और देवताओं के स्वीकरण में है।

यदि द्रव्ययज्ञों को स्थूल रूप में भी देखें, तो अग्नि अपने में हुत द्रव्य को स्वयं भक्षण न करके उसे अत्यन्त सूक्ष्म करके वायु आदि के सहयोग से दूर-दूर तक पहुँचाता है। उससे वायु और जल जो प्राणिजगत् के जीवनभूत हैं, शुद्ध करता है। चाहे आधिदैविक यज्ञ हो, चाहे द्रव्यमय यज्ञ, दोनों में अग्नि ही प्रमुख देव हैं, जो अपने में हुत पदार्थ को सब देवों के प्रति पहुँचाता है। इसीलिए कहा है—"अग्निवर्वं देवानां दूतः" (श० ब्रा० १।४।१।३४)। [यु० मी०]

इस वस्तुस्थिति के अनुसार देवताओं द्वारा ग्रहण किये जानेवाले द्रव्य को — जनके द्वारा सेवन किया गया — माना जाता है; और पिष्ट चरु को पूषा का भाग कहा जाता है; तो भी पेषण देवता का धर्म नहीं हो सकता। यदि देवता का धर्म माना जाता है, तो पेषण निष्प्रयोजन होगा, क्योंकि वह याग का धर्म नहीं है। तात्पर्य है, पेषण याग में प्रयुक्त होने के लिए नहीं है, जबिक प्रत्येक हिव यागरूप प्रयोजन की पूर्ति के लिए तैयार किया जाता है। इसलिए पेषण को याग का धर्म मानना युक्त है।

शंका होती है — जहाँ प्रकरण में 'पूषा प्रपिष्टमागः' कहा है, वहाँ पूषा-देवतासम्बन्धी किसी याग का निर्देश नहीं है, तथा उक्त वचन पेषण का सम्बन्ध देवता के साथ बताता है, तब पेषण याग का धर्म कैसे होगा ? वस्तुतः उक्त वाक्य में प्रयुक्त 'भाग' पद ही आशंका को निरवकाश कर देता है। भाग पद का मुख्यवृत्ति से देवता के साथ सम्बन्ध नहीं है; याग के साथ भाग पद का सम्बन्ध मुख्यवृत्ति से है। भाग पिष्ट हिंव का है, हिंव याग के लिए सिद्ध किया जाता है, अत: पेषण याग का घर्म होना सम्भव है।

यद्यपि 'तस्मात् पूषा प्रपिष्टभागः' वचन में देवता के साथ सम्बन्ध कहा गया है, पर जो जिसका सेवन करता है, वह उसका भाग होता है। देवता यागद्रव्य का सेवन नहीं करता। यागद्रव्य हिंव का वास्तविक सेवन यागरूप में अगिन करता है, पिष्ट हिंव का भी। देवता से सम्बद्ध करने पर पेषण अनर्थंक हो जाता है, जैसा प्रथम कहा जा चुका है। द्विदेवत्य चष्टिनविष में सिम्मिलित देवता हैं। 'ऐन्द्रापौष्णश्चष्टः' में इन्द्र और पूषा सिम्मिलित देवता हैं। वहाँ न अकेला पूषा देवता है, और न चरु पूषा देवता के स्वत्व के साथ सम्बद्ध है। क्योंकि हिंव के निर्वाप के समय 'इन्द्रापूषाभ्यां जुष्टं निर्वपामि' इन्द्र और पूषा सिम्मिलित देवता के लिए हिंव का निर्वाप किया जाता है। वहाँ अकेले पूषा देवता के न होने से चष्ट के पेषण का प्रश्न ही नहीं उठता।।४४।।

'तस्मात् पूजा प्रपिष्टभागोऽदन्तको हि' बचन के अनुसार 'अदन्तक' लिङ्ग से गत सूत्र [४२] द्वारा यह सिद्ध किया है कि पेषण देवता का धर्म होना चाहिए। इस आशंका का सुत्रकार ने समाधान किया—

### हेतुमात्रमदन्तत्वम् ॥४५॥

[अदन्तत्वम्] पूषा देवता का अदन्तक होना कहा जाना [हेतुमात्रम्] वास्तविक हेतु न होकर हेतु के समान प्रतीत होता हुआ केवल अर्थवाद हैं।

'अदन्तको हि' हेतु नहीं है। वस्तुतः 'दन्त' पद शरीरमात्र का उपलक्षण है। 'अदन्तक' कहकर देवताओं को अशरीरी बताया गया है। यह वस्तुस्थिति का अभिष्यञ्जन स्तुतिरूप अर्थवाद है। शास्त्र में ऐसे वचन स्तुतिरूप अर्थवाद होते हैं, यह मीमांसा-सूत्र [१।२।२६–३०] में प्रथम निश्चय किया गया है। 'शूर्पेण जुहोति तेन ह्यन्नं क्रियते' [श० ब्रा० २।४।२।२३] वचन में 'तेन ह्यन्नं क्रियते' अंश जैसे हेतु के समान प्रतीयमान अर्थवादमात्र है, वैसे ही यहाँ 'अदन्तको हि' वचन देवताओं की अशरीरी स्थिति को प्रकट करता हुआ स्तुतिरूप अर्थवाद है।।४४।।

'सौमापौष्णं नेमिपष्टं भवित' को भी पहले लिङ्ग बताया है, उस विषय में क्या समभना चाहिए ? इस शिष्य-जिज्ञासा का आचार्य सूत्रकार ने समाधान किया—

### वचनं परम् ॥४६॥

[परम्] अन्य कहा गया—'नेमपिष्टं भवति' लिङ्ग न होकर [वचनम्] विधिवाक्य है । तात्पयं है—यह वचन सौमापौष्ण चरु में नेमपिष्टता का विधान करता है।

वह वाक्य द्विदेवत्य चरु में अर्ढेपेषण को बतात है। 'अर्ढ पिष्टं भवत्यर्द्धमिपिष्टं द्विदेवत्याय' यह 'चरु का अर्थपेषण देवता का धर्म है' इस तथ्य को स्पष्ट
करता है। इस विषय में वास्तविकता यह है कि ४४वें सूत्र के अनुसार सौमापौष्ण
चरु में पेषण अप्राप्त होता है, वहाँ पर यह वचन नेमिपिष्टता का विधान करता
है। इसमें जो वाक्यभेद-दोष को उभारा गया है, वह आंशिक कथन है। जहाँ एक
वाक्य से दो अर्थों को अभिव्यक्त करना अपेक्षित होता है, वहाँ वाक्यभेद-दोष को
अनादृत कर दिया जाता है, और एक वाक्य से अनेक अर्थों का विधान मानना
पड़ता है, अन्यथा नेमिपिष्टता का कथन निरर्थक हो जायगा। अतः द्विदेवत्य चरु
में पूर्ण पेषण नहीं होता, यह सिद्ध है।।४६॥ (इति पौष्णपेषणस्यैकदेवत्ये निवेशाधिकरणम्—१५)।

इति जैमिनीय मीमांसासूत्राणां विद्योदयभाष्ये तृतीयाऽध्यायस्य तृतीयः पादः ।

# तृतीयाध्याये चतुर्थः पादः

गत तृतीय पाद द्वारा दर्श-पूर्णमास प्रकरण के तैत्तिरीय संहिता-स्थित कित-पय सन्दिग्ध स्थलों के विषय में विवेचन प्रस्तुत किया गया। उसी प्रसंग को चालू रखते हुए दर्श-पूर्णमास प्रकरण में अन्य पाठ है—'निवीतं मनुष्याणां प्राचीनावीतं पितृणामुपवीतं देवानाम्, उपव्ययते देवलक्ष्ममेव तत्कुरुते' [तै० सं० २।५।११]। निवीत — ग्रीवा (गर्दन) में दोनों ओर आगे को लटकाते हुए यज्ञी-पवीत धारण करना मनुष्यों का, प्राचीनावीत — बाई बाँह से बाहर निकालकर दाएँ कन्त्रे पर यज्ञोपवीत धारण करना पितरों का, उपवीत — दाई बाँह बाहर निकालकर बाएँ कन्धे पर धारण करना देवों का चिह्न है। जो उपव्यान — दाईं बाँह को बाहर निकालकर बाएँ कन्धे पर यज्ञोपवीत धारण करता है, वह देवों के चिह्न को प्रकट करता है।

शिष्य जिज्ञासा करता है—इसमें सन्देह है—क्या 'निवीत' मनुष्याणाम्' वचन विधि है ? अथवा अर्थवाद है ? और जब यह विधि है, तब क्या पुरुष का धर्म —अङ्ग है अथवा कर्म का अङ्ग है ? और फिर 'निवीत' मनुष्याणाम्' वचन जिस प्रकरण में पठित है, वहाँ जो मनुष्य-सम्बन्धी कर्म हैं, उनमें यह विधि है ? अथवा मनुष्यप्रधान कर्म में इसका निवेश है ?

उक्त वाक्य-सम्बन्धी सन्देह-स्थल में तीन विकल्प हैं---

- १. यह विधिवचन है ? अथवा अर्थवाद है ?
- २. यदि विधि है, तब क्या यह पुरुष का धर्म है ? अथवा कर्म का ? तात्पर्य है—जिस दर्शपूर्णमास प्रकरण में यह पिठत है, वहां मनुष्य-सम्बन्धी कर्म अन्वाहार्य पाक है। यह पाक क्योंकि ऋत्विजों के भक्षण के लिए होता है, अत: यह पाक दैवकर्म का भाग नहीं है; मनुष्य द्वारा पाक किया जाता है ऋत्विजों के लिए, यज्ञ के लिए नहीं। तब क्या इसी का विधान यह वचन करता है ?
- अथवा पञ्चमहायज्ञों के अन्तर्गत मनुष्यप्रधान-कर्म आतिथ्य है। क्या यह विधिवचन उसका विधायक माना जाय?

प्रथम विकल्प को लक्ष्य कर शिष्य का कहना है — यह विधिवाक्य होना चाहिए, क्योंकि यह एक अपूर्व अर्थ का विधान करता है। शिष्य-सुभाव को आचार्य सुत्रकार ने पूर्वपक्ष-रूप में सुत्रित किया—

# निवीतमिति मनुष्यधर्मः शब्दस्य तत्त्रधानत्वात् ॥१॥

[निवीतम्] निवीत [इति] यह [मनुष्यधर्मः] मनुष्य का धर्म = अङ्ग है। [शब्दस्य] 'निवीतं मनुष्याणाम्' इस शब्द के [तत्प्रधानत्वात्] मनुष्यप्रधान होने के कारण।

'निवीत मनुष्याणाम्' यह विधायक वाक्य है। अपूर्व अर्थ का विधान करता हुआ यह सप्रयोजन होता है। यदि इसे अर्थवाद कहा जाय, तो यह निर्थंक होगा; क्योंकि ऐसा कोई अर्थ विहित नहीं है, जिसकी यह स्तुति करे। अतः विधि मानने पर यह पुरुष का धर्म है, अर्थात् पुरुष निवीत धारण करे, इसका विधान करता है, इस रूप में यह पुरुष का अङ्ग है। पुरुष के लिए निवीत धारण करने का विधान होने से उसका अङ्ग है। उक्त वाक्य में मनुष्य का विधान न होकर मनुष्य के निवीत-धारण का विधान है। निवीत-धारणपुरुष का अङ्ग तभी होगा, जब पुरुष के लिए उनका विधान माना जाय, क्योंकि निवीत-धारण मनुष्यों का उपकारक है।

दर्श-पूर्णमास प्रकरण में पठित होने से दर्श-पूर्णमास याग उपकारक कहना युक्त न होगा; क्योंकि प्रकरण से वाक्य बलवान् होता है; क्योंकि वाक्य साक्षात् निवीत-धारण को ( = निवीतं मनुष्याणाम् ) मनुष्य-सम्बन्धी कर्म बतला रहा है। फलतः यही समक्षना चाहिए कि उक्त वाक्य निवीत-धारण का विधि है, और यह मनुष्य-धर्म है।।१।।

आचार्य सूत्रकार ने उक्त पूर्वपक्ष का समाधान किया-

### अपदेशो वाऽर्थस्य विद्यमानत्वात् ॥२॥

[वा] सूत्र में 'वा' पद पूर्वोक्त पक्ष के निवारण के लिए है। तात्पर्य है—
'निवीतं मनुष्याणाम्' वचन का प्रवेश मनुष्यप्रधान-कर्म में नहीं होता; अर्थात्
यह वाक्य किसी अपूर्व अर्थ का विधायक नहीं है; अपितु [अपदेशः] पहले से
ज्ञात अर्थ का ही कहनेवाला वचन है, [अर्थस्य] निवीत-धारणरूप अर्थ के
[विद्यमानत्वात्] प्रथमतः विद्यमान होने से। लोक में प्रायः सभी मनुष्य स्वतः
निवीत धारण करते हैं; उसके लिए विधि अनावश्यक है।

जनत वचन लोकप्रसिद्ध अर्थ का कथन करता है, किसी अपूर्व अर्थ का नहीं, जिसके कारण इसे विधि माना जाय । लोक में प्राय: सभी मनुष्य अपने कर्म में प्रवृत्त होने के लिए निवीत घारण करते हैं । उसी का अनुवादमात्र यह वचन है, अपूर्व विधि नहीं ।।२।।

शिष्य पुनः जिज्ञासा करता है — लोक में निवीत-धारण प्रायोवादमात्र है, उक्त वाक्य उसको व्यवस्थित करता है। तब इसे अपूर्व विधि क्यों न माना जाय ?

आचार्य सूत्रकार ने शिष्य-जिज्ञासा को पूर्वपक्षरूप में सूत्रित किया—

# विधिस्त्वपूर्वत्वात् स्यात् ॥३॥

[तु] सूत्र में 'तु' पद निश्चय अर्थ का द्योतक है । [विघिः-तु] 'निवीतं मनुष्याणाम्' वचन विधि ही [स्यात्] है, [अपूर्वत्वात्] अपूर्व अर्थ का विधायक होने से ।

यह ठीक है कि कमें में प्रवृत्त होने के अवसर पर प्राय: मनुष्य निवीत धारण करते हैं, पर उसकी अनुत्लंध्यता लोक में नहीं है; इसका उल्लंधन भी देखा जाता है। उक्त वाक्य निवीत-धारण की अनुल्लंध्यतारूप व्यवस्था का विधान करता है। निवीत-धारण की अनुल्लंध्यता = नियमित व्यवस्था लोक से प्राप्त नहीं है। इसी अपूर्व अर्थ का विधान उक्त वाक्य करता है, अतः उसे विधि मानना युक्त है।।३।।

शिष्य इसमें पुन: सुभाव प्रस्तुत करता है.—िनवीत-घारण को पुरुष का धर्म नहीं कहना चाहिए, क्योंकि वस्तुत: यह पुरुष को उपकृत नहीं करता; प्रत्युत उस कर्म को उपकृत करता है, जिस कर्म के अनुष्ठान में प्रवृत्त होने के लिए पुरुष ने

निवीत घारण किया है।

आचार्य सूत्रकार ने किष्य-सुभाव को पूर्वपक्षरूप में सूत्रित किया—

# स प्रायात् कर्मधर्मः स्यात् ॥४॥

[सः] वह निवीत-धारण [प्रायात्] दर्शपूर्णमास प्रकरण के कर्मबहुल प्रदेश में उपदिष्ट होने के कारण अथवा उस कर्म के लिए—उस कर्म की पूर्णाङ्गता के लिए—होने के कारण [कर्मधर्मः] कर्म का घर्म≔अङ्ग [स्यात्] होना

चाहिए ।

मनुष्य द्वारा निवीत धारण करके कर्मानुष्ठान में प्रवृत्त होना कर्म में अपूर्व धर्म-विशेष का उत्पादक होता है; अतः उसे (निवीत-धारण को) कर्म का अङ्ग मानना युक्त है। वह कर्म में अपूर्व का उत्पादन कर कर्म को उपकृत करता है; तब उसी का अङ्ग माना जाना चाहिए। दर्शपूर्णमास प्रकरण में पठित है, दर्श-पूर्णमास ऋतु के पूर्णाङ्ग अनुष्ठान के लिए निवीत धारण किया जाता है, तब उस ऋतु का अङ्ग मानने में कोई बाधा नहीं है।।४।।

केवल ऋतु का नहीं, अपितु इसे वाक्यशेष—अर्थात् दर्शपूर्णमास-प्रकरण-पठित निवीत-धारण का—'आध्वर्यव' नाम होने से ऋतुयुक्त मनुष्य-धर्म मानना चाहिए।

आचार्य सुत्रकार ने इसी अर्थ को सूत्रित किया-

#### वाक्यशेषत्वात् ॥५॥

सूत्र के 'शेष' पद से यहाँ [३।३।१४] सूत्र में बताये गये श्रुति आदि छह विधि-विनियोग कारणों में से अन्तिम 'समास्या' प्रमाण का ग्रहण है। इसके अनु-सार सूत्रार्थ है —[वाक्यशेषत्वात्] 'निवीत मनुष्याणाम्' इस वाक्य का शेष — समास्या अर्थात् नाम 'आध्वर्यव' होने से ज्ञात होता है, निवीत-धारण अध्वर्यु को करना चाहिए।

दर्शपूर्णमास प्रकरण में उक्त वाक्य पठित है। यदि दर्शपूर्णमास की समास्या 'आध्वर्यव' हैं, तो अध्वर्यु के निवीत घारण करने में उक्त वाक्य का विनियोग मानना चिहए। फलतः दर्शपूर्णमास ऋतुयुक्त मनुष्य-धर्म निवीत-घारण है, यह मान्यता युक्त है। इससे प्रकरण और समास्या अनुगृहीत होते हैं।।।।।

णिष्य ने पुनः जिज्ञासामूलक अन्य पक्ष प्रस्तुत किया—दर्शपूर्णमास प्रकरण में अन्याहार्यपाक पठित है, निवीत-घारण करके अघ्वर्यु द्वारा वह पाक सिद्ध किया जाता है। तब 'निवीतं मनुष्याणाम्' विनियोग प्रकरणस्थित मनुष्य-प्रधान कर्म में क्यों न माना जाय ? आचार्य सूत्रकार ने शिष्य-भावना को पूर्वपक्षरूप में सूत्रित किया—

# तत्त्रकरणे यत् तत्संयुक्तमविप्रतिषेधात् ॥६॥

[तत्प्रकरणे]दर्शपूर्णमास के प्रकरण में [यत्] जो अन्वाहार्यपाक आदि पठित है [तत्संयुक्तम्] उससे संयुक्त अर्थात् निवीत-धारण को उसका अङ्ग होना चाहिए, [अविप्रतिषेघात्] प्रकरण और समास्या का इस मान्यता के साथ विप्रतिषेघ चिरोध न होने से। तात्पर्य है—अन्वाहार्यपाक अध्वर्युकर्तृक है, और दर्श-पूर्णमास प्रकरण में पठित भी है। अतः यह प्रकरणस्य मनुष्यप्रधान कर्म का धर्म है, यह मानना अधिक युक्त है।

यद्याप प्रकरण और समाख्या के आधार पर निवीत-धारण कर्म का धर्म ज्ञात होता है, 'निवीतं मनुष्याणाम्' वाक्य से साक्षात् मनुष्य का धर्म जाना जाता है, फिर भी विरोध-परिहार के लिए इसका अन्यत्र उत्कर्ष करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि प्रस्तुत प्रकरण में ही मनुष्यप्रधान अन्वाहायंपाक पठित है, जो अध्वर्यु द्वारा सम्पन्न किया जाता है। अतः उक्त वाक्य का विनियोग निवीत धारण कर अध्वर्यु द्वारा साम्पन्न किया साध्य अन्वाहायंपाक-कर्म में होना चाहिए। इससे

प्रकरण और वाक्य दोनों अनुगृहीत होंगे । फलतः दर्श-पूर्णमासप्रकरण-स्थित मनुष्यप्रधान कर्म का इसे धर्म मानना युक्त है ।।६।।

शिष्य पुनः जिज्ञासा करता है —प्रकरण-स्थित मनुष्यप्रधान कर्म में उक्त विधिवाक्य का विनियोग कहना निर्वाध नहीं है। क्योंकि पूरे सन्दर्भ में सभी वाक्य समानरूप से पठित हैं, इसलिए प्राचीनावीत और उपवीत के यथाकम पितृकर्म और देवकर्म में सम्बन्ध के समान निवीत का सम्बन्ध भी मनुष्यप्रधान कर्म के साथ मानना होगा। तब जहाँ निरपेक्ष मनुष्यप्रधान कर्म होगा, वहाँ इसका उरकर्ष मानना हो चाहिए। शिष्य-भावना को आचार्य सूत्रकार ने पूर्वपक्ष-रूप में सूत्रित किया—

## तत्प्रधाने वा तुल्यवत् प्रसंख्यानादितरस्य तदर्थत्वात् ॥७॥

[वा] 'वा' पद प्रस्तुत प्रकरण में 'निवेश' पक्ष के प्रतिषेध का द्योतक है। [तत्प्रधान] 'निवीतं मनुष्याणाम्' का निरपेक्ष मनुष्यप्रधान कर्म में सम्बन्ध होना चाहिए, [तुल्यवत्] समान रूप से [प्रसंख्यानात्] कथन होने के कारण। 'प्राचीनावीतं पितृणाम्, उपवीतं देवानाम्' के साथ 'निवीतं मनुष्याणाम्' का समान रूप से कथन हुआ है; इसलिए प्राचीनावीत और उपवीत से [इतरस्य] इतर = अन्य —िनवीत का [तदर्थत्वात्] उसी के लिए होने से, अर्थात् मनुष्य के ही लिए होने के कारण निवीत का मनुष्यप्रधान कर्म के साथ सम्बन्ध होना सर्वथा योग्य है।

दर्श-पूर्णमास प्रकरण में प्रस्तुत विवेचन-सम्बन्धी पूर्ण पाठ है—निवीत मनुष्याणाम्, प्राचीनावीतं पितृणाम्, उपवीतं देवानाम्' यहाँ ये तीनों वाक्य समान रूप से पढ़े हैं। इनमें से जिस प्रकार प्राचीनावीत का पितृकर्म में, तथा उपवीत का दर्शपूर्णमास आदि देवकर्म में सम्बन्ध माना जाता है, उसी प्रकार निवीत का सम्बन्ध भी निरपेक्ष मनुष्यप्रधान कर्म के साथ मानना होगा। तब प्रकरणस्थित सापेक्ष अन्वाहार्यपाक आदि मनुष्यप्रधान कर्म के साथ निवीत का सम्बन्ध माना जाय। वह पञ्चमहायं के अन्तर्गत निरपेक्ष मनुष्यप्रधान कर्म होगा, जहाँ इसका सम्बन्ध माना जाय। वह पञ्चमहायज्ञ के अन्तर्गत निरपेक्ष मनुष्यप्रधान का विवीत का तिर्वेश निवीत का उत्कर्ष करना योग्य होगा। 'मनुष्याणाम्' षष्ठी विभिवत का निवेश निवीत के साथ मनुष्य का साक्षात् सम्बन्ध प्रकट करता है, जैसे समान पठित अन्य दोनों वाक्यों में स्वीकार किया गया है। अतः वाक्य-प्रकरण को बाधकर निवीत-धारण का निवेश अतिथि-कर्म में करेगा। फलतः दर्श-पूर्णमास से निवीतधारण का अन्यत्र उत्कर्ष जित है।

चतुर्थ पाद के इन प्रारम्भिक सात सूत्रों में पूर्वनिदिष्ट तीन विकल्पों के मूल

में पाँच पक्ष प्रस्तुत किये गये हैं, जिनमें 'निवीतं मनुष्याणाम्' को विधि मानकर उसे (१) मनुष्यधर्म, (२) कर्मधर्म, (३) दर्श-पूर्णमासकर्मयुक्त मनुष्य-धर्म, (४) दर्श-पूर्णमास प्रकरणस्थित मनुष्यप्रधान कर्म का धर्म; (५) प्रकरण से अन्यत्र आतिष्यादि मनुष्यकर्म का धर्म प्रकट किया गया है।

पहले तीन सूत्रों में प्रथम पक्ष पर विचार है। चौथे सूत्र से दूसरा पक्ष, पाँचवें सूत्र से तीसरा पक्ष, छठे सूत्र से चौथा पक्ष, सातवें सूत्र से पाँचवाँ पक्ष प्रस्तुत किया गया है। सिद्धान्त की दृष्टि से ये सब पूर्वपक्ष हैं। सिद्धान्त-पक्ष अगले दो सूत्रों द्वारा प्रस्तुत है।।।।।

इस लम्बे पूर्वपक्ष का आचार्य सूत्रकार ने समाधान अगले सूत्र द्वारा प्रस्तुत किया—

#### अर्थवादो वा प्रकरणात् ॥८॥

[वा] 'वा' पद पूर्वोक्त 'मनुष्यप्रधान कर्म-विषयक विधि' पक्ष के निराकरण का द्योतक है। तात्पर्य है.—'निवीत मनुष्याणाम्' वचन मनुष्यप्रधान कर्म का विधायक नहीं है, [प्रकरणात्] प्रकरण-सामर्थ्य से, अतः [अर्थवादः] अर्थवाद है।

'निवीतं मनुष्याणाम्' यह वचन विधि नहीं है; मनुष्यप्रधान कर्म का विधान करता है, अथवा मनुष्यप्रधान कर्म में यह विनियुक्त है,—ऐसा भी नहीं है। 'मनुष्याणाम्' षष्ठी विभिन्त से मनुष्य-सम्बन्ध तो जाना जाता है, पर मनुष्यप्रधान कर्म के साथ सम्बन्ध का यहाँ कोई निर्देश या संकेत नहीं है। यदि इस वचन का सम्बन्ध मनुष्यप्रधान कर्म में स्वीकार किया जाता है, तो निवीत-धारण कर्म के फल की कल्पना करनी होगी, क्योंकि विधिवचन का कोई फल अवस्य मान्य होता है, जिसका प्रकरण में कोई निर्देश नहीं है। अतः जहां पञ्च-महायज्ञ आदि के प्रसंग में मनुष्यप्रधान कर्म आतिथ्य का कथन है, उसके साथ सम्बन्ध के लिए इस वचन का उत्कर्ष करना पड़ेगा; इससे प्रकरण बाधित होगा। उत्कर्ष करना तभी युक्त माना जाता है, जब प्रकरण में सामञ्जस्य सम्भव न हो। 'निवीतं मनुष्याणाम्' वचन को विधि न मानकर अर्थवाद मानने पर प्रकरण में उपयोग स्पष्ट है। 'उपव्ययते' चिविष का यह स्तुतिष्ट्य अर्थवाद है। इस मान्यता में कोई बाधा नहीं है ॥दा।

शिष्य जिज्ञासा करता है — प्रकरण में ही उक्त वचन को अन्वाहार्यपाक-कर्म का विधायक मानकर न प्रकरण बाधित होता है, न उत्कर्ष करना पड़ता है। इस मान्यता को क्यों न स्वीकार किया जाय ?

आचार्य सूत्रकार ने जिज्ञासा का समाधान किया-

# विधिना चैकवाक्यत्वात् ॥६॥

[विधिना ] 'उपव्ययते' विधिवचन के साथ [एकवाक्यत्वात्] 'निवीतं मनुष्याणाम्' वचन की एकवाक्यता होने के कारण [च ] भी 'निवीतं' वचन विधि ं नहीं है । ✓

एक विधिवचन के साथ दूसरे विधिवचन की एकवाक्यता नहीं होती; क्योंकि प्रत्येक विधिवचन अपने विशिष्ट अर्थ का विधान करता है, जो अन्य वचन से प्राप्त नहीं होता । यदि दो विधिवचनों की एकवाक्यता मानी जाय, तो वाक्य-भेद-दोष प्राप्त होगा । क्योंकि विचार्यमाण सन्दर्भ में 'निवीत मनुष्याणाम्' वचन की 'उपव्ययते' विधिवचन के साथ एकवाक्यता है, अतः निवीतवचन विधि मानना सम्भव नहीं । प्रकरण के अन्तर्गत ही निवीत-घारण को अन्वाहार्यपाक-कर्म का धर्म कहकर निवीत-वचन को विधि बताना संगत नहीं है। इससे एकवाक्यता वाधित होगी।

'निवीतं मनुष्याणाम्, प्राचीनावीतं पितृणाम्, उपवीतं देवानाम्, यत् उपव्ययते देवलक्ष्ममेव तत्कुरुते' इस सन्दर्भ में अन्तिम वाक्य विधि है। दर्श-पूर्णमास
देवकर्म-प्रसंग में जनेऊ का उपवीतरूप में धारण करने का विधान करता है।
'निवीतं मनुष्याणाम्' यह लोकसिद्ध अर्थं का अनुवाद है। यहाँ इसका पुनःकथन
'उपवीत धारण' की स्तुति के लिए है। दर्श-पूर्णमास दैव-याग-कर्म में निवीतधारण अयोग्य है। प्राचीनावीत-धारण पितृकर्म में होता है, वह भी देवकर्म में
अयोग्य है। इसलिए देवकर्म में उपवीत धारण करना चाहिए। देवकर्म में निवीतआदि की अयोग्यता बताकर उपवीत-धारण की स्तुति की गई है।

यह ऐसा ही कथन है, जैसे लोक में कहा जाता है—यह चैत्र ने नटों जैसा वेष धारण किया है; देवदत्त का वेष ब्राह्मणों जैसा है। पहले वेष के कथन से दूसरे की स्तुति होती है। इसी प्रकार देवकर्म में उपवीत की प्रशंसा के लिए निवीत आदि का संकीत्तंन है। 'निवीतं मनुष्याणाम्' वचन में कोई विधायक पद नहीं है। इसलिए 'उपव्ययते' विधि के स्तुति-प्रयोजन से यह वचन प्रकरण में ही अर्थवान् है। इसी रूप में निवीत-वचन 'उपव्ययते' से सम्बद्ध है। इससे न वाक्य का कोई विरोध है, और प्रकरण भी अवाधित व सार्थंक रहता है। फलतः देवकर्म में उपवीत ही प्रशस्त है। दर्श-पूर्णमास आदि देवकर्मों में उपवीत ही धारण करना चाहिए, यह प्रमाणित होता है।।।। (इति निवीतस्यार्थंवादताऽधिकर-णम्—१)।

शबर स्वामी के अनन्तरकालवर्ती कुमारिल भट्ट आदि आचार्यों ने अपनी रचनाओं में यहाँ छह अन्य सूत्रों की व्याख्या प्रस्तुत की है। उन सूत्रों के

### (दिग्विभागस्थाऽनुवादताधिकरणम्—२)

ज्योतिष्टोम के प्रकरण में तैं तिरिय संहिता [६।१।१] का पाठ है—"देव-मनुष्या दिशो व्यभजन्त प्राचीं देवा दक्षिणां पितरः प्रतीचीं मनुष्या उदीचीं रुद्राः" देव और मनुष्यों ने दिशाओं को बाँट लिया; पूर्व दिशा को देवों ने, दक्षिण दिशा को पितरों ने, पश्चिम दिशा को मनुष्यों ने, उत्तर दिशा को रुद्रों ने प्राप्त किया। शाबरभाष्य के पाठ के अनुसार उत्तर दिशा को असुरों ने प्राप्त किया। प्रस्तुत प्रसंग में केवल 'प्रतीचीं मनुष्याः' अंश को लक्ष्य कर विवेचन किया गया है।

शिष्य जिज्ञासा करता है—इसमें निम्न प्रकार सन्देह हैं—क्या 'प्रतीचीं मनुष्या:' यह विधि है? अथवा अर्थवाद है? यदि विधि है, तो क्या यह मनुष्य-धर्म है? अथवा कर्म का धर्म है? यदि मनुष्य-धर्म है, तो क्या प्रकरण-पठित मनुष्यप्रधान कर्म में इसका निवेश माना जाय? अथवा प्रकरणान्तर पठित आतिथ्य कर्म में?

गत अधिकरण का अतिदेश करते हुए आचार्य सूत्रकार ने जिज्ञासा का समा-धान किया—

# विभागश्च तद्वत् सम्बन्धस्यार्थहेतुत्वात् ॥१०॥

[विभागः] दिशाओं का विभाग = बँटवारा [च] भी [तद्दत्] निवीत के समान जानना चाहिए, [सम्बन्धस्य] प्रतीची दिशा के साथ मनुष्य-सम्बन्ध के [अर्थहेतुत्वात्] प्रयोजनरूप हेतु होने से। तात्पर्य हैं —पश्चिम दिशा के साथ मनुष्य-सम्बन्ध में —उसका प्रयोजन पूरा होना —हेतु है।

विषय में आचार्यों के विभिन्न विचार हैं—

(क) भाष्यकार शबर स्वामी ने इन सूत्रों का भाष्य किया था, वह किसी कारण खण्डित हो गया।

(ख) निरर्थक होने से माष्यकार ने व्याख्या की उपेक्षा कर दी।

(ग) ये सूत्र अनार्ष हैं, जैमिनि की रचना नहीं हैं।

यह विचार अधिक युक्त प्रतीत होता है। सबर-काल तक इन सूत्रों का अस्तित्व न था। सूत्र थे, शबर ने भाष्य किया; वह लिष्डत हो गया इस कथन में कोई प्रमाण नहीं है। यदि भाष्यकार के समय सूत्र होते, और उन्हें फल्गु समक्रकर भाष्यकार उनपर भाष्य लिखने की उपेक्षा करता, तो इसका ही उल्लेख भाष्यकार कर देता। इन सूत्रों पर शबर स्वामी का कुछ भी निर्देश न होने से यह निश्चित है—शबर स्वामी के समय इन सूत्रों का अस्तित्व न था। अनन्तर-काल में कब मिलाये? किसने मिलाये? क्यों मिलाये? यह सब अन्वेष्य है।

१. 'उदीचीं रुद्राः' के स्थान पर शाबरभाष्य में 'उदीचीमसुराः' पाठ है।

गत सातर्वे सूत्र की व्याख्या में निवीत के पाँच पक्ष दिखाये गये हैं। उसी के समान दिग्विभाग के भी यहाँ पूर्वपक्षरूप में पाँच पक्ष समक्षते चाहिएँ:

(१) मनुष्य धर्म, (२) कर्म धर्म, (३) ज्योतिष्टोमकर्मयुक्त मनुष्य-धर्म, (४) ज्योतिष्टोम में मनुष्यप्रधान कर्म = दक्षिणादान का धर्म, (४) भिन्न वाक्य होने के कारण प्रस्तुत प्रकरण से अन्यत्र आतिष्य आदि कर्म का धर्म। इनका निराकरणकरते हुए 'प्राचीनवंशं करोति' विधि का यह स्तुतिरूप अर्थवाद है,— यह सिद्धान्त-पक्ष स्पष्ट किया है।

उक्त बाक्य से पहले संहिता में 'प्राचीनवंशं करोति' यह 'प्राचीनवंश' नामक मण्डप-निर्माण का विधि-वचन है। चारों दिशाओं की और इस मण्डप के चार हार होते हैं। मण्डप-निर्माण के लिए ऊपर मगज में जो मुख्य बाँस डाला जाता है, वह उक्तर-दक्षिण होता है। यह मानव-मण्डप है। साधारण निवास के लिए किसी भी गृह या शाला का रुख उक्तर-दक्षिण—कुछ पूर्व व पच्छिम को भुका हुआ रक्खा जाय, तो वह घर सर्वर्तुं मुख होता है। देव-मण्डप के निर्माण में मुख्य बाँस पूर्व-पच्छिम होता है। इसी के लिए 'प्राचीनवंशं करोति' विधि है।

प्रधान याग में यजमान को दीक्षित करने के लिए इस मण्डप का उपयोग होता है। यजमान, ऋत्विज् तथा देव-सम विद्वानों का मण्डप में प्रवेण पूर्व-द्वार से होता है, दक्षिण-द्वार से अन्य पितृ-सम मान्य वृद्धजनों का, पश्चिम-द्वार से अन्य पार्रिवारिक, इष्ट मित्र आदि जन, उत्तर-द्वार से अन्य कार्यकर्ता आदि। शावरआध्य के अनुसार 'रुद्र' के स्थान में 'असुर' पद के पाठ का तात्पर्य यही है कि इस द्वार से चतुर्थ श्रेणी के सेवक आदि शुद्ध जन प्रवेश करें। यह सब मण्डप में यथास्थान वैठने की व्यवस्था का रूप है। इसी कारण यह वाक्य 'प्राचीनवंशं करोति' विधि का स्तुतिरूप अर्थवाद है। 'प्राची देवाः' इत्यादि समस्त सन्दर्भ की एकवाक्यता 'प्राचीनवंशं करोति' विधि के साथ स्पष्ट है। 'प्रतीचीं मनुष्याः' आदि सन्दर्भ को प्राचीनवंशं विधि का अर्थवाद मानने पर प्रकरण भी अनुगृहीत होता है। १०।। (इति दिग्विमागस्यानुवादताधिकरणम्—२)।

# (परुषिदितादीनामनुवादताऽधिकरणम्—३)

(१) चातुर्मास्य याग के अन्तर्गत तैत्तिरीय ब्राह्मण [१।६।६] के महापितृ-यज्ञ प्रसंग में पाठ उपलब्ध है—'यत् परुषि दितं' तहेवानाम्, यदन्तरा तन्मनुष्या-

१. ब्राह्मण में 'दितं' के स्थान पर 'दिनं' पाठ उपलब्ध है, जो छान्दस ही सम-फना चाहिए। यह भी सम्भव है, जिस हस्तलिखित प्रति से सर्वप्रथम ब्राह्मण मुद्रित कराया गया, उसमें लिपिकार ने भ्रमवश 'दितं' के स्थान पर 'दिनं' लिपि कर दिया हो।

णाम्, यत् समूलं तत् पितृणाम्' जिन कुशाओं को जड़ से ऊपर की पहली गाँठ से काटा जाता है, वे दोनों की; जिनको जड़ और गाँठ के मध्य भाग से काटा जाता है, वे मनुष्यों की; तथा जिनको समूल काटा जाता है, वे पितरों की होती हैं। इसी के आगे विधिवाक्य पठित है—'समूलं बहिर्मवित व्यावृत्यै'—कुशा समूल काटनी चाहिए, न्यूनता आदि दोष निवारण के लिए।

(२) इसी प्रसंग में 'पितृभ्योऽग्निष्वातेभ्योऽभिवान्याः गोर्दुंग्धे मन्यम्' अग्नि-कर्म-विशेषज्ञ पितरों के लिए मृतवत्सा (जिसको अन्य वत्स के सहारे दुहा जाता है, ऐसी अभिवानी) गाय के दूध में यविपसान ( ःसत्तू) डालकर मन्य बनाया जाता है। इस प्रकार मन्यन का उपक्रम कर, आगे पाठ है — 'यत् पूर्ण तन्मनुष्या-णाम्, उपर्यंधों देवानाम्, अर्धः पितृणाम्' — जो दूध से भरे पात्र में मन्यन किया जाता है, वह मनुष्यों का; जो आधे से कुछ ऊपर तक भरे पात्र में मन्यन है, वह देवों का; तथा जो आधे भरे पात्र में मन्यन है, वह पितरों का होता है। इसके अनन्तर वहाँ विधिवाक्य पठित है — 'अर्ध उपमन्यित अर्धों हि पितृणाम्' आधे के लगभग मरे पात्र में मन्यन करे, क्योंकि वह पितरों के लिए है। । ✓

(३) दर्श-पूर्णमास प्रकरणगत आग्नेय पुरोडाश के पाक-प्रसंग में तैत्तिरीय संहिता [२।६।३] का पाठ है—'यो विदग्धः स नैऋंतः, योऽश्रृतः स रोद्रः, यः श्रृतः स सदेवः; तस्मादविदहता श्रृतंकृत्यः सदेवत्वाय पकाते हुए जो पुरोडाश जल जाय, वह निऋंति देवता का है; जो कच्चा रह जाय, वह रुद्रदेवता का; जो ठीक पका है, वह देवों के लिए है। इसलिए पुरोडाश ठीक पकाना चाहिए, जो न जले न कच्चा रहे; वह देव-सम्बन्ध के लिए होता है, —यह विधिवाक्य पठित है।

(४) ज्योतिष्टोम के अन्तर्गत यजमान को दीक्षित किए जाने के प्रसंग में स्नान के अवसर पर तैत्तिरीय संहिता [६।१११]में पाठ है—'घृतं देवानाम्, मस्तु पितृणाम्, निष्पक्वं मनुष्याणाम्'— घृत देवों का है, मस्तु पितरों का, निष्पक्व मनुष्यों का। इसके आगे पाठ है—'तद्वा एतत् सर्वदेवत्यं यन्नवनीतम्, यन्नवनीत्तनम्यङ्कते सर्वा एव देवताः प्रीणाति' यह जो नवनीत है, सब देवताओं के साथ सम्बद्ध है; जो नवनीत से अभ्यञ्जन ( =िसर से पाँव तक मर्दन) करता है, वह सब देवताओं को प्रसन्न करता है। 'तस्मान्नवनीतेनाभ्यङ्कते' इसलिए नवनीत से अभ्यञ्जन करे,—यह विधिवाक्य अन्त में पढ़ा है।

प्रस्तुत प्रसंग में 'घृत, मस्तु, निष्पक्ष्वम्' पदों के अर्थ स्पष्ट नहीं हैं। आचार्यों ने इन पदों के जो विवरण दिए हैं, वे भी सर्वथा निर्भ्रान्त नहीं है। यह स्मरण रखना चाहिए, लोक व वैदिक साहित्य में घी के लिए 'घृत' सामान्य पद है, यह चाहे अपनी किसी अवस्था में हो। मुख्यतः इसकी दो अवस्था एँ हैं। पहली अवस्था है—दही बिलोकर निकला हुआ स्नेहभाग। यह डली या लौंदे की शक्ल में ढीला जमा हुआ रहता है। इसका नाम 'नवनीत' है। इसी को चालू माषा में 'मक्खन'' कहा जाता है। इसमें छाछ का थोड़ा अंश मिश्रित रहता है। वातावरण की उष्णता पाकर जब यही कुछ अधिक ढीला—बहने योग्य हो जाय, तब इसका नाम 'मस्तु' है। कोषों में 'मस्तु' पद का प्रयोग छाछ के लिए आता है। छाछमिश्रित ढीला बहता हुआ नवनीत 'मस्तु' समभता चाहिए। नवनीत के लिए एक अन्य पद 'हैयङ्गवीन' है। यह एक दिन अधिक रक्षे हुए बासी दही से निकाला जाता है। जो सद्यस्क चताजा दही से निकाला जाय, वह 'नवनीत' है। यही दोनों का अन्तर है। वैदिक वाङ्मय के यागीय प्रसंगों में 'हैयङ्गवीन' का उल्लेख नहीं मिलता।

घी की दूसरी अवस्था 'निष्पक्व' है। नवनीत को आग पर अच्छी तरह पकाकर—जब उसका छाछ-अंश सर्वथा जल जाय—कपड़े आदि से छानकर रख लिया जाता है। इसमें अपना स्वाभाविक सुरिभगन्ध रहता है। पकाते समय यदि उसमें नींवू के दो-चार हरे पत्ते अथवा मेथी के पिरिमित दाने डाल दिए जागें, तो उसमें कुछ विशेष सुरिभगन्ध उभर आता है। यह पका हुआ घी पूर्ण तरल अवस्था में 'आज्य' अथवा 'हिवि' है। पूर्ण जमी अवस्था में 'घृत' है। कुछ ढीली-गाड़ी बहती अवस्था में 'आयुत' है।

मीमांसा-प्रन्थों में इन भेदों को बताने के लिए एक प्राचीन स्लोक उद्धृत उपलब्ध होता है—

### सर्पिविलीनमाज्यं स्याद् घनीभूतं घृतं विदुः । विलीनार्धमायुतं तु नवनीतं यतो घृतम् ॥

पिघला हुआ 'साँप' तथा आज्य कहा जाता है। इसमें और वैशिष्टच देखना चाहें, तो जो कुछ गाड़ा पिघला हुआ है, वह साँप है, तथा जो पूरा पिघला हुआ, नितान्त तरल है, वह आज्य है। जो पूर्ण जमा हुआ है वह घृत है। अधिपघला 'आयुत' है। आग पर गरम करके जिससे घी बनाया जाता है, वह 'नवनीत' है। आयुर्वेद के ग्रन्थों में 'मस्तु' का अर्थ 'दही में सीमित जल मिलाकर अधिबलोई अवस्था' किया है।

१. आजकल कच्चे दूध को मथकर जो कीम निकाला जाता है, वह लींदे की शक्ल में नहीं होता। उसे बाद में जमाकर टिकियाँ बना दी जाती हैं, जो मक्खन के नाम से बाजार में बिकता है। प्रस्तुत प्रसंग में उसकी चर्चा नहीं है।

२. आप्टे का संस्कृत-हिन्दी कोष । अमरकोश और उसकी रामाश्रमी टीका के अनुसार 'मस्तु' उस पानी का नाम है, जो दही को कपड़े में छानकर अलग किया जाता है। 'मण्डं दिघभवं मस्तु'। परन्तु यहाँ यित्रय प्रसंग में सहयोगी पदों के सामञ्जस्य से घृत की कोई अवस्था 'मस्तु' होनी चाहिए।

संख्या ४ पर निर्दिष्ट तैत्तिरीय संहिता के प्रारम्भिक वचनों में 'नवनीत' का उल्लेख नहीं है; पर आगे विधिवाक्य में नवनीत का उल्लेख है। अर्थवाद की दृष्टि से इसका सामञ्जस्य कैंसे होगा ? विचारणीय है। दीक्षा के प्रकरण में यजमान के स्नान के अवसर पर यह विधि है; तब यह भी विचारणीय है कि यजमान को किस वर्ग में रक्खा जाय ? क्योंकि सन्दर्भ में 'देव, पितर, मनुष्य' तीन का ही निर्देश है। इन तीन में से किसके साथ यजमान को रक्खा जाय ?

गत अधिकरण में प्राचीनवंश देवमण्डप में प्रवेश के अवसर पर यज्मान को ऋित्वज् और देव-सम विद्वानों के साथ रक्खा है। यजमान के सिह्त ये सब पूर्व-द्वार से मण्डप में प्रवेश करते हैं। यहाँ भी देवों के साथ यजमान को रखने पर 'घृतं देवानाम्' के साथ असामञ्जस्य का समाधान सोचना होगा, क्योंकि विधिवासय में यजमान का अभ्यञ्जन नवनीत से विधान किया है; पर देववर्ग के लिए घृत का निर्देश है। इसके सामञ्जस्य के लिए यह मानना आवश्यक है कि घी की प्रत्येक अवस्था के लिए साधारण रूप से 'घृत' पद का प्रयोग मान्य है; तैंक्तरीय वाक्य में यहाँ 'घृत' पद का प्रयोग 'नवनीत' के लिए हुआ है। ऐसा मानने पर—स्नान के अवसर पर यजमान का अभ्यञ्जन नवनीत से किए जाने की विधि के ये प्रारम्भिक वचन स्तुतिरूप अर्थवाद हैं, यह जानना सम्भव होगा।

इस लम्बी प्रस्तावना में पूर्वोक्त वाक्यों द्वारा देव, पितर और मनुष्यों को लक्ष्य कर चार बातें कही गई हैं—

(१) कुशा का काटना; (२) पात्र का दूध से भरा होना; (३) पुरोडाश का पकाना; (४) घी के प्रयोग की यथावसर अवस्था।

णिष्य जिज्ञासा करता है—यहाँ मनुष्यसम्बन्धी और रुद्र देवतासम्बन्धी बचनों में सन्देह है —क्या ये वचन मनुष्यों के धर्म-सम्बन्धी विधियाँ हैं ? अथवा कर्म के धर्म होकर अनुवाद हैं ?तथा प्रकरण के अन्तर्गत जो मनुष्यप्रधान कर्म हैं, और रुद्र देवतासम्बन्धी कर्म हैं, उन्हीं में क्या इन बचनों का निवेश माना जाना चाहिए ? अथवा प्रकरण के बाहर आतिथ्य आदि कर्म में इनका उत्कर्ष होना चाहिए ? अथवा ये केबल अर्थवाद हैं ?

आचार्य सूत्रकार ने प्रथम अधिकरण का अतिदेश करते हुए जिज्ञासा का समाधान किया—

# परुषिदितपूर्णघृतविदग्धञ्च तद्वत् ॥११॥

[पर्राषिदत-पूर्ण-घृत-विदग्धम्]पर्राषिदित = गाँठ से काटी हुई कुता, पूर्ण = दूध से भरा पात्र, घृत और विदग्ध = जला हुआ पुरोडाश, इनके विधायक वचन [च] भी [तद्वत्] निवीत-वचन के समान अर्थवाद समभने चाहिएँ।

सूत्र के प्रथम चारों पद उक्त वचनों के अनुकरण हैं। इनमें समाहार द्वन्द्व-

समास है।

ये 'परुणिदित' आदि वचन भी प्रथम अधिकरण में विवेचित 'निवीत' के समान हैं। जो निवीत में पूर्वपक्ष है, वहीं इनमें भी पूर्वपक्ष है। जो निवीत में मध्यम पक्ष है, वह इनमें भी मध्यम पक्ष है। जो निवीत में सिद्धान्त है, वही इनमें भी सिद्धान्त है।

'१' संख्या पर दिए वाक्य को लीजिए-'यदन्तरा मनुष्याणाम्' वचन महापितयज्ञ प्रकरण में पठित है, इसे कर्म का धर्म मानना चाहिए, यह प्रथम पक्ष है। इससे याग का प्रयोजन पूरा होता है, और मनुष्य का सम्बन्ध होने से यह विधिवचन है, और मनुष्य-धर्म है; यह पूर्वपक्ष है। मूल से ऊपर के भाग में काटने का नियम न होने से समूल काटने में लाघव है। प्रयोजन इसी से पूरा होने के कारण स्वतः प्राप्त होने से यह विधि न होकर अनुवाद है, तथा 'समूलं बहिर्मवित' विधि का स्तुतिरूप अर्थवाद है।

'२' संख्या पर आधे के लगभग दूध से भरे पात्र में सत्तू का घोल (-मन्थ) बनाने में लाघव है। पूरे भरे पात्र में घोल के बिखरने व उसके बचाव के प्रबन्ध में गौरव है; वह उपादेय नहीं । यह घोल पचास-पचपन वयस के लगभग पित-तुल्य वृद्धजनों के लिए होता है। 'यत्पूर्णं तन्मनुष्याणाम्' आदि वचन 'अर्घ उप-मन्यति' विधि के स्तुतिरूप अर्थवाद हैं। विधिवाक्य में पुल्लिज 'अर्ध' पद 'आधे के लगभग' अर्थ को कहता है । ठीक बराबर आधे के अर्थ में नपसकलिज्ज अर्धपद प्रयुक्त होता है।

'३' संख्या पर 'यो विदग्धः स नैऋतः' इत्यादि वचन पूरोडाश-पाक प्रकरण · में पठित हैं। पकाते हुए जो भाग जल गया, वह निऋति देवता का; जो कच्चा रह गया, वह रुद्र देवता का। निऋंति भूमि का नाम है। जो जल गया, वह भूमि पर फेंक देना चाहिए; वह त्याज्य है। जो कच्चा है, वह रुद्र देवता का। तात्पर्य है—कच्चा पाक अपाचक-अस्वास्थ्यकर होने से रुलानेवाला है, त्याज्य है । विधि-वचन है—'श्रृत कृत्य: सदेवत्वाय'- ठीक पकाना चाहिए, वह देव-सम्बन्ध के लिए है। देह में ऐसा आहार दिव्य शक्तियों का उत्पादक होता है। 'यो विदग्धः' आदि वचन 'श्रृतं कृत्य: सदेवत्वाय' विधिवाक्य के स्तुतिपरक अर्थवाद हैं।

'४' संख्या पर 'घृतं देवानाम्' आदि वचन यजमान के दीक्षा-प्रसंग<sup>्</sup>में स्नान के अवसर पर पठित हैं । ये वचन 'नवनीतेनाभ्यङ्क्ते' विधिवाक्य के स्तुति-परक अर्थवाद हैं। यजमान का अभ्यञ्जन स्नान के अवसर पर नवनीत से किया जाना चाहिए, मस्तु अथवा निष्यवव से नहीं। नवनीत से शिर आदि पर मर्दन शीतल व मनुष्यों के लिए सुखकर होता है, उपादेय है। अन्य वचन इसी के अर्थ-बाद हैं। यह सब उत्तरपक्ष है।

विधि तथा कर्म के धर्मों में पाठ होने से इन्हें कर्म का धर्म समभना चाहिए;

यह तीसरा पक्ष है।

पाक व दक्षिणा आदि मनुष्यप्रधान कर्म में इनका निवेश मानना चाहिए; इससे वाक्य और प्रकरण अनुगृहीत होते हैं। यह चौथा पक्ष है।

प्रकरण में सभी वाक्य समानरूप से पठित हैं; एक को विधि मानने और अन्य को न मानने से वाक्य-भेद प्राप्त होता है। इस दोष की निवृत्ति के लिए प्रकरण से बाहर आतिथ्य आदि मनुष्यप्रधान कर्म में उत्कर्ष मानना युक्त होगा; यह पाँचवाँ पक्ष है।

अपने प्रकरण में विधिवाक्यों के साथ इनकी एकवाक्यता है, इसलिए ये वचन विधियाँ नहीं हैं; अर्थवाद हैं, यह सिद्धान्त निश्चित होता है ॥११॥ (इति परुषि-दितादीनामनुवादताधिकरणम्—३)।

# (अनुतवदननिषेधस्य ऋतुधर्मताधिकरणम् —४)

दर्श-पूर्णमास प्रकरण में पढ़ा है—'नानृतं वदेत्' फूटन बोले। शिष्य जिज्ञासा करता है—इसमें सन्देह है—प्रकरण में पिठत होने से दर्श-पूर्णमास कर्मविशेष में क्या यह वाक्य मिथ्याभाषण-निषेध का विधान करता है? अथवा स्मृति आदि में विहित मिथ्याभाषण-निषेध का यह अनुवाद है? प्रतीत होता है, स्मृति-प्रतिपादित सार्वेत्रिक व सार्वेदिक मिथ्याभाषण-निषेध का यह अनुवाद है, क्योंकि मिथ्याभाषण को कहीं भी उपादेय कर्मे नहीं माना गया। शिष्य-सुक्षाव को आचार्य सुत्रकार ने पूर्वेपक्षरूप में सूत्रित किया—

# अकर्म ऋतुसंयुक्तं संयोगान्नित्यानुवादः स्यात् ॥१२॥

[ऋतुसंयुक्तम्] ऋतु के साथ सम्बद्ध, अर्थात् ऋतुविशेष के प्रकरण में पठित यह [अकमं] मिथ्याभाषण कमं का प्रतिषेध[संयोगात्]पुरुषमात्र के साथ सम्बद्ध होने से, तात्त्रयं है—'वदेत्' क्रियापद में पुरुषमात्र के प्रयत्न का श्रवण होने से [नित्यानुवादः] स्मृति आदि प्रतिपादित नित्य मिथ्याभाषण-निषेध का अनुवाद [स्यात्] है।

'नानृतं बदेत' वाक्य यद्यपि यहाँ दर्श-पूर्णमास प्रकरण में पढ़ा है, पर उसका यह तात्पर्य नहीं माना जाना चाहिए कि दर्श-पूर्णमास के अनुष्ठानकाल से अन्य काल में अनृतभाषण करे। वाक्य के 'वदेत' क्रियापद से यह भावना प्रकट नहीं होती कि उसी ऋतुविशेष में ऐसा करे। प्रत्युत साधारणरूप से पुरुषमात्र के प्रयत्न की भावना अभिव्यक्त होती है। इसलिए प्रत्येक अवसर पर प्रत्येक व्यक्ति को मिथ्यामाषण नहीं करना चाहिए; स्मृति आदि प्रतिपादित इस कर्म का ही अनुवाद प्रस्तुत वचन है। व्यक्तिमात्र को उपनयन-काल में ही 'सत्यं वद, धर्म चर' आदि कर्त्तांव्यरूप में सत्यभाषण का उपदेश दिया जाता है, जिससे समस्त जीवन में प्रत्येक अवसर पर मिथ्याभाषण का प्रतिषेध स्पष्ट होता है। प्रकरणपठित होने

से यदि 'नानृतं वदेत्' का सम्बन्ध दर्श-पूर्णमास कर्म के साथ जोड़ा जाता है, तो उससे इतना ही अर्थ जाना जायगा कि 'दर्श-पूर्णमास में फूठ न बोले'। इससे 'वदेत्' इस लिङ् का जो अनुष्ठानरूप अर्थ है, अर्थात् 'सर्वकाल में कर्त्तव्यरूप से सत्यमाषण अथवा मिथ्याभाषणिनिषेध का पालन करना चाहिए' यह भाव परित्यक्त होता है, जो अनिष्ट है; क्योंकि इससे—दर्श-पूर्णमास से अन्य समय में— सध्याभाषण की अनुमति मिल जाती है। वह पुष्पधर्म न रहकर कर्म का धर्म होगा। 'नानृतं वदेत्' में पुष्प के प्रति उपदिष्ट—सर्वकाल में अनृतभाषणिनषेध-रूप अनुष्ठेय लिङ्थं अविवक्षित हो जायगा। तात्पर्य है—यह अपने अर्थ को छोड़ बैठेगा। इसका सामञ्जस्य उसी अवस्था में सम्भव है, जब इसे पुष्पधर्म माना जाय। दर्श-पूर्णमास में यह वचन उसी का अनुवाद समभा जाय।

यह कहना भी युक्त न होगा कि दर्श-पूर्णमास प्रकरण में पठित 'नानृतं वदेत्' श्रुतिवचन उस स्मृतिवचन का मूल है, जिसका उपदेश आचार्य द्वारा उपनयन-काल में किया जाता है। इसके अनुसार 'नानृतं वदेत्' वचन विधिवाक्य होगा, और उपनयनकालिक वचन इसका अनुवाद।

यह कथन इसलिए युक्त नहीं है, क्योंकि उपनयनकालिक वचन के साथ दर्शपूर्णमास का कोई निर्देश व संकेत नहीं है। उपनयन के अवसर पर उपदेश करनेवाले आचार्य इन सब विषयों के जानकार होते हैं। यदि उपनयनकालिक सरयभाषण अथवा अनृतभाषणिनषेध वचन का मूल दर्श-पूर्णमासस्थित वचन रहा
होता, या माना गया होता, तो वे आचार्य उस समय इसका संकेत अवश्य करते ।
पर ऐसा कभी नहीं होता। आचार्य यही उपदेश करते हैं कि 'सत्य बोल, मूँठ मत
बोल' यह पुरुष-धर्म है, यह सर्वकालिक अनुष्ठिय कमें है, इसका कभी उल्लंघन न
करना। इसलिए उपनयनकालिक वचन को 'नानृतं वदेत्' एतन्मूलक मानकर
इसको विधि और उसको (उपनयनकालिक वचन को) अनुवाद कहना संगत न
होगा। फलतः यही कथन युक्त प्रतीत होता है कि उपनयनकालिक वचन मिथ्याभाषणिनषेध के विधायक वाक्य हैं, 'नानृतं वदेत्' उसी का अनुवाद है।। १२।।

आचार्य सूत्रकार ने इस विषय में सिद्धान्तपक्ष प्रस्तुत किया —

# विधिर्वा संयोगान्तरात् ॥१३॥

[वा]सूत्र में 'वा' पद पूर्वपक्ष को निवृत्ति का द्योतक है; तात्पर्य है—'नानृतं वदेत्' वचन उपनयनकालिक 'सत्यं वद' अथवा 'सत्यमेव वदेत्' स्मृतिवाक्य का अनुवाद न होकर [विधिः] अपूर्व अर्थ का विधायक वाक्य है, [संयोगान्तरात्] उक्त वाक्यों के साथ पुरुष के सम्बन्ध का भेद होने से। तात्पर्य है—उपनयनकालिक वाक्य के साथ पुरुष के सम्बन्ध का जो स्वरूप है, वह दर्श-पूर्णमास-पठित वाक्य के साथ पुरुष के सम्बन्ध से भिन्न है; इसलिए यह उसका अनुवाद नहीं है,

स्वतन्त्र विधि है।

स्मृतिवाक्य 'सत्यमेव वदेत्' में नियमपूर्वंक सत्यभाषण के अनुष्ठान के साथ पुरुष का सम्बन्ध जाना जाता है। इसके विपरीत 'नानृतं वदेत्' वाक्य में अनृत-माषण के प्रतिषेध के साथ पुरुष का सम्बन्ध कहा है। उपनयनकालिक स्मृतिवचन नियमपूर्वंक पुरुष के सत्यभाषण का विधान करता है। उसका उल्लंधन करने पर पुरुष अपराधी होता है, और उसका अनिष्ट फल प्राप्त करता है, वह पुरुष-धर्म है। इसके विपरीत दर्श-पूर्णमास-प्रकरणात 'नानृतं वदेत्' वाक्य याग-अनुष्ठानकाल में अनृतभाषण-प्रतिषेध का विधान करता है। इसका उल्लंधन पुरुष को अपराधी न कर याग को विगुण करता है। इससे यागजन्य फल को प्राप्ति अवस्क हो जाती है। इसलिए यागानुष्ठानकाल में अनृतमाषण-प्रतिषेध याग का धर्म है, पुरुष का नहीं। फलतः उपनयनकालिक स्मृतिवचन तथा दर्श-पूर्णमास-प्रकरण-स्थित श्रुतिवचन सर्वधा भिन्न वाक्य हैं, विभिन्न अर्थों का कथन करते हैं, अतः 'नानृतं वदेत्' श्रुतिवचन किसी का अनुवाद न होकर अपूर्वविधि है, यह निश्चित होता है।।१३।। (इति अनृतवदननिषेधस्य क्रतुधमंताधिकरणम्—४)।

(जञ्जभ्यमानधर्माणां प्रकरणे निवेशाधिकरणम्—५)

तैत्तिरीय संहिता [६।१।१।१] के ज्योतिष्टोम प्रकरण में पाठ है—'अङ्कि-रसः सुवर्गं लोकं यन्तोऽप्सु दीक्षात्तपसी प्रावेशयन् । अप्सु स्ताति । तीर्थे स्नाति तीर्थंभेव समानानां भवति ।'

अङ्गिरस् (अङ्गिरा) सूर्यं का नाम है। 'अङ्गिरसः' बहुवचनान्त पद अङ्गिरा ==
सूर्यं के पुत्र किरणों का वाचक है। ये किरणों अन्तरिक्ष में व्याप्त हैं, इन्हें मध्यमस्थानीय देव कहा जाता है। जब सूर्य-रिहमयां नदी एवं खुले जलाशयों पर पड़ती
हैं, तब अपने प्राण (दीक्षा = जीवनी शिवतयाँ) और तप == उष्णता जल में छोड़कर परिवर्तित होती हुईं वापस सूर्यलोक चली जाती हैं। उन जलों में स्नान करता
है, तीर्थं में स्नान करता है। ये जल सूर्यरिहमयों के संस्पर्श से पिवन्न हो जाते हैं।
इन जलों का नाम ही 'तीर्थ' है। इनमें स्नान करना प्राण व तेज का वर्षक होता
है। जो यजमान तीथ में स्नान करता है, वह साथियों का उपकारक होता है।

इसी प्रकार तैत्तिरीय संहिता [२।५।२।४] के दर्श-पूर्णमास प्रकरण में पाठ है—"तस्मात् जञ्जभ्यमानात् "प्राणापानों वा तदजहितां प्राणों वै दक्षोऽपानः क्रतुस्तस्मात् जञ्जभ्यमानो बूयात्—'मिय दक्षकत्' इति, प्राणापानावेवात्मन् क्ते ।"—जँभाई लेते हुए उस पुरुष से उसके प्राण-अपान उसे छोड़ जाते हैं। दक्ष प्राण है, क्रतु अपान है, उन्हें फिर प्राप्त करने के लिए 'मिय दक्षकत्' वचन का

दक्षकत् ते मैत्रावरुणः (ग्रहः) पातु । [मैत्रा० सं० ४।८।७]; तुलना करें मैत्रा० सं० [४।४।६]।

पाठ करे। इससे प्राण और अपान को अपने में पुनः घारण करता है।

यहाँ सन्देह है—क्या यह तीर्थस्नान और वचन का पाठरूप घर्म का निवेश केवल अपने प्रकरण में है ? अर्थात् ज्योतिष्टोम-अनुष्ठान में तथा दर्श-पूर्णमास-अनुष्ठान में बैठे यजमान के लिए ही यह विधान है ? अथवा याग से बाहर मी मनुष्यमात्र के लिए यह विधान है ?तात्पर्य है, अपने प्रकरण में ही स्नान व मन्त्र-पाठ का उपयोग है ? अथवा प्रकरण से वाहर इसका उत्कर्ष माना जाना चाहिए?

शिष्य ने मुक्ताव दिया —उत्कर्ष माना जाना उपयुक्त होगा। क्योंकि तीर्थं-स्नान शक्ति और तेज प्राप्त करने के लिए तथा मन्त्रपाठ जम्भाई लेनेवाले पुरुष को पुनः अपने में प्राण-अपान का आधान करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को अपेक्षित होता है, अतः इसे पुरुषमात्र का धर्म मानना चाहिए।

शिष्य-सुकाव को आचार्य सूत्रकार ने अधिक स्पष्ट करने के लिए पूर्वपक्षरूप में सुत्रित किया—

# अहीनवत् पुरुषस्तदर्थत्वात् ॥१४॥

[अहीनवत्] जैसे 'ढ़ादशोपसदोऽहीनस्य'' वाक्य ज्योतिष्टोम प्रकरण में पठित होने पर भी 'अहीन' पद के श्रवण से अहीनसंज्ञक सोमयागों में द्वादश उपसद् नामक इष्टियों का विधान माना जाता है, वैसे ही [पुष्पः] यहाँ 'स्नाति' कियापद से स्नान करनेवाले तथा 'जञ्जभ्यमानः' पद से जम्भाई लेनेवाले पुष्प-प्रयास का श्रवण है, क्योंकि [तदर्थत्वात्]स्नान और उक्त वचन का पाठ पुष्प के लिए होने के कारण पुष्पमात्र का धर्म माना जाना चाहिए। इसलिए स्नान और मन्त्रपाठ का अपने प्रकरणों से उत्कर्ष (उठाकर दूसरी जगह ले-जाना) युक्त है।

गत (३।३।४५-१६) सूत्रों में 'ढ़ादशोऽपसदाऽहीनस्य' का विवेचन किया है। यह वाक्य साह्न (एक दिन में सम्पन्न होनेवाले) ज्योतिष्टोम के प्रकरण में पठित है। पर बारह उपसद् नामक इष्टियों का उपयोग 'अहीन'-संज्ञक सोमयागों में होता है, जो दो दिन से लगाकर ग्यारह दिन तक में सम्पन्न होते हैं। ये याग साह्न ज्योतिष्टोम से अतिरिक्त हैं। अतः 'ढ़ादशाऽहीनस्य' का साह्न ज्योतिष्टोम से उत्कर्ष करके अहीन-संज्ञक सोमयागों में प्रयोग का सिद्धान्त किया है। उसी के समान ज्योतिष्टोम से तीर्थस्नान का तथा दर्श-पूर्णमास से मन्त्रपाठ का उत्कर्ष करके उसे मनुष्यमात्र का धर्म समक्तना चाहिए।

प्रकरण में पठित को प्रकरण से उत्कर्ष कर अन्यत्र ले-जाने में प्रकरण बाधित होगा, अर्थात् प्रकरण में उसका पाठ व्यर्थ होगा । अतः प्रकरण-बल से पुरुषमात्र

१. देखें, मीमांसा सूत्र [३।३।१५-१६] अधिकरण ८।

का धर्म न मानकर प्रकरणगत कर्म का ही धर्म मानना चाहिए, —ऐसी आशंका करना युक्त न होगा। क्योंकि वाक्य ( = तीर्थे स्नाति, जञ्जभ्यमानः ) स्वयं पुरुष का निर्देश करता है। वाक्य, प्रकरण से बलवान् होता है। अतः वाक्य के साम्मुख्य में प्रकरणवल स्नान एवं मन्त्रपाठ को पुरुषधर्म मानने में कोई बाधा उपस्थित नहीं कर सकता। इसके अतिरिक्त मन्त्रपाठ का फल भी वताया गया है —प्राण-अपान का पुनः अपने में धारण करना। प्रकरणगत कर्म का धर्म मानने पर यह बाधित होगा। फलतः तीर्थस्नान और मन्त्रपाठ का अपने प्रकरणों से उत्कर्ष मानना तथा उसे पुरुषधर्म स्वीकार करना युक्त है।।१४॥

आचार्य सूत्रकार ने पूर्वपक्ष का समाधान किया-

# प्रकरणविशेषाद्वा तद्युक्तस्य संस्कारो द्रव्यवत् ॥१४॥

[वा] सूत्र में 'वा' पद पूर्वपक्ष की निवृत्ति का चोतक है। तात्पर्य है—
ज्योतिष्टोम से स्नान का एवं दर्श-पूर्णमास प्रकरण से मन्त्रपाठ का उत्कर्ष नहीं
करना चाहिए, [प्रकरणविशेषात्] प्रकरण के साथ विशेष सम्बन्ध होने के कारण
[तद्युक्तस्य] उस प्रकरणगत ज्योतिष्टोम याग से सम्बन्ध यजमान का एवं
दर्श-पूर्णयाग से सम्बन्ध जम्भाई लेनेवाले यजमान पुरुष का यथाकम तीर्थस्नान
एवं मन्त्रपाठ से [संस्कारः] संस्कार किया जाता है। [द्रव्यवत्] जैसे यन,
ब्रीहि आदि यजसम्बन्धी द्रव्य का प्रोक्षण आदि द्वारा संस्कार किया जाता है।

यज्ञ में उपयोग होनेवाले यवों (जी) तथा ब्रीहि (धान) का प्रोक्षण ब्रादि से यदि संस्कार नहीं किया जाता तो याग विगुण (विकृत) हो जायगा। अनुष्ठाता यजमान को उसका फल प्राप्त न होगा। इसलिए वह संस्कार याग-कर्म का धर्म है याग का उपकारक है। इसी प्रकार ज्योतिष्टोम प्रकरण में पठित तीर्थस्नान अनुष्ठाता यजमान का संस्कार है। यजमान-संस्कार द्वारा वह याग का उपकारक है, अतः याग का धर्म है। यदि उसका पालन नहीं किया जाता, तो याग विगुण हो जायगा, यजमान उसके फल से वाञ्चत रहेगा; अनुष्ठान व्यर्थ होगा। ऐसे ही दर्श-पूर्णमास अनुष्ठान के अवसर पर यदि यजमान को जम्भाई आ जाती है, तो यह उसके आलस्ययुक्त होने का संकेत है। उसमें प्राण-अपान व्यवस्थित किया जाता है। यह याग के अनुष्ठाता यजमान पुरुष का संस्कार है। इसके द्वारा याग विगुण होने से बच जाता है। अतः वह संस्कार याग का उपकारक होने से याग-कर्म का धर्म है।

अपने-अपने प्रकरण में पठित ये निर्देश यजमान-संस्कार द्वारा प्रकरणगत कर्म के धर्म हैं, उनके अनुष्ठान से यागकर्म विगुण नहीं होता। ऐसी दशा में इनका प्रकरण से उत्कर्ष कर अस्यत्र ले-जाना, और मनुष्यमात्र से उनका सम्बन्ध जोड़ना सर्वेथा अशास्त्रीय है। याग से बाहर किसी भी पुरुष के जम्भाई लेने पर मन्त्र-पाठ का कोई प्रयोजन नहीं है। विना मन्त्रपाठ के भी वह स्वतः स्वस्थ हो जाता है। यागानुष्ठान-काल में जम्भाई आना, याग के प्रति अनुष्ठाता की उपेक्षा-भावना को अभिव्यक्त करता है। यह याग के वैगुण्य का जनक है। मन्त्रोच्चारणपूर्वक पुनः पूर्व-अवस्था को प्राप्त होना यजमान का संस्कार है, जो याग को विगुण होने से बचाता है। प्रकरण में मन्त्रपाठ का यही प्रयोजन है। फलतः स्नान व मन्त्र-पाठ का अपने प्रकरण से उत्कर्ष करना अनावस्यक है, निष्प्रयोजन है।१४॥।

शिष्य जिज्ञासा करता है—ज्योतिष्टोम में पठित द्वादश उपसद् इष्टियों का उत्कर्ष स्वीकार किया गया है; यहाँ उत्कर्ष नहीं माना; ऐसा क्यों? आचार्य सूत्रकार ने जिज्ञासा का समाधान किया—

### व्यपदेशादपकुष्येत ॥१६॥

ृ्ब्यपदेशात्] वहाँ अहीन पद का स्पष्ट निर्देश होने से [अपकृष्येत] द्वादश उपसद् इष्टियों का ज्योतिष्टोम से अहीनसंज्ञक सोमयागों में अपकर्ष किया जाता है। तात्पर्य है—ज्योतिष्टोम में उनका प्रयोग न कर अहीन यागों में किया जाता है।

'तिस्र एव साह्नस्योपसदो द्वादशाहीनस्य' [तै॰ सं॰ ६।२।६] वाक्य के द्वारा तीन उपसद् इिंट्याँ ज्योतिष्टोम की तथा बारह अहीन नामक सोमयागों की बताई गई हैं। ज्योतिष्टोम यद्यपि पाँच-दिन-साध्य कर्म है —पहले दिन उपसद् इिंट नहीं होती, दूसरे-तीसरे-चौथे दिन प्रातः-सायं तीन दिन तक होने से छह होती हैं, पर एक दिन के प्रातः-सायं अनुष्ठित उपसद् एक कर्म मानकर ज्योतिष्टोम में तीन उपसद् इष्ट्याँ कही हैं। उन दिनों में प्रातः-सायं सोमामिषव के पूर्व प्रवर्ग-संज्ञक कर्म के पश्चात् होती हैं। तपे हुए घृत में गाय और वकरी का द्वा मिलाना 'प्रवृञ्जन' कहलाता है। इसी प्रवृञ्जन के सम्बन्ध से इस कर्म का नाम प्रवर्ग्य है। ज्योतिष्टोम के दूसरे-तीसरे-चौथे दिन सायं-प्रातः पहले प्रवर्ण्यकर्म, उसके अनन्तर उपसद् इष्टि, तदनन्तर सोमाभिषव किया जाता है। सोमा-भिषव के अतिसमीप स्थित होने के कारण इन इष्टियों का नाम 'उपसत्' है।

इस प्रकार उक्त वाक्य ज्योतिष्टोम की तीन उपसद् इष्टियों का, तथा अहीन-संज्ञक सोमयागों की बारह उपखद् इष्टियों का विधान करता है। यद्यपि उक्त वाक्य ज्योतिष्टोम प्रकरण में पठित है, पर बारह उपसद् इष्टियों का विधान — वह 'अहीन' यागों का स्पष्ट निर्वेश कर — उन्हों में बताता है। प्रकरण के आधार पर ज्योतिष्टोम में बारह उपसद् का कोई अवसर नहीं। अतः वाक्य के साम्मुख्य में प्रकरण दुवेल होने के कारण ज्योतिष्टोम से द्वादश उपसद् का अन्यत्र (अहीन-संज्ञक यागों में) उत्कर्ष सर्वेथा युक्त है। प्रस्तुत प्रसंग में उसे लागू किया जा सकता है, क्योंकि 'द्वादशाहीनस्य' वाक्य के समान यहाँ कोई ऐसा वाक्य नहीं है, जिसके आधार पर तीर्थस्नान और मन्त्र-पाठ को अपने प्रकरणों से हटकर अन्यत्र उत्कर्ष के लिए बाध्य होना पड़े। फलतः प्रस्तुत प्रसंग में 'अहीनवत्' [१३] दृष्टान्त असंगत होने से स्नान व मन्त्रपाठ का प्रकरण में ही निवेश सर्वथा उपयुक्त है।।१६।। (इति जञ्जम्यमानधर्माणां प्रकरणे निवेशाऽधिकरणम्—४)।

# (अवगोरणादीनां पुमर्थताऽधिकरणम्—६)

भाष्यकार शवर स्वामी ने अधिकरण को प्रारम्भ करते हुए जिस विवेच्य सन्दर्भ को उद्धरणरूप में प्रस्तुत किया है, वह उसी आनुपूर्वी के साथ वैदिक वाङ्मय में उपलब्ध नहीं है। सम्भव है, भाष्यकार ने अपने वचनों के साथ संक्षिप्त करके उसका निर्देश किया हो, अथवा सम्प्रति अनुपलब्ध किसी अन्य ग्रन्थ से उद्धृत किया हो (यु० मी०)। भाष्यकार द्वारा प्रस्तुत सन्दर्भ से मिलता-जुलता पाठ तैत्तिरीय संहिता [२।६।१०] में निम्नांकित रूप से उपलब्ध है—

देवा व यजस्य स्वगाकर्तारं नाविन्दन्, ते शंयुं बाहेंस्पत्यमबुवन् इमं नो यज्ञं स्वगा कुर्विति ।

देवों ने यज्ञ के प्रशस्तकर्त्ता को नहीं जाना। वे बृहस्पति के पुत्र शंयु को बोल—हमारे इस यज्ञ को प्रशस्त-क्तृंक बनाओ। ऐसा आरम्भ करके आगे पाठ पाठ है—-'कि मे प्रजाया ? इति। योऽपगुरातं शतेन यातयाद्, यो निहनत् सहस्रोण यातयाद्, यो लोहितं करवद् यावतः प्रस्कन्द्य पांसून् संगृह्णात् तावतः संवत्सरान् पितृलोकं न प्रजानादिति तस्माद् ब्राह्मणाय नावगुरेत न निहन्यान्न लोहितं कुर्यात्।'

शंयु ने देवों से पूछा—मेरी पुत्र-पौत्र आदि सन्तान के लिए क्या करोगे ? देवों ने उसके उत्तर में कहा—जो बाह्मण को ेट पहुँचाने के लिए प्रयास करे, अर्थात् हाथ में डण्डा आदि उठाकर घमकी दे, उसे सोने के सौ सिक्के (निष्क) दण्ड दिया जाय। जो डण्डा आदि मारकर चोट पहुँचाये, उसे एक सहस्र निष्क दण्ड दिया जाय। जो आघात कर रक्त निकाल दे, वह रक्त भूमि पर जितने घूलि-कणों को साने, उतने संवत्सर-पर्यन्त वह पितृलोक अर्थात् पितृभाव को प्राप्त न होवे। ताल्पर्यं है, पुत्रादि सन्तान से रहित होवे।

१. इतिहास में ऐसी घटनाओं का पता लगता है, जब चिरकाल तक वंश में निज सन्तित का अभाव रहा हो; दत्तक = गोद-लिये पुत्र से वंश चलाया जाता रहा हो। उदयपुर के राजवंश में किसी सती के शाप से अनेक पीढ़ियों से पुत्रोत्पत्ति का अभाव देखा गया है। (यु० मी०)

यहाँ सन्देह हैं—क्या ब्राह्मण के अवगोरण (धमकाने, पीटने) आदि का प्रतिषेष दर्श-पूर्णमास प्रकरण में ही निविष्ट है ? अर्थात् दर्श-पूर्णमास अनुष्ठान के अवसर पर ऐसा न करे ? अथवा याग से बाहर भी ब्राह्मणमात्र के लिए अवगोरण आदि का निषेष है ? गत अधिकरण में बताये सिद्धान्त के अनुसार यहाँ ब्राह्मण के अवगोरण आदि का निषेष दर्श-पूर्णमास याग में सीमित माना जाना प्राप्त होता है; अर्थात् प्रकरण से इसका उत्कर्ष नहीं होना चाहिए।

आचार्य सूत्रकार ने इस विषय में सिद्धान्त किया-

### शंयौ च सर्वपरिदानात् ॥१७॥

[शंयी] तैत्तिरीय संहिता के शंयु-उपाख्यान के प्रसंग में [च] भी जो ब्राह्मण के अवगोरण आदि का निषेध कहा है, उसका प्रकरण से उत्कर्ष होना चाहिए, क्योंकि [सर्वपरिदानात्] 'ब्राह्मण' पद सव अवस्थाओं में ब्राह्मण व्यक्ति का ग्रहण करता है। इस कारण 'ब्राह्मणाय नावगुरेत्' आदि वाक्य में 'ब्राह्मण' पद ब्राह्मणमात्र का परामर्शक है।

शंयु-उपाख्यान प्रसंग से दर्श-पूर्णमास प्रकरण में ब्राह्मण के अवगोरण आदि का जो प्रतिषेध किया गया है, वह केवल दर्श-पूर्णमास में संलग्न ब्राह्मण के लिए ही न होकर उससे अन्यत्र भी ब्राह्मणमात्र के अवगोरण का प्रतिषेध करता है। इसलिए अवगोरण-प्रतिषेध का प्रकरण से उत्कर्ष किया जाना अभीष्ट है। जञ्जम्यमान के समान प्रकरण में इसका निवेश मानना युक्त नहीं, क्योंकि जञ्जम्यमान के लिए याग से बाहर मन्त्रपाठ का कोई फल नहीं। यागानुष्ठान के अवसर पर जञ्जम्यमान पुरुष द्वारा किये गये मन्त्रपाठ से याग उपकृत होता है, यही मन्त्रपाठ का वहाँ फल है। उत्कर्ष करने पर फल की कल्पना करनी होगी, जो अशास्त्रीय है। इसलिए वहाँ उत्कर्ष निष्प्रयोजन है। पर यहाँ ऐसा नहीं है, क्योंकि 'ब्राह्मणाय नावगुरेत्' वाक्य स्पष्ट ही ब्राह्मणमात्र के अवगोरण आदि का प्रतिषेध कर रहा है, तथा उसके उल्लंघन में दण्ड का विघान करता है। अतः सब प्रसंग पर घ्यान देते हुए यहाँ उत्कर्ष अभिमत है।

मूलतः प्रसंग का तात्पर्य है, बाह्मण को अनुकूल बनाने के लिए बौद्धिक मृदु उपायों का प्रयोग किया जाना चाहिए, डण्डा आदि दिखाकर धमकाना या चोट पहुँचाना अथवा तीक्ष्णघार शस्त्र के आघात से रक्त निकाल देना उचित नहीं माना गया। ब्राह्मण सुपठित वेदादि सत्यशास्त्रों का ज्ञाता विद्वान् होता है, सम-काने-बुक्षाने व धर्म आदि के भय से उसका अनुकूल होना संभव है। यदि वेदवेत्ता होकर भी रावण आदि के समान कुमार्ग पर चलने से—मृदु उपायों द्वारा—विरत न हो, तो उसको कठोर साधनों से दण्डित किया जाना अशास्त्रीय नहीं है। ऐसे ब्राह्मण-मुहुओं के लिए धर्मशास्त्र व राजनीति-शास्त्रों में उचित दण्ड का विधान

है ॥१७॥ (इति अवगोरणादीनां पुमर्थताधिकरणम् —६) ।

(मलवद्वाससः संवादनिषेधस्य पुरुषधर्मताधिकरणम्—७)

तैत्तिरीय संहिता [२।५।१।४-६] के दर्श-पूर्णमास प्रसंग में पाठ है—'मल-वद्वाससा न सं वदेत, न सहासीत, नास्या अन्नमचात्' मलवद्वासा — रजस्वला स्त्री से बातचीत न करे, सहासन या सहवास न करे, उसका अन्न न खाये। यहाँ सन्देह है —क्या रजस्वला स्त्री के साथ दर्श-पूर्णमास का अङ्गभूत संवाद न करे? अथवा सर्वत्र रजस्वला स्त्री के साथ संवाद आदि के लिए पुरुष का निषेध है? प्रकरण के बल पर दर्श-पूर्णमास कर्म में संवाद आदि प्रतिषेध का विधान है, ऐसा ज्ञात होता है।

इस विषय में आचार्य सूत्रकार ने शास्त्रीय सिद्धान्त प्रस्तुत किया—

### प्रागपरोधान्मलवद्वाससः ॥१८॥

[प्राक्] दर्श-पूर्णमास कर्मानुष्ठान प्रारम्भ करने से पहले उपवास के दिन [मलवद्वाससः] मैंने वस्त्रवाली अर्थात् रजस्वला स्त्री का [अपरोधात्] अपरोध—अवरोध—होने से। उपवास अथवा दीक्षा के दिन ही यदि यजमान-पत्नी रजस्वला हो जावे, तो यज्ञ में उसकी उपस्थित वर्जित की गई है। तब दर्श-पूर्णमास कर्मानुष्ठान के अवसर पर रजस्वला स्त्री के अनुपस्थित रहने से उसके साथ संवाद आदि की सम्भावना ही नहीं। अतः प्रकरण से उत्कर्ष कर इसे पुरुषमात्र का धर्म मानना ही युक्त है।

दर्श-पूर्णमास यागानुष्ठान के अवसर पर यजमान-पत्नी के साथ अघ्वर्यु का संवाद प्रस्तुत याग का अङ्गभूत कमं है। दीक्षा के दिन अघ्वर्यु यजमान-पत्नी से कहता है—'पित्न! एष ते लोकः' हे यजमान-पित्न! यह तुम्हारा लोक है—स्वान है। परन्तु यदि यागानुष्ठान से पहले ही व्रत (= उपवास) के दिन पत्नी रजस्वा हो जावे, तो उसके लिए तैंत्तिरीय ब्राह्मण [३।७।१।६] में निर्देश है—'यस्य व्रत्येऽहिन पत्नी अनालम्भूका स्यात्, तामपष्ट्य यजेत'—जिस यजमान की पत्नी उपवास के दिन अस्पर्शनीया (=अनालम्भूका—स्पर्श के अयोग्य) हो जाय, अर्थात् रजस्वला हो जाय, तो उसका परित्याग करके यजमान अकेला यागानुष्ठान करे। जब पत्नी रजस्वला होने के कारण व्रत के दिन ही अनुपस्थित रहेगी, तब अगले दिन दर्श-पूर्णमास कर्मानुष्ठान के अवसर पर यजमान-पत्नी की अनुपस्थित निश्चित है। ऐसी दशा में अध्वर्यु का पत्नी के साथ संवाद सम्भव नहीं। तब प्रकरण में रजस्वला स्त्री के साथ संवाद का प्रतिषेध निरर्थंक है। अतः प्रकरण में रजस्वला स्त्री के साथ संवाद का प्रतिषेध निरर्थंक है। अतः प्रकरण में रजस्वला स्त्री के साथ संवाद का प्रतिषेध निरर्थंक है।

इसी सिद्धान्त को पुष्ट करने के लिए आचार्य सूत्रकार ने हेतु प्रस्तुत

किया--

### अन्नप्रतिषेधाच्च ॥१६॥

[अन्तप्रतिषेधात्] अन्त = अभिगमन — सम्भोग का प्रतिषेध होने से [च] भी उत्कर्ष आवश्यक है।

प्रकरण में रजस्वला स्त्री के साथ संवाद-प्रतिषेध के समान उसके अन्न का प्रतिषेध भी कहा है—'नास्या अन्नमद्यात्'। आपाततः प्रतीत होनेवाला इसका यह अर्थ भी मान्य है कि रजस्वला स्त्री का तैयार किया अन्न न खाये। पर तैत्तिरीय संहिता [२।५।१।६] में 'अन्न' का अर्थ 'अम्यञ्जन' किया है। वहाँ पाठ है—'नास्या अन्ममद्यात् ''मास्या अन्ममद्यात् ''मास्या अन्ममद्यात् काममत्यत्'— स्त्री के अन्न के विषय में अनुभवी आचार्यों ने बताया—अम्यञ्जन ही स्त्री का अन्न है। यह स्त्री के लिए अन्न के समान पुष्टि व सन्तुष्टिकर होता है। रजस्वला की स्थिति में केवल अम्यञ्जन अग्नाह्य है, वर्जित है, अन्य कार्य इच्छानुसार किये जा सकते हैं। 'अम्यञ्जन' पद का अर्थ अभिगमन =सम्मोग है। यह स्थिति यज्ञानुष्टान के अवसर पर सम्भव नहीं। इसलिए प्रकरण में उसका प्रतिषेध निष्प्रयोजन है। कर्मानुष्टान के अवसर पर रजस्वला स्त्री न उपस्थित हो सकती है, न अभिगमन की सम्भावना है। तब प्रकरण में संवाद आदि के प्रतिषेध का कोई प्रयोजन न होने से उत्कर्ष वावश्यक है। यह प्रकरणगत कर्म का वर्म न होकर पुष्पात्र का धर्म है। प्रत्येक दशा में रजस्वला का सम्भोग सर्वथा वर्ष्य है। √

यद्यपि उक्त वाक्य में सम्भोग के अतिरिक्त अन्य दन्तधावन, स्नान आदि कार्यों को इच्छानुसार करने की वात कही है, पर विवाहिता सधना स्त्रियों के लिए रजस्वला-दशा में इन कार्यों का भी निषेष है; यह संहिता के इस प्रकरण से स्पष्ट होता है। वहाँ बताया है, रजस्वला-दशा में जो स्त्री दन्तधावन, स्नान, नखिनकृत्तन (नासून काटना), केशविन्यास आदि करती है, उसकी सन्तान दूषित होती है। इससे तात्पर्य निकलता है—जिनका पुरुष-सम्पर्क सम्भव नहीं— ब्रह्मवारिणी कन्या, परिव्राजिका, विधवा आदि—वे रजस्वला-दशा में स्नान, दन्तधावन आदि कार्यों के करने में स्वतन्त्र हैं॥१६॥ (इति मलवद्वासः संवाद-निषेषस्य पुरुषक्षमंताधिकरणम्—७)।

# (सुवर्णधारणादीनां पुरुषधर्मताधिकरणम्—८)

भाष्यकार शाबर स्वामी ने इस प्रसंग में एक सन्दर्भ उद्भृत किया है— 'तस्मात् सुवर्णं हिरण्यं भार्यम्, सुवर्णं एव भवति । दुर्वर्णोऽस्य भ्रातृत्यो भवति । अन्य वाक्य लिखा है—'सुवाससा भवितव्यम्, रूपमेव विभक्ति'–पूर्णं शुद्ध हिरण्य (सोने का आभूषण) धारण करना चाहिए; इससे व्यक्ति रूपवान् (आकर्षक) लगने लगता है। इसके विरोधी मिलन, दुर्वेल, अशक्त दिखाई देते हैं। व्यक्ति को स्वच्छ वस्त्र पहननेवाला होना चाहिए; स्वच्छ वस्त्र पहनना रूप को धारण करना है।

ये वाक्य किसी विशेष याग का प्रारम्भ करके नहीं कहे गये हैं। यहाँ सन्देह है, क्या ये वाक्यबोधित अर्थ किसी कर्मविशेष के धर्म हैं? अर्थात् किसी प्रधान कर्म के अङ्ग हैं? अथवा पुरुष के धर्म हैं? अर्थात् स्वयं यह प्रधान कर्म हैं?

आचार्य सूत्रकार ने इस विषय में सिद्धान्त प्रस्तुत किया-

### अप्रकरणेतु तद्धर्मस्ततो विशेषात् ॥२०॥

[अप्रकरणे] किसी यागविशेष के प्रकरण में न कहा हुआ अर्थ [तु] तो [तद्धर्मः] उसका धर्म, अर्थात् मनुष्य का धर्म होता है, [ततः] उस प्रकरणगत अर्थ से [विशेषात्] विशेष—भिन्न होने के कारण।

यागिवशेष को आरम्भ करके प्रकरण में जो अन्य तत्सम्बन्धी विधियाँ पढ़ी जाती हैं, वे उस प्रधान आरब्ध याग का अङ्ग होती हैं। जो विधियाँ किसी याग-विशेष के प्रकरण में पठित नहीं हैं, वे प्रकरणपठित अङ्गभूत विधियों से भिन्न हैं। इसलिए वे किसी प्रधान कर्म का अङ्ग नहीं। फलतः इसे साधारण पुरुषधर्म मानना युक्त होगा, जो अपने में स्वतः प्रधान कर्म है।

प्रतीत होता है, उस प्राचीन काल में यहाँ हिरण्य घातु का प्राचुर्य था। साधारणजन स्वच्छ वस्त्र के समान हिरण्य-धारण भी आवश्यक कर्त्तव्य समऋते थे। चाहे वे यज्ञकर्म में संलग्न हों, अथवा बाहर हों, इनका धारण करना उनके लिए साधारण बात थी। अतः हिरण्य या स्वच्छ वस्त्र-धारण अन्य कर्मविशेष का अङ्ग या धर्म न होकर स्वयं प्रधानरूप पुरुषधर्म है; उसी का यहाँ विधान किया गया है। यही शास्त्रीय मान्यता है।।२०।।

शिष्य जिज्ञासा करता है—हिरण्य एवं स्वच्छ वस्त्र-धारण को कर्म का अङ्ग क्यों न माना जाय ? जैसे प्रोक्षण आदि ब्रीहि आदि के संस्कारक होकर याग को उपकृत करते हैं, और उसके अङ्ग माने जाते हैं, 'वैसे ही हिरण्य आदि घारण से संस्कृत होकर याग के उपकारक होते हैं। अतः उसका अङ्ग माने जाने चाहिएँ।

आचार्य सुत्रकार ने शिष्य-जिज्ञासा को पूर्वपक्षरूप से सुत्रित किया-

## अद्रव्यदेवतात्वात् तु शेषः स्यात् ॥२१॥

[तु] सूत्र में 'तु' पद पूर्वोक्त अर्थ (—हिरण्यादि घारण पुरुषधर्म है) की निवृत्ति का द्योतक है। तात्पर्य है—हिरण्यादि-घारण पुरुषधर्म नहीं है, प्रत्युत [शेष:] अग्निहोत्र आदि कर्मों का शेष — अङ्ग [स्यात्] है, [अद्रव्यदेवतात्वात्] द्रव्य और देवता का यहाँ कोई सम्बन्ध न होने से। किसी विधि को स्वतन्त्र कर्म मानने के लिए आवश्यक होता है कि उस विधि को सम्पन्न करने के लिए उसमें अपेक्षित द्रव्य, देवता तथा उसके फल का निर्देश किया गया हो। परन्तु प्रस्तुत प्रसंग में ऐसा नहीं है। अतः हिरण्य-धारण-विधि को किसी कर्म का अङ्ग मानना उपयुक्त होगा। वह किस प्रधान कर्म का अङ्ग है? इसके लिए आचार्यों ने 'अग्निहोत्र' का संकेत किया। अग्निहोत्र नित्यकर्म है; इसका कोई अतिरिक्त फल नहीं माना गया, जैसे अन्य काम्य कर्मों का अतिरिक्त फल माना जाता है। नित्यकर्म का नियमपूर्वक अनुष्ठान न करने से जो प्रत्यवाय (दीष) होता है, अनुष्ठान करने पर व्यक्ति उस प्रत्यवाय से बचा रहता है। भले ही इसे फल कह लिया जाय, पर यह अतिरिक्त फल नहीं है, जैसे दर्श-पूर्णमास का स्वर्गप्राप्ति फल है।

ज्ञात होता है—'हिरण्य-घारण' आदि कर्म भी ऐसा ही नित्यकर्म है, जिसका कोई अतिरिक्त फल न होता हो। अग्निहोत्र न करने से प्रत्यवाय के समान, इसके (हिरण्यादि-घारण के) उल्लंघन से भी ऐसे दोषों की उद्भावना सम्भव है, जो अज्ञात शत्रु के रूप में ऐसे व्यक्ति को हानि. पहुँचाते रहते हैं। फलत: द्रव्य-देवता का यहाँ निदंश न होना, हिरण्य-घारण की प्रधानकर्मता का निवारण करता है। इसलिए कर्म का अङ्ग मानना युक्त होगा।

वस्तुतः द्रव्य-देवता के निर्देश का अभाव हिरण्यादि-घारण के स्वतन्त्र याग-हप होने का निषेघ या निवारण कर सकता है; हिरण्यादि घारण के अभाव का द्योतक नहीं है। तब 'भार्यम्' पद का अर्थ 'धारणेन हिरण्यं संस्कुर्यात्' यही किया जा सकता है। अध्वर्यु आदि घारण से हिरण्य को संस्कृत करे। संस्कृत हिरण्य अनिन्होत्र आदि का उपकारक होने से उनका अङ्ग है, यह मानना युक्त होगा। इसे पुरुषधमं मानना निष्प्रयोजन है। इसी प्रकार स्वच्छ वस्त्र घारण करना मी कर्म का अङ्ग मान्य होगा।।२१।।

उक्त अर्थ की पुष्टि में सूत्रकार ने अन्य हेतु प्रस्तुत किया-

### वेदसंयोगात् ॥२२॥

[वेदसंयोगात्] 'हिरण्यं भार्यम्' आघ्वर्यव कर्म है। इस रूप में वेद के साथ सम्बन्ध होने से इसको कर्म का अङ्ग मानना युक्त होगा।

यजुर्वेद अध्वर्यु-वेद कहा जाता है, क्योंकि यजुर्वेद में जो भी प्रधान या अङ्गभूत कर्म कहे गये हैं, उन सबका करनेवाला अध्वर्यु होता है। 'हिरण्यं मार्यम्' कर्म यजुर्वेद-विहित है। इसका करनेवाला भी अव्वर्यु होगा। पुरुषधर्म का कर्त्ता अध्वर्यु नहीं होता। इस प्रकार वेद के साथ 'हिरण्यं भार्यम्' का सम्बन्ध होने से यह पुरुषधर्म न होकर कर्म का अङ्ग मानना चाहिए।।२२॥

इसी अर्थ की पुष्टि में सूत्रकार ने अन्य हेतु प्रस्तुत किया-

### द्रव्यसंयोगाच्च ॥२३॥

[द्रव्यसंयोगात्] 'हिरण्यं भार्यम्' में द्रव्य का सम्बन्ध होने से [च] भी यह कर्म का धर्म जाना जाता है।

'जीहीन् प्रोक्षति' वाक्य में द्वितीया विभिन्न इष्ट है; वह 'प्रोक्षति' का कमें है। वैसे प्रोक्षण-किया से ब्रीहि का संस्कार किया जाता है। उस संस्कृत ब्रीहि का यागकर्म में उपयोग होता है। वैसे ही 'हिरण्यं भार्यम्' वचन में द्वितीया विभक्तिपुक्त 'हिरण्यम्' पद 'भार्यम्' का कर्म है। घारण-किया से हिरण्य का संस्कार किया जाता है। संस्कृत हिरण्यद्रव्य याग का ऐसे ही उपकारक होता है, जैसे संस्कृत बीहिद्रव्य। इस प्रकार प्रस्तुत वचन (हिरण्यं भार्यम्) में द्रव्य का सम्बन्ध होने से इसको अग्निहोत्रादि कर्म का धर्म मानना उपयुक्त होगा; क्योंकि द्रव्य का संस्कार, कर्म का धर्म मानने पर ही सार्यक हो सकता है। यदि इसको पुष्प का धर्म माना जाता है, तो द्रव्यसंस्कार निष्प्रयोजन होगा। फलतः 'हिरण्यं भार्यम्' को पुष्पधर्म मानना प्रामाणिक नहीं कहा जा सकता। यही स्थिति 'सुवाससा भवितव्यम्' आदि वचनों के विषय में समक्षनी चाहिए।।२३॥

आचार्य सूत्रकार ने समाधान प्रस्तुत किया-

### स्याद्वास्य संयोगवत् फलेन सम्बन्धस्तस्मात् कर्मेतिशायनः ॥२४॥

[वा] 'वा' पद पूर्वपक्ष की निवृत्ति का चोतक है; अर्थात् हिरण्यादि-घारण किसी अन्य कर्म का अङ्ग नहीं है, प्रत्युत [संयोगवत्] प्राजापत्य व्रत आदि के फल के संयोग के समान [अस्य] इस हिरण्यादि-घारण का [फलेन] फल के साथ [सम्बन्धः] सम्बन्ध [स्यात्] होता है, [तस्मात्] उस कारण से यह [कर्म] प्रधान कर्म है, पुरुषधर्म है,—ऐसी [ऐतिशायनः] इतिश के पुत्र ऐतिशायन आचार्य की मान्यता है।

जैमिनि आचार्य ने अपना सिद्धान्त अधिकरण के प्रथम सूत्र में कह दिया है। उसी कथन की पुष्टि के लिए ऐतिशायन आचार्य की मान्यता को — मानो साक्षी-इस में प्रस्तुत किया है। तात्पर्य है, प्राचीन आचार्य भी इसी सिद्धान्त को मानते आये हैं।

जिस कर्म के फल का निर्देश नहीं होता, उसके द्रव्य, देवता व फल उसी प्रधान कर्म के अनुसार माने जाते हैं, जिसका वह अङ्गया विकार है। हिरण्य-धारण के फल का निर्देश न होने से वह प्रधान कर्म न माना जाकर किसी अन्य कर्म का अङ्ग हो सकता है। हिरण्यधारण कर्म के विषय में यह आशंका पूर्वपक्ष के प्रथम सूत्र (२१) द्वारा जभारी गई है। उसीका समाधान प्रस्तुत सूत्र द्वारा किया है। किसी कर्म का फल के साथ सम्बन्ध स्पष्ट हो जाने पर उसे प्रधान कर्म माने जाने में ओई अनिवार्य बाधा नहीं रहती। 'हिरण्यं मार्यम्' वाक्यवीधित कर्म ऐसा ही है। सूत्रकार ने बताया, जैसे प्रजापित व्रत में—व्रत-सम्बन्धी वाक्य के अनन्तर पठित अर्थवाद-वाक्य से—उसका फल के साथ सम्बन्ध होता है, वैसे ही हिरण्य-धारण कर्म का फल के साथ सम्बन्ध, वाक्य के अनन्तर पठित अर्थवाद-वाक्य से जाना जाता है।

प्रजापित क्रत है—'नेक्षेंतोबन्तमादित्यम्, नास्तं यान्तम्'—उदय होते हुए और अस्त होते हुए सूर्य को न देखे। 'तस्य क्रतम्' उसका क्रत है, यह कहकर उक्त वाक्य का निर्देश किया गया है। 'तस्य क्रतम्' यह सामान्य कथन है; उसे विशेष आकांक्षा रहती है, यह व्रत किस विषय का है? उस आकांक्षा की पूर्ति उक्त वाक्य से होती है—उदय-अस्त होते सूर्य को न देखने का संकल्प। यह सब पुरुषधर्म है; इसका किसी अन्य कर्म से कोई सम्बन्ध नहीं। अतः यह स्वयं में प्रधान कर्म है। प्रधान कर्म से नोने पर इसके फल की कल्पना नहीं करनी पड़ती, प्रत्युत इसके आगे पठित—'एतावता होनसा वियुक्तो भवित'—इतना करने से पाप-दोष से अलग हो जाता है, इस अर्थवाद-वाक्य से फल लक्षित हो जाता है, पहचाना जाता है। उदय-अस्त-काल में सूर्य को देखने से दृष्टि में दोष उत्पन्त हो जाता है। उसी को अर्थवाद-वाक्य में 'एनस्'—(पाप) पद से कहा है। उदयास्त-काल में सूर्य के अनीक्षण का व्रत—संकल्प लेनेवाला व्यक्ति—इसका पालन-अनुष्ठान करता हुआ—वृष्टिदोष से बचा रहता है; यही अनीक्षण संकल्परूप व्रत का फल है। सूर्य का प्रजापित नाम होने से इस व्रत को 'प्रजापित व्रत' कहा जाता है।

इसी प्रकार 'सुवर्णं हिरण्यं भार्यम्' के आगे 'सुवर्णं एव भवित, दुवंणांऽस्य भातृच्यो भवित' अर्थवाद-वाक्य पठित है। इन दोनों वाक्यों की परस्पर एक-वाक्यता स्पष्ट है। शुद्ध हिरण्य एवं स्वच्छ अखण्ड वस्त्रों का घारण करना आरोग्य तथा आयुष्य का वर्द्धक होता है। यजुर्वेद [३४।५१] में मन्त्र है—'यो विभित्त दाक्षायणं हिरण्यं स देवेषु कृणुते दीर्घमायुः स मनुष्येषु कृणुते दीर्घमायुः।' जो अत-प्रतिशत शुद्ध [दाक्षायण] हिरण्य को घारण करता है, वह देवों और मनुष्यों में निश्चय ही दीर्घ आयु करता है। इसी के अनुसार 'सुवर्णं एव भवित' का बात्पर्य है, वह व्यक्ति सुन्दर व स्वस्थ-नीरोग रहता है। इसी सन्दर्भ में 'दुवंणोंऽस्य भातृच्यो भवित' का तात्पर्य है—स्वस्थ-नीरोग व्यक्ति के शतृ — आयु व स्वास्थ्य को क्षीण करनेवाले शरीरस्थ रोगरूप शत्र वुवंणं हो जाते हैं; मिलन—क्षीण व दुवंल हो जाते हैं। इस प्रकार अर्थवाद-वाक्य के अनुसार हिरण्यादि-घारण कर्म का फल रोगों से बचे रहना—अभिव्यक्त होता है। इसलिए हिरण्य-घारण को पुरुष-धर्मरूप प्रधान कर्म मानकर—उसके फल की कल्पना करने की जो आपत्ति

पूर्वपक्ष में उठाई गई, वह निराधार है।

यजुर्वेद के उक्त मन्त्र की ऋषि दयानन्दकृत व्याख्या में 'हिरण्य' पद ब्रह्मचर्य को लक्षित करता है, —ऐसी भावना अभिव्यक्त होती है। यह (ब्रह्मचर्य) अपने रूप में दीर्घकालिक स्वास्थ्य, आरोग्य, आयुष्य का सर्वाङ्गपूर्ण आधार है। तब 'हिरण्यं भार्यम्' में यह रहस्य भी अन्तीहत समक्तना चाहिए। इसे पुरुषधर्म मानने पर तथा इसके फल का निश्चय हो जाने पर द्रव्य-देवता-विषयक आशंका निरादृत हो जाती है। संयत आहार-विदार-ब्रह्मचर्य आदि द्रव्य, और पुरुष स्वयं देवता है।।२४। (इति सुवर्णधारणादीनां पुरुषधर्मताधिकरणम्— ८)।

# (जयादीनां वैदिकधर्माङ्गताधिकरणम्—१)

प्रस्तुत अधिकरण में कमं से सम्बद्ध 'जप' आदि होम विवेच्य हैं। इस विषय में पाठ है—'येन कमंणा ईर्त्सेत् तत्र जयान् जुहुयात्, राष्ट्रमृतो जुहोति, अम्या-तानान् जुहोति'—जिस कमं से व्यक्तित समृद्धि की इच्छा करे, उस कमं के साथ 'जय'-संज्ञक होम करता चाहिए; राष्ट्रमृत्-संज्ञक होम करता है, अम्यातान-संज्ञक होम करता है। इनके विषय में सन्देह है—क्या ये होम कृषि आदि लौकिक कमं तथा अग्विहोत्र आदि वैदिक कमं इन दोनों में ही जय आदि होम करने चाहिएँ? अथवा इन दोनों में से किसी एक में अनुष्ठेय हैं? शिष्य ने सुक्षाव दिया, दोनों प्रकार के कमों में इन होमों का अनुष्ठान करना चाहिए, क्योंकि अनुष्ठाता व्यक्ति समानरूप से यह चाहता है कि उसके द्वारा अनुष्ठीयमान प्रत्येक कमें अपने विषय में समृद्धि का जनक हो।

-आचार्य सूत्रकार ने शिष्य-सुभाव को पूर्वपक्षरूप में सूत्रित किया—

### शेषोऽप्रकरणेऽविशेषात् सर्वकर्मणाम् ॥२४॥

[अप्रकरणे] जो कर्म किसी प्रधान कर्म के प्रकरण में पठित नहीं, वह [अविश्रेषात्] किसी विशेष = असाधारण हेतु के न होने से [सर्वकर्मणाम्] लौकिक-वैदिक सब कर्मों के [शेष:] शेष = अङ्ग होते हैं।

इसके अनुसार अप्रकरण-पठित 'जय' आदि संज्ञक होमों का लौकिक-वैदिक सब कर्मों में अनुष्ठान किया जाना चाहिए।

श्रौतकमं आहवनीय अग्नि में किये जाते हैं, तथा गृह्यकर्म गाहंपत्य अग्नि में। विवाहसंस्कार गृह्यकर्म है, गाहंपत्य अग्नि में होता है। जय-संज्ञक आदि होमों का विवाहसंस्कार में विनियोग है। कृषि, शाला, वृक्षारोपण आदि के समान विवाहसंस्कार लौकिक कर्म है। 'जय'-संज्ञक आदि होमों का इसमें विधान यह स्पष्ट करता है कि 'जय' आदि संज्ञक होम लौकिक-वैदिक सभी कर्मों के अङ्ग हैं। जय होस—'जित्तञ्च स्वाहा' इत्यादि १३ मन्त्रों से सम्पन्न होनेवाला १३ आहतियों का होम 'जय'-संज्ञक है।

राष्ट्रभृत् होम- 'ऋताषाड्' इत्यादि १२ मन्त्रों से किया जानेवाला १२

आहतियों का होम 'राष्ट्रभृत्' कहाता है।

अभ्यातान होम—'अग्निर्मूतानां' इत्यादि १८ मन्त्रों से पूरा किया जानेवाला १८ आहुतियों का 'अभ्यातान' होम कहा जाता है ॥२४॥

आचार्य सूत्रकार ने पूर्वपक्ष का समाधान किया-

# होमास्तु व्यवतिष्ठेरन्नाहवनीयसंयोगात् ॥२६॥

[तु] 'तु' पद पूर्वपक्ष को निवृत्ति का द्योतक है। तात्पर्य है, जय आदि होम लौकिक-वैदिक सब कमों के अञ्ज नहीं हैं। [होमाः] ये होम हैं, अतः [आहव-नीयसंयोगात्] होमों का आहवनीय अग्नि के साथ सम्बन्ध होने से, जयादि होम [ब्यवतिष्ठेरन्] केवल वैदिक कमों के साथ ब्यवस्थित रहने चाहिएँ।

जय आदि होम सब कृषि आदि कर्मों के भी अङ्ग हैं, यह मान्य नहीं है। जय आदि के साथ 'जुह्यात्, जुहोति' ित्रयाओं का सम्बन्ध होने से ये होम हैं, जिनका आहवनीय अग्नि में सम्पादन िकया जाता है। 'यदाहवनीये जुहोति, तेन सोऽस्या-भीष्टः प्रीतो भवति' — जो आहवनीय में होम किया जाता है, उससे कर्ता को वह अभीष्ट प्राप्त होता है, जो उसको प्रिय है। इस बचन से श्रौतकर्मों का आहवनीय अग्नि के सम्बन्ध ज्ञात होता है। इस कारण जो कर्म आहवनीय अग्नि में िकए जाते हैं, ज्यादि-संज्ञक होम उन्हीं कर्मों के अङ्ग हो सकते हैं। कृषि आदि लौकिक कर्मों का सम्बन्ध, क्योंकि आहवनीय अग्नि के साथ नहीं है, इसलिए जयादि होम कृषि आदि लौकिक कर्मों के अङ्ग सम्भव नहीं। यही शास्त्रीय सिद्धान्त है।।२६।

इसी की पुष्टि के लिए सूत्रकार ने अन्य हेतु प्रस्तुत किया—

#### शेषस्य समाख्यानात् ॥२७॥

[समारूयानात्] आध्वर्यव नाम से कहे जानेवाले वेद में जयादि होमों के पठित होने से [च]भी [शेषः] ये होम अग्निहोत्रादि वैदिक कर्मों के अङ्ग हैं,

यह स्पष्ट होता है।

आध्वयेव अथवा अध्वयुंदिद नाम से यजुर्वेद जाना जाता है। वहाँ विधान किए गए सब कर्मों का सम्पादन अध्वयुंद्वां किया जाता है। जयादि होमों का विधान भी यजुर्वेद में होने से उनका सम्पादन अध्वयुंद्वारा होता है। यदि जयादि होमों को लौकिक कृषि आदि कर्म का अङ्ग माना जाय, तो अध्वयुंद्वारा उनका सम्पादन सम्भव न होगा, क्योंकि कृषि का सम्पादन कृषक क्षेत्र में करता है। आह्वनोय अथवा गाईपत्य अग्नि से उसका कोई सम्बन्ध नहीं। फलतः जयादि

होमों को अग्निहोत्रादि केवल वैदिक कर्मों का अङ्ग मानना शास्त्रीय सिद्धास्त है' ॥६॥ (इति जयादीनां वैदिकधर्माङ्गताधिकरणम्—६) ।

१. सूत्रकार और भाष्यकार का यह कथन कि —जयादि होम लौकिक कर्मों का अङ्ग नहीं है —चिन्तनीय है। विवाह आदि लौकिक कर्म में इनके विनियोग पर आचार्यों ने कोई प्रकाश नहीं डाला। इसके विवेचन के लिए निम्नांकित विचार पढ़िए—

"विचारणीय यह है कि जय-राष्ट्रमृत्-अम्यात (०तान) होमों का विधान विवाह-कार्य में भी गृह्यकारों ने किया है। यह वैवाहिक अग्नि आहवनीय नहीं है। अतः सुत्रकार और भाष्यकार का वचन विचारणीय है। गृह्यकमं श्रीतकमों के ही परिशिष्टरूप हैं, क्योंकि श्रीत, गृह्य और धर्म-सूत्रों की 'कल्प' यह सामान्य संज्ञा है। यथा ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषदों का परस्पर सम्बन्ध है, सभी ब्राह्मण के ग्रहण से गृहीत होते हैं, उसी प्रकार यहाँ भी गृह्यकमों में श्रीत-सूत्रोंक सामान्य परिभाषाएँ गृहीत होती हैं। धर्मसूत्रों में गृह्योक्त कर्म के अतिरिक्त भी होमों का विधान मिलता है। अतः सूत्र [३।४।२६] में आहवनीय को भथनादि से संस्कृत अग्नि का उपलक्षण मान लें, तो सारी आर्थ पारम्परिक वैदिक व्यवस्था उत्पन्न हो जाती है। अन्यथा विवाह-कर्म में जयादि होम का प्रयोग चिन्त्य मानना होगा। कृषिकर्म में तो गृह्यसूत्रों में साक्षात् होम का विधान देखा जाता है, यथा 'अथ सीतायज्ञः' (पार० गृ० २।१७)।

वैदिक धर्म के पुनरद्वारक स्वामी दयानन्द सरस्वती ने अनेक ऐसे.
संस्कारादि कर्मों में होम का विधान किया है, जिनमें प्राचीन गृह्यकारों ने
होम का विधान नहीं किया है, यथा—गर्भाधानादि कुछ संस्कार। स्वामी
दयानन्द सरस्वती का मत है कि प्रत्येक शुभ कर्म में होम करना चाहिए।
उससे जहाँ अभीष्ट-सिद्धि के लिए ईश्वर से स्तुति-प्रार्थना होती है, वहाँ होम
का लोकदृष्ट 'जलवायु की शुद्धि' प्रयोजन भी उपपन्न होता है। इस प्रकार
दत्तक-विधि, कारखाना व दुकान खोलना, वृक्षारोपण, रामनवमी, कृष्णजन्माष्टमी आदि सभी लौकिक कर्मों में भी होम कर्त्वच है। यह स्मार्त्त होम
गृह्यसूत्रोक्त शालाकर्म-सम्बन्धी होम के सदृश करना चाहिए। पुराने विचारों
के वैदिक चाहे स्वामी दयानन्द सरस्वती के इस मत को स्वीकार न करें,
तथापि यह मत परम्परा से ऋषि-मुनियों द्वारा समादृत है, अन्यथा गृह्यसूत्रों
एवं धर्मसूत्रों में इन जयादि होमों का विधान न होता। इतना ही नहीं,
स्वामी दयानन्द सरस्वती के मतों को अवैदिक माननेवाले पौराणिक विद्वान्
भी आजकल विष्णुयाग, दुर्गाहोम आदि अवैदिक होमों के रूप में होम करते

## (वैदिकाश्वप्रतिग्रहे इष्टिकर्त्तव्यताधिकरणम् -- १०)

तैत्तिरीय संहिता [२।३।१२।१] में पाठ है — 'वरुणो वा एतं गृह्णाति योऽव्यं प्रितिगृह्णाति । यावतोऽदवान् प्रितिगृह्णीयात् तावतो वारुणान् चतुष्कपालान् निर्व-पेत्' — वरुण उसको पकड़ लेता है, जो अश्वों का दान लेता है । जितने अश्वों का दान लेता है । जितने अश्वों का दान ले, वरुण देवतावाले उतने चार कपालों में पकाये गए हिव सेयाग करे । वरुण देवता के उद्देश्य के किए जाने के कारण इसका नाम वारुणी इष्टि है । इसमें सन्देह है —क्या इस इष्टि का विधान लौकिक अश्वप्रतिग्रह में माना जाय ? अथवा वैदिक अश्वप्रतिग्रह में ? लोक में मांगने पर या विना मांगे किसी को अश्व दान में मिल जाय, यह लौकिक अश्वप्रतिग्रह है । यागानुष्ठान में दक्षिणारूप से अश्व का दान-रूप में प्राप्त होना वैदिक अश्वप्रतिग्रह है । पौण्डरीक याग में सहस्र अश्व दक्षिणा कही है । ज्योतिष्टोम में गौ और अश्व दक्षिणारूप में दिया जाता है ।

शिष्य ने जिज्ञासारूप से कहा — इन दोनों विकल्पों में से केवल लौकिक अश्वप्रतिग्रह में इष्टि का प्रयोग माना जाना चाहिए। अश्वप्रतिग्रह में 'वरूणों वा एतं गृह्णाति' इत्यादि वाक्य से दोष का माना जाना निश्चित है। वैदिक अश्व-प्रतिग्रह में उसकी सम्भावना नहीं; क्योंकि याग के अङ्गरूप में वहाँ अश्वदिक्षणा का विधान है। इसलिए लौकिक अश्वप्रतिग्रह में वारूणी इष्टि का प्रयोग होना

युक्त प्रतीत होता है।

आचार्य सूत्रकार ने शिष्य-जिज्ञासा को पूर्वपक्षरूप में सूत्रित किया-

## दोषात् त्विष्टिलोंकिके स्याच्छास्त्राद्धि वैदिके न दोषः स्यात् ॥२८॥

[दोषात्] 'वस्णो वा एतं गृह्णाति, योऽद्वं प्रतिगृह्णाति' वाक्य से अदव-प्रतिग्रह में दोष सुने जाने के कारण [तु] तो [लौकिके]लौकिक अद्व-प्रतिग्रह में [इष्टि:] वास्णी इष्टि का प्रयोग[स्यात्]होना चाहिए, [हि]क्योंकि [वैदिके] वैदिक अद्वप्रतिग्रह में[शास्त्रात्]याग में अद्वदक्षिणा दान का शास्त्रवचन प्रमाण होने से [दोषः] दोष [न] नहीं [स्यात्] होगा।

किसी क्षुद्र-नीच अथवा पापयुक्त पुरुष से अश्व के प्रतिग्रह में दोष का माना जाना संगत है। जहाँ दोष है, वहाँ इंब्टि का प्रयोग उपयुक्त है। उस दोष के

ही हैं। इस दृष्टि से जयादि होमों का उन सभी शुभ कर्मों में निवेश हो सकता है, जिनमें समृद्धि की कामना हो। सूत्रकारानुसार श्रौतकर्म के मुख्य-तया अङ्ग होते हुए भी गृह्यादि स्मार्त्त कर्मों के माध्यम से लौकिक कर्मों से भी मोक्ष सम्भव है।" (यु० मी०)

निवारण के लिए चतुष्कपाल — संस्कृत हिव द्रव्यवाली वारुणी इैष्टि का अनुष्ठान किया जाता है। ऐसे अश्वप्रतिग्रह में दोष का कथन ही उक्त वाक्य द्वारा हुआ है। यहाँ अश्वप्रतिग्रह को वरुणदेव के द्वारा ले लेना दोष है। उससे छुड़ाना-रूप कर्म इष्टि है। यह सब लौकिक अश्वप्रतिग्रह में सम्भव है। वैदिक अश्वप्रतिग्रह में इसका अवकाश नहीं। वहाँ दक्षिणारूप में अश्वप्रतिग्रह शास्त्रवचन से प्रमाणित होने के कारण निर्दोष है। अवाञ्छित व अनुचित स्थान से अश्वप्रतिग्रह में दोष सम्भव है; क्योंकि वह अकर्त्तव्य है। अकर्तव्य का करना दोष (=पाप) का उद्भावन करता है, पर वैदिक अश्वप्रतिग्रह कर्त्तव्य है, याग का शास्त्रविहित अंग है। इसलिए दोष-निवारणार्थ वारुणी इष्टि का निर्दोष वैदिक अश्वप्रतिग्रह में निवेश का प्रश्न ही नहीं उठता। इस इष्टि का अनुष्ठान दाता को करना चाहिए ? या प्रतिग्रहीता को ? इसका विवेचन अग्निम अधिकरण (११) में किया गया है। यहाँ केवल इतना कहना अभीष्ट है कि उक्त कारणों से वारुणी इष्टि का प्रयोग वैदिक अश्वप्रतिग्रह में नहीं होना चाहिए।।२६।।

उक्त पूर्वपक्ष का आचार्य सूत्रकार ने समाधान किया-

### अर्थवादो वाऽनुपपातात् तस्मात् यज्ञे प्रतीयेत ॥२६॥

[वा] सूत्र में 'वा' पद पूर्वपक्ष की निवृत्ति का द्योतक है, तात्पर्य है—लोक में किसी क्षुद्र-नीच या पापी व्यक्ति से अश्वप्रतिग्रह में इष्टि नहीं है। 'वरुणो वा एतं गृह्णाति' यह दोषकथन [अर्थवादः] अर्थवाद है, [अनुपपातात्] अश्व-प्रतिग्रह से वरुणग्रहण — जलोदर की प्राप्ति न होने से, [तस्मात्] इसलिए [यज्ञे] वैदिक कर्म में अश्वप्रतिग्रह पर इष्टि का प्रयोग [प्रतीयेत] जाना जाता है।

जो व्यक्ति लोक में क्षुद्र-नीच व पापकर्मा से अश्वप्रतिग्रह करे, वह वारणी इंटिट का प्रयोग करे,—यह कथन युक्त नहीं है, क्योंकि 'वरणो वा एतं गृह्णाति' इत्यादि वाक्य श्रौतयाग प्रसंग में कहा गया है। अतः वारणी इंटिट का अनुष्ठान श्रौत कर्म का अङ्ग माना जाना चाहिए। ऐसा न मानकर लौकिक कर्म में अनुष्ठान मानने से स्वतन्त्र कर्म होने के कारण इसके फल की कल्पना करनी होगी, जो गौरवमूलक होने से अन्याय्य है। श्रौतकर्म का अङ्ग मानने पर उसी कर्मफल के साथ इसकी एकवाक्यता होने से अतिरिक्त फलकल्पना के गौरव से बचा जा सकता है।

अश्वप्रतिग्रह किए जाने पर वरुण से गृहीत होता है, अर्थात् वरुण ≕जल इसे पीड़ित करता है, उस पीड़ा से बचने के लिए इष्टि का अनुष्ठान है । वरुण द्वारा पीडित किया जाना, जलोदर से पीड़ित होने के समान है। अश्वप्रतिग्रह से जलो-दर हो जाता हो, यह यथार्थ नहीं है। यह उपमामूलक स्तुतिरूप अर्थवाद है। जैसे चिकित्सा द्वारा जलोदर से छुटकारा मिल जाता है, ऐसे ही अश्वप्रतिग्रह में इष्टि का अनुष्ठान श्रेय का अपुरादन करने में सहायक होता है।

यदि गम्भीरता से विचार किया जाए, तो वैदिक कर्म में अनुष्ठान के अनन्तर दक्षिणारूप में अववप्रतिग्रह ऋत्विक् करता है। यह आवश्यक नहीं कि ऋत्विक् के पास अवव को रखने के उपयुक्त साधन हों, तथा उसको प्रयोग में लाने के लिए समुजित सामर्थ्य व जानकारी हो। यह अववप्रतिग्रह उसको पीड़ित-दुःखी करनेवाला हो जाता है, क्योंकि घास, दाना-पानी, खुरैरा, नियमित रूप से घुमाना आदि अववसम्बन्धी कार्य उसके लिए एक नई विपदा खड़ी हो जाती है। ऐसी स्थित में एक लोक-कहावत है—पेट का पानी पतला पड़ जाना। जिस वस्तु को रख सकना किसी व्यक्ति की शक्ति के बाहर हो, उस वस्तु के मिल जाने पर उसके परिणाम को उसत कहावत अभिव्यक्त करती है। ऐसी ही कुछ भावना 'वरुणगृहीत' पद की है। उस विपदा से छुटकारा पाने के लिए वारुणी इष्टि के अनुष्ठान का तात्पर्य है—उन साधनों से सम्पन्न होने का प्रयास करना जिनके रहते—उस वस्तु के रखने में कोई असुविधा सामने नहीं आती। वह अववप्रतिग्रह श्रौतकमें में हो, अथवा लौकिक कर्म में, उक्त स्थित उभयत्र समान रहती है।।२६।। (इति वैदिकाश्वप्रतिग्रह इतिकर्त्तव्यताऽधिकरणम्—१०)।

### (दातुर्वारुणीष्टचधिकरणम् - ११)

गत अधिकरण में यह निश्चय किया गया कि बारुणी इष्टि का अनुष्ठान वैदिक अश्वप्रतिग्रह में किया जाना चाहिए। इष्टि के अनुष्ठान का वाक्य है— 'यावतोऽश्वान् प्रतिगृह्णीयात् तावतो वारुणान् चतुष्कपालान् निवंपेत्' जितने अश्वों का प्रतिग्रह करे, उतने—चार कपालों में पकाए गए वरुण देवतासम्बन्धी—पुरो-डाशों से याग करे। इसमें सन्देह है—क्या इष्टि का अनुष्ठान अश्व का दाता यजमान करे? अथवा अश्व का प्रतिग्रहीता—आदाता—दान स्वीकार करनेवाला ऋत्विज् करे? इष्टि-वाक्य से ज्ञात होता है कि अनुष्ठान दान लेनेवाले ऋत्विज् को करना चाहिए।

आचार्य सुत्रकार ने इसी भाव को पूर्वपक्षरूप से सूत्रित किया-

## अचोदितं च कर्मभेदात् ॥३०॥

[अचोदितम्] अश्व का दाता इष्टि करे, यह अर्थ कहीं कहा नहीं गया [च] और [कर्मभेदात्] दान देना तथा दान लेना रूप कर्मभेद से जाना जाता है कि इष्टि का अनुष्ठान दान लेनेवाले ऋत्विज् को करना चाहिए।

'यावतोऽश्वान् प्रतिगृह्णीयात् तावतो वाष्णान् चतुष्कपालान् निवंपेत्' वाक्य में 'प्रतिगृह्णीयात्' और 'निवंपेत्' दो क्रियापद हैं । जो पहली क्रिया का कर्त्ता है, वही दूसरी का। इससे स्पष्ट है, जो अक्ष्वों का प्रतिग्रह करे, अक्ष्वों का दान स्वीकार करे, वही निर्वाप == याग करे। दान स्वीकार करनेवाला ऋत्विज् है, वही इष्टि का अनुष्ठान करेगा। जब दान लेनेवालों के लिए इष्टि का विद्यान वाक्यबोधित है, तो दान देनेवाला इष्टि नहीं करेगा; क्योंकि देना-लेना दोनों भिन्न कर्म हैं। दान देनेवाला इष्टि करे, ऐसा कहीं कथन भी नहीं है। अतः इष्टि आदाता करे।।३०।।

आचार्य सूत्रकार ने समाधान किया-

### सा लिङ्गादार्त्विजे स्यात् ॥३१॥

[सा] वह अश्वप्रतिग्रह-सम्बन्धी वारुणी इष्टि [लिङ्गात्] लिङ्गरूप प्रमाण से [आर्त्तिवजे] ऋत्विक् के प्रेरियता = अश्व के प्रदाता यजमान के विषय में [स्यात्] होती है।

इिंट का अनुष्ठान अश्व के दाता यजमान को करना चाहिए। दाता यजमान के लिए इिंट हैं, अथवा आदाता ऋत्विज् के लिए, ऐसा श्रुतिरूप स्पष्ट कथन किसी पक्ष में नहीं है। गत सूत्र से वाक्य के आधार पर इिंट का अनुष्ठान ऋत्विज् के लिए बताया। परन्तु लिङ्ग-प्रमाण से जाना जाता है कि इिंट का अनुष्ठान यजमान को करना चाहिए। वाक्य से लिङ्ग बलवान् होता है; अतः इिंट का अनुष्ठान अश्व के प्रदाता यजमान के लिए निश्चित है।

वह लिङ्ग है, उक्त प्रसंग के पूर्वापर पदों की एकवाक्यता, अर्थात् पूर्वापर पदों का परस्पर अर्थमूलक सामञ्जस्य वचन है—'प्रजापित वं कण के लिए अश्व प्रस्तुत किया। यहाँ प्रजापित अश्व का दाता है, वक्षण आदाता —प्रतिग्रहीता है। आगे वचन है—'स स्वरं देवतामाच्छंत्' उसने अपनी देवता को आर्त्त — दुःखी किया। यहाँ 'सः' सर्वनाम पद पूर्वप्रकृत अर्थ की अपेक्षा करता है। 'सः' प्रथमा एकवचन पद है, पूर्वप्रकृत प्रथमा एकवचन पद 'प्रजापितः' है। इस प्रकार 'सः' पद यहाँ प्रजापित का निर्देश करता है। इसलिए उसके साथ 'सः' की एकवाक्यता सम्पन्न होती है। वक्षण के साथ 'सः' की एकवाक्यता कहना युक्त नहीं, क्योंकि पूर्ववाक्य में 'वक्षणाय' चतुर्थी एकवचन है। यह वैयाधिकरण्य एकवाक्यता का बाधक है।

आगे पाठ है — 'सः पर्यदीर्यंत' वह परिदीर्ण = दीर्घा रोग से ग्रस्त हुआ। यहाँ भी पूर्वोक्त आघार पर 'सः' पद की एकवाक्यता पूर्व प्रकृत 'प्रजापित' के साथ है, अतः उसी का निर्देश करता है। पुनः पाठ है—'स एवैतं वारुणं चतुष्कपालमपश्यत्, तं निरवपत्' उसने ही इस वरुण देवतासम्बन्धी चार कपालों में पकाए गए पुरो-डाश से सम्पन्न होनेवाले याग को देखा, अर्थात् जाना व उसका अनुष्ठान किया। यहाँ भी 'सः' सर्वनाम प्रजापित का निर्देश करता है। वारुणी इष्टि का अनुष्ठान करनेवाला यहाँ 'प्रजापति' ही हैं; क्योंकि प्रसंग में 'निरवपत्' किया का कत्ती वहीं सम्भव है। 'ततो वैं स वरुणपाशादमुच्यत प्रजापतिः' वारुणी इष्टि का अनुष्ठान करने से निश्चित ही वह प्रजापति वरुणपाश से मुक्त हो गया।

पूर्वापर पदों ('सः' आदि) के परस्पर सामञ्जस्य से निक्चित हुआ—अइव का दाता प्रजापित और आदाता वरुण है। यहाँ 'वरुणो वा एतं गृह्णाति' वरुण इसको पकड़ता है, अर्थात् पीड़ित करता है, कथन हेतुर्गीमत है। दाता पीड़ित होता है, आदाता पीड़ित करता है। जो पीड़ित होता है, पीड़ा-निवारण के लिए उसी को इष्टि का अनुष्ठान करना अभीष्ट है। क्योंकि यहाँ अश्वदाता प्रजापित वरुण से गृहीत अर्थात् पीड़ित हुआ, तब 'वरुणो वा एतं गृह्णाति, योऽद्वं प्रतिगृह्णाति' वाक्य में 'प्रतिगृह्णाति' कियापद के—'दान लेना' अर्थ को छोड़कर 'दान देना' (प्रतिगृह्णाति =प्रयच्छिति) अर्थ करना चाहिए। उक्त वाक्य की हेतुर्गीमता है—जिस कारण प्रजापित अश्वदाता वरुण की पकड़ से—इष्टि के अनुष्ठान हारा—मुक्त हुआ, इसी कारण अश्व प्रदान करनेवाले अन्य किसी को भी वरुण देवता-सम्बन्धी हिव का निर्वाप (=याग) करना चाहिए।

इस अधिकरण की व्याख्या में व्याख्याकारों ने लम्बा विवाद खड़ा किया है। तब भी यह निर्बाघ, चतुरस्र स्वारस्य रूप में निश्चित नहीं किया जा सका कि अञ्चप्रदाता यजमान को ही इष्टि का अनुष्ठान करना चाहिए। इष्टि अनुष्ठान की भावना है, जो पीड़ित हो, वह इष्टि-अनुष्ठान करे। अनुभव में देखा जाता है, दाता और आदाता, अर्थात् यजमान और ऋत्विज् अपने-अपने रूप में दोनों पीड़ित होते हैं। ऋत्विज् की पीड़ा का निर्देश गतसूत्र में किया गया है। दाता यजमान की पीड़ा का स्वरूप आचार्यों ने बताया है —स्वामित्व का नष्ट होना। यजमान याग सम्पन्न हो जाने पर ऋत्विज् को दक्षिणारूप में अश्व प्रदान करता है । अश्व पर उसका स्वामित्व नहीं, इससे उसके पेट का पानी पतला पड़ जाता है, तात्पर्य है—अब्ब अपने हाथ से निकल जाने के कारण वह दुःखी होता है। इसी स्थिति का नाम है—बरुण से पकड़ा जाना । इससे बचने के लिए यजमान अश्व-दान की उपेक्षा नहीं कर सकता। याग की सम्पन्नता के निमित्त वह अश्व की दक्षिणा देने के लिए बाध्य है, क्योंकि वह शास्त्रविहित है। उसका उल्लंघन व विकल्प सम्भव नहीं। तब अश्वदान में स्वामित्व के नष्ट होने का दु:ख, कर्त्तव्य से विमुख होना है। उस दशा (अश्व दक्षिणा न देने की दशा) में याग सम्पन्न न होने से यजमान याग के भावी फल से वञ्चित रह जायगा । ऐसी अवस्था में यजमान द्वारा वारुणी इष्टि के अनुष्ठान का स्वरूप यही सम्भव है कि वह अपने हृदय में स्वामित्वनाश की भावना को हटाकर शास्त्रीय कर्त्तव्य की भावना को जागत करे।

ऋत्विक भी दक्षिणा के रूप में अश्व को लेने के लिए बाध्य है, क्योंकि उस विशिष्ट याग की अश्व-दक्षिणा शास्त्रविहित है। उसका उल्लंघन व बदल सम्भव नहीं। उसका दुःख है—अइव को यथावत् रखने के लिए साधनहीनता, तथा उपयुक्त व्यवहार में लाने के लिए असामर्थ्य । उसके रख-रखाव के लिए साधन जुटाना
तथा उसे (अइव को) सवारी आदि व्यवहार में लाने के लिए सामर्थ्य का सम्पादन
ही ऋत्विक् का वारुणी इष्टि-अनुष्ठान है। अइव को देने और लेने से जो दोनों के
पेट का पानी पतला पड़ गया था, वह ठीक हो जाता है। वरुणपाशरूप अपने-अपने
दुःख से मुक्ति मिल जाती है। इस प्रकार दाता और आदाता दोनों के द्वारा इष्टि
के अनुष्ठान में कोई दोष नहीं है।।३१।।(इति दातुर्वारुणीव्टचधिकरणम्-११)।

# (वैदिकसोमपानव्यापदि सौमेन्द्रचरुविधानाधिकरणम्—१२)

मैत्रायणी संहिता [२।२।१३] में पाठ है—'सौमेन्द्रं वहं निवंपेच्छथामाकं सोमवामिनः'—सोम पीकर वमन करनेवाले के लिए सोम और इन्द्र देवतावाले स्यामाक चरुका निर्वाप करे। इसमें सन्देह हैं —क्या यह स्थामाक चरु इष्टि का—लौकिक सोमपान के वमन में —विधान है ? अथवा वैदिक सोमपान के वमन में रे ज्योतिष्टोम और उसकी विकृतियों में जो सोमपान किया जाता है, वह वैदिक सोमपान है। आयुर्वेद में वमन के लिए गिलोय आदि के रूप में प्रयोग किया जानेवाला सौकिक सोमपान है।

लौकिक या वैदिक सोमपान का वसन होने पर सौमेन्द्र इष्टि का प्रयोग लौकिक सोमपान के वसन में होना चाहिए।

आचार्य सूत्रकार ने पूर्वपक्षरूप में इसी अर्थ को प्रस्तुत किया—

#### पानव्यापच्च तद्वत् ॥३२॥

[पानव्यापत्] पिये हुए सोम की व्यापत् —विपदा —वमनरूप दोष [च] भी [तद्वत्] अश्वप्रतिग्रह में वारुणी इष्टि के समान समऋनी चाहिए। तात्पर्य हैं —जैसे वारुणी इष्टि का प्रयोग लौकिक अश्वप्रतिग्रह में कहा गया है, वैसे ही सौमेन्द्र इष्टि का प्रयोग लौकिक सोमपान का वमन होने पर किया जाना चाहिए।

सोम और इन्द्र देवतावाले स्थामाक चह से की जानेवाली इष्टि का प्रयोग वैदिक सोमपान-वमन में किया जाना निष्प्रयोजन है, अतः अनावश्यक है। ज्यो-तिष्टोम अथवा उसके विकृतियागों में यज्ञशेष सोम के पान का विद्यान है। सोम का पान कर लेने पर यागिविधान सम्पन्न हो जाता है। यदि पिये सोम का अनन्तर वमन हो जाय, तो याग की सम्पन्नता — पूर्णता में कोई दोष नहीं आता। यागशेष सोम के पान का विद्यान है, जो पी लेने पर पूरा हो चुका है। परन्तु लीकिक सोमपान में ऐसा नहीं है। वहाँ सोमपान के अनन्तर वमन हो जाने पर पित्तादि धातुवैषम्य की स्थिति विद्यमान रहती है। उसको साम्य अवस्था में लाने के लिए स्यामाक चह का प्रयोग अपेक्षित रहता है। सौमेन्द्र इष्टि का प्रयोग दोष

उपस्थित होने पर बताया है-'इन्द्रियेण वा एष वीर्येण व्यध्यते, यः सोमं वमित' निश्चय ही यह इन्द्रियगत सामर्थ्य से हीन होता है, जो सोम का वमन करता है। लोक में पित्तादि धातुओं की समता के लिए सेवन किए गए सीम का वमन हो जाने पर घातुओं की समता न रहने से चक्षु आदि इन्द्रियों पर उसका विपरीत प्रभाव पडता है । इन्द्रियाँ मूरफाई-सी हो जाती हैं । लौकिक सोमपान-वमन में इन्द्रिय का सामर्थ्यहीन होना कथन उपपन्न होता है। इस दोष की निवत्ति के लिए लौकिक सोमपान-वमन में इष्टि का प्रयोग सार्थक है।

शास्त्रीय विधान के अनुसार वैदिक सोमपान-वमन में कोई दोष नहीं है, जैसा गत पंक्तियों में स्पष्ट किया। वैदिक सोमपान में 'शेष: पातव्य:' के अनुसार याग-शेष सोम पी लेना चाहिए। पी लेने पर विधि पूरी हो जाती है। शास्त्रविहित सोमपान की किया पूरी हो जाने पर यदि पश्चात वमन हो जाता है, तो उससे शास्त्रविधान में कोई न्यूनता या दोष नहीं आता। फलतः सौमेन्द्र इष्टि का प्रयोग लौकिक सोमपान-वमन में माना जाना युक्त प्रतीत होता है ॥३२॥

आचार्य सूत्रकार ने पूर्वपक्ष का समाधान किया-

## दोषात्त वैदिके स्यादर्थाद्धि लौकिके न दोषः स्यात् ॥३३॥

[तु] सूत्र में 'तु' पद पूर्वपक्ष की निवृत्ति का द्योतक है; तात्पर्य है-लौकिक सोम के वमन में सौमेन्द्र इष्टि का प्रयोग युक्त नहीं है। [दोषात्] दोष का कथन होने से [वैदिके] वैदिक सोम के वमन में इष्टि का प्रयोग [स्यात्] होता है। [लौकिक] लौकिक सोम के वमन में [दोष:] दोष [न] नहीं [स्यात] होता. [हि] क्योंकि वह [अर्थात ] अर्थ = विशेष प्रयोजन से होता है।

पूर्वपक्षी ने लौकिक सोमपान के वमन की वास्तविकता को न समभकर उक्त कथन किया है। लोक में-- शरीर के भीतर पित्त आदि धातुओं के विषम हो जाने—विकृत हो जाने पर उन्हें बाहर निकाल देने के प्रयोजन से वमन कराया जाता है। जो औषध प्रायः वमन के लिए दिए जाते हैं, उनमें मुख्य मैनफल है। पर गिलोय एवं अन्य सोम-पद-वाच्य लताओं का-रोगी व्यक्ति की प्रकृति के अनुसार-सम्मिश्रण रहता है। उसी को यहाँ लौकिक सोमपान-रूप में कहा गया है। उस सोमपान का प्रयोजन ही वमन है। वह पान सोम = शान्ति के लिए होता है। वमन के साथ पित्त आदि विकृत धातु शरीर के बाहर हो जाते हैं। रोगी व्यक्ति उससे शान्ति-सूख, शरीर में सौम्य भाव का अनुभव करता है। लोक में वह वमन दैहिक धातसाम्य को स्थापित करता है, उसमें कोई दोष नहीं।

वैदिक सोमपान-वमन में स्थिति उससे विपरीत है। जहाँ लौकिक सोम-वमन में व्यक्ति स्वयं को स्वस्थ व शान्त अनुमव करता है, वहाँ वैदिक सोम-वमन में व्यक्ति की अस्वस्थता, उद्दिग्नता, चक्षु आदि इन्द्रियसैथित्य प्रभृति दोष स्पष्ट अनुभव में आते हैं। इसी स्थिति की 'इन्द्रियेण वा एष वीर्येण व्यृध्यते, यः सोमं वमिति' वाक्य से निर्दिष्ट किया गया है। यह कथन वैदिक सोमपान के वमन में उपपन्न होता है। वमन का कारण अधिक पिया जाना अथवा प्रकृति के अनुकूल न होना आदि कुछ भी हो, पर ज्योतिष्टोम में सोमपान के वमन को शास्त्र ने दोष माना है, यह उक्त वाक्य से स्पष्ट है। वमन के परिणामस्वरूप चक्षु आदि इन्द्रियों में शिथिलता व चित्त की स्पष्ट अनुभूत उद्विग्नता के श्रमन के लिए इयामाक चरु-इष्टि के अनुष्ठान का विधान है। इयामाक का प्रयोग ऐसी उद्विग्नता को शान्त करता है।

श्यामाक एक कदन्त है, जो स्वयं खेतों में उपज आता है। लोकभाषा में इसे 'समा' या 'सावाँ' बोलते हैं ।।३३।। (इति वैदिकसोमपानव्यापिद सौमेन्द्रचरु-विधानाऽधिकरणम्—१२)।

# (सौमेन्द्रचरोर्यंजमानपानव्यापद्विषयताऽधिकरणम् ─१३)

मत अधिकरण में निश्चित किया—सौमेन्द्र चरु इष्टि का प्रयोग वैदिक सोम-वमन में होता है। वहाँ विचारणीय है, प्रस्तुत इष्टि का प्रयोग ऋत्विक् और यजमान-किसी को भी सोम-वमन हो जाय, वहाँ-सर्वत्र होना चाहिए? अथवा किसी एक के वमन में होना चाहिए? वमन होना सबके लिए समान है, इसलिए इष्टि का प्रयोग सबके लिए होना चाहिए। इसी अर्थ को आचार्य सूत्रकार ने पूर्व-पक्षरूप में सूत्रित किया—

#### तत्सर्वव्राविशेषात् ॥३४॥

[तत् ]वह सौमेन्द्र इष्टि का प्रयोग [सर्वत्र]सबके विषय में, अर्थात् ऋत्विक् और यजमान सबके सोमवमन में समक्तना चाहिए, क्योंक [अविशेषात्] किसी विशेष का निर्देश न होने से ।

'सोमवामिनः' सामान्य निर्देश है। सोमपान करके जिस किसी को भी वमन हो जाय, उसे सौमेन्द्र इष्टि का अनुष्ठान करना चाहिए। यागशेष सोम का यज-मान और ऋत्विक् सभी पान करते हैं। किसी को भी सोम का वमन सम्भव है। ऐसा कोई निर्देश उपलब्ध नहीं है कि अमुक के सोम-वमन में इष्टि का प्रयोग हो, अमुक के न हो। इसलिए ऋत्विक् और यजमान सबके लिए —सोमवमन होने पर इष्टि का प्रयोग समक्षना चाहिए।।३४॥

ऐसा पूर्वपक्ष होने पर आचार्य सूत्रकार ने सिद्धान्तपक्ष प्रस्तुत किया—

#### स्वामिनो वा तदर्थत्वात् ॥३४॥

[वा]सूत्र में 'वा' पद पूर्वपक्ष की निवृत्ति का द्योतक है; तात्पर्य है—सौभेन्द्र इष्टि का प्रयोग यजमान और ऋत्विक् सबके लिए हो, ऐसा समक्तना युक्त नहीं है।[स्वामिनः]स्वामी = यज्ञकर्त्ता यजमान के सोमवमन में इष्टि का प्रयोग होता है, [तदर्थत्वात्] प्रधानकर्म के उसी के लिए होने से।

सौमेन्द्र इंटिट का प्रयोग केवल स्वामी, अर्थात् यज्ञकत्तां यजमान के लिए है। ज्योतिष्टोम आदि याग यजमान के लिए होता है; वही उसका कर्त्ता है, वही उसके फल का भोक्ता है। उस याग के प्रसंग में ही सोमवमन करने पर सौमेन्द्र इंटिट का विधान है, तो वह भी यजमान के लिए है। अध्वर्यु-होता आदि ऋत्विक् यजमान द्वारा कीत हैं, दक्षिणा आदि पारिश्रमिक देकर खरीदे हुए हैं। प्रधानकर्म ज्योतिष्टोम के कर्तृत्व और भोवतृत्व में उनका कोई भाग नहीं है। उनके सोमवमन से याग की सर्वाङ्गपूर्णता में कोई कमी आने की सम्भावना नहीं है। पर याग का स्वामी यजमान यदि सोमवमन करता है, तो याग की सर्वाङ्गपूर्णता में न्यूनता आ जाती है। तब याग के अपूर्ण रह जाने से यजमान यागफल से विञ्चित रह जायगा, इसिलए सौमेन्द्र इंप्टि का प्रयोग सोमवामी यजमान का उपकारक है। सोमवामी ऋत्तिक् आदि से उसका कोई सम्बन्ध नहीं। फलतः सौमेन्द्र कर्म यजमान के सोमवमन में निविष्ट है, अन्यत्र नहीं।। इश्र।।

आचार्य सूत्रकार ने इसी अर्थ की पुष्टि में अन्य हेतु प्रस्तुत किया-

### लिङ्गदर्शनाच्च ॥३६॥

[लिङ्गदर्शनात्] लिङ्गके देखे जाने से [च] मी यजमान के सोमवमन में सौमेन्द्र इष्टिका विधान जाना जाता है।

मैत्रायणी संहिता [२।२१३] के प्रस्तुत प्रसंग में पाठ है—'सोमपीयेन वा एष व्यूध्यते, यः सोमं वमित' सोमपान द्वारा होनेवाले संस्कार से वह विञ्चत रह जाता है, जो सोम का वमन करता है। ज्योतिष्टोम में यज्ञवेष सोम का पान यजमान को संस्कृत करता है। कर्मानुरूप उसमें गुणाधान करता है। यज्ञवेष सोमपान द्वारा यजमान का संस्कृत होना ज्योतिष्टोम का अङ्ग है। यदि यजमान सोम का वमन कर देता है, तो गुणाधान रूप संस्कार से विञ्चत रह जाएगा; तब ज्योतिष्टोम याग अङ्गहीन रहने से अपूर्ण होगा। याग की पूर्णता के लिए आवश्यक है, यदि यजमान सोमवमन कर दे, तो सौमेन्द्र इष्टि के अनुष्ठान द्वारा उस अपूर्णता को पूरा करे। ऋत्विजों द्वारा सोमवमन करने पर उनमें किसी प्रकार की हीनता की कोई आशंका नहीं है। सोमपान से उनमें क यागसम्बन्धी गुणाधान की सम्भावना है, न सोमवमन से हीनता का भय; क्योंकि उनकी प्रत्येक दक्षा में

उनका ध्येय = दक्षिणा पूरी मिल जानी है। परन्तु सोमपानजन्य संस्कार से— यजमान उस समय हीन हो जाता है, जब सोम का वमन कर दे। इसलिए उक्त वाक्य इस तथ्य में लिङ्ग है, हेतु है कि केवल यजमान के सोमवमन में सौमेन्द्र इण्टि का विधान है, अन्यत्र नहीं ॥३६॥ (इति सौमेन्द्रचरोर्यजमानपानव्यापद्वि-षयताऽधिकरणम्—१३)।

(आग्नेयाद्यष्टाकपालपुरोडाशस्य द्वचवदानमात्रस्य होत-व्यताऽधिकरणम्-–१४)

तैत्तरीय संहिता [२।६।३।३] के दर्श-पूर्णमास प्रसंग में पाठ है—'यदागेयोऽष्टाकपालोऽमावास्यायां पौर्णमास्यां चाच्युतो भवित सुवर्गस्य लोकस्याभिजित्ये'-अग्नि देवतावाला आठ कपालों में तैयार किया गया जो पुरोडाश है, वह
अमावास्या और पौर्णमासी दोनों में निरन्तर प्रयुक्त होता है, उसमें नाग्रा नहीं
होना चाहिए; यह स्वर्गलोक की विजय के लिए है। यहाँ सन्देह है—च्या वह
पुरोडाश पूरा प्रयोग में लाना चाहिए? अथवा कुछ प्रयोग में लाया जाय, और
कुछ बचा लेना चाहिए? प्रतीत होता है, पूरा प्रयोग में लाया जाय; क्योंकि वह
उन्हीं कर्मों को सम्पन्न करने के लिए होता है।

आचार्य सूत्रकार ने इसी अर्थ को पूर्वपक्षरूप में सूर्त्रित किया —

## सर्वप्रदानं हविषस्तदर्थत्वात् ॥३७॥

[सर्वप्रदानम्] देवता के लिए जिसका संकल्प किया है, वह सम्पूर्ण हिंव देवता के लिए दे देनी चाहिए। [हविषः] हिंव के [तदर्थत्वात्] देवता के लिए होने के कारण।

आठ कपालों में संस्कृत किया पुरोडाश आग्नेय है, अग्नि देवता के लिए है, यह उक्त वचन में स्पष्ट है। अग्नि देवता के उद्देश्य से तैयार किया गया पुरोडाश अग्नि देवता के लिए ही है, अतः सम्पूर्ण पुरोडाश हवि कर अग्नि देवता के लिए प्रदान कर देना चाहिए। उसमें से कुछ बचाना अभीष्ट नहीं।।३७॥

आचार्य सूत्रकार ने पूर्वपक्ष का समाधान किया-

### निरवदानात्तु शेषः स्यात् ॥३८॥

[तु] सूत्र में 'तु' पद पूर्वपक्ष की निवृत्ति का द्योतक है; तात्पर्य है— सम्पूर्ण हवि का प्रदान नहीं करना चाहिए, [निरवदानात्] अवदान — भाग निकालकर देवता के लिए होम का विधान होने से; [शेषः] शेष —हिव का कुछ अंश स्वतः [स्यात्] रह जाता है, बच जाता है।

अमावास्या-पौर्णमासी में आग्नेय पुरोडाश-हवि का होम करने के लिए

विशेष विधान है। वाक्य है—'ढिर्हविषोऽवद्यति' पुरोडाश हवि से दो बार टुकड़ें काटता है। अन्य वंचन है —'ढिर्घवदानं जुहोति' दो अवदान चटुकड़ों का होम करता है। पुरोडाश-हिव से कितना टुकड़ा काटना चाहिए, इसके लिए विधान है—'अंगुष्ठपर्वमात्रमवद्यति' अंगूठे के पोर के बराबर टुकड़ा काटता है। इस प्रकार पुरोडाश-हिव के अंगुष्ठ-पर्व के बराबर दो टुकड़े एक आहुति में प्रयुक्त होते हैं।

इस आहुित का प्रकार निम्नांकित है — पहले जुहूपात्र में एक सुवा घृत डाला जाता है। यह पुरोडाश-हिव के दो टुकड़ों का उपस्तरण — बिछोना है। घृत के ऊपर जुहू में पुरोडाश-हिव के दो टुकड़ों का उपस्तरण — बिछोना है। घृत के ऊपर जुहू में पुरोडाश-हिव के दो टुकड़ों को घृत को कपर जुहू में एक सुवा घृत और छोड़ा जाता है। इसका नाम 'अवधारण' है, अर्थात् पुरोडाश-हिव के टुकड़ों को घृत से सींचना। यह एक आहुित है। इसके विषय में विधान है — 'चतुरवत्तं जुहोति' चार भाग एक आहुित में होमता है। पहले उपस्तरण और बाद में अवधारणरूप दो सुवा घृत और दो खण्ड पुरोडाश-हित, ये चार अवदान एक आहुित में उपस्तरण और अवधारण इसलिए होते हैं कि दो टुकड़े पुरोडाश-हिव का कोई अंझ जुहू में लगा न रह जाए। वह निःशेष अग्नि में होमा जा सके।

सूत्र के 'निरवदानात्' पद में 'निर्' उपसर्ग और 'अवदान' दो पद हैं। उपसर्ग का अर्थ है निकालकर। तात्पर्य है—सम्पूर्ण पुरोडाश से सीमित अंश निकालकर, उतृते अवदान — भाग से अग्नि में होम करना चाहिए। यह सूत्र-व्याख्या से स्पष्ट है। फलतः पुरोडाश के सीमित अंश का होम होने से उसका कुछ भाग स्वतः शेष रह जाता है, इसलिए सम्पूर्ण पुरोडाश का होम नहीं होता।।३८॥

आचार्य सूत्रकार ने पूर्वपक्षरूप में अन्य विचार प्रस्तुत किया-

### उपायो वा तदर्थत्वात् ॥३६॥

[बा] 'वा' पद पूर्वसूत्र में कहे अर्थ की व्यावृत्ति का द्योतक है। तात्पर्य है— पुरोडाज के दो खण्ड की आहुति देकर शेष को बचाना नहीं चाहिए, उसका भी होम कर देना चाहिए। [उपाय:] पुरोडाश के दो खण्ड करना पुरोडाश-द्रव्य का संस्कार है; दो खण्ड करके उसे होम के योग्य बनाने का केवल उपाय है, [तदर्थ-त्वात्] क्योंकि पुरोडाश-द्रव्य होम के लिए ही है।

आठ कपालों में तैयार किया गया पुरोडाश-हिवद्रव्य एकसाथ होम नहीं किया जा सकता। एक आहुति में कितना पुरोडाश-द्रव्य होम करना चाहिए, यही द्विघवदान (दो खण्ड करने) का प्रयोजन है। यह एक बार में आहुत किए जाने-वाले द्रव्य का संस्कारमात्र समफ्ता चाहिए। वहाँ कोई ऐसा निर्देश नहीं है कि सम्पूर्ण पुरोडाश का होम न किया जाय। पुरोडाश के यागार्थ होने के कारण उसे अगिन में होम न कर, बचा रखना उचित प्रतीत नहीं होता। सम्पूर्ण पुरोडाश को

एकसाथ होम न किए जा सकने के कारण द्वचवदान पुरोडाश को केवल होम के योग्य बनाने का उपाय है। फलतः सम्पूर्ण पुरोडाश का होम करना न्याय्य होगा।।३६।।

आचार्य सूत्रकार ने सिद्धान्त को पुष्ट करते हुए उक्त पूर्वपक्ष का समाधान किया—

#### कृतत्वात्तु कर्मणः सकृत् स्याद् द्रव्यस्य गुणभूतत्वात् ॥४०॥

[तु] 'तु' पद सूत्र में पूर्वपक्ष की निवृत्ति का द्योतक है; तात्पर्य है—द्वयव-दान से वचे हुए पुरोडाश का भी होम कर देना चाहिए—यह कथन युक्त नहीं है, क्योंकि [कर्मणः क़तत्वात्] 'ढ्वयवदानं जुहोति' विधान के अनुसार दो खण्ड पुरो-डाश से होम किए जाने पर विहित कर्म के सम्पूर्ण हो जाने के कारण, [सकृत् स्यात्] क्योंकि होम एक बार ही होता है; शेष पुरोडाश से दुबारा होम किए जाने का विधान नहीं है, [द्रव्यस्य] पुरोडाश-हविद्रव्य के [गुणभूतत्वात्] प्रधानभूत यागकर्म की अपेक्षा—गौण होने के कारण। द्रव्य याग के लिए होता है, याग द्रव्य के लिए नहीं।

'द्वधवदानं जुहोति' विधि के अनुसार सीमित पुरोडाश-द्रव्य से होम निष्पन्त हो जाने पर यागकर्म पूर्ण हो जाता है, बचे हुए द्रव्य के लिए प्रधानभूत यागकर्म की पुनः आवृत्ति नहीं हुआ करती। पुरोडाश-द्रव्य के अंगुष्ठपर्व-मात्र दो टुकड़ों से होम का विधान है। वह सब उस होम में एक बार पूरा कर लिया, जहाँ उसका विनियोग है। बचा हुआ पुरोडाश होमीय द्रव्य नहीं है। पुरोडाश-द्रव्य वस्तुतः याग के सम्पादन के लिए तैयार किया जाता है। विधि-अनुसार जितने द्रव्य से याग सम्पन्न हो जाय, उतना ही होमीय है। समस्त पुरोडाश-द्रव्य को याग के साथ जोड़ना नहीं चाहिए; क्योंकि यागकर्म प्रधान है, द्रव्य गौण है, विधान के अनुसार अपेक्षित द्रव्य से याग सम्पन्त हो जाता है; तब याग द्रव्य के पीछे-पीछे नहीं भागेगा कि बचे द्रव्य का—आवश्यकता न होने पर भी—होम के लिए उपयोग किया जाय। याग के लिए द्रव्य ग्रहण किया जाता है, द्रव्य के उपयोग के लिए याग नहीं होता। विहित याग से ही यागकर्त्ता पुष्प का प्रयोजन पूरा हो जाता है। तब बचे द्रव्य से पुनः याग करना व्यर्थ है। तात्पर्य है—सम्पन्त यागकर्म की—द्रव्योपयोग के लिए—नियमतः आवृत्ति करना अशास्त्रीय है।

द्रव्य को प्रधान मानकर याग की आवृत्ति कहना सर्वथा अयुक्त है, क्योंकि याग साध्य है, द्रव्य साघन है। साध्य को सम्पन्न करने के लिए साघन होता है। अत: साध्य प्रधान और साधन गौण है। द्रव्य से याग सम्पन्न होता है, यह प्रत्यक्ष है;पर याग से द्रव्य का कुछ भला होता हो, यह नहीं जाना जाता। यह कहना भी संगत न होगा कि हिव को आग्नेय कहा है—'आग्नेयो हिवः' इसलिए समस्त

हिव को अग्ति में होम कर देना चाहिए। कारण यह है— 'आग्नेयो हिवः' सामान्य कथन है; 'द्वचवदानं जुहोति' विशेष वचन है। विशेष से सामान्य बाधित हो जाता है। हिव के सीमित अंश का विधानानुसार अग्ति में होम होने से सम्पूर्ण हिव के लिए 'आग्नेय' पद का प्रयोग होने में कोई असामञ्जस्य नहीं है। आग्नेय पद का प्रयोग इस अर्थ का विधायक नहीं है कि समस्त हिव का एकबार ही अग्नि में होम कर दिया जाय, जबिक उसका अपवाद 'द्वचवदानं जुहोति' विधि विद्यमान है। फलत: पुरोडाश-हिव का शेष रहना शास्त्रीय है।।४०।।

इसी अर्थ की पुष्टि में आचार्य सूत्रकार ने अन्य हेतु प्रस्तुत किया-

#### शेषदर्शनाच्च ॥४१॥

[शेषदर्शनात्] शेष का दर्शन होने से [च] भी सम्पूर्ण पुरोडाश-हिव का प्रथम बार ही होम नहीं होता।

पुरोडाश-हिव की प्रधान आहुति के अनन्तर सुना जाता है— 'शेषाद् इडाम-वद्यति' शेष — बचे हुए हिव से इडा का अवदान करता है। 'शेषात् स्विष्टकृतम-वद्यति' शेष से स्विष्टकृत् का अवदान करता है। पुरोडाश की प्रधान आहुति देने के अनन्तर बचे हुए पुरोडाश-हिव से इडा और स्विष्टकृत् अवदान का विधान है। इससे स्पष्ट होता है, प्रथम प्रधान आहुति में सम्पूर्ण पुरोडाश का होम नहीं किया जाता।

वचे हुए पुरोडाश से स्विष्टकृत् आहुति दी जाती है; तथा प्रथम आहुति के समान इडा-पात्र में पुरोडाश को संस्कृत कर ऋत्विक्-यजमान उसका भक्षण करते हैं। दर्श-पौर्णमास इष्टियों में यह व्यवस्था है।।४१। (इति आग्नेयाष्टाकपाल-पुरोडाशस्य द्वचवदानमात्रस्य होतव्यताऽधिकरणम्—१४)।

# (सर्वशेषैः स्विष्टकृदाद्यनुष्ठानाधिकरणम्—१५)

दर्श-पूर्णमास में बचे हुए हिंब से किए जानेवाले इडासम्बन्धी, प्राणित्रसम्बन्धी तथा स्विष्टकृत्सम्बन्धी आदि कार्य बताए हैं। इनमें सन्देह है—क्या प्रत्येक हिंब से शेष कार्य करने चाहिएँ? अथवा किसी एक हिंब से कर लिये जाएँ? कोई विशेष कथन न होने के कारण किसी एक हिंब से शेष कार्य कर लेना पर्याप्त होगा।

आचार्य सूत्रकार ने इसी अर्थ को पूर्वपक्षरूप में सूत्रित किया—

### अप्रयोजकत्वादेकस्मात् क्रियेरञ्च्छेशस्य गुणभूतत्वात् ॥४२॥

[अप्रयोजकत्वात्] हिवयों की सिद्धि में शेष कार्यों के प्रयोजक न होने से

[एकस्मात्] किसी एक हवि से शेष कार्य [क्रियेरन्] कर लिये जाएँ, [शेषस्य] शेष = बचे हए हवि के [गुणभूतत्वात्] गौण होने के कारण।

प्रधान होम के सम्पादन के लिए हिंव को तैयार किया जाता है। प्रधान होम के सम्पन्न हो जाने पर बचा हुआ हिंव गौण है। इडा-सम्बन्धी आदि कार्यों के सम्पादन के लिए हिंव तैयार नहीं किया जाता। यदि ऐसा होता, तो प्रत्येक हिंव से शेषकार्य किया जाना आवश्यक था। पर हिंव तो प्रधान कर्म के सम्पादन के लिए तैयार किया जाता है। उससे जो हिंव बच गया, वह गौण है, होमीय नहीं है। तब किसी भी एक हिंव से शेषकार्य किये जा सकते हैं। सबसे किया जाना अनावश्यक है।।४२॥

इसी अर्थ की पृष्टि में सूत्रकार ने अन्य हेतु प्रस्तुत किया—

#### संस्कृतत्वाच्च ॥४३॥

[संस्कृतत्वात्] किसी भी एक हिंब से शेष कार्य किये जाने पर प्रधान कर्म के संस्कृत हो जाने से [च] भी सम्पूर्ण हिंबयों से शेष कार्य करना आवश्यक नहीं।

हवि-द्रव्य प्रधान कर्म के सम्पादन के लिए तैयार किया गया। हवि के कुछ भाग से प्रधान कर्म सम्पन्न हो गया। बचे हुए हिव का क्या किया जाय? क्या जसे फेंक दिया जाय ? यदि ऐसा किया जाता है, तो वह प्रधान कर्मसम्बन्धी दोष है। हवि प्रधान कर्म के लिए तैयार किया गया, और अब यह फेंका जा रहा है: यह अच्छा प्रधान कर्म हुआ, जिसमें इतने हविद्रव्य की हानि हुई! यह प्रधान होम-सम्बन्धी दोष व उसपर एक कलङ्क है। वह हविद्रव्य होम में प्रयोग न आने से होमीय नहीं रहा। तब आचार्यों ने स्विष्टकृत् अवदान आदि के रूप में उसका उपयोग बताया । इसे ग्रेष हिवद्रव्य का संस्कार कहा जाता है । शेष हिव-द्रव्य का-स्विष्टकृत् अवदान आदि के रूप में - उचित उपयोग ही उसका संस्कार है। इससे प्रधान कर्म भी संस्कृत होता है। उसपर अब यह दोष या आरोप नहीं लगाया जा सकता कि कैसा यह प्रधान कर्म है ? इसके लिए यह हविद्रव्य तैयार किया गया था, और अब यह फेंका जा रहा है। यही प्रधान कर्म का संस्कृत होना है। वह शेष हिव का उचित उपयोग हो जाने पर किसी भी दोष, कल दूव आरोप से रहित हो जाता है। यह स्थिति किसी भी एक हिव के उपयोग से पूरी हो जाती है; तब सम्पूर्ण हिवयों से शेष कार्य करना आवश्यक नहीं रहता ॥४३॥

आचार्य सूत्रकार ने पूर्वपक्ष का समाधान किया-

## सर्वेभ्यो वा कारणाविशेषात्, संस्कारस्य तदर्थत्वात् ॥४४॥

[वा] 'वा' पद पूर्वपक्ष की ब्यावृक्ति का द्योतक है। तात्पर्य है, स्विष्टकृत् आदि क्षेष कार्य एक ही हिंव से करने चाहिएँ, सबसे नहीं, -यह कथन अयुक्त है। [सर्वेभ्यः] सब हिंवयों से क्षेष कार्य करने चाहिएँ; [कारणाविशेषात्] एक हिंव से करने में कारणविशेष के न होने से। तात्पर्य है —शेष हिंव का उचित उपयोग-रूप कारण सब हिंवयों के लिए समान है, [संस्कारस्य] स्विष्टकृत् आदि अवदान द्वारा उत्पन्न संस्कार के [तदर्थत्वात्] उन सब शेष हिंवयों के लिए होने के कारण।

स्विष्टकृत् आदि शेष कार्यं सब हिवयों से करने चाहिएँ, किसी एक हिव से नहीं। एक हिव से शेष कार्यं करने में जो कारण हैं, वही कारण सब हिवयों से शेष कार्यं करने में हैं। कारण हैं —प्रधान कर्म के अनुष्ठान से बचे हुए अष्टाकपाल पुरोडाश का उचित उपयोग। गत सूत्र की व्याख्या में इसे स्पष्ट किया है। बचे पुरोडाश को फेंका नहीं जा सकता। आचार्यों ने उसका उचित उपयोग बताया है—स्विष्टकृत् आदि अवदान के रूप में हिव का संस्कार। शास्त्र में इसका नाम 'प्रतिपत्ति संस्कार' है। जो हिवद्रव्य किसी कर्म के सम्पादन के लिए तैयार किया जाय, उसके शेष अंश का अन्यत्र प्रयोग करना 'प्रतिपत्ति संस्कार' है [देखें—मी०सू॰ ४।२।१६, अधि० ७]। प्रस्तुत प्रसंग में दर्श-पौणंमास कर्म के लिए तैयार किये गये पुरोडाश-हविद्रव्य के शेष अंश का स्विष्टकृत् आदि अवदान के रूप में उपयोग। स्विष्टकृत् आहुति के द्वारा उसे अग्नि में छोड़ दिया जाता है। सम्भवतः कुछ भाग 'इडा अवदान' के रूप में यजमान-ऋत्विजों द्वारा भक्षण कर लिया जाता है। यज्ञशेष का भक्षण शास्त्रीय है।।४४।।

सब हिवयों से शेष कार्य करने चाहिएँ, इस अर्थ की पुष्टि के लिए सूत्रकार ने अन्य हेतु प्रस्तुत किया—

### लिङ्गदर्शनाच्च ॥४५॥

[लिङ्गदर्शनात्] लिङ्ग = प्रयोजक हेतु के देखे जाने से [च] भी सब हवियों ' से शेष कार्य किये जाने चाहिएँ।

भाष्यकार शवर स्वामी ने यहाँ एक गाथा प्रस्तुत की है—'देवा वै स्विष्टकृतमब्रुवन्—हब्यं नो वह, इति' देवों ने स्विष्टकृत् अग्नि को कहा—हमारी
हिवयों का वहन कराओ, अर्थात् हिवयों को हमें प्राप्त कराओ। 'सोऽबवीत्— वरं वृषे भागो मेऽस्त्वित' वह बोला—वर माँगता हूँ, मेरा भी भाग उसमें हो। 'तेऽब्रुवन्—वृणीष्वेति' देवों ने कहा—वर माँगो। 'सोऽबवीत्—उत्तरा धर्मदेव मध्यं सकृत् सकृदवद्यादिति' तब स्विष्टकृत् अग्नि ने कहा—मेरे लिए हिव के उत्तरार्घ माग से एक-एक बार अवदान दिया जाय। इस वाक्य में 'सक्रत्' पद वीप्सा है; दो वार पढ़ा गया है। इसका तात्पयं है, एक हिब से एक बार अवदान, अन्य हिव से अन्य अवदान। यदि स्विष्टकृत् आदि शेष कार्यों में एक ही हिव का अवदान होता, तो वाक्य में 'सकृत्' पद का दो बार प्रयोग नहीं होना चाहिए था। सकृत् पद का वीप्सा प्रयोग इस तथ्य को स्पष्ट करता है कि स्विष्टकृत् आदि शेष कार्यों में सब हिवयों का प्रयोग होता है। किसी एक ही हिव से शेष कार्य सम्पन्न नहीं होते।।४५॥ (इति सर्वशेष: स्विष्टकृदाद्यनुष्ठानाऽधि-करणम्—११)।

(प्राथमिकशेषात् स्विष्टकृदाद्यनुष्ठानाऽधिकरणम्—१६)

गत अधिकरण में निश्चय किया है कि शेष कार्य सब हिवयों से किये जाने चाहिएँ। वहाँ पूर्वपक्षरूप में कहा गया—शेष कार्य किसी एक हिव से किये जाएँ? अथवा सब हिवयों से? इस विकल्प में किसी भी एक हिव से शेष कार्य किये जाने की बात कही गई। यह पूर्वपक्ष है। यह अर्थ अभी अपरीक्षित है, इसकी प्रमाणपूर्वक परीक्षा नहीं की गई। ऐसे अपरीक्षित—असिद्ध अर्थ की परीक्षित—सिद्ध अर्थ के समान मानकर उसके विषय में जो विशेष विचार किया जाय, गौतमीय न्यायशास्त्र में उसको 'अभ्युपगम सिद्धान्त' कहा है। प्रस्तुत शास्त्र में उसी का नाम 'कृत्वा चिन्ता' है।

शेष कार्य सब हिवयों से किये जाएँ? अयवा किसी एक हिव से? यहाँ एक हिव में शेष कार्य किये जाने के असिद्ध अर्थ को सिद्धवत् मानकर उसके विषय में यह विशेष विचार प्रस्तुत है कि शेष कार्य किसी भी एक हिव से कर लिये जार्ये? अथवा किसी एक निर्धारित हिव से? यह भी प्रथम हिव से? अथवा अन्य किसी निर्धारित हिव से?

इस विचार को सम्मुख रख सूत्रकार ने पूर्वपक्ष प्रस्तुत किया-

## एकस्माच्चेद् याथाकाम्यविशेषात् ॥४६॥

[एकस्मात्-चेत्] एक हिव से यदि शेष कार्यं किये जायें, तो [याथाकामी] जिस हिव से शेष कार्यं करने की अपनी इच्छा हो, उससे करे, [अविशेषात्] किसी विशेष वचन के न होने से। तात्पर्यं है, इस विषय में कोई ऐसा शास्त्रीय वचन नहीं है, जिससे यह जाना जाय कि अमुक हिव से शेष कार्यं करे, अमुक से न करे। इसलिए अपनी इच्छानुसार यजमान जिस किसी हिव का निर्धारण कर ले, उसीसे शेष कार्यं सम्पादन करे।

दर्श-पौर्णमास में आग्नेय आदि तीन हिन-पुरोडाश कहे हैं। यजमान इन तीन में से अपनी इच्छानुसार जिस किसी एक का निर्धारण कर ले, उसी से शेष कार्य सम्पादन करे ।।४६॥

आचार्य सूत्रकार ने पूर्वपक्ष का समाधान किया-

# मुख्याद्वा पूर्वकालत्वात् ।।४७॥

[वा] 'वा' पद पूर्वपक्ष की व्यावृत्ति का द्योतक है। तात्पर्य है, इच्छानुसार जिस किसी पुरोडाश-हवि से शेष कार्य करे, यह कथन युक्त नहीं है। [मुख्यात्] मुख्य—अर्थात् प्रथम पुरोडाश-हवि से शेष कार्य करे [पूर्वकालत्वात्] अन्य हवियों के पूर्वकाल में होने से।

किसी कार्य का आरम्भ उसका मुख कहा जाता है। आरम्भ अर्थात् सर्व-प्रथम जो उपस्थित है, वह मुख्य है। दर्श-पूर्णमास दोनों यागों में सर्वप्रथम आग्नेय पुरोडाश-हिव का विधान है। तब प्रथम उपस्थित होने के कारण प्रधान आहुति के अनन्तर बचे हुए उसी पुरोडाश-हिव से स्विष्टकृत् आदि शेष कार्य करे। जब प्रथम हिव से शेष कार्य ही गया, अन्य हिव तब तक उपस्थित नहीं हैं; तब एक से कार्य सम्पन्न हो जाने पर अन्य हिवयाँ उस कार्य के लिए बाधित हो जाती हैं। प्रथम उपस्थित आग्नेय हिव अवाधित है, क्योंकि उससे पहले अन्य कोई विधि उपस्थित नहीं होता, जो उसकी बाधा करे, इसलिए शेष कार्य स्विष्टकृत् आदि अवदान आग्नेय पुरोडाश-हिव से किया जाना चाहिए।।४७।। (इति प्राथमिक-शेषात् स्विष्टकृदादानुष्ठानाऽधिकरणम्— १६)।

# (पुरोडाशादिभागस्य भक्षार्थताऽधिकरणम्—१७)

दर्श-पूर्णमास प्रसंग में ये वाक्य पठित हैं—'इदं ब्रह्मणः' यह भाग ब्रह्मा का है। 'इदं होतुः' यह होता का है। 'इदमध्वयोंः' यह अध्वर्यु का है। 'इदमाग्नीधः' यह अग्नीत् का है। यहाँ सन्देह है, क्या यह ऋत्विजों के भाग का विभाजन उनका पारिश्रमिक है? अर्थात् याग का कार्य करने की भृति है? अथ्वा भक्षण के लिए है? तात्पर्य है, पुरोडाश के इन भागों की गणना ऋत्विजों की भृति में नहीं होगी। इन दोनों विकल्पों में क्या मान्य है?

इसके निर्णय के लिए आचार्य सूत्रकार ने पूर्वपक्ष प्रस्तुत किया-

# ् / भक्षाश्रवणाद्दानशब्दः परिऋये ॥४८॥

[भक्षाश्रवणात्] ब्रह्मा आदि के लिए विभक्त पुरोडाश-भागों के विषय में भक्षणबोधक कोई वाक्य न सुने जाने के कारण [दानशब्दः] ऋत्विजों को वे विभक्त भाग दिये जाने की बात [परिकये] ऋत्विजों के परिक्रय के सम्बन्ध में जाननी चाहिए।

यागकार्य-सम्पादन के लिए दक्षिणा आदि देकर ऋत्विजों को खरीद लिया

जाता है। इसी का नाम 'परिकय' है। 'इदं ब्रह्मणः' आदि वाक्यों से विहित पुरोडां के विभवत भाग ब्रह्मा आदि ऋत्विजों की दक्षिणा के अन्तर्गत समभने चाहिएँ, क्योंकि प्रसंग में याग-काल के अवसर पर ब्रह्मा आदि द्वारा इनके भक्षण का बोधक कोई वाक्य सुना नहीं जा रहा, जबिक अन्यत्र सुना जाता है। भाष्य-कार शबर स्वामी ने मीमांसा सूत्र [६।४।४] के भाष्य में एक वाक्य उद्धृत किया है—'यजमानपञ्चमा इंडां प्राश्नित्त चार ऋत्विज् और पाँचवाँ यजमान इंडा पात्रस्थित पुरोडांश का भक्षण करते हैं। यहाँ 'प्राश्नित्त' भक्षण-विधायक क्रिया स्पष्ट निद्ध्ट है। ऐसा कोई निर्देश 'इदं ब्रह्मणः' आदि के प्रसंग में नहीं है। इसिलए पुरोडांश के विभक्त भागों को याग के अवसर पर भक्षण के लिए न मानकर ब्रह्मा आदि ऋत्विजों के परिकय—अर्थात् दक्षिणा के रूप में दिया जाना समभना चाहिए।।४६॥

इसी अर्थ की पुष्टि के लिए सूत्रकार ने अन्य हेतु प्रस्तुत किया-

#### तत्संस्तवाच्च ॥४६॥

[तत्संस्तवात्] उन चार भागों में विभक्त पुरोडाश की दक्षिणा के रूप संस्तुति करने से [च] भी यह चतुर्धा विभक्त पुरोडाश परिक्रय-सम्बन्धी समभ्रता चाहिए।

भाष्यकार शबर स्वामी ने इस प्रसंग में एक वाक्य उद्धृत किया है—'एषा वै दर्श-पूर्णमासयोदेक्षिणा' यह चतुर्धा विभक्त पुरोडाश दर्श-पूर्णमास की दक्षिणा है। इस संस्तुति से स्पष्ट है, यह विभक्त पुरोडाश परिकयसम्बन्धी है।।४६।।

पूर्वपक्ष का आचार्य सूत्रकार ने समाधान किया-

#### भक्षार्थी वा द्रव्ये समत्वात् ॥५०॥

[वा] 'वा' पद पूर्वपक्ष की ब्यावृत्ति का द्योतक है; तात्पर्य है, 'इदं ब्रह्मणः' आदि वाक्यों के आधार पर किया गया पुरोडाश-विभाग ऋत्विजों के परिक्रय-सम्बन्धी नहीं है। तब क्या है ? [भक्षार्थः] याग-काल में भक्षण के लिए है, [द्रब्ये] हविरूप द्रव्यके उपयोग के विषय में [समत्वात्] यजमान और ऋत्विजों के परस्पर तुल्य होने से।

हिवद्रव्य देवता को उद्देश करके तैयार किया जाता है। तैयार करनेवाला यजमान अग्नि आदि देवताओं के लिए उसका संकल्प कर देता है। वह उसका स्वामी नहीं रहता। कोई व्यक्ति दक्षिणा आदि दान उसी वस्तु का कर सकता है, जिसका वह स्वामी हो। हिवद्रव्य का स्वामी अब यजमान नहीं है; तब यह दक्षिणा आदि के रूप में उसको कैसे दे सकता है? इस दृष्टि से हिवद्रव्य के विषय में यजमान और ऋत्विज् बराबर हैं। विचारना चाहिए, शेष हिवद्रव्य का

क्या उपयोग है ? शास्त्रीय मान्यता है, श्रुत अर्थ के परित्याग में जितना दोष होता है, उतना ही दोष अश्रुत की परिकल्पना में होता है। भक्षणिवषयक वाक्य श्रुत न होने से भक्षण की कल्पना भी दोषपूर्ण होगी। पित्र हिव को फेंका भी नहीं जा सकता। वास्तिवकता यह है—'इदं ब्रह्मणः' आदि वाक्यों से ब्रह्मा आदि ऋतिकों के साथ हिव का सम्बन्ध विधान किया है। देखना चाहिए, इन दोनों के परस्पर सम्बन्ध में कौन किसका कितना उपकार करता है ? अपने-अपने रूप में दोनों एक-दूसरे के उपकारक हैं। वह उपकार ब्रह्मा आदि ऋत्विकों के द्वारा हिव के भक्षण किये जाने पर सम्भव है। इसमें हिव का उपकार है—उसका सदुप्योग हो जाना। ऋत्विजों का उपकार है—याग की पूर्णता—सम्पन्नता से हर्षोद्रेक की भावना। यह भावना व्यक्ति में साहस व सामर्थ्य को जागृत करती है। भक्षण का पद द्वारा श्रवण न होने पर भी हिव का यह दृष्ट प्रयोजन हिव के भक्षण को उद्भावित करता है। अनेक बार शब्द से कोई तथ्य न कहे जाने पर भी तात्पर्य से स्पष्ट हो जाता है। प्रसंग में ऐसा ही है। फलतः प्रधान आदृति से बचे पुरोडाश-हिव का परिक्रम में उपयोग न मानकर भक्षण में जानना चाहिए।।।१०।।

दक्षिणारूप में हवि के संस्तव का सूत्रकार ने समाघान किया-

### व्यादेशाद् दानसंस्तुतिः ॥५१॥

्व्यादेशात् ] व्यादेश —व्यपदेश —प्रयोजन की समानता से [दानसंस्तुतिः] भक्षणार्थं दिये गये हिव-भागों की दक्षिणा के रूप में स्तुति की गई है। वस्तुतः वह भाग दक्षिणा में नहीं गिना जाता।

जैसे दक्षिणा-प्राप्ति की भावना से प्रोत्साहित होकर ब्रह्मा आदि ऋत्विज् कर्म करने में सहर्ष प्रवृत्त होते हैं, ऐसे ही यागकाल में पुरोडाश-हिव के भाग का भक्षण करने से — कर्मानुष्ठान-जित —श्रान्ति व क्षुधा की निवृत्ति हो जाने पर ब्रह्मा आदि ऋत्विक् शेष कार्य को सम्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित हो जाते हैं। दक्षिणा व हिव-भागों के प्रयोजन इस समानता के आधार पर भक्षणार्थ हिव-प्रदान को दक्षिणा पद से कह दिया गया है। यह केवल औपचारिक कथन है। फलतः 'इदंबह्मणः' आदि वावयविहित हिव-भागों को दक्षिणारूप मानना अशास्त्रीय है।

इति जैमिनीय भीमांसासूत्राणां विद्योदयभाष्ये तृतीयाच्यायस्य चतुर्थः पादः ।

# अथ तृतीयाध्याये पञ्चमः पादः

दर्श-पूर्णमास याग-सम्बन्धी कतिपय सन्दिग्ध स्थलों का विवेचनपूर्वक निर्णय गत पाद में प्रस्तुत किया गया। अन्य सन्दिग्ध स्थलों के निर्णय के लिए पञ्चम पाद का प्रारम्भ है । दर्श-पूर्णमास प्रसंग में कहा है---'उत्तरार्थात् स्विष्टकृते सम-वद्यति' पुरोडाश के उत्तर-अर्धभाग से स्विष्टकृत् अग्नि के लिए अवदान करता है, अर्थात् स्विष्टकृत् आहुति के लिए पुरोडाश का ग्रहण करता है। तथा अन्य वाक्य है-(इडामुपह्मयित' इडा का उपह्मान करता है। इडापात्र पार्श्वभागों से मध्य में संकुचित (भिचा हुआ) होता है; उसमें दो भाग-से दिखाई देते हैं। पात्र को पकड़ने की ओर से पहला भाग 'पूर्व' और दूसरा 'पश्चिम' कहा जाता है। उसका प्रथम उपस्तरण (आज्यस्थाली से घृत लेकर उसे चुपड़ना) होता है। अनन्तर आग्नेय पुरोडाश के दक्षिणभाग से मन्त्रोच्चारणपूर्वक टुकड़ा काटकर, इडापात्र के पूर्वभाग में, तथा पुरोडाश के उत्तरभाग से अमन्त्रक टुकड़ा लेकर दोनों को इडापात्र के पूर्वभाग में रक्खा जाता है। तत्पश्चात् अग्नीपोमीय पुरोडाश के—दक्षिण और पूर्वभाग से पहले के समान (=समन्त्रक, अमन्त्रक) टुकड़े लेकर उन्हें इडापात्र के पश्चिमभाग में रक्खा जाता है। अनन्तर आज्यस्थाली से घृत लेकर इडापात्र के दोनों भागों पर डाला जाता है। इसका नाम 'अभिघारण' है। यहाँ तक की क्रिया का 'इडावदान' नाम है। तात्पर्य है — इस अवसर पर इडापात्र से जो कार्य सम्पाद्य है, उसके लिए उसे तैयार कर लिया गया है। अब अध्वर्गुइडापात्र को उठाकर अपने मुख व नासिका के बराबर सामने की ओर धारण करता हुआ मन्त्र जयता है। इस क्रिया का नाम 'इडोपह्वान' है। यह भी स्विष्टकृत् अवदान के समान दर्श-पूर्णमास-सम्बन्धी शेप कार्य है।

पूर्णमास के आग्नेय और अग्नीपोमीय प्रधान कर्मों के समान तीसरा प्रधान कर्मे उपांशुयाज है। उसका होमद्रव्य आज्य = घृत है, जबिक आग्नेय और अग्नीषोमीय कर्मों का होमद्रव्य पुरोडाश होता है। इस प्रसंग में यह सन्देह है कि — क्या आग्नेय और अग्नीषोमीय पुरोडाश के समान, उपांशुयाज के द्रव्य घृत से भी स्विष्टकृत् और इडा का अवदान करना चाहिए ? अथवा नहीं करना चाहिए?

इसी विषय का निर्धारण करने के लिए प्रस्तुत अधिकरण प्रारम्म किया गया है। सिद्धान्त की दृढ़ता के लिए ऊहापोहपूर्वक विवेचन की भावना से आचार्य सूत्रकार ने पूर्वपक्ष प्रस्तुत किया—

### आज्याच्च सर्वसंयोगात् ॥१॥

[आज्यात्] उपांशुयाज के आज्य = घृत से [च] भी स्विष्टकृत् अवदान आदि शेष कार्य करने चाहिएँ, [सर्वसंयोगात्] स्विष्टकृत् अवदान आदि शेष कार्यों का सब हवियों के साथ संयोग होने से।

स्विष्टकृत् आदि के लिए उपांगुयाज के हिनद्रव्य घृत से भी अवदान करना चाहिए, क्योंकि 'स्विष्टकृतमवद्यति' आदि वचन सामान्य प्रकरण में पठित हैं। सभी हिवयों का उनका सम्बन्ध है। ऐसा वाक्य भी है—'सर्वेभ्यो हिन्भ्यः सम-वद्यति' सब हिवयों से अवदान करता है। इसलिए उपांगुयाज के आज्य हिन से भी स्विष्टकृत् अवदान, इडोपह्यान आदि शेष कार्यं किए जाने चाहिएँ।।१।।

इसी अर्थ की पुष्टि के लिए सूत्रकार ने अन्य हेतु प्रस्तुत किया-

#### कारणाच्च ॥२॥

[कारणात्] कारण के—उभयत्र—तुल्य होने से [च] भी उपांशुयाज के हवि आज्य द्वारा भी शेष कार्यं सम्पन्न किए जाने चाहिएँ।

जो कारण—पुरोडाश से अवदान आदि शेष कार्य के सम्पादनार्थ दिए जाते हैं, वे ही कारण उपांशुयाज हवि आज्य से शेष कार्य किए जाने में लागू होते हैं। दोनों जगह कारणों की समानता से दोनों (—पुरोडाश और आज्य) हवियों से शेष कार्य किया जाना युक्त है।

वह कारण आचार्यों ने अर्थवादरूप एक गाथा के आधार पर बताया है । गत [३।४।४४] सूत्र की व्याख्या में गाथा का निर्देश है। वहाँ स्विष्टकृत् अग्नि के विभिन्न हिवयों के अवदान में जो कारण पुरोडाश हिब के लिए है वहीं कारण आज्य हिव के लिए भी है। अतः उभयत्र कारण आज्य की समानता से पुरोडाश और आज्य दोनों हिवयों द्वारा शेष कार्य करना युक्त है।।२।।

उक्त अर्थ की पुष्टचार्थ आचार्य सूत्रकार ने अन्य सहायक हेतु प्रस्तुत किया-

## एकस्मिन् समवत्तशब्दात् ॥३॥

[एकस्मिन्] एक हिव के कथन में [समवत्तराब्दात्] 'समवत्त' शब्द का प्रयोग होने से व्यतिरेक द्वारा जाना जाता है कि यहाँ अन्य हिव से भी अवदान होता है। 'समवद्यति' कियापद में 'सम्' उपसर्ग समवेत अर्थ में है — सिम्मिलित होकर अवदान करना। किसी एक हिव से अवदान के कथन में यदि 'समवद्यति' प्रयोग किया गया है, तो व्यतिरेक द्वारा समभना चाहिए कि यहाँ अन्य हिव से भी अवदान किए जाने का तात्पर्य है। यदि ऐसा न होता, और उस कथित एकमात्र हिव से ही अवदान करना अभिप्रेत होता, तो वहाँ 'समवद्यति' का प्रयोग न होकर केवल 'अवद्यति' कियापद प्रयुक्त किया जाता।

आचार्यों ने इस स्थिति को स्पष्ट करने के लिए उदाहरण प्रस्तुत किया है।
सोमयाग के दूसरे दिन उपांशुयाज-कर्म के अङ्गभूत प्रायणीय इष्टि का
अनुष्ठान किया जाता है। इसमें अदिति देवता के चरु के साथ चार आज्ययाग
और हैं—'आज्येन देवताश्चतको यजति —पथ्या स्वस्तिं, अग्निं, सोमं, सिवतारुच [कात्या०श्रौ० ७।५।१३; आप० श्रौत सूत्र १०।२१।११] में इन देवताओं
की दिशा का नियमन करते हुए बताया है—'एकस्माच्च हिवपोऽनवित।'''
मिश्रस्य चान्येन हिवषा समवद्यति 'एक ही हिव से अवदान करना हो, तो
'अवद्यति प्रयोग होता है; समवेत हिवयों से अवदान करे। पर 'समवद्यति' प्रयोग
होगा। 'समवेत' का यह तात्पर्यं नहीं कि हिवयों को परस्पर मिलाकर अवदान
किया जाय, प्रत्युत यह तात्पर्यं है कि अनेक हिवयों से अवदान किया जाय; हिवयों
का समवाय न होकर अवदानों का समवाय है।

दर्श-पूर्णमास प्रसंग में 'अग्नये स्विष्टकृते समबद्यति' वचन है—स्विष्टकृत् अग्नि के लिए सम्मिलत अवदान करे । दर्श-पूर्णमास का अन्यतम प्रधानकर्म उपांगुयाज है । उसी का विकृति = अङ्ग प्रायणीय इष्टि है । 'प्रकृतिवद् विकृति: कत्तंव्या' इस अतिदेश के अनुसार प्रायणीय इष्टि में उपांगुयाज के हविद्रव्य आज्य से अवदान की प्राप्ति मानने पर ही चरू-सम्बन्धी स्विष्टकृत् के अवदान के लिए 'समबद्यति' कियापद का प्रयोग उपपन्न हो सकता है । यदि एक चरु से ही स्विष्टकृत् अग्नि के लिए अवदान हो, तो 'अवद्यति' प्रयोग होना चाहिए । पर ऐसा नहीं है; इसलिए उपांगुयाज के आज्य हिव से स्विष्टकृत् के लिए अवदान मानना युक्त है ॥३॥

इसी अर्थ की पुष्टि के लिए आचार्य सुत्रकार ते अन्य हेतु प्रस्तुत किया-

#### आज्ये च दर्शनात् स्विष्टकृदर्थवादस्य ॥४॥

[आज्ये] घ्रुवा में रक्खे गए आज्य में [स्विष्टकृदर्थवादस्य] स्विष्टकृद् विषयक अर्थवाद के [दर्शनात्] देखे जाने से [च] भी जाना जाता है कि आज्य से अवदान होता है।

श्रुवा नामक एक कटोरानुमा यज्ञियपात्र है, जिसमें लम्बी डण्डी जुड़ी रहती है। डण्डी के लगभग मध्यभाग में उतनी ऊँचाई की एक टेक लगी रहती है जितनी कटोरे की ऊँचाई है। घ्रुवा को भूमि पर रखते से उसका सन्तुलन स्थिर रहे, बिगड़ने न पाए, इसी के लिए डण्डी में टेक लगाई जाती है। स्रुवा (विशेष नाप के छोटे चम्मच) से 'चतुर्धृवायाम्' [तैं० बा०, ३।३।४।३] वचन के अनुसार चार स्रुवा परिमित घृत आज्यस्थाली से लेकर ध्रुवा में रक्खा जाता है। आहुति के लिए जितना आज्य ध्रुवा से जुहू में लिया जाता है, उतना ही आज्यस्थाली से लेकर ध्रुवा में डाल दिया जाता है। इसी का नाम 'ध्रुवा का प्रत्यभिघारण' है। इस प्रकार ध्रुवा पात्र में चार स्रुव् आज्य बराबर बना रहता है। सम्भवतः इसी कारण पात्र का 'ध्रुवा' नाम है—परिमित आज्य का ध्रुव = स्थिर बना रहना। इस प्रसंग का अर्थवाट है—

'अवदाय अवदाय ध्रुवां प्रत्यभिघारयित । स्विष्टकृतेऽवदाय न ध्रुवां प्रत्यभिधारयित । न हि ततः परमाद्वांत यक्ष्यन् भवति' ध्रुवा से आज्य का अवदान करके ध्रुवा में प्रत्यभिधारण करता है; अर्थात् उतना ही आज्य, आज्यस्थाली से लेकर उसमें झाल देता है । स्विष्टकृत् के लिए अवदान करके ध्रुवा में प्रत्यभिधारण नहीं करता, क्योंकि स्विष्टकृत् आहुति के अनन्तर अन्य कोई आहुति देने के लिए नहीं होती । यह अर्थवाद ध्रुवा में प्रत्यभिधारण के प्रयोजन को बताता है । वह प्रयोजन है—आगे आहुति का देना । स्विष्टकृत् यान के अनन्तर कोई आहुति नहीं होती । इससे स्पष्ट है, ध्रुवा में जो आज्य रहता है, उसी से स्विष्टकृत् आहुति दी जाती है । यही स्विष्टकृत् अम्न का अवदान है । क्योंकिअवअन्य कोई आहुति देय नहीं है, इसीलिए आज्यस्थाली से अन्य आज्य लेकर ध्रुवा में डालना (==प्रत्य-भिषारण) अनावश्यक है । इस स्विष्टकृत्-विषयक अर्थवाद से सिद्ध हो जाता है कि स्विष्टकृत्-अवदान आज्य से भी होता है ॥४॥

इस लम्बे पूर्वपक्ष का आचार्य सुत्रकार ने समाधान किया-

### अशेषत्वात्तु नेवं स्यात् सर्वादानादशेषता ॥५॥

[तु] 'तु' पद पूर्वपक्ष की व्यावृत्ति का द्योतक है। तात्पर्य है—उपांशुयाज के हिनद्रव्य आज्य से स्विष्टकृत् अवदान होता है, यह कथन युक्त नहीं, [अशेषत्वात्] ध्रुवा में उपांशुयाज के आज्य का शेष न रहने के कारण। [एवम्] इस प्रकार स्विष्टकृत् और इडा के लिए आज्य से अवदान [न स्यात्] नहीं होता। क्यों कि [सर्वादानात्] ध्रुवा में जो आज्य रहता है, वह सभी यागों के लिए प्रहण किया जाता है, इस कारण [अशेषता] ध्रुवा में उपांशुयाज के आज्य का बचा रहना सम्भव नहीं। ध्रुवा में उपांशुयाज-अाज्य के शेष का अभाव रहता है।

तैत्तिरीय बाह्मण [३।३।४।४] में बताया है—'सर्वस्मे वा एतद् यज्ञाय गृह्मते यद् ध्रुवायामाज्यम्' ध्रुवा में जो आज्य गृहीत किया जाता है, वह सभी यागों के लिए होता है। इस कारण ध्रुवा में जो आज्य बचा है, वह उपांजयाज का शेष है, यह कहना निराधार है । अतः यह कथन अयुक्त है कि उपांशुयाज के हवि-द्रव्य आज्य से स्विष्टकृत् अवदान आदि होता है ।।५।।

बीच में शिष्य ने जिज्ञासा की-ध्रुवा में यदि सब यागों के लिए गृहीत आज्य है, तो उसमें उपाञ्चयाज के लिए गृहीत आज्य का शेष अंश भी तो है। उससे स्विष्टकृत् व इडा का अवदान उपपन्न होगा। सूत्रकार ने जिज्ञासा का समाधान किया—

#### साधारण्यान्न घ्रुवायां स्यात् ॥६॥

[ध्रुवायाम्] ध्रुवा में जो आज्य है, वह उपांशुयाज के लिए गृहीत आज्य का शेष [न स्यात्] नहीं है, [साधारण्यात्] ध्रुवा में गृहीत आज्य के सब यागों के लिए साधारण — समान होने से ।

आज्य-हविद्रव्यवाले यागों के लिए आज्यस्थाली से ध्रुवा में आज्य गृहीत किया जाता है। यथावसर अन्य यागों के समान उपांशुयाज भी उसी आज्य में से आज्य लेकर किया जाता है। अन्त में जो आज्य शेष रहता है, उसे उपांश्याज का शेष आज्य नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ध्रुवा में जो आज्य गृहीत किया गया, वह सब आज्य-सम्पाद्य यागों के लिए समान है। जितना आज्य जिस याग के सम्पादन के लिए उपयोग में आया, उसके लिए वह पूरा हो गया। बचे आज्य को किसी एक याग का शेष कहकर प्रतिपत्ति-कर्म के लिए उसका उपयोग बताना सर्वया अशास्त्रीय है। उपांशुयाज में अथवा अन्य किसी याग में उपयुक्त होनेवाले आज्य की मात्रा को अलग छाँटा नहीं जा सकता। इसलिए आज्य-हवियागों के अनन्तर ध्रुवा में बचे आज्य को उपांशुयाज याग का अथवा अन्य किसी एक याग का शेष नहीं कहा जा सकता। जैसे अतिथियों के लिए एक पात्र में पकाया अन्न एक अतिथि के भोजन कर लेने पर शेष अन्य कार्य, मृत्य आदि के उपयोग में लाने के लिए नहीं होता, प्रत्युत अन्य अतिथियों के उपयोग में लाने के लिए ही होता है। जब सब भोजन कर लेते हैं, तब उसका प्रयोजन पूरा हो जाने पर शेष खाद्य का मृत्य-पशु-पक्षी आदि के लिए उचित उपयोग कर लिया जाता है। वह अन्न आतिथेय नहीं रहता । उसका उचित उपयोग ही उसका संस्कार है ।

इसी प्रकार ध्रुवा में गृहीत आज्य का—आज्य-सम्पाद्य सब यागों के सम्पन्न — पूर्ण हो जाने पर—प्रयोजन पूरा हो जाता है। शेष आज्य यित्रय नहीं रहता। उसका उचित उपयोग ही उसका संस्कार है। यज्ञ-प्रसंग में ऐसे आज्य के अनेक उपयोग हैं। आग्नेय तथा अग्निषोमीय पुरोडाश के उपस्तरण व अभिषारण में उपयोग हो सकता है। इसी का नाम 'प्रतिपत्ति कर्म' है—निर्घारित कार्य में उपयुक्त द्रव्य का जो शेष रहता है, उसका अन्यत्र उचित उपयोग कर लेना। जुहू आदि के घारण के लिए भूमि पर बिछाई गई कुशा को कर्म की समाप्ति पर अग्नि

में छोड़ दिया जाता है। प्रधान याग में उपयुक्त पुरोडाश के शेष अंश को स्विष्टकृत् आहुति के रूप में अग्नि में छोड़ दिया जाता है। सोमयाग में उपयुक्त ग्रह
आदि पात्रों को जल में प्रवाहित कर दिया जाता है। निर्धारित कमें में उपयुक्त
हिवद्रव्य का प्र'गेजन पूरा हो जाने पर शेष वस्तु को कहीं रक्खा या फेंका जा
सकता है। उसी के उचित उपयोग का नाम 'प्रतिपत्ति कमें' है। किस शेष का
कहाँ उपयोग किया जाना चाहिए, शास्त्र इसकी भी व्यवस्था करता है, जो गत
पंक्तियों से प्रकट है।।६।।

शिष्य पुन: जिज्ञासा करता है-ध्रुवा में शेष आज्य से अवदान न हो, साघारण होने से; पर जुहू में जो शेष आज्य है, उससे अवदान क्यों न होगा ? सूत्रकार ने समाधान किया—

### अवत्तत्त्वाच्च जुह्वां तस्य च होमसंयोगात् ॥७॥

[जुह्नाम्] जुहू में [च] भी [अवत्तत्त्वात्त्] आज्य के अवत्तः—परिमित गृहीत होने से [च] और [तस्य] उस परिमित आज्य का [होमसंयोगात्] होम के साथ सम्बन्ध होने से जुहू में शेष आज्य नहीं होता।

जुहू में आज्य लेने की व्यवस्था है— 'चतुर्जुह्नां गृह्णाति' वचन के अनुसार चार सूवा आज्य जुहू में ग्रहण किया जाता है। जुहू में गृहीत इसी परिमित आज्य का नाम 'चतुरवदान' है। इस पूरे आज्य का होम के साथ सम्बन्ध है— 'चतुरवत्तं जुहोति' अथवा 'चतुरवत्तं स वषट्कारेषु' [कात्या० श्रौ० ३।३।११] आदि वचन इसमें प्रमाण हैं। फलतः जितना आज्य जुहू में लिया जाता है, वह सब होम कर दिया जाता है; शेष रहता ही नहीं। तब जुहू में बचे आज्य का—शेष कार्यं में उपयोग करने का प्रश्न ही नहीं उठता ॥७॥

शिष्य पुन: जिज्ञासा करता है—चमस में होम के लिए सोम भरा जाता है, सोम की आहुति देने पर बचे सोम का जैसे शेष कार्य (ऋत्विज् आदि द्वारा सोम-पान) में उपयोग होता है, ऐसे ही जुहू में बचे आज्य से शेष कार्य क्यों न हो? शिष्ट-जिज्ञासा को सूत्रकार ने पूर्वपक्षरूप में सूत्रित किया—

#### चमसवदिति चेत् ॥६॥

[चमसवत्] जैसे होम के लिए चमस में गृहीत सोम से आहुति के अनन्तर बचे सोम का शेष कार्य में उपयोग होता है, वैसे ही जुह में बचे उपांशुयाज के आज्य से शेष कार्य होना चाहिए, [इति चेत्] ऐसा यदि कहो, तो—(वह युक्त नहीं, यह अगले सूत्र के साथ सम्बद्ध है) ॥।।।

१. कुतूहलवृत्ति [३।४।८] में उद्धृत, यु० मी०।

आचार्य सूत्रकार ने जिज्ञासा का समाधान किया-

### न चोदकाविरोधात् हविः प्रकल्पनत्वाच्च ॥६॥

[न] चमसों में जुहू के समान हिवद्रव्य की स्थिति नहीं है, अर्थात् जुहू के चमस का उदाहरण देना युक्त नहीं है, [चोदकाविरोधात्] चमस प्रसंग में विधिवचन का विरोध न होने से, [च] और [हिवः प्रकल्पनत्वात्] हिव की प्रकल्पना = सम्भावना होने से।

ग्रह नामक चमसों में सोम भरे जाने के प्रसंग में कोई ऐसा विधिवचन नहीं है, जिससे यह जात हो कि यह सब सोम होम के लिए है। वहाँ वाक्य है—'सोम-स्याग्ने वीहि इत्यनुवषट् करोति' [ऐ॰ जा० ३।४], 'सोमस्याग्ने वीहि' मन्त्र से अनुवषट् करता है। अन्य वाक्य है—'ऐन्द्रवायवं गृह्णाति' इन्द्र और वायु देवता-वाले ग्रहपात्र में सोमरस को ग्रहण करता है, अर्थात् भरता है। सोम के ग्रहण-विषयक ये विधिवचन हैं। इन प्रसंगों में यह कहीं नहीं कहा गया कि होम के साथ इस सोम का सम्बन्ध है। यह सब कार्य सोम के हिंब व्यव्य होने की सम्भावना को अवश्य प्रकट करता है, परन्तु उपांजुयाज याग के आज्य के विध्य में 'चतुरवत्तं जुहोति' यह स्पष्ट उल्लेख है—चार स्नृवा परिमित—जुह में गृहीत—सम्पूर्ण आज्य होम के लिए है, यह 'जुहोति' कियापद से स्पष्ट होता है। यदि यहां आज्य बचाया जाता है, तो इस वाक्य से विरोध होगा। चमस में यदि सोम बचाया जाता है, तो किसी विधिवाक्य के साथ उसका विरोध नहीं है, प्रत्युत आनुकूल्य है। 'अनुवषट् करोति' वाक्य—चमसों द्वारा वषट्कार से होम करने के अनन्तर अनुवषट्कार से होम का विधान यह प्रकट करता है कि वषट्कार होम में चमस-स्थित सम्पूर्ण सोम का होम नहीं होता; सोम बचाकर रक्खा जाता है।

कुत्हलवृत्ति [३।४।० (यु॰मी॰)] में एक वाक्य उद्धृत है—'हुत्वा प्रत्यञ्चः परेत्य सदिस भक्षयन्ति कमस से सोम की आहुति देनेवाले अध्वर्यु आदि ऋत्विज् होम करके वापस लौटकर सदःस्थान में सोम का भक्षण करते हैं। इससे होम के अनन्तर चमस में सोम का बचा रखना सिद्ध होता है। सोम से होम के विषय में उक्त वृत्तिकार ने अन्य वाक्य उद्धृत किया है—'असर्वहुतं जुहोति' चमस में भरे पूरे सोम को होम नहीं करता है; होम से बचाकर चमस में सोम रखता है। इससे सिद्ध है, होम के अनन्तर भी चमस में सोम शेष रहता है। उसका सोमरस-पान आदि शेष कार्य में उचित उपयोग सम्भव है। इसके विपरीत जुहू में होम के अनन्तर आज्य निःशेष हो जाता है। अतः जुहू-सम्बन्धी कार्य में चमस का दृष्टान्त सर्वथा असंगत है।

इसके अतिरिक्त यह भी घ्यान देने योग्य है कि 'ऐन्द्रवायवं गृह्खाति, चमसे-षून्नयति' आदि वाक्यों में सोम के ग्रहणमात्र का विधान है; हवि के रूप में प्रयोग किए जाने का कोई स्पष्ट निर्देश नहीं है। फिर भी सोमरस के आडम्बरपूर्ण सम्भार के सार्थक्य की भावना से हविरूप में उसका समर्थन माना जाता है।।६।।

शिष्य जिज्ञासा करता है—ऐसी स्थिति में 'सर्वेग्यो हिवर्ग्यः समवद्यति'— 'सब हिवयों से समवेत अवदान करता है', वाक्य का समाधान होना चाहिए।

सूत्रकार ने समाधान किया-

## उत्पन्नाधिकारात् सति सर्ववचनम् ॥१०॥

[सिति] शेष के होने पर [उत्पन्नाधिकारात्] अधिकार उत्पन्न हो जाने से [सर्वेवचनम्] उन्हीं के लिए 'सर्वे'-पद का कथन है।

जिन कर्मों के पूरा हो जाने पर हिवद्रव्य शेष रह जाता है, वहाँ शेष कार्य में प्रवृत्ति के लिए अधिकार प्राप्त हो जाता है, उन्हीं स्थलों के लिए 'सर्वें पद का प्रयोग किया गया है। जिन कर्मों में अशेष हिवद्रव्य उपयोग में आ जाता है, वे कर्म इस 'सर्वे' की सीमा में नहीं आते। इसलिए 'सर्वेम्यो हिवर्म्यः समवद्यति' के साथ इस व्यवस्था का कोई विरोध नहीं है।। १०।।

शिष्य जिज्ञासा करता है—यद्यपि उक्त कथन ठीक है, पर प्रायणीय इच्टि के अकेले हविद्रव्य चरु के लिए 'समबद्यति' पद-प्रयोग अव्यवहार्य है। उसे व्यवहार्य बनाने के लिए उपांधुयाज याग के हविद्रव्य आज्य का समवाय क्यों न माना जाय?

आचार्य सूत्रकार ने जिज्ञासा का समाधान किया-

### जातिविशेषात् परम् ॥११॥

[परम्] अन्य अथवा अगला 'समवत्त' पद [जातिविशेषात्] ओदन जाति और आज्य जाति के भेद से दोनों के समवाय की अपेक्षा करके प्रयुक्त हुआ है।

प्रायणीय इष्टि का हिंदिद्रव्य चरु-ओदन है। जिस ओदन का— आज्य के उपस्तरण और अभिघारण से विशद पाक होता है, वह खिला हुआ ओदन हिंव-द्रव्य चरु है। इसके पाक में ओदन जाति से भिन्नजातीय आज्य उपस्तरण और अभिघारण के रूप में संयुक्त रहता है। इसी आज्य-समवाय की अपेक्षा से अकेले चरु-ओदन के लिए 'समवद्यति' प्रयोग व्यवहार्य है। इसमें असामञ्जस्य की आशंका निराधार है। उपांग्रयाज याग का आज्य चरु-सम्बन्धी शेष कार्य के लिए सर्वेषा अवपेक्षित है।।११।।

शिष्य जिज्ञासा करता है—अन्तिम आक्षेप में जो कहा गया कि स्विष्टक्र्ट्-विषयक अर्थवाद से जाना जाता है कि उपांशुयाज आज्य से स्विष्टक्रट्-अवदानरूप शेष कार्य किया जाना चाहिए, उसका समाधान अपेक्षित है।

आचार्य सूत्रकार ने समाधान किया-

### अन्त्यमरेकार्थे ॥१२॥

[अन्त्यम्] 'स्विष्टकृतेऽवदाय' अर्थवाद के आधार पर स्विष्टकृत् के लिए आज्य से अवदान का जो अन्तिम आक्षेप कहा है, उसका अभिप्राय [अरेकार्थे] ध्रुवा पात्र के आज्य से रिक्त न होने में समक्षना चाहिए।

ध्रवा में जो आज्य रहता है, वह उपांशुयाज का आज्य नहीं है। गत सुत्रों की व्याख्या में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि उपांशुयाज का आज्य शेष नहीं रहता; वह सम्पूर्ण होम कर दिया जाता है। ध्रुवा में जो आज्य है, वह स्विष्टकृत से पूर्व होनेवाले कर्म तथा स्विष्टकृत् के लिए गृहीत पुरोडाश हवि के उपस्तरण और अभिघारण-पर्यन्त कार्यों के लिए है। इसलिए प्रति अवदान के अनन्तर ध्रुवा का अभिचारण किया जाता है, जिससे आगे होनेवाले कार्य सम्पन्न होते रहें। अन्तिम आहुति स्विष्टकृत् अग्नि के लिए है, वह पुरोडाश की दी जाती है। उसके नीचे-ऊपर ध्रुवास्थित आज्य से सेचन किया जाता है, जिससे जुह में पुरोडाश का कोई अंग लगान रह जाय। यह ध्रुवास्थित आज्य का अन्तिम प्रयोजन है। अब तक ध्रवा में आज्य विद्यमान रहता है; ध्रुवापात्र आज्य से रिक्त नहीं रहता। स्विष्ट-कृत् के अनन्तर अन्य कोई आहुति देय न होने से ध्रुवा में आज्य के अभिघारण का कोई प्रयोजन नहीं, अतः अभिघारण नहीं होता। 'न हि ततः परामाहुति यध्यन् भवति' अर्थवाद-वाक्य का इतना ही तात्पर्य है-उठाये गये सब आक्षेपों का समाधान हो जाने पर यह सिद्ध हो जाता है कि उपांशुयाज के आज्य से स्विष्टकृत एवं इडा का अवदान नहीं किया जाता ॥१२॥ (इति ध्रुवाज्यादिभिः स्विष्टकृदा-दिशेषाऽननुष्ठानाधिकरणम्—१)।

# (साकंस्थायीये शेषकर्माननुष्ठानाधिकरणम् -- २)

तैत्तिरीय संहिता [२।४।४।३] के दर्श-पूर्णमास प्रसंग में पाठ है— 'साकम्प्रस्थायीयेन यजेत पशुकामः'—पशु की कामनावाला साकम्प्रस्थायीय याग से यजन करे। यह दर्श-पूर्णमास का विक्वतियाग है। इसमें सन्देह है— स्विष्टकृत् और इडा का अवदान यहाँ होना चाहिए ? अथवा नहीं ? प्रतीत होता है, अवदान होना चाहिए; क्योंकि साकप्रस्थायीय याग दर्श-पूर्णमास का विकार है। दर्श-पूर्णमास में स्विष्टकृत् और इडा का अवदान होता है। इसलिए 'प्रकृतिवद् विकृतिः कर्त्तव्या' नियम के अनुसार दर्श-पूर्णमास प्रकृतियाग से समान उसके विकृतियाग साकम्प्रस्थायीय में भी अवदान होना चाहिए

इस प्रतीति पर आचार्य सूत्रकार ने सिद्धान्त-पक्ष प्रस्तुत किया—

साकम्प्रस्थायीये स्विष्टकृदिडञ्च तद्वत् ॥१३॥ [साकम्प्रस्थायीये] साकम्प्रस्थायीय नामक याग में[स्विष्टकृदिडम्]स्विष्ट- कृत् और इडा का अवदान[च]भी[तड़त्] धुवाज्य के समान समकता चाहिए। तात्पर्य हैं —जैसे धृवाज्य से स्विष्टकृत् और इडा का अवदान नहीं होता, वैसे ही साकम्प्रस्थायीय हविद्रव्य से स्विष्टकृत् और इडा का अवदान नहीं होता।

विधि के अनुसार साकम्प्रस्थायीय याग का हिवद्रव्य शेष नहीं रहता; तब अवदान का प्रश्न ही नहीं उठता। हिवद्रव्य शेष रहे तो अवदान का अवसर आवे। इस विषय में विधान है, आज्यभागाभ्यां प्रचर्य आग्नेयेन च पुरोडाशेनाग्नीये सुचौ प्रदाय सह कुम्भीभिरभिकामन्ताहं—आज्यभाग और आग्नेय पुरोडाश से यजन करके अग्नीत्संज्ञक ऋत्विज् को दूध और दही की दोनों सुक् देकर कुम्मियों (दूध और दही की घड़ियों = मटिकयों) के साथ दक्षिण से अभिक्रमण करते हुए (दाहिनी ओर से निकलते हुए) कहता है, अर्थात् इन्द्र के लिए यजन करो, ऐसा आदेश देता है। इस अनुष्ठान में—कुम्भियों में विद्यमान—सम्पूर्ण हविद्रव्य = दूध और दही होम कर दिया जाता है। शेष कुछ नहीं रहता। इसलिए प्रस्तुत याग में स्विष्टकृत् आहुति एवं इडाभक्षण आदि शेषकार्य का कोई अवकाश नहीं। कितप्य आचार्यों ने स्पष्ट लिखा है, साकम्प्रस्थायीय याग में स्विष्टकृत् और इडाभक्षण नहीं होते—'स्वष्टकृत् स्थारच न विद्यन्ते' [आप०सूत्र, ३।१७।२]॥१३॥ (इति साकम्प्रस्थायीये शेषकर्मानन्ष्ठानाधिकरणम्—२)।

### (सौत्रामण्यां शेषकर्माननुष्ठानाधिकरणम्—३)

दर्श-पूर्णमास और सोमयाग के विकृतियागों में एक सौत्रामणी याग है। इस याग में अरुवी, सरस्वती और इन्द्र देवता के उद्देश्य से 'ग्रह' नामक पात्रों में दूध और सोमरस अलग-अलग भरकर उसकी आहुतियाँ दी जाती हैं। यहाँ सन्देह है, ग्रहपात्रों में बचे दूध व सोमरस से स्विष्टकृत् और इडा का अवदान करना चाहिए? अथवा नहीं? प्रतीत होता है, करना चाहिए। क्योंकि शास्त्र की एक साधारण व्यवस्था है—'प्रकृतिवद् विकृति: कर्त्तव्या'—जो कार्य प्रकृतियाग में होते हैं, वे विकृतियाग में भी किए जाने चाहिएँ। दर्श-पूर्णमास प्रकृतियाग में शेष कार्य स्विष्टकृत् और इडा का अवदान किया जाता है; तब उसके विकृतियाग सौत्रामणी में भी स्विष्टकृत् और इडा का अवदान प्राप्त होता है।

**आचार्य सूत्रकार ने सिद्धान्त-पक्ष प्रस्तुत किया**----

## सौत्रामण्याञ्च ग्रहेषु ॥१४॥

[सौत्रामण्याम्] सौत्रामणी याग में जो [ग्रहेषु] ग्रह हैं, उनमें [च] भी स्विष्टकृत् और इडा का अवदान नहीं करना चाहिए।

सूत्र में पठित 'च' पद से पूर्व-प्रकृत-अवदान नहीं करना चाहिए—का अति-देश होता है। ग्रहों में स्विष्टकृत् आदि अवदान न किये जाने का कारण यह है क ग्रह-संज्ञक पात्रों में जो हिषद्रव्य गृहीत होता है, भरा जाता है, वह सम्पूर्ण ( सब-का-सब) होम के लिए होता है । = 'यत् पयोग्रहाश्च सोम ( सुरा) ग्रहाश्च गृह्याते' इन ग्रहपात्रों में विद्यमान जो हिबद्रव्य है, वह देवता के लिए ग्रहण हुआ, देवता के लिए कहा हुआ, देवता के लिए सुनाया हुआ है । तात्पर्य है—हिबद्रव्य से भरे ग्रहपात्रों को अलग-अलग ऋत्विज् उठाते हैं और मन्त्रपाठ-पूर्वक अग्नि में उसकी आहुति देते हैं । मन्त्रों में निर्देश है कि यह हिबद्रव्य अमुक देवता का है । आदिवन ग्रह को अध्वर्यु, सारस्वत को ब्रह्मा, ऐन्द्र को प्रतिप्रस्थाता उठाता है । उस सम्पूर्ण हिव को देवता के लिए आहुत कर दिया जाता है । उसका कोई अंश बचा नहीं रहता । इन ग्रहों का होम के साथ सम्बन्ध भी सुना जाता है—'उत्तरेडनी पयोग्रहान् जुह्मितं'—उत्तरवेदि की आहवनीय अग्नि में पयोग्रहों का होम करते हैं । 'दक्षिणेडननी सुरा( सोम ? ) ग्रहान् जुह्मितं—दक्षिणाग्नि में सुरा' (सोम) ग्रहों का होम करते हैं । जिलतः ग्रहपात्रों में अवस्थित अशेष हिवद्रव्य देवता के लिए आहुत हो जाता है । शेष कुछ भी बचता नहीं । तब स्विष्टकृत् आदि के लिए उसका अवदान असम्भव है । अतः ग्रहों में अवदान का कथन निराधार है ॥१४॥

उक्त अर्थ की पुष्टि के लिए सूत्रकार ने सहायक प्रमाण प्रस्तुत किया-

प्रतीत होता है, यहाँ सोम के स्थान पर सुरा का प्रवेश किया गया। ग्रहों में हिवद्रव्य दूध हो, सोम हो या सुरा हो, ऋत्विजों द्वारा उसके भक्षण का कथन प्रकरण-विरुद्ध है। सुरा-सम्बन्धी लेख सन्दिग्ध हैं।

१. "सौत्रामणि याग में सुरा से होम का विधान तथा शेप रूप से ऋित्वजों द्वारा सुरा-अक्षण का निर्देश मिलता है। यहाँ सुरा शब्द लोकप्रसिद्ध मद्य के अर्थ में प्रयुक्त नहीं हुआ है। सौत्रामणि याग में सुरा बनाने की जो विधि श्रौत-सूत्रों में लिखी है, उसके अनुसार ब्रीहि और श्यामाक का अधिक जल में चावल पकाकर उसके मांड में शष्पादि के चूर्ण के साथ पके चावलों को डालकर ३ दिन गड्ढे में गाड़कर रखा जाता है। (इष्टब्य — कात्याव श्रौत, १६।२।२०।२१) । इससे इसमें खटास तो उत्पन्न हो जाता है, परन्तु मादकता उत्पन्न नहीं होती है। आसव वा अरिष्ट बनाने के लिए उनके द्रव्य को ४० दिन भूमि में गाड़ते हैं, तब भी उनमें ५ से १० प्रतिशत ही मादकता आती है। पद्य बनाने के लिए उसका सार भवके ( = वाष्य-यन्त्र) से खींचा जाता है। प्रकृत सुरा में यह कार्य भी नहीं होता है। अतः सौत्रामणिस्य सुरा को मध समक्षना भूल है। उस सुरा की तुलना गाजर या बड़े की बनाई 'कांजी' द्रव्य से की जा सकती है, जिसमें खटाई-मात्र होती है।" (यु० मी०)

#### तद्वच्च शेषवचनम् ॥१४॥

[शेषवचनम्] 'उच्छिनिध्ट न सर्वं जुहोति'—कुछ बचाता है, सब होम नहीं करता—यह निषेधपूर्वक बचाये जाने का कथन [तद्वत्] साकंस्थायीय के समान सौत्रामणी याग में स्विष्टकृत् और इडा-अवदान के अभाव को बोधित करता है।

सौत्रामणी याग के उपसंहार-प्रसंग में वचन है—'उच्छिनष्ट न सर्व जुहोति' 'कुछ बचाता है, सब नहीं होमता', निषेधपूर्वक हिवद्रव्य बचाने का कयन यह सिद्ध करता है कि प्रकरण के अनुसार हिव नहीं बचाया जाना चाहिए, सब-का-सब होम कर देना चाहिए। यह प्राप्त का प्रतिषेध है। इससे प्रकरण स्विष्टकृत् आदि के लिए शेष अवदान के अभाव का बोध कराता है।

तब सौत्रामणी याग में ग्रहों में बचाये गये हिव का क्या उपयोग होना चाहिए? इस विषय में आचार्यों ने जो सुक्षाव दिये हैं, उनसे प्रतीत होता है, यह सूत्र अनन्तर-काल में प्रक्षिप्त किया गया है। एक सुक्षाव है—केष सुराद्रव्य किसी बाह्यण को बुलाकर पिला देना चाहिए। दूसरा सुक्षाव है—किसी क्षत्रिय या वैश्य को भी पिलाया जा सकता है। तीसरा सुक्षाव है—ऋत्विजों से अन्य किसी को भी पिलाये जाने पर उसमें से कुछ सुराद्रव्य बचाया जाता है। उस वचे सुराद्रव्य को—किसी छीदे बुने छन्ने—अथवा सब ओर सैकड़ों छिद्रों से युक्त पात्र में शतमान (विशेष परिमाण) सुवर्ण रखकर—ऊपर डालकर छाना जाता है। वह छनती हुई सुरा-धारा दक्षिणान्नि में गिरती है।

इससे अतिरिक्त एक मुख्य मान्यता—ऋत्विजों द्वारा सुरा-भक्षण है, जिसका निर्देश गत टिप्पणी में विद्यमान है। पर इस मान्यता में उन याजक-ऋत्विजों के हाथ सुरा-भक्षण के सिवाय अन्य कुछ न लगता था, तब दूसरों को पिलाने का सुभाव व अधिकार देकर शतमान सुवर्ण और कमा लिया। अन्यथा सुरा को छन्ने या शतिछद्र पात्र में छानते समय जो शतमान सुवर्ण रक्खा जाता है, उसका कौन-सा रासायनिक प्रभाव सुरा में उत्पन्न होकर दिक्षणाम्नि को प्रभावित करता होगा? इसे धार्मिक ठनी कहा जाय? या अन्य कुछ? यह सब किसी काल के स्रापायी याजिकों द्वारा किया गया घोटाला है।

यह भी विचारणीय है, ऋत्विजों द्वारा सुरा-मक्षण को मान्यता<sup>र</sup> देकर यह कैसे सम्भव है कि स्विष्टकृत और इडा-अवदानरूप शेष कार्य के लिए सौनामणी-

१. आप० श्रीत० १६।३।६७ ॥

२. सुरा-भक्षण-सम्बन्धी विभिन्न मान्यताओं के लिए देखें —कात्या० श्रीत० १६।३।१७-१८ ।। आप० श्रीत० १६।३।३।।

याग-सम्बन्धी ग्रहों के शेष द्रव्य का उपयोग नहीं होता ? क्या ऋत्विजों द्वारा सुरा-भक्षण शेष कार्य नहीं है ? इसलिए सुरा-भक्षण का कथन उत्प्रकरण है, एवं अमान्य है ॥१५॥ (इति सौत्रामण्यां शेषकर्माननुष्ठानाधिकरणम्—२) ।

(सर्वपृष्ठेष्टौ स्विष्टकृदिडादीनां सकृदनुष्ठानाऽधिकरणम्—४)

सर्वेपुष्ठा नामक एक इष्टि है। उसके विषय में तैत्तिरीय संहिता [२।३।७] का पाठ हैं---'य इन्द्रियकामो वीर्यकामः स्यात् तमेतया सर्वपृष्ठया याजयेत' जो व्यक्ति इन्द्रिय-शक्ति एवं दैहिक शक्ति की कामनावाला हो, उसको इस सर्वपृष्ठा इष्टि से यजन कराये। इस इष्टि के छह याग हैं। संहिता के इसी प्रसंग में आगे पाठ है-- 'इन्द्राय राथन्तराय, इन्द्राय बाईताय, इन्द्राय वैरूपाय, इन्द्राय वैराजाय. इन्द्राय शाक्वराय, इन्द्राय रैवताय (निर्वपति)। राथन्तर आदि छह विशेषण इन्द्र के हैं। शास्त्र की व्यवस्था है, जब विशेषणविशिष्ट देवता का निर्देश होता है, तब वह विभिन्न देवता माना जाता है। रथन्तर आदि सामों के नाम हैं। उनसे सम्बद्ध देवता इन्द्र राथन्तर आदि रूप में निर्दिष्ट हुआ है। उन साम-मन्त्रों को गाते हुए पुरोडाश की आहुतियाँ दी जाती हैं। 'इन्द्राय रथन्तराय त्वा जुब्टं निर्वपामि' आदि मन्त्रों से प्रतियाग के लिए चार-चार मुट्टी हवि का छाज (सूप) में निर्वाप कर, सब हवि को एकसाथ पीसकर, सीघे बारह कपालों में पूरोडाश पकाया जाता है। रथन्तर आदि पृष्ठसंज्ञक छह सामों को गाते हुए छह कर्मों में छह देवताओं के लिए उस पुरोडाश की आहुतियाँ दी जाती हैं। आहुतियाँ देने की विशेष पद्धति है, जिसमें पुरोडाश के निर्दिष्ट माग से अंगुष्ठ-समान दो टुकड़े काटकर उपस्तरण और अभिघारणपूर्वक एक आहुति दी जाती है। यह एक कर्म है।

शिष्य जिज्ञासा करता है—यहाँ सन्देह है—क्या प्रत्येक कर्म के अनन्तर बचे हिंव से स्विष्टकृत् व इडा का अवदान करना चाहिए ? अथवा पुरोडाल-हिंव के सर्वंत्र समान होने से अवदान एक बार ही किया जाय ? देवता व कर्म के भिन्न होने से प्रतिकर्म अवदान होना युक्त प्रतीत होता है।

शिष्य के इस सुकाव को आचार्य सूत्रकार ने पूर्वपक्षरूप में सूत्रित किया—

# द्रव्यंकत्वे कर्ममेदात् प्रतिकर्म क्रियेरन् ॥१६॥

[द्रव्येकत्वे] पुरोडाश-हविद्रव्य के सब कर्मों में समान होने पर भी [कर्म-भेदात्] कर्मों का भेद होने से अर्थात् छह भिन्न याग होने से [प्रतिकर्म] प्रति-याग स्विष्टकृत् और इडा का अवदान [क्रियेरन्] किये जाने चाहिएँ।

भने ही हविद्रव्य सब यागों में समान हो, पर देवता और याग के भिन्न होने से स्विष्टकृत् आदि के लिए अवदान प्रत्येक कर्म में अवशिष्ट हवि का होना चाहिए॥१६॥

आचार्य सूत्रकार ने सिद्धान्तपक्ष प्रस्तुत किया---

### अविभागाच्च शेषस्य सर्वान् प्रत्यविशिष्टत्वात् ॥१७॥

[शेषस्य] प्रत्येक याग से बचे पुरोडाश के [अविभागात्] विमाग का कथन न होने से, अर्थात् छहों यागों से बचे पुरोडाश हवि के सम्मिलित रक्खे रहने से [सर्वान् प्रति] सब यागों के प्रति पुरोडाश के [अविशिष्टत्वात्] अविशिष्ट = समान—साधारण होने से [च] भी प्रतिकर्म अवदान नहीं होता।

सूत्र में 'च' पद के स्थान पर कहीं 'तु' पाठ है । वह पूर्वपक्ष की व्यावृत्ति का द्योत्तक है, अर्थात् प्रतिकर्म स्विष्टकृत् का अवदान नहीं होता; क्यों कि प्रत्येक कर्म के लिए पुरोडाश के विभाग नहीं किये गये हैं। छहों यागों के अनुष्ठित हो जाने पर बचा पुरोडाश सिम्मिलत रक्खा हुआ है। प्रत्येक कर्म के लिए पुरोडाश-पिण्ड से परिमित हविद्वव्य लेकर आहुतियाँ दी जाती हैं। छहों यागों के सम्पन्न हो जाने पर शेष पुरोडाश का इस प्रकार विभाग किये जाने का कोई कथन नहीं है कि पुरोडाश का अमुक अंश अमुक देवता या याग का भाग है। इसलिए सर्वपृष्ठा इष्टि में शेष पुरोडाश से एक बार ही स्विष्टकृत् और इडा का अवदान करना चाहिए ॥१७॥ (इति सर्वपृष्ठेष्टौ स्विष्टकृदादीनां सकृदनुष्ठानाऽधिकर-णम्—४)।

## (ऐन्द्रवायवग्रहे द्वि:शेषभक्षणाऽधिकरणम्—५)

ज्योतिष्टोम याग के विषय में कहा है— 'ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत' स्वर्ग की कामनावाला ज्योतिष्टोम याग से यजन करे। उसमें इन्द्र और वायु देवतावाले ग्रहों में सन्देह है। ग्रहसंज्ञक पात्र हैं, जिनमें सोम भरकर इन्द्र, वायु देवता के लिए बाहुति दी जाती है। यहाँ सन्देह यह है—क्या बाहुति से बचे सोम का एक बार भक्षण किया जाए? अथवा दो बार? शेष भक्षण सोम के संस्कार के लिए होता है। तब एक बार भक्षण में वह सम्पन्न हो जाता है।

सूत्रकार ने निश्चय किया-

# ऐन्द्रवायवे तु वचनात् प्रतिकर्म भक्षः स्यात् ॥१८॥

[ऐन्द्रवायवे] इन्द्र और वायु देवतासम्बन्धी ग्रह में [तु] तो [वचनात्] वचन से—सूत्र-ग्रन्थोक्त वाक्य से [प्रतिकर्म] प्रत्येक आहुति के पश्चात् [भक्षः] शेष सोम का भक्षण [स्यात्] होता है।

'वचन' पद की व्याख्या में भाष्यकार ने वाक्य उद्धृत किया है—द्विरैन्द्रवाय-वस्य भक्षयति, द्विह्येंतस्य वषट् करोति'—इन्द्र-वायु देवतासम्बन्धी बचे सोम का दो बार भक्षण करता है; क्योंकि दो बार ही इसका वषट्कार ः होम होता है।
यद्यपि यह वचन उपलब्ब वैदिक साहित्य में दिखाई नहीं दिया, पर आपस्तम्ब
श्रौतसूत्र [१८।२४।२ तथा १२।२०।२४] में इसके संकेत उपलब्ध हैं—
'ढिरैन्द्रवायवं भक्षयतः' तथा 'वषट्कृते जुहोति, पुनवंषट्कृते जुहुतः' ऐन्द्र-वायव
श्रोष सोम का दो बार मक्षण करते हैं। अघ्वर्यु वषट्कार ः होम करता है, होता
और अघ्वर्यु वषट्कार होम करते हैं। इन वचनों से स्पष्ट है, प्रतिहोम बचे सोम
का भक्षण किया जाता हैं —दो बार होम है, दो बार भक्षण।

सूत्र में 'तु' पद का प्रयोग गत अधिकरण से यहाँ कुछ विशेषता दिखाने के लिए हुआ है। वहाँ सर्वपृष्ठा इष्टि में पुरोडाश का एक बार अवदान है, पर यहाँ सोम का दो बार भक्षण। इसका प्रयोग सन्देह की निवृत्ति के लिए माने जाने में भी कोई आपत्ति नहीं है।

भक्षण हुतशेष सोम का संस्कार बताया जाता है। यहाँ संस्कार का वास्तिवक तात्पर्य उसके सदुपयोग का है। यदि एक होम से बचे सोम का मक्षण उसका संस्कार है, तो यह उसी बचे सोम का संस्कार है, अन्य सोम का नहीं। इसिलए यह नहीं कहा जा सकता कि एकत्र बचे सोम के संस्कार से सर्वत्र सोम संस्कृत हो जाता है। तब दूसरे होम के बचे सोम का सदुपयोग भी आवश्यक है और वह उसका भक्षण ही है। उसे फेंक देना सदुपयोग नहीं कहा जा सकता। अतः शेष सोम का प्रतिकमं भक्षण उचित है, अभीष्ट है।।१८।। (इत्येन्द्रवायवग्रहे द्विःशेष-भक्षणाऽधिकरणम्—५)।

#### (सोमे शेषभक्षणाऽधिकरणम्—६)

ज्योतिष्टोम के प्रसंग से ग्रहों और चमसों में भरे गये अनेक सोम कहे हैं। उनमें सन्देह हैं—क्या उन सोमों के शेष का भक्षण करना चाहिए? अथवा नहीं करना चाहिए? प्रतीत यही होता है कि भक्षण नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रसंग में उनके भक्षण का कोई वचन नहीं है।

आचार्य सूत्रकार ने इसी अर्थ को पूर्वपक्षरूप में प्रस्तुत किया-

## सोमेऽवचनाद् मक्षो न विद्यते ॥१६॥

[सोमे] ज्योतिष्टोम-यागीय सोम में [अक्षः] शेष सोम का प्रक्षण [त विद्यते] नहीं होता, [अवचनात्] प्रसंग में भक्षण के विघायक किसी वाक्य के न होने से।

ज्योतिष्टोम-यागीय शेष सोम के भक्षण का निश्चायक कोई वाक्य प्रसंग में उपलब्ध नहीं है, इसलिए प्रसंग में सोम का भक्षण वर्ज्य है। जहाँ भक्षण का विघायक वाक्य उपलब्घ हो, वहाँ भक्षण करना चाहिए। यहाँ ऐसा नहीं है॥१६॥

आचार्य सूत्रकार ने समाधान किया-

#### स्याद्वाऽन्यार्थदर्शनात् ॥२०॥

[वा] 'वा' पद पूर्वोक्त की निवृत्ति के लिए है। तात्पर्य है—विधान न होने से शेष-सोमभक्षण नहीं करना चाहिए, यह कथन युक्त नहीं है, क्योंकि [अन्यार्थ-दर्शनात्] सोमभक्षण-सम्बन्धी अन्य अर्थों का उत्लेख देखे जाने से; हम जानते हैं कि [स्यात्] ज्योतिष्टोम याग में शेष-सोमभक्षण है।

सोमभक्षण-सम्बन्धी अन्य अर्थ को कहनेवाला वचन ज्योतिष्टोम याग में शेष-सोमभक्षण को प्रकट करता है। वचन है—'सर्बतः परिहारमार्श्विनं भक्षयित' सब ओर सिर को घुमाते हुए अश्वी देवता के ग्रहसंज्ञक पात्र में विद्यमान सोम का भक्षण करता है। अन्य वचन है—'भक्षिताप्यायिताँश्चमसान् दक्षिणस्यानसोऽव-लम्बे सादयन्ति''—भक्षण किये और पुनः सोम से भरे चमसों को दक्षिण हविर्धान शकट के अवलम्ब के समीप रखते हैं। ज्योतिष्टोम याग में शेष-सोमभक्षण स्वीकार न किये जाने पर इस प्रकार के सोमभक्षण-सम्बन्धी उल्लेख सम्भव नहीं हैं। सिर घुमाते हुए सोमभक्षण का निर्देश करनेवाला वचन 'सिर घुमाना'-रूप अन्य अर्थ का बोध कराने के लिए है। इसी प्रकार दूसरा वचन 'भक्षण किये चमसों को पुनः भरकर विशिष्ट स्थान में रखना'-रूप अन्य अर्थ का बोध कराने के लिए है। इससे ज्योतिष्टोम में शेष सोम का भक्षण सिद्ध होता है।।२०।।

दूसरे वचन के लिए द्रष्टब्य—-आप० श्रौ० १२।२५।७॥ कात्या० श्रौ० ६।११।२४॥

तै० सं० [६।४।६] में ऐन्द्रवायव ग्रह को तथा मैत्रावरूण ग्रह को मुँह के सामने रखकर, और आश्विन ग्रह को सब ओर सिर घुमाकर भक्षण-विशेषों का निर्देश मिलता है। आप० श्रौ० [१२।२५।१] में ऐन्द्रवायव ग्रह को नासिका के समीप में, मैत्रावरूण को आँखों के समीप में, और आश्विन ग्रह को श्रोत्र के समीप में रखकर भक्षण का विधान मिलता है।

(यु०मी०)

१. यद्यपि ये वचन इसी आनुपूर्वी के साथ उपलब्ध वैदिक साहित्य में दृष्टिगत नहीं हैं, पर इनसे सन्तुलित वचन उपलब्ध हैं। द्रष्टव्य — तैं० सं० ६।४।६।। आप० श्रो० १२।२५।१॥ तैं० सं० के उक्त स्थल के माष्य में भट्टभास्कर लिखता है-—'आदिवनं तु सर्वतः परिहारं शिरः परिती भ्रमियत्वा स्थ-यति।'

आचार्य सूत्रकार उक्त वचनों के आधार पर सोमभक्षण का विधान बताता है—

## वचनानि त्वपूर्वत्वात् तस्माद् यथोपदेशं स्युः ॥२१॥

[तु] 'तु' पद अन्यार्थंदर्शन के साथ सोमभक्षण के विधान का द्योतक है। [बचनानि] 'सर्वतः परिहारमध्विनम्' आदि वचन सोमभक्षण के विधायक हैं; [अपूर्वंत्वात्] अपूर्व होने के कारण, [तस्मात्] इसलिए [यथोपदेशम्] उपदेश के अनुसार ही ये [स्युः] विधि-वचन हैं।

'सर्वतः परिहारमाहिवनं मक्षयित' सब ओर सिर घुमाकर अश्वी देवता के ग्रहपात्र में श्रेष सोम का मक्षण करता है, यह मक्षण का विघायक वावय है। सिर घुमाना उसकी विशेषता है। यह भक्षण का अङ्ग है। वाक्य का मुख्य प्रयोजन सोममक्षण का विधान करता है। यह भक्षण का अङ्ग है। वाक्य का मुख्य प्रयोजन सोममक्षण का विधान करता है। यह भक्षण फल का कथन है— 'तस्मात् सर्वा विशः श्रुणोति' इसलिए सब दिशाओं से मुनता है। यह सब विशिष्ट सोममक्षण विधान को स्पष्ट करता है। यह अपूर्व विधि है। अन्य किसी वचन से इसका विधान हुआ हो, उसका यहाँ अनुवादमात्र है, प्यह कथन सर्वथा अयुक्त है। अपूर्व अर्थ का विधान करने से वचन की अर्थवता — फलवत्ता सिद्ध होती है। इसलिए सर्वत्र विशिष्ट सोममक्षण में मक्षण मुख्य है, विशेषण अङ्गभूत। फलतः प्रस्तुत वचनों में सोममक्षण का विधान उपपन्न होता है।।२१॥ (इति सोमे शेषमक्षणा-धकरणम्— ६)।

#### (चमसिनां शेषभक्षणाऽधिकरणम्--७)

शतपथ ब्राह्मण [४।२ १।२६] के ज्योतिष्टोम-प्रसंग में पाठ है—'प्रैतु होतुरचमसः प्र ब्रह्मणः प्रोद्गातृणां प्र यजमानस्य प्र यन्तु सदस्यानाम्' होता का चमस आवे, ब्रह्मा का चमस आवे, उद्गाता और उसके सहायक ऋत्विजों, प्रस्तोता तथा प्रतिहत्तीं के चमस आवें, यजमान का चमस आवे, इन होता आदि सब सदस्यों के चमस आवें। तात्पर्य है—जहां बैठकर सोम पिया जाता है, उस सदःस्थान में यजसम्बन्धी सब यजमान व ऋत्विजों के चमस आयें, उन्हें शेष सोम से भर दिया जाय।

यहाँ सन्देह है—क्या चमसोंवाले होता आदि के द्वारा यह सोममक्षण का निर्देश है ? अथवा नहीं है ? प्रतीत होता है—सोमभक्षण का यह निर्देश नहीं है, क्योंकि गत सूत्र में विशिष्ट भक्षण का निश्चय किया गया है ; अन्यत्र भक्षण नहीं होगा । यहाँ विशिष्ट भक्षण का निर्देश न होने से भक्षण नहीं है,—ऐसा जानना चाहिए।

आचार्य सूत्रकार ने सन्देह का समाधान किया-

#### चमसेषु समाख्यानात् संयोगस्य तन्निमत्तत्वात् ॥२२॥

[चमसेषु] चमसों में भरा सोम होता आदि का भक्षण है, [समाख्यानात्] 'होतुश्चमसः' होता का चमस—इस रूप में नाम लेकर कथन किये जाने के कारण, [संयोगस्य] चमसों के साथ ऋत्विजों के सम्बन्ध के [तिन्निमत्तत्वात्] भक्षणिनिमत्तक होने से। तात्पर्य है—होता आदि का चमस के साथ सम्बन्ध मक्षणरूप प्रयोजन के कारण है।

चमसों में भरा शेष सोम होता आदि के भक्षणिनिमत्त ही है, क्योंकि वाक्य में—होता का चमस, ब्रह्मा का चमस, उद्गाता का चमस—इस प्रकार नाम-निर्देशपूर्वक कथन किया गया है। यदि होता आदि ऋत्विजों के द्वारा भक्षण के लिए यह न होता, तो नामनिर्देश अनावश्यक व निरर्थक था। होता आदि से सम्बद्ध चमस तभी कहा जाता है, जब होता आदि ने उस चमस में सोममक्षण किया, या वह करेगा, अथवा अब करता है। यदि होता आदि चमस में सोम-भक्षण न करे, तो वह चमस होता आदि का नहीं कहा जाता।

चमस नियत परिमाण के रूप में काष्ठ के बने होते हैं। होता आदि के द्वारा चमसों में शेष सोम के भक्षण से उन्हें उच्छिष्ट या अशुद्ध नहीं माना जाता। उच्छिष्ट काष्ठपात्रों को शुद्ध करने के लिए मनु आदि स्मृतिकारों ने उन्हें थोड़ा-थोड़ा छील देना उपाय बताया है। यदि ऐसा किया जाय, तो यह पात्र अपने निर्धारित परिमाण का न रहने से यिज्ञय पात्र नहीं रहेगा, इसलिए उन पात्रों में सोमभक्षण करने पर भी उन्हें पवित्र माना जाता है।

अब्राह्मण (=क्षत्रिय या वैश्य) द्वारा ज्योतिष्टोम याग करने पर, उन्हें सोममक्षण का निषेध किया गया है। यदि वे ऐसा चाहें, तो सोमरस के स्थान पर उन्हें वट (बड़ = बरगद) वृक्ष के कोंपल-पत्तों व फलों का रस दिया जाता है। क्षत्रिय आदि के लिए सोमभक्षण का यह निषेध — ज्योतिष्टोम में होता आदि द्वारा सोम-भक्षण की परम्परा की सिद्ध करता है। यदि मूलतः ज्योतिष्टोम में सोमभक्षण न होता, तो क्षत्रियादि के लिए उसका निषेध करना निर्थंक था।

१. क्षत्रिय आदि के लिए किया गया सोममक्षण निषेध यज्ञिय भावना के नितान्त विरुद्ध है। उसी कार्य को करनेवाला ब्राह्मण ऐसा करे, क्षत्रिय आदि न करे, यह वैदिक मावना नहीं है। ऐसी व्यवस्थाओं को जिन ब्राह्मण-व्यक्तियों ने बनाया, उनके सूल में घोर स्वार्थ रहा। उन्होंने समाज में पारस्परिक द्वेषपूर्ण भावनाओं का बीज बोया। इस प्रवृत्ति ने समाज और राष्ट्र को गहरी हानि पहुँचाई, जिसका प्रभाव अब भी चालू है, तथा राष्ट्र को छिन्न-भिन्न करने में सहयोग दे रहा है।

फलतः ज्योतिष्टोम में चमसियों (=होता आदि के) द्वारा सोममक्षण सिद्ध होता है ॥२२॥ (इति चमसिनां सोमभक्षाऽधिकरणम्—७) ।

#### (उद्गातृणां सहस्रब्रह्मण्येन भक्षाऽधिकरणम्—८)

ज्योतिष्टोम याग के विषय में कहा गया है- 'ज्योतिष्टोमेन स्वगकामो यजेत'-स्वर्ग की कामनावाला व्यक्ति ज्योतिष्टोम से यजन करे। ज्योतिष्टोम प्रसंग से जतपथ ब्राह्मण [४।२।१।२१] में उल्लेख है- 'प्रैत होतुश्चमसः प्र ब्रह्मण: प्रोदगात्णाम'-होता का चमस सदःस्थान को लाया जाये, ब्रह्मा का चमस सद:स्थान को लाया जाये, उद्गाताओं के चमस सद:स्थान को लाये जाएँ। सद:स्थान वह है, जहाँ होता आदि यज्ञशेष सोमरस का पान करते हैं। यहाँ समाख्या-बल से-होता आदि के चमसों में सोम का अक्षण होता है,-यह गत अधिकरण में निश्चय किया जा चुका है। पर 'प्रोद्गातृणाम्' के विषय में सन्देह है। सन्देह का कारण है—'उद्गातृणाम्' में बहुवचन का निर्देश। अन्य पद 'होतु:, ब्रह्मणः' एकवचनान्त हैं; एक ऋत्विक् एक चमस । 'उद्गातृणाम्' पद बहुवचनान्त होने से यह सन्देह है-क्या इस चमस में विद्यमान सोम का मक्षण अकेला उद्गाता करे ? अथवा उद्गाता के सहयोगी सभी सामगान करनेवाले ऋत्विक् करें ? तथा सुब्रह्मण्य को छोड़कर शेष सब सामगान करने-वाले ऋत्विक सोमभक्षण करें ? अथवा सुब्रह्मण्यसिहत सब ऋत्विक करें ? प्रतीत होता है -अकेला उद्गाता सोम का भक्षण करे, जैसे होता आदि अकेले अपने चमस-गत सोम का भक्षण करते हैं।

आचार्य सूत्रकार ने इसी अर्थ को पूर्वपक्षरूप में सूत्रित किया-

## उद्गातृचमसमेकः श्रुतिसंयोगात् ॥२३॥

[उद्गातृचमसम्] 'प्रोद्गातृणाम्' वचन में कहे गये उद्गातृचमस-स्थित सोम को [एकः] अकेला उद्गाता भक्षण करे, [श्रुतिसंयोगात्] 'प्रोद्गातृणाम्' श्रुति के साथ उद्गाता का साक्षात् सम्बन्ध होने से ।

वाक्य में जैसे होता, ब्रह्मा आदि साक्षात् श्रुत हैं, और अपने सम्बद्ध चमस के सीम का मक्षण करते हैं, ऐसे ही उद्गाता साक्षात् पठित है। अकेले उद्गाता को सम्बद्ध चमस के सीम का मक्षण करना चाहिए। बहुवचनान्त प्रयोग से इसमें कोई अन्तर नहीं पड़ता। बहुवचन होने पर भी बहुत्व अर्थ अविवक्षित हैं। अविवक्षा का कारण है, उद्गाता का एक होना। उद्गातृ प्रातिपदिक के आगे बहुवचन का प्रत्यय लगा है। वह बहुवचन विवक्षित होता हुआ उद्गाता के बहुत्व को कहेगा। पर उद्गाता एक ही है। उद्गाता के विषय में सुना गया भी बहुत्व उद्गाता की एकता को बाधित नहीं कर सकेगा। इस कारण बहुवचन

अविवक्षित है। इसके अतिरिक्त यह भी घ्यान देने की बात है कि वावय में साक्षात् उद्गाता का कथन है। अन्य सहयोगियों का—बहुवचन के प्रयोग से अनुमान किया जाता है। प्रत्यक्ष अनुमान से बलवान् होता है। अतः उद्गाता के अनेक सहयोगियों की अभिव्यक्ति का प्रयोजक होते हुए भी बहुवचन उद्गाता के सोमभक्षण में उनके प्रवेश का प्रयोजक नहीं होता। इसलिए उद्गातृचमस के सोम का अकेला उद्गाता भक्षण करे, ऐसा ज्ञात होता है।।२३।।

आचार्य सूत्रकार ने पूर्वपक्ष का समाधान किया---

#### सर्वे वा सर्वसंयोगात् ॥२४॥

[वा] 'वा' पद 'अकेला भक्षण करे' इस पूर्वपक्ष की निवृत्ति का द्योतक है। तात्पर्य है—अकेला उद्गाता भक्षण करे, यह कथन युक्त नहीं। इसलिए [सर्वे] सब भक्षण करें, [सर्वसंयोगात्] सबके साथ चमस का सम्बन्ध होने से।

उद्गाता, प्रस्तोता, प्रतिहत्तां, मुब्रह्मण, इन सभी सामगान से सम्बद्ध ऋत्विजों को उद्गातृचमस-स्थित सोम का भक्षण करना चाहिए। यदि अकेले उद्गाता का सोमभक्षण कहा जाता है, तो 'उद्गातृणाम्' पद में बहुवचन का प्रयोग प्रमाद-पूर्ण ही समभा जाएगा; क्योंकि यह बहुत्व न अन्य कथन का अनुवाद है, न अन्य कथन का अनुवाद है, न अन्य कथ को विधान है। यह कहना भी युक्त न होगा कि सबका मक्षण मानने पर वाक्य में 'उद्गातृ' पद का पाठ प्रमादपूर्ण हो जायगा; क्योंकि अन्य सह-योगियों का सोमभक्षण उद्गाता के सोमभक्षण को व्यावृत्त नहीं करता। तब वह प्रमादपाठ क्यों होगा? बहुवचन-प्रयोग के सामर्थ्य से सभी ऋत्विज् सोमभक्षण में प्रवेश पा रहे हैं। 'उद्गातृ' पद का पाठ उसी अवस्था में प्रमाद कहा जा सकता था, जब उद्गाता का सोमभक्षण से बहिष्कार होता। उद्गाता आदि सभी ऋत्विज् समान रूप से उद्गातृचमस-स्थित सोम के मक्षण में उपस्थित हैं। अतः सबका सोमभक्षण करना युक्त है। २४।। र्

प्रथम सन्देह प्रकट करने के अवसर पर दूसरा विकल्प बताया है—क्या सुब्रह्मण्य को छोड़कर शेष तीन —उद्गता, प्रस्तोता, प्रतिहत्तां —ऋत्विज् ही सोमभक्षण करें? अथवा सुब्रह्मण्य के सहित सब भक्षण करें? प्रतीत होता है, वाक्य में साक्षात् उद्गातृ पद के प्रयोग से स्तोत्रकारी तीन ऋत्विजों को ही सोमभक्षण करना चाहिए, सबको नहीं। इसी अर्थ को आचार्य सुत्रकार ने पूर्वपक्षरूप में सुत्रित किया—

## स्तोत्रकारिणां वा तत्संयोगाद् बहुत्वश्रुतेः ॥२४॥

[बा] 'वा' पद पूर्वसूत्रोक्त 'चमस के साथ सबका सम्बन्ध होने से सब सोम-मक्षण करें' पक्ष की व्यावृत्ति का द्योतक है। [स्तोत्रकारिणाम्]स्तोत्रगान करने- वाले ऋत्विजों का [तत्संयोगात्] चमस के साथ सम्बन्ध होने से चमस सोम-मक्षण तीन ऋत्विजों का ही कर्त्तव्य है; [बहुत्वश्रुतेः] बहुवचन के श्रवण से भी यह अर्थ पुष्ट होता है।

मूल वाक्य में पद हैं—'प्रैंतु उद्गातृणां चमसः' यहाँ उद्गाता का चमस के साथ सीघा साक्षात् सम्बन्ध है। उद्गातृ पद गायित-किया के निमित्त से साम-गान करनेवाले तीन ऋत्विजों—उद्गाता, प्रस्तोता, प्रतिहर्ता का बोघक है। इन तीनों का ही सोमभक्षण कर्त्तेव्य है। इसमें बहुवचन का प्रयोग भी उपपन्न हो जाता है। अन्य ऋत्विज् सुब्रह्मण्य सामगान नहीं करता। वृह्व केवल 'सुब्रह्मण्योमिन्द्रागच्छ' आदि निगद का उच्चारणमात्र करता है। निगद गद्यरूप होने से यजूरूप माने जाते हैं; उनपर गान सम्भव नहीं। इसिलए सुब्रह्मण्य ऋत्विक् का न तो उद्गातृ पद से ग्रहण सम्भव है, और न बहुवचन उसके संग्रह में कोई सहयोग देता है, क्योंकि बहुवचन तीन ऋत्विजों के ग्रहण में चरितार्थ हो जाता है। जैसे उद्गातृ पद का गायित-किया के कारण तीनों ऋत्विजों के साथ साक्षात् सम्बन्ध भी नहीं है। अनुमानमात्र से ग्रहण करना व्यर्थ है, क्योंकि प्रत्यक्ष अनुमान से बलवान् होता है। फलतः उद्गातृ-चमस के सोम का भक्षण तीन ऋत्विजों का कर्त्तव्य है। सोममक्षणकर्त्ताओं में सुब्रह्मण्य का प्रवेश नहीं।।२५॥

आचार्य सूत्रकार ने इस पूर्वपक्ष का समाधान प्रस्तुत किया—

## सर्वे तु वेदसंयोगात् कारणादेकदेशे स्यात् ॥२६॥

[तु]स्त्र में 'तु' पद गत सूत्रोक्त पक्ष की निवृत्ति का द्योतक है । तात्पर्य है—
सुब्रह्मण्य को छोड़कर तीन उद्गाता, प्रस्तोता, प्रतिहर्त्ता, ऋत्विज् सोमभक्षण करें,
यह पक्ष युक्त नहीं है । [सर्वे] सुब्रह्मण्य-सिहत सभी सामवेदी ऋत्विज् सोमभक्षण
करें, [वेदसंयोगात्] सामवेद में कहे कमें के साथ सभी का सम्बन्ध होने से ।
[एकदेशे] एकदेश = सुब्रह्मण्य को छोड़कर शेष तीन ऋत्विजों के विषय — में
उद्गातृ पद का व्यवहार [कारणात्] कारणविशेष से [स्यात्] होता है । वह
कारणविशेष है — 'उद्गातारो निषद्य साम्ना स्तुवते' उद्गाता ऋत्विज् बैठकर
सामगान द्वारा स्तुति करते हैं — बैठकर सामगान द्वारा स्तुति करना ।

गत सूत्र में जो यह कहा गया कि गायति-क्रिया के कारण तीन ऋत्विज् उद्गाता पद से व्यवहृत होते हैं, सुब्रह्मण्य की गणना उनमें नहीं होती, क्योंकि वह गान में सिम्मिलत नहीं होता। इसलिए उद्गातृ-चमस का सोममक्षण उन्हीं तीन ऋत्विजों का कर्तव्य है। सुब्रह्मण्य उसमें नहीं आता।

यह सब कथन युक्त नहीं है, क्योंकि गायति-क्रिया के आधार पर उद्गातृ पद से तीनों ऋत्विजों का ग्रहण नहीं हो सकता । साधारण लौकिक-वैदिक गान अलग है, उद्गान अलग है । वह साम का एक भाग उद्गीय == उत् उपसर्गपूर्वक गायति क्रिया का वाच्य प्रसिद्ध है । उद्गीथ-पाठ एक ही ऋत्विज् करता है ; तब गायति क्रियानिमित्तक उद्गाता एक ही ऋत्विज् कहा जायगा, सब नहीं ।

उद्गातृ पद से सब ऋित्वजों के ग्रहण करने में कारण—वेदसंयोग—है, सामवेद के साथ सम्बन्ध होना। औद्गात्र सामवेद का नाम है, तथा सामवेद-प्रति-पादित कर्म का नाम औद्गात्र है। जो व्यक्ति उसका अध्ययन करता, उसको जानता एवं उसका अनुष्ठान करता है, वह उद्गाता नाम से व्यवहृत होता है, यह सब जानते हैं। यदि किसी समय वह अपने कर्म में व्यापृत न भी रहे, तब भी वह उसी नाम से व्यवहृत होता रहता है। जैसे लकड़ी का शिल्पी शिल्प-व्यापार में न लगा हुआ भी तक्षा कहा जाता है, ऐसे ही सामकर्म के अध्येता-जाता-अनुष्ठाता सभी ऋत्विज् उद्गाता नाम से व्यवहृत होते हैं। सुबह्मण्य-सहित सभी ऋत्विज् साम-कर्मानुष्ठान में माग लेने के कारण उद्गाता माने जाते हैं, इसलिए उद्गातृ-वमस-स्थित शेष सोम के अक्षण में सबका समान अधिकार रहता है, यह निश्चत सिद्धान्त है।। (इति उद्गातृणां सह सुब्रह्मण्येन भक्षाऽधिकरणम्— = )।

#### (ग्रावस्तुतोऽपि सोमभक्षाऽधिकरणम् — ६)

ज्योतिष्टोम याग में होता का सहयोगी एक ग्रावस्तुत् नाम का व्यक्ति रहता है। उसके विषय में सन्देह हैं—क्या वह सोम का भक्षण करे ? अथवा न करे ? आचार्य सुत्रकार ने इस विषय में प्रथम पूर्वपक्ष प्रस्तुत किया—

#### ग्रावस्तुतो भक्षो न विद्यतेऽनाम्नानात् ॥२७॥

[ग्रावस्तुतः] ग्रावस्तुत् नामक व्यक्ति का [भक्षः] सोमभक्षण [न विद्यते] नहीं है, [अनाम्नानात्] ऐसा उल्लेख कहीं न होने से ।

ग्रावस्तुत् सोममक्षण करे, ऐसा उल्लेख कहीं नहीं है। हारियोजन ग्रह में चमिसयों को ही सोमभक्षण का अधिकार है। ग्रावस्तुत् का वहाँ कोई निर्देश नहीं। तैंतिरीय संहिता [१।४।२०] में प्रसंग है, 'हरिरिस हारियोजनः' मन्त्र पढ़ते हुए ग्रहसंज्ञक पात्र में सोम भरकर आहुति दी जाती है, इस कारण यह पात्र 'हारियोजन ग्रह' कहा जाता है। शतपथ ब्राह्मण [४।४।३।१०] में कहा है, अपने-अपने चमस को होता आदि भक्षण करते हैं, और हारियोजन ग्रहपात्र-स्थित शेष सोम के भक्षण की सभी लालसा रखते हैं। यहाँ चमिसयों के ही सोमभक्षण का उल्लेख है। ग्रावस्तुत् व्यक्ति का न अपना चमस होता है और न 'सर्वे' पद से सबमें उसकी गणना की गई है। अतः ग्रावस्तुत् सोममक्षण में अधिकारी नहीं है।।२७॥

आचार्यं सूत्रकार ने समाघान प्रस्तुत किया--

#### हारियोजने वा सर्वसंयोगात् ॥२८॥

[वा] 'वा' पद पूर्वपक्ष की निवृत्ति का द्योतक है। तात्पर्य है—हारियोजन ग्रहपात्र-स्थित शेष सोमभक्षण में ग्रावस्तुत् अनिधकारी है, यह कथन युक्त नहीं है; [हारियोजने] हारियोजन ग्रहपात्र-स्थित शेष सोमभक्षण में [सर्वसंयोगात्] सबका सम्बन्ध होने से ग्रावस्तुत् सोमभक्षण का अधिकारी है।

शतपथ ब्राह्मण के उक्त सन्दर्भ में वाक्य है—'अर्थंषः (च्हारियोजनः) सर्वेषामेव भक्षः' हारियोजन ग्रहपात्र-स्थित सोम सबका भक्षण है। यहाँ 'सर्वं पद के प्रयोग से चमसी और चमसहीन सब उन व्यक्तियों का ग्रहण हो जाता है, जो उस याग से सम्बद्ध हैं। ग्रावस्तुत् व्यक्ति होता का सहयोगी रहता है। भले ही वह चमसहीन हो, पर हारियोजन ग्रह के सोमभक्षण में अन्यों के समान उसका भी पूर्ण अधिकार है, यह वाक्य में 'सर्वं' पद के प्रयोग से निश्चित होता है।।२८॥

'सर्व' पद के प्रयोग को लक्ष्य कर शिष्य जिज्ञासा करता है, इस पद का प्रयोग प्रसंग में उन्हीं चमसियों के लिए माना जाना चाहिए, जिनके समीप में वह पठित है। ग्रावस्तुत् का ग्रहण—उसके चमसहीन होने से—नहीं किया जाना चाहिए। आचार्य ने शिष्य-जिज्ञासा को पूर्वपक्षरूप में सुत्रित किया—

#### चमसिनां वा सन्निधानात् ॥२६॥

[वा] 'वा' पद —हारियोजन सोम के मक्षण में ग्रावस्तुत् अधिकारी है—इस कथन की व्यावृत्ति का द्योतक है। तात्पर्य है—हारियोजन सोम के मक्षण में ग्रावस्तुत् अधिकारी नहीं है, क्योंकि वहाँ 'सर्व' पद [चमिसनाम्] चमिसयों के [सिन्निधानात् | सिन्निधान —समीप में पठित होने से उन्हीं का ग्रहण कर सकता है, अन्य का नहीं।

हारियोजन सोमभक्षण के विधायक वाक्य में जहाँ सबकी लालसा का उल्लेख किया है, उसके समीप प्रथम पाठ है—'यथा चमसमन्यांश्चमसांश्चमसिनो मक्ष-यिन्त' अपने चमस के कमानुसार अन्य चमसों को चमसवाले भक्षण करते हैं। इन वाक्यों का—सिन्तधान के कारण—परस्पर सम्बन्ध है। इस एकवाक्यता से स्पष्ट होता है, सन्दर्भ के अगले भाग में 'सर्व' पद का प्रयोग चमसबाले उन होता आदि के लिए किया गया है, जिनका सन्दर्भ के प्रथम भाग में निर्देश है। क्योंकि म्रावस्तुत् चमसहीन व्यक्ति है, उसका ग्रहण 'सर्व' पद से नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए हारियोजन सोम में चमसहीन ग्रावस्तुत् को भक्षण-अधिकार प्राप्त नहीं होता।।२६।।

आचार्य सूत्रकार ने समाधान किया—

#### सर्वेषां तु विधित्वात् तदर्था चमसिश्रुतिः ॥३०॥

[तु]'तु' पद इस कथन की व्यावृत्ति का द्योतक है कि हारियोजन सोमभक्षण में केवल चमसी लालसा रखते हैं। [सर्वेषाम्] सबके सम्बन्ध का [विधित्वात्] विषायक वाक्य होने से, [चमिसश्रुतिः] सन्दर्भ के प्रथम भाग में चमिसयों का श्रवण [तदर्थी] हारियोजन सोम के स्तुतिरूप प्रयोजन के लिए है।

शतपथ ब्राह्मण [४।४।३।१०] गत सन्दर्भ का प्रथम माग अनुवादमात्र है, जिसमें होता आदि द्वारा अपने-अपने चमस-सोमभक्षण का निर्देश है---'यथाचमस-मन्यांश्चमसांश्चमसिनो भक्षयन्ति'। सन्दर्भ का अगला भाग---'हारियोजनस्य सर्ब लिप्सन्ते' सबके लिए हारियोजन सोमभक्षण का विधान करता है। चमसी अपने चमसों से सोमभक्षण करते ही हैं, उनके विघायक वाक्य अन्य हैं। यहाँ उनका कथन हारियोजन सोमभक्षण की स्तुति के लिए है। अपने-अपने चमस का सोमभक्षण उसी एक का कल्याण करता है, जो उसे खाता है; पर हारियोजन सोममक्षण की सभी लालसा रक्षते हैं, वह सबका कल्याण करने से महाकल्याण-कारी है, यह उसकी स्तुति है। इस वाक्यांश के 'सर्व' पद को केवल चमसियों के लिए एकदेश में सीमित करना निष्प्रयोजन होगा, क्योंकि वे तो अपने चमसगत सोम का भक्षण करते ही हैं। इस प्रकार एक ही वाक्य में दो अपूर्व विधियों के अशास्त्रीय कथन से भी बचा जा सकेगा। उक्त ब्राह्मण-सन्दर्भ इस अर्थ को स्पष्ट कर देता है। पाठ है—'यथाचमां वा अन्ये भक्षा अर्थेषः ( = हारियोजनः) अति-रिक्तः, तस्मादेतस्मिन्तसर्वेषामेव भक्षः' अन्य चमस-सोमभक्षण चमसों के अनसार होते हैं। पर यह हारियोजन सोम उनसे अतिरिक्त है। इसलिए इसमें सबका ही भक्षण-अधिकार है, चाहे वह चमसी हो, अथवा चमसहीन । फलतः हारियोजन-सोमभक्षण में ग्रावस्तुत् का अधिकार अक्षुण्ण है ।।३०।।(इति ग्रावस्तुतोऽपि सोम-भक्षाऽधिकरणम्— ६) ।

## (वषट्कारस्य भक्षनिमित्तताऽधिकरणम्-१०)

केवल समास्या (=नामनिर्देश) ही सोमभक्षण का निमित्त नहीं, अन्य भी निमित्त हैं। सूत्रकार वषट्कार को निमित्त बताता है—

#### वषट्काराच्च भक्षयेत् ॥३१॥

[बषट्कारात्]बषट्कार से [च] भी [भक्षयेत्]भक्षण करे। तात्पर्य है— जो 'वषट्' पद का उच्चारण करते हुए आहुति देता है, वह भी सोमभक्षण करता है।

होता ऋत्विक् 'वषट्' पद के उच्चारण के साथ होमाग्नि में आहुति प्रदान

करता है। उस विषय में वाक्य है—'वषट्कर्त्तुः प्रथमभक्षः'' वषट् उच्चारण कर आहुति देनेवाले का प्रथम सोममक्षण होता है। यहाँ वषट्कार सोमभक्षण का निमित्त है।

यद्यि 'होतुरुचमसः' वाक्य के अनुसार होता का सोमभक्षण प्राप्त है, तब प्रस्तुत कथन में भक्षण को अनुवाद मानकर केवल प्राथम्य का विधान इस वाक्य से मानना चाहिए। ऐसी स्थिति में यह अपूर्वविधि न होकर अनुवाद होने से सोमभक्षण का विधायक नहीं माना जाना चाहिए। परन्तु यह कथन युक्त नहीं है, क्योंकि इससे वाक्यभेद-दोष उपस्थित होता है। एक ही वाक्य में एक अंश अनुवाद और अन्य अंश विधायक हो, यह अशास्त्रीय है। इसलिए 'वषट्कर्त्तुः प्रथमभक्षः' वाक्य प्राथम्य विधायक हो, यह अशास्त्रीय है। इसलिए 'वषट्कर्त्तुः प्रथमभक्षः' वाक्य प्राथम्य विधायक हो से अपूर्वविधि है। इस प्रकार वषट्कार को सोमभक्षण में स्वतन्त्र निमित्त मानना युक्त है ॥३१॥ (इति वषट्करणस्य भक्षनिमित्तताऽधिकरणम्—१०)।

(होमाभिषवयोरपि भक्षनिमित्तताऽधिकरणम्-११)

सोममक्षण में — सोम के होम और सोम के अभिषव को भी सूत्रकार ने — निमित्त बताया —

#### होमाभिषवाभ्यां च ॥३२॥

'भक्षयेत्' क्रियापद की यहाँ गतसूत्र से अनुवृत्ति है ।[होमाभिषवाभ्याम्]होम और अभिषव करने से [च] भी [भक्षयेत्] भक्षण करे ।

होम और अभिषव भी सोमभक्षण में निमित्त हैं । वाक्य है—'हविर्घाने ग्राव-भिरमिषुत्याहवनीये हुत्वा प्रत्यञ्चः परेत्य सदसि भक्षान् भन्नयन्ति'³ हविर्घान<sup>४</sup>

- तुलना करें—'पात्रे समवेतानां वषट्कत्ता पूर्वो भक्षयित' आप० श्रौ० १२।२४।६॥
- २. अभिषव कर्म होम से प्रथम होता है। तब सूत्र में 'अभिषव' का पाठ प्रथम होना चाहिए था, पर पाणिनि-नियम [२।२।३४] के अनुसार द्वन्द्व समास में 'होम' पहले पढ़ा जाता है। यद्यपि सूत्ररचना के समय 'पाणिनि व्याकरण' नहीं था, तथापि पदनियोजन में लोकव्यवहार व पूर्ववर्त्ती व्याकरणों की निश्चित यह व्यवस्था रही होगी। उसी का अनुकरण पाणिनि ने अपने व्याकरणों में किया। आज उसी के आघार पर पदनियोजन-निर्देश संभव है।
- तै० सं० [६।२।११] के पाठ से तुलना करें—'हिवधिन चर्मन्निध ग्राविम-रिभिष्त्याहवनीये हुत्वा प्रत्यञ्चः परेत्य सदिस भक्षयिन्त'।
- ४. यज्ञमण्डप में 'हर्विर्धान' वह स्थानविशेष है, जहाँ होम के लिए 'हवि' तैयार किया जाता है । तैत्तिरीय संहिता के उक्त प्रसंग [६।२।११] में इसका बहुत आकर्षक वर्णन है ।

नामक स्थान में पत्थरों सेसोम को कूट-पीस-छानकर, तैयार कर, आहवनीय अिम में होम करके, वापस लौटकर सदोमण्डप में शेष सोम का भक्षण करते हैं। इस वाक्य में अिमखव-होम व भक्षण-िक्याओं के क्रम का विधान अभिप्रेत नहीं है, क्योंकि क्रियाओं की स्थिति के कारण क्रम स्वतः सिद्ध है। सोम तैयार हुए विना होम नहीं हो सकता। सोम की आहुित देने के लिए सोम को प्रथम तैयार करना होगा। होम सम्पन्न हुए बिना सोम का भक्षण नहीं हो सकता, क्योंकि सोम का शेष रहना तभी सम्मव है, जब सोम की अपेक्षित आहुित देकर होम सम्पन्न कर लिया जाय। ऐसी स्थित में स्वतः प्राप्त क्रम का विधान करना अनावस्थक है।

क्रम का विधान मानने पर वाक्यभेद-दोष भी प्रसक्त होता है। क्रम का विधान कहने से दो क्रियाओं का कथन प्राप्त होता है—'अभिषुत्य' अभिष्व करके भक्षण करते हैं; तथा 'हुत्वा' होम करके मक्षण करते हैं; एक वाक्य में वाक्यभेद की प्राप्ति शास्त्र में दोष माना गया है। इसलिए मी उक्त वाक्य में क्रम का विधान मानना संगत नहीं है।

यह कहना भी युक्त न होगा कि अभिषव और होम भक्षण के अङ्ग हैं, अर्थात् मक्षण के लिए अभिषव और होम किया जाता है। भक्षण मुख्य अङ्ग हैं, और ये उसके अङ्ग हैं। इस कथन की अयुक्तता का कारण यह है कि अभिषव — सोम का तैयार करना मुख्यतः होम के लिए किया जाता है, और होम स्वर्गादिप फलप्राप्ति के लिए किया जाता है। इसलिए इनको भक्षण का अङ्ग नहीं माना जा सकता। अतः भक्षण अप्राप्त है। प्रस्तुत वाक्य उसी का विधान करता है; यह अपूर्वविधि है।

द्वादशाह सत्र में दीक्षा-वान्य है—'अध्वयुं मृंहपित दीक्षियित्वा ब्रह्माणं दीक्ष-यित, तत उद्गातारम्' [आप०श्रो० २१।१।१६।२०]अध्वयुं गृहपित को दीक्षित कर ब्रह्मा को दीक्षित करता है, तदन्तर उद्गाता को । इस वाक्य में आचार्यों ने क्रम का विधान माना है। इसी के समान 'हिविधिने' आदि वाक्य में भी कम का विधान मानना चाहिए। यह कथन भी युक्त नहीं है, क्योंकि प्रस्तुत प्रसंग में क्रम प्रयोजनवण स्वतःसिद्ध है; उसका विधान अनावस्यक व व्यर्थ है। क्योंकि अभिषव के बिना होम सम्भव नहीं, होमसे पूर्व अभिषव करना ही होगा। ऐसे ही होम के बिना शेष सोमभक्षण सम्भव नहीं, भक्षण से पूर्व होम करना ही होगा। इसमें व्यतिक्रम असम्भव है। न सोम के पश्चात् अभिषव सम्भव है, न भक्षण के पश्चात् होम। ऐसी स्थिति द्वादशाह सत्र के दीक्षा-प्रसंग में नहीं है, वहाँ व्यतिक्रम सम्भव है; इसलिए वहाँ क्रम का विधान आवस्थक है।

प्रस्तुत वाक्य के 'प्रत्यञ्च: परेत्य' पदों के आधार पर वाक्य का विनियोग 'पीछे की ओर घूमकर' आने में मानना चाहिए, अर्थात् यह वाक्य 'पीछे की ओर घूमकर आने का' विधान करता है। यह कथन भी युक्त नहीं है, क्योंकि आहव-नीय में सोमाहृति देकर भक्षण-निमित्त सदोमण्डप में जाने के लिए 'पीछे की ओर

लौटना' अनिवार्य है । अतः वह स्वतःसिद्ध है, उसका विधान करना अनावश्यक है ।

फलतः उक्त वाक्य शेष सोममक्षण का विधान करता है, यही मान्यता निर्दोष है। जो होता आदि अभिषव करते हैं, एवं होम करते हैं, वे शेष सोम का भक्षण करते हैं। इस प्रकार अभिषव और होम भक्षण में निमित्त हैं॥३२॥(इति होमा-भिषवयोरिष भक्षनिमित्तताऽधिकरणम्—११)।

## (वषट्कर्त्रादीनां चमसे सोमभक्षाधिकरणम्—१२)

ज्योतिष्टोम प्रसंग में बाक्य है— 'प्रैतु होतुश्चमसः प्र ब्रह्मणः प्रोद्गातृणां प्र यजमानस्य' [शव बाव ४।२।१।२६।। कात्याव श्रीव १०।१।१०] इत्यादि'। प्रस्तुत वाक्य में बताया गया है, होता आदि चमसोंवाले सोमभक्षण अपने चमसों में करें। यहाँ सन्देह है—क्या वषट्कार, अभिषव व होम करनेवाले चमसों में भक्षण करें? अथवा न करें?शिष्य जिज्ञासा करता है—'प्रैतु होतुश्चमसः' इत्यादि वाक्य में होता आदि के चमसों में सोमभक्षण का प्रत्यक्ष निर्देश है, पर प्रस्तुत वाक्य में ऐसा नहीं है, इसलिए यह क्यों न माना जाय कि वषट्कार, अभिषव व होम करनेवाले चमस में सोमभक्षण न करें?

आचार्य ने शिष्यजिज्ञासा को पूर्वपक्षरूप में सूत्रित किया-

#### प्रत्यक्षोपदेशाच्चमसानामव्यक्तः शेषे ॥३३॥

[चमसानाम्] चमसों के 'प्रैतु होतुश्चमसः' इत्यादि वाक्य में [प्रत्यक्षोप-देशात् ]प्रत्यक्ष=स्पष्ट उपदेश=कथन होने से जिनके चमस हैं, उन्हीं को चमसों में सोमभक्षण प्राप्त होता है, [अव्यक्तः] जहाँ व्यक्त=स्पष्ट चमसनिर्देश नहीं है, वहाँ [शेषे] चमसियों से अन्यत्र=भिन्न पात्र में सोमभक्षण होना चाहिए।

'वषट्कर्त्तुः प्रथममक्षः' तथा 'हविधाने ग्राविभरिमषुत्य' आदि वावयों में चमस का स्पष्ट कथन नहीं है, अतः वषट्कार, अभिषव व होम करनेवालों का सोमभक्षण चमसों में न होकर अन्य पात्र में होना चाहिए।

यहाँ वषट्कर्ता आदि के सोमभक्षण में कोई सन्देह नहीं है। वह गत अघि-करण में निश्चित कर दिया गया है। 'हिविधिने · · सदिस भक्षान् भक्षयिन्ति' वाक्य सोमभक्षण का स्पष्ट निर्देश है। सन्देह पात्र के विषय में है। वषट्कर्त्ता आदि को चमस में सोमभक्षण कराया जाय ? अथवा अन्य पात्र में ? क्योंकि 'वषट्कर्त्तुः' एवं 'हिविधीने' आदि वाक्यों में सोमभक्षण का स्पष्ट कथन होने पर भी चमस का स्पष्ट निर्देश नहीं है, इसलिए वषट्कर्ता आदि को चमस में सोमभक्षण न कराकर

१. द्रष्टव्य—(३।५।२२) सूत्र का भाष्य।

अन्य पात्र में कराना चाहिए, पूर्वपक्ष का यही आशय है ।।३३।।

आचार्य सूत्रकार ने उक्त जिज्ञासा का समाधान करते हुए सिद्धान्तपक्ष प्रस्तुत किया—

#### स्याद्वा कारणभावाद् अनिर्देशश्चमसानां

#### कर्त्तुस्तद्वचनत्वात् ॥३४॥

[वा] 'वा' पद पूर्वपक्ष की निवृत्ति का द्योतक है। [स्यात्] वषट्कर्त्ता आदि का भी सोमभक्षण चमस में होना चाहिए, क्योंकि वहाँ [कारणमावात्] सोमभक्षण के कारण विद्यमान होने से; [चमसानाम्] चमसों का [अनिर्देश:] स्पष्ट निर्देश न होना भले हो, पर [कर्त्तुः] वषट्कर्त्ता आदि के [तद्वचनत्वात्] सोमभक्षण का स्पष्ट कथन होने से, उनका भी सोमभक्षण चमसों में होगा।

यह कहना किसी अंश में ठीक है कि 'प्रैतु होतुश्चमसः' वाक्य में चमस का स्पष्ट निर्देश है, वह —िजसका जो चमस है, उसके —चमस में सोमभक्षण का विधान करता है; परन्तु वषट्कत्ता आदि के चमस में सोमभक्षण का निषेध नहीं करता। जैसा सोमभक्षण का विधान 'प्रैतु' आदि वाक्य में है, वैसा ही 'वषट्कर्त्तुः, हिवधीने' आदि वाक्यों में है। सोमभक्षण प्रत्येक दशा में चमसों में ही होगा, भले ही कहीं चमस का स्पष्ट निर्देश न हुआ हो।।३४।।

सूत्रकार ने इसी की पुष्टि में अन्य हेतु प्रस्तुत किया—

#### चमसे चान्यदर्शनात् ॥३४॥

[चमसे] चमस-प्रसंग में [अन्यदर्शनात्] अन्यों==जिनके चमस नहीं कहे उनके देखे जाने से [च] भी, वषट्कर्त्ता आदि का सोमभक्षण चमस में होता है।

'प्रैतु' वाक्य में जो चमस जिसके लिए निर्दिष्ट है, वही उसमें सोमभक्षण करे, अन्य न करे,—ऐसा नियम नहीं है। इसके अतिरिक्त अन्य वाक्य उन्हीं चमसों में अन्यों के सोमभक्षण का निर्देश करता है—'चमसांद्रचमसाध्वर्यंवे प्रयच्छिति, तान् स वषट्कर्त्रे हरित' चमसाध्वर्यु के लिए चमसों को देता है, चमसाध्वर्यु उनको वषट्कर्त्ता के लिए पहुँचाता है। यदि 'होतृचमस' नाम से एक ही द्वारा चमस में सोमभक्षण हो, तो वाक्य में 'तान्' बहुवचन का प्रयोग उपपन्न नहीं होता। इसकी उपपत्ति तभी सम्भव है, जब वषट्कर्ता आदि चमसों में भक्षण करें। इससे स्पष्ट होता है, जहां सोमभक्षण है, वह चमसों में ही है, अन्य पाशों में नहीं।

इस प्रसंग में यह भी व्यान देने योग्य है कि 'होतृचमस' नाम से चमस पर होता का स्वामित्व स्थापित नहीं हो जाता। चमस तथा अन्य सभी यज्ञिय पात्रों पर स्वामित्व यजमान का रहता है। जैसे होता या उद्गाता चमस का यज्ञकाल में उपयोग करने के लिए अधिकृत हैं, वैसे ही वषट्कर्ता आदि भी पूर्णरूप से अधि- कृत हैं, भले ही कतिपय वाक्यों में उनके सोमभक्षण-निर्देश के साथ चमस का उल्लेख न हुआ हो।

जिज्ञासा होती है— चमस में ही सोममक्षण किया जाय, इसके लिए इतना आग्रह या दृढ़ नियम क्यों है ? जात होता है, चमस का निर्धारित माप — परिमाण होने के कारण यह व्यवस्था की गई, जिससे यागशेष सोम सब अधिकृत याज्ञिकों को पूर्णतया समानरूप में वितरित किया जा सके। अन्य याज्ञिय पात्रों के परिमाण न्यूनाधिक हो सकते हैं। उनमें सोमभक्षण होने पर किसी को अधिक सोम मिले, किसी को न्यून, यह उचित व न्याय्य प्रतीत नहीं होता। इसीलिए नियत परिमाण के पात्र चमस में सोमभक्षण की व्यवस्था की गई॥३५॥ (इति वषट्कर्त्रादीनां चमसे सोमभक्षाधिकरणम्—१२)।

## (होतुः प्रथमभक्षाधिकरणम् - १३)

शिष्य जिज्ञासा करता है-जब एक चमस पात्र में अनेक ऋत्विक् सोमभक्षण करते हैं, तब वहाँ कम क्या होना चाहिए ?सूत्रकार ने इस विषय में पूर्वपक्ष प्रस्तुत किया—

## एकपात्रे ऋमादध्वर्युः पूर्वो भक्षयेत् ॥३६॥

[एकपात्र] एक पात्र में सोमभक्षण के अवसर पर [अध्वर्युः]अध्वर्यु [पूर्वः] प्रथम [भक्षयेत्] भक्षण करे, [क्रमात्] कम से; होम के समय सोमपात्र क्योंकि अध्वर्यु के हाथ में होता है, इसलिए सर्वप्रथम सोमभक्षण उसी को करना चाहिए, क्योंकि कम वहीं से प्रारम्भ होगा, जिसके सान्निध्य में सोम है। याग के समय 'प्रतिप्रस्थाता' नामक ऋत्विक् सोमपात्र को भरकर अध्वर्यु के हाथ में देता है। अध्वर्यु का कार्य है—आहवनीय अग्नि में सोम की अपेक्षित आहुतियाँ देना। याग के अनन्तर शेष सोम का भक्षण सब ऋत्विक् करते हैं। एक पात्र में भक्षण होने से सबको बारी-बारी से भक्षण करना होगा। ऐसी स्थिति में सर्वप्रथम भक्षण का वही ऋत्विक् अधिकारी है, जिसके समीप सोम अवस्थित है। अतः अध्वर्यु का कम सबसे पहले है।।३६।।

सूत्रकार ने सिद्धान्त-पक्ष प्रस्तुत किया-

## होता वा मन्त्रवर्णात् ॥३७॥

[वा]'वा' पद पूर्वपक्ष की निवृत्ति का द्योतक है। तात्पर्य है—'अघ्वर्यु प्रथम सोमभक्षण करे' यह कथन युक्त नहीं। [होता] तब होता को सर्वप्रथम भक्षण करना चाहिए, [मन्त्रवर्णात्] मन्त्र में ऐसा कथन होने से।

ऋग्वेद[१०।६४।२]में मन्त्र है-'होतुक्ष्चित् पूर्वे हिवरद्यमाशत' हे ग्रावाओ!

कदाचित् तुम होता से पहले ही मक्षणयोग्य हिन = सोम का रसास्वादन करते हो। यह आलङ्कारिक वर्णन है। सोमलता को पत्थरों से कूट-पीसकर सोम तैयार किया जाता है। पत्थरों में वह अनिवार्य रूप से लग जाता है, उसी को उत्प्रेक्षा-लङ्कार से भक्षण के रूप में कहा गया है। कहने की पद्धति है-सम्भवतः तुम होता से पहले ही सोमभक्षण करते हो। इसका ताल्पर्य है - यज्ञशेष सोम का भक्षण करनेवाला सबसे पहला अधिकारी होता नामक ऋत्विक् है। ऋग्वेद [ ४।४३।३ ] में अन्य मन्त्र है—'होतेव नः प्रथमः पाहि' हे वायो ! उस मधूर रस-पूर्ण सोम का हमारे लिये तुम देवताओं में सबसे पहले ऐसे ही पान करो, जैसे ऋत्विजों में होता यज्ञशेष सोम का सबसे पहले पान करता है। सोम तैयार होने पर तत्काल उसके साथ वायु-संस्पर्श अनिवार्य है। उसीको 'वायु द्वारा भक्षण' के रूप में वर्णन किया है। वह प्राणिजीवन के लिए अनुकुल स्थिति में सहयोग प्रदान करता है। उसके अनन्तर अध्वर्य द्वारा सोम की आहित आहवनीय अग्नि में दी जाती है। इससे प्राणियों के लिए अनुकल जीवनीय तत्त्व और भी सुक्ष्म होकर वायू में मिल जाते हैं। यहाँ देवताओं में अग्नि से पहले वायू का सोमभक्षण है। उसी के लिए मनत्र में 'होतेव' दृष्टान्त दिया गया है। जैसे ऋत्विजों में होता यज्ञ-शेष सोम का सर्वप्रथम मक्षण करता है, ऐसे ही देवताओं में वायू। मन्त्र में पद है 'न:'--हमारे लिए, यह सब हमारे अर्थात प्राणियों के अभ्यूदय के लिए होता है।

मन्त्रों के उक्त वर्णन से स्पष्ट हो जाता है—यज्ञशेष सोम के भक्षण का सर्व-प्रथम अधिकारी होता ऋत्विक् है। अतः पूर्वपक्ष का यह कथन युक्त नहीं कि सान्निध्य से अध्वर्य को सोमभक्षण प्रथम करना चाहिए॥३७॥

इसी की पुष्टि के लिए सूत्रकार अन्य हेतु प्रस्तुत करता है—

#### वचनाच्च ॥३८॥

[वचनात्] वचन से [च] भी वषट्कर्ता का प्रथम भक्षण जाना जाता है। वचन है—'वषट्कर्त्तः प्रथम भक्षः' वषट्कर्ता = वौषट् उच्चारण करनेवाले को सोमभक्षण प्रथम है। वौषट् का उच्चारण होता करता है, उसके अनन्तर अध्वर्य सोम की आहुति आहवनीय अग्नि में छोड़ता है। इस प्रत्यक्ष कथन से वषट्कर्ता होता ऋत्विक् का सर्वप्रथम सोमभक्षण होना स्पष्ट है। इसी अर्थ का उपपादक वाक्य आपस्तम्ब श्रीतसूत्र [१२।२४।६]में है—'पात्रे समवेतानां वषट्कर्ता पूर्वो भक्षयति' जहाँ एक पात्र में अनेक ऋत्विक् सोमभक्षण करनेवाले हों, वहाँ वषट्कर्ता होता ऋत्विक् सर्वप्रथम सोमभक्षण करता है।

इस विषय में यह कहना युक्त न होगा कि उक्त वाक्य केवल भक्षण का विधान करते हैं;यहाँ प्राथम्य अविविधात है। कारण यह है कि प्राथम्य अन्य किसी वाक्य से प्राप्त नहीं है, इसलिए उसे अनुवाद कहकर अविविधित नहीं माना जा सकता। वह अपूर्वविधि है, उसकी उपेक्षा शक्य नहीं; अन्यथा 'प्रथम' पद का निर्देश व्यर्थ मानना होगा। एकसाथ अनेक गुणों का विधान करनेवाला वाक्य अशास्त्रीय नहीं है। अतः उक्तवाक्य भक्षण के साथ प्राथम्य के विधायक हैं॥३८॥ सूत्रकार उक्त अर्थ की पृष्टि में अन्य हेतु प्रस्तुत करता है—

#### कारणानुपूर्व्याच्च ॥३६॥

[कारणानुपूर्व्यात्] कारण की आनुपूर्वी से [च] भी होता का प्रथम सोम-भक्षण सिद्ध है।

सोमभक्षण के निमित्त हैं—वषट्कार और होम । पहला निमित्त वषट्कार है, अनन्तर होम । वषट्कार होता करता है, होम अध्वर्यु । होता प्रथम 'वौषट्' उच्चारण करता है, अनन्तर अध्वर्यु आहुति देता है । अनुष्ठान का यह नैमित्तिक कम होता के कार्य को प्रथम और अध्वर्यु के कार्य को उसके पश्चात् रखता है । कर्मानुष्ठान की इस आनुपूर्वी से भी होता का सोमभक्षण सर्वप्रथम होना निश्चित है । फलतः एक पात्र में अनेक ऋत्विजों के सोमभक्षण के अवसर पर उस पात्र में सर्वप्रथम सोममक्षण होता करता है ॥३६॥ (इति होतुः प्रथमभक्षाधि-करणम्—१३)।

#### (भक्षस्यानुज्ञापूर्वकत्वाधिकरणम् — १४)

शिष्य जिज्ञासा करता है—एक पात्र में अनेकों द्वारा जो सोमभक्षण किया जाता है, वहाँ सन्देह है—स्या अनुज्ञापन करके या बिना अनुज्ञापन के ही सोमभक्षण करना चाहिए ? अथवा आवश्यक रूप से अनुज्ञापनपूर्वक सोमभक्षण करना चाहिए ? पहले पक्ष में अनुज्ञापन का अनियम है, करे या न करे। दूसरे पक्ष में अनुज्ञापन आवश्यक है।

'अनुज्ञा' पद का अर्थ है—अनुमित, सहमित, स्वीकृति । अनुज्ञापन है—
अनुमित एवं स्वीकृति लेना । एक व्यक्ति अन्य व्यक्ति को किसी विशिष्ट कार्यं के
हेतु आमन्त्रित करता है, और उसमें अन्य व्यक्ति की अनुमित या स्वीकृति जानना
चाहता है । यह सब भाव अनुज्ञापन में आ जाता है । पहले विकल्प में कहे-सुने
बिना या कभी कह-सुनकर भी अनियम से सोमभक्षण में लाघव प्रतीत होता है ।
नियम मानने पर व्यवस्था करनी पड़ती है । इसलिए पहला पक्ष मानना युक्त
होगा; ऐसा प्राप्त होने पर सूत्रकार ने सिद्धान्तपक्ष प्रस्तुत किया—

#### वचनादनुज्ञातभक्षणम् ॥४०॥

[वचनात्] शास्त्रीय वचन से ज्ञात होता है, [अनुज्ञातमक्षणम्] अनुज्ञापन-पूर्वक ही सोमभक्षण करना चाहिए। काठक संहिता [११।१] में वचन है—'इन्द्रो वै त्वष्टु: सोममनुपहूतोऽपिबत् स विश्वक् सोमपीथेन व्यार्घ्यंत, तस्मात् सोमो नानुपहूतेन पातवै' इन्द्र ने एक बार त्वष्टा के सोम को बिना बुलाए पिया; उस सोमपान से वह पूर्णरूप में तिरस्कृत हुआ, अतः सोमपान के लिए बिना बुलाये उपस्थित नहीं होना चाहिए।

वचन में 'अनुपहूतः' पद है। उपहूत बुलाया हुआ, अनुपहूत न बुलाया हुआ। उपह्वान व 'अनुजापन पद एक ही अर्थ को कहते हैं। यह एक साधारण व्यवहार की बात है, खाने-पीने आदि के अवसर पर बिना बुलाये उपस्थित होना प्रायः तिरस्कार का कारण हो जाता है। यजमान ऋत्विजों को सोमभक्षण के लिए आमिन्त्रत करता है, तब ऋत्विज् स्वीकृति देकर उपयुक्त अथवा पूर्वनिर्धारित स्थान में उपस्थित हो जाते हैं। इसी आज्ञाय को सूत्र प्रकट करता है।।४०।। (इति भक्षस्यानुज्ञापूर्वकरवाधिकरणम्—१४)।

#### (वैदिकवचनेनानुज्ञापनाधिकरणम्--१५)

अनुमित प्राप्त होने पर सोमभक्षण के लिए उपस्थित होना चाहिए, ऐसा निश्चय हो जाने पर भी यह सन्देह रह जाता है कि अनुज्ञापन लौकिक वाक्य से किया जाय ? अथवा वैदिक वाक्य से ? इसके लिए कोई नियत व्यवस्था न होने के कारण साधारणतया लौकिक वाक्य से अनुज्ञापन करे, ऐसा प्राप्त होने पर सूत्रकार ने व्यवस्था की—

## तदुपहूत उपह्वयस्वेत्यनेनानुज्ञापयेल्लिङ्गात् ॥४१॥

[तत्] उस सोमभक्ष के लिए['उपहृत उपह्लयस्व' इति]'उपहृत उपह्लयस्व' [अनेन] इस वैदिक वचन से[अनुज्ञापयेत्] अनुज्ञापन करे[लिङ्गात्] उक्त वचन में अनुज्ञापन का सामर्थ्य देखे जाने से ।

'उपहूत उपह्नयस्व' यह बचन शतपथ ब्राह्मण [२।४।४।२४] में पठित है। 'यजुर्वेद [२।११]में 'उपहूत उपह्नयताम्' पद पठित हैं। 'उपह्नयताम्' के आधार पर शतपथ में 'उपह्नयस्व' की ऊहा की गई प्रतीत होती है। यजुर्वेद में सर्वत्र जहाँ 'उपहूतः' पद प्रयुक्त है, प्राशन व भक्षण का निर्देश है। इससे 'उपहूत, उपह्नयस्व' वचन में अनुज्ञापन का सामर्थ्य निहित है, यह ज्ञात होता है। इस वैदिक वचन से अनुज्ञापन का प्रयोजन सिद्ध हो जाने पर इस कार्य के लिए लौकिक वचन की निवृत्ति हो जाती है।।४१।। (इति वैदिकवचनेनानुज्ञापनाधिकरणम्—१४)।

## (वैदिकवाक्येन प्रतिवचनाधिकरणम्—१६)

यह निश्चित हो गया कि 'उपहूत उपह्नुयस्व' इस वैदिक वचन से अनुज्ञापन करे, पर यह सन्देह अभी बना है कि प्रतिवचन—प्रत्युत्तर में लौकिक वाक्य का प्रयोग किया जाय? अथवा वह भी वैदिक वचन द्वारा हो? वैदिक वाक्य का विनियोग प्रश्न में किया गया है; प्रतिवचन में लौकिक वाक्य का प्रयोग क्यों न नाना जाय?

आचार्य सूत्रकार ने सिद्धान्त स्थिर किया-

#### तत्रार्थात् प्रतिवचनम् ॥४२॥

[तत्र] उस अनुज्ञापन में [अर्थात्] अर्थ-सामर्थ्यं से 'उपहूतः' यह पद [प्रति-वचनम्] प्रतिवचन होता है।

अनुज्ञापन के लिए बताये गये वैदिक वचन में दो पद हैं —एक— 'उपहूत:' दूसरा 'उपह्लयस्व'। दूसरा कियापद है। यजमान इसका उच्चारण करता है, ऋत्विक् का उपह्वान करता है, उसे आमन्त्रित करता है, बुलाता है —आओ, सोमभक्षण करो। यह प्रथम कहे जाने से प्रश्नरूप है। आमन्त्रण को स्वीकार कर ऋत्विक् 'उपहृतः' उच्चारण करता हुआ सोमभक्षण के लिए सदःस्थान में उपित्वत हो जाता है। तात्पयं है —मैं उपहृत हूँ, आमन्त्रित हूँ, सोमभक्षण के लिए मुभे बुलाया गया है, वह स्वीकार है। वह सदोमण्डप में पहुँच जाता है।

इस प्रसंग में यह कहना संगत न होगा कि प्रश्नरूप में कहा गया वचन पहले पढ़ना चाहिए, उत्तररूप में कहा गया अनन्तर; पर मूल ग्रन्थ [श० ब्रा०] में इनका विपर्यंय क्यों है ?वस्तुतः कोई भी पद अपने अर्थ-सामर्थ्यं से उपयुक्त अवसर पर प्रयुक्त किया जाता है; उनकी आनुपूर्वी अर्थबोधन में बाधक नहीं होती। शास्त्र का यह सर्वंसम्मत सिद्धान्त है—'यस्य येनार्थसम्बन्धो दूरस्थस्यापि तस्य सः —अर्थ-सामर्थ्यं से पद का प्रयोग वहीं होगा, जिसके साथ उसका सम्बन्ध है, भले ही वह पाठ में पहले-पीछे कहीं पढ़ा गया हो। फलतः 'उपहूत उपह्वयस्य' इस वैदिक वचन के दूसरे पद का उच्चारण यजमान प्रथम करता है। उसके प्रतिवचन में अधिकृत ऋत्विक् 'उपहूतः' उच्चारण करता है। इस प्रकार प्रश्न-प्रतिवचन दोनों वैदिक वचन ढारा किये जाते हैं। यज्ञ-प्रसंग में लौकिक वाक्य प्रयुक्त नहीं होने चाहिए, यही इसका तात्पर्य है। आपस्तम्ब श्रौतसूत्र [१२।२४।१५ व ४४] में उक्त आधार स्पष्ट लिखा है—'उपहूत इति प्रतिवचनः'।।४२॥ (इति वैदिक-वाक्येन प्रतिवचनाधिकरणम्—१६)।

#### (एकपात्राणामनुज्ञापनाधिकरणम् — १७)

वैदिक बचन से अनुज्ञापन किये जाने का निक्ष्य होने पर भी यह सन्देह है कि क्या जहाँ अनेक व्यक्ति एक पात्र में सोमभक्षण करते हैं, वहीं अनुज्ञापन होना चाहिए ? अथवा सर्वत्र सोमभक्षण के अवसर पर ? इस विषय में कोई विशेष कथन न होने से सर्वत्र सोमभक्षण के अवसर पर अनुज्ञापन किया जाना प्राप्त होता है।

आचार्य सूत्रकार ने इसे व्यवस्थित किया—

## तदेकपाद्राणां समवायात् ॥४३॥

[तत्] वह अनुज्ञापन [एकपात्राणाम्] एक पात्र में सोममक्षण करनेवाले व्यक्तियों का करना चाहिए, [समवायात्] अनेक व्यक्तियों का सोममक्षण एक पात्र में इकट्टा होने से।

जहाँ एक पात्र में अनेक व्यक्तियों ने सोमभक्षण करना हो, वहीं अनुज्ञापन ( = अनुमित) आवश्यक है। अनुज्ञापन का स्वरूप है — जहाँ कोई कार्य एक व्यक्ति करता है, वहीं अन्य व्यक्ति कार्य करना चाहे, तो दूसरे की भावना को अनुकूल बनाने के लिए अनुज्ञापन अपेक्षित है। जहाँ एक पात्र में अनेक व्यक्तियों ने सोमभक्षण करना है, वहाँ एक-दूसरे की अनुमित से कार्य करने में संघर्ष की आशंका या सम्भावना टल जाती है। अपने-अपने भिन्न पात्रों में सोमभक्षण के अवसर पर ऐसी स्थित आने की सम्भावना ही नहीं रहती, क्योंकि वहाँ एक के हारा प्रयोग किये गये पात्र में अन्य कोई भक्षण नहीं करता।

संघर्ष के दो आघार हो सकते हैं—एक, कम या आनुपूर्वी, अर्थात् पात्र का पहले प्रयोग कौन करे ? दूसरा, भक्ष्य पदार्थ की न्यूनाधिकता का होना । संघर्ष के पहले आधार को टालने के लिए व्यवस्था की गई है—सर्वप्रथम सोमभक्षण होता ऋत्विक् करेगा, अनन्तर निर्धारित कम से अन्य ऋत्विक् । एक पात्र में भरा सोम समान भागों में बाँटा नहीं जाता । यथाक्रम उसी पात्र से चुल्लू में अन्दाजा के साथ सोम भक्षणार्थ दिया जाता है । उसमें स्वभावतः कुछ-न-कुछ न्यूनाधिकता सम्भव है । ऐसी स्थित में परस्पर किसी के चित्त को ठेस न लगे, अनुजापन आवश्यक होता है । कदाचित् भूल से न्यून या अधिक सोममक्षण किसी के द्वारा हो जाय, तो उसमें कोई भी अन्य सदस्य अपने चित्त की प्रसन्तता नष्ट न होने दे; इसी भावना से अनुजापन एक पात्र में अनेकों के द्वारा सोममक्षण में सम्भव है, सर्वंत्र सोमभक्षण में नहीं ॥४३॥(इति एकपात्राणामनुजापनाधिकरणम्—१७)।

# (स्वयं यष्टुर्यजमानस्य भक्षास्विताधिकरणम्—१८)

ज्योतिष्टोम प्रकरण में ऋतुयाग पठित हैं। वहाँ वाक्य है—'यजमानस्य याज्या, सोऽभिष्ठेष्यति, होतरेतद् यज' इति । यजमान की याज्या है, प्रशास्ता द्वारा प्रेरित यजमान होता को प्रैष देता है—हे होतः ! यह पढ़कर यजन करो ।

इस विषय में द्रष्टव्य हैं—कात्या० श्रो० ६।१३।१-१६॥ तथा आप० श्रो० १२।२६।११ एवं १२।२७।१३॥

प्रधान याग के प्रारम्भ में जिन ऋचाओं से आहुतियाँ दी जाती हैं, उनका नाम 'याज्या' है। वे सब ऋचाएँ होतकाण्ड में पठित हैं, इसलिए होता ऋत्विक् उनका पाठ करता है, पाठ के अनन्तर 'वषट्' शब्द का उच्चारण करने पर अर्घ्वर्यु आह्वनीय अग्नि में सोम की आहुति देता है। प्रशास्ता से प्रेरित यजमान इसी यजन के लिए होता से कहता है—'एतद् यज' इति।

अन्यत्र पाठ है— 'स्वयं वा निषद्य यजित' अथवा यजमान होता को यजन के लिए न कहकर स्वयं बैठकर यजन करता है। तात्पर्य है—यजमान स्वयं याज्या ऋचा का पाठ कर वषट् शब्द के उच्चारणपूर्वक आहवनीय अग्नि में सोम की आहुति देता है। यहाँ सन्देह है—क्या इस प्रसंग में सोमभक्षण यजमान को करना चाहिए ? अथवा नहीं ?

वाक्य में 'पठित' पद है, इससे यजमान के लिए केवल याज्या के पाठ का विधान विदित होता है। होता से याज्या-पाठ का अपनय (दूर हटाना) किया गया: मक्षण का अधिकार तो होता का रहेगा ही।

आचार्य सुत्रकार ने इसी अर्थ को पूर्वपक्षरूप में सूत्रित किया-

#### याज्यापनये नापनीतो भक्षः प्रवरवत् ॥४४॥

[याज्यापनय] होता का याज्या से अपनय=सम्बन्ध-विच्छेद होने पर [भक्षः] होता का सोमभक्षण [न-अपनीतः] दूर नहीं होता, अर्थात् सोममक्षण होता का ही रहता है, [प्रवरवत्] याग के प्रारम्भ में होता के वरण के समान ।

याग के प्रारम्भ में यजमान 'होता'-रूप में एक ऋत्विक् का वरण करता है। सम्पूर्ण अनुष्ठान में वह एक कर्म है। होता द्वारा याज्या-पाठ न किये जाने पर भी उसका होता-पन बना रहता है। इसी प्रकार याज्यापाठ एक कर्म है, सोमभक्षण अन्य कर्म है। याज्यापाठ के अपनय से भक्षण का अपनय नहीं होगा। अत: सोमभक्षण होता का होना चाहिए।

आशंका होती है—'याज्याया अघि वषट् करोति' याज्या-पाठ के अनन्तर वषट्कार करता है, —इस वाक्य के अनुसार जो याज्या का पाठ करता है, वही वषट्कार करता है। यजमान ने याज्या-ऋचाओं का उच्चारण किया है, तब वही पाठ के अनन्तर वषट् का उच्चारण करेगा। इस विषय में शास्त्रीय व्यवस्था है किं जो वषट्कार करता है, वही सोमभक्षण करता है। इस व्यवस्था के अनुसार सोमभक्षण यजमान का होना चाहिए, होता ऋत्विक् का नहीं।

यह आशंका वस्तुतः निराघार है; क्योंकि वषट्कार याज्या का अवयव या अङ्गरूप नहीं है, जो याज्या के साथ अनिवार्य रूप से बँबकर रहे। याज्या अपनी जगह है, वषट्कार अपनी जगह है। 'याज्याया अधि वषट् करोति'—'याज्या के अनन्तर 'वषट्' करता है' वाक्य के साथ उक्त स्थिति का कोई विरोध नहीं है।

यजमान द्वारा याज्या-पाठ किये जाने के अनन्तर होता वषट्कार करेगा। वषट्कर्ता ही सोमभक्षण का अधिकारी है, इस प्रकार होता का सोमभक्षण सिद्ध है। 'स्वयं वा निषद्ध यजित' वाक्य यजमान द्वारा याज्या-पाठ किये जाने का विधान करता है। यह वचन होता से याज्या का अपनय भले ही करे, इससे वषट्कार का अपनय नहीं होता, वषट्कार होता करेगा ही। वाक्य से जो अर्थ अभिव्यक्त होता है, उतना ही ग्रहण करना चाहिए। 'स्वयं वा निषद्ध यजित' वाक्य केवल याज्या-विषयक है। अतः यजमान द्वारा याज्या-पाठ में सोमभक्षण होता का होना चाहिए।। ४४।।

आचार्य सूत्रकार ने पूर्वपक्ष का निराकरण करते हुए सिद्धान्तपक्ष प्रस्तुत

किया—

#### यष्टुर्वा कारणागमात् ॥४४॥

[वा] 'वा' पद पूर्वपक्ष की निवृत्ति का द्योतक है। तात्पर्य है—'होता का याज्या से अपनय होने पर भी सोमभक्षण से अपनय नहीं होगा' यह कथन युक्त नहीं है। अतः [यष्टुः] यजन करनेवाले यजमान का सोमभक्षण निश्चित है, [कारणायमात्] कारण ≔सोमभक्षण कारण के आगम ≔प्राप्त होने से;तात्पर्य है—जो यजन करता है, उसी का सोमभक्षण होता है।

'स्वयं वा निषच यजित' वाक्य में 'यजित' का अर्थ है—यजन करता है। देखना चाहिए, 'यजन' का स्वरूप क्या है? याज्या-ऋचाओं का पाठ करना, उसके अनन्तर 'वषट्कार'-उच्चारणपूर्वक आह्वनीय अग्नि में सोम की आहुति देना, यह सब व्यापार 'यजित' क्रिया के पेटे में आता है। वषट्कार का उच्चारण सोमभक्षण का कारण है; जो उच्चारण करेगा, उसी का सोमभक्षण है। याज्या-ऋचाओं के पाठ के अनन्तर यजमान वषट्कार-उच्चारणपूर्वक अग्नि में आहुति प्रदान करता है, अतः सोमभक्षण यजमान का है।

गत सूत्र की व्याख्या में जो यह कहा गया कि यजमान द्वारा याज्या-पाठ के अनन्तर वषट्कार का उच्चारण होता करेगा, यह कथन अशास्त्रीय है। यजन के विषय में शास्त्र का निर्वेश है—'अनवानता यष्टव्यम्'—बीच में श्वास लिये बिना यजन करना चाहिए। याज्या ऋचा के अन्त में वषट्कार-उच्चारणपूर्वक अग्नि में आहुति देना, यह सब एक श्वास में होना चाहिए। यह तभी सम्भव है, जब स्वयं यजमान याज्या-पाठ के अन्त में 'वषट्' उच्चारण करता हुआ आहुति देता है। मध्य में होता द्वारा वषट्कार का उच्चारण मानने पर एक श्वास में यजन का होना असम्भव है। इसलिए 'स्वयं वा निषद्य यजित' द्वारा विहित यजनकर्म के मध्य में श्वास न लेने का [अनवानता यष्टव्यम्] विधान है। यजमान द्वारा स्वयं बैठकर यजन करने का विधान केवल याज्यामात्र-उच्चारण में

पर्यवसित नहीं है। यह साङ्ग कर्म के पूर्ण अनुष्ठान का विधान है, अतः इसमें यजमान का सोमभक्षण निश्चित है।।४५।।

गत सूत्र में जो यह कहा गया कि स्वयं यजमान द्वारा यजन करने पर भी जैसे ऋत्विक् रूप में होता का वरण अपनीत नहीं होता, वैसे ही होता का सोम-मक्षण भी अपनीत नहीं होगा। इस विषय में सूत्रकार ने बताया-

#### प्रवृत्तत्वात् प्रवरस्यानपायः ॥४६॥

[प्रवृत्तत्वात्] प्रारम्भ से होता का वरण होकर याग की सम्पन्नता तक होता-पन प्रवृत्त —चालू रहने के कारण[प्रवरस्य]वरण का[अनपायः]अपनय — दूर होना — उच्छेद नहीं होता।

यजमान द्वारा होता ऋत्विक् का वरण याग के प्रारम्भ में हो जाता है । होता की यह स्थिति याग सम्पन्न होने तक सम्पूर्ण यागकाल में बनी रहती है। यदि विधान के अनुसार यजमान स्वयं याज्या का यजन करता है, तो इससे वरण किये होता का होतृभाव समाप्त नहीं हो जाता । ज्योतिष्टोम प्रकृतियाग है; प्रकृतियागों में जो विधि जहाँ कहा है, वहाँ उसी प्रकार उसका अनुष्ठान होना चाहिए। ऐसा न करने पर कर्म विगुण हो जाता है। विगुण कर्म अभीष्सित फल देने में असमर्थ रहता है। विकृतियागों में ऐसा होता है कि जहाँ जो कर्म अपेक्षित है, पर कथित नहीं है, उसका 'प्रकृतिवद् विकृतिः कर्त्तब्या' वचन के अनुसार प्रकृतियाग में उस अवसर पर जैसा कहा है, वैसा अनुष्ठान कर लिया जाता है। पर ज्योतिष्टोम प्रकृतियाग है; यहाँ जो विधान जहाँ है, वह सब अपूर्वविधि है। यदि यजमान के द्वारा स्वयं याज्या-होम से होता का वरण उच्छिन माना जाय, तो आगे होम के लिये उसका पुनः वरण करना होगा । यह नितान्त विधिहीन हो जायगा, क्योंकि इस अवसर पर वरण का विधान नहीं है। ऐसा करने से समस्त कर्म विगुण व निष्फल हो जायगा । अतः यजमान के याज्या-होम से होता का होतुभाव अपनीत नहीं होता । याज्या-ऋचा के उच्चारणपूर्वक यजमान वषट्कार करता है, और आहवनीय अग्नि में सोम की आहुति देता है। 'यत्र वषट्कारस्तत्र भक्षणमिप' इस व्यवस्था के अनुसार सोमभक्षण यजमान का ही होगा। फलतः इस अनुष्ठान में होता से सोमभक्षण का अपनय है, होत-यरण का नहीं, --- यह सिद्धान्त निश्चित होता है ॥४६॥ (इति स्वयं यष्ट्रयंजमानस्य भक्षास्विताधिकरणम् --१८) ।

## (फलचमसस्य इज्याविकारताधिकरणम् –१६)

ज्योतिष्टोम-प्रसंग में सन्दर्भ पठित है— "स यदि राजन्यं वा वैश्यं वा याज-येत्, स यदि सोमं विभक्षयिषेत्, न्यग्रोधस्तिभीराहत्य ताःसम्पिष्य दधनि उन्मृज्य तमसौ भक्षं प्रयच्छेन्न सोमम्" –यदि ज्योतिष्टोम याग करनेवाला क्षत्रिय अथवा वैश्य है, और वह सोमभक्षण करना चाहता है, तो उसको वट वृक्ष की कोंपल-किलयों का रस दही में मिलाकर भक्षण करावें, सोमभक्षण न करायें। यहाँ सन्देह है —क्या यह फलचमस (बड़ की किलयों के दिषिमिश्रित रस से भरा चमस) भक्ष का विकार है? अथवा याग का विकार ? तात्पर्य है —क्या यह केवल भक्षण के लिए है ? और आहुति सोम की ही दी जायगी ? अथवा आहुति भी फलचमस की दी जायगी?

सन्दर्भ-पदों के आधार पर ज्ञात होता है कि फलचमस का सम्बन्ध भक्षण के साथ है, इसलिए यह भक्ष का विकार होना चाहिए। इसी अर्थ को पूर्वपक्षरूप में सूत्रकार ने कहा---

#### फलचमसो नैमित्तिको भक्षविकारः श्रुतिसंयोगात् ॥४७॥

[नैमित्तिकः] निमित्तविशेष से प्राप्त हुआ [फलचमसः] फल-रसोंवाला चमस [भक्षविकारः] सोमभक्षण का विकार है; अर्थात् केवल सोमभक्षण के स्थान पर इसका प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि [श्रुतिसंयोगात्] श्रुति-पदों से भक्षण के साथ इसका सम्बन्ध ज्ञात होता है।

श्रुति-सन्दर्भ में पद हैं—'तमस्मै भक्षं प्रयच्छेत्' क्षत्रिय या वैश्व यजमान के लिए उस फलचमस की सोमभक्षण के स्थान में भक्षणरूप प्रदान करे। 'भक्षं प्रयच्छेत्' पद हैं, 'यजेत्' अथवा 'इज्यां कुर्यात्' यजन करे, ऐसा उल्लेख नहीं है। इसलिए फलचमस को भक्ष का विकार मानना चाहिए। आहुति सोम की दी जानी चाहिए।।४७॥

पूर्वपक्षका निवारण करता हुआ आचार्य सूत्रकार सिद्धान्तपक्ष प्रस्तुत करता है—

#### इज्याविकारो वा संस्कारस्य तदर्थत्वात् ॥४८॥

[वा] 'वा' पद पूर्वपक्ष की निवृत्ति का द्योतक है। तात्पर्य है—फलचमस भक्षविकार नहीं है, [इज्याविकारः] याग का विकार है, [संस्कारस्य] संस्कार के [तदर्थत्वात्] याग के लिए होने से।

वट वृक्ष की घुंडियों और कोंपल-पत्तों को पीस-छानकर निकाले गये रस में दही मिलाकर संस्कार किया गया याग-साधनद्रव्य याग के लिए है। आहुति के लिए जिस चमस में यह संस्कृत द्रव्य भरा जाता है, वह 'फलचमस' है। जैसे—

इसका उल्लेख सूत्र [३।४।२२] पर भी हुआ है। वाक्य तुलना करें, आप० श्रो० [१२।२४।४], तथा सत्या० (हिरण्य०) श्रो० [८।७।४३]

सन्दर्भ के उपसंहार में फलचमस का 'भक्षति' के साथ सम्बन्ध है, ऐसे ही सन्दर्भ के उपक्रम में उसका 'यजित' के साथ सम्बन्ध है। प्रारम्भ में स्पष्ट कहा है— 'क्षत्रियं वा वैश्यं वा याजयेत्' क्षत्रिय अथवा वैश्य को जब ज्योतिष्टोम यजन कराये। इस याग का साधन-द्रव्य क्या होगा? यह अगले पदों से स्पष्ट है— 'न्यग्रोधस्तिभीराहत्य ताः सम्पिष्य दर्धान उन्मृज्य' वट वृक्ष की ताजा घुंडियों, कोंपल पत्तों व फलों को तोड़, उन्हें पीस-छानकर तैयार किये फलरस में दही मिलाकर सम्पन्न हुआ द्रब्य-याग का साधन है।

ज्योतिष्टोम में क्षत्रिय अथवा वैश्य यजमान होने पर उन्हों के निमित्त से यह फलरस सोम के स्थान में याग-साधन होने के कारण यद्यपि नैमित्तिक है, तथापि बाह्यण यजमान होने पर जो कमें सोम द्वारा सम्पन्न होता है, वह सब कमें क्षत्रियादि यजमान होने पर फलरस द्वारा सम्पन्न होगा। नैमित्तिक होने से फलचमस का 'यजित' से सम्बन्ध तौड़ा नहीं जा सकता। जैसे भक्षण के साथ फलचमस का सम्बन्ध श्रुत है, ऐसे ही 'याजयेत' यह 'यजित' के साथ सम्बन्ध श्रुत है। इससे उपकम और उपसंहार दोनों का सामञ्जस्य अवाधित रहता है। भक्षति के साथ फलचमस का सम्बन्ध तभी सम्भव है, जब पहले यजित के साथ सम्बन्ध हो। भक्षण यागकाल में यागशेष का ही माना गया है।

सन्दर्भ के अन्तिम पद 'न सोमम्' क्षत्रियादि यजमान होने पर 'सोम का निषेध' यह स्पष्ट करते हैं कि ऐसी स्थिति में सोम का पूरा प्रतिनिधित्व फलचमस ग्रहण करता है। यदि फलचमस का सम्बन्ध केवल भक्षण से माना जाय, तो प्रश्न होगा—ऐसे याग में आहुति किस द्रव्य की दी जाय ?यदि आहुति सोम की मानी जाती है, तो भक्षण में सोम का निषेध अनुपपन्न होगा, क्योंकि मक्षण यज्ञशेष का ही होता है, और वह सोम होगा। इसलिये भक्षण में सोम का निषेध तभी उपपन्न होगा, जब फलचमस का 'यजति' से सम्बन्ध माना जाता है। इससे स्पष्ट हो जाता है, फलचमस इज्या (=याग) का विकार है; याग =यजन से सम्बद्ध है॥४६॥

आचार्य सूत्रकार ने इसी अर्थ की पुष्टि में अन्य हेतु प्रस्तुत किया-

#### होमात् ॥४६॥

[होमात्] होम का निर्देश पाये जाने से सिद्ध होता है कि फलचमस इज्या का विकार है।

फलचमस से होम किये जाने का निर्देश पाया जाता है । वाक्य है—'यदान्यां-रचमसान् जुह्वित अर्थंतस्य दर्भतरुणकेनोपहत्य जुहोति' जब ऋत्विज् अन्य चमसों

तुलना करें—'यदान्यांश्चमसान् जुह्नत्यथैतस्य दर्भतरुणेनोपहत्यान्तः परिध्या-हवनीयादङ्गारं निवर्त्यं अहं त्वदस्मि इति जुहोति' सत्या० (हिरण्य०) श्लो०

का होम करते हैं, तब इस फलचमस को—दर्भ की दृढ़ डण्ठी अथवा दर्भमुष्टि [दाभ घास के अनेक तिनकों को मिलाकर बनाई कूंची] से हिलाकर होम करता है। फलचमस के होम का यह स्पष्ट निर्देश सिद्ध करता है कि फलचमस इज्या का विकार है, अर्थात् वह याग के लिए तैयार किया जाता है; केवल भक्षण के लिए नहीं। यागशेष का भक्षण तो स्वतः प्राप्त होता है।।४६॥

इसी अर्थ की पुष्टि के लिए सूत्रकार ने अन्य हेतु प्रस्तुत किया-

#### चमसैश्च तुल्यकालत्वात् ॥५०॥

[चमसैं:]अन्य चमसों के साथ [तुल्यकालत्वात्]फलचमस को होम के लिए उठाने का समानकाल होने से [च] भी जाना जाता है कि यह इज्या का विकार है, अर्थात् याग से सम्बद्ध है।

वाक्य है—'यदान्यांश्चमसानुन्नयन्ति, अर्थतं यजमानचमसमत उन्नयति' [सत्या० श्री॰, नाषा४३] जब बन्य चमसों का द्रोणकलश से उन्नयन करते हैं, तब इस यजमान-चमस (फलचमस) का उपपात्र से उन्नयन करता है, जिसमें न्यग्रोधस्तिभियों का रस भरा रक्खा है। द्रोणकलश में सोमरस भरा है। होम के लिए चमसों से मरकर जैसे वह उठाया जाता है, ऐसे ही वट वृक्ष की घृंडियों व कोंपल-पत्तों का दिधिमिश्रित रस जिस पात्र में भरा रहता है, वहाँ से होम के लिए उसको यजमान-चमस (फलचमस)में भरकर उठाया जाता है। इससे स्पष्ट होता

(दा७।४३) वाक्य के 'दर्मतरुणेन' पद के स्थान पर अत० आ० (३।१।२।७) में 'दर्मतरुणकेनादधाति' पाठ है। तरुण पद से ह्रस्व अर्थ में [अष्टा० १।३।६६] 'क' प्रत्यय होने से पद का अर्थ होगा—दाभ घास के तिनकों से बनाया गया छोटा-सा गुच्छा, न अधिक लम्बा हो न अधिक मोटा। तिनके केवल इतने होने चाहिएँ कि बँधकर जिनमें दृढ़ता आ जाय। लम्बाई छहं अंगुल और मोटाई किनिष्टिका अंगुली के अग्रभाग के बराबर पर्याप्त है। यह इसीलिये हैं कि फलचमस में भरे रस को गुच्छे के अग्रभाग से हिलाये जान पर तिनके मुड़न जायें तथा रस गुच्छे के अग्रभाग में इतना लग जाय, जिससे आहवनीय में आहति दी जा सके, अथवा आहवनीय से अंगारा निकालकर उसी परिधि (सीमा) में उसे रखकर गुच्छे से रस को उसपर छिटका जा सके।

उक्त सन्दर्भ में यही निर्देश है—जब अन्य चमसों को होमते हैं, तब इस फलचमस के रस को दर्भ के लधु गुच्छे के अग्रभाग से हिलाकर एवं आहवनीय की परिधि में ही आहवनीय से अलग रक्खे अंगार पर गुच्छे में लगे रस को 'अहं त्वदिस्म' यह उच्चारण करता हुआ होमता है। है, फलचमस याग से सम्बद्ध है, केवल भक्षण से नहीं ॥५०॥ इसी अर्थ की पुष्टि में सूत्रकार ने अन्य हेतु प्रस्तुत किया—

#### लिङ्गदर्शनाच्च ॥५१॥

[लिङ्गदर्शनात्] लिङ्ग = हेतु के देखे जाने से [च] भी फलचमस इज्या-विकार सिद्ध होता है।

चालू अधिकरण के विवेचनीय प्रारम्भिक वाक्य के उपसंहार में कहा है— 'तमस्में भक्षं प्रयच्छेन्न सोमम्' अस्मै — इस क्षत्रिय व वैश्य यजमान के लिए उस भक्ष को देवे, सोम न देवे। सोमभक्षण का निषेध इस तथ्य का प्रयोजक है कि आहुवनीय में आहुित न्ययोधिस्तिभियों के दिधिमिश्रित रस की दी गई है। यदि उसकी आहुित न दी जाती, तो सोम की दी जाती। उस अवस्था में सोमभक्षण का निषेध सम्भव न था, क्योंकि भक्षण हुतशेष का ही होता है। इससे सोमभक्षण-निषेध इस बात का प्रयोजक है कि क्षत्रियादि यजमान होने पर आहुवनीय में आहुित न्ययोधिस्तिभयों के दिधिमिश्रित रस की दी गई है। उसी का शेष, भक्ष के लिए प्रस्तुत किया गया। आहुवनीय में जिसकी आहुित दी जाती है, उसे याग से असम्बद्ध कौन कह सकता है ? इसके परिणामस्वरूप फलचमस इज्या का विकार है, यह निश्चित है।। प्रशा (इति फलचमसस्य इज्याविकारताऽधिकरणम् ११)।

## (ब्राह्मणानामेव राजन्यचमसानुसर्पणाधिकरणम् - २०)

राजसूय याग के अन्तर्गत 'दश्चपेय' नामक एक यागिवशेष है। उस प्रसंग में वाक्य है— 'शतं ब्राह्मणाः सोमान् मक्षयन्ति; दशदर्शकैकं चमसमनुसर्पन्ति' सौ श्राह्मण सोम का मक्षण करते हैं; दश-दश एक-एक चमस के प्रति अनुसर्पण करते हैं।

राजसूय याग के अनुष्ठान का अधिकार राज्याभिषिक्त राजा का माना गया है। इस याग के पूर्ण होने में एक वर्ष से कुछ अधिक दिन लग जाते हैं। इसका आरम्भ फाल्गुन शुक्ला प्रतिपदा से होता है। एक वर्ष और एक मास तक विभिन्न कर्म होते रहते हैं, तत्पश्चात् अगले वर्ष चैत्रशुक्ला प्रतिपदा के दिन अभिषेचनीय-संज्ञक सोमयाग होता है; वह पाँच दिन साध्य है। इसमें प्रथम दिन दीक्षा, अगले तीन दिन उपसत्, तत्पश्चात् एक दिन सुत्या —सोमयाग होता है। तदनन्तर दश संसृप हिवयों का याग। इनका विवरण है—षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी और एकादशी के छह दिनों में छह संसृप हिवष्क याग होते हैं। तत्पश्चात्

संसृप हिंव — तरल हिंव आज्य, सोम तथा न्यग्रोधस्तिभियों का दिधिमिश्रित स्वरस ।

द्वादशी के दिन शेष चार संसृप हविष्क याग । द्वादशी से ही 'दशपेय' याग का आरम्भ होता है । दशपेय के प्रथम दिन का दीक्षा-कर्म अभिषेचनीय में हो जाता है, अतः द्वादशी, त्रयोदशी और चतुर्दशी में तीन उपसत्, और चौथे पूर्णिमा के दिन सुत्या — सोमयाग होता है ।'

इसी अवसरपर 'शतं ब्राह्मणाः' आदि वाक्य श्रुत हैं, यद्यपिये वाक्य वर्त्तमान वैदिक वाङ्मय में उपलब्ध नहीं हैं। 'दशपेय' नाम का निमित्त बनाने के लिए वाक्य का उत्तरांश शतपथ ब्राह्मण [१।४।४।३] में निम्नांकित रूप से उपलब्ध है—'अथ यद्दशमेऽहन् प्रसुतो भवित तस्मादृशपेयः, अथो यद्दशदर्शकैकं चमसमनु-सृप्ता भवित्त तस्माद्वेव दशपेयः' दशपेय नाम के दो निमित्त बताये : एक—दसवें दिन अनुष्ठित होना; दूसरा—दस-दस की एक संख्या में एक-एक चमस के लिए अनुसर्पण करना।

यहाँ चमस दस हैं-एक यजमान का राजन्यचमस, नौ चमस ब्राह्मण ऋत्विजों के। एक-एक चमस के शेष हिंव को दस-दस व्यक्तियों ने भक्षण करना है। यहाँ राजन्य चमस में सन्देह है-उसका भक्षण दस राजन्य करें? अथवा उसका भक्षण भी दस ब्राह्मण करें? यजमान राजन्य है, इसलिये उस चमस का भक्षण दस राजन्य व्यक्तियों द्वारा किया जाना प्राप्त होता है। इसी अर्थ को सूत्रकार ने पूर्वपक्षरूप में प्रस्तुत किया —

#### अनुप्रसर्पिषु सामान्यात् ॥५२॥

[अनुप्रसर्पिषु] राजन्यचमस सोम का अनुसर्पणपूर्वक भक्षण करनेवालों में [सामान्यात्] वर्णसाम्य से राजन्य ही अनुसर्पण करें, ऐसा जाना जाता है।

दस व्यक्तियों का एक-दूसरे के पीछे धीरे-धीरे सरकना अनुसर्पण है। यह सोममक्षण के लिए होता है। अत: वर्ण की समानता के आधार पर राजन्यचमस-सोममक्षण के लिए दस राजन्य व्यक्तियों का अनुसर्पण समञ्जस प्रतीत होता है।

शंका है—वाक्य में 'शतं ब्राह्मणाः' पठित है, यदि राजन्यचमस का दस राजन्य भक्षण करते हैं और शेष नौ चमसों का नव्ये ब्राह्मण,तो वाक्य में ब्राह्मणों की शत संख्या का कथन असंगत हो जाता है। अतः राजन्यचमस के भक्षण के लिए दण ब्राह्मणों का ही अनुसर्पण मानना चाहिए। यद्यपि आपाततः यह कथन युक्त प्रतीत होता है, पर वास्तविकता यह नहीं है। शत संख्या का असामञ्जस्य उस दशा में कहा जा सकता है जब शत संख्या का यहाँ विधान किया गया हो। वस्तुतः शतसंख्य 'दशदशैं कें से ही प्राप्त है। यहाँ 'शतं ब्राह्मणाः' में शतसंख्या अनुवादमात्र है। ब्राह्मण पद अधिक संख्या होने से दिया गया है। ग्राम में सभी वर्णों के

१. द्रष्टव्य—युधिष्ठिर मीमांसककृत शाबरभाष्य, हिन्दी व्यास्या, पृष्ठ ६६४॥

लोग रहते हैं, पर यह बाह्मणों का ग्राम है, यह ठाकुरों का, ऐसा व्यवहार उस वर्ण की अधिक संख्या होने के कारण लोक में देखा जाता है। फलतः 'शतं बाह्मणाः' में सौ संख्या राजन्य मिलकर अभिप्रेत है। इसके अनुसार राजन्यचमस के राजन्य व्यक्तियों का अनुसर्पण निर्वाध है।

इसके अतिरिक्त यह भी घ्यान देने योग्य है कि राजन्यचमस न्यग्रोघर्तिन भियों से तैयार किया जाता है। वह सोमचमस नहीं है। सोमचमस उच्छिष्ट नहीं माना गया; पर राजन्यचमस में उच्छिष्टता-दोष होगा, जो ब्राह्मण के लिए अग्राह्म है। इसलिये राजन्यचमस में राजन्य का ही अनुसर्पण युक्त प्रतीत होता है।।४२॥

आचार्यं सूत्रकार ने पूर्वपक्ष का निराकरण करते हुए सिद्धान्तपक्ष प्रस्तुत किया—

#### ब्राह्मणा वा तुल्यशब्दत्वात् ॥५३॥

[वा] 'वा' पद पूर्वंपक्षकी निवृत्ति का द्योतक है। तात्पर्य है—राजन्यचमस-मक्षण के लिए राजन्य ही अनुसर्पण करें, यह कथन युक्त नहीं है; [ब्राह्मणाः] राजन्यचमस में ब्राह्मण अनुसर्पण करें, [तुल्यशब्दत्वात्] उक्त वाक्य में एकमात्र ब्राह्मण शब्द का प्रयोग होने से।

एक पद के अर्थ में जैसे 'समान' शब्द का प्रयोग होता है, ऐसे ही सूत्र में 'तुल्य'शब्द का प्रयोग एकार्थवाचक है। 'शतं ब्राह्मणाः' इत्यादिवाक्य में 'ब्राह्मणाः' यही एक शब्द वर्णवाचक प्रयुक्त है; राजन्य या क्षत्रिय आदि अन्य कोई पद पठित नहीं है। साक्षात् श्रुति-पठित पद को बाधित नहीं किया जा सकता। ब्राह्मणप्राम आदि न्याय से ब्राह्मणों की अधिक संख्या के कारण ब्राह्मण पद का प्रयोग है, यह कहकर ब्राह्मणों के अनुसर्पण में राजन्य व्यक्तियों का प्रवेश असंगत है। राजन्य-चमस-समेत दस चमस हैं, दस-दस के समूह के लिए एक-एक चमस विभवत है। दस-दस के दस समूहों में सौ पूरे होते हैं। वे सौ ब्राह्मण हैं। इस प्रकार पूर्वापर वाक्यों का परस्पर सामञ्जस्य स्पष्ट है। सौ की संख्या में राजन्यसमूह के प्रवेश का कोई संकेत यहाँ नहीं है, अन्यथा ब्राह्मण पद बाधित होगा। 'अक्षयन्ति' और 'अनुसर्पन्ति' दोनों क्रियापदों का कर्तृपद 'ब्राह्मणाः' है। तब राजन्यचमस के अक्षण के लिए दस ब्राह्मण ही अनुसर्पण करेंगे।

'शतम्' पद का सीघा सम्बन्ध 'ब्राह्मणाः' के साथ है। यहाँ **सत बा**ह्मणों का सोमभक्षणार्थ अनुसर्पण विहित है। उसी 'शत' को आगे दस-दस के दस समूहों में विभक्त किया है। इस विभाग के आधार पर 'शतम्' को अनुवाद कहना, उलटी गंगा बहाने अथवा वस्तुस्थिति का शीर्षासन कर देने के समान है। फलतः दस बमसों के भक्षण-निमित्त में सौ बाह्मणों का दस-दस के दस समूहों के रूप में अनुसर्पण निश्चित है। दस चमसों में एक राजन्यचमस है। उसके मक्षण-निमित्त भी

बाह्मणसमूह का अनुसर्पण मान्य है।

यहाँ यह कहना भी संगत न होगा कि अन्य सोमर्चमस विभिन्न व्यक्तियों द्वारा भक्षण किये जाने पर भी उच्छिष्ट नहीं माने जाते। पर राजन्यचमस सोम-चमस न होकर न्यग्रोषस्तिभियों का रस है। उसमें उच्छिष्टता-दोष रहने से वह ब्राह्मण के अयोग्य है। इस कथन की असंगति का कारण ब्राह्मण आचार्यों ने बताया है—न्यग्रोषस्तिभियों का रस राजन्य के लिए सोमस्थानीय है। सोम के धर्म उसमें भी मान्य होंगे। तब सोम के समान उच्छिष्टता-दोष उसमें भी मान्य न होगा। इसलिये राजन्यचमस में भी ब्राह्मण द्वारा भक्षण निमित्त अयोग्यता नहीं है। फलतः भत ब्राह्मणों में दश ब्राह्मण राजन्यचमस के प्रति अनुसर्पण करते हैं, यह सिद्धान्त निश्चत होता है। ॥ १३॥ (इति ब्राह्मणानामेव राजन्यचमसानुप्रसर्पणाऽधिकरणम्—२०)।

इति जैमिनीयमीमांसासूत्राणां विद्योदयभाष्ये तृतीयाध्यायस्य पञ्चमः पादः।

इस निर्णय से प्रतीत होता है, मक्षण के विषय में ब्राह्मण सदा सबसे आगे रहा है। भक्ष्य उत्तम होना चाहिए, भले ही वह उच्छिष्ट आदि दोषयुक्त हो।

## तृतीयाध्याये षष्ठः पादः

(स्रुवादिषु खादिरतादिविधेः प्रकृतिगामिताऽधिकरणम्—१) अथवा

(अनारभ्याधीतविधीनां प्रकृतिगामित्वाधिकरणम्)

कितपथ विधिवाक्य ऐसे हैं, जो किसी विशेष प्रकरण का आरम्भ करके नहीं पढ़े गये। तैं तिरीय संहिता [३।५।७।१] में ऐसा एक वाक्य हैं — 'यस्य खादिरः सुवो भवित (स) छन्दसामेव रसेनावद्यति। सरसा अस्य आहुतयो भविन्त' जिस यजमान का स्रुव-पात्र खैर की लकड़ी का बना होता है, वह मानो छन्दों के रस से ही अवदान करता है। तात्पर्य हैं — ऐसा करना पूर्ण वेदोक्त कर्म है। खैर लकड़ी के बने स्रुव-पात्र से दी हुई आहुतियाँ फलवती — अभ्युदय को देनेवाली — होती हैं।

इसी के आगे संहिता में अन्य वाक्य है—'यस्य पर्णमयी जुहूर्मविति न स पापं क्लोकं श्रुणोति' जिस यजमान का जुहू नामक यज्ञिय पात्र पलाण (ढाक) की लकड़ी का बना होता है, वह निन्दायुक्त वचन नहीं सुनता।

इनके विषय में सन्देह है—क्या खैर की लकड़ी से स्नुव-पात्र बनाने का विधान तथा ढाक की लकड़ी से जुहू-पात्र बनाने का विधान प्रकृतियाग के साथ सम्बन्ध रखता है ? अथवा प्रकृति और विकृति दोनों प्रकार के यागों के साथ ? प्रतीत होता है—उक्त विधि का दोनों प्रकार के यागों के साथ सम्बन्ध होना चाहिए, क्योंकि इन पात्रों का दोनों प्रकार के यागों में समानरूप से उपयोग होता है। इसी अर्थ को आचार्य सूत्रकार ने पूर्वपक्षरूप में सूत्रित किया—

## सर्वार्थमप्रकरणात्।।१॥

उक्त विधान [सर्वार्थम्] सभी प्रकृति एवं विकृति यागों के लिए है, [अप्रकरणात्] किसी विशेष याग के प्रकरण में पठित न होने से।

जो विधिवानय किसी विशेष (=एक) याग का आरम्भ न करके—िबना विशेष प्रकरण के—पठित होते हैं, उन्हें 'अनारम्याधीत' (=अनारम्य-अधीत) कहा जाता है। उक्त वाक्य इसी प्रकार के हैं। यह विधान प्रकृति-विकृति दोनों प्रकार के यागों से सम्बद्ध मानना चाहिए, क्योंकि ये किसी एक के प्रकरण में पठित नहीं हैं॥१॥

आचार्य सूत्रकार ने पूर्वपक्ष का निवारण करते हुए सिद्धान्त-पक्ष बताया—-

## प्रकृतौ वा अद्विरुक्तत्वात् ॥२॥

[वा] 'वा' पद पूर्वपक्ष की निवृत्ति का द्योतक है। अप्रकरणपठित विधि-वाक्य दोनों प्रकार के यागों से सम्बद्ध माने जायेँ, यह कथन युक्त नहीं है। [प्रकृतौ] वे वचन प्रकृतियाग में सम्बद्ध रहते हैं, [अद्विरुक्तत्वात्] दो बार

कथन न हो जाय, इस कारण।

तात्पर्य है—अप्रकरणाधीत विधिवाक्य यदि प्रकृति-विकृति दोनों में सम्बद्ध माने जाएँ, तो विकृति में इस विधि का दो बार कथन हो जायगा। एक—प्रथम साक्षात् विधान; दूसरा—'प्रकृतिवद् विकृति: कर्त्तव्या' इस व्यवस्था के अनुसार प्रकृतिगत खादिरतादि धर्म विकृति में पुनः प्राप्त होंगे। इस प्रकार स्रृव खदिर का और जुहू पलाझ का होना चाहिए, यह द्विरुक्त हो जायगा। एक ही कर्म का दो बार विधान व्यर्थ होने से अशास्त्रीय है। इसलिए खादिरता आदि का विधान केवल एक प्रकृतियाग से सम्बद्ध मानना चाहिए। इससे विकृतियागों में खादिर स्रृव आदि के प्रयोग में कोई बाधा न होगी। अतिदेश-वाक्य (प्रकृतिबद् विकृतियाग अप्रकरण-पठित विधि की आकांक्षा नहीं रखता, अतः वह विधिवाक्य विकृति में विधान नहीं करेगा। इसलिए अनारम्याधीत विधिवाक्यों का सम्बन्ध व सन्निवेश केवल प्रकृतियागों में मानना युक्त है।।२।।

पूर्वपक्षवादी सिर उठाकर पुनः कहता है —अनारभ्याधीत विधिवाक्यों का विकृतियाग में सम्बन्ध मानने पर भी द्विरुक्तता-दोष प्राप्त नहीं होगा । आचार्य

सत्रकार ने पूर्वपक्ष के आशय को सूत्रित किया-

## तद्वर्जन्तु वचनप्राप्ते ॥३॥

[तु] 'तु' पद पूर्व-सूत्रोक्त अर्थ की व्यावृत्ति का द्योतक है। तात्पर्य है— अनारम्य-अधीत अथवा अप्रकरण-पठित विधियों का विकृतियागों में निवेश मानने से द्विरुक्ति-दोष आता है, यह कथन ठीक नहीं है। क्योंकि अतिदेशवाक्य की प्रवृत्ति [तद्वर्जम्] अप्रकरण-पठित विधियों के विकृतियाग में निवेश-प्रसंग को छोड़कर [वचनप्राप्ते] वचनप्राप्त विधि में होती है। तात्पर्य है—जो विधि-प्रकरणपठित हैं, उन्हीं में अतिदेश-वाक्य प्रवृत्त होता है।

'प्रकृतिवद विकृति: कर्त्तव्या' जो धर्म प्रकृतियागों में विहित हैं, उनका अति-

देश विकृतियागों में कर लेना चाहिए, यदि उन धर्मों का विकृतियागों में अनुष्ठान अपेक्षित है, और विधान वहाँ हुआ नहीं। यह अतिदेश उन्हीं स्थलों में प्रवृत्त होता है, जहाँ प्रकृतियागों में अनुष्ठेय धर्म विहित हैं, और विकृतियागों में वे अपेक्षित हैं। इसलिए अप्रकरण-पठित वचन से प्रकृति-विकृति उभयविध यागों के लिए खादिरतादि धर्मों का विधान है।

यह कहना भी ठीक नहीं है कि विकृति में खादिरतादि धर्म-चोदक वाक्य (प्रकृतिविद्विकृतिः कर्तंच्या) से प्राप्त होते हैं। क्योंकि अप्रकरण-पठित विधि से विकृतियाग में उन धर्मों के प्राप्त हो जाने पर विकृतियाग चोदक वाक्य की आकांक्षा ही नहीं रखता, इसलिए अप्रकरण-पठित विधि को छोड़कर चोदक वाक्य अन्यत्र उन धर्मों को प्राप्त करायेगा। अप्रकरण-पठित वाक्य से स्नुव में खादिरता-धर्म प्रत्यक्ष है। विकृति में चोदक वाक्य से खादिरता आदि की प्राप्त आनुमानिक है। आनुमानिक वाक्य से प्रत्यक्ष वाक्य बलवान् होता है। इसलिए अप्रकरण-पठित विधि प्रकृति-विकृति दोनों के लिए मानी जानी चाहिए।।३॥

पूर्वपक्षवादी द्वारा सिद्धान्त-पक्ष की ओर से प्रस्तुत आशंका को सूत्रकार ने सूत्रित किया—

#### दर्शनादिति चेत् ॥४॥

[दर्शनात्] विकृतियागों में प्रयाज आदि के देखे जाने से अप्रकरण-पठित विधि चोदकवानय की अपेक्षा बलवान् नहीं है [इति चेत्] ऐसा यदि कहो तो, (वह युक्त नहीं; अगले सूत्र के साथ सम्बन्ध है)।

गत सूत्र में पूर्वंपक्षवादी ने कहा है कि अप्रकरण-पठित विधि की अपेक्षा चोदक वचन दुवंल है, अतः अप्रकरणपठित विधि को छोड़कर चोदक वाक्य प्राप्त होता है। इसमें केवल दुवंलता के अंश को लेकर सिद्धान्त-पक्ष की ओर से आशंका व्यक्त की गई है—यदि चोदक वाक्य दुवंल है, तो विकृति में प्रयाजों का देखा जाना उपपन्न होगा। प्रायः समस्त इष्टि दर्श-पूर्णमास यागों के विकृति हैं। ब्रह्मवर्चस कामनावाले के लिए विहित सौयेष्टि में वाक्य पठित हैं, 'प्रयाज प्रयाजे कृष्णलं जुहोति।'' प्रत्येक प्रयाज में कृष्णलं का होम करता है। गुञ्जा, घोंगची या चौंटली का नाम 'कृष्णला' है। उतने परिमाण की सुवर्णगुटिका के लिए 'कृष्णल' पद का प्रयोग हैं। सौर्येष्टि में प्रयाज होम का दर्शन तभी उपपन्न हो सकता है, जब चोदक वाक्य को बलवान् माना जाय। इसलिए अप्रकरणपठित विधिवाक्यों का निवेश प्रकृति-विकृति उभयविध यागों में न मानकर केवल प्रकृतियागों में मानना चाहिए। विकृतियाग में उन विधियों का अपेक्षित

१. द्रष्टव्य-तैत्तिरीय संहिता, २।३।२॥

प्रयोग चोदक वाक्य के आधार पर होगा ॥४॥

सिद्धान्तवादी की इस आशंका के समाधान को पूर्वपक्षवादी की ओर से सूत्र-कार ने सुत्रित किया-

#### न चोदनैकार्थ्यात ॥५॥

[न] विकृतियाग में प्रयाजों के देखे जाने से चोदक = अतिदेश-वाक्य अप्रकरण-पठित विधिवाक्य से बलवान् नहीं है, [चोदनैकार्थ्यात्] चोदनवाक्य का अन्यत्र प्रयोजन होने से। तात्पर्य है-जहाँ अप्रकरण-पठित विधिवानय से विकृति में कर्म-प्राप्ति होती है, उससे अन्य स्थलों में चोदक वाक्य विधियों की

प्राप्ति के लिए चरितार्थ है।

अप्रकरण-पठित और प्रकरणविशेष में पठित विधिवाक्यों के अपने-अपने कार्यक्षेत्र हैं। प्रकरणविशेष में पठित विधिवाक्य उसी प्रकृतियाग से सम्बद्ध हैं. जिसके प्रकरण में वे पठित हैं। विकृतियाग में उन विधियों की प्राप्ति चोदक-वाक्य से होती है। इससे विपरीत जो अप्रकरण-पठित विधिवाक्य हैं, उनका सम्बन्ध किसी एक प्रकृतियाग से न होकर दोनों प्रकार के प्रकृति-विकृति यागों में उनका निवेश मानना युक्त है; क्योंकि वे किसी विशेष प्रकृतियाग के प्रकरण में पठित नहीं है। फलतः 'यस्य खादिरः स्रुवो भवति' आदि अप्रकरण-पठित विधिवाक्य प्रकृति-विकृति दोनों यागों में स्रुव की खादिरता एवं जुह की पाला-शता के प्रत्यक्ष विधायक हैं। चोदक वाक्य का कार्यक्षेत्र इनको छोड़कर अन्यत्र है । इसलिए अप्रकरण-पठित विधिवाक्यों का प्रकृति-विकृति दोनों में निवेश मानना चाहिए ॥५॥

पूर्वपक्षवादी द्वारा सिद्धान्तपक्ष की ओर से उद्भावित अन्य आशंका को आचार्य सूत्रकार ने सूत्रित किया —

#### उत्पत्तिरिति चेत ॥६॥

[ उत्पत्तिः] सभी विधिवाक्यों की उत्पत्ति प्रकृतियागों में होती है, इसलिए खादिरत्वादि विशिष्ट सुव आदि के विधायक वाक्यों का प्रकृतियाग में निवेश मानना चाहिए; [इति चेत् ] ऐसा यदि कहो, तो—(वह ठीक नहीं, अगले सूत्र

के साथ सम्बन्ध है।)

कोई भी विधिवास्य—चाहे अप्रकरणपठित हो अथवा प्रकरणविशेष में— प्रकृतियांग में ही उत्पन्न माना जाता है। उसका उत्पत्ति-स्थान प्रकृतियांग है। प्रत्येक विधिवास्य प्रथम प्रकृतियाग का निर्देश करता है। 'यस्य खादिर: स्रवो भवति' वाक्य भी खादिरत्वादि विशिष्ट स्रुव का विधान प्रथम प्रकृतियाग से सम्बद्ध ही कहता है। विकृतियागं अनन्तर-काल में आता है। उस अवसर पर अतिदेश-वाक्य प्रकृतिगत विहितधर्मा को विकृति में प्राप्त करा देता है। विकृति सदा प्रकृति की अपेक्षा व आकांक्षा रखती है। प्रकृतिगत अपेक्षित धर्म की विकृति में प्राप्त कराने का सामर्थ्य केवल अतिदेश-वाक्य को है; विधिवाक्य में यह सामर्थ्य नहीं। कारण है—विधि का विकृति से सीधा सम्बन्ध न होना। इसलिए अप्रकरण-पठित विधियों का निवेश केवल प्रकृतियाग में मानना युक्त है; प्रकृति-विकृति उभय में नहीं।।६॥

सिद्धान्तपक्ष से उद्भावित उक्त आशंका के समाधान को पूर्वपक्षवादी की ओर से सूत्रकार ने सूत्रित किया —

#### न तुल्यत्वात् ॥७॥

[न] गत सूत्र में कहा यह कथन ठीक नहीं है कि अप्रकरण-पठित विधि का केवल प्रकृतियाग से सम्बन्ध है, क्योंकि [तुल्यत्वात्] प्रकृति-विकृति दोनों में विषय अर्थ के समान होने से।

जानना चाहिए—'उत्पत्ति' का स्वरूप क्या है ? विधि की उत्पत्ति है— विधि-बोधित अर्थ का प्रयोगात्मक रूप से प्रकाश में आना, अर्थात् विधेय कर्म का अनुष्ठान । यद्यपि वह अनुष्ठानस्वरूप का लाभ प्रथम प्रकृति में करता है, पर विकृति में भी उसका रूप पूर्णतया वही रहता है, जो प्रकृति में है। प्रकृति-विकृति दोनों में विधेय अर्थ की यह समानता इस तथ्य का प्रमाण है कि अपकरण-पठित विधिवाक्य का प्रकृति-विकृति दोनों में निवेश मानना कोई आपत्तिजनक नहीं है। अनुष्ठान का पहले या पीछे होना इस स्थिति में कोई बाधा नहीं डालता। इस-लिए अप्रकरण-पठित विधिवाक्यों का प्रकृति-विकृति दोनों में निवेश मानना युक्त है। इससे अतिदेश-वाक्य निरवकाश हो जायगा, यह कहना भी संगत नहीं है। अतिदेश-वाक्य उन स्थलों में चरितार्थं है, जहाँ विधिवाक्य प्रकरणविशेष में पठित हैं।

प्राचीन व्याख्याकारों ने इन दो (६-७) सूत्रों का अर्थ निम्न प्रकार से किया है—

६—यदि यह समक्ते हो —इन खुव आदि की अनारम्यविधि' से उत्पत्ति प्रकृतिगत विधियों के तुत्य है। प्रकृति में अङ्गों का विधान संक्षेप और विस्तार से कहा जाता है। 'पञ्च प्रयाजान् यजित' गाँच प्रयाजों का यजन करता है, यह संक्षेप से विधान है। 'सिमिधो यजित' इत्यादि से विस्तार से। इसी प्रकार यहाँ भी 'यस्य खादिरः सुवो भवित' इत्यादि से विस्तार से और 'यस्यैवंरूपाः सुचः'

१. अनारभ्य विधि, अनारभ्यार्धःत विधि, अप्रकरणपठित-विधि — इन तीनों का एक ही अर्थ है।

जिसकी इस प्रकार की सुच्होती है, से संक्षेप से विधान है। इस प्रकार का संक्षेप-विस्ताररूप विधि प्रकृति में देखी गई है; यह अनारम्य-विधि इसी प्रकार की है। इसिलए अनारम्य-विधि प्रकृति में उपविष्ट है, यह सामान्यतोदृष्ट अनुमान है। इस कारण अनारभ्यविधि प्रकृति के लिए है। (शबरस्वामी)

७—ऐसा नहीं है। इस प्रकार का सामान्यतोदृष्ट साधक नहीं होता है। यहाँ—अनारभ्यविधि में केवल प्रकृतिगत विधि से सारूप्यमात्र है: प्रकृति में यह अनारभ्यविधि होती है, इसमें कोई प्रमाण नहीं है। और भी, विकृति में भी संक्षेप और विस्तार से अङ्गों का विधान किया जाता है। 'तिस्र आहुतीर्जुहोति' तीन आहुतियाँ देता है, यह संक्षेप है। 'आमनमस्यानस्य देवाः' आमनमस्यानमस्य देवाः से आहुति देता है, यह विस्तार है। अतः वैकृत विधियों से भी अनारभ्य विधियाँ तुल्य हैं। इसलिए यह अनारभ्य विधि के प्रकृति में निवेश होने का हेतु नहीं है। (शवरस्वामी)

सूबोधिनी-वृत्ति में इन दोनों सूत्रों का अर्थ इस प्रकार किया है-

६—(उत्पत्तिः) अनारभ्याधीत विधि से विकृति में सुच् आदि की उत्पत्ति मी होवे, [इति चेत्]ऐसा मानें तो। इसका भाव यह है कि सुच् आदि की प्राप्ति के लिए चोदक की आकांक्षा नहीं है। (रामेश्वर सुरि)

७—(न) 'विकृति में चोदक की अपेक्षा नहीं है' ऐसा नहीं है, (तुल्य-त्वात्) अनारम्य-विधि के तुल्यत्ववाचक 'एवंरूपाः' से युक्त होने से। इसका भाव यह है कि 'यस्यैवंरूपाः स्रुचो भवन्ति' में 'एवंरूप' शब्द पूर्व-विद्यमान स्रुच् का निर्देश करता है। अतः चोदक से ही जुहू की प्राप्ति होगी। (रामेश्वर सूरि)

इन व्याख्याओं में 'विधि की उत्पत्ति' का अर्थ 'विधि का उपरी विवरण' किया गया ज्ञात होता है। वस्तुतः वह विधि की 'उत्पत्ति' नहीं है। 'उत्पत्ति' का अर्थ है —आत्मलाभ, विधि के स्वरूप का प्रकाश में आना। वह विधि का अनुष्ठानात्मक रूप है, जो प्रकृति-विकृति दोनों में पूर्णतः समान रहता है। प्रस्तुत प्रसंग में उत्पत्ति का यह अर्थ अधिक सूत्रानुसारी है। सूत्रव्याख्या प्रथम कर दी गई है।।।।।।

आचार्य सूत्रकार ने पूर्वपक्ष का निराकरण करते हुए सिद्धान्तपक्ष प्रस्तुत किया—

## चोदनार्थकात्स्न्यात् तु मुख्यविप्रतिषेधात् प्रकृत्यर्थः ॥८॥

[तु] 'तु' पद अप्रकरणपठित-विधि के प्रकृति-विकृति उभय में निवेश की निवृत्ति का द्योतक है। [चोदनार्थकात्स्न्यांत्] विकृति में चोदक वाक्य से सम्पूर्ण अर्थों = अनुष्ठेय कर्मों की प्राप्ति होने से, एवं [मुख्यविप्रतिषेधात्] मुख्य = प्रत्यक्षपठित अनारम्य (= अप्रकरणगत)विधि के विप्रतिषेध == विरोध में चोदक- वाक्य के प्रथम प्रवृत्त होने से [प्रकृत्यर्थः] अप्रकरण-पठित विधि प्रकृति के लिए हैं।

यद्यपि अप्रकरण-पठित विधि से विकृति में खादिरतादि विशिष्ट स्रुव का विधान प्राप्त होता है, तथापि विकृति में स्रुव आदि की प्राप्ति के लिए अतिदेश-वाक्य प्रथम उपस्थित रहता है। पूर्वपक्षवादी द्वारा अप्रकरण-पठित विधि का निवेश प्रकृति-विकृति उभय में मानने पर प्रथम प्रकृति में निवेश मानना आव-व्यक है। विकृति का अवसर प्रकृति-निवेश के अनन्तर ही आता है। जैसे ही विधि का निवेश प्रकृति में होता है, अतिदेश-वाक्य वैसे ही विकृति में स्तृव आदि के विधान के लिए तत्यर हो जाता है। अनारम्य-विधि को विकृति में निवेश के लिए वह अवसर ही नहीं आने देता। वस्तुतः उसकी आवश्यकता ही नहीं रहती कि अनारम्य-विधि विकृति में प्राप्त के लिए अतिदेश-वाक्य का अस्तित्व अत्यावश्यक है। उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। तब अनारम्य-पठित विधियों की विकृति में प्राप्ति भी अतिदेश-वाक्य से हो जायगी। अनारम्य-विधियों को विकृति में प्राप्ति भी अतिदेश-वाक्य से हो जायगी। अनारम्य-विधियों का विकृति में निवेश मानना अनावश्यक है। फलतः प्रकरणविशेष-पठित विधियों के समान अनारस्य-विधि का निवेश भी प्रकृति में मानना युक्त है।

इस विषय में यह भी घ्यान रखने की बात है कि अनारम्य-विधि का विकृति से सम्बन्ध मानने पर भी विकृतियाग निराकाङ्क्ष नहीं होता, क्योंकि खादिरता आदि पात्र धर्म हैं, याग धर्म नहीं । अनारम्य-विधि केवल उसी को विकृति में प्राप्त करा सकेगा। इसलिए विकृतियाग अतिदेश-वाक्य के सम्बन्ध से ही प्रकृति की अपेक्षा रखते हैं, और उसी के सहारे प्रकृति के साथ एकवाक्यता को प्राप्त होते हैं। इसी स्थिति में याग से अपूर्व सिद्ध होता है। प्रकृतियाग के—विकृतियाग में अपेक्षित समस्त अर्थ—पात्र, पात्रधर्म, अङ्गभूत कर्म आदि अतिदेश-वाक्य के सहयोग से ही विकृति में प्राप्त होकर उसे निराकाङ्क्ष बनाते हैं। अनारम्य-विधि का विकृतियागों के लिए कोई प्रयोजन ही नहीं रहता। इसलिए प्रकरण-अप्रकरणपठित सब विधियों का निवेश प्रकृतियागों में होता है, यह सिद्धान्त निरिचत है।।।। (इति सुवादिषु खादिरतादिविधे: प्रकृतिगामिताधि-करणम्—१)।

### (सप्तदशसंख्याया विकृतिगामिताधिकरणम् -- २)

शिष्य आशंका करता है—कितिषय सामिधेनियों का परिमाण अप्रकरण-पठित सुना जाता है—'सप्तदश सामिधेनीरनुद्र्यात्' सत्रह सामिधेनियाँ बोले; यद्यपि यह वचन वर्तमान वैदिक वाङ्मय में उपलब्ध नहीं है। शतपथ द्वाह्मण [१।३।५।१०] में 'सप्तदश सामिधेनीः' पाठ उपलब्ध है, पर वह दर्श-पौर्णमास प्रकरण में पठित है, अप्रकरणपठित नहीं। तथापि, भाष्य-परम्परा में प्राप्त है। इसके विषय में सन्देह है-क्या सबह सामिधेनियों का निवेश प्रकृतियाग में माना जाय? अथवा विकृतियाग में? पूर्व-अधिकरण में उपपादित प्रक्रिया के अनुसार इसका निवेश प्रकृति में मानना चाहिए। पर प्रकृति में पन्द्रह सामिधेनियाँ कही हैं, उसके साथ इसका विकल्प मान लिया जायगा। आचार्य सूत्रकार ने आशंका का समाधान किया—

### प्रकरणविशेषात्तु विकृतौ विरोधि स्यात् ॥६॥

[तु] 'तु' पद पूर्व-त्याय की व्यावृत्ति का द्योतक है। तात्पर्य है—पूर्वाध-करण निर्दिष्ट पद्धित के अनुसार अनारम्याधीत सत्रह सामिधेनियों का निवेश प्रकृतियाग में हो, यह कथन युक्त नहीं है, [प्रकरणिवशेषात्] प्रकृतियाग = दर्श-पूर्णमास के प्रकरण में पन्द्रह सामिधेनियों के स्पष्ट कथन से; अतः [विकृती] विकृतियाग में सत्रह सामिधेनियों का निवेश मान्य है, अन्यथा [विरोधि] प्रकृति में पन्द्रह सामिधेनियों के साथ सत्रह का विरोध [स्यात्] प्राप्त होगा।

प्रकृतियाग दर्श-पूर्णमास में पन्द्रह सामिधेनियों का स्पष्ट विधान है। पन्द्रह सामिधेनी आहुतियाँ देने के लिए ऋचा केवल ग्यारह हैं। उनमें पहली और अन्तिम ऋचा को आहुति के अवसर पर तीन-तीन बार बोलकर पन्द्रह आहुतियाँ पूरी की जाती हैं। अन्य आकांक्षा न रहने से प्रकृति में सत्रह का निवेश न होगा।

प्रकृति या विकृति में दोनों का विकल्प कहना भी युक्त नहीं है। दो विरोधी विधियों का विकल्प उसी दशा में माना जाता है, जब समानबल दो विधियाँ एक कर्म में प्राप्त हों। यहाँ ऐसा नहीं है। पन्द्रह सामिथेनी केवल प्रकृतियाग में हैं, सन्नह केवल विकृतियाग में। 'सप्तदश सामिथेनीरनुबूयात्' विधि अप्रकरणपठित होने से विकृतियाग में निविष्ट होने के कारण प्रकृतिगत पञ्चदशत्व के साथ इसके विकल्प का अवसर ही नहीं है। अवसर तब हो, जब दोनों विधियाँ एक कर्म

१. ऋग्वेद, मं० ३, सू० २७ की ग्यारह (१-११)ऋचाएँ सामिधेनी कही जाती हैं। प्रथम और अन्तिम ऋचा को तीन-तीन बार पढ़कर पन्द्रह सामिधेनी आहुतियाँ प्रकृतियाग में दी जाती हैं। उन्हीं दो ऋचाओं को चार-चार बार पढ़कर सत्रह सामिधेनी आहुतियाँ विकृतियाग में दी जाती हैं। प्रकृतियाग में पन्द्रह और विकृति में सत्रह आहुति निर्धारित हैं। किसी का कहीं अन्यत्र निवेश नहीं। श०बा० [१।३।४।४-७] के दर्श-पूर्णमास प्रकृतियाग में स्पष्ट निर्देश हैं—'त्रिः प्रथमामन्वाह, त्रिक्तमाम्। ताः पञ्चदश सामिधेन्यः सम्यद्यन्ते।'

में प्राप्त हों। प्रकृतियाग का पञ्चदशत्व अतिदेश-वाक्य के आधार पर विकृति-याग में प्राप्त होने से वहाँ उसकी प्राप्ति आनुमानिक होगी। विकृति में प्रत्यक्ष-पठित सप्तदशत्व-विधि बलवान् होने से विकृति में पञ्चदशत्व को बाधित कर देगी। तब वहाँ भी दोनों विधियों के एकत्र प्राप्त न होने से विकल्प का अवसर नहीं आता। फलतः सप्तदशत्व का विधान केवल विकृति में मान्य है, वह भी कतिपय सीमित यागों में। इसका कथन आगे [१०।८।१६-१६ सूत्र; अधि० ६ में] किया जायगा।।६।।(इति सामिधेनीनां सप्तदशसंख्याया विकृतिगामिता-धिकरणम्—२)।

### (गोदोहनादीनां प्रकृतिगामिताधिकरणम्—३)

दर्श-पूर्णमास प्रसंग [आप० श्रौ० १। १६।२] में पाठ है— 'गोदोहनेन पशुकामस्य प्रणयेत्' पशु की कामनावाले यजमान का जलसम्बन्धी कार्य गोदोहन
पात्र से कराया जाय । गोदोहन पात्र वह है, जिसमें गायों का दूध निकाला जाता
है । इसी प्रकार एक अन्य वाक्य अग्नीषोमीय याग में पशु-यूप के सम्बन्ध में पढ़ा
है— 'बैल्वो ब्रह्मवर्चसकामेन कर्त्तव्यः'— ब्रह्मवर्चस की कामनावाले यजमान को
बिल्व (बेल) वृक्ष की लकड़ी का पशु-यूप (पशु को बाँधने का खूँटा) बनाना
चाहिए । निमित्तविशेष से बताये गये इस प्रकार के द्रव्यों के विषय में सन्देह है—
क्या इनका प्रकृतियाग में निवेश माना जाय ? अधवा विकृतियाग में ? प्रतीत
होता है, इनका निवेश विकृतियाग में होना चाहिए, क्योंकि प्रकृति में चमस आदि
पात्र से यजमान का अप:प्रणयन हो जाने के कारण अन्य पात्र की आकांक्षा नहीं
रहती । इसी प्रकार अग्नीषोमीय पशु-याग में यूप का निर्माण खादिर, पलाश
( = खैर, ढाक) आदि की लकड़ी से किये जाने के कारण अन्य किसी लकड़ी की
आकांक्षा नहीं रहती । इसलिए इनका निवेश विकृति में ही माना जाना चाहिए ।
ऐसी स्थिति में आचार्य सूत्रकार ने मान्य सिद्धान्त प्रस्तुत किया—

## नैमित्तिकं तु प्रकृतौ तद्विकारः संयोगविशेषात् ॥१०॥

[तु] 'तु' पद सिद्धान्त-प्रस्तुति का द्योतक है [नैमित्तिकं तु] निमित्तिक्शेष से कहे गये द्रव्यादि का तो [प्रकृतो] प्रकृतियागों, में ही निवेश माना गया है, क्योंकि [संयोगविशेषात्] कामना के सम्बन्धविशेष के कारण वह [तद्विकारः] प्रकृति में सामान्यरूप से विहित का ही विकार = अङ्ग है।

अग्नीषोमीय पशुयाग में सामान्य रूप से खादिर, पलाश और रोहीजक वृक्ष की लकड़ी से यूप बनाने का विधान है, इसी प्रकार दर्श-पूर्णमास में अपःप्रणयन के लिए सामान्य रूप से चमस का विधान है। परन्तु पशु कामनावाले यजमान के लिए—अपःप्रणयन गोदोहन पात्र से करे, यह विशेष विधान है। इसी प्रकार सामान्य रूप से विहित खादिर आदि यूप के साम्मुख्य में ब्रह्मवर्चस कामनावाले के लिए विल्ववृक्ष की लकड़ी से निर्मित यूप का विशेष विधान है। विशेष विधि श्रुतिबोधित होने से प्रत्यक्ष है; इसके सामने सामान्य विधान परोक्ष-जैसा हो जाता है, प्रत्यक्ष के सामने आते लजाता है, छिप जाता है। तात्पर्य है, विशेष विधान सामान्य को बाधित कर देता है। तब दर्श-पूर्णमास प्रकृति में यजमान के अप:प्रणयन के लिए चमस तिरोहित हो जाता है, गोदोहन-पात्र सामने आ जाता है। इसी प्रकार अग्नीषोमीय पशुयाग प्रकृति में यूपनिर्माण के लिए सामान्यविहित खदिर आदि तिरोहित हो जाते हैं, विशेष विहित विल्व उपस्थित होता है। इसलिए गोदोहन आदि द्वन्यों का प्रकृतियाग में निवेश मानना आवश्यक है, अन्यथा सामान्य विधान के तिरस्कृत हो जाने से अप:प्रणयन व यूपनिर्माण न होने पर कर्म विगुण हो जायगा।।१०।। (इति गोदोहनादीनां प्रकृतिगामिताधिकर-णम्—३)।

### (आधानस्य पवमानीष्टचनङ्गताधिकरणम्—४)

ब्राह्मणग्रन्थों में पवमान आदि इष्टियाँ पठित हैं—'अग्नये पवमानायाण्टा-कपालं निर्वेपेत्, अग्नये पावकाय, अग्नये शुचये'—पवमान अग्नि के लिए अष्टा-कपाल पुरोडाश का निर्वाप करे, पावक अग्नि के लिए, शुचि अग्नि के लिए। इन्हों के प्रकरण में पाठ है—'वसन्ते ब्राह्मणोऽग्निमादधीत' [तै० ब्रा० १।१।२।६] ब्राह्मण वसन्त में अग्नि का आधान करे। यहाँ सन्देह है—क्या अग्न्याधान पवमान आदि इष्टियों के लिए हैं? अथवा नहीं? अग्न्याधान इष्टियों के लिए होना चाहिए,—इस अर्थ को आचार्य सूत्रकार ने पूर्वपक्षरूप में प्रस्तुत किया—

## इष्टचर्थमग्न्याधेयं प्रकरणात् ॥११॥

[अग्न्याधेयम्] अग्न्याधान कर्म [इष्टचर्थम्] पवमान आदि इष्टियों के लिए है, [प्रकरणात्] एक ही प्रकरण में पठित होने से।

पवमान आदि इष्टियों के प्रकरण में अग्ग्याधान-कर्म पठित है, इससे जाना जाता है, वह इष्टियों के लिए है । अग्न्याधान होने पर उसी अग्नि में इष्टियों का अनुष्ठान किया जाता है, इससे स्पष्ट है, अग्न्याधान इष्टियों के लिए है ।।११॥

आचार्य सूत्रकार ने सिद्धान्त-पक्ष प्रस्तुत किया—

### न वा तासां तदर्थत्वात् ॥१२॥

[न वा] सूत्र में 'न वा' यह निपात-समुदाय 'अग्न्याधान कर्म इष्टियों के लिए हैं' इस पूर्वपक्ष की निवृत्ति के लिए हैं, अर्थात् उक्त कथन युक्त नहीं; क्योंकि [तासाम्] उन पवमान आदि इष्टियों के [तदर्थत्वात्] अग्न्याधेय के लिए होने के कारण।

आहवनीय आदि अग्नियों का आधान ( — संस्थापन) फल देनेवाले कमीं के अनुष्ठान के लिए किया जाता है। इष्टियों का कोई फल नहीं होता। यदि इष्टियों के लिए अग्न्याधान हो, तो वह भी निष्फल होगा। पर अग्नियों का आधान निष्फल न होकर फलवाला होता है। अतः अग्न्याधान इष्टियों के लिए हैं, यह कथन अयुक्त है। वस्तुत: आहित अग्नि को सुरक्षित रखने के लिए इष्टियों का विधान है। आहित अग्नि में इष्टियों का अनुष्ठान इसलिए किया जाता है कि अग्नि प्रज्वलित व जागृत बना रहे। इसलिए यह कहना चाहिए कि इष्टियों ही आहित अग्नि के लिए हैं, अग्न्याधान इष्टियों के लिए नहीं।।१२॥

इसी अर्थ को आचार्य सूत्रकार ने एक उपोद्दलक हेतु द्वारा स्पष्ट किया-

लिङ्गदर्शनाच्च ॥१३॥

[लिङ्गदर्शनात्] लिङ्ग के देखे जाने से [च] भी यह ज्ञात होता है कि

पवमान आदि इष्टियाँ अग्नियों के लिए हैं।

तीनों अग्नियों का प्रथम स्थापन करना अग्न्याधान कर्म है। उसके अनन्तर यथावसर पवमान आदि इष्टियों का अनुष्ठान किया जाता है, जिससे आहित अग्नियाँ ठण्डी न हो जाएँ। यह प्रतिपाद्य सन्दर्म द्वारा स्पष्ट होता है। सन्दर्म है---

'जीर्यति व एष आहितः पशुर्यविग्नः, तदेतान्येव अग्न्याघेयस्य हवींषि संवत्सरे संवत्सरे निवंधेत् । तेन वा एष न जीर्यति तेनैनं पुनर्णवं करोति,

तन्न सूक्यंम् ।'

[मैत्रावसंव शश्राह]

पशु के समान घर में स्थापना किया गया यह अग्नि निश्चय ही जीणे होता है। इन्हीं अग्न्याधेय की हिवयों का प्रत्येक संवत्सर के आरम्भ में निर्वाप करे। निश्चित ही उससे यह जीणे नहीं होता। उस निर्वाप (इष्टि-अनुष्ठान) से पुनः

इसको नवीन करता है । इसकी उपेक्षा न करे ।

प्रत्येक संवत्सर के प्रारम्भ में इष्टियों के अनुष्ठान द्वारा—आधान किये गये आहवनीय आदि —अग्नियों को जीर्ण होने से बचाना यह स्पष्ट करता है कि पवमान आदि इष्टियाँ आहित अग्नियों के लिए हैं। फलतः अग्न्याधान को इष्टियों का अङ्ग मानना होगा ।।१३॥ (इति आधानस्य पवमानेष्टियनङ्गताधिकरणम्—४)।

(आधानस्य सर्वार्थताधिकरणम्—५)

शिष्य जिज्ञासा करता है—यह जो आहवनीय आदि अग्नियों का आधान

कहा है, क्या वह केवल दर्श-पूर्णमास प्रकृतियाग के लिए है ? अथवा सभी कर्मी के लिए है ? प्रतीत होता है, अप्रकरण-पठित विधियों के समान यह केवल प्रकृति-थाग के लिए होना चाहिए।

बाचार्य सूत्रकार ने शिष्य-सुभाव को पूर्वपक्षरूप में सूत्रित किया—

### तत् प्रकृत्यर्थं यथाऽन्येऽनारभ्यवादाः ॥१४॥

[तत्] वह अम्प्याधान [प्रकृत्यर्थम्] प्रकृतियाग दर्श-पूर्णमास के लिए है, [यथा] जैसे [अन्ये] अन्य [अनारम्यवादाः] प्रकरण का आरम्भ न करके कहे गये विधान हैं।

जैसे खादिरतादि अन्य अप्रकरण-पठित विधान प्रकृतियागों के लिए स्वीकार किये गये हैं, ऐसे ही यह अप्रकरण-पठित अग्न्याधान-विधान केवल प्रकृतियागों के लिए माना जाना चाहिए ॥१४॥

आचार्य सूत्रकार ने समाधान किया-

## सर्वार्थं वाऽऽधानस्य स्वकालत्वात् ॥१५॥

[बा] 'वा' पद पूर्वसूत्रोक्त 'अग्न्याधान केवल प्रकृतियाग के लिए है' पक्ष की निवृत्ति का द्योतक है, [सर्वार्थम्] अग्न्याधान प्रकृति-विकृति सभी कर्मों के लिए है। [आधानस्य] अग्न्याधान के [स्वकालत्वात्] अपने-अपने कालवाला होने से।

अम्याधान के लिए प्रत्येक वर्ण का अपना स्वतन्त्र काल है— 'वसन्ते ब्राह्मणोऽग्निमादधीत, ग्रीष्मे राजन्यः, शरदि वैश्यः'—वसन्त में ब्राह्मण अग्नि का आधान
करे; ग्रीष्म में राजन्य —क्षत्रिय; शरद् में वृंदय। यह अग्न्याधान का अपनाअपना काल है। इसमें यह व्यवस्था समभनी चाहिए, जो व्यक्ति अग्नि का आधान
करता है, उसी के द्वारा किये जानेवाले सब कमों के लिए वह आधान है, अन्य
व्यक्ति के द्वारा किये जानेवाले कमों के लिए नहीं। जैसे अग्नि की प्राप्ति का
जपाय आधान है, वैसे अन्य द्रव्यों के समान अग्नि की प्राप्ति का उपाय —िकसी
से अग्नि को मांग लेना या क्रय कर लेना आदि भी सम्भव है। आधान के बिना
अन्य उपाय से प्राप्त अग्नि कमें को फलीभूत नहीं बनाता। स्वयं आधान किये
अग्नि में ही अनुष्ठित कमें फल देनेवाले होते हैं। याचना या क्रय से प्राप्त अग्नि—
चाहे वह लौकिक हो अथवा वैदिक (—अन्य के द्वारा आहित), वह सफल कर्मानुष्ठान के लिए उपयुक्त नहीं। इस प्रकार अग्नि की सिद्धि के लिए आधान, और
कर्मों की सिद्धि के लिए अग्नि है; इसी रूप में अग्न्याधान सब कर्मों के लिए है।

अप्रकरण-पठित विधि का आधान के लिए इस रूप में, उदाहरण देना— कि वह केवल प्रकृत्यर्थ है—युक्त नहीं; क्योंकि उसका आधार भिन्न है,अप्रकरण पठित विधि का प्रकृत्यर्थ कथन कर्म की सिद्धि के लिए है। परन्तु आधान साक्षात् अग्नि की सिद्धि के लिए है। अग्नि को सिद्धि कर आधान चिरतार्थ है। आगे कर्मानुष्ठान आधेय अग्नि में होते हैं, आधान में नहीं। आधान को सर्वार्थ इसी रूप में कहा गया है कि उससे सिद्धि किये गये अग्नि में प्रकृति-विकृति सभी यागों का अनुष्ठान होता है।

'वसन्ते वसन्ते ज्योतिषा यजेत' प्रत्येक वसन्त में ज्योतिष्टोम याग करे; यह विधान ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य सबके लिए समान माना गया है। पर क्षत्रिय, वैश्य का अग्न्याधानकाल ग्रीष्म व शरद् निर्धारित है। यदि वे वसन्त में ज्योतिष्टोम करते हैं, तो उसी आहित अग्नि में —वसन्त आने पर —ज्योतिष्टोम करेंगे। इसमें कोई असामञ्जस्य नहीं है। ब्राह्मण भी ब्राह्मण से याचना आदि द्वारा प्राप्त अग्नि में कर्मानुष्टान न करे; स्वयं आहित अग्नि में सभी प्रकृतियागों एवं उसके अङ्ग-भूत विकृतियागों का अनुष्टान करे। आधान के सर्वार्थ होने का यही तात्पर्य है। इसी प्रकार क्षत्रिय और वैश्य को स्वयं आहित अग्नि में अपने सब कर्मों का अनुष्टान करना चाहिए।

श्रौतयाग तीन रूपों में बताये जाते हैं—हिबर्याग, सोमयाग, पशुयाग। हिबर्यागों में प्रकृतियाग दर्श-पूर्णमास हैं, उनके अङ्ग विकृति हैं। सोमयागों में ज्योतिष्टोम प्रकृति, तथा पशुयागों में अग्नीषोमीय पशु, इसी का अपर नाम 'पशुबन्ध' है। उनके अपने-अपने सब अङ्गभूत कर्म विकृति हैं। ब्राह्मण आदि के द्वारा इन सब कर्मों का अनुष्ठान—स्वयं आधान किये अग्नि में—करना शास्त्रीय है।।१५।। (इति आधानस्य सर्वार्थताधिकरणम्—५)।

### (पवमानेष्टीनामसंस्कृतेऽग्नौ कर्त्तव्यताधिकरणम्—६)

पवमान आदि संज्ञक इष्टियों का अनुष्ठान असंस्कृत अग्नियों में किया जाना अधिकरण का विषय है। अग्नियों का 'संस्कृत-असंस्कृत' होना क्या है ? इसे स्पष्ट रूप में इस प्रकार समकता चाहिए—

प्रथम विधिपूर्वक आहवनीय आदि अग्नियों का आधान-स्थापन यागमण्डप के निर्धारित स्थान में किया जाता है। आधान के समय अग्नि मन्द रहता है। आगे प्रधानयाग के अनुष्ठान के लिए उसे प्रज्वलित व उत्तेजित करना है। यह कार्य पवमान आदि संज्ञक इष्टियों के अनुष्ठान से किया जाता है। इस प्रकार दी गईं आज्य आदि की आहुतियों से अग्नि उत्तेजित व प्रज्वलित हो उठता है। यही अग्नि का संस्कार है। अब अग्नि संस्कृत है। इस अनुष्ठान से पूर्व आधान किया हुआ भी अग्नि असंस्कृत कहा जायगा। असंस्कृत अग्नि का तात्पर्यं लोकिक अग्नि नहीं है। लौकिक अग्नि वह है, जो चूल्हे आदि अन्य स्थान से लाया गया हो, असा आहवनीय आदि के रूप में आधान न किया गया हो। आधान हो

जाने पर अग्नि लौकिक नहीं रहता, वह यागीय हो जाता है; पर पबमानेष्टि-अनुष्ठान से पूर्व वह 'असंस्कृत' कहा जाता है, जिसका तात्पर्य केवल यह है कि अभी मन्द होने से वह यागानुष्ठान के योग्य नहीं है। पवमानेष्टि-अनुष्ठान से उसे इस योग्य बनाया जाता है। अब उत्तेजित अग्नि 'संस्कृत' है।

संस्कृत अग्नि में सर्वप्रथम प्रयाज अनुष्ठित होते हैं, तदनन्तर दर्श-पूर्णमास प्रकृतियाग। प्रयाज विकृति हैं, विकृतियाग की अनुष्ठान-प्रसंग में प्राप्ति अतिदेश-(प्रकृतिवद् विकृतिः कर्त्तव्या) वाक्य द्वारा होती है। क्योंकि प्रकृति दर्श-पूर्णमास संस्कृत अग्नि में अनुष्ठित होते हैं, उसी के अनुसार विकृति प्रयाज आदि इष्टियाँ संस्कृत अग्नि में की जाती हैं। इसी के अनुसार पूर्वपक्ष की ओर से यह आशंका उठाई गई है कि पवमान इष्टियाँ भी विकृति हैं; तब उनका अनुष्ठान भी प्रयाजों के समान संस्कृत अग्नि में प्राप्त होता है।

इसी को आचार्य सूत्रकार ने पूर्वपक्षरूप में सूत्रित किया-

## तासामग्निः प्रकृतितः प्रयाजवत् स्यात् ॥१६॥

[तासाम्] उन पवमान आदि इष्टियों का [अग्निः] अग्नि [प्रकृतितः] प्रकृति से अतिदेश-वाक्य द्वारा प्राप्त होगा, [प्रयाजवत्] प्रयाजों के समान ।

लोक में कहावत है-'वादी भद्रं न पश्यित' आशंकावादी या आक्षेपकत्ती अच्छाई को नहीं देखता, ब्राई या दुर्बलता पर उसकी दृष्टि जाती है। यदि अच्छाई अर्थात वास्तविकता को देखें, तो आशंका सिर उभार ही नहीं पायेगी। उसने यह तो देखा कि प्रयाज विकृति हैं। विकृति का अनुष्ठान अतिदेश-बाक्य के आधार पर प्रकृति के अनुसार होना चाहिए। दर्श-पूर्णमासं प्रकृति का अनुष्ठान संस्कृत अग्नि में होता है, इसलिए विकृतियाग प्रयाजों का अनुष्ठान संस्कृत अन्ति में किया जाता है। तब प्रयाजों के समान पवमान इष्टियाँ भी विकृति हैं, उनका अनुष्ठान भी संस्कृत अग्नि में होना चाहिए,-यह आशंका प्रस्तुत कर दी। पर उसने इस वास्तविकता पर दृष्टि नहीं डाली कि आहवनीय आदि आहित अग्नियाँ पवमान आदि इष्टियों के अनुष्ठान द्वारा ही संस्कृत की जाती हैं, उससे पूर्व अग्नियाँ संस्कृत हैं कहाँ ? उनका अनुष्ठान तो अग्नियों को संस्कृत बनाने के लिए किया जाता है। यह प्रथम कहा जा चुका है, अग्नियों का संस्कार पवमानेष्टियों द्वारा उन्हें प्रष्विति व उत्तेजित करना है। तब यह अनिवार्य स्थिति है कि पवमानेष्टियों का अनुष्ठान असंस्कृत अग्नियों में किया जायगा । तात्पर्य है, मन्द व अप्रज्वलित अग्नियों को उकत अनुष्ठान द्वारा उत्तेजित किया जायगा;यह अनुष्ठान अग्नियों के संस्कार के लिए ही होता है।

आचार्य सुत्रकार ने इसी वास्तविकता को आशंका के समाधान के रूप में

### प्रस्तुत किया---

### न वा तासां तदर्थत्वात् ॥१७॥

[न वा] १२वें सूत्र के समान 'न वा' यह निपात-समुदाय पूर्व-सूत्रोक्त 'पवमानेष्टियों में पवमानेष्टि संस्कृत अग्नियाँ होनी चाहिएँ' पक्ष की निवृत्ति का खोतक हैं, [तासाम्] उन पवमानेष्टियों के [तदर्थत्वात्] उन आहित आहवनी-यादि अग्नियों के संस्कार के लिए होने के कारण।

घ्यान देने की बात है, जब पवमानेष्टियों के अनुष्ठान द्वारा अग्नियों को संस्कृत किया जा रहा है, तब प्रकृतियाग है कहाँ ? उसका अवसर अग्नियों के संस्कृत होने के अनन्तर आयेगा। उस समय विकृतियागों के अनुष्ठान के लिए अतिदेश-वाक्य प्रवृत्त होता है। पवमानेष्टियों के अनुष्ठान के समय तो वह सौया पड़ा है। तब अतिदेश-वाक्य प्रवृत्त हो नहीं होता। विकृतियाग प्रकृति का उपकारक होता है। प्रकृति का अङ्ग होने से विकृति का अनुष्ठान प्रकृति की सर्वाङ्ग-पूर्णता को सम्पन्न करता है। इसी कार्य के लिए अतिदेश-वाक्य प्रवृत्त हुआ करता है। परन्तु पवमानेष्टियाँ विकृति होने पर भी कर्म की उपकारक नहीं हैं, वे अग्नि की उपकारक हैं; अग्नि को संस्कृत कर वे चरिताथ हो जाती हैं। अतिदेश-वाक्य की प्रवृत्ति उन्हीं विकृतियों के लिए होती हैं, जो कर्म की उपकारक हैं। इसलिए पवमानेष्टियों की संस्कृत अग्नि में प्राप्ति कराने के लिए अतिदेश-वाक्य प्रवृत्त हो न होगा। फलतः पवमानेष्टियों का अनुष्ठान असंस्कृत अग्नि में होना ही सम्भव है।।१७॥ (इति पवमानेष्टीनामसंस्कृतेऽग्नौ कर्त्तव्यताधिकर-णम्—६)।

# (उपाकरणादीनामग्नीषोमीयपशुधर्मताधिकरणम्—७)

तैत्तिरीय संहिता [६।१।११] के ज्योतिष्टोम प्रसंग में पाठ है — 'यो दीक्षिती यदम्नीषोमीय पशुमालमते' जो सोमयाग में दीक्षित यजमान जिस अग्नि और सोम देवतावाले पशु का आलभन — स्पर्श आदि करता है। यह अग्नीषोमीय पशु का विधान है, तथा सवनीय और अनुबन्ध्या पशु का विधान है। ऐसे ही उपाकरण, उपानयन, यूप-नियोजन आदि पशु-धर्मों का विधान है। यहाँ सन्देह है — क्या ये पशु-धर्म सभी पशुओं के हैं? अथवा केवल सवनीय पशु के हैं? अथवा अग्नी-षोमीय और सवनीय दोनों के हैं? अथवा केवल अग्नीषोमीय पशु के हैं? अन्तिम सिद्धान्त-पक्ष है।

प्रतीत होता है—समान प्रकरण में पठित होने और किसी विशेष का कथन न होने से ये धर्म सभी पशुओं के हैं।

इसी अर्थ को सूत्रकार ने पूर्वपक्षरूप में सूत्रित किया-

### तुरुयः सर्वेषां पशुविधिः प्रकरणाविशेषात् ।।१८॥

[प्रकरणाविशेषात्] प्रकरण के विशेष = भिन्त न होने से अर्थात् ज्योति-ष्टोमरूप समान प्रकरण में पठित होने से [पशुविधिः] पशुधर्मो का विधान [सर्वेषाम्] सभी पशुओं का [तुल्यः] समान है।

यह सूत्रार्थ प्रथम विकल्प की भावना से हैं। द्वितीय विकल्प की भावना से

सूत्रार्थं निम्न प्रकार से किया गया है-

[पशुविधिः] उपाकरण आदि पशुधर्मों का विधान [सर्वेषाम्] सब पशुओं का [तुल्यः] समान हो, यदि [प्रकरणाविशेषात्] प्रकरण का विशेष = भेद न हो, तो। परन्तु प्रकरण का भेद देखा जाता है। सबनीय पशुओं से प्रकरण में पशु-धर्मों का विधान विद्यमान है; अतः पशुधर्म सबनीय पशु के मानने चाहिएँ।

यह अर्थ शाबर भाष्य में 'यदि' पद का अध्याहार करके किया गया है।' मैत्रायणी संहिता [३।६।५] के सबनीय पशु-प्रकरण में पशुधर्मी का विधान निम्न प्रकार से हैं—

'आग्नेयः पशुरग्निष्टोमे आलम्यः; आग्नेयो हि अग्निष्टोमः। ऐन्द्राग्नः पशुरुष्थ्ये आलम्यः, ऐन्द्राग्नानि हि उष्थ्यानि । ऐन्द्रो बृष्णिः षोडिशिनि आलम्यः; ऐन्द्रो वं वृष्णिः, ऐन्द्रः षोडशो । सारस्वती मेषी अतिरात्र आलम्या; वाग्वे सरस्वती, वागनुष्टुप्, आनुष्टुभी रात्रिः'

सोमयाग के अन्तर्गंत ज्योतिष्टोम की सात संस्था मानी गई हैं—अग्निष्टोम, उक्थ्य, षोडशी, अतिरात्र, अत्यग्निष्टोम, वाजपेय, आप्तोर्याम । संहिता के उक्त सन्दर्म में पहली चार संस्थाओं को लक्ष्य कर सबनीय पशुप्रकरण में पशुधमों का विधान है। अग्निष्टोम संस्था में आग्नेय पशु आलभ्य है, क्योंकि अग्निष्टोम आग्नेय ही है। उक्थ्य संस्था में ऐन्द्राग्न पशु आलभ्य है, क्योंकि उक्थ्य संस्था ऐन्द्राग्न चइन्द्र-अग्नि देवतावाली ही है। षोडशी संस्था में ऐन्द्र वृष्णि = मेड़ा आलभ्य है; क्योंकि ऐन्द्र ही वृष्णि है, ऐन्द्र षोडशी है। अतिरात्र संस्था में सरस्वती देवतावाली मेधी = मेड़ी आलभ्य है, क्योंकि वाक् ही सरस्वती है, वाक् अनुष्टुप् है, अनुष्टुप्-सम्बन्धी रात्रि है। सबनीय प्रकरण में इस प्रकार पशुधमों का ज्यन किया गया है। इसलिए प्रकरण के आधार पर सबनीय पशु के ये उपाकरण आदि धर्म जात होते हैं।

१. युधिष्ठिर मीमांसक ने सुक्ताव दिया है-इस पक्ष का प्रतिपादक सूत्र 'प्रकरण-विशेषात् सवनीयस्य' रहा होगा, जो त्रुटित हो गया है। इसी कारण द्वितीय पक्ष को उभारने के लिए मीमांसकों को क्लिष्ट कल्पनाएँ करनी पड़ी हैं।

उपाकरण—मन्त्रोच्चारणपूर्वक हाथ से अथवा कुकाओं से पशु का स्पर्श करना 'उपाकरण' कहाता है। एक स्थान से अन्यत्र ले-जाते समय प्राय: प्रस्थेक ले-जानेवाला व्यक्ति पशु की पीठ, पाक्वं, सिर व पुट्ठे आदि पर हाथ फेरता है; मानो उसे प्यार देता हुआ अगले कार्य के लिए प्रेरित करता है।

ज्**पानयन** — पशुकाला से यज्ञमण्डप की ओर पशुका लाया जाना 'उपानयन' है ।

यूपिनयोजन—यज्ञमण्डप के समीप पशु के सत्कारार्थ यूप (पशु को बाँधने के लिए गाड़े गये खूँटे) में रस्सी द्वारा पशु को बाँधा जाना 'यूपिनयोजन' है। रस्से का एक सिरा यूप में और दूसरा पशु के अगले सीधे पैर में अथवा सींग की जड़ या गर्दन में रहता हैं<sup>1</sup>।।१८।।

तीसरे विकल्प को स्पष्ट करने के लिए सूत्रकार ने उसे पूर्वपक्षरूप में प्रस्तुत किया—

### स्थानाच्च पूर्वस्य ॥१६॥

[स्थानात्] स्थान-प्रमाण से [पूर्वस्य] पूर्वः—पहले कहे गये अग्नीषोमीय पशु के [च] भी उपाकरण आदि धर्म हैं, ऐसा जानना चाहिए ।

ज्योतिष्टोम ऋतु छह दिन में सम्पन्न होता है। प्रथम दिन दीक्षणीय इष्टि का है। इसमें यजमान ज्योतिष्टोम-अनुष्ठान के लिए दीक्षित किया जाता है। अगले दूसरे-तीसरे-चौथे दिन उपसद् इष्टियों का अनुष्ठान होता है। पाँचवें दिन प्रधान सोमयाग अनुष्ठित होता है। छठे दिन अवमृथ इष्टि, जो ऋतु की सम्पन्नता का प्रतीक है। अग्न और सोम देवतावाले ( — अग्नीपोमीय) पशु का विधान प्रायणीय इष्टि के दिन किया गया है, जो इष्टियों का दूसरा दिन है। ऋतु के चौथे दिन अग्नीपोमीय पशुसम्बन्धी अनुष्ठान किया जाता है। सवनीय पशु का विधान भी चौथे दिन है, और अनुष्ठान पाँचवें दिन। इसलिए जो यह कहा कि प्रकरण के अनुरोध से उपाकरण आदि पशुधमं सवनीय पशु के लिए हैं, वह ठीक है। परन्तु जहाँ सवनीय पशु का विधान है, उसी कम में अग्नीपोमीय पशुसम्बन्धी अनुष्ठान है, अतः स्थान — कम-प्रमाण के अनुसार (३।३।१४) उपाकरण आदि पशुधमं सवनीय और अग्नीषोमीय दोनों के लिए हैं, ऐसा मानना युक्त प्रतीत

१. इस प्रसंग में तथा अन्यत्र भी मध्यकालिक रसनालोलुप याज्ञिकों ने अध्वि में पशुमांस की आहुतियों का उल्लेख किया है, पर मूलतः वह नितान्त अवैदिक है। यज्ञों के प्रारम्भिक काल में यज्ञों में पशुओं की हिंसा नहीं होती थी। अपेक्षित सत्करण के अनन्तर विसर्जन कर दिया जाता था। द्रष्टव्य— 'श्रौत यज्ञ मीमांसा' (यु० मी०)।

#### होता है ॥१६॥

पूर्वोक्त सन्देह के चार विकल्पों में से तीन का पूर्वपक्षरूप में उपपादन कर चौषे विकल्प को उत्तरपक्षरूप में सूत्रकार ने प्रस्तुत किया—

### श्वस्त्वेकेषां तत्र प्राक् श्रुतिर्गुणार्था ॥२०॥

[तु] 'तु' पद गत सुत्रों में कहे गये अर्थ की निवृत्ति का द्योतक है। तात्पर्य है उपाकरण आदि पशुधर्म न सब ( = अग्नीषोमीय, सवनीय, अनुबन्ध्य) पशुओं के हैं, न केवल सवनीय पशु के और न अग्नीषोमीय-सवनीय दोनों मिलित के, क्योंकि [एकेषाम्] किन्हीं शास्त्रावालों की शास्त्रा में [रवः] औपवसध्य चौथे दिन के अगले पाँचवें —प्रधान सोमयाग के —दिन सवनीय पशुओं का विधान है; तात्पर्य है, उनको ऋतु के पाँचवें दिन यज्ञमण्डप में उपस्थित किया जाता—या लाया जाता—है। [तत्र] उन शास्त्रावालों के विचार में [प्राक् श्रुतिः] पहले चौथे दिन पड़ी गई सवनीय पशुसम्बन्धी श्रुति [गुणार्था] गौण प्रयोजनवाली है।

गौण का अभिप्राय है—वहाँ वह कथन द्वितीय स्तर का है, उपेक्ष्य है; क्योंकि सवनीय पशुसम्बन्धी अनुष्ठान पाँचवें दिन होना है, जिस दिन प्रधान सोमयाग अनुष्ठित किया जाता है। चौथे दिन अग्नीषोमीय पशुसम्बन्धी अनुष्ठान है, और वहीं उपाकरण आदि पशुधमं पठित हैं, इसलिए उन्हें केवल अग्नीषोमीय पशुओं के लिए जानना चाहिए। पशुयाग में पशुसम्बन्धी मुख्य संस्कार अग्नीषोमीय पशुओं का है। पाँचवें दिन सवनीय पशु और अन्तिम छठे अवमृथ्व हिट के दिन अनुबन्ध्य पशुओं का सस्कार होता है। उपकरण आदि पशुधमों का विधान और अग्नीषोमीय पशुसम्बन्धी अनुष्ठान एक ही स्थान ( = कम) में श्रुत होने से यह निश्चित जाना जाता है कि उपाकरण आदि पशुधमों का विधान अग्नीषोमीय पशु के लिए है।।२०।।

पूर्वपक्ष की ओरसे सिद्धान्ती द्वारा उद्भावित आशंका को सूत्रकारने सूत्रित किया—

## तेनोत्कृष्टस्य कालविधिरिति चेत् ॥२१॥

[तेन] 'आश्विनं ग्रहं गृहीत्वा' आदि वचन से [उत्कृष्टस्य] चौथे दिन से पाँचवें दिन में खींचे गये सवनीय पशु के [कालविधि:] संस्कार-सम्बन्धी काल का विधान है,[इति चेत्] ऐसा यदि कहो, तो-(अगले सूत्र के साथ सम्बन्ध है)। पूर्वपक्ष का आश्य है, कम के आधार पर, उपाकरण आदि पशुधमं केवल

पञ्जों के तीन भेद किस आधार पर हैं? विचारणीय है। भूमिका के पशु-याग प्रसंग में इसे समफने व स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है।

अन्नीषोमीय पशु के लिए हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि, प्रकरण के आधार पर के सवनीय पशु के लिए हैं। बौथे दिन सवनीय पशुओं का पाठ उनका विधान करता है, और वहीं पशुधर्म पठित हैं। इससे पशुधर्म सवनीय पशुओं के लिए सिद्ध होते हैं। 'आहिवन ग्रहं गृहीत्वा त्रिवृता यूपं परिवीमाग्नेयं सवनीयं पशुमुगाकरोति' आदिवन नामक पात्र को लेकर तीन लड़ में मानी हुई रस्सी से यूप को लपेटकर सवनीय पशु का उपाकरण संस्कार करता है; यह वाक्य केवल पाँचवें दिन संस्कार के काल का विधायक है। सवनीय पशु का विधान तो चौथे दिन है, वहीं पशुधर्मों का उल्लेख होने से सवनीय पशुओं के लिए उपाकरण आदि पशुधर्मों का मानना युक्त है। ऐसा यदि कही, तो—।।२१।।

इस आशंका का निवारण सूत्रकार ने किया-

### नैकदेशत्वात् ॥२२॥

[न] उपाकरण आदि पशुधर्म सवनीय पशु के नहीं हैं, [एकदेशत्वात्]
पुष्टि के एकदेश होने से। तात्पर्य है, 'आश्विनं आदि वाक्य सवनीय पशु के
पुष्टिरूप संस्कार का उत्कर्ष करता है, उपाकरण आदि का नहीं। अतः कम से
उपाकरण आदि पशुधर्म अग्नीधोमीय पशु के लिए हैं। आश्विन काल का पाठ
सवनीय पशु के विधान के लिए है, जो पाँचवें दिन में साध्य है। इसको गुणार्थ
(कालविधि) मानने पर वाक्यभेद होगा। विधान मानने पर वाक्यभेद नहीं
होगा। क्योंकि पुष्टि-धर्म पशु का एकदेश है, एक देश के निर्देश से सम्पूर्ण पशुद्रव्य का उत्कर्ष नहीं होगा, इसलिए पुष्टि-प्रचार अपने समीप में पढ़े गये पुष्टिसम्बन्धी संस्कारों का उत्कर्ष करेगा; उपाकरण आदि पशुभर्मों का उत्कर्ष नहीं
करेगा। आदिवन वाक्य में सवनीय पशु के रस्से को यूप में लपेटने का कथन
अनुवाद-मात्र है। सवनीय पशु मेष आदि हैं। इनको रस्से में बाँधा कहाँ जाता
है? फिर इस यूपपरिनयन (—नियोजन) को 'उपाकरोति' किया से कहना
उपलक्षणमात्र है। वस्तुतः उपाकरण आदि पशुधर्म मुख्य रूप से अग्नीधोमीय
पशु के लिए विहित हैं। अन्यत्र इनका यथापेक्षित व्यवहार सम्भव है जो शास्त्रीय
दृष्टि से अनुवाद कहा जाता है।।२२।।

उपाकरण—पशुओं का बुलाया जाना आदि किसी विशेष प्रयोजन से निर्घा-रित दिन में होता है। प्रयोजन है—पशुओं का निरीक्षण करना, स्वास्थ्य आदि की जाँच-पड़ताल करना। जिस दिन बुलाया गया है, उसी दिन अग्नीषोमीय पशु के समान सबनीय पशु का भी उसी दिन निरीक्षण होना चाहिए।

इसी अर्थ को सूत्रकार ने सूत्रित किया—

### अर्थेनेति चेत् ॥२३॥

[अर्थेन] प्रयोजनविशेष से पशु एकत्रित किये गये हैं। वह निरीक्षण आदि

प्रयोजन उसी दिन सम्पन्न होना चाहिए। [इति चेत्] ऐसा यदि कहो, तो वह-(बगले सूत्र से सम्बद्ध है) ॥२३॥

आशंका का सूत्रकार ने समाधान किया—

## न श्रुतिप्रतिषेधात् ॥२४॥

[न] उक्त कथन ठीक नहीं है। तात्पर्य है, जिस दिन पशुओं को यज्ञमण्डप के समीप एकत्रित होने की घोषणा की गई हो, उसी दिन सबका निरीक्षण कर निया जाय, ऐसा नहीं है, [श्रुतिविप्रतिषेधात्] श्रुति द्वारा विप्रतिषेध से। तात्पर्य है, श्रुति उक्त अर्थ का विरोध करती है।

प्रथम दिन अर्थात् ज्योतिष्टोम के चौथे दिन केवल अग्नीषोमीयपशु का उपा-करण आदि रूप में पूर्णिनरीक्षण कर पर्योग्नकरण के अनन्तर उनका उत्सर्जन कर दिया जाता है। सवनीय आदि पशुओं का उसी दिन निरीक्षण नहीं होता।

सवनीय पशुं के विषय में श्रुति हैं—'आश्विनं ग्रहं गृहीत्वा त्रिवृता यूपं पिरिवीय आग्नेयं सवनीयं पशुमुपाकरोति' अश्विनो देव चिकित्सक माने जाते हैं। 'आश्विनं ग्रहं' का तात्पयं हैं—चिकित्सा-सम्बन्धी उपकरण। इस कार्य के लिए नियुक्त व्यक्ति चिकित्सा-उपकरणों को साथ लेकर सवनीय पशु का निरीक्षण करता है। मेथ-मेपी, अज-अजा सवनीय पशु हैं। इनको सवनीय पशु इस कारण कहा जाता है, क्योंकि इनका निरीक्षण तीनों सवनों के अनुष्ठान के दिन होता है। यह प्रधान सवनों के अनुष्ठान के विज्ञ होता है। यह प्रधान सवनों के अनुष्ठान का पाँचवाँ दिन है। तीनों सवनों में प्रधान सोम हिव की आहुतियाँ दी जाती हैं।

सवनों के साथ पशुओं का किस प्रकार का सम्बन्ध है? — 'कथं सवनानि पशुमन्ति ?' इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है — 'वपया प्रातः सवने प्र चरन्ति, पुरोडाशेन माध्यन्दिने सवने, अर्ज्जस्तृतीये सवने' याज्ञिक अर्थ है — प्रातः सबन में चर्बी से होम करते हैं, माध्यन्दिन सवन में पुरोडाश से, तृतीय सवन में पशु-अर्ज्जों से। ऐसा अर्थ करने पर भी तीनों सवनों के साथ पशु का सम्बन्ध नहीं बनता। माध्यन्दिन सवन पशु-सम्बन्ध के बिना रह जाता हैं।

वस्तुतः वाक्य का 'वपा' पद पशु की पुष्टि का द्योतक है। लोक में हूब्टपुष्ट व्यक्ति को मनोरञ्जन की भावना से कहा जाता है—'चर्बी बहुत चढ़ गई दीखती है!' प्रातःसवन में पशु-सम्बन्धी यह कार्य है कि सवनीय पशुओं में से पुष्ट-स्वस्थ पशुओं को निरीक्षण कर अलग छाँट दिया जाय। यह काल का विधान है। प्रातः-सवन के समय पशु-सम्बन्धी यह कार्य किया जाय। यही सवन के साथ पशु का सम्बन्ध है। वपा से होम करना, अथवा वपा की आहुति देना, यह नितानत निराधार कथन है। क्योंकि 'प्र चरन्ति' कियापद का 'आहुति देना या होम करना' अर्थ के लिए कोई आधार नहीं है। नियुवत व्यक्ति पशुनिरीक्षण कर पुष्टि-निमित्त

से यह प्रचारित करता है कि यह सवनीय पशु पुष्ट-स्वस्थ-नीरोग है।

माध्यन्दिन सवन के अवसर पर सब आगत पशुओं को चारे पर बाँघ दिया जाय। चारा पशु का खाद्य है। पुरोडाश पद इसी का प्रतीक है। 'पुरोडाशेन माध्यन्दिन सवने प्र चरन्ति' माध्यन्दिन सवन के साथ पशुओं का यही सम्बन्ध है। तृतीय सवन के अवसर पर दुवंल पशुओं की परीक्षा की जाती है। उनके प्रत्येक अङ्ग की जांच-पड़ताल कर उनकी दुवंलता के कारण का पता लगाया जाता है, एवं उसे दूर करने के लिए उपाय सुक्ताये जाते हैं। 'अङ्गैस्तृतीये सवने प्र चरन्ति' का यही तात्पर्य है। अङ्गों की आहुति देना नितान्त नृशंस कार्य है, निश्चित ही इन्द्रियाराम याज्ञिकों ने प्रस्तुत विषय में वास्तविकता का शीर्षासन कर दिया है।

चालू प्रसंग में कहना यह है कि 'आदिवनं' वचन में सवनीय पशु का उल्लेख कर उपाकरण पशुधमें का विधान किया है। उपाकरण अन्य पशुधमों का उप-लक्षण है। तात्पर्य है—यहाँ उपाकरण आदि पशुधमें सवनीय पशु के लिए विहित हैं। यदि इसे न मानकर पशुधमें अग्नीषोभीय पशु के लिए माने जाते हैं, तो इस श्रुति के साथ विरोध होगा। अतः सवनीय पशु के ये धर्म हैं, ऐसा मानना युक्त है।।२४।।

आचार्य सूत्रकार ने पूर्वपक्ष का समाधान किया-

### स्थानात् पूर्वस्य संस्कारस्य तदर्थत्वात् ॥२४॥

सूत्र में 'तु' पद अवघारण अर्थ का वाचक है। [स्थानात्] स्थान = कम से [पूर्वस्य] पूर्वपठित अग्नीषोमीय पशु के [तु] ही उपाकरण आदि धर्म हैं, [संस्कारस्य] उपाकरण आदि संस्कारों के [तदर्थत्वात्] पशुओं के लिए होने के कारण। तात्पर्य है, उपाकरण आदि संस्कारों का प्रयोग पशुयाग में होता है, ज्योतिष्टोम में नहीं। इसलिए स्थान = कम-प्रमाण से उपाकरण आदि पशुधर्म अग्नीषोमीय पशु के ही हैं, सवनीय पशु के नहीं।

उपाकरण आदि धर्म पशुयाग-प्रेरित हैं। सबनीय पशुओं का यह प्रकरण नहीं है। १६वें सूत्र के अनुसार स्थानरूप प्रमाण से प्रथम पठित अग्नीषोमीय पशु के ही उपाकरण आदि धमं हो सकते हैं। उपाकरण आदि पशु-संस्कार मुख्य रूप से पशुयाग में अपेक्षित हैं। वहाँ प्रथम अग्नीषोमीय पशु पठित है, अतः उसी के लिए उषाकरण आदि धर्मों का विधान है। सबनीय पशु ज्योतिष्टोम में उप-स्थित होते हैं। वहाँ 'आधिवनं' वचन के अनुसार उनके काल का विधान है। उपाकरण आदि धर्म वहाँ अपेक्षानुसार अनुवादमात्र हैं। ज्योतिष्टोम में सभी प्रकार के पशु उपस्थित होते हैं। यदि उपाकरण आदि धर्मों को ज्योतिष्टोम-प्रेरित माना जाय तो उपाकरण आदि धर्मों का विधान सभी पशुओं के लिए

अनिवार्यं माना जायगा, जो अनावश्यक है। इसलिए पश्याग-विहित उपाकरण आदि पश्यमों का सम्बन्ध कम-प्रमाण से प्रथम पठित केवल अग्नीषोमीय पशु के साथ है। अन्यत्र उनका अनुवादमात्र समक्षना चाहिए।

इसी अर्थ की पुष्टि के लिए सूत्रकार ने अन्य हेतु प्रस्तुत किया-

### लिङ्गदर्शनाच्य ॥२६॥

[लिङ्गदर्शनात्] लिंग-दर्शन से [च] भी जाना जाता है कि उपाकरण आदि धर्म अमीषोमीय पश के हैं।

ज्योतिष्टोम-प्रसंग में सवनीय पशु के (पृष्टि) वपा-प्रचार और पुरोडाश-संस्कार का उल्लेख है। यदि उपाकरण आदि संस्कार सब पशुओं के लिए समान होते, तो वपाप्रचार, पुरोडाश-संस्कार की भी गणना पशुयाग के अग्नीशोमीय प्रसंग में की जाती; पर ऐसा नहीं किया गया। इससे ज्ञात होता है, उपाकरण आदि पशु-संस्कार केवल अग्नीशोमीय पशु के लिए विहित हैं। अपेक्षानुसार सवनीय पशु के लिए उनका उपयोग अतिदेश-वाक्य द्वारा प्राप्त हो जाता है। सवनीय पशु-संस्कारों के काल का विधान 'वपया प्रातः सवने' तथा 'आदिवनं ग्रहं' आदि वचनों द्वारा किया गया है। इससे ज्ञात होता है, सवनीय पशु के ये ही संस्कार हैं, उपाकरण आदि नहीं।।२६॥

सवनीय पशु-सम्बन्धी संस्कारों के कालिवधायक वाक्य अन्य किसी गौण प्रयोजन से कहे जाने के कारण अर्थवादमात्र हैं, कालिवधायक नहीं, इस आशंका का समाधान सूत्रकार ने किया—

## अचोदना गुणार्थेन ॥२७॥

[गुणार्थेन] गौण प्रयोजन द्वारा उक्त वाक्य [अचोदना] अविधायक है। . तात्पर्य है—मुख्य प्रयोजन द्वारा विधायक है।

सवनीय पशु-संस्कारों के काल का विधान अन्य किसी वचन से प्राप्त नहीं है। यह अपूर्व विधान है। अन्य किसी गौण प्रयोजन से कहे जाने का बहाना लेकर इन्हें अर्थवाद बताना अप्रामाणिक होगा। फलतः प्रस्तुत अधिकरणगत समस्त विवेचना से यह परिणाम सामने आता है कि उपाकरण आदि पशुधमं अथवा पशु-संस्कार केवल अग्नीधोमीय पशु के लिए विहित हैं। सम्मिलत अग्नि और सोम कृषि के देवता हैं। कृषि का सर्वश्रेष्ठ बाह्यसाधन पशु वृष (बलीवर्द च वैल) है। सोम और अग्न देवताओं के साथ कृषि-उपादक मुख्य पशु होने के कारण उसके स्वास्थ्य व रक्षा आदि के निमित्त सर्वप्रथम उपस्थित उस अवसर पर इसी की उचित है, जब पशुओं की स्वास्थ्य आदि की वृष्टि से जीच-पड़ताल की जाय। उससे सम्बद्ध संस्कारों का विवरण उसी के लिए उपयुक्त हो सकता है। सवनीय

पशु मेष-अज आदि के संस्कार उनके प्रसंग में कहे गये हैं। आदिकाल में यज के अवसर पर पशुओं को मारा नहीं जाता था।।२७॥ (इति उपाकरणादीनामजनी-षोमीयपशुधर्मताऽधिकरणम्—७)।

### (शाखाहरणादीनामुभयदोहधर्मताऽधिकरणम्—८)

'दर्श' इष्टि के प्रसंग में सायं और प्रातः गोदोहन का उल्लेख है। दोहन-सम्बन्धी कुछ धर्मों का भी उल्लेख है, जैसे—शाखाहरण, गायों का प्रस्थापन, प्रस्तावन, गोदोहन आदि। यहाँ सन्देह है, क्या ये धर्म दोनों काल के दोहनों में से किसी एक काल के दोहन के लिए हैं? अथवा दोनों कालों के दोहन के लिए? सायंकाल के दोह में पठित होने से सायं-दोह के ही धर्म होने चाहिएँ।

इस अर्थं को सुत्रकार ने पूर्वपक्षरूप में सूत्रित किया-

### बोहयोः कालभेदादसंयुक्तं शृतं स्यात् ॥२८॥

[दोहयोः] दोनों दोहनों के [कालभेदात्] काल का भेद होने से [श्रुतम्] प्रातः दुहा सद्यष्क दूध[असंयुक्तं स्यात्] दोहधर्मों से संयुक्त नहीं होता।

'दर्श' इिंट के हिविद्रव्य दो प्रकार के होते हैं, एक—सान्नाय्य; दूसरा— पुरोडाश । सान्नाय्य हिव दही और दूध को मिलाकर बनाया जाता है । अमावास्या के पहले दिन सायंकाल दूध दुहकर जमा दिया जाता है । अगले दिन प्रातः ताजा दूध सान्नाय्य हिव बनाने के लिए दुहा जाता है । शाखाहरण आदि धर्म सायं-दोह के साथ पठित हैं, इसलिए सायं-दोह के धर्म माने जाने चाहिएँ। दोनों दोहनों के काल का भेद होने से प्रातर्दोह शाखाहरण आदि धर्मों से संयुक्त नहीं होगा। शाखाहरण आदि धर्म निम्न प्रकार हैं—

शाखाहरण—अमानास्या के दिन ढाक अथवा छोंकरे ( ≔खेजडे, शमी)की शाखा काटकर लाई जाती है, जिससे वछड़े को —गाय के पसवाने के लिए — नीचे छोड़ने के पहले और पीते हुए वछड़े को हटाकर स्पर्श किया जाता है।

प्रस्तावन—गाय को पूरे पसवाने के लिए अर्थात् स्तनों में पूरा दूध उतारने के लिए गाय के स्तनों पर पानी का छींटा देते हुए बारबार हाथ फेरना 'प्रस्तावन' है।

गोबोहन-स्तनों से पात्र में दूध निकालना ।

प्रस्थापन—दूध निकालकर गाय को चर पर बाँधने अथवा चरागाह में चरने के लिए भेजना ।

जिस दिन सायंकाल गोदोहन है, उसी के साथ शाखाहरण आदि धर्म पढ़े हैं; इसलिए कम —स्थान-प्रमाण से सायं-दोहन के लिए ये दोहधर्म समक्रते चाहिएँ ॥२८॥ आचार्य सूत्रकार ने पूर्वपक्ष का समाधान किया-

## प्रकरणाविभागाद्वा तत्संयुक्तस्य कालशास्त्रम् ॥२६॥

[वा] 'वा' पद पूर्वसूत्रोक्त—दोहधर्म सायं-दोह के हैं, प्रातर्दोह के नहीं — पक्ष की निवृत्ति का द्योतक है। [प्रकरणाविभागात्] प्रकरण के अविभाग = अलग न होने से [तत्संयुक्तस्य] हविद्रव्य दही-दूध रूप अङ्गों (सान्नाय) से सम्बद्ध प्रधान याग का, यह [कालशास्त्रम्] काल का विधायक शास्त्र है। तात्पर्य है, 'दर्शे' नामक इष्टि के प्रकरण में पठित दोहधर्म सायं-प्रातः दोनों दोह के लिए हैं; क्योंकि दही-दूध दोनों अङ्गों से संयुक्त प्रधान याग के काल का विधायक यह वचन है।

दही-दूघ दोनों का प्रकरण समान है; जहाँ सायं-दोह है, उसी एक प्रकरण में प्रातदोंह है। यद्यपि क्रम के अनुसार ये धर्म सायं-दोह के साथ पठित हैं, परन्तु क्रम की अपेक्षा प्रकरण बलवान् होता है। अतः प्रकरण-बल से ये दोहबर्म दोनों दोहनों के लिए हैं। पहले-पीछे उल्लेख से कोई अन्तर नहीं आता।

इसके अतिरिक्त वस्तुतः यदि ऐसा देखा जाय, तो दही और दूष दोनों अमावास्या के प्रातः एक ही कम पर होते हैं। दूष से दही बनने के लिए लगभग बारह घण्टा समय लग जाता है। इसी प्रयोजन की सिद्धि के लिए अमावास्या के पहले दिन सायंकाल में दूष निकालकर जमा दिया जाता है। दही का अपना अस्तित्व लाभ करना अमावास्या के प्रातः ही हो पाता है। इसी वास्तिवकता को शास्त्र में बताया है—'ऐन्द्रं दध्यमावास्यायाम्, ऐन्द्रं पयोऽमावास्यायाम्' इन्द्र देवतावाला दही अमावास्या में होता है। ये दोनों समान रूप से अमावास्या में कहे गये हैं। इसिलए प्रातः-सायं दोनों दोह के लिए दोहधमं माने जाने में कम बाधक नहीं है। सार्य-दोह के समय लाई गई शाखा यदि प्रातः-दोह के समय तक कार्योपयोगी नहीं रहती है, तो प्रातः-दोह के समय जक वार्योपयोगी नहीं रहती है, तो प्रातः-दोह के समय जक वार्योपयोगी नहीं रहती है, तो प्रातः-दोह के समय जक वार्योपयोगी नहीं रहती है, तो प्रातः-दोह के समय जक वार्योपयोगी नहीं रहती है, तो प्रातः-दोह के समय जक वार्योपयोगी नहीं रहती है, तो प्रातः-दोह के समय जक वार्योपयोगी नहीं रहती है, तो प्रातः-दोह के समय जक वार्योपयोगी नहीं रहती है, तो प्रातः-दोह के समय जक वार्योपयोगी नहीं रहती है, तो प्रातः-दोह के समय जक वार्योपयोगी नहीं रहती है, तो प्रातः-दोह के समय तक वार्योपयोगी नहीं रहती है। सार्य-दोह के समय जक वार्योपयोगी नहीं रहती है, तो प्रातः-दोह के समय जक वार्योपयोगी नहीं रहती है, तो प्रातः-दोह के समय जक वार्योपयोगी नहीं रहती है। सार्य-दोह के समय जक वार्योपयोगी नहीं रहती है। सार्य-दोह के समय वार्य वार्योपयोगी नहीं रहती है।

## (सादनादिग्रहधर्माणां सवनत्रयधर्मताऽधिकरणम्- ह)

ज्योतिष्टोम का विधान किया है—'स्वर्गकामो ज्योतिष्टोमेन यजेत' स्वर्ग की कामनावाला ज्योतिष्टोम से यजन करे। ज्योतिष्टोम छह दिन साध्य है। पाँचवें दिन प्रधान सोमयाग तीन सवनों में सम्पन्न किया जाता है। प्रातःसवन में ऐन्द्रवायव आदि दश ग्रह पठित हैं। ग्रह उन पात्रों का नाम है, जिनमें सोमरस

१. सम्मागितीनां ग्रहधर्माणां सवनत्रयार्थत्वम् । —सुबोधिनीवृत्तिः ।

भरकर विभिन्न देवताओं के उद्देश्य से आहवनीय अग्नि में आहुतियाँ दी जाती हैं। प्रातःसवन में ग्रहण किये जानेवाले दश ग्रह इस प्रकार हैं—(१) ऐन्द्रवायव, (२) मैंत्रावरुण, (३) शुक्र, (४) मन्थी, (५) आग्रयण, (६-७-६) अतिग्रह (—आग्नेय-ऐन्द्र-सौर्यं), (६) उद्दथ्य, (१०) आहिवन। उन ग्रहों के कुछ धमंं कहें गये हैं—ग्रहों का यथास्थान रक्खा जाना, तथा ऊन के छन्ने के छोर से सम्माजन करना आदि। सम्माजन का वाक्य है—'दशापवित्रेण ग्रहं सम्माछ्ट' दशापवित्रेण ग्रहं सम्माछ्ट' उत्तापवित्र से ग्रह का सम्माजन करता है। 'दशा' छोर का नाम है; 'पवित्र' पुनने-छानने का ऊन का बना कपड़ा। आंगोछे के समान उस कपड़े के दोनों छोर आड़ी बुनाई न कर खुले छोड़ दिये जाते हैं। पात्र पर उस छन्ने को रखकर सोम छाना जाता है। छानते समय पात्र पर जो इधर-उधर सोमरस की बूंदें लग जाएँ, उन्हें छन्ने के छोर से पोंछ दिया जाता है, इसी का नाम सम्माजन है। इसी प्रकार माध्यन्दिन सवन के ग्रह अन्य हैं तथा तृतीय सवन के अन्य। माध्यन्दिन और तृतीय सवन में होनेवाले ग्रहों में सन्देह है—क्या सादन, सम्माजन आदि धर्म सभी ग्रहों में किये जाते हैं? अथवा केवल प्रातःसवन के ग्रहों में ?

प्रातःसवन के ग्रहों के साथ पढ़े जाने के कारण उन्हीं ग्रहों के लिए इन धर्मों का उपयोग होना चाहिए। यह प्राप्त होने पर आचार्य सूत्रकार ने सिद्धान्त-पक्ष प्रस्तुत किया—

# तद्वत् सवनान्तरे ग्रहाम्नानम् ॥३०॥

[तदृत्] गत अधिकरण में विणित दर्श इष्टि में सायं-प्रातः उभय गोदोह के शासाहरण आदि धर्मों के समान [सवनान्तरे] अन्य माध्यन्दिन और तृतीय (—सायं) सवन में भी [प्रहाम्नानम्] ग्रहधर्मों—सादन, सम्मार्जन आदि—का कथन जानना चाहिए।

यद्यपि सादन आदि धर्म प्रातःसवन के ग्रहों के साथ पढ़े गये हैं, पर ज्योतिष्टोम का महाप्रकरण सभी सवनों व ग्रहों के लिए समान है। सादन-सम्मार्जन आदि धर्मों का विधान वाक्य द्वारा सभी सवनों के ग्रहों के लिए किया गया है, भले ही पाठ का स्थान या कम प्रातःसवन के साथ हो। क्योंकि, स्थान से प्रकरण और वाक्य वलवान् होते हैं। इसलिए सभी सवनों के ग्रहों के लिए ये धर्म कहे हैं, यह निश्चित सिद्धान्त है।।३०॥ (इति सादनादिग्रहधर्माणां सवनत्रयधर्मताऽधिकरणम्—१)।

# (रशनात्रिवृत्त्वादीनां पशुधर्मताऽधिकरणम् —१०)

ज्योतिष्टोम में अग्नीषोमीय पशु की उपस्थिति का उल्लेख है —'यो दीक्षितो यदग्नीषोमीय पशुमालभते'—जो दीक्षित यजमान अग्नीषोमीय पशु का आलभन करता है। उसी प्रकरण में पशु को बाँधने की रस्सी (=रशना) का उल्लेख है, और उसके घर्मों का भी। तात्पर्य है, रस्सी कैसी होनी चाहिए? उसकी कितप्य विशेषताओं को भी बताया गया है, जैसे—रस्सी तीन लड़ में भानी हुई होनी चाहिए, मृदु हो, प्रविष्टान्त हो, अर्थीत् दोनों किनारे रस्सी को भानते हुए अन्दर को मोड़ दिये गये हों। यदि ऐसा न किया जाय, तो रस्सी उधिड़ जायगी। यहाँ सन्देह है—क्या रशना के ये धर्म अस्नीधोमीय, सबनीय, अनुबन्ध्य सभी पशुओं की रशना के लिए साधारण हैं? अथवा केवल अस्नीधोमीय पशु को रशना के हैं? अम्नीधोमीय पशु के प्रकरण में पठित होने से उसी की रशना के ये धर्म हों, ऐसा प्राप्त होने पर सूत्रकार ने सिद्धान्तपक्ष प्रस्तुत किया—

## रशना च लिङ्गदर्शनात् ॥३१॥

[रशना] पशु बाँधने की रस्सी [च] तो अपनी विशेषताओं के साथ सब पशुओं के लिए साधारण है, [लिङ्गदर्शनात्] इस विषय में साधक हेतु देखे जाने से।

सवनीय पशु के विषय में स्पष्ट उल्लेख है— 'आदिवनं ग्रहं गृहीत्वा त्रिवृता यूपं परिवीयाग्नेयं सवनीयं पशुमुपाकरोति' आदिवन ग्रह का ग्रहण कर तीन लड़-वाली रस्सी से यूप को लपेटकर आग्नेय सवनीय पशु का उपाकरण करता है। यहाँ तीन लड़वाली रस्सी का सवनीय पशु के लिए स्पष्ट उल्लेख है। इससे जाना जाता है कि अपनी विशेषताओं से युक्त रस्सी का उपयोग केवल अग्नीषोमीय पशु के लिए न होकर अपेक्षानुसार सभी पशुओं के लिए साधारण है। सन्दर्भ में 'त्रिवृत्' पद रशना के अन्य धर्मों — मृदुलता, प्रविष्टान्तता आदि—का उपलक्षण है। 'सवनीय' पद भी 'अनुबल्ध्य' पशुओं को उपलक्षित करता है।

यद्यपि सप्तम अधिकरण में रशनाविषयक आंशिक विवरण आ गया है, पर वहाँ रशना की विशेषताओं का उल्लेख नहीं हुआ। उसी के लिए यह अधिकरण है। वहाँ निर्णय किया गया है, समस्त पशुधर्मों—उपाकरण आदि—कः विधान केवल अग्नीषोमीय पशु के लिए है। शेष पशुओं के लिए उनकी प्राप्ति अतिदेश-वाक्य द्वारा होती है। उन धर्मों में 'श्लक्ष्णया वन्धः' भी एक है। उसमें रशना के मृदुता-स्निग्धता आदि धर्म तो आ जाते हैं, पर अन्य धर्म त्रिवृत् प्रविष्टान्त आदि नहीं आते। उन्हीं के लिए प्रस्तुत अधिकरण का प्रारम्भ है।।३१॥ (इति रशनात्रिवृत्वादीनां पशुधर्मताधिकरणम्—१०)।

## (अंश्वदाभ्ययोरिष सादनादिधर्मवत्त्वाधिकरणम्—११)

तैत्तिरीय संहिता के तृतीय काण्ड में ज्योतिष्टोम-सम्बन्धी कुछ कर्म पढ़े हैं। वहाँ 'अंशुं' और 'अदाम्य' नामक ग्रह पठित हैं। उनमें सन्देह है—क्या ज्योतिष्टोम में पठित ग्रहधर्म—सादन, सम्मार्जन आदि—अंशु और अदाम्य ग्रहों में करने चाहिएँ? अथवा नहीं करने चाहिएँ। ज्योतिष्टोम प्रकरण से दूर अन्यत्र पठित होने के कारण नहीं करने चाहिएँ। इस अर्थ को सूत्रकार ने पूर्व-पक्षरूप में सूत्रित किया—

## आराच्छिष्टमसंयुक्तमितरैरसन्निधानात् ॥३२॥

[आरात्-शिष्टम्] दूर कहे गये ग्रह [इतरैः] अन्य ग्रहों के धर्मों से [असंग्रक्तम्] संग्रक्त = सम्बद्धः नहीं होते, [असिन्नधानात्] पूर्वपठित ग्रहधर्मों के समीप न होने के कारण।

कोशकारों ने 'आरात् दूरसमीपयोः' कहकर 'आरात्' पद के 'दूर' और 'समीप' दोनों अर्थ माने हैं। सूत्र के व्याख्याकारों में से किसी ने समीप अर्थ मानकर व्याख्या की है, किसी ने दूर अर्थ मानकर । जब हम 'आरात्' पद से तृतीयकाण्ड-पठित अंश और अदाभ्य ग्रहों को लिक्षत करते हैं, तब 'आरात्' का अर्थ 'दूर' अभीष्ट होगा । जब ज्योतिष्टोम के मुख्य प्रकरण में पठित ग्रहधर्मों को 'आरात्' पद से लिक्षत करते हैं, तब 'आरात्' का 'समीप' अर्थ अभीष्ट होगा । इस व्याख्या में 'असिन्नधात्' हेतुपद का पाठ 'सिन्नधानात्' अमीष्ट होगा । इस व्याख्या में भी 'इतर्रः' पद से अंशु और अदाभ्य के लिक्षत होने पर हेतुपद का पाठ तदवस्य बना रहेगा । इस रूप में आपाततः भिन्न अर्थ प्रतीत होने पर भी सूत्र के भावार्थ में कोई अन्तर नहीं आता । सादन, सम्मार्जन आदि जो ग्रहों के धर्म ज्योतिष्टोम के मुख्य प्रकरण में बताये हैं, वे उन्हीं ग्रहों के समक्रने चाहिएँ जो मुख्य प्रकरण में पठित है ।

यह ऐसा ही प्रसंग है, जैसा 'पयसा मैत्रावरुणं श्रीणाति' कहा है। मैत्रावरुण नामक ग्रह में स्थित सोम को दूध के साथ मिलाता है। इस वचन के अनुसार मैत्रावरुण ग्रह में विद्यमान सोम को ही दूध के साथ मिलाया जाता है; अन्य ग्रहों में विद्यमान सोम को दूध के साथ नहीं मिलाया जाता। इसी प्रकार सादन, सम्मार्जन धर्म भी उन्हीं ग्रहों के माने जाने चाहिएँ, जो वहीं प्रकरण में पठित हैं। अंशु-अदाम्य ग्रह प्रकरण में पठित नहीं हैं, अतः उनके थे धर्म नहीं माने जाएँगे॥३२॥

इस पूर्वपक्ष का आचार्य सूत्रकार ने समाधान किया-

# संयुक्तं वा तदर्थत्वाच्छेषस्य तन्निमित्तत्वात् ॥३३॥

[बा] 'वा' पद पूर्वसूत्र में कहे गये 'अप्रकरणस्थित अंशु और अदास्य ग्रहों के सादन-सम्मार्जन ग्रह-धर्म नहीं होते' की निवृत्ति का द्योतक है। [संयुक्तम्] प्रकरण से अन्यत्र पठित भी अंशु और अदास्य ग्रह भी सादन-सम्मार्जन ग्रह-धर्मी से सम्बद्ध होते हैं, क्योंकि इन ग्रहों के [तदर्थस्वात्] ज्योतिष्टोम की सम्मन्नता के लिए होने के कारण [शेषस्य] कहे गये सादन आदि ग्रह-धर्मों के [तिन्निमित्त-त्वात्] ज्योतिष्टोम निमित्तक होने से । तात्पर्यं है—ग्रहों का कथन ज्योतिष्टोम याग की सम्पन्नता के लिए है। अतः कोई ग्रह कहीं भी पढ़े गये हों, सम्मार्जन आदि ग्रह-धर्मों का सम्बन्ध सभी ग्रहों से होगा। अन्यथा, ज्योतिष्टोम याग विगुण हो जायगा।

तैस्तिरीय संहिता का तृतीय काण्ड वस्तुतः प्रकीर्णंक काण्ड है। बिखरे हुए विभिन्न कमों का कथन उसमें हुआ है। किसी एक मुख्य कमें का प्रारम्भ करके तत्सम्बन्धी अन्य कमों का कथन वहाँ किया गया हो, ऐसा नहीं है। इसलिए वे अनारम्याधीत कमें हैं। उनका जिस मुख्य कमों से सम्बन्ध हो, वहाँ उन्हें जोड़ लेना चाहिए। ग्रह उन पात्रों का नाम है, जिनमें आहुति के लिए सोम भरा जाता है। इनका उपयोग सोमयाग की संस्था ज्योतिष्टोम में होता है। अंशु और अदाम्य नामक ग्रह भी ज्योतिष्टोम के उपकारक हैं। ज्योतिष्टोम प्रकरण में पठित ग्रह्ममाँ का सम्बन्ध उनके साथ भी होगा, भले ही वे प्रकरण से अन्यत्र पठित हों। आचार्यों का कथन है—'यस्य येनार्थसम्बन्धो दूरस्थस्यापि तस्य सः'—जिनका परस्पर अनिवार्थ सम्बन्ध है, उनके दूरस्थित होने पर भी सम्बन्ध को हटाया नहीं जा सकता। फलतः ज्योतिष्टोम से सम्बन्ध अंशु और अदाम्य ग्रहों को सादन-सम्मार्जन आदि ग्रह-धर्मों से सम्बन्ध मानना ही होगा।

'ग्रहं सम्मार्षिट' वाक्य में ग्रहमात्र को लक्ष्य कर सम्मार्जन का विधान किया है। प्रकरण से वाक्य बलवान् होता है। प्रकरण-पठित ग्रहों के समान अंशु और अदाभ्य ग्रह भी उसी प्रकार ज्योतिष्टोम के उपकारक हैं। इसलिए सम्मार्जन आदि धर्म जैसे प्रकरण-पठित ग्रहों में किये जाते हैं, वैसे ही अंशु और अदाभ्य ग्रहों में भी करने चाहिएँ।।३३।।

मैत्रावरुण ग्रहस्थित सोम में दूधिमश्रण का उदाहरण देकर जो यह कहा गया कि अंशु और अदाभ्य ग्रहों में ग्रह-धर्म नहीं होने चाहिएँ, आचार्य सूत्रकार ने उसका समाधान किया—

## निर्देशाद् व्यवतिष्ठेत ॥३४॥

मैत्रावरुण ग्रहस्थित सोम में दूध मिलाना कार्य [निर्देशात्] 'पयसा मैत्रा-वरुणं श्रीणाति' वाक्य-निर्देश से [ब्यवतिष्ठेत] एकमात्र मैत्रावरुण ग्रह में ब्यवस्थित हो जाता है। तात्पर्य है, दूध मिलाना कार्य अन्य ग्रहों में स्थित सोम में प्रवृत्त नहीं होता।

चालू प्रसंग में वस्तुत: यह उदाहरण विषम है। 'पयसा मैत्रावरुणं श्रीणाति' वाक्यनिर्देश मैत्रावरुण ग्रह का नाम लेकर उसमें विद्यमान सोम के साथ दूध- मिश्रण का कार्य एक विशेष कथन है, परन्तु ज्योतिष्टोम में ग्रहों के सादन और सम्मार्जन का कार्य एक सामान्य कथन है। वहाँ किसी विशेष ग्रह का नाम लेकर सादन-सम्मार्जन नहीं कहे गये। 'उपोप्तेऽज्ये ग्रहाः साद्यन्ते' तथा 'दशापित्रणेण ग्रहं सम्मार्ण्टि' वाक्यों में सामान्य ग्रह पद का निर्देश है। वह सभी ग्रहों में समान् रूप से लागू होगा। ज्योतिष्टोम-सम्बन्धी ग्रह प्रकरण में या अन्यत्र कहीं पढ़ा गया हो, सादन-सम्मार्जन धर्म समानरूप से सभी ग्रहों के लिए माने जाएँगे। मैत्रावरूण विशेष निर्देश है, विपरीत होने ये वह प्रकृत प्रसंग में दृष्टान्त नहीं हो सकता। मैत्रावरूण ग्रह में स्थित सोम के साथ दूध के मिश्रण का जैसे विशेष कथन है, ऐसे ही मन्धी ग्रह में स्थित सोम के साथ सत्तू के मिश्रण का कथन है, 'सक्तुभिः श्रीणात्येनम्' [कात्या० श्री॰ ६।६।१३]। ये विशेष कथन सामान्य स्थलों में लागू नहीं होते; अपने में सीमित रहते हैं, जो सर्वथा ग्रक्त है।

सावन—यज्ञमण्डण में विशेष स्थान होता है, जहाँ सोम से भरे ग्रह—पात्र रम्बे जाते हैं। 'उपोप्तेऽन्ये ग्रहाः साद्यन्ते अनुपोप्ते प्रुवः' वाक्य में स्थान के दो नाम कहे हैं—उपोप्त और अनुपोप्त। 'उपोप्त' पूर्विनिर्धारित वह विशिष्ट स्थान है, जिसे जल से अच्छी तरह धोकर उसपर बालू की मोटी तह बिछा दी जाती है। यह छोटा-ता चौंतरा — घड़ा बन जाता है। इसपर सोम से भरे ऐन्द्रवायव ग्रह रक्खे जाते हैं। उपोप्त से भिन्न स्थान अनुपोप्त है, जहाँ घुवसंज्ञक ग्रह रक्खे जाते हैं। उपोप्त से भिन्न स्थान अनुपोप्त है, जहाँ घुवसंज्ञक ग्रह रक्खे जाते हैं। यह ग्रहसम्बन्धी 'सादन' कर्म है, अर्थात् ग्रहों का यथास्थान रक्खा जाना। सभी ग्रहों के लिए यह समान है। सम्मार्जन का निर्देश प्रथम (सूत्र ३० की अवत्रराणका में) कर दिया है।।३४।। (इति अञ्चदाभ्ययोरिप सादनादिधर्मवस्था-धकरणम— ११)।

## (चित्रिण्यादीष्टकानामग्न्यङ्गताऽधिकरणम्—१२)

अग्निचयन कर्म का आरम्भ न करके कहा है—'चित्रिणीस्पदधाति' चित्रिणी नामक इंटरकाओं (ईंटों) को स्थापित करता है। 'विज्ञणीरुपदधाति' विज्ञणी नामक इंटों को स्थापित करता है। 'भूतेष्टका उपदधाति' भूतेष्टक नामक ईंटों को स्थापित करता है। ईंटों का उपयोग अग्निचयन-कर्म में होता है, पर उक्त कथन अग्निचयन-कर्म के बाहर किया गया है। अग्निचयन-प्रकरण में इंटरकाओं के कुछ कर्म बताये हैं—'अखण्डामकृष्णलामिष्टकां कुर्यात्' बिना टूटी-फूटी और बिना काले रंग की अर्थात् लाल रंग की ईंट बनावे। और बताया—'भरमना इंप्टकाः संयुज्यात्' ईंटों को आपस में भरम' से जोड़े। यहाँ

पत्थर फूंककर बनाई राख (चूना) तथा पत्थर के कोयले की राख। पूर्व और इस राख का सम्मिश्रण सीमेंट से अधिक पकड़ करता है।

सन्देह है- क्या अग्निचयन-प्रकरण में पठित ये अखण्डत्व आदि धर्म अप्रकरण-पठित इंटों के करने चाहिएँ ? अथवा नहीं करने चाहिएँ ? समीप में पठित न होने से ये नहीं करने चाहिएँ, ऐसा प्राप्त होने पर सूत्रकार ने बताया—

### अग्न्यङ्गमप्रकरणे तहत् ।।३४।।

[अप्रकरणे] अप्रकरण में पठित चित्रिणी आदि इष्टकाएँ भी [अग्न्यङ्गम्] अग्निचयन कर्म के अङ्गभूत हैं, इसलिए ये भी [तद्वत्] अंशु-अदाभ्य ग्रहों के ग्रह-धर्मों से संयुक्त होने के समान अखण्डत्व आदि धर्मों से संयुक्त होती हैं।

गत अधिकरण में अप्रकरण-पठित अंशु-अदाम्य ग्रहों को —ज्योतिष्टोम का अङ्ग होने के कारण —ज्योतिष्टोम प्रकरण में पठित ग्रह-धर्मों से संयुक्त होने का जिस प्रकार उपपादन किया गया हैं, उसी के अनुसार अप्रकरणपठित चित्रिणी आदि इष्टकाओं को —अग्निचयन कर्म का अङ्गभूत होने के कारण —अग्निचयनप्रकरण में पठित अखण्डत्व आदि इष्टका-धर्मों से संगुक्त माना चाहिए। जैसे अंशु आदि ग्रह ज्योतिष्टोम की सम्पन्नता को पूरा करते हैं, ज्योतिष्टोम के उपकारक हैं, ऐसे ही अग्निचयन में इष्टकाएँ न केवल उपाकरण हैं, अपितु यज्ञमण्डपष्ट्य में उसकी रचना के प्रधान साधन हैं। इसलिए अप्रकरण-पठित भी चित्रिणी आदि इष्टकाओं के अखण्डत्व आदि धर्म करने ही चाहिएँ।।३५।। (इति चित्रिक्णादीष्टकानामग्न्य ज्ञताऽधिकरणम् —१२)।

# (मानोपावहरणादीनां सोममात्रधर्मताऽधिकरणम्—१३)<sup>५</sup>

ज्योतिष्टोम के प्रसंग में पाठ है—'स यदि राजन्यं वैदयं याजयेत् । स यदि सोमं विभक्षयिषेत्, न्यग्रोवस्तिभीराहत्य ताः सम्पिष्य दघनि उन्मृष्य, तमस्मै भक्षं प्रयच्छेत् न सोमम्'—यदि वह याज्ञिक क्षत्रिय या वैदय को यजन कराये, वह क्षत्रिय या वैदय सोम का भक्षण करना चाहे, तो न्यग्रोवस्तिभयों —बड़ की किलयों व कोमल पत्तों को लाकर, उन्हें पीसकर, दही में मिलाकर, क्षत्रिय अथवा वैदय को वह भक्ष देवे, सोम न देवे । न्यग्रोव-स्तिमयों के रस को जिस पात्र में रक्खा जाता है, उसका नाम 'फल चमस' है। ज्योतिष्टोम-प्रसंग में सोम के धर्म बताये हैं—मान—परिमाण, प्रत्येक सवन के लिए निर्धारित परिमाण में सोम का ग्रहण किया जाता है। 'दशमुष्टीमिमीते' [आप० श्रो० १२।६।४] दस मुद्दी सोम

क्य और अभिषव सोमधर्मों के आधार पर इस अधिकरण का 'क्रयाभिष-वादीनां सोममात्रधर्मताधिकरणम्' नाम भी बताया गया है।

मापता है। उपावहरण—हिवर्धान-शकट में स्थापित सोम को अभिषव के लिए ग्रहण कर अभिषवस्थान के समीप लाना। क्रय—मूल्य निर्धारित कर खरीदना। अभिषव—सोम को ग्रावों पर रख के कृट-पीसकर रस निकालना।

इन सोम-धर्मों के विषय में सन्देह हैं—क्या ये धर्म सोम और फलचमस के समान हैं ? अथवा केवल सोम के धर्म हैं ? यदि दोनों के ये समान धर्म हैं, तो फलप्राप्ति-रूप गुण की कामना से सोमयाग करनेवाले क्षत्रिय व वैश्य यजमान की न्यग्रोधिस्तिभियों के रस से याग करने की प्रवृत्ति होगी। यदि केवल सोम के धर्म माने जाते हैं, तो सोम का प्रतिनिधि होने से फलचमस सोम का विकास होगा, तथा मान आदि धर्म अतिदेश-वाक्य से फलचमस में प्राप्त होंगे। उस अवस्था में जैसे काम्यकर्म दर्श-पूर्णमास आदि ब्रीहि हविद्रव्य के अभाव में उसके प्रतिनिधि नीवार से नहीं किये जाते, इसी प्रकार काम्य सोमयाग में विकृति फलचमस से क्षत्रिय व वैश्य की प्रवृत्ति न होगी। इस विषय में मान्य क्या होना चाहिए? सोम और फलचमस दोनों का एक प्रकरण में विधान होने से मान आदि धर्म दोनों के समान समक्षे जाने चाहिएँ। ऐसा प्राप्त होने पर आचार्य सूत्रकार ने अभिमत सिद्धान्त बताया—

### नैमित्तिकमतुल्यत्वादसमानविधानं स्यात् ॥३६॥

[नैमित्तिकम्] क्षत्रिय आदि निमित्त से प्राप्त होनेवाली न्यग्रोध-स्तिभियाँ [अतुल्यत्वात्] सोम के तुल्य — समान न होने से [असमानविधानं स्यात्] सोम और न्यग्रोधस्तिभी-धर्मियों का विधान समान नहीं है।

सोम नित्यविधि है, किसी का प्रतिनिधि नहीं है। फलचमस के उपादान-तत्त्व त्यग्रोध-स्तिभियाँ सोम के प्रतिनिधि हैं, तथा क्षत्रिय आदि निमित्त से प्राप्त हैं, इसलिए नैमित्तिक हैं। नैमित्तिक विधान नित्यविधि के विकार माने जाते हैं। ज्योतिष्टोम के हविद्रव्य की आकांक्षा होने पर सर्वप्रथम सोम उपस्थित होता है, साथ ही उसके मान आदि धमं उपस्थित हैं; शास्त्रीय दृष्टि से मान आदि सोम के संस्कार कहे जाते हैं। संस्कृत सोम को प्रस्तुत कर ये चरितार्थ हो जाते हैं, तब अन्यत्र इनकी प्रवृत्ति नहीं होती। इसलिए मान आदि केवल सोम के धमें हैं, फलचमस के नहीं।

यह भी ध्यान देने योग्य है, यदि मान आदि को सोम के समान ही फलचमस का धर्म माना जाता है, तो इसमें द्विरुक्ति-दोष प्राप्त होता है। प्रथम, सीधे विधान से प्राप्त होंगे; दूसरे, नैमित्तिक फलचमस के विकृति होने के कारण 'प्रकृति-विद्वकृति: कर्त्तव्या' अतिदेश-वाक्य से धर्मों की प्राप्ति होगी। णास्त्रीय दृष्टि से इसे अभीष्ट नहीं माना जाता। इसलिए भी मान आदि को फलचमस का धर्म 

## (प्रतिनिधिष्वपि मुख्यधर्मानुष्ठानाधिकरणम्—१४)

विहित हिवद्रव्य के नष्ट या विकृत हो जाने पर उसके प्रतिनिधि द्रव्य का विधान शास्त्र में देखा जाता है, जैसे ब्रीहि के निर्वाप से लेकर आहुति देने से पूर्व तक यदि ब्रीहि अथवा उससे बना पुरोडाश नष्ट या विकृत हो जाता है, तो दुबारा ब्रीहि का निर्वाप न होकर उसके प्रतिनिधि द्रव्य नीवार से पुरोडाश तैयार किया जाता है। बिना जोते-बोये उत्पन्न धान्य 'नीवार' कहाता है। पूर्व में इसे 'तिन्नी' [तृणधान्य] तथा व्रज-जनपद में 'कोदों' कहते हैं, जो 'कदन्न' पद का अपभ्रंश है।

ब्रीहि के प्रतिनिधि नीवार के विषय में सन्देह है—क्या नीवार ब्रीहि के समान विधान वाले हैं ? अथवा समान विधानवाले नहीं हैं ? गत अधिकरण में प्रतिपादित अर्थ के अनुसार नीवार ब्रीहि के समान धर्मवाले नहीं होने चाहिएँ।

इसी अर्थ को सूत्रकार ने पूर्वपक्षरूप में प्रस्तुत किया-

### प्रतिनिधिश्च तद्वत् ॥३७॥

[प्रतिनिधिः] प्रतिनिधि द्रव्य [च] भी [तढ़त्] जैसे नैमित्तिक समानविधान नहीं है, वैसे ही प्रतिनिधिद्रव्य भी समानविधान नहीं हैं।

गत अधिकरण में निश्चित किया गया—नैमित्तिक हविद्रव्य न्यग्रोध-स्तिभियाँ नित्य हिंबद्रव्य सोम के समान विधान नहीं हैं। उसी प्रकार ब्रीहि का प्रतिनिधि हविद्रव्य नीवार नित्य हविद्रव्य ब्रीहि के समान विधान नहीं है। अस-मानता या अतुल्यता यही है कि ब्रीहि के निर्वाप आदि धर्मविहित हैं, परन्तु नीवार के विहित नहीं हैं, प्रयोजनवश प्राप्त होते हैं।।३७।।

आचार्य सूत्रकार ने पूर्वपक्ष का समाधान किया-

## न तद्वत् प्रयोजनैकत्वात् ॥३८॥

[न] प्रतिनिधि हविद्रव्य असमान विधान नहीं है, क्योंकि वह [तद्वत्]उसी हविद्रव्य के समान होता है, जिसका साक्षात् विधान है, [प्रयोजनैकत्वात्] मुख्य द्रव्य और प्रतिनिधि द्रव्य दोनों का प्रयोजन एक होने से। यज्ञ-निष्पादन-प्रयोजन में दोनों द्रव्यों का स्तर समान है।

किसी हविद्रव्य के प्रतिनिधि द्रव्य का निर्धारण उन द्रव्यों के समान गुणों के आधार पर किया जाता है। प्रतिनिधि द्रव्य की आवश्यकता मुख्य द्रव्य के अभाव में होती है। ब्रीहि से एक बार पुरोडाण तैयार किये जाने पर यदि यह किसी कारण नष्ट या विकृत हो जाता है, तो दुवारा बीहि से पुरोडाश पुनः तैयार किया जा सकता है। यह जो कहा गया कि बीहि-पुरोडाश नष्ट हो जाने पर पुनः बीहि से पुरोडाश तैयार न कर उसके प्रतिनिधि द्रव्य नीवार से करे, यह कोई अनिवार्य व्यवस्था नहीं है। प्रतीत होता है, यजमान की आर्थिक स्थित का घ्यान रखते हुए ऐसा कहा गया है। दुवारा बीहि क्य करने में यजमान की आर्थिक स्थिति सहयोग न दे रही हो, तो वह बीहि के प्रतिनिधि नीवार धान्य से यज्ञ-निष्पादन कर ले। ऐसी स्थिति में विहित द्रव्य बीहि के निर्वाप आदि जो धर्म विधान किये गये हैं, नीवार में उनका प्रयोग किये बिना पुरोडाश का तैयार किया जाना सम्भव नहीं। अतः विहित द्रव्य के धर्मों का प्रयोग आवश्यक है। प्रतिनिधि का स्तर—जिसका वह प्रतिनिधि है—पूर्ण रूप में उसके समान होता है। इसलिए विहित द्रव्य के धर्मों को प्रतिनिधि द्रव्य में प्रयोग किये जाने से रोका नहीं जा सकता। ✓

गत सूत्र द्वारा इसके विरोध में न्यग्रोध-स्तिभियों का जो दृष्टान्त दिया गया है, वह विषम दृष्टान्त है; यहाँ लागू नहीं होता, क्योंकि न्यग्रोध-स्तिभियाँ सोम की प्रतिनिधि नहीं हैं। यदि प्रतिनिधि होतीं, तो केवल क्षत्रिय-वैदय के लिए उनका विधान न होकर ब्राह्मण आदि सबके लिये समान होता। फलतः ब्रीहि का प्रतिनिधिद्रव्य नीवार त्रीहि के समान विधान है, तथा ब्रीहि के निर्वाप आदि धर्म पूर्ण- रूप से उसमें किये जाते हैं।।३-।।

विहित द्रव्य के धर्मों का उसके स्थानीय द्रव्य में प्रयोग न किया जाना वहीं मान्य है, जहाँ शास्त्रीय दृष्टि से उनमें परस्पर प्रकृति-विकारभाव की स्थिति हो, जैसा सोम और न्यग्रोध-स्तिभियों के विषय में बताया गया है। वह स्थिति ब्रीहि-नीवार में नहीं है। इसी अर्थ को सूत्रकार ने बताया—

#### अशास्त्रलक्षणत्वाच्च ॥३६॥

प्रतिनिधिद्रव्य के [अशास्त्रलक्षणत्वात्] शास्त्रीय दृष्टि से किसी का विकार न होने के कारण[च]भी मुख्य विहितद्रव्य और प्रतिनिधिद्रव्य में परस्पर प्रकृति-विकारभाव नहीं है।

विहितद्रव्य के अभाव में याग की सिद्धि के लिए समानगुण अन्य द्रव्य को उसके प्रतिनिधिरूपमें शास्त्र मान्यता देता है। प्रतिनिधिद्रव्य को पूर्वश्रुत द्रव्य का विकार किसी भी शास्त्रदृष्टि से नहीं माना गया। इसलिए पूर्वश्रुत द्रव्य के धर्मों का प्रयोग प्रतिनिधिद्रव्य में किया जाना पूर्णतः निर्वाघ है।।३६।। (इति प्रतिनिधिद्वर्ष मुख्यधर्मानुष्ठानाधिकरणम्—१४)।

(श्रुतेष्वपि प्रतिनिधिषु मुख्यधर्मानुष्ठानाधिकरणम्—१५) जो प्रतिनिधिद्रव्य श्रुत हैं, अर्थात् वाक्य द्वारा विहित हैं, जैसे कहा—'यदि सोमं न विन्देत, पूतीकानिभषुणुयात् '-यदि सोम को प्राप्त न कर पाये, तो पूतीक लता का अभिषव करे । गत अधिकरण में अश्रुत का प्रतिनिधित्व बताया है; पर यह श्रुत होने के कारण उससे विपरीत है । इसलिए सन्देह होता है—क्या यहाँ समानिबधित्व है ? अथवा नहीं है ? यदि नहीं है, तो श्रुति असंगत होती है । यदि प्रतिनिधित्व सम्भव नहीं, तो श्रुति द्वारा प्रतिनिधित्व क्यों कहा गया ?यदि श्रुति-बोधित प्रतिनिधित्व है, तो सन्देह का अवकाश ही नहीं रहता । ऐसी स्थिति में सूत्रकार ने बताया —

### नियमार्था गुणश्रुतिः ॥४०॥

[गुणश्रुतिः] 'पूतीकानिमषुणुयात्' यह पूतीक के प्रतिनिधित्व-रूप गुण की श्रुति[नियमार्था]नियम के लिए है, अर्थात् अनेक प्रतिनिधि प्राप्त होने पर केवल एक पूतीक ओषधि के प्रतिनिधित्व को व्यवस्थित करती है।

सोम के अभाव में सोमयाग करने की भावना से सोम के सदृण गुणवाले द्रव्य की अपेक्षा होने पर अनेक द्रव्यों की उपस्थित सम्भव रहती है, जैसे पूतीक , न्यग्रोधिस्तभी, गुडूची (गिलोय) आदि। ऐसी दशा में आचार्यों ने व्यवस्थित किया कि सोम के अभाव में केवल पूतीक लता द्रव्य से सोमयाग सम्पन्न करना चाहिए, अन्य द्रव्य से नहीं।

यह व्यवस्था अनिवार्य अथवा एकमात्र स्थायी नहीं है। तात्पर्य है—सोम-अभाव में पूर्तीक एकमात्र अन्तिम द्रव्य हो, ऐसा नहीं है। काठक संहिता [३४।३] में पाठ है—'यदि सोमं न बिन्देयु: पूर्तीकानिमपुणुयु:, यदि न पूर्तीकान् आर्जुवानि' सोम के अभाव में पूर्तीक और पूर्तीक के अभाव में अर्जुन-किलयों का विधान किया गया है। इससे ज्ञात होता है, यह व्यवस्था द्रव्यविषयक न होकर यागविषयक सम-भनी चाहिए। सोम के अभाव में जो भी समानगुण द्रव्य मिले, उसीसे यागानुष्ठान अवश्य करे ॥४०॥ (इति श्रुतेष्विप प्रतिनिधिषु मुख्यधर्मानुष्ठानाधिकर-णम्-१४)।

### (दीक्षणीयादिधर्माणामग्निष्टोमाङ्गताऽधिकरणम्-१६)

सोमयाग की सात संस्थायें हैं — अग्निष्टोम, उक्थ्य, षोडशी, अतिरात्र, अत्य-ग्निष्टोम, वाजपेय, आप्तोर्जाम । इनमें पहली चार संस्थायें मुख्य हैं। 'संस्था' पद का अर्थ समाप्ति है। संस्थाओं का नामकरण, स्तोत्रों से कर्म की समाप्ति के आधार पर हुआ है। अग्नि देवतावाले स्तोमों = स्तोत्रों = स्तुतिमन्त्रों से जिस कर्म की समाप्ति होती है, उसका नाम अग्निष्टोम है। इसी प्रकार उक्थ्य, पोडशी, अति-

 <sup>&#</sup>x27;करंजवा' नाम से लोकप्रसिद्ध एक भाड़ है। यह दो प्रकार का होता है— काँटेवाला और बिना काँटे का । काँटेवाले करंजवा का नाम पुतीक है।

रात्र आदि स्तोम विशेष हैं; उन संस्थाओं के अन्त में वह वह स्तोम रहता है। उसी आधार पर उनके नाम हैं। सोमयाग को ये चार संस्थाएँ अग्निष्टोम, उक्थ्य, षोडशी, अतिरात्र मुख्य मानी जाती हैं। अत्यग्निष्टोम, वाजपेय, आप्तोर्याम ये तीन संस्थाएँ और हैं। सब संस्थाओंवाले सोमयाग का सामान्य नाम ज्योतिष्टोम है। इन स्तोमों के देवताओं में ज्योतिर्मय अंश विद्यमान हैं। इसमें सन्देह है —क्या सब संस्थाओंवाले ज्योतिष्टोम को प्रकृत करके दीक्षणीय आदि धर्म कहे हैं ?अथवा केवल अग्निष्टोम को अभिप्रेत करके कहे हैं ?इन सवका प्रकरण एक होने से समी संस्थाओंवाले ज्योतिष्टोम के ये धर्म होने चाहिएँ, ऐसा प्रतीत होता है।

आचार्य सूत्रकार ने इसी अर्थ को पूर्वपक्षरूप में प्रस्तुत किया-

## संस्थास्तु समानविधानाः प्रकरणाविशेषात् ॥४९॥

[संस्था:] अग्निष्टोम आदि संस्थाएँ [समानविद्याना:] समान विद्यानवाली हैं, अर्थात् सबका विद्यान एक ही प्रकार किया गया है, [प्रकरणाविशेषात्]प्रकरण के अविशेष = भिन्न न होने से ।

दीक्षणीय इष्टि, दीक्षा, प्रायणीय इष्टि आदि धर्मों का विधान ज्योतिष्टोम पद से कही जानेवाली सभी संस्थाओं के अभिप्राय से किया गया है; केवल अग्निष्टोम संस्था के अभिप्राय से नहीं, क्योंकि इन सबका विधान एक प्रकरण में हुआ है। प्रकरण का कोई भेद नहीं है, जिससे यह कहा जाय कि अग्निष्टोम के ये धर्म हैं, जक्य्य आदि अन्य संस्थाओं के नहीं हैं। इसलिए दीक्षणीयेष्टि आदि धर्मों का सम्बन्ध सभी संस्थाओं से माना जाना चाहिए। इनका प्रयोग सब संस्थाओं में किया जाय।।४१॥

इसी अर्थ की पुष्टि के लिए सूत्रकार ने अन्य हेतु प्रस्तुत किया-

### व्यपदेशश्च तुल्यवत् ॥४२॥

[व्यपदेशः] संस्थाओं का व्यपदेश ⇒ कथन [च] भी [तुल्यवत्] तुल्य की तरह है।

प्रकरण में इनका कथन ऐसा किया गया है, जैसे सबका समान हो—'यदि अग्निष्टोमो जुहोति' यदि अग्निष्टोम है, तो होम करता है। 'यदि उक्थ्यः परिधिमानित' यदि उक्थ्यः है, तो उसके शेष बचे घी से परिधि को चुपड़ता है। 'यदि अतिरात्र एतदेव यगुर्जपन् हिंबधानं प्रतिपद्यते' यदि अतिरात्र है, तो इसी—यमग्ने पृत्सु मत्यम्—यजु को जपता हुआ हिंबधान (सोम-शकट) को प्राप्त होता है। इस प्रकार सब संस्थाओं का समानरूप से कथन किये जाने के कारण सब संस्थावाले जयोतिष्टोम के ही दीक्षणीयेष्टि आदि धर्म जाने जाते हैं, अकेले अग्निष्टोम संस्था के नहीं। इसके अतिरिक्त अन्य भी जो सामान्य विधान हैं, वे सब

संस्थावाले ज्योतिष्टोम के समभने चाहिएँ।

यह भी घ्यान देने योग्य है—यदि ये धर्म केवल अग्निष्टोम संस्था के अभि-प्राय से कहे गये होते, तो 'यदि अग्निष्टोमो जुहोति' वाक्य में 'अग्निष्टोम' पद के पाठ की आवश्यकता न होती, केवल 'जुहोति' प्रचरणी शेष घृत से होम करता है, इतने कथन से ही अग्निष्टोम के साथ इस धर्म का सम्बन्ध हो जाता। यहाँ 'अग्निष्टोम' पद का पाठ निरर्थक न होता हुआ यह ज्ञापन करता है कि ये धर्म सब संस्थावाले ज्योतिष्टोम के हैं।

प्रचरणी जुहू के सदृश काष्ठिनिर्मित एक पात्र होता है। उसमें घृत भरकर होम किया जाता है। तब 'यदि अग्निष्टोमो जुहोति' का अर्थ होता है—यदि अग्निष्टोम संस्था है तो प्रचरणी में विद्यमान होमजोष घृत से 'यमग्ने पृत्सु मत्यंम्' मन्त्र का उच्चारण कर होम करता है। इसी प्रकार यथाक्रम अगले वाक्यों का अर्थ है—यदि उक्थ्य संस्था है, तो प्रचरणी में विद्यमान होमजोष घृत से—'यमग्ने पृत्सु मत्यंम्' मन्त्र पाठ कर—परिधि में लेप करता है। यदि अतिरात्र संस्था है, तो उक्त मन्त्र को जपता हुआ हिवर्धान के समीप पहुँचता है। इस प्रकार सभी संस्थाओं का समानष्ट्य में कथन किया गया है। इससे स्पष्ट होता है, दोक्षणीयेष्टि आदि धर्म सब संस्थावाले ज्योतिष्टोम से सम्बद्ध जानने चाहिएँ॥४२॥

आचार्यं सूत्रकार ने पूर्वपक्ष का समाधान किया --

## विकारास्तु कामसंयोगे सति नित्यस्य समत्वात् ॥४३॥

[तु] 'तु' पद पूर्वपक्ष की निवृत्ति का द्योतक है, अर्थात् संस्थाएँ समान विधानवाली नहीं हैं। [विकाराः] उक्थ्य आदि संस्थायें अग्निष्टोम का विकार हैं, विकृतिभूत हैं।[कामसंयोगे] कामना का संयोग [सित]होने पर उक्थ्य आदि संस्थाएँ सुनी जाती हैं।[समत्वात्] समान होने के कारण दीक्षणीय आदि धर्म नित्यस्य]नित्य ज्योतिष्टोम — अग्निष्टोम के हैं। दीक्षणीयेष्टि आदि धर्म नित्य की तरह पठित हैं; कामनासंयोग से विकृतिभूत अनित्य उक्थ्य आदि संस्थाओं के साथ नित्य धर्मों का सम्बन्ध विषद्ध होगा। इसलिए नित्य की तरह पठित धर्म नित्य ज्योतिष्टोम — अग्निष्टोम संस्था से जानने चाहिएँ।

ज्योतिष्टोम याग सात भागों में अनुष्टित होकर पूरा होता है। ये सात भाग 'सात संस्था' कहलाते हैं। पहला भाग अथवा संस्था 'अग्निष्टोम' है। यह नित्य-कर्म है। नित्य कर्म वह कहा जाता है, जो काम्य अर्थात् कामनामूलक न हो। तात्पर्य है—िकसी कामनाविशेष से प्रेरित होकर न किया जाय। ज्योतिष्टोम के उक्थ्य आदि मुख्य भाग अथवा संस्था काम्यकर्म हैं, विशेष कामना से प्रेरित होकर किये जाते हैं। उनके विषय में शास्त्रीय वचन हैं—'पशुकाम उक्थ्य गृह्णीयात्' पद्म की कामनावाला उक्थ्य को यजन के लिए स्वीकार करे। 'पोडिशना वीर्यकामः स्तुवीत'

वीर्यं की कामनावाला षोडशी संस्था से स्तवन = यजन करे। 'अतिरात्रेण प्रजा-कामं याजयेत्' प्रजा = सन्तान की कामनावाले को अतिरात्र संस्था से यजन कराये। ये सब याग काम्य हैं। किसी कामनाविशेष से किये गये याग नैमित्तिक कहाते हैं। अग्निष्टोम के विषय में वचन है—'यदि अग्निष्टोमो जुहोति' यदि अग्निष्टोम है, तो होम करता है। यह कामना प्रेरित नहीं है। नित्य होम का विधान है। नित्य कर्म प्रकृति और नैमित्तिक कर्म उसके (नित्य कर्म के) विकृति माने जाते हैं, यह एक शास्त्रीय व्यवस्था है। प्रकृतियाग मुख्य और विकृतियाग उसके अङ्ग होते हैं।

दीक्षणीय इष्टि आदि धर्म मुख्य याग अग्निष्टोम के अभिप्राय से कहे गये हैं। विकृतियागों में धर्म का विधान अपेक्षित नहीं है। अपेक्षा होने पर अतिदेश-वाक्य से वह विकृति में प्राप्त हो जाता है। यदि विकृति में दीक्षणीयेष्टि आदि धर्मों का विधान माना जाता है, तो जिस विकृतियाग में वह विहित है, उसी में उसका प्रयोग हो सकेगा; अन्यत्र विकृतियाग में नहीं। फिर अन्य विकृतियाग में प्रयोग के लिए वहाँ भी धर्मों का विधान मानना होगा। यह द्विरुक्त-दोष होगा जो अभीष्ट नहीं। प्रकृति-धर्म का निवेश विकृति में होता है; एक विकृति-धर्म का निवेश अन्य विकृतियाग में नहीं हो सकता, क्योंकि वे परस्पर भिन्न कामनाओं से प्रवृत्त होते हैं। पशुकाम में प्रजाकाम का, प्रजाकाम में पशुकाम का निवेश सम्भव नहीं। इसिलए दीक्षणीयेष्टि आदि धर्मों का विधान अग्निष्टोम को लक्ष्य कर किया गया है, नित्य याग अग्निष्टोम के ये नित्य धर्म हैं।

आशंका की जा सकती है—'ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत'—'स्वर्ग की कामनावाला ज्योतिष्टोम से याग करे' वचन के अनुसार ज्योतिष्टोम भी काम्य-कर्म है। ज्योतिष्टोम की संस्था अग्निष्टोम है; तब वह भी काम्यकर्म क्यों न माना जाय ?काम्य होने से वह भी नैमिष्तिक याग होगा, नित्य न रहेगा। वस्तुतः यहाँ ऐसा समभना चाहिए—'ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत' वचन ज्योतिष्टोम की उक्थ्य आदि काम्य संस्थाओं के अभिप्राय से कहा गया है। उन काम्य यागों में पशुसम्पदा, वीर्यं =आधिभौतिक शक्ति और प्रजा = सन्तान की कामना अभिव्यक्त की गई है। उन यागों के अनुष्ठान से तीनों कामनाओं की पूर्ति व सम्पन्तता होने पर स्वर्ग की प्राप्ति पूर्णक्ष्य में हो जाती है। सम्पत्ति, यौवन, सन्तान, यही तो स्वर्ग का स्वरूप है।

ज्योतिष्टोम का अनुष्ठान प्रारम्भ किये जाने पर सर्वप्रथम दीक्षणीयेष्टि, दीक्षा, प्रायणीयेष्टि आदि का अनुष्ठान कर ज्योतिष्टोम की मुख्य प्रथम संस्था अग्निष्टोम का अनुष्ठान किया जाता है। ज्योतिष्टोम का यह प्रथम भाग सम्पन्न हो जाता है। इसमें किसी कामना का अस्तित्व नहीं है। जब काम्य जक्थ्य आदि भागों में से किसी का अनुष्ठान अभिष्रेत होता है, तब प्रत्येक कामनामुलक भाग के अनुष्ठान से पहले अग्निष्टोम होम का अनुष्ठान आवश्यक होता है। दोक्षणी-येष्टि आदि वर्म उसके साथ अनिवार्य रूप से संलग्न रहते हैं। ऐसी अवस्था में न तो दीक्षणीयेष्टि आदि धर्मों का उक्थ्य आदि संस्थाओं में विधान अपेक्षित है, और न नित्य अग्निष्टोम को काम्यकर्म कहा जा सकता है। उसकी संस्था अपने रूप में नित्य है, पूर्ण है, कामनारहित है। प्रत्येक काम्य संस्था के प्रारम्भ में उसका अनुष्ठान आवश्यक होने से वह नित्य है। स्वतन्त्र रूप में उसका अनुष्ठान पूर्ण है। किसी कामना से प्रेरित न होने के कारण भी वह नित्य है। फलतः दोक्षणीयेष्टि आदि धर्म अग्निष्टोम-ज्योतिष्टोम के हैं। उक्थ्य आदि संस्थाएँ अग्निष्टोम के समान विधानवाली नहीं हैं॥४३॥

सूत्र ४२ में कहे अर्थ का सूत्रकार ने समाधान किया-

### वचनात्तु समुच्चयः ॥४४॥

[वचनात्] वचन-सामर्थ्य से [तु]ही [समुच्चयः]प्रकृति-विकृति उभयविध कर्मों का एकसाथ समानरूप में कथन किया गया है।

'यदि अग्निष्टोमः' इत्यादि वचनों द्वारा जो प्रकृति-विकृति उभयिवध कर्मों का समान रीति पर सह-निर्देश किया गया है, वह वचन-सामर्थ्य से ही समभता चाहिए। तात्पर्य है —वह साधारण कथनमात्र है; सब संस्थावाले ज्योतिष्टोम के लिए दीक्षणीयेष्टि आदि धर्मों का विद्यायक या निश्चायक नहीं है। प्रकृतिकर्म और विकृतिकर्मों का एक रीति पर पन्थन उनके प्रकृति-विकृतिमाव में किसी उलटफेर को पैदा नहीं करता। इसलिए ऐसे कथन में न कोई असामञ्जस्य है, और न इससे दीक्षणीयेष्टि आदि धर्मों का सब संस्थाओं में समान विधान सिद्ध होता है।

अग्निष्टोम और उक्थ्य यदि संस्थाओं में परस्पर प्रकृति-विकृतिभाव न माने जाने के लिए एक युक्ति इस प्रकार प्रस्तुत की जाती है, बचन हैं—'आग्नेयमज-मिनिष्टोम आलभेत, ऐन्द्राग्नं द्वितीयमुक्थ्ये, ऐन्द्रं वृष्णितृतीयं षोडिशिनि'—अग्नि देवतावाले अज का अग्निष्टोम में आलभन करे, इन्द्र-अग्नि देवतावाले द्वितीय का उक्थ्य में, इन्द्र देवतावाले तृतीय भेढे का पोडिशी में। आशंकावादी का तात्पर्य है—द्वितीय-तृतीय पदों का प्रयोग समान विधान में घट सकता है। एक प्रकृति है, अन्य विकृति हैं, तो इनमें द्वितीय-तृतीय पद का प्रयोग उपपन्न न होगा। जहाँ द्वितीय-तृतीय पदों का प्रयोग किया जा रहा है, वे समानजादीय होने चाहिए। प्रकृति-विकारभाव मानने पर उनका साजात्य नहीं रहता। इसलिए द्वितीय-तृतीय पद-प्रयोग के बल पर यह मानना चाहिए कि अग्निष्टोम और उक्थ्य आदि संस्थाओं में परस्पर प्रकृति-विकारभाव नहीं है। तब दीक्षणीयेप्टि आदि धर्मों को केवल अग्निष्टोम के लिए बताना युक्त न होगा।

वस्तुतः यहाँ समान विधान या साजात्य, प्रकृति अथवा विकार पर आधारित नहीं है; वह ज्योतिष्टोम कर्म पर आधारित है। सब संस्थायें ज्योतिष्टोम कर्म एर आधारित है। सब संस्थायें ज्योतिष्टोम कर्म रूप है; इसी साजात्य पर द्वितीय-तृतीय पदों का प्रयोग उपपन्न हो जाता है। इससे संस्थाओं के परस्पर प्रकृति-विकारभाव में कोई व्यतिक्रम नहीं आता। इसलिए दीक्षणीयेष्टि आदि धर्मों का सम्बन्ध केवल अग्निष्टोम के साथ मानने में कोई बाधा नहीं है।।४४॥

इसी अर्थ की पुष्टि में सूत्रकार ने अन्य हेतु प्रस्तुत किया-

### प्रतिषेधाच्च पूर्वलिङ्गानाम् ॥४५॥

[पूर्वेलिङ्गानाम्] पूर्वोक्त लिङ्गों के [प्रतिषेधात्] प्रतिषेध से [च] भी संस्थाओं में प्रकृति-विकारमाव ज्ञात होता है।

जब प्रथम अग्निष्टोम का अनुष्ठान होता है, तब सबसे पूर्व दीक्षणीय इष्टि, दीक्षा, प्रायणीय इष्टि आदि का अनुष्ठान होने पर अग्निष्टोम का अनुष्ठान प्रारम्म होता है, तथा प्रचरणी पात्र में विद्यमान शेष घृत से होम किया जाता है। उसके अनन्तर उक्थ्य का अनुष्ठान प्रारम्भ होता है, तो परिधि को शेष घृत से चुपड़ा जाता है; होम नहीं किया जाता। समान विधान माने जाने पर होम के अभाव का दर्शन न होता। उक्थ्य में होम का अमाव उक्थ्य को अग्निष्टोम का विकार सिद्ध करता है। इससे भी ज्योतिष्टोम की संस्थाओं में प्रकृति-विकारभाव जाना जाता है। ४४॥

यदि उक्ष्य आदि अग्निष्टोम के विकार हैं, तो इनका पृथक् कथन क्यों किया जाता है ?

सूत्रकार ने बताया--

### गुणविशेषादेकस्य व्यपदेशः ॥४६॥

[गुणविशेषात्] प्रत्येक संस्था के अन्त में बोले जानेवाले स्तोत्ररूप गुण के भेद से [एकस्य] एक ज्योतिष्टोम = अग्निष्टोम का अनेक नामों से [व्यपदेशः] व्यपदेश = कथन हुआ है।

उक्थ्य आदि संस्थायें काम्य हैं। पशुकामना से इसका अनुष्ठान किया जात । है। इसका अनुष्ठान प्रारम्भ किये जाने से पूर्व दीक्षणीयेष्टि आदि के सहित अग्निष्टोम का अनुष्ठान आवश्यक होता है। विभिन्न कामनाओं से की जानेवाली षोडशी एवं अतिरात्र संस्था के अनुष्ठान से पूर्व भी सधर्म अग्निष्टोम का अनुष्ठान आवश्यक है, अपरिहार्य है। इससे स्पष्ट है, उक्थ्य आदि संस्थायें अग्निष्टोम का रूप हैं, अङ्क हैं; उससे भिन्न नहीं। उसे छोड़कर इनका अनुष्ठान नहीं हो सकता। कामना और अन्य स्तोत्ररूप गुणविशेष के कारण इनका भिन्न नामों से कथन किया गया है।।४६॥ (इति दीक्षणीयादिधर्माणामग्निष्टोमाङ्गताधिकर-णम्—१६)।

> इति जैमिनीयमीमांसासूत्राणां उदयवीरशास्त्रिवरिचते विद्योदयभाष्ये तृतीयाध्यायस्य षष्ठः पादः ॥

# अथ तृतीयाध्याये सप्तमः पादः

(वर्हिरादीनां दर्शपूर्णमासयोरङ्गप्रधानसाधारणताधिकरणम् - १)

दर्श-पूर्णमास याग के प्रसंग में विह ( = कुशा), वेदि तथा उनके धर्म पिठत हैं। उनमें सन्देह है—क्या विह और वेदि आदि के धर्म केवल प्रधान याग के हैं? अथवा प्रधान और अङ्ग सभी के हैं? प्रधान कर्म के प्रकरण में पिठत होने से ये धर्म प्रधान कर्म के होने चाहिए। इसी अर्थ को सूत्रकार ने पूर्वपक्ष-रूप में सूत्रित किया—

# प्रकरणविशेषादसंयुक्तं प्रधानस्य ॥१॥

[प्रकरणिवशेषात्] किसी अङ्गभूत कर्म के विशेष प्रकरण से [असंयुक्तम्] असंयुक्त = असम्बद्ध द्रव्य अथवा द्रव्य-धर्म [प्रधानस्य] प्रधान के हैं। तात्पर्य है-वे प्रधान कर्म के लिए कहे गये हैं।

किसी अङ्गरूप कर्म के विशेष प्रकरण में न पढ़े हुए होने के कारण तथा दर्श-पूर्णमास प्रधान कर्म के साधारण प्रकरण में पढ़े हुए होने के कारण बीह आदि द्रव्य तथा उनके लवन (काटना) आदि धर्म प्रधानयाग के लिए तथा प्रधानयाग की हवियों के लिए समक्षने चाहिएँ।।१।।

आचार्य सूत्रकार ने पूर्वपक्ष का समाधान किया—

# सर्वेषां वा शेषत्वस्यातत्प्रयुक्तत्वात्' ॥२॥

[वा] 'वा' पद पूर्वपक्ष की निवृत्ति का द्योतक है। [सर्वेषाम्] सब अङ्ग

१. रामेश्वरसूरि विरचित सुबोधिनी-वृत्ति में सूत्र का पाठ है— 'सर्वेषां वा शेषत्वं स्यात् तत्त्रयुक्तत्वात्' इस पाठ में 'तत्' सर्वनाम पद वचन अथवा वाक्य अर्थ में प्रयुक्त है। तात्पर्य है—शेषत्व के वाक्य द्वारा प्रयुक्त होने के कारण। ऊपर के पाठ में 'तत्' पद प्रकरण अर्थ में प्रयुक्त है। तात्पर्य है— प्रकरण द्वारा शेषत्व के प्रयुक्त न होने के कारण। दोनों पाठों में सूत्रार्थ के भाव में कोई अन्तर नहीं है। और प्रधान कर्मों के धर्म हैं, [शेषत्वस्य] शेषत्व के [अतत्प्रयुक्तत्वात्] प्रकरण-विशेष से प्रयुक्त न होने के कारण ।

'शेषत्व' का अर्थ है —शेष का होना। अङ्ग अथवा धर्म को शेष कहा जाता है। जो जिसका उपकारक होता है, वह उसका शेष — अङ्ग अथवा धर्म कहा जाता है। यद्यपि ये प्रधान कर्म के सामान्य प्रकरण में पढ़े हैं, पर प्रकरण से इनका शेष होना अथवा अङ्ग होना प्रयुक्त — प्रेरित नहीं है, प्रत्युत वाक्य से प्रेरित है। वे वाक्य हैं — 'व्हिषि हवींषि आसादयित'—विह ( — कुशा) पर हिवयों को रखता है। इस वाक्य में बिह उसका प्रयोजन बताया। यज्ञवेदि के समीप विह को विछाक्त उसपर हिव-द्रव्य रक्षे जाते हैं। विह के धर्म बताये—'विह्वितृताित सम्भरित सन्त्वहाित प्रोक्षाित'—विह को काटता है, इकट्ठी करता है, बाँधता है, जल से धोता है।

इसी प्रकार वेदि के विषय में वाक्य हैं — 'वेद्यां हवींषि आसादयित' वेदि के समीप हिवयों को रखता है। वेदि के धर्म बताये — 'वेदि खनित सम्माध्टि परिगृह्णात प्रोक्षाति' वेदि को खोदता है, सन्तुलित कर शुद्धरूप में लाता है; ताल्पर्य है —वेदि के निर्माण में जो कहीं ऊँचा-नीचा या टेढ़ा-तिरछा हो गया है, उसे समभाव में लाता है। स्पय के द्वारा रेखाङ्कित कर वेदि को स्पष्ट करता है, जल से प्रोक्षण करता है। इन वाक्यों से जाना जाता है, ये धर्म अङ्ग और प्रधान सभी कमों के उपकारक हैं। आहवनीय अगिन में आहुित दिये जानेवाले प्रधान हिंद्यों की जानकारी प्रकरण से होती है। 'विहिष हवींषि आसादयित' — विह पर सभी हिंदिक्यों का स्थापन करता है', यह वाक्य द्वारा जाना जाता है। लवन (काटना) आदि धर्म बिंदि के उपकारक हैं। हिंदिक्यों का उपकारक है। वेदि के खनन (खोदना) आदि धर्म वेदि के उपकारक हैं। ये सब मिलकर सामूहिक रूप से प्रधान याग के उपकारक हैं। इनके द्वारा याग निष्यन्न होता है, इसलिए ये द्रव्य-धर्म अङ्ग और प्रधान सभी के समफने चाहिएँ।।२।।

शिष्य आशंका प्रस्तुत करता है—यदि दर्श-पूर्णमास का प्रकरण होने पर भी प्रधान कर्म की उपेक्षा कर अङ्गों के ये धर्म हो सकते हैं, तो दर्श-पूर्णमास प्रकरण की सन्निधि में पठित 'पिण्डपितृयज्ञ' का भी धर्म इन्हें क्यों न माना जाय ?

सूत्रकार ने आशंका को पूर्वपक्षरूप में सूत्रित किया-

### आरादपीति चेत् ॥३॥

[आरात्] दूर पठित = दर्श-पूर्णमास से बाहर - पर सान्निध्य में पठित

पिण्डिपतृयज्ञ में [अपि] भी बहि आदि के धर्म हों, [इति चेत्] ऐसा कहो, तो-

(अगले सूत्र से सम्बन्ध है)।

पिण्डिपितृयज्ञ काटी हुई कुशा पर होता है, वहाँ भी बिह से प्रयोजन है। वहाँ भी ये धर्म करने चाहिएँ। प्रधानयाग-प्रकरण की उपेक्षा कर जैसे अङ्गों का धर्म इन्हें माना गया, ऐसे ही दर्श-पूर्णमास प्रकरण से बाहर सिन्निध में पठित पिण्ड-पितृयज्ञ में प्रयुक्त बिह को भी इन धर्मों से युक्त मानना चाहिए॥३॥

आचार्य सुत्रकार ने आशंका का समाधान किया-

# न तद्वाक्यं हि तदर्थत्वात् ॥४॥

[न]पिण्डपितृयज्ञ का बहि दर्श-पूर्णमासगत बहि के धर्मों से युक्त नहीं होता। [तद्वाक्यम्] वह 'बहिषि हवींषि आसादयति' वाक्य [हि] निश्चयपूर्वक दर्श-पूर्णमास-विषयक है, [तदर्थत्वात्] दर्श-पूर्णमास के लिए होने के कारण।

वे बहिंधमं दर्श-पूर्णमास प्रकरण में पठित हैं, इसलिए निश्चयपूर्वक वे दर्श-पूर्णमास के लिए हैं। पिण्डिपतृयज्ञगत विह उन धर्मों से युक्त नहीं होता, जिन अङ्गों के ये धर्म बताये गये हैं; वे दर्श-पूर्णमास से सम्बद्ध हैं, उन्हीं के अङ्ग हैं। उनका सहारा लेकर पिण्डिपतृयज्ञगत विह में इन धर्मों का निवेश नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह विह उक्त प्रसंग से सर्वथा विहर्मूत है। ये धर्म दर्श-पूर्णमास व उनके अङ्गों के उपकारक हैं, अतः उन्हीं के लिए हैं। उनकी प्राप्ति अन्यत्र पिण्ड-पितृयज्ञ के विह में सम्मव नहीं।।४।।

आशंका का समाधान कर चालू प्रसंग का उपसंहार करते हुए सूत्रकार ने अञ्ज और प्रधान दोनों के धर्म होने में अन्य हेतु प्रस्तुत किया—-

#### लिङ्गदर्शनाच्च ॥४॥

[लिङ्गदर्शनात्] इस विषय में स-तर्क हेतु के देखे जाने से [च] भी बर्हि

बादि के धर्म अङ्ग और प्रधान दोनों के लिए जाने जाते हैं।

इस विषय में वाक्य है—'स व श्रुवामेवाग्रेऽभिघारयित, ततः प्रथमौ आज्यभागौ यक्ष्मन् मवित'। यह प्रयाजशेष घृत से हिवयों के आघारण-प्रसंग में कहा है—वह पहले श्रुवा का आघारण करता है, उससे—प्रथम आज्यभागों का यजन करनेवाला—होता है। यह वाक्य प्रकट करता है कि अभिघारण आज्यभाग की सम्पन्तता के लिए है। तात्पर्य है—श्रुवा का अभिघारण नहीं किया जाता, तो प्रथम आज्यभाग सम्पन्त न होंगे। ऐसी अवस्था में यदि विह और वेदि के धर्मों के समान अभिघारण-धर्म अङ्ग (आज्यभाग) और प्रधान (श्रुवा) दोनों के लिए माना जाता है, तभी उसका आज्यभाग की हिव के लिए अभिघारण का कथन उपपन्त होता है; क्योंकि आज्यभाग अङ्गकर्म हैं॥॥॥ (इति वहिरादीनां दर्श-

### पौर्णमासयोरङ्गप्रधानसाधारणताऽधिकरणम् —१)।

# (स्वामिसंस्काराणां प्रधानार्थताधिकरणम्—२)

ज्योतिष्टोम में यजमान के केश-श्मश्रु-वपन, पयोत्रत और तप पठित हैं। इनमें सन्देह हैं—क्या ये केश-श्मश्रु-वपन आदि अङ्गकर्म और प्रधानकर्म दोनों के के लिए हैं ? अथवा केवल प्रधानकर्म के लिए हैं ? गत अधिकरण में किये गये निर्णय के अनुसार दोनों के लिए प्राप्त होने पर सूत्रकार ने बताया—

## फलसंयोगात्तु स्वामिसंयुक्तं प्रधानस्य ॥६॥

[स्वामिसंयुक्तम्] स्वामी=यजमान से सम्बद्ध केश-श्मश्रु-वपन आदि संस्कार [तु] तो [प्रधानस्य] प्रधान कर्म की सिद्धि के लिए हैं, [फलसंयोगात्] प्रधान कर्म याग से होनेवाले फल का सम्बन्ध स्वामी से होने के कारण।

याग की सिद्धि से जो अदृष्ट फल प्राप्त होता है, उसका भोक्ता यजमान है। याग की सिद्धि के लिए आवश्यक होता है, वह सर्वाङ्गपूर्ण हो। यागसिद्धि के अन्य अपेक्षित अङ्गों के समान यजमान का यह संस्कार भी आवश्यक है कि वह याग के अवसर पर केश व दाढ़ी-मूंछ मुंडाये, केवल दूघ-आहार ले तथा ब्रह्मच्यंपूर्वक तपोमयरूप में वह समय व्यतीत करे। यदि यजमान ऐसा न करे, तो याग विगुण हो जायगा; सर्वाङ्गपूर्ण न होगा, और उससे अदृष्ट फल की उत्पत्ति न होगी, जिसका भोक्ता यजमान है। क्योंकि यज में होनेवाले फल का सम्बन्ध यजमान से होता है, इसलिए यजमान के केश-सम्भु-वपन आदि संस्कार याग की सिद्धि में सहायक होते हैं, तब प्रधान याग का उन्हें अङ्ग भानने में कोई बाधा नहीं रहती। फलतः केश-सम्भु-वपन आदि यजमान के संस्कार-कर्म याग के उपकारक हैं, अतः प्रधान (=याग) के अङ्ग हैं, उसी के लिए हैं; अङ्ग और प्रधान दोनों के लिए नहीं ॥६॥ (इति स्वामिसंस्काराणां प्रधानार्थताधिकरणम्—२)।

## (सौमिकवेद्यादीनामङ्गप्रधानोभयाङ्गताधिकरणम् – ३)

ज्योतिष्टोम के प्रसंग में सौमिक वेदि का परिमाण पठित है—'षट्त्रिंशत् प्रक्रमा प्राची, चतुर्विशतिरग्रेण, त्रिशज्जघनेन इयित शक्ष्यामहे'' ३६ प्रक्रम पूर्व-पिष्ठम, पूर्व की ओर के अग्रभाग की चौड़ाई २४ प्रक्रम, पिष्ठम ओर की चौड़ाई ३० प्रक्रम होती है। इतने परिमाण की वेदि में याग कर सकेंगे।

सोमयाग के अनुष्ठान के लिए उक्त परिमाण में महावेदि का निर्माण किया

द्रष्टव्य—तैत्तिरीय संहिता [६।२।४]। मैत्रायणी संहिता [३।६।४]।
 काठक संहिता [२५।४]। कठकपिष्ठल संहिता [३६।१]।

जाता है। 'प्रक्रम' पद एक डग या कदम के अर्थ में प्रयुक्त होता है। एक प्रक्रम का परिमाण ३० इञ्च अथवा ढाई फ़ीट माना जाता है। इसके अनुसार वेदि की पूर्व-पिन्छम लम्बाई ६० फ़ीट, पूर्व के अग्रभाग की चौड़ाई उत्तर-दिक्खन ६० फ़ीट, पिन्छम के अग्रभाग की चौड़ाई दिक्खन-उत्तर ७५ फ़ीट होगी। सोम-याग-सम्बन्धी सब कार्य इस वेदि पर किये जाते हैं।

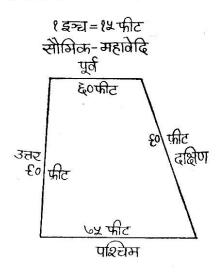

यहाँ सन्देह है — क्या यह वेदि अङ्ग और प्रधान सभी कर्मों के लिए है ? अथवा केवल प्रधान कर्मों के लिए ? गत अधिकरण (२) में किये गये निर्णय के अनुसार वेदि को केवल प्रधान कर्मों के लिए मानना चाहिए। आचार्य सूत्रकार ने इसी अर्थ को पूर्वपक्षरूप में सूत्रित किया —

### चिकीर्षया च संयोगात् ॥७॥

[चिकीर्षया] करने की इच्छा द्वारा [च] सम्भवतः [संयोगात्] याग के साथ संयोग होने से सौमिकी महावेदि प्रधान कर्मों के लिए हैं।

उक्त वाक्य में 'इयति शक्ष्यामहे'—इस परिमाण के वेदिस्थान में याग कर सकेंगे—पदों से याग करने की इच्छा अमिन्यक्त होती है। इच्छा-विषय प्रधान- कर्म याग है । इसलिए वेदि को प्रधान कर्म के लिए मानना युक्त है ।

आशंका की जा सकती है—यदि अङ्ग चिकीषित नहीं हैं, तो वे क्यों किये जाते हैं? वस्तुत: यहाँ समफ्रना यह है कि वे अङ्ग, अङ्ग के रूप में इच्छा के विषय नहीं हैं। याग में अन्तर्मृत भले रहो, और वे चिकीषित न होते हुए, किये भी इसीलिए जाते हैं। इसलिए सीवा इच्छा-विषय याग है, उसी के लिए वेदि है। अत: केवल प्रधान के लिए वेदि का होना ग्रुक्त कथन है।।७॥

आचार्य सूत्रकार ने पूर्वपक्ष का समाधान किया--

# तद्युक्ते तु फलश्रुतिस्तस्मात् सर्वचिकीर्षा स्यात् ॥८॥

[तु] 'तु' पद पूर्वपक्ष की निवृत्ति का द्योतक है। तात्पर्य है—'वेदि केवल प्रधान कर्म के लिए है' यह ठीक नहीं। [तद्युक्ते] अङ्गों से युक्त में [फलश्रुति:] फल सुना जाता है, [तस्मात्] इसिलए [सर्वेचिकीर्षा] अङ्ग और प्रधान सभी कर्म चिकौषित [स्यात्] होता है।

जो यह कहा है—प्रधान चिकीधित है, अङ्ग चिकीधित नहीं है, इस कारण वेदि प्रधान के लिए है, यह कथन युक्त नहीं है। सोचना चाहिए, प्रधान है क्या? अङ्गों की यथायथ सम्पूर्णता ही तो प्रधान है। यदि वेदि अङ्गों के लिए नहीं है, अङ्ग वेदि पर नहीं किये जाएँगे, तो प्रधान याग वेदि पर कैसे सम्पन्न होगा? शास्त्र में प्रधान याग से फलप्राप्ति का जो कथन किया है, वह सर्वाङ्गपूर्ण याग के अनुष्ठान से ही किया है। अङ्गहीन याग, याग ही नहीं रहता; विगुण हो जाता है। वह फल कहाँ देगा? इस कारण वेदि को अङ्ग और प्रधान सब कमों के लिए मानना सर्वथा युक्त है।।।। (इति सौमिकवेद्यादीनामङ्गप्रधानोभयाङ्गताधिकरणम्—३)।

# (अभिमर्शनस्याङ्गप्रधानोभयाङ्गताधिकरणम्—४)

दर्श-पूर्णमास में पाठ है—'चतुर्होत्रा पूर्णमासीमभिमृशेत्, पञ्चहोत्रा अमा-वास्याम्' चतुर्होतृ नामवाल मन्त्र से पौर्णमास याग से सम्बद्ध हवि का स्पर्श करे, तथा पञ्चहोतृ नामवाले मन्त्र से अमावास्या याग से सम्बद्ध हवि का स्पर्श करे।

१. तुलना करें—'चतुर्होत्रा पौर्णमास्यां हवीष्यासन्नान्यिममृशेत् प्रजाकामः, पञ्चहोत्रा अमावास्यां स्वर्गकामः।' आप०श्रौ० ४।दा।।। चतुर्होत्र मन्त्र— पृथिवी होता । चौरध्वर्यः, रुद्रोऽन्नीत् । बृहस्पतिरुपवनता । तैं०आ० ३।२।१।। उपवक्ता ब्रह्मोति सायणः।। पञ्चहोतृ मन्त्र — अग्निर्होता । अदिवनावध्वर्यू । स्रष्टाग्नीत् । मित्र उपवक्ता । तैं०आ० ३।३।१॥ अत्र अदिवनौ द्वौ । अध्वर्यू अपि द्वौ—अध्वर्युः प्रतिप्रस्याता च । द्रष्टव्यं सायणमाध्यम् । (यु० मौ०)

इनमें सन्देह है—क्या यह अभिमक्षंन — स्पर्श अङ्गहवि और प्रधानहिव दोनों के लिए है ? अथवा केवल प्रधानहिव के लिए है ? प्रधान याग का नाम होने से यहाँ अभिमर्श्वन प्रधान याग के हिव होना चाहिए । सूत्रकार ने इसी अर्थ को पूर्वपक्ष-रूप में सूत्रित किया—

#### तथाभिधानेन ॥६॥

[तथा] द्वितीय अधिकरण में —केश श्मशु-वपन आदि संस्कार प्रधान के लिए —िकये गये निर्णय के अनुसार [अभिधानेन] पौर्णमासी अमावास्या प्रधान याग के नाम निर्देश के कारण चतुर्होतृ-पञ्चहोतृ मन्त्र से स्पर्श प्रधान याग की हिंव के लिए है, ऐसा जाना जाता है।

दर्श-पूर्णमास के उक्त पाठ में—पौर्णमासी और अमावास्या नाम का स्पष्ट निर्देश है। इस क़ारण अभिमर्शन —स्पर्श प्रधान याग से सम्बद्ध हवि का विधान किया गया है, यह ज्ञात होता है।।६।।

आचार्य सूत्रकार ने पूर्वपक्ष का समाधान किया-

# गुणाभिधानात् सर्वार्थमभिधानम् ॥१०॥

[गुणाभिषानात्] अभिमर्शनरूप गुण के अभिषान ः कथन से [सर्वार्थम्] अङ्ग और प्रधान याग की सब हवियों के लिए [अभिषानम्] पूर्णमासी और अमावास्या का कथन है।

अभिमर्शन हिवयों का गुण अर्थात् संस्कारिवशेष है। वह अङ्ग और प्रधान सभी हिवयों का होना अभीष्ट है। वाक्य में—'पौर्णमासीम्' और 'अमावास्याम्' द्वितीयान्त नाम-निर्देश इसी कारण हुआ है कि सीधा (राक्षात्) अथवा परम्परा से इन इष्टियों के साथ जो भी हिव सम्बद्ध हैं उन सबका अभिमर्शन होना चाहिए, चाहे वे अङ्गभूत कर्म के लिए हों, या प्रधानकर्म के लिए। यह हिवयों का उपकार अथवा संस्कार करना है। वह सब हिवयों के लिए समान है। इसलिए अङ्ग और प्रधान सब हिवयों का अभिमर्शन स्थान्त्र-प्रधान सब हिवयों का अभिमर्शन करना चाहिए।। (इति अभिमर्शनस्यान्त्र-प्रधानोमयाङ्गताधिकरणम्—४)।

# (दीक्षादक्षिणयोः प्रधानार्थताधिकरणम्—५)

ज्योतिष्टोम प्रसंग में तीन दीक्षा कही हैं —ितस्रो दीक्षा: —वाससा दीक्षयित, दण्डेन दीक्षयित, मेखलया दीक्षयित' तीन दीक्षा हैं —वस्त्र से दीक्षित करता है, दण्ड से दीक्षित करता है, मेखला से दीक्षित करता है। वस्त्र उढ़ाकर, खदिर व पलाश का दण्ड हाथ में देकर, मेखला कमर में बाँधकर यजमान को दीक्षा दी जाती हैं —ज्योतिष्टोम याग के अनुष्टानार्थ अधिकृत किया जाता है। इसी प्रकार दक्षिणा कही हैं—'तस्य' द्वादशणतं दक्षिणाः' उस ज्योतिष्टोम या अग्निष्टोम की ११२ गाय दक्षिणा है। यह दक्षिणा याग-अनुष्ठान करानेवाले याज्ञिकों को दी जाती है। इनमें सन्देह है—क्या ये दीक्षा और दक्षिणा प्रत्येक अंग-कर्म और प्रधानकर्म सबके ताथ सम्बद्ध हैं? अथवा केवल प्रधान कर्म के साथ? प्रतीत होता है, याज्ञिक क्योंकि अङ्ग और प्रधान सभी कर्मों का अनुष्ठान करते हैं, इसलिए दीक्षा और दक्षिणा सभी कर्मों.के लिए होने चाहिएँ। ऐसा प्राप्त होने पर सूत्रकार ने सन्देह का समाधान करते हुए सिद्धान्तपक्ष प्रस्तुत किया-—

### दीक्षादक्षिणं तु वचनात् प्रधानस्य ॥११॥

[दीक्षादक्षिणम्<sup>२</sup>] दीक्षा और दक्षिणा [तु] तो [वचनात्] वचन-सामर्थ्य

से [प्रधानस्य] प्रधान कर्म के हैं।

दीक्षा और दक्षिणा वचन-सामर्थ्य से प्रधानकर्म के हैं क्योंकि वचन हैं—
'दीक्षाः सोमस्य, दक्षिणाः सोमस्य' दीक्षा और दक्षिणा सोम की हैं। सोम पद का
प्रयोग प्रधान कर्म के लिए प्रयुक्त होता है। अङ्ग उसी में अन्तर्भृत हैं। स्वतन्त्ररूप
से अङ्ग-कर्म के लिए इस पद का प्रयोग नहीं होता। अपने वास्तविक अर्थ को
अभिव्यक्त करने में पद किसी दबाव को सहन नहीं करता। इसलिए दीक्षा व
दक्षिणा प्रधान सोमयाग से सम्बद्ध हैं।।११॥

इसी अर्थ की पुष्टि में सूत्रकार ने अन्य हेतु प्रस्तुत किया-

### निवृत्तिदर्शनाच्च ॥१२॥

[निवृत्तिदर्शनात्]अङ्गकर्म में दीक्षा का अभाव दख जाने से [च] भी दीक्षा और दक्षिणा प्रधानकर्म-सम्बन्धी जाननी चाहिए ।

अञ्जनमं में दीक्षा के अभाव का बोधक वचन है-'अध्वर्यो यत्पशुना<sup>3</sup> अयाक्षीः

२. 'दीक्षा च दक्षिणा च इति दीक्षादक्षिणम्' समाहार द्वन्द्व समास में पद नपुंसक

लिङ्ग व एकवचनान्त प्रयुक्त होता है।

इ. इसके लिए तुलना करें—दातपथ ब्राह्मण, ११।७।२।६।। उस प्रसंग में छह होता गिनाये हैं—अब्बर्यु, प्रतिप्रस्थाता, होता, ब्रह्मा, मैत्रावरुण, अग्नीध्र । जिस मन्त्र को बोलकर आहुतियाँ दी जाती हैं, वह है—

द्यौष्पृष्ठमन्तरिक्षात्माङ्गैर्यञ्जं पृथिवीं शरीरैः वाचस्पतेऽच्छिद्रया वाचाऽच्छिद्रया जुह्वा दिवि देवावृधं होत्रामैरयत् स्वाहा।

द्रष्टच्य —ताण्डच० त्रा० १६।१।११। आप० श्री० १३।१।१। ब्राह्मण में 'द्वादशं शतम्' पाठ है। इसका अर्थ १२०० सौ है। यह निश्चय नहीं िक इनमें से कौन-सा पाठ युक्त है।

अथ कास्य दीक्षा ? इति । यत् षड्ढोतां जुहोति साऽस्य दीक्षा'—हे अध्वर्यु ! जो पशु से यजन कराया, इसकी क्या दीक्षा है ? जो छह होताओं को होम पर लगाया है वह इसकी दीक्षा है ।

यह प्रसंग 'निरूढ पशुबन्ध' याग का है । इस याग का प्रकृतियाग अग्नीषोमीय याग है, जो छह-दिवसीय ज्योतिष्टोम के चौथे दिन सम्पन्न होता है। 'पञ्' पद प्राणी के अतिरिक्त अनेकत्र अन्न के लिए प्रयुक्त हुआ है । अग्नीषोमीय में हविद्रव्य यव अथवा धान होता है, जो कृषि-उत्पाद्य है। इसके विकृतियाग में आरण्य अन्न उपयोग में आता है, वह 'निरूढ पशु' है-बिना जोते-बोये उत्पन्न हुआ अन्न। इसको संस्कृत करके आहुतियोग्य बनाया जाता है । उक्त वाक्य में अध्वर्यु से प्रश्न किया गया—तुमने जो पशु [निरूढ पशु = ऑरण्य अन्न] से यजन कराया है, इसकी दीक्षा क्या है ? अध्वर्य का उत्तर है—छह होताओं को जो होम पर लगाया है, यही इसकी दीक्षा है। इसका तात्पर्य है—यह अङ्गभूत कर्म है, इसकी कोई दीक्षा नहीं होती। यहाँ अञ्जनमं में दीक्षा के अभाव से दक्षिणा का भी अभाव जाना जाता है। यह वर्णन उक्त कथन को पुष्टि देता है कि दीक्षा और दक्षिणा केवल प्रधानकर्म से सम्बद्ध हैं। एक बार प्रधानकर्म के लिए दीक्षित होकर अङ्ग-कर्म में दीक्षा की अपेक्षा नहीं रहती । दक्षिणा भी याज्ञिकों को प्रधानकर्म सम्पन्न होने पर एक बार दी जाती है। प्रति-अङ्ग दक्षिणा देना असांस्कृतिक व अनपेक्षित है । फलतः दीक्षा व दक्षिणा प्रघानकर्म के लिए हैं, केवल उसी के अङ्ग हैं ॥१२॥ (इति दीक्षादक्षिणयोः प्रधानार्थताधिकरणम्---५)।

# (अन्तर्वेदेर्यूपानङ्गताधिकरणम्-६)

ज्योतिष्टोम याग के अन्तर्गत अग्नीषोमीय पशु के प्रकरण में वाक्य है—'यो दीक्षितो यदग्नीषोमीय पशुमालमते' जो दीक्षित यजमान जिस अग्नीषोमीय पशु का आलमन करता है; उसको बाँधने के लिये यूप के विषय में वचन है—'वज्रो वें यूपो यदन्तर्वेदि मिनुयात् तिन्वदंहेत्, यद् बहिर्वेदि अनवरुद्धःस्यात्; अद्धंमन्त-वेंदि मिनुयात् तिन्वदंहेत्, यद् बहिर्वेदि अनवरुद्धःस्यात्; अद्धंमन्त-वेंदि मिनोति अर्द्धं बहिर्वेदि, अवरुद्धो हु भवित न निर्वहिति'[मैत्रा० स० ३।६।४] पशु को बाँधने के लिए जो यूप गाड़ा जाता है, यदि उसके लिए वेदि के अन्वर भूमि नापी जाती है, तो वह यजमान के लिए कष्टप्रद है; क्योंकि वेदि के अन्वर भूमि में पशु बाँघ जाने से यागसम्बन्धी अन्य अपेक्षित कार्यो के सम्पादन में बाधा होगी। यदि वेदि से बाहर दूर यूप गाड़ने के लिए भूमि मापी जाती है, तो यूप अतिदूर हो जाने पर पशुसम्बन्धी अपेक्षित कार्ये सुचारु रूप से सम्पन्न न हो सकेगा। इसलिए यूप के लिए भूमि की माप आधी वेदि में और आधी बाहर की जाय। इसका तात्पर्य है—बह भूमि न वेदि के अधिक समीप हो न अतिदूर। कार्य की अपेक्षा से उचित दूरी पर यूप का स्थान होना चाहिए। उक्त वाक्य का

मुख्य लक्ष्य यूप-स्थान का निश्चय करना है। यहाँ सन्देह है—क्या वेदि का निर्देश यूप के अङ्गरूप में हुआ है ? अथवा यूप-स्थान के निश्चय के लिए संकेतमात्र है ?

यदि अन्तर्वेदि-बहिर्वेदि पदों का यह अर्थ है कि यूपस्थान आघा वेदि में आघा वाहर हो, तो यूपमान कार्य का वेदि अङ्ग होगा। यदि केवल यूपमान का संकेत करने के लिए वेदि पद है, तो वह यूपमान को लक्षित करेगा। उचित स्थान पर गड्डा खोदकर यूप के अपेक्षित भाग को गड्डे में डालकर उसे खड़ा करना यूपमान है। प्रतीत होता है, दीक्षा-दिक्षणा के समान 'अन्तर्वेदि, बहिर्वेदि' वचन-सामर्थ्य से वेदि प्रधानकर्म यूपमान का अङ्ग है।

आचार्य सूत्रकार ने इसी अर्थ को पूर्वपक्षरूप में सूत्रित किया—

### तथा यूपस्य वेदिः ॥१३॥

दीक्षा और दक्षिणा वचनसामर्थ्य से जैसे प्रधान के अङ्ग हैं [तथा] वैसे ही [वेदिः] एकदेश द्वारा महावेदि [यूपस्य] गाड़े जाते हुए यूप का अङ्ग है।

वेदि यूप का उसी प्रकार अङ्ग है, जिस प्रकार दीक्षा और दक्षिणा प्रधानकर्म के अङ्ग हैं। खोदे गये गड्ढे में यूप का रखना यहाँ प्रधानकर्म है। गड्ढे में यूप को इस प्रकार रखना चाहिए, जिससे यूप का आधा भाग वेदि की सीमा के भीतर और आधा बाहर रहे। इससे 'अर्ड बहिवेंदि, अर्ड मन्तर्वेदि' श्रुतिवचन अनुगृहीत होते हैं। 'वेदि' पद यदि देश को लक्षित करने के लिए माना जाय, तो यह अधास्त्रीय होगा। वेदि पद से दानिस्वाध्य अर्थ के संभव होने पर लक्षणा से बोध्य अर्थ न्याय्य नहीं माना जाता। वेदि को यूप का अङ्ग मानने पर वेदि पद से यूप-स्थान बोधित होता है, इसलिए यूप के अङ्गभाव से वेदि का निर्देश मानना चाहिए॥१३॥

आचार्य सूत्रकार ने पूर्वपक्ष का समाधान किया-

# देशमात्रं वाऽशिष्येणैकवाक्यत्वात् ॥१४॥

[वा] 'वा' पद पूर्वंपक्ष की निवृत्ति का द्योतक है । तात्पर्य है—उक्त वाक्य में यूप के अङ्गभाव से वेदि का निर्देश माना जाना युक्त नहीं है । [देशमात्रम्] वेदि पद केवल यूपमान के देश-विशेष का निर्देश करता है ; [अशिष्येण] अकथनीय— अन्वय के अयोग्य 'अर्द्धं वहिर्वेदि' के साथ 'अर्द्धमन्तर्वेदि' की [एकवाक्यत्वात्] एकवाक्यता होने के कारण ।

वेदि यूप का अङ्ग नहीं है। यदि यूप का अङ्ग मानते हैं, तो 'अर्द्धमन्तर्वेदि मिनुयात्, अर्द्ध वहिवेदि मिनुयात्'—'आघा वेदि के भीतर मापे, आघा वेदि के बाहर मापे' वचन में मीतर-बाहर दोनों परस्पर-विरुद्ध हैं। एक वाक्य में दो पर-स्पर-विरुद्ध विधान नहीं हो सकते; तब इनको भिन्न वाक्य मानना होगा। वाक्य-भेद दोष माने जाने के कारण अभीष्ट नहीं है। बतः वेदि को यूप का अङ्ग मानना, परित्याग करना होगा। उस अवस्था में स्पष्ट है कि वेदि पद अपने मुख्य अर्थ को छोड़कर 'अन्तर्-विहर्' पदों के सहयोग से लक्षणाशिवत द्वारा 'वेदि-सामीप्य' अर्थ को अभिव्यक्त करता है। इससे अन्तर्वेदि-बहिर्वेदि पदों की एकवाक्यता स्पष्ट हो जाती है। ये वाक्य मिलकर एक अर्थ को प्रकट करते हैं कि वेदि के समीप यूप की स्थापना करे, जो वेदि से न अतिदूर हो और न वेदि से सटा हो। फलतः वेदि-घटित पदसमूह की एकवाक्यता के कारण ये पद यूपमान के देशविशेष का निर्देश करते हैं। ऐसी दशा में वेदि को यूप का अङ्ग कहना संगत न होगा, क्योंकि ये वाक्य यूप का विधान नहीं करते। विधान करने पर उसके उपकारक होने के कारण वेदि को उसका अङ्ग माना जाता। ये पद केवल देशविशेष का निर्देश करते हैं।१४। (इति अन्तर्वेदेर्यूपानङ्गताधिकरणम्—६)।

# (हविर्घानस्य सामिधेन्यनङ्गताधिकरणम्—७)

ज्योतिष्टोम प्रसंग में वाक्य है —'उत यत्र सुन्वन्ति सामिधेनीस्तदन्वाहः' तथा जहाँ सोम का अभिषय करते हैं, वहाँ सामिघेनियों को बोलें। ज्योतिष्टोम में 'हविर्घान' नाम का मण्डप होता है; उसके दक्षिण और उत्तर में दोनों ओर दो शकट ( = छकड़े या गाड़ी) रहते हैं ; उन्हें भी 'हविर्धान शकट' अथवा 'हविर्धान' कहा जाता है । उनमें से दक्षिण हविर्धान (शकट) में भरे सोम को उतारकर उसके नीचे अधिषवण फलकों पर अभिषव किया जाता है; अर्थात् सोम को कूट-छानकर रस निकाला जाता है । वाक्य में 'यत्-तत् पद सप्तम्यन्त हैं । पाणिनि-नियम [७।१।३६] से विभन्ति का लोप हो जाता है। 'अन्वाहः' क्रियापद में बहुवचन अविवक्षित है। तात्पर्य है --जहाँ शकट के समीप नीचे सोम का अभि-षव करते हैं, उस समय होता द्वारा शकट पर बैठकर या खड़े होकर 'प्र वो बाजा अभिद्यवः' [ऋ० ३।२७।१] इत्यादि सामिधेनी ऋचाओं का उच्चारण किया जाता है । उक्त वाक्य में यही अर्थ कथित है । इसमें सन्देह होता है—क्या हवि-र्घान का कथन यहाँ सामिधेनियों के अङ्गरूप में किया गया है ? हविर्घानविशिष्ट सामिधेनियों का उच्चारण करे ? अथवा हविर्धान इन उच्चारित की जाती हुई सामिधेनियों के केवल देश को लक्षित करता है ?अर्थात् सामिधेनियों के उच्चारण के लिए केवल देश का संकेत करता है ?प्रतीत होता है, वचनसामर्थ्य से हविर्घान को सामिधेनियों का अङ्ग मानना चाहिए, क्योंकि हविर्धानविशिष्ट सामिधेनियों का उच्चारण किया जाता है। हिवर्घान सामिधेनी-उच्चारण से सम्बद्ध होने के कारण सामिधेनी उच्चारण को उपकृत करता है।

इसी अर्थ को आचार्य सूत्रकार ने पूर्वपक्षरूप में सूत्रित किया—

#### सामिधेनीस्तदन्वाहुरिति हविद्धानयोर्वचनात् सामिधेनीनाम् ॥१४॥

[ह्विधानयोः] दो हविधान-शकटों में से जिस एक दक्षिण शकट के समीप नीचे सोम का अभिषव होता है, वह[सामिधेनीस्तदन्वाहुः] 'यत् सुन्वन्ति सामि-घेनीस्तदन्वाहुः' [इति वचनात्]इस वचन से [सामिधेनीनाम्] सामिधेनियों का अञ्ज है। प्रकरणवश यहाँ पद का अध्याहार है।

दक्षिण हविर्घान सामिघेनियों का अङ्ग है, क्योंकि सामिघेनियों के उच्चारण से उसका सम्बन्ध है। सम्बन्ध का आनुकृत्य अङ्गाङ्गिभाव मानने पर सम्भव है। यदि हविर्घान को अङ्ग नहीं माना जाता, तो यह पद अपने शक्तिबोध्य मुख्य अर्थ को छोड़कर लक्षणा से सामीप्य का बोध करायेगा। मुख्य अर्थ का परित्याग दोष माना जाता है। इसलिए हविर्घान को सामिघेनियों का अङ्ग मानना युक्त है।।१५॥

आचार्य सूत्रकार ने पूर्वपक्ष का समाधान प्रस्तुत किया—

#### देशमात्रं वा प्रत्यक्षं ह्यर्थकर्म सोमस्य ॥१६॥

[वा] 'वा' पद पूर्वपक्ष की निवृत्ति का खोतक है। तात्पर्य है—हिवर्घान सामिचेनियों का अङ्ग है, यह कथन संगत नहीं। वह [देशमात्रम्] केवल देश- विशेष का कथन है, [िह] क्योंकि हिवर्घान-शकट [सोमस्य] सोम का [अर्थ- कर्म] प्रयोजनरूप कर्म [प्रत्यक्षम्] प्रत्यक्ष ज्ञात है। तात्पर्य है—वह दक्षिण हिवर्घान-शकट वहाँ सोम को लाने के प्रयोजन से है; सामिचेनियों के उच्चारण के प्रयोजन से नहीं।

आपस्तम्ब [११।१७।१] का लेख है—'दक्षिणस्य हिवर्धानस्य नीड कृष्णा-जिनास्तरणं राज्ञश्चासादनम्' दक्षिण हिवर्धान-शकटरूप नीड (= घोंसला == आवास-स्थान) में कृष्णाजिन (= कृष्णमृगचर्म) विछाकर राजा सोम का वहाँ लाया जाना शकट का मुख्य प्रयोजन है। तात्पर्य है—हिवर्धान मण्डप के दक्षिण और शकट के विद्यमान होने का मुख्य प्रयोजन सोम को उसमें मरकर वहाँ लाना है। सामिधेनी ऋचाओं के उच्चारण प्रयोजन के लिए हिवर्धान सकट की उप-स्थित वहाँ नहीं है। इसलिए हिवर्धान को सामिधेनियों का बङ्ग बताने में कोई सांगत्य नहीं है।

वेदि के पश्चिम ओर होता याज्ञिक का स्थान रहता है। पश्चिम भाग उत्तर-दक्षिण के बीच में रहता है। वेदि के उन दोनों ओर शकट खड़े रहते हैं, जो होता के समीप हैं। सामिषेनी ऋचाओं का उच्चारण अग्निसंदीपन के लिए उस समय अपेक्षित होता है। दक्षिणशकट के नीचे सोम का अभिषव किया जाता है। होता का स्थान उसके समीप है। हिवर्धान उसी देश को लक्षित करता है। 'यत्सुन्वित' में 'यत्' पद सप्तम्यन्त है। सप्तमी विभिक्त सामीप्य अर्थ को प्रकट करती है। जैसे 'गंगायां घोषः' अथवा 'कूपे गर्गकुलम्' वाक्यों में 'गंगायां घोषः' अथवा 'कूपे गर्गकुलम्' वाक्यों में 'गंगायां बोषः' कृपे 'वदों की सप्तमी का अर्थ गंगा के समीप अथवा कूप के समीप है, ऐसे ही जहां अभिषव है, वहां सामिधेनियों को बोले। अभिषव हिवर्धान के समीप स्थान में किया जाता है। हिवर्धान के समीप उपस्थित होता अभिनसंदीपनार्थ सामिधेनियों का उच्चारण करे। इस रूप में हिवर्धान समीप के देश को लक्षित करता है। मुख्य अर्थ की असम्भावना में लक्षणाबोध्य अर्थ दोष नहीं माना जाता। हिवर्धान सामिधेनियों का कोई उपकारक नहीं है, इसलिए हिवर्धान को सामिधेनियों का अङ्ग कहना अयुक्त है।।१६।।

इसी अर्थ को सूत्रकार ने अन्य प्रकार से पुष्ट किया—

### समाख्यानं च तद्वत् ॥१७॥

[समाल्यानम्] शकट का समाल्यान — हविर्धान नाम [च] भी [तद्वत्] उसी प्रकार सोम के आधार होने का बोध कराता है।

शकट का 'हिवर्धान' नाम अन्वयं है; वस्तुस्थित के अनुसार है। यज्ञिय हिव — सोम को भरकर लाने का साधन—वाहन। शकट में भरकर सोम यज्ञमण्डप वेदि के समीप लाया जाता है। यह 'हिवर्धान' नाम भी शकट का सम्बन्ध सोम के साथ अभिव्यक्त करता है। वेदि के दक्षिणकोण पर हिवर्धान-शकट की उपस्थिति सोम लाने के कारण है। फलतः हिवर्धान को सामिधेनियों का अङ्ग कहना अशास्त्रीय है।।१७।। (इति हिवर्धानस्य सामिधेन्यनङ्गताधिकरणम् —७)।

# (अङ्गानामन्यद्वाराऽनुष्ठानाधिकरणम्—६)

शास्त्र में फल की कामना से कर्मानुष्ठान का विधान है—'अग्निहोत्रं जुहुयात् स्वर्गकामः' [मैत्रा० आर० ६।३७] स्वर्ग की कामनावाला अग्निहोत्र होम करे। 'दर्श-पूर्णमासाम्यां स्वर्गकामो यजेत्' [आप० श्रौ० ३।१४।८]स्वर्ग की कामनावाला वर्श-पूर्णमास यजन करे। 'ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत' [आप० श्रौ० १०।२।१] स्वर्ग की कामनावाला ज्योतिष्टोम से यजन करे। इनमें सन्देह है—क्या ये सब कर्म यजमान द्वारा स्वयं करने चाहिए ? अथवा मुख्यकर्म स्वयं करे, श्रेष कर्म दक्षिणा आदि से कीत अन्य करे, अथवा स्वयं करे ? अथवा श्रेषकर्म अन्य ऋत्विज् आदि ही करे ?

यहाँ सन्देह में तीन पक्ष प्रस्तुत किये हैं —

(१) सभी कर्मी (प्रधान और अङ्गों) का अनुष्ठान यागकर्तायजमान स्वयंकरे। (२) याग के प्रधान भाग का यजमान स्वयं अनुष्ठान करे, अङ्गभूत कर्मों का अनुष्ठान चाहे स्वयं करे, अथवा अन्य से कराये।

(३) केवल प्रधानभाग का स्वयं अनुष्ठान करे, शेष (अङ्गभूत) कर्मी का

अनुष्ठान ऋत्विज् आदि अन्य द्वारा ही कराये।

इनमें पहले दो पूर्वपक्ष और अन्तिम सिद्धान्तपक्ष है। प्रथम पूर्वपक्ष आचार्य सूत्रकार ने सृत्रित किया—

### शास्त्रफलं प्रयोक्तरि तल्लक्षणत्वात् तस्मात् स्वयं प्रयोगे स्यात् ॥१८॥

[शास्त्रफलम्] शास्त्र द्वारा बोधित स्वर्ग आदि फल [प्रयोक्तरि] प्रयोक्ता — यागकर्त्ता के विषय में जाना जाता है, [तल्लक्षणत्वात्] 'यजेत' आदि क्रियाओं द्वारा यजमान के लिए लक्षित होने के कारण, [तस्मात्] इसलिए [स्वयम्] अपने-आप यजमान [प्रयोगे] कर्म के अनुष्ठान में कर्त्ता

[स्यात्] होता है।

सम्पूर्ण कर्मानुष्ठात यजमान को स्वयं करना चाहिए, क्योंकि शास्त्र स्वयं आदि फलप्राप्ति की कामनावाले व्यक्ति को ही यजन का अधिकारी बताता है। याग स्वर्ग का साधन है। यजमान स्वर्ग प्राप्त करना चाहता है, तो स्वर्ग के साधन भूत याग का पूर्ण एप में अनुष्ठान उसे करना ही होगा। यदि स्वयं न कर अन्य से कराएगा, तो उसे स्वर्गफल कैसे मिलेगा ? अङ्ग कर्मानुष्ठान के सहित पूर्णयाग का अनुष्ठान ही अनुकूल फल देनेवाला सिद्ध होता है। इसलिए सभी कर्मों का अनुष्ठान यागकर्मी यजमान स्वयं करे, यही युक्त प्रतीत होता है।।१६॥ आवार्य सुत्रकार ने प्रथम पक्ष का निषेष करते हए द्वितीय पक्ष प्रस्तत

किया —

#### उत्सर्गे तु प्रधानत्वात् शेषकारी प्रधानस्य, तस्मादन्यः स्वयं वा स्यात् ॥१६॥

[जु] 'तु' पद पूर्वसूत्रोकत पक्ष की निवृत्ति का द्योतन करता हुआ द्वितीय पक्ष को सूचित करता है। तात्पर्य है—अङ्ग-सहित सब कर्म यजमान करे, यह युक्त नहीं है। क्योंकि [उत्सर्गे] दक्षिणा आदि द्वारा ऋत्विजों का परिक्रय करने में यजमान का [प्रधानत्वात्] प्राधान्य होने से [शेषकारी] शेष कार्य को करनेवाला ऋत्विज्ञ आदि [प्रधानस्य] परिक्रय करनेवाले यजमान का प्रतिनिधि होता है। तात्पर्य है—परिक्रीत ऋत्विज्ञ आदि कार्य कार्य यजमान का ही किया माना जाता है। [तस्मात्] इसलिए [अन्यः] अन्य =परिक्रीत ऋत्विक् आदि [वा] अथवा [स्वयम्] अपने-आप यजमान शेष कार्यों का करनेवाला

[स्यात्] होता है।

यागानुष्ठान के लिए दक्षिणा आदि द्वारा ऋत्विजों का परिक्रय करना = खरीदना, अथवा धन देकर यागादि अपना कार्य करने के लिए अनुकूल बनाना 'उत्सर्ग' कहाता है। ज्योतिष्टोम आदि कोई याग हो, अनेक अङ्गों में पूरा होता है। उनमें 'उत्सर्ग' एक प्रधान अङ्ग है। यह केवल यजमान के द्वारा किया जाता है। यह आवश्यक अङ्ग है। कई दिन तक व्यवस्थित रूप से चललेवाले यागों में: यजमान यदि रोगादि अथवा अन्य किसी अनिवार्य कारण से यागानुष्ठान-काल में अनुपरियत रहना है, तो परिक्रीत ऋत्विक् आदि याग-कार्य को संचालित करते रहते हैं, उसमें कोई व्यतिकम नहीं आता। इसलिए याग के अङ्गों में 'उत्सर्ग' का अनुष्ठान आवश्यक है, और उसको यजमान ही कर सकता है, क्योंकि यागार्थ परिक्रय के लिए धन-व्यय वही कर सकता है। अतः यह युक्त प्रतीत होता है कि याग के मुख्य अङ्ग 'उत्सर्ग' का अनुष्ठान केवल यजमान करे। शेष कार्य परिक्रीत ऋत्विक् आदि करें, अथवा यजमान स्वयं करे।। १६॥

अब तृतीय सिद्धान्तपक्ष आचार्य सूत्रकार ने प्रस्तुत किया-

#### अन्यो वा स्यात् परिक्रयाम्नानाद् विप्रतिषेधात् प्रत्यगात्मनि ॥२०॥

[वा] 'वा' पद पूर्वसूत्रोकत 'अन्य करे वा स्वयं करे' इस विकल्प की व्यावृत्ति का द्योतक है। परिक्रय के अतिरिक्त शेष कर्म करनेवाला [अन्य:] अन्य, परिक्रीत ऋत्विक् आदि [स्यात्] होता है, [परिक्रयाम्नानात्] परिक्रय का शास्त्र में विधान होते से, [प्रत्यगात्मिन] अपने-आप में परिक्रय का [प्रतिषेधात्] प्रतिषेध—विरोध होने से। तात्पर्य है, अपने-आपका स्वयं परिक्रय न हो सकने से अन्य का परिक्रय करके स्वयं करना उपपन्न नहीं होता।

द्यास्त्रों द्वारा अपेक्षित यज्ञों में अनिवार्य रूप से परिक्य का विधान है। किस यज्ञ में कितनी दक्षिणा परिक्रय की होनी चाहिए,—इस सबकी व्यवस्था की गई है। अग्निहोत्र तथा दर्श-पूर्णमास यज्ञ जीवनपर्यंन्त नियमित रूप से किये जानेवाले कर्म हैं। इनमें अग्निहोत्र के लिए कीई परिक्रय नहीं है; उसे स्वयं करना चाहिए। किसी कारणव्य कभी अपने-आप करने में व्यक्ति समर्थ न हो, तो वह पत्नी व शिष्य द्वारा कर्म को व्यास्थित रूप से कराता रहे। दर्श-पूर्णमास में परिक्रय है, पर वहाँ ऋत्विजों की दक्षिणा केवल भरपूर भोजन कराना है। ये यज्ञ एक महीने में केवल दो दिन अमावास्या और पूर्णमासी को होते हैं। यज्ञानुष्ठान के अनन्तर ऋत्विजों को उस दिन 'पूर्ण भोजन करा देना मात्र' दक्षिणा है। शेष कर्मों की दक्षिणा उनके समय व अनुष्ठान के अनुसार नियत है। उस दक्षिणा को देन में तथा यज्ञ को पूर्ण व्यवस्था करने में जो व्यक्ति समर्थ होता है, वही उसके करने

का अधिकारी है। इस व्यवस्था के अनुसार अपेक्षित यज्ञों में परिकय एक अनिवार्य मुख्य अङ्ग है, तथा अपने-आपका स्वयं परिक्रय सम्भव नहीं, एवं अपरिक्रीत व्यक्ति शेष कर्म कराने में अधिकारी नहीं। इसलिए परिकेता (परिक्रय करने-वाला) यजमान केवल इसी मुख्य अङ्ग का अनुष्ठान कराता है, शेष सब कर्म परिक्रीत ऋत्विजों द्वारा ही कराये जाते हैं। इसलिए 'परिक्रीत ऋत्विजों द्वारा शेष कर्म कराये, अथवा यजमान स्वयं करे' यह गत सूत्र का विकल्प-कथन युक्त नहीं है। फलतः यह सिद्धान्त निश्चित होता है कि केवल परिक्रय-कर्म यजमान करे, शेष सम्पूर्ण कर्म परिक्रीत ऋत्विजों द्वारा सम्पन्न कराया जाय। सूत्र का यह आशय सुत्र के 'वा' पद को 'एव' अर्थ में मानकर अधिक स्पष्ट हो जाता है।

यागानुष्ठान में ऋित्वजों के परिक्रय की व्यवस्था ठीक उसी प्रकार की प्रतीत होती है, जैसे कोई देश का मुख्य प्रशासक अनेक व्यक्तियों का — उनके बौद्धिक, प्रातिभ व प्रशासनिक स्तर के अनुसार मृति (भरण-पोषण के लिए धन-राशि) देकर—परिक्रय करता है, एवं अपने कार्य-सम्पादन के लिए उन्हें अनुकूल बनाता है। वे व्यक्ति ऊपर से नीचे स्तर तक अपने पदों पर निर्धारित कार्य करते हुए समस्त प्रशासन का संचालन करते हैं। उनका किया हुआ कार्य मुख्य प्रशासक का ही जाना जाता है, जिसने उनका परिक्रय किया है। उनके कार्य से होनेवाल हानि-लाम-फल का भोक्ता मुख्य प्रशासक होता है। मुख्य प्रशासक का इतना ही कार्य है कि वह व्यक्ति का परिक्रय करे; अथवा उसके द्वारा निर्दिष्ट पद्धति के अनुसार व्यक्ति का परिक्रय किया जाय। प्रशासन का शेष समस्त कार्य परिक्रीत व्यक्ति ही संचालित करते हैं।

कतिपय आधुनिक व्यक्तियों का कहना है कि राज्य-प्रशासन-पद्धति के साथ यज्ञकर्म को सन्तुलित करना सर्वेधा असंगत है। राज्य-प्रशासन समाज को सुसंघित रखता है। विविध प्रकार की विपदाओं से सामाजिक सुरक्षाओं की गारण्टी देता है। प्रशासन का यह प्रत्यक्षदृष्ट प्रयोजन है। पर यज्ञकर्म का समाज के लिए कोई व्यावहारिक उपयोग नहीं है। अदृष्ट प्रयोजन कहकर साधारण जन के मन को बहलाया जाता है। यदि देखा जाय तो यह केवल एक विशिष्ट वर्ग के कित्यय व्यक्तियों के जीवन-निर्वाह का साधनमात्र है।

इसी को सुदृढ़ बनाये रखने के लिए मीमांसा के प्रस्तुत अधिकरण का यह निर्णय है कि ज्योतिष्टोम आदि याग का अनुष्ठान करनेवाला व्यक्ति अनिवार्य रूप से—अनुष्ठान के लिए —ऋत्विजों का परिक्रय करे। यह एक विशिष्ट वर्ग के व्यक्तियों के जीवन-निर्वाह का निर्वाध पक्का साधन बना दिया गया है।

यज्ञकर्म के सम्बन्ध में इस प्रकार की भावनाएँ बहुत पुराने समय से उभारी जाती रही हैं। चार्वाकदर्शन की एक प्रसिद्ध उक्ति है—

### अग्निहोत्रं त्रयोवेदास्त्रिदण्डं भस्मगुण्ठनम् । बुद्धिपौरुषहोनानां जीविकेति बृहस्पतिः ॥

चार्वाकदर्शन के प्रतिष्ठाता बृहस्पति ने कहा था—ये अग्निहोत्र आदि कर्म पौरूपहीन व्यक्तियों की जीविकामात्र हैं। कहनेवाले पुराने हों या नये, पर यह स्पष्ट है कि ऐसे कथन किन्हीं दुर्वह भावनाओं से अभिभूत व्यक्तियों द्वारा किये गये हैं। प्रतीत होता है, उन्होंने गम्भीरता से इस विषय पर चिन्तन करने का कभी कष्ट नहीं उठाया। यदि इसपर गहराई से घ्यान दिया जाता है, तो समाज की सुरक्षा व सुस्थता के लिए यज्ञकर्म कहाँ तक उपयोगी है, यह चर्मचक्षु से भले ही दिखाई न दे, पर कोई विज्ञ व्यक्ति उससे नकार नहीं कर सकेगा।

यज्ञकर्म का साधारण रूप यह है — आग्न, पलाश या अमी (छोंकरा) आदि हल्की लकड़ों के छोटे-छोटे टुकड़ों में अग्नि प्रज्वलित की जाती है, जिसके लिए विशिष्ट स्थान पहले बनाया रहता है। इसको 'वैदि' कहा जाता है। इसके लिए साधारण भूस्तर से कुछ ऊँचा उठाकर गोल, चौकोर या आयताकार स्थण्डिल ( चव्रूतरा) पहले बना लिया जाता है; इसे 'यज्ञमण्डप' कहते हैं। प्रज्वलित अग्नि में कितपय द्रव्यों की आहुति दी जाती है। इन द्रव्यों में शुष्क ओषि, वनस्पति, मेवा तथा खांड आदि होते हैं। अन्नों में विशेषकर ब्रीहि और यव होते हैं। इनके अतिरिक्त मुख्य द्रव्य आज्य है। ये सब मिल कर 'हविर्द्रव्य' अथवा 'आह्वनीय द्रव्य' कहे जाते हैं। 'आह्वनीय' उस प्रज्वलित अग्नि का नाम है, जिसमें इन द्रव्यों की आहुति दी जाती है।

आहवनीय द्रव्यों के विषय में यह एक विशेष घ्यान देने की बात है कि जो सामग्री-द्रव्य शुष्क ओषि, वनस्पित, मेवा आदि को उपयुक्त भाग में मिलाकर तैयार किया जाता है, उसमें ऋतु के अनुसार परिवर्तन होता रहता है। इससे ज्ञात होता है—विभिन्न ऋतुओं में परिवर्तित होनेवाले बाह्य वातावरण के साथ इसका सम्बन्ध है। यदि ऐसा न होता, तो ह्वर्द्भव्य के—ऋतु-अनुसार परिवर्तन की कोई आवश्यकता न रहती। जीवन-निर्वाह एवं उन्नत अम्युद्ध की प्राप्ति के लिए मानव द्वारा अनेक ऐसे कार्ष किये जाते हैं, जिनसे वायुमण्डल में प्रदूषण उत्पन्न हो जाता है, जो विधिष प्रकार के रोग—तथा ओषि-वनस्पतियों में विकार के—उभारने में सहायक होता है। ज्ञात होता है—तात्कालिक समाज-व्यवस्थापक शीर्षण्य व्यक्तियों ने सैकड़ों वर्षों तक ओषि-वनस्पतियों के गुण-अवगुण आदि की परीक्षा कर यह निर्धारित किया कि किस ऋतु में किन द्रव्यों को सम्मिश्रित कर हिवर्द्धव्य तैयार किया जाना चाहिए, जिससे ऋतु के अनुसार वायुमण्डल में फैंने प्रदूषण का निवारण किया जा सके। यह भी ध्यान देने की बात है कि प्रज्वलित अग्नि में आहुत द्रव्य का स्थूल भाग दग्ब होकर सूक्ष्म

अवस्था में परिणत तत्त्व वायुमण्डल के अवृध्य प्रदूषण-विकारों को दूर कर उसे जीवनोपयोगी बना सकते हैं। अग्नि को देवों का दूत बताया गया है। वह हिंब को बहुन कर देवों तक पहुँचाता है [ऋ०१।१२।१-२]। ओषधि-वनस्पतियों आदि में मानव आदि प्राणी के जीवनोपयोगी तत्त्व ही वे देव हैं; उनसे अतिरिक्त अन्य कोई देव नहीं। अग्निहोत्रादि यज्ञ द्वारा चतुरस्र प्रमृत वायुमण्डल के प्रदूषण को दूर कर उन देवों को पुष्ट व स्वस्थ रखना ही देवपूजा है। इस विषय में गीता [३।१०-१२] का महत्त्वपूर्ण कथन गम्भीरतापूर्वक विचारणीय है। मानव के साथ यज्ञमावनाओं का सम्बन्ध सार्वकालिक है और अपेक्षित भी है।

प्राचीनकाल में आहिताग्नि (अनिहोत्र आदि के लिए घर में पवित्र अग्नि का आधान करनेवाला) होना राजकीय विधान के अन्तर्गत रहा; ऐसा तात्का-लिक एक उक्ति से ज्ञात होता है। उक्ति है—

#### न में स्तेनो जनपदे न कदर्यों न मद्यपः। नानाहिताग्निनीविद्वान् न स्वेरी स्वेरिणी कुतः॥

एक सम्राट् के पास आये शिष्टमण्डल के प्रति सम्राट् ने कहा— मेरे द्वारा प्रशासित जनपद में स्तेन, क्तर्यं, मद्यप, अनाहिताग्नि, अविद्वान्, स्वैरी-स्वैरिणी कोई नहीं है। चोरी करना, घोखाधड़ी, भ्रष्टाचार व अनुचित रीति पर धन कमाकर संग्रह करना, समाज के लिए उसका कोई उपयोग न करना अर्थात् आजकल नम्बर दो के नाम से प्रसिद्ध कमाई, मद्यपान, विद्याग्रहण न करना, बलात्कार करना—ये सब बातें किसी भी राजकीय विधान के अन्तर्गत आती हैं। इनका करनेवाला राज्य-दण्ड का भागी होता है। इसी कोटि में अनाहिताग्नि को गिना गया है। तात्पर्य है—जिसने अग्निहोत्र आदि यज्ञानुष्ठान के लिए अग्नि का आधान न किया हो, वह भी उस काल में दण्डनीय माना जाता था। यह तथ्य उक्त क्लोक से प्रकट होता है। इससे यह भी जाना जाता है कि अग्निहोत्र आदि कर्मों का सामाजिक प्रयोजन अधिक था।

आध्यात्मिक प्रयोजन भी अवहय है, परन्तु उसका परलोक से इतना सम्बन्ध नहीं, जितना इस लोक से है। किसी भी विधि-विधान का यथावत् पालन व्यक्ति को सदा साहसी, धीर, अदीन, उत्साही, सत्याचरणसम्पन्न बनाये रखने में पूर्ण सहयोग प्रदान करता है। मनोवृत्तियाँ ऐसी स्थिति में सदा सन्तुलित रहने से व्यक्ति जीवनयात्रा को सुख-सुविधापूर्वंक सम्पन्न करने में समर्थ होता है। क्या ऐसे जीवन को स्वर्ण नहीं कहा जा सकता ? वास्तव में इससे बढ़कर स्वर्ण की कल्पना आकाश-कुसुम के समान है। यदि इससे परलोक भी सुखमय बनता है, तो इसमें हानि क्या है ? फलतः अग्निहोत्र आदि कर्म किन्हीं विशेष वर्ग के व्यक्तियों की केवल जीविकामात्र के साधन नहीं हैं; ये समाज की सुख-समृद्धि के

लिए भी महत्त्वपूर्ण साधन हैं। विकार को प्राप्त होकर प्रत्येक हरी-भरी वस्तु सड़ जाती है। इनके अनुष्ठान में उस सड़ाँद से बचना चाहिए॥२०॥ (इति अङ्गानामन्यद्वाराऽनुष्ठानाधिकरणम्—५)।

## (परिक्रीतानामृत्विजां संख्याविशेषनियमाधिकरणम्—६)

ज्योतिष्टोम आदि यज्ञों के अनुष्ठान के लिए यजमान कितने ऋत्विजों का परिक्रय करे ? अथवा कितने ऋत्विज् होने चाहिएँ ? इसका निर्णय करने के लिए सुत्रकार ने प्रथम पूर्वपक्ष प्रस्तुत किया—

## तत्रार्थात् कर्तृ परिमाणं स्यादनियमोऽविशेषात् ॥२१॥

[तत्र] उन ऋत्विजों के परिक्रय के विषय में [अर्थात्] अर्थं = प्रयोजन के अनुसार [कर्तृपरिमाणम्] अनुष्ठान करनेवालों की संख्या [स्यात्] होनी चाहिए; [अविशेषात्] इस विषय में कोई विशेष कथन न होने से [अनियमः] संख्याविषयक अनियम ही जानना चाहिए।

यज्ञादि कमों के अनुष्ठान के लिए कितने ऋत्विजों का परिक्रय किया जाय? ऐसी नियत संख्या अनावश्यक है। जितना अनुष्ठेय कमें है, अथवा जितने ऋत्विजों से अनुष्ठेय कमें सम्पन्न किया जा सके, उतने का परिक्रय कर लेना चाहिए। ऋत्विजों की विशेष संख्या का कोई निर्देश भी उपलब्ध नहीं है। इसलिए संख्याविषयक अनियम ही उपयुक्त है। जिस यज्ञ में जितने ऋत्विजों की आवश्यकता हो, उतने परिक्रय कर ले।।२१।।

आचार्य सुत्रकार ने पूर्वपक्ष का समाधान किया-

### अपि वा श्रुतिभेदात् प्रतिनामधेयं स्युः ॥२२॥

[अपि वा] ये सम्मिलित दो पद पूर्वपक्ष की निवृत्ति के द्योतक हैं। तात्पर्यं हैं—'प्रयोजन के अनुसार ऋत्विजों का परिक्रय करें' कथन युक्त नहीं हैं; [श्रुतिभेदात्] श्रुतिद्वारा प्रतिपादित भेद के कारण [प्रतिनामघेयम्] प्रत्येक नाम के अनुसार ऋत्विजों की संख्या [स्युः] होनी चाहिए।

ज्योतिष्टोम आदि याग-विषयक वैदिक वाङ्मय में ऐसे वचन उपलब्ध हैं, जिनमें विभिन्न ऋत्विजों द्वारा अलग-अलग विशिष्ट कर्म किये जाने का निर्देश हैं। वहाँ विभिन्न कर्म अलग-अलग ऋत्विजों का नाम लेकर अनुष्ठान के लिए बाँटे गये हैं। वह सन्दर्भ इस प्रकार है—

"तान् पुरोऽध्वर्युविभजति —प्रतिप्रस्थाता मन्थिनं जुहोति, नेष्टा पत्नीमम्युदानयति, उन्नेता चमसान् उन्नयति, प्रस्तोता प्रस्तौति, उद्गाता उद्गायति, प्रतिहत्तां प्रतिहरति, सुब्रह्मण्यः सुब्रह्मण्यामाह्मयति, होता प्रात- रनुवाकमनुश्रूते, मैत्रावरुणः प्रेष्यति, अच्छावाको यजति, प्रावस्तुद् प्राव-स्तोत्रीयामन्वाह।"

"पहले अध्वर्यु उनका कार्यविभाजन करता है—प्रतिप्रस्थाता मन्यी ग्रह का होम करता है, नेष्टा यजमानपत्नी को योक्त्र बाँचता है, उन्नेता चमसों को सोमरस से भरता है, प्रस्तोता साम के 'प्रस्ताव' नामक प्रथम भाग' का उच्चारण करता है, उद्गाता 'उद्गीथ' नामक दितीय भाग का उच्चारण करता है, प्रतिहर्ता 'प्रतिहार'-संज्ञक तृतीय भाग का उच्चारण करता है, सुब्रह्मण्य 'सुब्रह्मण्य' नामक निगद का पाठ करता है, होता प्रातरनुवाक का पाठ करता है, मैत्रावरूण प्रेष (=प्रेरणा) देता है, अच्छावाक यजन करता है, मावस्तुत् मावस्तोत्रीया ऋचा का पाठ करता है।" सन्दर्भ में बारह ऋत्विजों का निर्देश है।

यद्यपि संख्या का निर्देश-सन्दर्भ नहीं है, पर विभिन्न कर्मों का अनुष्ठान प्रत्येक ऋत्विज् के नाम-निर्देश के साथ बताया गया है। इनमें तीन ऋत्विज् मुख्य हैं—अध्वर्यु, होता, उद्गाता। प्रत्येक के तीन-तीन सहयोगी हैं। इस प्रकार ऋत्विजों की संख्या १२ होती है। यहां एक अन्य मुख्य ऋत्विज् ब्रह्मा का उल्लेख नहीं हुआ। उसके भी तीन सहयोगी होते हैं। इस प्रकार ऋत्विजों की संख्या १६ होती है। यह निम्न प्रकार समक्षता चाहिए—

अध्वर्घ गण होतृगण उद्गातृगण ब्रह्मगण उद्गाता अध्वर्य होता ब्रह्मा प्रस्तोता ब्राह्मणाच्छंसी प्रतिप्रस्थाता मैत्रावरुण प्रतिहत्ती अग्नीत नेष्टा **अच्छावाक** (=आग्नीघ्र) पोता<sup>२</sup> उन्नेता सुब्रह्मण्य ग्रावस्तुत्

साम के पाँच भाग होते हैं—प्रस्ताव, उद्गीथ, प्रतिहार, उपद्रव, निघन।

२. इन चारों गणों में दूसरी संख्यावाले ऋ त्विजों की अधिन्, तीसरी संख्यावालों की तृतीयिन् और चतुर्यं संस्थावालों की पादिन् संज्ञा है। यह संज्ञा दक्षिणा के भेद से है। यदि अग्निष्टोम की एक सहस्र (१०००) दक्षिणा हो तो उनका विभाग इस प्रकार जानना चाहिए—एक सहस्र रूपयों को पहले चार भागों में बाँटने पर प्रत्येक गण के हिस्से में २५० रुपये आते हैं। फिर उनका अपने-अपने गण के ऋत्विजों में बटवारा होता है। प्रत्येक गण के प्रमुख अध्वर्यं, होता, उद्गाता और ब्रह्मा को १२०-१२० रुपये, तदनन्तर प्रत्येक गण के दितीय ऋत्विक् की अधिन् संज्ञा होने से ६०-६० रुपये, तत्पश्चात् प्रत्येक गण के त्वीय ऋत्विक् की तृतीयिन् संज्ञा होने से १२० रुपये का तीसरा माग ४०-४० रुपये, प्रत्येक गण के शेष रहे चतुर्यं ऋत्विक् रुपये का तीसरा माग ४०-४० रुपये, प्रत्येक गण के शेष रहे चतुर्यं ऋत्विक्

लम्बे काल तक चलनेवाले सत्र-संज्ञक यागों में ये सोलह ऋस्विक् तथा सत्रहवाँ यजमान ये सब मिलकर अनुष्ठान करते हैं। जहाँ सब यजमान और सब ऋत्विज् हैं, वहाँ परिक्रय नहीं होता। इस दृष्टि से ऋत्विजों की संस्था सत्रह मी कही जाती है। परन्तु परिक्रय अथवा वरण किये जाने की स्थिति में ऋत्विजों की संस्था १६ निश्चित है॥२२॥

शिष्य आशंका करता है—कार्यभेद आदि से एक व्यक्ति के भी अनेक नाम हो जाते हैं। इसलिए केंबल अनेक नामों का उल्लेख ऋत्विजों के परिमाण का निर्णायक नहीं माना जाना चाहिए। शिष्य-आशंका को आचार्य सूत्रकार ने पूर्व-पक्षरूप में सूत्रित किया—

### एकस्य कर्मभेदादिति चेत् ॥२३॥

[एकस्य] एक व्यक्ति के [कर्मभेदात्] किये जाते कार्यं के भेद से अनेक नाम लोक में व्यवहृत देखे जाते हैं [इति चेत्] ऐसी आशंका यदि करो तो (वह ठीक नहीं, अगले सुत्र के साथ सम्बन्ध है)।

लोक में देखा जाता है, कार्यभेद से एक ही व्यक्ति के अनेक नाम व्यवहार में आते हैं। एक ही देवदत्त पाचक, याजक, पाठक आदि नामों से पुकारा जाता है। उक्त सन्दर्भ में भी इसी प्रकार एक ही व्यक्ति के अनेक नामों का उल्लेख कार्यभेद से होना सम्भव है। ऐसी दशा में केवल नामभेद ऋत्विजों की किसी नियत संख्या का निर्णायक नहीं माना जाना चाहिए। इसलिए प्रयोजन के अनुसार ऋत्विजों का परिक्रय युक्त प्रतीत होता है।।२३।।

आचार्य सूत्रकार ने आशंका का समाधान किया-

### नोत्पत्तौ हि पुरुषाणाम् ।।२४।।

[न] यह नहीं है कि उक्त सन्दर्भ में एक ही व्यक्ति के कार्यभेद से मिन्न की पादिन् संज्ञा होने से १२० रुपये का चतुर्यांग ३०-३० रुपये दक्षिणा जाननी चाहिए। [इष्टव्य — मीमांसाभाष्य अ० १०, पा० ३, अघि० १४ (सूत्र ५३-५५) का ज्योतिष्टोमे समाख्यानुसारेण दक्षिणाविमागाधिकर-णम्]

इन ऋत्विजों में से कर्म के मध्य किसी ऋत्विक् की अपमृत्यु हो जाने पर अन्य को वरण किया जाता है। उसको तथा मृत ऋत्विक् के उत्तरा-धिकारी को उसके द्वारा कियमाण कर्म के अनुसार दक्षिणा का विभाग धर्म-शास्त्रों में किया है। (यु० मी०)

१. सूत्र में 'पुरुषाणाम्' पद क्विचित् उपलब्ध होता है। भाष्य में 'नैतदेवम्, उत्पत्ती हि पुरुषाणाम्' पाठ होने से 'पुरुषाणाम्' पद को भाष्यकार द्वारा आदृत मानकर सूत्र में पढ़ा है। (यु० मी०)

नाम कहे गये हों, [हि] क्योंकि [पुरुषाणाम्] ऋत्विक् पुरुषों के [उत्पत्तौ] उत्पादन==वरण के कथन में भेद स्पष्ट है।

सूत्र में 'उत्पत्ति' पद का अर्थ उपपादन—सम्पादन—कथन है। याजिक पुरुषों के बरण-प्रसंग में एक-एक ऋत्विक् का पृथक् कथन किया गया है। उसके अनुसार बह विचार निराधार रह जाता है कि एक ही व्यक्ति को कार्यभेद के कारण अनेक नामों से कहा गया है। ऋत्विजों के बरण-प्रसंग में वाक्य हैं— 'अध्वर्युं वृणीते, होतारं वृणीते, उद्गातारं वृणीते, ब्रह्माणं वृणीते' आदि —अध्वर्युं का वरण करता है, होता का वरण करता है, उद्गाता का वरण करता है, ब्रह्मा का वरण करता है, आदि । इस वरण-प्रसंग से स्पष्ट होता है, यह कार्यभेद से एक ही व्यक्ति के अनेक नामों का कथन नहीं है; ये सब पृथक् व्यक्ति हैं।

उक्त वाक्यों में अध्वर्य, ब्रह्मा आदि का निर्देश विधि नहीं है। अपूर्व अर्थ का कथन विधि कहा जाता है - 'यूपं छिनत्ति' में छेदन से पूर्व अविद्यमान यूप का निर्देश विधि है। ऐसे ही 'तण्डुलान् पिनष्टि' में पेषण से पूर्व अविद्यमान चर्णत्व की निष्पत्ति विधि है। पर उक्त वाक्यों में अध्वर्यु आदि का अपूर्व कथन न होने से ये विधि नहीं हैं; अनुवाद भी नहीं हैं। अनुवाद सर्वथा उसी का होता है, जो अन्य प्रकार से प्राप्त हो । इसलिए यहाँ न तो वरण से ब्रह्मा आदि नामधारी पुरुष का अपूर्व उत्पादन अभिप्रेत है और न यह ब्रह्मा आदि का अनुवाद करके वरण-विधि की प्रवृत्ति है। ऐसी दशा में यहाँ ब्रह्मा आदि का श्रवण अनर्थक होता हुआ संख्या-विशेष का बोधन कराता है। यदि इसको ब्रह्मा आदि का विधि अथवा वरण का विधि माना जाय, तो यह संख्या का बोध कराने में असमर्थ रहेगा; क्योंकि एक वाक्य एकसाथ दो अर्थों का बोघ नहीं करा सकता। तात्पर्य है — अध्वर्यु आदि नामों से उनका पृथक्-पृथक् वरण उनकी नियत संख्या का बोध कराता है। फलत: न तो ये कार्यभेद से एक ही व्यक्ति के अनेक नाम हैं और न केवल प्रयोजन के अनुसार ऋत्विजों के परिकय में अनियम है। यह निश्चित व्यवस्था है कि दर्श-पूर्णमास, ज्योतिष्टोम, सोमयाग आदि के अनुष्ठान में सर्वत्र नियत सोलह ऋत्विजों का परिक्रय व वरण किया जाता है ॥२४॥ (इति परिक्रीतानामन्विजां संख्याविशेषनियमाधिकरणम्-- १)।

## (चमसाध्वर्यूणां पृथक्त्वाधिकरणम् - १०)

ज्योतिष्टोम में दश चमस कहे हैं—यजमान, ब्रह्मा, होता, उद्गाता, मैत्रा-वरुण, ब्राह्मणाच्छंसी, पोता, नेष्टा, अच्छावाक, अध्वर्यु-संज्ञक; उन-उन ऋत्विजों से सम्बद्ध सोमरस के भरे आधारभूत दश पात्रविशेष हैं। इन चमसों में भरे सोम-रस का होम अध्वर्यु के द्वारा किया जाता है। यदि अध्वर्यु अन्य कर्म में संलग्न हो तो उनके होम के लिए जो अन्य पुरुष वरण किये जाते हैं, वे चमसाध्वर्यु कहाते हैं। उनके लिए वाक्य है—'चमसाध्वर्यून् वृणीते'–चमसाध्वर्युओं का वरण करता है। यहाँ सन्देह है—क्या ये चमसाध्वर्यु पहले कहे गये ऋत्विओं में अन्यतम हैं ? अथवा उनसे भिन्न हैं ?

आचार्य सूत्रकार ने सन्देह का समाधान किया---

# चमसाध्वर्यवश्च तैर्व्यपदेशात् ॥२५॥

[च] तथा [चमसाध्वर्यवः] चमसाध्वर्यु-संज्ञक यज्ञकर्मकारी पूर्वऋत्विजों से भिन्न हैं, [तैः] उन प्रथम परिगणित ऋत्विजों के साथ सम्बद्ध होकर [व्यप-देशात्] इनका कथन होने से ।

यज्ञकर्मकर चमसाध्वर्य पूर्वपरिगणित ऋत्विजों से भिन्न होते हैं, क्योंकि उनका निर्देश शास्त्र में परिगणित ऋत्विजों के साथ सम्बद्ध कर किया गया है, जैसे — मध्यतःकारियों ' के चमसाध्वर्यु, होत्रकों के चमसाध्वर्यु — कहकर सम्बन्ध-वाचक पष्ठी विभिन्नत के साथ निर्देश है। ऐसे सम्बन्ध का निर्देश भिन्न व्यक्ति आदि में ही होता है। इसलिए प्रथम परिगणित ऋत्विजों से चमसाध्वर्यु-संज्ञक यज्ञकर्मकर भिन्न हैं।

टिप्पणी-निर्दिष्ट सन्दर्भ में पढ़े गये होता, ब्रह्मा, उद्गाता, यजमान और सदस्य 'मध्यतःकारी' कहे जाते हैं। इसी प्रकार प्रशास्ता, ब्राह्मणाच्छंसी, पोता, नेष्टा, आग्नीध्र, अच्छावाक 'होत्रक' कहे जाते हैं। 'मध्यतःकारियों के चमसाध्वर्युं तथा 'होत्रकों के चमसाध्वर्युं ऐसा निर्देश इनके भेद को स्पष्ट करता है।

इसके अतिरिक्त यह भी भेद का साधक है कि पूर्वपरिगणित ऋ त्विजों का वरण यजमान करता है, तथा चमसाध्वर्यु-संज्ञक कर्मकरों का वरण तत्सम्बद्ध ऋत्विजों द्वारा किया जाता है। यदि यजमान कभी इनका वरण करता है तो वह ऋत्विजों की आज्ञा व निर्देश के अनुसार ही करता है। इसलिए वह वरण भी ऋत्विजों द्वारा किया गया माना जाता है।

वरण-निर्देश-वाक्य भी इनके भेद के साधक हैं। यजमान द्वारा प्रथम ऋत्विजों का वरण एक-एक का पृथक् नाम लेकर किया जाता है—'ब्रह्माणं वृणीते, अध्वर्युं वृणीते, होतारं वृणीते' आदि । पर इसके विपरीत चमसाध्वर्यु-संज्ञक कर्मकरों का वरण प्रत्येक का पृथक् नामपूर्वक न करके अनेकों का इकट्ठा सामूहिक रूप में वरण करने का निर्देश है—'चमसाध्वर्यून् वृणीते'। फलतः निश्चित होता है कि

१. द्रष्टत्य — मीमांसाभाष्य ३।५।२२, अधि० ७।। तथा ३।५।२३, अधि० ६।। और भी ३।५।३३, अधि० १२ में 'प्रेंतु होतुश्चमसः प्र ब्रह्मणः प्रोद्गातृणां प्र यजमानस्य, प्र यन्तु सदस्यानां होत्रकाणां चमसाध्वर्यवः' [कात्या० औ० ६।११।३] आदि उद्धृत सन्दर्भः।

प्रथम परिगणित सोलह ऋत्विजों से चमसाघ्वर्यु नामक यज्ञकर्मकर मिन्न होते हैं ।।२५।। (इति चमसाघ्वर्यूणां पृथक्त्वाधिकरणम् —१०) ।

(चमसाध्वर्यूणां बहुत्वनियमाधिकरणम् --११)

क्षिष्य ने जिज्ञासाको—चमसाध्वर्युकर्मकरों के वरण में सन्देह है—क्या एक, दो, बहुतों का इच्छानुसार वरण किया जाय? अथवा बहुतों का ही वरण किया जाय?

आचार्य सूत्रकार ने सन्देह का समाधान किया-

### उत्पत्तौ तु बहुश्रुतेः ॥२६॥

[तु] 'तु' पद सन्देह की निवृत्ति का द्योतक है—सन्देह नहीं करना चाहिए, क्योंकि [उत्पत्ती] वरण के अतिदेश-वाक्य में [बहुश्रुतेः] बहुवचन का श्रवण होने से।

चमसाध्वर्यु कर्मकरों के वरण का अतिदेशवाक्य है-'चमसाध्वर्यून् वृणीते'; द्वितीया बहुवचन के साथ निर्देश है। अन्यत्र भी 'मध्यतःकारिणां चमसाध्वर्यवः, होत्रकाणां चमसाध्वर्यवः' आदि में 'चमसाध्वर्यवः' रूप से बहुत्व का श्रवण होता है। अतः चमसाध्वर्यु कर्मकर बहुत होने चाहिएँ ॥ २६॥ (इति चमसाध्वर्यूणां बहुत्वनियमाधिकरणम्—११)।

# (चमसाध्वर्यूणां दशसंख्यानियमाधिकरणम्—१२)

शिष्य जिज्ञासा करता है —ज्योतिष्टोम में चमसाध्वर्यु नामक कर्मकर बहुत होने चाहिएँ, यह जाना; पर इसमें सन्देह है —क्या बहुत्व संख्या तीन से प्रारम्भ होकर इच्छानुसार चाहे जितनी हो, यह अनियम है ? अथवा कोई नियत संख्या मानी जानी चाहिए ?

आचार्य सूत्रकार ने सन्देह का समाधान किया-

#### दशत्वं लिङ्गदर्शनात् ॥२७॥

[लिङ्गदर्शनात्] ज्ञापक हेतु के देखे जाने से [दशस्वम्] दश संख्या का होना निश्चित है।

ज्योतिष्टोम के विकृतियाग वाजपेय में दसर्वे दिन 'दशपेय' कर्म का अनुष्टान होता है । उस प्रसंग का वचन है–'दश चमसाध्वयंवः । दश दश एकैकं चमसमनु-सर्पन्ति''—'चमसाध्वयुं दस होते हैं । एक चमस का सोमप्स पीने के लिए प्रत्येक

तुलना करें — 'दशदशैकैंक' चमसमनुसृष्ता भवन्ति तस्माद्वेव दशपेयः', शतं० क्रा० ११४।१।।

चमस के साथ दस-दस एक-दूसरे के पीछे पंक्ति बाँघकर चलते हैं । ज्योतिष्टोम में दस चमस कहे हैं (सूत्र २५) । होम के अनन्तर सोमरस-भरे एक चमस को चमसाध्वर्यु लेकर पीने के निर्दिष्ट स्थान की ओर चलता है; नौ अन्य उसके पीछे एक पंक्ति में चलते हैं । इस प्रकार दस चमसाध्वर्यु कर्मकरों के ये दश वर्ग हैं । सब मिलकर इनकी संख्या सौ हो जाती है । कर्म का 'दशपेय' नाम चमसाध्वर्यु कर्मकरों की दस संख्या को नियत करता है, नयोंकि इसमें दस-दस के दस वर्ग सोमरस का पान करते हैं—'दशिम: पेय: सोमो यत्र स दशपेय: ।' उसी प्रसंग में अन्य वाक्य है—'शतं ब्राह्मणा: सोमं अक्षयन्ति' सौ ब्राह्मण सोम का अक्षण करते हैं । दस-दस के दस वर्ग मानकर सौ संख्या का कथन भी उपपन्न होता है ।

बहुत्व की प्रथम प्राप्त तीन संख्या को लाँघकर आगे बढ़ने तथा किसी नियत संख्या पर रुकने के लिए कोई कारण होना चाहिए। उक्त वाक्य ही इस अर्थ के बोधक हैं कि तीन को लाँघकर बहुत्व की लोज में दस पर रुक जाती है; न आगे बढ़ती है, न पहले रुकती है। इसलिए चमसाघ्वर्यु कर्मकरों की दस संख्या नियत है।।२७।। (इति चमसाघ्वर्यूणां दशसंख्यानियमाधिकरणम्—१२)।

# (शमितुरपृथक्त्वाधिकरणम् — १३)

ऋत्विक्-वरण के अनन्तर ज्योतिष्टोम प्रकरण में पाठ है—'शमितारमुप-नयति'—शान्त करनेवाले को लाता है। इसमें सन्देह है—क्या वह शमिता प्रथम वरण किये ऋत्विजों में से ही कोई एक होता है? अथवा उनसे भिन्न कोई व्यक्ति होता हैं? प्रतीत होता है, वह ऋत्विजों से भिन्न होना चाहिए; क्योंकि 'शमिता' शब्द से वहाँ किसी का वरण नहीं किया गया। इस अर्थ को आचार्य सूत्रकार ने पूर्वपक्षरूप में प्रस्तुत किया—

# शमिता च शब्दभेदात् ॥२८॥

[शमिता] शमिता नाम से व्यवहृत व्यक्ति [च] भी चमसाध्वर्यु के समान पूर्वनिर्दिष्ट १६ ऋत्विजों से भिन्न होता है, [शब्दभेदात्] शमिता शब्दभेद के कारण।

ऋत्विजों के वरणप्रसंग में जैसे 'होतार वृणीते, ब्रह्माण वृणीते' वाक्य कहे हैं, यहाँ किसी भी ऋत्विक् के लिए 'शमिता' शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। इससे ज्ञात होता है कि प्रथम वरण किये गये ऋत्विजों से —शमिता शब्द से व्यवहृत व्यक्ति उक्त सोलह ऋत्विजों से भिन्न होता है, ठीक वैसे ही जैसे अधि-करण १० में चमसाध्वर्यू को १६ ऋत्विजों से पृथक् बताया गया है।।२६॥

आचार्य सूत्रकार ने पूर्वपक्ष का समाधान किया-

#### प्रकरणाद्वीत्पत्त्यसंयोगात् ॥२६॥

[वा] 'वा' पद पूर्वसूत्रोक्त अर्थ की व्यावृत्ति का द्योतक है। तात्पर्य है, शिमता नाम से व्यवहृत व्यक्ति पूर्वपरिगणित १६ ऋत्विजों से पृथक् न होकर उन्हीं में से कोई एक होता है, [प्रकरणात्] प्रकरण से, अर्थात् उसी प्रकरण में 'शिमतारगुपनयति' वाक्य के पठित होने से [उत्पत्यसंयोगात्] १६ ऋत्विजों के वरणविघायक वचनों में 'शिमतारं वृणीते' ऐसे वचन का सम्बन्ध न होने से।

जैसे १६ ऋत्विक् परस्पर एक-दूसरे से पृथक् हैं, उनमें से प्रत्येक का नाम लेकर वरणिवधायक वचन कहे हैं—'होतार वृणीते' इत्यादि, यदि शमिता इन सबसे पृथक् होता, तो उसका भी नाम लेकर—अन्य वचनों के समान—'शिमितार वृणीते' वचन कहा गया होता। ऐसा पृथक् वचन न होने से ज्ञात होता है, शिमिता नाम से व्यवहृत व्यक्ति इन्हीं ऋत्विजों में से कोई एक नियुक्त कर दिया जाता है।

'शमिता' पद का अर्थ हैं —शान्ति का व्यवस्थापक । याग के ऐसे अवसर पर सामाजिक व्यवस्था के अनुसार पशुओं के स्वास्थ्य आदि की जाँच-पड़ताल के लिए शमिता साथ रहते थे। पशुओं के स्वामी भी उनके साथ रहते थे। वे पशु इघर-उघर दौड़-भागकर गड़बड़न मचाएँ, शान्तिपूर्वक अपने निर्दिष्ट स्थान में रहें, इस व्यवस्था के लिए परिराणित ऋिवजों में से ही कोई एक ऋिवक् नियुवत कर दिया जाता था, जो पशुओं के स्वामियों को निर्देश देकर सबको यथावस्थित रखता था। इस शान्तिव्यवस्था का निर्देशक होने के कारण उसे 'शमिता' इस विशिष्ट नाम से व्यवहृत किया जाता था। उसका यह नाम उक्त विशिष्ट कार्य के आधार पर था। वह व्यक्ति अध्वर्यु के सहयोगी ऋिवजों में से कोई एक होता था।

श्वयस्थामी आदि सभी प्राचीन व्याख्याकारों ने 'शामिता' पद का अर्थ 'पशु का वध करनेवाला' किया है। यह अर्थ किस आधार पर किया गया है? समभा नहीं जा सका। पद के प्रकृति-प्रत्यय के आधार पर ऐसा अर्थ सर्वथा असंगत है। 'शम्' धातु 'वध करने' अर्थ में कहीं नहीं है। अपना मनमाना अर्थ कोई भी चाहे जो करता रहे। जब कोई व्यक्ति अपनी स्वाभाविक मौत से मर जाता है, तो औपचारिक रूप में साधारणतया ऐसा व्यवहार होता देखाजाता है कि 'वह शान्त हो गया' अथवा वह सदा के लिए शान्त हो गया; पर इससे यह सिद्ध नहीं होता कि 'शम्' धातु का अर्थ 'वध करना' है। स्वाभाविक मृत्यु से मरना और वध करना, परस्पर नितान्त भिन्न हैं।

र्शवर स्वामी आदि व्याख्याकारों ने जो—पशु को मारना, उसके अङ्ग-अङ्ग टुकड़े काटना, उनका सब ऋत्विक् ब्राह्मणों के लिए उनके स्तर के अनुसार बाँटना आदि के रूप में—पावन यज्ञमण्डप को बुचड़खाना बना डाला है, उसपर एक वर्त्तमान विद्वान् के विचार मननीय हैं-

"उनत (यज्ञ में आमिष-प्रयोग विषयक — लें ०) विचार यज्ञ में पश्वालम्भ के आरम्भ होने के उत्तरकाल का है। पुराकाल में जब पर्यम्निकरण के अनन्तर पशुमात्र का उत्सर्ग हो जाता था, तब न पशु के भाग होते थे, और न कौन-सा भाग किसका हो, इस विचार की आवश्यकता थी, और न 'शमिता ऋत्विजों में से अन्यतम होवे अथवा पृथक्' यह विचार ही उपपन्न होता था। सम्प्रति उपन्कम्यमान शाखाएँ एवं ब्राह्मणग्रन्थ प्रोक्तग्रन्थ हैं। अतएव इनमें प्राचीन काल की व्यवस्था की भी क्वचिदुपलिंध हो जाती है और नवीन व्यवस्था का तो ये व्याख्यान करते ही हैं। मन्त्र-संहितागत यज्ञ आधिदैविक यज्ञ हैं। उनमें सृष्टि-यज्ञान्तर्गत होनेवाल दैवयज्ञों के साथ आसुर पशुयज्ञों का भी वर्णन है। वह आधिदैविक पशुयाग के निदर्शनार्थ है। नाटकस्थानीय यज्ञकमं में पशुवध उसी प्रकार से वर्णित है, जैसे नाटकों में मारना-काटना वर्जित है। इसलिए यज्ञों में पशुओं का पर्यिनकरण के पश्चात् उत्सर्ग ही प्राचीनकाल में होता था। कर्म की पूर्ति 'यहेवत्य: पशुः तहेवत्य: पुरोडाश:' नियम से पुरोडाश के द्वारा की जाती थी।'

[यु० मी०]
मध्यकालिक व्यास्थाकारों की व्यास्थाओं को एक ओर रख 'शमिता' पद का
जो अर्थ हमने समक्का और प्रसंग के अनुसार यहाँ प्रस्तुत किया है, उसको घ्यान
में रखते हुए 'शिमता' पद से व्यवहृत व्यक्ति—परिगणित ऋत्विजों में से अघ्वर्यु
का सहयोगी कोई एक ऋत्विक् होता था, इनसे पृथक् नहीं ।।२६॥ (इति शमितुरपृथक्त्वाधिकरणम्—१३)।

(उपगाऽपृथक्त्वाधिकरणम् —१४)

ज्योतिष्टोम में 'उपगा' नामक कर्म कर कहे हैं। 'उपगायन्ति इति उपगाः'— उद्गाता आदि के द्वारा सामगान करते समय जो अन्तिम स्थिर पदों के साथ 'हो' ध्विन उच्च स्वर में करते हुए गान में सहयोग देते हैं, वे 'उपगा' कहाते हैं। उनके विषय में सन्देह हैं—क्या वे परिगणित सोलह ऋत्विजों में से ही कोई होते हैं? अथवा उनसे भिन्न हैं?

शिमता के समान उपगा कर्मकर भी परिगणित सोलह ऋत्विजों में से ही होते हैं। इसी अर्थ को आचार्य सूत्रकार ने सिद्धान्तरूप में प्रस्तुत किया—

# उपगाश्च लिङ्गदर्शनात् ॥३०॥

[उपगाः] उपगा-संज्ञक कर्मकर [च] भी परिगणित सोलह ऋत्विजों में से ही होते हैं, [लिङ्गदर्शनात्] उनका ज्ञापक हेतु देखे जाने से ।

तैत्तिरीय संहिता [६।३।१।५] में कहा है---'नाव्वर्युरुपगायेत्' अध्वर्यु

उपगान न करे। यहाँ उपगान के लिए अध्वर्यु का निषेध है। इसका तात्पर्य है, अध्वर्यु को छोड़कर अन्य कोई ऋित्वक् उपगान करे। यदि किसी भी ऋित्वक् द्वारा उपगान करना अभीष्ट न होता, तो शास्त्र 'नाध्वर्युरुपगायेत्' के स्थान पर 'नित्वगुपगायेत्' के स्थान पर करोता है कि अध्वर्यु से अतिरिक्त अन्य कोई ऋित्वक् उपगान करे। मुख्य सामगान करनेवाले ऋित्वक् के साथ स्वर में स्वर मिलाकर जो अन्तिम पदों को 'हो' ध्विन के साथ उच्च स्वर में गाया जाता है, यह उपगान है। उपगान करनेवाले मुख्य सप्पगायक के पिछलग्यू समऋने चाहिएँ। वे मुख्य गायक के सहयोगी ऋित्वक् ही होते हैं, बाहरी भिन्न व्यक्ति नहीं ॥३०॥ (इति उपगाऽपृथक्त्वाऽधिकर-णम्—१४)।

### (सोमविक्रेतुः पृथक्त्वाधिकरणम्—१५)

ज्योतिष्टोम के ऋत्विक्-वरण-प्रसंग के साथ सोम-विकेता का कथन है। इसमें सन्देह है-क्या सोमविकेता प्रथम परिगणित सोलह ऋत्विजों में से ही कोई होता है? अथवा उनसे भिन्न? ऋत्विजों के सान्निष्य में सोमविकेता का संकीर्तन होने से प्रतित होता है, ऋत्विजों में से ही कोई एक होता हो।

इस विषय में आचार्य सूत्रकार ने सिद्धान्तपक्ष प्रस्तुत किया—

#### विऋयी त्वन्यः कर्मणोऽचोदितत्वात् ।।३१।।

[विकयी] सोम का विकय करनेवाला [तु] तो [अन्यः] अब्वर्यु आदि ऋत्विजों से भिन्न होता है,[कर्मणः] विकयरूप कर्म के [अचीदितत्वात्] विहित न होने से।

सोम का बेचनेयाला व्यक्ति ऋत्विजों में से कोई न होकर अन्य व्यक्ति ही होता है। कारण यह है कि ज्योतिष्टोम के सम्बन्ध में सोम के विक्रय का कहीं विधान नहीं किया गया। इसके विपरीत क्रय ( —खरीदने) का विधान है। इसलिए क्रय ज्योतिष्टोम का अङ्ग है। विक्रय ज्योतिष्टोम का अङ्ग नहीं है। क्रय का विधान होने पर विक्रय अर्थापत्ति से जाना जाता है। क्योंकि क्रय, विक्रय के विना नहीं हो सकता। ज्योतिष्टोम में अपेक्षित कार्यों को सम्पन्न करने के लिए अब्वर्य आदि ऋत्विजों का परिक्रय एवं वरण किया जाता है। विक्रय क्योंकि ज्योतिष्टोम का अङ्ग नहीं है, अतः ज्योतिष्टोम के लिए परिक्रीत ऋत्विज् विक्रय कर्म को नहीं कर सकेगा। अतः सोम का बेचनेवाला ब्यक्ति अध्वर्यु आदि ऋत्विजों से भिन्न ही होगा।।३१॥ (इति सोमविक्रेतः पृथक्त्वाऽधिकरणम् — १५)।

# (ऋत्विगिति नाम्नोऽसर्वगामिताऽधिकरणम्—१६)

ज्योतिष्टोम-कर्मकर रूप से जो पुरुष सुने जाते हैं, उनके विषय में सन्देह है— क्या वे सब पुरुष ऋत्विक् नाम से व्यवहृत किये जाते हैं ? अथवा कितपय सीमित पुरुषों के लिए ही इस नाम का व्यवहार होता है ? शिष्य सुफाव देता है–वे सभी पुरुष ज्योतिष्टोम-सम्बन्धी कार्य करनेवाले होते हैं, इसलिए ऋत्विक् नाम से पुकारे जाने चाहिएँ।

आचार्य सूत्रकार ने शिष्य-सुभाव को पूर्वपक्षरूप में सूत्रित किया-

# कर्मकार्यात् सर्वेषाम् ऋत्विक्त्वमविशेषात् ॥३२॥

[कर्मकार्यात्] कर्म करनेवाला होने—हेतु से [सर्वेषाम्] सब कर्मकरों का [ऋत्विक्त्वम्] ऋत्विक् होना उचित है, [अविशेषात्] अविशेष — समानरूप से कर्मकर होने के कारण।

ज्योतिष्टोम अनुष्ठान की सम्पन्तता के लिए कार्य करनेवाले सभी कर्मकरों के लिए 'ऋत्विक्' पद का प्रयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि सभी व्यक्ति याग को सम्पन्न करने की भावना से मिलकर समान रूप में कार्य करते हैं। ऐसे विशेष विधान का कहीं उल्लेख नहीं है कि कितपय कार्यकत्ताओं को ऋत्विक् नाम से कहा जाय, शेष को न कहा जाय। 'ऋत्विक्' पद का निर्वचनमूलक अर्थ ही यह है कि ऋतु — समय के प्राप्त होने पर सभी मिलकर यजन करते हैं। 'सौम्यस्याध्वरस्य यजनतोः सप्तदश्च ऋत्विको भवन्ति'—'सोमसम्बन्धी यज्ञ के १७ ऋत्विक् होते हैं' इत्यादि वाक्य ऐकदेशक है। पूरे समुदाय के एक देश को ऐकदेशक कहते हैं। समुदाय के एकदेश से पूरे समुदाय का कथन व्यवहार-विरुद्ध नहीं माना जाता।

आचार्य पाणिनि [३।२।५६] ने ऋत्विक् पद का साधुत्व निपातन पद्धित से दर्शाया है। उसका घ्यान रखते हुए व्याख्याकारों ने 'ऋत्विक्' पद का अर्थ करते हुए लिखा है—समय उपस्थित होने पर यजन करता है; समय को प्राप्त कर यजन करता है; समय को प्राप्त के लिए यज्ञ कराता है। ऋत्विक् पद के इन निर्वचनमूलक अर्थों से जाना जाता है कि यज्ञ में कार्य करनेवाले सभी व्यवितयों के लिए इस पद का प्रयोग किये जाने में कोई बाधा प्रतीत नहीं होती।।३२॥

आचार्यं सूत्रकार ने पूर्वपक्ष का निषेध करते हुए सिद्धान्तपक्ष प्रस्तुत किया—

### न वा परिसंख्यानात् ॥३३॥

[न वा] ज्योतिष्टोम में सभी कर्मकर ऋत्विक् नहीं हैं, [परिसंख्यात्] नियत गणना होने से । वैदिक वाङ्गय में ऋत्विजों की संख्या नियत परिगणित की गई है। वाक्य है— 'सीम्यस्य अध्वरस्य यज्ञकतोः सप्तदश ऋत्विजो भवन्ति' सोमसम्बन्धी हिंसा-रिहत यज्ञकतु के सत्रह ऋत्विक् होते हैं। ऋत्विजों की नियत संख्या का यह स्पष्ट निर्देश है। ऋत्विक् पद के निर्वेचन के आधार पर बहुत-से व्यक्तियों की ऋत्विक् संजा प्राप्त होने के कारण यह विधि नहीं है। अनुवाद भी नहीं है, क्योंकि अनुवाद विधिविह्त अर्थ का ही होता है, यदि उससे कोई प्रयोजन सिद्ध होता हो। ऐसी दशा में यदि इसको गणना का बोधक न माना जाय, ते। यह वाक्य अनर्थक हो जायगा। ऐसी दशा में ऋत्विक पद का बहुत-से पुरुषों के साथ सम्बन्ध प्राप्त होने पर उक्त वाक्य नियत सत्रह संख्या का सम्बन्ध पुरुषों के साथ बोधित करता है। उससे अधिक संख्या का प्रतिषेध विवक्षित है। इस कारण ज्योतिष्टोम से सम्बद्ध सब कर्मकर 'ऋत्विक्' पद से व्यवहृत नहीं किये जा सकते।।३३॥

शिष्य जिज्ञासा करता है—'सौम्यसाध्वरस्य' वाक्य में समुदाय का कथन समुदाय के एकदेश द्वारा किया गया है। तात्पर्य है—ऋत्विक् तो सभी कर्मकर हैं, उक्त वाक्य में उनके एकदेश सत्रह से सबका कथन हुआ है। इस प्रक्रिया को मीमांसा-परिभाषा में 'अवयुत्यवाद' कहते हैं। ऐसी दशा में केवल सत्रह पुरुषों की ऋत्विक् संज्ञा कैसे मानी जाय?

आचार्य सूत्रकार ने शिष्यजिज्ञासा को पूर्वपक्षरूप में सूत्रित किया-

### पक्षेणेति चेत् ॥३४॥

[पक्षेण] अवयुत्यवाद पक्ष से उक्त वाक्य में सत्रह संख्या कही गई है, [इति चेत्] ऐसा यदि कहो, तो (यह ठीक नहीं, अगले सूत्र के साथ सम्बन्ध है)।

'सौम्यस्याध्वरस्य' वाश्य के आधार पर गत सूत्र के भाष्य में जो सत्रह पुरुषों के साथ ऋत्विक् पद का सम्बन्ध जोड़ा गया है, वह अवयुत्यवाद पक्ष के अनुसार कथन है। वह समुदाय का कथन समुदाय के एकदेश द्वारा किया गया है। इसलिए केवल सत्रह पुरुष ऋत्विक् न माने जाकर सभी कर्मकरों के लिए 'ऋत्विक्' पद का प्रयोग समानरूप से किया जाना चाहिए।।३४॥

आचार्य सूत्रकार ने उक्त कथन का निरास करते हुए सिद्धान्तपक्ष प्रस्तुत किया —

#### न सर्वेषामनधिकारः ।।३५॥

[न] अवयुत्यवाद पक्ष यहाँ लागू नहीं होता, इसलिए [सर्वेषाम्] ज्योति-ष्टोम में लगे सभी पुरुषों का 'ऋत्विक्' पद द्वारा व्यवहार किये जाने का [अनिध-कारः] अधिकार नहीं है।

अवयुत्यवाद वहाँ लागू होता है, जहाँ समान विषय में अन्य अधिक बड़ी संख्या कही गई हो । जैसे तैत्तिरीय संहिता [२।२।५] में पाठ है—'वैश्वानरं द्वादशकपालं निर्वपेत् पुत्रे जाते, यदष्टाकपालो भवति गायत्र्यैवैनं ब्रह्मवर्चसेन पुनाति, यन्नवकपालस्त्रिवृतैवास्मिन् तेजो दधाति, यद्दशकपालो विराजैवास्मिन्न-न्नाद्यं दधाति, यदेकादशकपालस्त्रिष्ट्भैवास्मिन्निन्द्रयं दधाति, यद् द्वादशकपालो जगत्यैवास्मिन् पशून् दधाति । यहाँ पुत्र उत्पन्न होने पर वैश्वानर देवतावाले द्वादशकपाल के निर्णय का कथन है। बड़ी संख्या द्वादश श्रुत है। उसी के अन्तर्गत विद्यमान अन्य अष्टाकपाल, नवकपाल, दशकपाल, एकादशकपाल संख्याओं का पथक निर्देश करके फलविशेष का कथन किया गया है। यह अवयुत्यवाद के अनुसार है। एकदेशभूत अष्टाकपाल आदि संख्याओं से द्वादशकपाल संकेतित होता है, क्योंकि छोटी संख्या उससे पृथक करके फलविशेष के लिए कही गई है। परन्तु इस वैश्वानर इष्टि के समान ज्योतिष्टोम में समस्त कर्मकरों के लिए ऋत्विक पद का व्यवहार बतानेवाला कोई अन्य वाक्य उपलब्ध नहीं है। यह इसमें उक्त इष्टि से वैपरीत्य है। यदि ज्योतिष्टोम में 'सब कर्मकर ऋत्विक्-पद-वाच्य हैं' ऐसी कोई बड़ी संख्या निर्दिष्ट की गई होती, तो उसके अन्तर्गत सत्रह संख्या को मानकर अवयूत्यवाद को यहाँ लागू किया जा सकता था, जिसके अनुसार यह कहा जाता कि 'सप्तदश ऋत्विजः' उस बड़ी संख्या से पृथक् कर दिखाया गया है, और उस एकदेश से यह समुदाय का कथन है। पर कहीं भी ऐसा उल्लेख न होने के कारण अयुत्यवाद 'सप्तदश ऋत्विजः' में लागू नहीं होता । फलतः ज्योतिष्टोमीय अध्वर्यु आदि सत्रह पुरुषों के साथ ही ऋित्वक् संज्ञा का सम्बन्ध सिद्ध होता है ॥३५॥ (इति ऋत्विगिति नाम्नोऽसर्वगामिताऽधिकरणम्—१६)।

(दीक्षादक्षिणावाक्योक्तानामेव ब्रह्मादीनां सप्तदर्शात्वक्त्वा-ऽधिकरणम् —१७)

शिष्य जिज्ञासा करता है-ऋत्विक् सत्रह होते हैं, यह तो निश्चित हुआ; पर वे सत्रह कौन-कौन हैं ? यह नहीं जाना।

आचार्य सुत्रकार ने बताया —

### नियमस्तु दक्षिणाभिः श्रुतिसंयोगात् ॥३६॥

[तु] 'तु' पद आनेयम की व्यावृत्ति का द्योतक है। [दक्षिणाभिः] दक्षिणाओं से [नियमः] नियम जाना जाता है, [श्रुतिसंयोगात्] श्रुति == दक्षिणा-वाक्य में ऋत्विक पद का सम्बन्ध होने से।

ज्योतिष्टोमीय नियत सत्रह पुरुषों के लिए ही ऋत्विक् पद का प्रयोग होता

है, यह दक्षिणा-वाक्य से जाना जाता है। वाक्य प्रारम्भ होता है—'ऋत्विग्म्यो दक्षिणां ददाति' ऋत्विजों को दक्षिणां देता है। ऐसा कहकर दक्षिणादान के क्रम-परक वाक्य में ब्रह्मा आदि का उल्लेख है। आगे वाक्य है—'अग्नी घ्रेऽप्रे दक्षिणां ददाति' प्रथम अग्नीत् को दक्षिणा देता है। 'ततो ब्रह्मणे' उसके अनन्तर ब्रह्मा को दक्षिणा देता है। आगे विशिष्ट व्यक्तियों को— उनके ज्योतिष्टोमीय अध्वर्यु आदि नियत नाम-निर्देशपूर्वक दक्षिणा दिये जाने का उल्लेख है। नाम-निर्देशपूर्वक दक्षिणादान का यह प्रसंग 'ऋत्विग्म्यो दक्षिणां ददाति' कहकर प्रारम्भ किया गया है। इससे यह निश्चय होता है कि जिन ब्रह्मा, अध्वर्यु आदि को दक्षिणा दी जाती है, वे विशिष्ट सत्रह पुरुष ही ऋत्विक् पद से व्यवहृत किये जाते हैं।।३६।।

इसी अर्थ की पुष्टि में सूत्रकार ने बताया-

### उक्त्वा च यजमानत्वं तेषां दीक्षाविधानात् ॥३७॥

[च] और 'थे ऋित्वजस्ते यजमानः' — 'जो ऋित्वज् हैं वे यजमान हैं' इस प्रकार उनका [यजमानत्वम्] यजमान होना [उक्त्वा] कहकर [तेषाम्] उनकी [दीक्षाविधानात्] दीक्षा का विधान होने से ऋित्वजों की सत्रह नियत संख्या जानी जाती है।

लम्बे समय तक चलनेवाले 'सत्र' नामक यज्ञों के विषय में व्यवस्था है—
'ये ऋत्विजस्ते यजमानाः'—'ऐसे सत्र में जो ऋत्विक् हैं वे यजमान हैं' यह कहकर
ब्रह्मा आदि की दीक्षा का वाक्यों द्वारा क्रमज्ञः उल्लेख किया गया है—'अघ्वर्युगृँहपति दीक्षयित्वा ब्रह्माणं दीक्षयित'—'अघ्वर्यु गृहपित को दीक्षित कर ब्रह्मा को
दीक्षित करता हैं'। 'तत उद्गातारं ततो होतारम्'—'उसके अनन्तर उद्गाता को
बौरिफर होता को दीक्षित करता है'। 'ततस्तं प्रतिप्रस्थाता दीक्षयित्वा अधिनो'
दीक्षयित, ब्राह्मणाच्छंसिनं ब्रह्मणः, प्रस्तोतारमुद्गातुः, मैत्रावर्षणं होतुः'—'उसके
अनन्तर प्रतिप्रस्थाता अध्वर्यु को दीक्षित करके अधियों को दीक्षित करता है—
ब्रह्मा के ब्राह्मणाच्छंसी को, उद्गाता के प्रस्तोता को, होता के मैत्रावरुण को'।
'ततस्तं नेष्टा दीक्षयित्वा तृतीयिनो दीक्षयति—अग्नीषं ब्रह्मणः, प्रतिहर्तारमुद्गातुः,
अच्छावाकं होतुः'—'उसके अनन्तर नेष्टा प्रतिप्रस्थाता को दीक्षित कर तृतीयिओं
को दीक्षित करता है—अह्या के अग्नीत् को, उद्गाता के प्रतिहर्त्ता को, होता के
बच्छावाक को'। 'ततस्तगुन्नेता दीक्षयित्वा पादिनो दीक्षयित—पोतारं ब्रह्मणः,
सुब्रह्मण्यमुद्गातुः, ग्रावस्तुतं होतुः'—'उसके प्रचात् उन्नेता नेष्टा को दीक्षित कर

यहाँ ब्राह्मण-पठित सन्दर्भ में आये 'अधिनः, तृतीयिनः, पादिनः' पदों की व्याख्या चाल् पाद (७) के सूत्र २२ के माध्य तथा टिप्पणी में द्रष्टव्य है।

पादियों को दीक्षित करता है—ब्रह्मा के पोता को, उद्गाता के पुबह्माण्य को, होता के ग्रावस्तुत् को'। 'ततस्तमन्यो ब्राह्मणो दीक्षयित ब्रह्मचारी वाचार्य्यप्रेषितः' —'उसके अनन्तर कोई अन्य ब्राह्मण अथवा आचार्य द्वारा भेजा गया ब्रह्मचारी उन्नेता को दीक्षित करता है'।

ऐसे सत्रों में जब गृहपति यजमान द्वारा ऋत्विजों का परिकय व वरण नहीं होता, तब सब मिलकर सत्रकर्म का अनुष्ठान करते हैं, तब वहाँ सभी यजमान और सभी ऋत्विक् होते हैं। इसी भावना से 'ये ऋत्विजस्ते यजमानः' कहा गया है। प्रस्तुत प्रसंग में उन सबको कर्मानुष्ठान के लिए दीक्षित किये जाने का निर्देश हैं। वहाँ मिलकर सबकी संख्या सत्रह होती है। यहाँ सबके नाम लेकर दीक्षित किये जाने से यह स्पष्ट होता है कि ऋत्विक्-पदवाच्य व सत्रह विशिष्ट पृष्ठ बह्या-अध्वर्यु आदि ही हैं। इनमें सोलह ऋत्विक् बौर एक गृहपति यजमान है। यह सब प्रक्रिया यजमान का संस्कार माना जाता है। इस प्रकार दक्षिणा और दीक्षा-वाक्यों के आधार पर यह निश्चित हो जाता है कि वे ऋत्विक्-पदवाच्य सत्रह पृष्ठ कौन-से हैं।।३७।। (इति दीक्षादिक्षणावाक्योक्तानामेव ब्रह्मादीनां सप्तदश्राविकरवाऽधिकरणम्—१७)।

## (ऋत्विजां स्वामिसप्तदशत्वाधिकरणम् —१८)

ऋत्विक् सत्रह होते हैं, और वे ब्रह्मा आदि हैं, यह जाना गया। इसमें सन्देह है—सोलह ऋत्विजों से अतिरिक्त सत्रहवां पुरुष क्या कोई सदस्य होता है? अथवा गृहपति यजमान ही सत्रहवां ऋत्विक् माना गया है? क्या होना चाहिए? गृहपति यजमान का परिक्रय व वरण नहीं होता। ऋत्विजों का परिक्रय व वरण होता है। सदस्य कर्मकर है, वह परिक्रय के योग्य है। इसके अतिरिक्त चमसवालों की गणना में सदस्य भी गिना गया है—'प्रैतु' होतुश्चमसः प्र ब्रह्मणः प्र यन्तु सदस्यानाम्' [कात्या० श्री० १।११।३]। चमस ऋत्विक् का हो सकता है, इसिलए सत्रहवां ऋत्विक् सदस्य होना चाहिए।

ऐसा प्राप्त होने पर आचार्य सूत्रकार ने सिद्धान्त-पक्ष प्रस्तुत किया—

# स्वामिसप्तदशाः कर्मसानान्यात् ॥३८॥

[स्वामिसप्तदशाः] सत्रह ऋत्विक् स्वामी के सहित होते हैं । तात्पर्य है— ऋत्विजों में सत्रहवाँ स्वामी = यजमान होता है [कर्मसामान्यात्] कर्म के सामान्य

यह प्रसंग मीमांसा दर्शन [३।५] के अनेक अधिकरणों [अधि० ७, सूत्र १२; अधि० ८, सूत्र २३; अधि० १३, सूत्र ३३] में चिंचत हुआ है। वहाँ देख लेना चाहिए।

होने से।

यज्ञानुष्ठान के अवसर पर ऋत्विक् जिस प्रकार कर्म करते हैं, यजमान भी उसी प्रकार कर्म करता है। दोनों के लिए कर्मानुष्ठान समान होने से सत्रहवाँ

ऋत्विक यजमान होता है।

सदस्य के विषय में यह जो कहा कि वह परिक्रय तथा वरण के योग्य है, और चमसवालों में उसकी गणना की गई है, इसलिए सत्रहवाँ ऋत्विक सदस्य समफ्रना चाहिए, —यह कथन युक्त नहीं है, क्योंकि सदस्य के परिक्रय तथा वरण का कहीं कोई निर्देश उपलब्ध नहीं होता। चमसवालों में जो सदस्य का उल्लेख है, वहाँ ब्रह्मा, होता आदि ऋत्विजों को ही सदस्य पद से कहा गया है। सोमभक्षण के लिए इनके चमस ही सदः स्थान में ले-जाये जाते हैं, अतः बहुवचनान्त 'सदस्यानाम्' पद से —कथन के उपसंहार-रूप में — इन्हीं का उल्लेख हुआ है, अन्य किसी सदस्य पुरुष का नहीं। ✓

अत्य सदस्य को कृत-अकृत कार्यों का पर्यवेक्षण करनेवाला बताया गया है। आपस्तम्ब श्रीतसूत्र [१।१२] में उसे 'कर्मणामुपद्रष्टा' कहा है—कार्यों का निरीक्षण करनेवाला। जिस प्रकार चालू पाद के पन्द्रहवें अधिकरण में सोम-विकयी की—विकयस्य कर्म के ज्योतिष्टोम का अङ्ग न होने के कारण — ऋत्विजों से पृथक् कहा है, और तीन अधिकरणों [१०, १३, १४] में चमसाध्वर्युओं, शांमता एवं उपगाताओं का वरण-प्रसंग में श्रवण न होने के कारण इन्हें भी ऋत्विजों से पृथक् बताया है, इसी प्रकार कार्य-अकार्य का इष्टामात्र होने से सदस्य को ज्योतिष्टोम का अङ्ग नहीं माना गया। इसलिए सोलह—ब्रह्मा, अध्वर्यु होता, उद्गाता और प्रत्येक के तीन-तीन सहयोगी—पुरुषों के साथ सदःस्थान में उप-स्थित चमसोवाला सत्रहवाँ पुरुष सदस्य नहीं हो सकता। उनत सोलह के साथ सदःस्थान में यजमान उपस्थित रहता है, अतः वही सत्रहवाँ ऋत्विक् माना जाता है। इस प्रकार यजमान-सहित सप्तदश्च ऋत्विजों की संख्या शास्त्र में बताई गई है। ऐसी मान्यता केवल सत्रयागों में होती है।।३८। (इति ऋत्विजां स्वामि-सम्बद्धत्विकरणम्—१८)।

### (आध्वर्यवादिष्वेवाध्वय्वदिनां कर्तृतानियमाधिकरणम्-१६)

ज्योतिष्टोम में कार्य करनेवाले यजमानसहित सबह पुरुष ऋत्विक् माने गये। इनके विषय में अब यह सन्देह हैं—क्या जो पुरुष का कार्य है, एवं आह-वनीय आदि अग्नियों से जो कार्य किया जाता है, वह सब इनको करना चाहिए? अथवा कार्य करने में कुछ व्यवस्था है? अर्थात् यह कार्य अमुक करे, यह अमुक, और यह कार्य इस अग्नि में किया जाय, वह उस अग्नि में, —ऐसी व्यवस्था है? प्रतीत होता है, सब ऋत्विक् कार्य करने के लिए हैं। अग्नियों का आधान भी

यागानुष्ठान के लिए किया जाता है, तब सभी अग्नियों में सब कार्य किये जाने चाहिएँ।

आचार्य सूत्रकार ने इस विचार को पूर्वपक्ष रूप में प्रस्तुत किया—

#### ते सर्वार्थाः प्रयुक्तत्वादग्नयश्च स्वकालत्वात् ॥३६॥

[ते] वे ऋत्विक् [सर्वार्थाः] यागसम्बन्धी सभी कार्यों के करने के लिए हैं, [प्रयुक्तत्वात्] परिक्रय एवं वरण के द्वारा कर्म करने के लिए नियुक्त होने के कारण, एवं [अग्नयः] अग्नियाँ [च] भी [स्वकालत्वात्] अपने समयवाली होने के कारण सभी अग्निकार्यों के लिए हैं।

परिक्रय एवं वरण किये गये ऋत्विक् कर्म-सम्बन्धी सभी कार्यों के लिए हैं। आह्वनीय आदि अग्नियों का आधान भी याग-सम्बन्धी सब कार्यों के लिए किया जाता है। कर्मसम्बन्धी कार्य कर्मकर ऋत्विजों के बिना, एवं अग्निसम्बन्धी कार्य अग्नि-आधान के बिना नहीं हो सकते। ये कार्य उनकी आकांक्षा रखते हैं। इसलिए ऋत्विजों का परिक्रय व वरण तथा अग्नियों का आधान सभी कार्यों के सम्पादन के लिए माना जाना चाहिए। मीमांसा सूत्र [३।६।१५] में अग्नियों की सर्वार्थता का सिद्धान्त निश्चित किया है। जिस समय जो कार्य अग्निसम्बन्धी अपेक्षित हो, किसी भी अग्नि पर सम्पन्न कर लेना चाहिए। इसी प्रकार कर्मानुष्ठान-सम्बन्धी जो कार्य सामने उपस्थित हो, उसे सम्पादन करने में कोई भी कार्यान्तर में असंजन ऋत्विक् लग जाय। इसमें व्यवस्था की कोई आवश्यकता नहीं है। जो कार्य जिसे दीखे, वह उसे कर डाले। इससे सब कार्य यथावस्थित हो जाता है।।३६।।

आचार्य सूत्रकार ने पूर्वपक्ष का समाधान किया-

### तत्संयोगात् कर्मणो व्यवस्था स्यात् संयोगस्यार्थ-वत्वात् ॥४०॥

[तत्संयोगात्] कर्मों का अब्वर्यु आदि नामों के द्वारा विशिष्ट पुरुषों के साथ सम्बन्ध होने से [कर्मणः] कर्म की [ब्यवस्था] अमुक कर्म उसको करना चाहिए, अमुक उसको, इस प्रकार की व्यवस्था [स्यात्] है, [संयोगस्य] नाम के द्वारा कर्म का पुरुषविशेष के साथ सम्बन्ध के [अर्थवत्वात्] अर्थवान् होने के कारण।

शास्त्र में आघ्वर्यंव, औद्गात्र, हौत्र आदि कर्मों के नाम हैं। इसलिए जिस नाम के ऋत्विक् का जिस कर्म के साथ सम्बन्ध निर्दिष्ट है, वह कर्म उस ऋत्विक् को करना चाहिए। इस प्रकार आध्वर्यंव कर्म अध्वर्यु को करना चाहिए, हौत्र कर्म होता को और औद्गात्र उद्गाता को। यह विशिष्ट पुरुष द्वारा विशिष्ट कर्म करने की व्यवस्था है। ऐसा नहीं है कि चाहे कोई पुरुष चाहे जिस कर्म को करे। इस प्रकार आष्टवर्यंव आदि कर्मों का अध्वर्यु आदि विशिष्ट पुरुषों के साथ सम्बन्ध अर्थवान् होता है। यदि ऐसी व्यवस्था न मानी जाय, तो यह सम्बन्ध का निर्देश निरुषंक हो जायगा।

पूर्वपक्ष-सूत्र में वादी ने ऋत्विजों की सर्वार्थता के लिए जो अग्नियों की सर्वा-र्थता [द्र॰ मी॰ सु॰ ३।६।१५] का उदाहरण दिया है, वह 'वादी भद्रं न पश्यति' कहावत के अनुसार आंशिक एकदेशी है, केवल 'सर्वार्थ' इस शब्दमात्र की समानता को लेकर दृष्टान्त दें दिया है। अग्नियों की सर्वार्थता का स्वरूप है,-जो कर्मसम्बन्धी कार्य जिस अग्नि में किया जाता है उसके प्रकृतिरूप अथवा विकृति-रूप सभी कर्मों का सम्पादन उस अग्नि में किया जाना चाहिए। वहाँ ऐसा नहीं है कि किसी भी अग्नि में चाहे जो कार्य किया जाय। पर यहाँ पूर्वपक्ष-सूत्र के सर्वार्थ पद का भाव यही है कि कोई भी ऋत्विक पुरुष किसी भी कार्य को करे। उसके लिए किसी व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है। इसके विपरीत, अग्नियों में भी कर्म-व्यवस्था देखी जाती है। कौन-सा कर्म आहवनीय में हो, कौन-सा गाईपत्य में, कौन-सा दक्षिणाम्नि में, ऐसे उल्लेख शास्त्र में उपलब्ध हैं। जैसे- 'आहवनीये जुहोति, गाईपत्येऽघिश्रयति, दक्षिणाग्नी अन्बाहार्यं पचति' इत्यादि । आहवनीय अग्नि में हविद्रव्य की आहुति दी जाती है; गाईपत्य में दुग्व आदि गरम किया जाता है; अपेक्षा होने पर जमा आज्य पियलाया जाता है; दक्षिणाग्नि में अन्वा-हार्य का पाक होता है। दर्श-पूर्णमास में दक्षिणारूप से चार ऋत्विक पृरुषों के भोजनयोग्य ओदन का नाम 'अन्वाहार्य' है। इससे अग्निकर्मों की भी व्यवस्था स्पष्ट होती है। आहवनीय में दूध या ओदन नहीं पकाया जा सकता। गार्हपत्य एवं दक्षिणान्नि में हविद्रव्य का होम नहीं किया जा सकता। इस प्रकार अग्नियों में भी कर्म की व्यवस्था स्पष्ट है। फलतः ऋत्विजों की सर्वार्थता के लिए पूर्वपक्षी द्वारा दिया गया अग्नियों की सर्वार्थता का दृष्टान्त पूर्णतया विषम है ॥४०॥ (इति आध्वर्यवादिष्वेवाध्वर्य्वादीनां कर्तृतानियमाधिकरणम-१६)।

## (समाख्याप्राप्तकर्तृत्वस्यापि क्वचिद् बाधाधिकरणम्—२०)

गत अधिकरण में समाख्या — नाम के आघार पर कर्म की व्यवस्था बताई गई। शिष्य जिज्ञासा करता है — क्या यही साधारण नियम है कि कर्म की व्यवस्था केवल नाम के आघार पर हो ? अथवा अन्य भी कोई आधार है ?

आचार्य सूत्रकार ने बताया, अन्य भी आधार है—

## तस्योपदेशसमाख्यानेन निर्देशः ॥४१॥

[तस्य] उस कर्म का [उपदेशसमाख्यानेन] उपदेश = कथन और

समास्यान = संज्ञा दोनों से [निर्देश:] निर्देश जानना चाहिए।

'उपदेशसमाख्यानेन' पद में समाहार द्वन्द्व समास है—उपदेशश्च समाख्यानं च अनयोः समाहार इति उपदेशसमाख्यानं तेन—उपदेशसमाख्यानेन । तात्पर्य है— उपदेश और समाहार इति उपदेशसमाख्यानं तेन—उपदेशसमाख्यानेन । तात्पर्य है— उपदेश और समाख्यान दोनों से कर्म की व्यवस्था का निर्देश होता है, अर्थात् कहीं उपदेश से कहीं समाख्या == नाम से । यथा उपदेश से —'तस्मान्मैत्रावरूणः प्रेष्यित चानु चाह' मैत्रावरूण प्रैष देता है और अनुकथन करता है, अर्थात् पुरोऽजुवाक्या का उच्चारण करता है । 'प्र वो वाजा अभिद्यवः' तथा 'अञ्जन्ति त्वामध्वरे देवयन्तः' ये पुरोऽनुवाक्या मन्त्र हैं, इनका उच्चारण करता है ।

'होतर्यंज, अग्नये सिमध्यमानाय अनुबूहि'—'हे होता ! यजन करो और प्रज्वलित होनेवाले अग्नि के लिए पुरोऽनुवाक्या मन्त्रों का उच्चारण करों'—इस प्रकार आदेश करने को 'प्रैंप' कहते हैं। प्रैंप कार्य अध्वर्य करता है। पुरोऽनुवाक्या का उच्चारण होता करता है। परन्तु उक्त वाक्य—'तस्मान्मैत्रावरुणः प्रेष्यित चानु चाह'—'मैत्रावरुण ऋत्विक् प्रैंप दे और पुरोनुवाक्या का उच्चारण करे' यह निर्देश करता है। यह उपदेश द्वारा कर्म का निर्देश है। समास्या — नाम से कर्म के निर्देश का उदाहरण गत अधिकरण में दिया गया है। अन्य उदाहरण हैं—'पोत्रीया-नेष्ट्रीया' ये कर्मविशेष की समास्या—संज्ञा हैं—पोता ऋत्विक् द्वारा किया जानेवाला कर्म, तथा नेष्टा ऋत्विक् द्वारा किया जानेवाला कर्म। यह पोता-नेष्टा ऋत्विक् नामों से कर्म का निर्देश है। इस प्रकार उपदेश और समास्था दोनों से कर्म का निर्देश जानना चाहिए।।४१।।

आचार्य सूत्रकार ने इसी अर्थ की पुष्टि में अन्य सहयोगी हेतु प्रस्तुत किया-

### तद्वच्च लिङ्गदर्शनम् ॥४२॥

[तद्वत्] समाख्या से कर्मों की व्यवस्था के समान, उस अर्थ की पुष्टि में [लिक्कदर्शनम्] सहयोगी हेतु [च] भी देखा जाता है।

वैदिक वाङ्मय में वाक्य सुना जाता है—'यत्र होतुः प्रातरनुवाकमनुबूबतः उपश्रुण्यात्'—'होता द्वारा प्रातःकालिक मन्त्रों का पाठ करते हुए जहाँ तक सुना जाये' इस वाक्य में प्रातरनुवाक के उच्चारण को होता द्वारा किया जानेवाला कर्म बताया है। यह समाख्या से—अर्थात् नाम लेकर कर्म की व्यवस्था बताये जाने से—कर्मव्यवस्था में लिङ्ग है। यहाँ होता का नाम लेकर प्रातरनुवाक उच्चारण करने का निर्देश है।

इसी प्रकार अन्य वाक्य है—'उद्गीथ उद्गातृणाम्, ऋचः प्रणव उक्थशंसि-नाम्, प्रतिगरोऽध्वर्यूणाम्'—सामगान उद्गाताओं का, ऋक् का प्रणव उच्चारण उक्यशंसियों = होताओं का, प्रतिगर अध्वर्यु ऋत्विजों का कर्म है। यहाँ भी नाम-निर्देशपूर्वक कर्म की व्यवस्था का कथन है। अन्य भी अनेक वाक्य वैदिक बाङ्मय में उपलब्ध हैं, जहाँ कौन-सा कर्म किस ऋत्विक् को करना चाहिए, यह सब नाम लेकर कर्म की व्यवस्था में लिज्ज हैं।

प्रातःकाल पक्षियों का कलरव प्रारम्भ होने से पहले जब होता ऋत्विक् उच्ची: स्वर से प्रातरनुवाक का पाठ करता है, उसकी घ्वनि जहाँ तक सुनाई पड़े, वहाँ तक की सीमा में बहनेवाले नदी-नालों से अध्वर्यु ऋत्विजों को जल लाना होता है। यदि नदी-नाले उच्चारण-घ्विन की सीमा से बाहर कहीं दूर हैं, तो उस उच्चारण के अवसर से पहले ही जल लाकर किसी समीप उपयुक्त स्थान में रख लिया जाता है। उच्चारण के समय उन जलों से अध्वर्यु जल ग्रहण करता है। इस किया का नाम 'प्रतिगर' है। वाक्यों में यहाँ बहुवचन से मुख्य ऋत्विक् और उनके सहयोगी अभिन्नेत हैं। फलतः समाख्या और उपदेश दोनों से यथा-प्रसंग कर्मों की व्यवस्था जाननी चाहिए।।४२।। (इति समाख्याप्राप्तकर्तृत्वस्यापि क्वचिव् बाधाधिकरणम्—२०)।

### (समुच्चितयोः प्रेषानुवचनयोर्मैत्रावरुणकर्तृत्वाधिकरणम्—२१)

ज्योतिष्टोम में अग्नीपोमीय पशु-आलभन के प्रसंग में पाठ है— 'तस्मान्-मैत्रावरुणः प्रेष्यित चानु चाह'— 'इसलिए मैत्रावरुण प्रेष देता है, और अनुवचन करता है' अर्थात् पुरोऽनुवाक्या का पाठ करता है। इसमें सन्देह है—क्या सब अनुवचनों और सब प्रेषों में मैत्रावरुण ऋत्विक् कर्ता होता है? अथवा जहां अनुवचन के विषय में प्रेष है, वहीं मैत्रावरुण होता है? कोई विशेष कथन न होने से प्रेष-अनुवचन में सर्वत्र मैत्रावरुण होना चाहिए। आचार्य सूत्रकार ने इसी अर्थ को पूर्वपक्षरूप में प्रस्तुत किया—

### प्रैषानुवचनं मैत्रावरुणस्योपदेशात् ॥४३॥

[प्रैषानुवचनम्] प्रैष और अनुवचन दोनों [मैत्रावरूणस्य] मैत्रावरूण का कर्म होने चाहिएँ, [उपदेशात्] उपदेश = सामान्य कथन होने के कारण।

'तस्मान्मै त्रावरण: प्रेष्यित चानु चाह' वानय में सामान्यतया कथन है कि ग्रैष और पुरोऽनुवानया पाठ मैत्रावरूण का कर्म है। यहाँ ऐसा विशेष कथन कोई नहीं है कि अमुक ग्रैष अथवा अमुक अनुवचन (—पुरोऽनुवानया पाठ) में मैत्रावरूण होता है, अमुक में नहीं होता। इसलिए सब ग्रैष और सब अनुवचन मैत्रावरूण ऋत्विक को करने चाहिएँ ॥४३॥

आचार्य सुत्रकार ने पुर्वपक्ष का समाधान किया-

### पुरोऽनुवाक्याधिकारो वा प्रैषसन्निधानात् ॥४४॥

[वा] 'वा' पद पूर्वपक्ष की निवृत्ति का द्योतक है। तात्पर्य है, सब प्रैष और अनुवचन मैत्रावरूण ऋत्विक् का कर्म है, यह कथन अयुक्त है, [पुरोऽनुवाक्या- धिकारः] पुरोऽनुवाक्या का अधिकार मैत्रावरुण को है, [प्रैषसन्निधानात्] प्रैष के सान्निध्य —सामीप्य के कारण ।

जहाँ प्रैष और अनुवाक्या साथ कही जाती हैं, वहाँ मैत्रावरुण का अधिकार है। जहाँ केवल प्रैष अथवा केवल अनुवाक्या का कथन है, वहाँ मैत्रावरुण अधिकृत नहीं होता। जहाँ दोनों इकट्ठे कहे गये हों, वहाँ ये दोनों कर्म मैत्रावरुण ऋत्विक् द्वारा किये जाने चाहिएँ। उक्त वचन 'तरमान्मैत्रावरुणः प्रेध्यति चानु चाह' ऐसा ही है। यहाँ दोनों का समुच्चय है, इसलिए यहाँ दोनों मैत्रावरुण के कर्म हैं; सर्वत्र नहीं ॥४४॥

आचार्य सूत्रकार ने उक्त अर्थ की पुष्टि में अन्य हेतु प्रस्तुत किया-

# प्रातरनुवाके. च होतृदर्शनात् ॥४५॥

[प्रातरनुवाके] अनुवाक्या ऋचाओं के प्रातःकालिक पाठ में [होतृदर्शनात्] होता का सम्बन्ध देखे जाने से [च] भी उक्त अर्थ की सिद्धि होती है।

प्रातरनुवाक के पाठ में होता का सम्बन्ध पाया जाता है—'होतुः प्रातरनु-वाकमनुद्भुवतः उपप्रणुयात् तदाष्वर्युर्गृङ्खीयात्'-प्रातः पक्षियों का कलरव होने से पूर्व जब होता ऊँचे स्वर में अनुवाक्या ऋचाओं का पाठ करता है, तब जहाँ तक वह शब्द सुनाई दे, उस सीमा में बहते नदी-नालों से अष्वर्यु जल ग्रहण करे। यहाँ होता द्वारां अनुवाक्या-पाठ का स्पष्ट निर्देश है। इसलिए भी मैत्रावरुण अनुवाक्या-पाठ में सर्वत्र अधिकृत नहीं होता ॥४५॥ (इति समुच्चितयोः प्रेषानुवचनयोर्में श-वरुणकर्तृत्वाधिकरणम्—२१)।

# (चमसहोमेऽध्वर्योः कर्तृताधिकरणम् —२२)

ज्योतिष्टोम में चमसाध्वर्यु कहे गये हैं। उनमें सन्देह हैं —क्या चमसों का होम चमसाध्वर्यु करें? अथवा अध्वर्यु करें? चमसाध्वर्यु करें, यह पूर्वपक्ष सुत्रकार ने प्रथम प्रस्तुत किया-

# चमसाँश्चमसाध्वर्यवः समाख्यानात् ।।४६॥

[चमसान्] चमसों का होम [चमसाध्वर्यवः] चमसाध्वर्यु करें, [समाख्या-नात्] चमसाध्वर्यु ऐसा नाम होने के कारण ।

चमसों में अध्वर्यु-सम्बन्धी कर्मों को जो व्यक्ति करते हैं, वे चमसाध्वर्यु कहे जाते हैं। उनके इस नाम के आधार पर जाना जाता है कि चमसों का होम चमसा-ध्वर्य नामवाले व्यक्तियों को करना चाहिए ॥४६॥

आचार्य सूत्रकार ने पूर्वपक्ष का समाधान किया-

### अध्वर्युर्वा तन्न्यायत्वात् ॥४७॥

[बा] 'वा' पद पूर्वोक्त पक्ष 'चमसाब्बर्यु चमसों का होम करें' की निवृत्ति का द्योतक है । [अध्वर्युः] चमसों से होम अध्वर्यु करता है, [तन्त्यायत्वात्] ऐसा

करना न्याय्य = उचित होने से।

जो जिस कार्य को करता है, उसके द्वारा ही उस कार्य का किया जाना उचित माना जाता है। होम अध्वर्य द्वारा किया जानेवाला कर्म है, इसलिए उसे ही चमस-होम = चमसों में भरे सोम का होम — करना चाहिए। चमसाध्वर्य नाम इस आधार पर नहीं है कि वे अध्वर्य के कार्य को करते हैं, प्रत्युत इस आधार पर है कि अध्वर्य के समान उनके भी चमस होते हैं; चमस समान होने से वे चमसाध्वर्य कहे जाते हैं, अध्वर्य का कार्य करने से नहीं। यदि होम करने को समानता का आधार माना जाता है, तो 'अध्वर्य होम न करे, चमसाध्वर्य होम करे' ऐसा मानने पर अध्वर्य के साथ चमसाध्यर्य व्यक्तियों की समानता रहेगी ही नहीं। इसलिए होम करना समानता का आधार न होकर सबके चमसों का समान होना, समानता का आधार मानना युक्त है। होम केवल अध्वर्य करता है।।४७।।

इसी अर्थ की पुष्टि में सूत्रकार ने अन्य हेतु प्रस्तुत किया-

#### चमसे चान्यदर्शनात् ॥४८॥

[चमसे] चमस के होम में [अन्यदर्शनात्] चमसाध्वर्यु से अन्य का दर्शन

होने के कारण [च] भी चमसाध्वर्यु होम नहीं करेंगे।

चमस-होम-सम्बन्धी वचन है—'चमसाँड्चमसाध्वयंवे प्रयच्छित तान् स वपट्कत्रं हरित'—चमसों को चमसाध्वयं को देता है; वह उन चमसों को वषट्-कर्ता को देता है। इससे जात होता है, चमसों में भरे सोम का होम करके रिक्त चमस को चमसाध्वयं को देनेवाला व्यक्ति चमसाध्वयं से भिन्न है। वह होम करनेवाला व्यक्ति अध्वयं है। आहुति देने के अनन्तर रिक्त चमस को अध्वयं सोमभक्षण के लिए चमसाध्वयं को देता है। सद:स्थान में जाकर यथावसर उन चमसों में वे सोमभक्षण करते हैं।

इसका पोषक अन्य वचन है—'यो बाऽध्वयों: स्वं वेव स्ववान् भवित । सुग्वा अध्वयों: स्वं वायव्यमस्य स्वं चमसोऽस्य स्वम्' [ति०सं० ३।१।२] 'निश्चय ही जो अध्वयुं के 'स्व' को जानता है, वह स्ववान् होता है। सुक् ही अध्वयुं का 'स्व' है, वायु देवतावाला पात्र (गृह) इसका 'स्व' है, चमस इसका 'स्व' है।' अध्वयुं का जो चमस है, वह अध्वर्युं का 'स्व' नहीं होता; वह यजमान का 'स्व' होता है। इस कारण उक्त बचन 'चमस अध्वर्युं का स्व है' यह कहता हुआ अध्वर्युं द्वारा चमस से होम किये जाने को प्रकट करता है। जन चमसों में मरे सोम का अध्वर्युं होम करता है, उन चमसों में यद्यिप सोमभक्षण चमसाध्वर्युं व्यक्ति करते

हैं, पर होम करने के नाते चमस को अध्वर्युका 'स्व' कहा गया है। अतः होम अध्वर्युही करता है, चमसाध्वर्युनहीं ॥४६॥

यदि चमसाध्वर्यु-सम्बन्धी चमस अध्वर्युका 'स्व' है, तो 'चमसाध्वर्यु' नाम का आघार या प्रवृत्तिनिमित्त क्या होगा ?

आचार्य सूत्रकार ने समाधान किया-

### अशक्तौ ते प्रतीयेरन् ॥४६॥

चमसाध्वर्यु-सम्बन्धी चमस केवल होम करने की दृष्टि से अध्वर्यु के 'स्व' हैं; सोमभक्षण की दृष्टि से वे अध्वर्यु के 'स्व' नहीं हैं। अतः अध्वर्यु के [अशक्तौ] उन चमसों में सोमभक्षण के लिए असमर्थ होने पर [ते] वे चमसाध्वर्यु [प्रतीये-रन्] उन चमसों में सोमभक्षण-सामर्थ्य से चमसाध्वर्यु नाम के साथ सम्बद्ध होंगे।

चमसाघ्वर्यु नाम का आधार या प्रवृत्तिनिमित्त ४७वें सूत्र के भाष्य में अध्वर्यु और चमसाध्वर्युओं के सोमभक्षणार्थं चमसों की समानता बत्नाया है। सूत्रकार ने वही भाव प्रस्तुत सूत्र में प्रकारान्तर से प्रकट किया है। सोमभक्षणार्थं सबके अपने-अपने चमस उनके 'स्व' हैं। चमसाध्वर्युओं के आहुत चमसों में अध्वर्यु सोमभक्षण के लिए अशक्त होता है। अयोग्यता व अनौचित्य ही अशक्ति है। इस प्रकार सोमभक्षणार्थं सबके चमसों की समानता ही उक्त नाम का आधार है।

अध्वर्यु का चमस यजमान का 'स्व' स्वामित्व की दृष्टि से कहा गया है, सोमभक्षण की दृष्टि से नहीं। फलतः होम का अधिकार केवल अध्वर्यु को जानना चाहिए, चमसाध्वर्यु को नहीं।।४६॥ (इति चमसहोमेऽध्वर्योः कर्तृताधिकर-णम्—२२)।

# (इयेनवाजपेययोरनेककर्तृताधिकरणम् -- २३)

उद्गाता से सम्बद्ध सामनेद में श्येनयाग तथा अध्वयुं से सम्बद्ध यजुर्वेद में वाजपेय याग कहा गया है। इसमें सन्देह है—क्या सामवेदकथित श्येनयाग का अनुष्ठान उद्गाता और उसके सहयोगी ऋत्विक् करें? तथा यजुर्वेद-कथित वाजपेय याग का अनुष्ठान अध्वयुं और उसके सहयोगी ऋत्विक् करें? अथवा किसी भी वेद में कथित कमें का अनुष्ठान सभी ऋत्विक् मिलकर करें? क्या प्राप्त होता है? जिस ऋत्विक्-सम्बन्धी वेद में जो कमें विहित हैं, उनका अनुष्ठान उन्हीं सम्बद्ध ऋत्विजों द्वारा किया जाना चाहिए। इसी अर्थ को आचार्य सुत्रकार ने पूर्वेपक्षरूप में प्रस्तुत किया—

# वेदोपदेशात् पूर्ववद्वेदान्यत्वे यथोपदेशं स्युः ॥५०॥

[वेदोपदेशात्] वेद में उपदेश = विघान का कथन होने से [पूर्ववत्] पहले के समान, परम्परा-प्राप्त जैसे प्रथम चलन है—आध्वर्यंव संज्ञा के अनुसार यजुर्वेद-विहित कर्मों का अनुष्ठान अध्वर्यु और उसके सहयोगी ऋत्विक् करें; हौत्र संज्ञा के अनुसार ऋग्वेद-विहित कर्मों का अनुष्ठान होता एवं उसके सहयोगी ऋत्विक् करें। इसी प्रकार औद्गात = सामवेदीय कर्म उद्गाता व उसके सहयोगी करें। इसी रीति पर [वेदान्यत्वे] वेद का भेद होने पर [यथोपदेशम्] उपदेश के अनुसार जिसके वेद में जो कर्म उपदिष्ट हैं, वे उस कर्म का अनुष्ठान करनेवाले [स्यु:] होने चाहिएँ।

जिस ऋत्विक् के नाम पर जो वेद परम्परा से प्रचलित है, उस वेद में कहे कमों को वे ही ऋत्विक् करेंगे। ऋग्वेद होता नाम से सम्बद्ध है। उसमें विहित कम्म 'हौत्र' कहे जाते हैं। होतृगण ऋत्विक् उनका अनुष्ठान करते हैं। इसी कारण वे हौत्र कम्म हैं। आध्वर्यंव = यजुर्वेद-विहित कम्म अध्वर्युगण द्वारा किये जाने चाहिएँ, और औद्गात्र = सामवेद-विहित कम्म उद्गातृगण द्वारा अनुष्ठेय होने चाहिएँ। 'हौत्र' आदि इन संज्ञाओं के आधार पर ऐसा ज्ञात होता है कि प्रत्येक वेद के अपने विहित कम्मों का अनुष्ठान उस वेद से सम्बद्ध ऋत्विजों द्वारा ही किया जाना चाहिए।।५०॥

आचार्य सुत्रकार ने पूर्वपक्ष का समाधान किया-

# तद्ग्रहणाद्वा स्वधर्मः स्यादधिकारसामर्थ्यात् सहाङ्गरव्यक्तः शेषे ॥४१॥

[वा] 'वा' पद पूर्वमूत्र में कथित 'जिसके वेद में जो कर्म पढ़ा है, वह उसी ऋितक् के द्वारा किया जाना चाहिए' पक्ष की व्यावृत्ति का द्योतक है। [तद्ग्रह-णात्] प्रकृतियाग एवं उसके धर्मां अङ्गों के ग्रहण से [स्वधर्मः] वह कर्म अपना ही धर्म [स्यात्] होता है, [अङ्गैः] अङ्गों के [सह] साथ [अधिकारसामर्थ्यात्] एक अधिकृत प्रसंग में पठित होनेरूप सामर्थ्य से; [शेषे] शेष अडित होते हित कर्म के विषय में [अब्यक्तः] व्यक्त स्पष्ट अथवा विशेषित करनेवाला नहीं है, यह निश्चय है।

यजमान द्वारा ऋत्विजों का परिकय एवं वरण सभी अभीष्ट कर्मों के अनुष्ठान के लिए किया जाता है। किसी भी वेद में विणत सभी कर्मों का अनुष्ठान अवस्थानुसार सब ऋत्विक् मिलकर करते हैं। सभी याग दो प्रकारों में व्यवस्थित हैं—प्रकृति और विकृति। प्रकृतियाग मुख्य हैं, विकृतियाग उनके अङ्गभूत हैं, उसी के धमंं हैं। अङ्गों के अनुष्ठान से अङ्गी व्यक्तियाग की सम्पूर्णता सम्पन्न

होती है। उन सभी का अनुष्ठान परिकीत ऋतिवाों द्वारा किया जाता है। किसी भी अङ्गभूत कर्म में अपेक्षित किया-कलाप अतिदेश-वाक्य 'प्रकृतिवद् विकृतिः कर्तव्या' के अनुसार प्रकृतियाग की अनुकूलता लक्ष्य कर अथवा उसका ध्यान रखते हुए किया जाता है। ऐसी स्थिति में कोई ऐसा प्रश्न नहीं रह जाताः, जिसके लिए यह मानना आवश्यक हो कि जो कर्म जिस वेद में पढ़ा है, वह कर्म उसी वेद से सम्बद्ध ऋत्विक् को करना चाहिए। वस्तुस्थिति यह है कि किसी विशेष वेद के साथ विशेष ऋत्विक् का सम्बन्ध पूर्णक्ष से लौकिक है। लोक-ध्यवहार के लिए ऐसी कल्पना कर ली गई है। इसके लिए कोई प्रामाणिक शास्त्रीय वचन उपलब्ध नहीं है।

प्रकृति-विकृतिरूप सभी श्रौत कर्म 'अघ्वर' कहे गये हैं। 'घ्वरितिह्साकर्मा' — वे सब 'अघ्वर' हिंसारहित कर्म हैं। घ्येन-बाजपेय आदि ऐसे कर्म नहीं हैं। इनमें हिंसा की भावना रहती है। किन्हीं टोटकेबाज व्यक्तियों ने स्वार्थपरायणता से अभिभूत होकर इनका इस रूप में चलन किया, जो आज उपलब्ध है। सम्भव है,

प्रारम्भ में इसका कुछ विशुद्ध रूप रहा हो।

इयेन-वाजपेय आदि के अनुष्ठाता यजमान का जैसा वर्णन विभिन्न श्रौत सूत्रों में उपलब्ब है, वह उनकी दुर्देशा व लानत-मलामत का ही प्रतीक है। वाज-पेयकर्ता यजमान यज्ञयूप पर चढ़ता है। वहां पर लकड़ी में फँसी फिरकनी (चषाल) का स्पर्श करता है। चारों ओर शून्य में दृष्टि दौड़ाता है। ऋत्विक्ं व प्रजाजन बड़ के पत्तों के दोनों में उसके फल अथवा ऊषर-मिट्टी भरकर उसपर फॅकिते हैं। कस मारकर निस्सहाय वह यूप से नीचे उतर आता है, यह वाजपेय-कर्त्ता के स्वर्ग का नजारा है। सूत्रकार कहता है—ऐसे कर्म किसी प्रकृतियाग के अङ्ग नहीं हैं। ऐसे ही कर्मों को शेष श्रेणी में डालकर अव्यक्त कहा है।

इसी प्रकार स्थेनयागकर्ता के विषय में कहा गया है—स्थेनयाग की दक्षिणा में—काणी-कोतरी, लूली-लेंगड़ी, बण्डा-फण्डर जैसी बेकार—गायों को देना लिखा है। जैसा याग वेसी दक्षिणा। कहावत है—'यादृशी शीतला देवी तादृशो बाहन: खरः', जैसी शीतला देवी, वैसी उसकी सवारी 'गदहा'। इसपर तुर्रा यह है, उन बेकार, अधमरी गायों को तीक्षण कौटों से कुरेदकर उनका रक्त निकालना

इसके लिए कात्यायन श्रौतसूत्र [१४।४।६-१२] द्रष्टव्य है। वहाँ अन्तिम वाक्य है—'तदनन्तरं सप्तदशाश्वत्थपत्रोपनद्धान् ऊषपुटान् उदस्यन्त्यस्मै- ,, विश्वः'।

२. 'तासामिप दक्षिणावेलार्या लोहितं जनयेयुः' [लाटघा० श्रौ० ८।४।१७] वा 'दक्षिणाकाले कण्टकैवितुदेयुः' [कात्या० श्रौ० २२।३।२२] आप० श्रौ० २२।४।२५ ।

लिखा है। तिनक सोचिए, ऐसी गायों में रक्त होगा कहाँ ? इन कुकमों से कौन-सा स्वर्ग प्राप्त होने की आशा की जा सकती है ? दक्षिणाकाल में काँटों से गायों को व्यथित करने का क्या अभिप्राय रहा होगा ? विचारणीय है। सम्भव है, ऐसी गायें सुविधा से अन्यत्र जाने में अनिच्छा प्रकट करती हैं, तब उन्हें काँटे की तरह तीखी, पैनी आर आदि चुभोकर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना हो। यह कितना कूर कर्म है! इसको धर्म का रूप कौन दे सकता है ?

ऐसा प्रतीत होता है, अभिवार-कृत्यों के ये विवरण उन्हें हेयपक्ष में डालने के लिए अधिक प्रेरित करते हैं। यूप पर चढ़े इन कृत्यों के यजमान को ऊषर की मिट्टी से भरे दोनों से मारना, उसकी हेयता को प्रकट करने के सुपुष्ट प्रमाण हैं। जहाँ तक हो सके इन कुकृत्यों से साधारणजन दूर रहें, यही भावना प्रथम लिखनेवालों की रही होगी। इन आभिचारिक कृत्यों में उपादेयता का अंशमात्र भी कोई सुबुद्ध व्यक्ति नहीं सोच सकता। जैसे ऊषर की मिट्टी किसी प्रकार के अंकुरजनन आदि में अणुमात्र भी उपयोगी नहीं होती, और जैसे बरगद के डोडे कुधा आदि की निवृत्ति में सर्वथा अनुपयोगी हैं, चारों ओर से आभिचारिक यजमान को घेरकर इन वस्तुओं को उसके ऊपर फेंक मारने का क्या यही अभिप्राय न होगा कि जैसे ये वस्तुएँ सर्वथा निस्सार-निष्प्रयोजन हैं ऐसा ही तुम्हारा यह कर्म है ? इसमें कर्म के हेय होने की भावना स्पष्ट फलक रही है। सूत्रकार ने इनको श्रौत ग्रुभ कर्मों की परिधि से बाहर निकाल दिया है।। ४१॥ (इति इयेन-वाजपेययोरनेककर्तृकताधिकरणम्—२३)।

इति जैमिनीयमीमांसादर्शनस्योदयवीरशास्त्रिवरिचते विद्योदयभाष्ये ततीयाध्यायस्य सप्तमः पादः।

# तृतीयाध्याये अष्टमः पादः

# (ऋयस्य स्वामिकर्मताधिकरणम्—१)

वैदिक वाक्य है—'स्वर्गकामो ज्योतिष्टोमेन यजेत' सुखिविशेष की कामना-वाला व्यक्ति ज्योतिष्टोम नामक याग से यजन करे। यजन करनेवाला व्यक्ति यजमान कहाता है। ज्योतिष्टोम आदि याग कियाबहुल तथा बहुदिन-साध्य होते हैं। उन्हें सम्पन्न करना अकेले व्यक्ति के लिए शक्य नहीं होता। इसलिए यागकर्त्ता यजमान नियत पारिश्रमिक देकर उपयुक्त व्यक्तियों को यागानुष्ठान की सुविधा के लिए अपने अनुकूल बनाता है। ये व्यक्ति ऋत्विक् कहाते हैं। भृति अथवा पारिश्रमिक रूप में जो नियत द्रव्य इन व्यक्तियों को दिया जाता है, उनका नाम 'परिक्रया' है। इसका निश्चय यज्ञानुष्ठान के प्रारम्भ में हो जाता है; यज्ञ सम्पन्न हो जाने पर दक्षिणा-रूप में वह दिया जाता है, ऐसी प्रथा है। यह द्रव्य गाय आदि पशु, सोना आदि घातु, वस्त्र एवं सिक्का आदि के रूप में होता है। किस याग में कितना परिक्रय होना चाहिए ? इसका उल्लेख यद्यपि आचार्यों ने किया है, पर इसमें यजमान और ऋत्विजों के आपसी समभौते के अनुसार न्यूना-घिकता होती रहती है।

ज्योतिष्टोम प्रसंग में वाक्य हैं— 'ऋत्विजो वृणीते' अथवा 'ऋत्विजः परि-क्रीणाति' ऋत्विजों का वरण करता है, अथवा ऋत्विजों का परिक्रय करता है। इसमें सन्देह है—क्या यजमान ऋत्विजों का वरण एवं परिक्रय करता है ? अथवा ऋत्विक् स्वयं अपना वरण करते हैं ? यह स्थिति दोनों प्रकार की है। ऋत्विजों की संख्या १६ होती है। यागानुसार इनमें न्यूनता होती रहती है। ज्योतिष्टोम में पूरे सोलह, पर दर्श-पूर्णमास में चार ही ऋत्विक् रहते हैं। वरण की व्यवस्था इस प्रकार है कि प्रथम यजमान मुख्य चार ऋत्विजों का वरण करता है — अध्वर्य, होता, उद्गाता, ब्रह्मा। यजमान परिक्रयरूप नियत द्रव्य देने का निर्णय कर इन्हें नियुक्त करता है। इनके लिए द्रव्य का व्यय यजमान करता है। ये चारों ऋत्विक् अपने तीन-तीन सहयोगी ऋत्विजों का स्वयं वरण व परिक्रय करते हैं। ये अपने ् सहयोगियों को अपने पारिश्रमिक में से निर्णीत अंश देकर सहयोग के लिए नियुक्त करते हैं।

आचार्य सूत्रकार ने पहली नियुक्ति के विषय में प्रथम सूत्र द्वारा बताया-

# स्वामिकार्यं परिक्रयः कर्मणस्तदर्थत्वात् ॥१॥

[परिक्रयः]परिक्रय = ऋत्विजों का वरण करना[स्वामिकार्यम्]स्वामी = यजमान का कार्य है, [कर्मणः] यागानुष्ठानरूप कर्म के [तदर्थत्वात्] उस स्वामी = यजमान के लिए होने के कारण ।

यजमान अपने लिए याग करता है; उसके फल का भोक्ता वही होता है। वह सुविधापूर्वं किविष्ट सम्पन्न हो, इसके लिए धन व्यय करता है। इस कारण उसका अधिकार है कि याग की सम्पन्नता के लिए उपयुक्त ऋत्विजों का परिक्रय करें। ऋत्विजों के लिए सन्तीषप्रद देयधन का निर्णय कर उनकी नियुक्ति कर लेता है। परिक्रय का परिमाण क्यों कि यागानुसार होता है, इसलिए दर्श-पूर्णमास में नियुक्त चार ऋत्विजों की दक्षिणा केवल उनको भरपेट ओदन खिला देना मानी गई थी। अपने रूप में आज भी ऐसा होता है। इस दक्षिणा का नाम 'अन्वाहार्य' है। अतु = यज्ञानुष्टान के अनन्तर भरपेट आहार जिमा देने के कारण इसका उक्त नाम है। इससे जात होता है, विभिन्न यागों में उनके कियाकलाप के अनुसार यागारम्भ से पूर्व दक्षिणारूप में देय द्रव्यराधि का परिमाण नियत कर लिया जाता था। इस प्रकार मुख्य चार ऋत्विजों का वरण यजमान करता है।।१॥

मुख्य चार ऋत्विज् अपने-अपने तीन सहयोगियों का वरण स्वयं करते हैं। इस अर्थ को आचार्य सूत्रकार ने बताया—

#### वचनादितरेषां स्यात् ॥२॥

[इतरेषाम्] इतर≔ अन्य सहयोगी ऋत्विजों का वरण [वचनात्] मुख्य ऋत्विजों के कथनानुसार [स्यात्] होता है ।

मुख्य ऋत्विक अपने सहयोगी ऋत्विजों का वरण स्वयं करते हैं, तथा दक्षिणा-ख्प में प्राप्य अपने धन का निर्धारित अंग उन्हें देते हैं। इन सभी ऋत्विजों द्वारा यागानुष्ठान में किया जानेवाला कार्यकलाप यजमान का किया ही समक्ता जाता है। क्योंकि परिकथरूप में दिया गया समस्त धन मूलरूप में यजमान द्वारा ही व्यय किया गया है, तथा वही उस कर्म के फल का भोक्ता होता है, इसलिए सभी परिकथ स्वामी का माना गया है।

व्यवस्था की दृष्टि से यह सर्वथा उपयुक्त है कि चार मुख्य ऋतिवज् अपने सहयोगियों का परिक्रय अपनी इच्छा के अनुसार स्वयं करें। यागानुष्ठान के अव-सर पर यागसम्बन्धी निर्धारित कार्य को सम्पन्न करने के लिए कौन व्यक्ति योग्य है ? इसका निर्णय मुख्य ऋत्विज् ही अपने-अपने कार्य के अनुसार कर सकते हैं। यदि सहयोगियों का परिक्रय भी स्वयं यजमान करता है, तो अनुष्ठान के अवसर मुख्य ऋत्विज् द्वारा सहयोगी की अज्ञता का प्रश्न उठ सकता है। इससे यज्ञानुष्ठान में वाधा की सम्भावना बनी रहती है। मुख्य ऋत्विजों द्वारा अपने-अपने सहयोगी के परिक्रय में ऐसे बाधक अवसर उभरने की कोई आशंका नहीं रहती।।२।। (इति क्रयस्य स्वामिकमैताऽधिकरणम्—१)।

# (वपनादिसंस्काराणां याजमानताऽधिकरणम्—२)

ज्योतिष्टोम प्रसंग में कितिपय वाक्य पठित हैं— 'केशश्मश्रु वपते, दतो घावते, नखानि निकृत्तते, स्नाति' आदि—'सिर के बाल दाढ़ी-मूंछ मुंडवाता है, दांतों को घोता है, नखों को काटता है, स्नान करता है।' इनके विषय में सन्देह होता है—क्या ये कार्य अध्वर्यु आदि को करने चाहिएँ? अथवा यजमान को? प्रतीत होता है, ये कार्य पुरुष द्वारा किये जाते हैं। जिस वेद में इनका निर्देश है, और उस वेद से जिस पुरुष का सम्बन्ध है, उसी को ये कार्य करने चाहिएँ।

इस अर्थ को आचार्य सूत्रकार ने पूर्वपक्षरूप में प्रस्तुत किया—

# संस्कारास्तु पुरुषसामर्थ्ये यथावेदं कर्मवद् व्यवतिष्ठेरन् ॥३॥

[संस्काराः] केश्वरमध्य के वपन आदि संस्कार [तु] तो [पुरुषसामर्थ्य] कर्म करनेवाले पुरुष के सामर्थ्य में सम्बद्ध होते हैं। तात्पर्य है-कर्म करने के लिए पुरुष को समर्थ बनाने में ये संस्कार प्रेरक व निमित्त होते हैं। इस प्रकार [यथा-वेदम्] जो संस्कार जिस वेद में पठित हैं, उस वेद से कार्य करनेवाले अथवा उससे सम्बद्ध ऋत्विक् में [कर्मवत्] अपने वेद से सम्बद्ध कर्मों के समान [व्यवतिष्ठे-रन्] व्यवस्थित होने चाहिएँ।

स्तोत्र-शस्त्र आदि कर्म सामवेद में पठित हैं, उससे सम्बद्ध ऋत्विक् उद्गाता है। इसलिए उद्गाता द्वारा स्तोत्र-शस्त्र आदि कर्म किये जाने की व्यवस्था है। इसिए उद्गाता द्वारा स्तोत्र-शस्त्र आदि कर्म किये जाने की व्यवस्था है। इसी प्रकार केशश्मश्रु-वपन आदि संस्कार आध्वयंव वेद में पठित हैं, इसिलए उस वेद से सम्बद्ध अध्वयुं ऋत्विक् उक्त कर्मों को करे, यह व्यवस्थित होता है। समास्या = नाम के आधार पर यह व्यवस्था की जाती है। ये आध्ययंव कर्म हैं; अध्वयुं द्वारा किये जाने चाहिएँ ॥३॥

आचार्यं सूत्रकार ने पूर्वपक्ष का समाधान किया —

१. इन वाक्यों के लिए द्रष्टव्य— तै० सं० ६।१।१।२॥ आपस्तम्ब श्री० १०।५।१४॥

# याजमानास्तु तत्प्रधानत्वात् कर्मवत् ॥४॥

[तु] 'तु' पद पूर्वपक्ष की निवृत्ति का द्योतक है। तात्पर्य है—समाख्या के आधार पर केश-वपन आदि संस्कार अध्वर्यु को करने चाहिएँ,-ये यह कथन गुक्त नहीं। [याजमानाः] उक्त संस्कार यजमान-सम्बन्धी हैं, [तत्प्रधानत्वात्] यजमान के प्रधान होने से, [कर्मवत्] याग आदि कर्मों के समान।

याग अनिहोत्र आदि कर्मों के अनुष्ठान में जैसे यजमान की प्रधानता रहती है, वे यजमान से सम्बद्ध जाने जाते हैं, ऐसे ही केशदमश्रु-वपन आदि संस्कार भी यजमान से सम्बद्ध हैं। यजमान पुरुष का प्राधान्य कैसे हैं ? यह तथ्य 'वपते, धावते, निक्रन्तते' आदि क्रियापदों में आत्मनेपद के प्रयोग से जाना जाता है। जब क्रियाफल कर्तृगामी होता है, उसी दशा में आत्मनेपद का प्रयोग किया जाता है। केश-वपन आदि याग के अङ्ग हैं। याग का कर्त्ता यजमान है। उनके फल से यजमान प्रमावित होता है। वपन आदि संस्कारों से वह यागानुष्ठान के लिए योग्य बनता है। अध्यर्यु आदि ऋत्विजों का परिक्रय यजमान इस मावना से नहीं करता कि यागानुष्ठान का फल उन ऋत्विजों को मिले। इसलिए जिस कर्म से जिसकी समर्थता व योग्यता उत्पन्न होती है, उसी को वह कर्म करना चाहिए। जैसे प्रधान कर्म यजमान पुरुष के लिए होते हैं, वसे ही केश-वपन आदि अङ्ग-कर्म भी यजमान पुरुष के होने चाहिएँ।

इस विषय में विचारणीय है कि आत्मनेपद के रूप में केवल व्याकरण पर आश्रित हेतु कोई अटूट हेतु नहीं है। पूर्वोक्त वाक्यों में ही अन्तिम 'स्नाति' किया परस्मैपदी है। इसमें किया—स्नान का फल शान्ति-शीतलता-देहशुढि आदि स्पष्ट कर्त्वृगामी है, पर कियापद आत्मनेपदी नहीं है। अनेक धातु उभयपदी हैं। इसलिए आत्मनेपदी किया का फल ही कर्त्वृगामी होता है, ऐसी नियत व्यवस्था वर्तमान संस्कृत वाङ्मय में दृष्टिगोचर नहीं है। फलतः सूत्र का आश्रय इतना ही समक्षना अभीष्ट है कि वपन, धावन, निकृन्तन, स्नान आदि कियाओं के फल से केवल यजमान प्रभावित होता है। प्रधान याग के अनुष्टान के लिए ये संस्कार उसे कर्त्ता के रूप में योग्य बनाते हैं। अतः उसी के ये संस्कार हैं; अन्य अध्वर्यु आदि किसी के नहीं।।४।।

इसी अर्थ की पुष्टि में सूत्रकार ने अन्य हेतु प्रस्तुत किया —

#### व्यपदेशाच्च ॥५॥

[व्यपदेशात्] व्यपदेश == अन्य स्पष्ट कथन से [च] भी जाना जाता है कि केश-वपन, नख-निकृत्तन आदि संस्कार यजमान के किये जाते हैं।

इस प्रसंग के शतपथ ब्राह्मण [३।१।३।६] में पाठ है-'तमभ्यनिनत'-तम् =

उस यजमान को अध्वर्यु नवनीत से अभ्यञ्जन ( = जबटन) करता है। इसके आगे [ ३।१।३।११ में ] कहा — 'अथाक्ष्यावानिक्त' — उसके अनन्तर आँखों को सुरमा से आँजता है। इस सुरमा या अञ्जन को वहाँ 'त्रैककुद' कहा है- 'त्रिककुद्' नामक पर्वत के पत्थर से बना हुआ सुरमा। सुरमा या अञ्जन पत्थर से बनाया जाता है। यहाँ 'तम्' इस कर्मवाचक 'तत्' सर्वनाम से 'यजमान' कहा गया है। अध्वर्यु ऋत्विक् यजमान की देह को नवनीत से मर्दन करता है, तथा उसकी आँखों में अञ्जन लगाता है। यहाँ स्पष्ट ही अभ्यञ्जन ( = उबटन) और अञ्जन यजमान का संस्कार कहा गया है। इसी के समान साथी पूर्वोक्त केशवपन, नख-निकृत्तन आदि संस्कार हैं। वे भी यजमान के हो सकते हैं; अन्य किसी के नहीं।।।।

आध्वर्यंव नाम-निर्देश के विषय में सूत्रकार ने बताया-

# गुणत्वे तस्य निर्देशः ॥६॥

[तस्य] उस 'आध्वर्यव' समाख्यान = नाम का [निर्देशः] निर्देश = कथन [गुणत्वे] किया के गुण होने में अर्थात् अङ्गभूत कर्मों में समञ्जस जानना चाहिए।

प्रथम जो यह कहा है कि 'आघ्वयंव' आदि नाम-कथन से यथावेद कर्तृत्व होगा, ऐसा कथन युक्त नहीं है, क्योंिक अध्वर्यु आदि के कर्तृत्व का सामञ्जस्य गुणभूत कर्मी में है। प्रधान कर्म में कर्तृत्व केवल यजमान का रहता है। अध्वर्यु यजमान-देह का उबटन करता है, या आँखों को आँजता है, ये सब संस्कार प्रधान कर्म के अङ्गभूत हैं। आँजना या उबटना किया को करनेवाला अध्वर्यु है। केश-वपन आदि कियाओं को करनेवाला अन्य व्यक्ति ही होता है। कियाओं का विषय यजमान है। वे कियाएँ उसपर आयोजित हो रही हैं—केश उसके कट रहे हैं, स्नान वह कर रहा है, आँखें उसकी आँजो जा रही हैं। इनके करनेवाले अन्य हैं। ये सब कियाएँ प्रधान कर्म के अङ्गभूत हैं। संस्काररूप ये सब कियाएँ यजमान में होती हैं। उनका आधार यजमान है। इसी रूप में —अन्य द्वारा की जानेवाली कियाओं में भी वह मुख्यकत्ती रहता है। अध्वर्यु आदि अन्य व्यक्तियों का कर्तृत्व प्रधान कर्म का अङ्गभूत है। उसका कथन इसी रूप में समञ्जस है। फलतः केश-वपन आदि संस्कार यजमान के हैं, यह निविचत होता है।।।।

इसी अर्थ की पुष्टि में सूत्रकार ने अन्य हेतु प्रस्तुत किया—

#### चोदनां प्रति भावाच्च ॥७॥

केश-वपन आदि संस्कारों के [चोदनाम्] चोदना≔अपूर्वोत्पत्ति के [प्रति] लिए [भावात्] होने से [च] भी जाना जाता है कि केश-वपन आदि संस्कार

#### यजमान-सम्बन्धी हैं।

यजमान अपने लिए अपूर्व = धर्मविशेष की उत्पत्ति की भावना से ज्योतिष्टोम आदि याग का अनुष्ठान करता है। केश-वपन आदि संस्कार उस प्रधान कर्म के अङ्गभूत कर्म हैं। अपूर्वोत्पत्ति में वे प्रयोजक होते हैं। वह अपूर्व क्योंकि यजमान के लिए है, इसलिए वे संस्कार यजमान के ही सम्भव हैं। अध्वर्यु आदि ऋत्विक् यजमान के लिए यज्ञसम्पादन में साधनमात्र हैं। यागसम्पादनार्थ उनका संस्कार अनपेक्षित है। यदि वे स्वयं वपन आदि संस्कार करें, तो उगसे याग का न कुछ बनता है, न बिगड़ता है। यदि याग का अनुष्ठाता यजमान वपन आदि संस्कार न करे, तो याग विकृत हो जायगा, अपूर्वोत्पादन में असमर्थ होगा। इसलिए केश-वपन आदि संस्कार यजमान से सम्बद्ध हैं, यह निश्चित है।।।।।

शिष्य जिज्ञासा करता है—यजमान और ऋत्विक् सब मिलकर समान रूप से यागानुष्ठान करते हैं। दोनों की समानता में यजमान के वपन आदि संस्कार हों, ऋत्विजों के न हों ऐसा क्यों? आचार्य सूत्रकार ने समाधान किया—

# अतुल्यत्वादसमानविधानाः स्युः ॥८॥

[अतुल्यत्वात्] यजमान और ऋत्विजों के परस्पर तुल्य = समान न होने से वपन आदि संस्कार [असमानविधानाः] यजमान और ऋत्विक् दोनों के लिए समान रूप से विहित नहीं [स्यु:] हैं।

यजमान याग का अनुष्ठाता होने से स्वामी है। वह धन व्यय करके ऋत्विजों का परिक्रय करता है, अपने यागानुष्ठान-रूप कर्म को सुचारु रूप से संचालित करते के लिए। इस प्रकार यागानुष्ठान-रूप कार्य में यजमान और ऋत्विक् दोनों की उपस्थिति समान नहीं है। यजमान याग का कर्ता है, ऋत्विक् साधनमात्र हैं। याग का फल कर्ता को मिलता है; याग की परिनिष्ठा के लिए विहित वपन आदि संस्कार कर्ता के सम्भव हैं; तभी वह याग के फल का अधिकारी हो सकता है। ऋत्विजों को उस फल से कोई सरोकार नहीं। वे तो केवल अपने नियत पारिश्विक द्रव्य के अधिकारी हैं। उनके लिए वपन आदि सस्कारों का विधान नहीं है। फलतः यागानुष्ठान में यजमान और ऋत्विजों की उपस्थित समान नहीं है। एति वपनादिसंस्काराणां याजमानताधिकरणम्— २)।

# (तपसो याजमानताधिकरणम् - ३)

ज्योतिष्टोम में तप मुना जाता है —'द्वघहं नाश्नाति, त्र्यहं नाश्नाति'—दो दिन नहीं खाता, तीन दिन नहीं खाता। यहाँ सन्देह हैं—क्या यह अनशन व्रतरूप तप यजमानसम्बन्धी है ? अथवा ऋत्विजों से सम्बद्ध है ? प्रतीत होता है, तप ऋत्विजों का होना चाहिए, क्योंकि तप का विधान यजुर्वेद में है और उसका अध्वर्यु से सम्बन्ध है। ऐसा प्राप्त होने पर सूत्रकार ने बताया—

# तपश्च फलसिद्धित्वाल्लोकवत् ॥६॥

[तपः] देह का शोषण करनेवाला अनशनरूप तप [च]भी यजमान-सम्बन्धी है, [फलसिद्धित्वात्] फल की सिद्धि करनेवाला होने के कारण,

[लोकवत्] लोकव्यवहार के समान ।

लोकव्यवहार में देखते हैं, मिलन दर्पण आदि को उपयुक्त द्रव्य से रगड़धिसकर—मुख़ादि अङ्गों को देखने के लिए—शुद्ध-स्वच्छ कार्यक्षम बनाया जाता
है। आलस्य पुरुष की मिलनता है, जो अन्न आदि के अधिक व निरन्तर प्रयोग
से उत्पन्न होती है। ऐसी दशा में प्रत्येक पुरुष अपने निर्धारित कार्य को सम्पन्न
करने में सतर्क नहीं रह पाता। ज्योतिष्टोम जैसे पवित्र एवं महान् कर्म को
निर्विच्न सम्पन्न करने के लिए यज्ञकर्ता को आलस्यहीन व सिक्रय रहना
आवश्यक है। इसलिए यथापेक्षित दो या तीन दिन अन्न का उपयोग न कर दुग्ध
आदि हल्के सुपाच्य आहार को लेकर यजमान का सिक्रय-सक्षम बना रहना
उपयुक्त है। उसके उजागर रहने पर ऋत्विक् स्वतः कार्यसंलग्न बने रहते हैं।
इसलिए अनशन-ब्रतरूप तप यजमान-सम्बन्धी जानना चाहिए। याग की
निर्विच्न सम्पन्नता, यागजन्य फल की सिद्धि यजमान के लिए ही करती है। अतः
तप उसी के लिए है।।।।।

इसी अर्थ को सुत्रकार ने प्रकारान्तर से पुष्ट किया-

# वाक्यशेषश्च तद्वत् ॥१०॥

[बाक्यशेषः] अनशनविधि का वाक्यशेष [च] भी [तद्वत्] जैसे तप

यजमानसम्बन्धी हो वैसे बताता है।

तप यजमानसम्बन्धी है, यह तथ्य अनशनिविध के वाक्यशेष से भी जाना जाता है। वाक्यशेष है—'यदा वै पुरुषे न किञ्चानान्तर्भवित, यदास्य कृष्णं चक्षुषोर्नस्यित, अथ मेध्यो भवित' निश्चत ही जब पुरुष में नितान्त भी पाप की मात्रा नहीं रहती, और आँखों में पाप की कालिमा नष्ट हो जाती है, तब पुरुष मेंध्य होता है। मेध का अर्थ यज्ञ-याग है, मेघ का अर्थ पवित्र है। अनशन द्वारा जो कष्ट या दुःख का अनुभव होता है, वह दुःख-भोग द्वारा पाप का नष्ट होना है। उससे पवित्रात्मा होकर पुरुष यागानुष्टान के लिए उपयुक्त एवं योग्य हो जाता है। चक्षुओं में पाप की मिलनता के नष्ट होने का तात्पर्य है, पाप-प्रवृत्ति की ओर भावना का भी कभी न उभरना। आँख हो सबसे पहले पाप की ओर

प्रवृत्ति को उभारती है। वह मिलनता आँखों में न रहे, तो आन्तरिक भावना पाप की ओर कभी पग न बढ़ायेगी। 'क्रश' होना भी पाप की दुर्बलता को लक्षित करता है।

सूत्रकारों ने जो इस वाक्यशेष सन्दर्भ के अर्थ किये हैं कि आँख की क्रष्ण-तारा का दिखाई न देना, अर्थात् अनशन के फलस्वरूप आँखों का अन्दर घँस जाना; तथा 'कृश' का अर्थ —क्षरीर का इतना दुवंल हो जाना कि चमड़ा हिंडुयों से जाकर चिपट जाय। ऐसा अर्थ युक्त प्रतीत नहीं होता। ऐसा व्यक्ति यज्ञानु-ब्ठान करने में ममर्थ कैसे रह सकता है ? अनशन का तात्पर्य इतना ही ज्ञात होता है कि पाप की ओर प्रवृत्ति से सर्वथा विरत रहा जाय।

दाक्यशेष में अनशनकर्ता पुरुष को मेध्य अर्थात् यज्ञ करने के योग्य बनना बताया है। यज्ञानुष्ठान की दीक्षा यजमान ने ली है। इसलिए वाक्यशेष द्वारा तप का सम्बन्ध यजमान के साथ होना द्योतित होता है।।१०॥

क्षिष्य जिज्ञासा करता है—क्या यह नियत व्यवस्था है कि सर्वत्र यागानुष्ठात में यजमान ही तप करे ? आचार्य सूत्रकार ने समाधान किया—

### वचनादितरेषां स्यात् ॥११॥

[बचनात्] बचन-सामर्थ्य से [इतरेषाम्] अन्य ऋत्विजों का भी तप [स्यात्] होता है।

जिस किसी प्रसंग में ऋित्वजों के अनशन आदि के विषय में वचन उपलब्ध होता है, वहाँ उनका भी तप जानना चाहिए । जैसे—'रात्रि सत्रे सर्वे ऋित्वज उपवसन्ति'—रात्रि सत्र में सब ऋित्वज् उपवास करते हैं। भाष्यकार शबर स्वामी ने यह वाक्य भाष्य में उद्धृत किया है, पर इसके मूलग्रन्थ और प्रसंग का कुछ पता नहीं है।। ११।

जिस वेद में तप का निर्देश है, उसी से सम्बद्ध ऋत्विक् तप करे। तप यजुर्वेद में निर्दिष्ट है; वह आध्वर्यव = अध्वर्यु से सम्बद्ध वेद कहा जाता है, इसलिए समास्या के अनुसार केवल अध्वर्यु ऋत्विक् को तप करना चाहिए, ऐसी व्यवस्था नहीं है। सूत्रकार ने इसी अर्थ को बताया —

# गुणत्वाच्च वेदेन न व्यवस्था स्यात् ॥१२॥

[गुणत्वात्] तपादि कर्म के गुणभूत होने से [च] भी विदेन] वेद से = आध्वर्यव वेद में तप के पठित होने से —ऋत्विजों में केवल अध्वर्यु ऋत्विक् तप करे, ऐसी [ब्यवस्था] ब्यवस्था [न] नहीं [स्यात्] है।

आध्वर्यंव समाख्या के आधार पर ऋत्विक्-सम्बन्धी तप कहना युक्त नहीं है। समाख्या से प्रधान का ही ग्रहण किया जाता है। तप गुणभूत कर्म है; समाख्या से यह गृहीत नहीं होता। इसलिए जहाँ ऋत्विजों के लिए तप का निर्देश है, वह सामान्य रूप से सभी ऋत्विजों का कर्त्तव्य होगा ॥१२॥ (इति तपसो याजमान-ताधिकरणम्—३)।

# (लोहितोष्णीषतादीनां सर्वित्वग्धर्मताधिकरणम्-४)

बारहर्वे सूत्र की व्याख्या भाष्यकार शबर स्वामी ने अतिरिक्त अधिकरण मानकर भी की है, जो इस प्रकार है—

श्येनयाग के प्रसंग में पाठ है — 'लोहितोष्णीषा लोहितवाससो निवीता ऋत्विजः प्रचरन्ति' [षड्विश बा० ३।६] — लाल पगड़ीवाले, लाल कपड़ेवाले ऋत्विक् कर्म कर रहे हैं। तथा वाजपेय याग में पाठ है — 'हिरण्यमालिन ऋत्विजः सुत्येऽहिन प्रचरन्ति' [आप० औ० १४।२।११] — सुवर्णं की मालावाले ऋत्विक् सोमयाग के दिन कर्म करते हैं।

इतमें सन्देह है-क्या श्येनयाग में उद्गाताओं को लाल पगड़ी व वस्त्र धारण करने चाहिएँ? तथा वाजपेय में अध्वर्यु और उसके सहयोगियों को सुवर्ण माला धारण करनी चाहिएँ? अथवा दोनों धर्म सब ऋत्विजों के माने जाने चाहिएँ? प्रतीत होता है, लाल पगड़ी व वस्त्र-धारण केवल उद्गाताओं का धर्म हो; क्योंकि श्येनयाग की उत्पत्ति सामवेद में है। उसकी औद्गात्र संज्ञा होने के कारण समाख्या के आधार पर उद्गाताओं को ही लाल पगड़ी व वस्त्र घारण करने चाहिएँ। इसी प्रकार वाजपेय याग की उत्पत्ति यजुर्वेद में है। उसकी आध्वर्यंव संज्ञा होने के कारण अध्वर्यं ऋत्विजों को ही सुवर्ण की माला धारण करनी चाहिए।

ऐसा प्राप्त होने पर आचार्य सूत्रकार ने सिद्धान्त-पक्ष प्रस्तुत किया---

### गुणत्वाच्च वेदेन न व्यवस्था स्यात् ॥१२॥

लाल पगड़ी व कपड़े पहनना, सुवर्ण की माला धारण करना, इन दोनों धर्मों के [गुणत्वात्] गुणभूत होने से [च] भी [वेदेन] औद्गात्र और आष्वयंव वेद समाख्या से [ब्यवस्था] धर्मों का नियमन [न] नहीं [स्यात्] होता।

लोहितोष्णीषता (लाल पगड़ी पहने हुए होना) और हिरण्यमालिता (सुवर्ण माला धारण किये हुए होना)दोनों गुणभूत धर्म हैं। ये धारण करनेवाले पुरुष के विशेषणरूप में कहे गये हैं; कर्तव्यता के रूप में नहीं कहे गये। इससे पुरुष का प्राधान्य स्पष्ट है। समास्था इसमें संकोच — नियमन नहीं कर सकती। इससे यही परिणाम सामने आता है कि ऋत्विक् पुरुषों को इन धर्मोवाला होना चाहिए। फलतः इन धर्मो का सम्बन्ध सभी ऋत्विजों के साथ है। स्थेनयाम में सब लाल पगड़ी व लाल वस्त्र धारण करें। वाजपेय में सब ऋत्विजों को सुवर्ण की माला

घारण करनी चाहिए ॥१२॥ (इति लोहितोष्णीषतादीनां सर्वीत्वग्धर्मताधि-करणम्—४) ।

# (वृष्टिकामनाया याजमानताधिकरणम्—५)

ज्योतिष्टोम प्रसंग में पाठ है—'यदि कामयेत वर्षेत् पर्जन्य इति नीचैं:सदो मिनुयात्' [मैंत्रा० सं० ३।८।६]—यदि कामना करे कि पर्जन्य बरसे, तो सदः-मण्डप का नीचे मान करे। वरसने की कामना में मान ऊँचा करे। वरसने के अवसर पर पर्जन्य नीचा रहता है; न वरसने पर ऊँचा रहता है। गूलर की लकड़ी का थूण गाड़कर उसपर सदोमण्डप की छान टिकाई जाती है। छान का ऊँचा-नीचा होना पर्जन्य की स्थिति को अभिन्यक्त करता है। छान की ऊँचाई-नीचाई रखने में यह भावना भी प्रतीत होती है कि पर्जन्य वरसने की स्थिति में छान कुछ नीची रहे, तो इधर-उधर से बाछड़ आने की सम्भावना नहीं रहती। पर्जन्य न बरसने पर बाछड़ का भय नहीं; छान का मान ऊँचा रक्खा जा सकता है।

इसमें सन्देह है—यह पर्जन्य बरसने या न बरसने की कामना क्या ऋत्विक्-सम्बन्धी है ? अथवा यजमान-सम्बन्धी है ? तात्पर्य है, यह कामना कौन करे ? यजमान अथवा ऋत्विक् ? आध्वयंव वेद में पठित होने से यह कामना ऋत्विक् अध्वर्यु की सम्भव है। 'मिनुयात्'—'मान करे' का सीधा सम्बन्ध अध्वर्यु के

साथ है।

ऐसा प्राप्त होने पर सूत्रकार ने सिद्धान्तपक्ष प्रस्तुत किया-

# तथा कामोऽर्थसंयोगात् ॥१३॥

[तथा कामः] 'कामः' — कामना तथा — वैसे ही है जैसे तप। तात्पर्य है — तप के समान कामना भी यजमान से सम्बद्ध है, [अर्थसंयोगात्] अङ्गसहित याग के अर्थ — फल का यजमान से सम्बन्ध होने के कारण।

'ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत'—स्वर्ग-सुख की कामनावाला ज्योतिष्टोम याग से यजन करे' वाक्य के अनुसार कामना का सीधा सम्बन्ध यजनान से है। ज्योतिष्टोम में जितने अङ्ग-कर्म हैं, स्वभावतः उनका सम्बन्ध भी यजमान से होगा। सदोमण्डप की छान का मान समाख्या के आधार पर अध्वर्यु करता है। 'मिनुयात्' क्रियापद की एकवाक्यता अध्वर्यु के साथ है। क्रियापद में परस्मैपद का प्रयोग यह प्रकट करता है कि वह मान अध्वर्यु के अपने लिए नहीं है। वह परार्थ—यजमान की कामना के अनुरूप सदोमण्डप के आवरण का मान करता है। इसलिए मूल कामना यजमान से सम्बद्ध है, क्योंकि अङ्गसहित ज्योतिष्टोम-याग के फल का भोक्ता यजमान है। परिकीत अध्वर्यु आदि ऋत्विक् याग-सम्बन्धी

सब कार्य यजमान की कामना के अनुसार ही करते हैं ॥१३॥

शिष्य जिज्ञासा करता है—क्या यह नियत व्यवस्था है कि सर्वत्र कामना यजमान से सम्बद्ध है ? आचार्य सूत्रकार ने बताया—

### व्यपदेशादितरेषां स्यात् ॥१४॥

[व्यपदेशात्] व्यपदेश = शास्त्रीय कथन से [इतरेषाम्] अन्यों = ऋत्विजों का भी कामना के साथ सम्बन्ध [स्यात्] होता है।

जहाँ ऐसा शास्त्रीय वचन उपलब्ध हैं, जिससे कामना का सम्बन्ध ऋत्विक् के साथ ज्ञात होता है, वहाँ ऋत्विक् की कामना का होना मान्य है। जैसे वाक्य है—

'एवंविद् उद्गाता आत्मने वा यजमानाय वायं कामं कामयते तमागायति'— 'ऐसा जानकार उद्गाता ऋत्विक् अपने अथवा यजमान के लिए जिस काम की कामना करता है, उसको गाता है, सामगान के रूप में उसका कथन करता है।' यहाँ 'आत्मने' अर्थात् 'अपने लिए' पद से उद्गाता की अपनी कामना का स्पष्ट निर्देश किया गया है। इसलिए जहाँ शास्त्रीय वचन यजमान से अतिरिक्त उद्गाता आदि ऋत्विक् की कामना का निर्देश करता है, वहाँ ऋत्विक् की कामना मान्य जाननी चाहिए।

यदि 'आत्मने' का अर्थ — इस भावना से िक कामना सर्वत्र यजमान की होनी चाहिए— 'यजमान के लिए' कल्पना किया जाता है, तो वाक्य में 'यजमानाय' पद और 'वा' पद निष्प्रयोजन हो जाते हैं। यह मी घ्यान देने योग्य है िक 'आत्मने' का अर्थ 'यजमान के लिए' क्यों कल्पना किया जाग्र जबिक 'यजमानाय' पद स्वयं उक्त वाक्य में पठित है ? 'वा' पद इनके भेद को स्पष्ट करता है। इसलिए वाक्य के अनुसार विशिष्ट स्थलों में उद्गाता की कामना' भी मान्य

१. 'एवंविद् उद्गाता आत्मने वा' इत्यादि वचन श० बा० १४।४।१।३३, तथा माध्यन्तिनीय बृह० उप० १।१।३३ के मधुविद्या प्रकरणगत प्राणोपासना में पठित है। इसका भाव यह है कि जो प्राणिवद् उद्गाता है, वह तीन पवमान ( = बिह्ण्यवमान, माध्यन्तिन पवमान, आर्भ पवमान) स्तोत्रों में यजमान के लिए उद्गान के अनन्तर अविष्ट ६ स्तोत्र ( = आज्य, पृष्ट्य, अग्निष्टोम, उक्य्य, षोडशी, रात्रि, सिन्य, आप्तोर्याम, वाजपेयसंक्रक स्तोत्र) अपने लिए अन्नाद्य का आगान करे = आगान से अन्नाद्य काम को सम्पादित करे। इस कारण, इस प्रकार प्राणिवद् उद्गाता अपने लिए वा यजमान के लिए जिसकी इच्छा करता है, उसको आगान से प्राप्त करता है। उपर्युक्त ३ पंवमान स्तोत्र तथा अन्य आज्य आदि ६ स्तोत्र = १२ स्तोत्र सोमयाग की संस्थाओं में प्रयुक्त होते हैं। (यु० मी०)

है ॥१४॥ (इति वृष्टिकामनाया याजमानताधिकरणम्--प्र) ।

(आयुर्दादिमन्त्राणां याजमानताधिकरणम्-६)

इस अधिकरण में 'आयुर्वा अपने आयुर्मे देहि' इत्यादि मन्त्र विचारणीय हैं। है अग्ने ! तुम आयु के देनेवाले हो, मुफ्ते आयु दो। 'वर्चोदा असि अग्ने वर्चो मे देहि' हे अग्ने ! तुम वर्चस् के देनेवाले हो, मुफ्ते वर्चस् दो। इनमें सन्देह है—क्या ये मन्त्र यजमान-सम्बन्धी हैं ? अथवा ऋत्विक्-सम्बन्धी हैं ? तात्पर्य है—यह आयु और वर्चस् की कामना ऋत्विक् करता है ? अथवा यजमान करता है ? आध्वर्यव वेदपठित होने से ये मन्त्र समाख्या के आधार पर अध्वर्य ऋत्विक्-सम्बन्धी प्रतीत होते हैं। ऐसा प्राप्त होने पर सुत्रकार ने सन्देह का समाधान किया—

#### मन्त्राश्चाकर्मकरणास्तद्वत् ॥१४॥

[अकर्मकरणाः] जिनसे आहुतिप्रक्षेप आदि कोई कर्म नहीं किया जाता, वे [मन्त्राः] आयुर्दा०, वर्चोदा० तेजोऽसि आदि मन्त्र [च] भी [तद्वत्] कामना के समान यजमान-सम्बन्धी ही जानने चाहिएँ।

ये 'आयुदी' आदि मन्त्र आशीर्वचनरूप हैं। ये अग्निहोत्र होम आदि कर्म के सम्पन्न होने पर प्रार्थनारूप में बोले जाते हैं। इन मन्त्रों का उच्चारण यजमान अपने लिए करे, अथवा ऋत्विक् करें? यह सन्देह प्रकट किया। सूत्रकार का समाधान है—यज्ञ-सम्पादन के लिए अग्नि का आधान यजमान करता है। उस अग्नि में—उच्चारणपूर्वक कित्यय मन्त्रों से—आज्य आदि द्वव्य की आहुित दी जाती है। इन मन्त्रों का कर्मानुष्ठान में विनियोग होने के कारण इन्हें 'विनियुक्त' मन्त्र कहा जाता है। सूत्र में इनको 'कर्मकरण' मन्त्र कहा जाता है। सूत्र में इनको 'कर्मकरण' मन्त्र कहा जाते हैं, जिनसे कोई आहुित नहीं दी जाती, वे कर्म में विनियुक्त नहीं हैं; सूत्र में उनको 'अर्ककरण' मन्त्र कहा है। इन मन्त्रों हारा अपने में विशेष गुणों के आधान की परमात्मा से प्रार्थना की जाती है। यज्ञ के अनन्तर यज्ञ के फलरूप में उसी व्यक्ति के द्वारा की जा सकती है, जिसने अग्नि का आधान कर कर्मानुष्ठान किया है। वह केवल यजमान है; ऋत्विक् नहीं। ऋत्विक् यजमान द्वारा परिश्रीत होते हैं। यज्ञ का फल उनको प्राप्त नहीं होता। उनका पारिश्रीमक फल दक्षिणा-मात्र है।

इन मन्त्रों का उच्चारण—यजमान की भावना से भी—ऋ दिवजों द्वारा किया जाना उपयुक्त नहीं है। क्योंकि, इन मन्त्रों में 'मे' अथवा 'मिय' ऐसे पद हैं, जो यजमान के लिए अन्य के द्वारा उच्चारण नहीं किये जा सकते। फलतः ये मन्त्र पूर्णरूप से यजमान-सम्बन्धी हैं, यह निश्चित है।।१५।।

उक्त अर्थ की पुष्टि में सूत्रकार अन्य युक्ति प्रस्तुत करता है-

### विप्रयोगे च दर्शनात् ॥१६॥

[विप्रयोगे] प्रवास में च्यजमान के अन्य स्थान में जाने पर [दर्शनात्] देखे जाने से [च] भी अकर्मकरण मन्त्र यजमान-सम्बन्धी हैं, यह जाना जाता है।

प्रवास के अवसर पर यजमान यथासमय आशीर्वचन-मन्त्रों के प्रयोग का संकेत करनेवाले वाक्य सुने जाते हैं। जैसा कि कहा—'इह एव सन् तत्र सन्तं त्वामे !'—हे अग्ने ! यहाँ प्रवास में होता हुआ भी मैं वहाँ यजगृह में विद्यमान तुम्हारा उपस्थान करता हूँ; तुम्हारे समीप स्थित हूँ, ऐसा अनुभव करता हूँ। इसका कारण है—अग्निहीत्र की यथाकाल व्यवस्था करके यजमान का प्रवास में जाना। कहा है—'यजमान: संविधाय सोऽग्निहीत्राय प्रवस्ति' यजमान के प्रवास-कं जाना। कहा है—'यजमान: संविधाय सोऽग्निहीत्राय प्रवस्ति' यजमान के प्रवास-काल में पत्नी अथवा शिष्य उस कार्य को सम्पन्न करते हैं। यजमान के प्रवास-काल में पत्नी वहीं होती; क्योंकि वे परिकीत नहीं हैं। प्रवास में गया ऋत्विक् ऐसा नहीं कर सकता; क्योंकि ऋत्विक् संज्ञा व्यक्ति की तभी होती है, जब वह कर्मानुष्ठान में संलग्न हो। यजमान प्रवास में भी 'इदमन्नये इदन्न मम' का यथा-काल घ्यान करता हुआ अन्त में अकर्मकरण मन्त्रों का उच्चारण करता है। यह शास्त्रीय व्यवस्था इस तथ्य को पुष्ट करती है कि अकर्मकरण-मन्त्र यजमान-सम्बन्धी हैं।। (इति आयुर्वादमन्त्राणां याजमानताऽधिकरणम्—६)।

# (द्वचाम्नात्तस्योभयप्रयोज्यताधिकरणम्—७)

दर्श-पूर्णमास प्रसंग के दो काण्डों — आध्वर्यंव काण्ड और याजमान काण्ड — में आज्यग्रहण और सुन्ध्यूहन के कित्पय मन्त्र पिठत हैं। आज्यग्रहण का मन्त्र हैं — 'पञ्चानां त्वा वाताना यन्त्राय धर्त्राय गृह्णामि'; सुग्ध्यूहन का मन्त्र हैं — 'पञ्चानां त्वा वाताना यन्त्राय धर्त्राय गृह्णामि'; सुग्ध्यूहन का मन्त्र हैं — 'वाजस्य मा प्रसवेन' [यजु० १७।६३] इत्यादि। ये दोनों मन्त्र आध्वर्यंव काण्ड में भी पिठत हैं और याजमान काण्ड में भी। याजुष संहिताओं में पिठत आध्वर्यंव काण्ड को ही एक भाग याजमान काण्ड हैं, इसी भेद के कारण ये दो काण्ड कहे हैं। तैत्तिरीय संहिता [१।६।१] में जहाँ आज्यग्रहण-मन्त्र पढ़े हैं, वह याजमान काण्ड कहाता है। सुग्ध्यूहन का तात्पर्य हैं — सुचों — जुहू और उपमृत् — को मन्त्रोच्चारणपूर्वंक विविध दिशाओं में ले-जाना। जुहू को पूर्व में वेदि के दक्षिण-भाग तक और उपमृत् को पिश्चम में वेदि के उत्तर-मध्य भाग तक चलाना या ले-जाना — प्रेरित करना। इसकी किया इस प्रकार हैं — अनुयाज कर्म के अनन्तर अध्वर्यु वेदि के उत्तर में आकर यथास्थान सुचों को रखकर यजमान के साथ जुहू को ऊपर उत्तान दक्षिण हाथ से ग्रहण करता है। इसी प्रकार नीचे बाएँ हाथ से नीचे से उपमृत् को अध्वर्यु यजमान ग्रहण करते हैं। पत्पश्चात् दोनों पुर्व की

ओर जुहू का अगला भाग करके उसे वेदि के पूर्व दिशा के दक्षिणभाग-पर्यन्त प्रेरित करते हैं। इसी प्रकार उपभृत् को पश्चिम में अग्रभाग करके पश्चिम में वेदि के उत्तर-मध्यभाग-पर्यन्त प्रेरित करते हैं। यह कर्म सुख्यूहन कहाता है।

आज्यग्रहण और सुग्ब्यून के मन्त्र समान रूप से आध्वर्यव काण्ड और याजमान-काण्ड में पठित हैं। इनमें सन्देह है —क्या ये कर्म अध्वर्यु और यजमान दोनों के द्वारा सम्मिलित रूप में किये जाने चाहिएँ? अथवा दोनों में से किसी एक के द्वारा अलग-अलग? प्रतीत होता है, समाख्या के अनुसार आध्वर्यंव काण्ड में पठित आज्यग्रहण-कर्म को अध्वर्यु करे, तथा याजमान काण्ड में पठित सुग्ब्यूहन को यजमान करे। ऐसा प्राप्त होने पर आचार्य सुत्रकार ने सिद्धान्त-पक्ष प्रस्तुत विद्या—

# द्वचाम्नातेषुभौ द्वचाम्नानस्यार्थवत्वात् ॥१७॥

[द्वचाम्नातेषु] दो = आब्वर्यंव और याजमान काण्डों में पठित मन्त्रों के उच्चारण में [उभौ] अध्वर्यु और यजमान दोनों समान अधिकारी हैं, [द्वचाम्नानस्य] दो काण्डों में पढ़ें गये अथवा दो के लिए पढ़ें गये पाठ के [अर्थवत्वात्] सार्थक = सप्रयोजन होने से।

यदि आध्वर्यव काण्ड में पठित 'आज्यग्रहण' मन्त्र का पाठ केवल अध्वर्यु करता है, तो वहाँ स्रुग्व्यूहन-मन्त्र का पठित होना निरर्थंक हो जाता है। इसी प्रकार याजमान काण्ड में पठित स्रुग्व्यूहन-मन्त्र का प्रयोग यदि केवल यजमान करता है, तो वहाँ आज्यग्रहण-मन्त्र का पठित होना निष्प्रयोजन रह जाता है। इसिलए दोनों काण्डों में पठित मन्त्रों का प्रयोग अध्वर्यु और यजमान दोनों को सिम्मिलित रूप से करना चाहिए, यद्यपि इन दोनों का अपना-अपना प्रयोजन भिन्त होता है। अध्वर्यु मन्त्र का प्रयोग इस भावना से करता है कि 'मैं इस मन्त्र से प्रकाशित कर्म अनुष्ठान करूँगा'—यही उसका प्रयोजन है। यजमान की मन्त्र-प्रयोग में यह भावना रहती है कि मन्त्रोच्चारण करने से 'मैं अन्यमनस्कतारूप प्रमाद से बचा रहूँगा'—यही उसका प्रयोजन है। इस प्रकार दोनों काण्डों में दोनों के लिए पठित मन्त्रों की सार्यकता बनी रहती है।। १७।। (इति द्वचाम्ना-तस्योभयप्रयोज्यताधिकरणम्—७)।

(अभिज्ञस्यैव वाचयितव्यताधिकरणम् —८) तैतिरीय संहिता [१।७।९] के वाजपेय याग प्रकरण में कतिपय 'आयुर्यज्ञेन

इसका सप्रमाण विस्तृत विवरण युधिष्ठिर मीमांसककृत शाबर भाष्य के इसी प्रसंग के हिन्दी व्याख्यान में द्रष्टव्य है।

कल्पताम्' इत्यादि आशीर्वचन-मन्त्र पिठत हैं। इनमें प्रतिमन्त्र 'कल्पताम्' पद का प्रयोग हुआ है। इस पद से जिस आशी: की प्रार्थना यजमान करता है, उसको ही 'क्लृप्ति' पद से आपस्तम्ब श्रीतसूत्र [१८।४।१९] में 'क्लृप्तीयंजमानं वाचयित' रूप से कहा है—क्लृप्तियां यजमान को बुलवाता है। तात्पर्य है—उन मन्त्रों का उच्चारण यजमान से करवाता है। इसी प्रकार तैत्तिरीय संहिता के अगले ११वें अनुवाक में 'अग्निरेकाक्षरेण वाचमुदजयत्' इत्यादि रूप से १७ संख्या तक प्रतिमन्त्र उत्-उपसर्गपूर्वक जयार्थक 'जि' धातु के 'उदजयत्' क्रियापद का प्रयोग हुआ है। उसी को लक्ष्य कर आप० श्री० [१८।४।१९] में 'उज्जिनीयंजमानं वाचयित' पढ़ा है, यजमान को उज्जितियाँ बुलवाता है, अर्थात् यजमान से उन मन्त्रों का उच्चारण करवाता है।

यहाँ सन्देह होता है—क्या जानकार और अजानकार (ज्ञ + अज्ञ) सबको ये मन्त्र बुलवाने चाहिएँ? अथवा केवल जानकार यजमान को? इस विषय में कोई विशेष कथन न होने से सभी को मन्त्र बुलवाना प्राप्त होता है। ऐसी स्थिति में आचार्य सुत्रकार ने सिद्धान्त-पक्ष प्रस्तुत किया—

# ज्ञाते च वाचनं न ह्यविद्वान् विहितोऽस्ति ॥१८॥

[ज्ञाते] जानकार = विद्वान् यजमान के विषय में [च] ही |वाचनम्] मन्त्र बुलवाना कहा है, [हि] क्योंकि [अविद्वान्] अज्ञानी भूखें व्यक्ति [विहितः] यज्ञ कर्म में अधिकृत [न-अस्ति] नहीं है। कर्मानुष्ठान में विद्वान् का ही अधिकार है।

वाजपेय याग के प्रकरण में जिन मन्त्रों का उच्चारण यजमान से कराये जाने को लिखा है, वह विद्वान् यजमान द्वारा किया जाना ही सम्भव है। अधीत-वेद व्यक्ति ही विद्वान् कहा जाता है। कर्मानुष्ठान गृहस्थ — द्वितीयाश्रमी होने पर किया जाता है। प्रथम आश्रम ब्रह्मचर्यकाल में वेदाध्ययन आवश्यक है। 'स्वाध्यायोऽध्येतव्यः' इत्यादि वचन इसी अर्थ को स्पष्ट करते हैं। तब कर्मानुष्ठान में अविद्वान् को अवसर कहाँ है ?

यदि किसी ने प्रमादवंश ब्रह्मचर्य-काल में वेदाध्ययन नहीं किया है, तो निश्चित ही क्रियमाण कर्म के विषय में उसे नितान्त भी जानकारी नहीं है; तब वह कर्मानुष्ठान कर ही नहीं सकता। वह कर्मानुष्ठान-काल में बोले जानेवाले वाक्यों तथा मन्त्रों का शुद्ध उच्चारण में नहीं कर सकता। अशुद्ध उच्चारण उलटा अनर्थकारी होता है। सुख-सुविधाओं के लिए किया जानेवाला कर्म उससे विपरीत प्रतिकूलताओं का अग्वार लगा देता है। ऐसी दशा में अविद्वान् का कर्म ही नहीं, तो उसे मन्त्र बुलवाने का प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए ठीक ही कहा है कि वेदन्न विद्वान् ही यजमान हो। वही क्लृप्ति, उज्जित मन्त्रों को बुलवाने

योग्य होता है । ।१८।। (इति अभिज्ञस्यैव वाचियतव्यताधिकरणम् —८) ।

# (द्वादशद्वन्द्वानामां आध्वर्यवत्वाधिकरणम् — ६)

दर्श-पूर्णमास प्रकरण के याजमान काण्ड में कतिपय १२ जोड़े के रूप में कर्मकथित हैं, जो इस प्रकार हैं—

- १. 'वत्सं चोपावसृजित, उखां चाधिश्रयित'—गाय दुहने के लिए अध्वर्यु बछड़े को खूँटे से खोलकर छोड़ता है, और दूध गरम करने के लिए बटलोई को गाईपत्य अग्नि पर चढ़ाता है।
- 'अव च हिन्त, हषदुपले च समा हिन्त'—धान कृटता है, और सिल-बट्टो को टाँचता है:
- 'अधि च वपते, कपालानि चोपदधाति'-पीसने के लिए सिल पर चावल रखता है, और कपालों को आग पर चढ़ाता है।
- ४. 'पुरोडाशं चाधिश्रयति, आज्यं च'—पुरोडाश को पकाने के लिए तप्त कपालों पर रखता है, और आज्य को अग्नि पर पिघलाता है।
- ५. 'स्तम्बयजुश्च हरित, अभि च गृह्णिति'—विदि बनाये जाने के स्थान से मिट्टी व कूड़े-करकट ( = स्तम्बयजु) को हटाता है, और आग्नीझ उसे अञ्जलि में ले दर डालता है।
- ६. 'वेदि च परिगृह्णाति, पत्नीं च सन्नह्णाति'—वेदि को स्पय से रेखा द्वारा अङ्कित करता है, और योक्त्र = जोत से पत्नी को बाँधता है, अर्थात् पत्नी की कमर में जोत बाँधता है।
- प्रोक्षणीश्चासादयति, आज्यं च'—स्पय से अङ्कित रेखा पर प्रोक्षणी को रखता है. और उसी रेखा पर आज्य को रखता है।

'एतानि द्वादशद्वन्द्वानि दर्शपूर्णमासयोः' दर्श-पूर्णमास प्रकरण के याजमान काण्ड में ये दो-दो के जोड़े में साथ-साथ किये जानेवाले १२ जोड़े कम पढ़े हैं। यद्यपि सात जोड़ों में यहाँ १४ कम कहे हैं, पर आचार्य सायण के विचार से प्रथम अनुवाक में पिठत दश यज्ञतम्बन्धी आयुधों के दो-दो के जोड़े में पाँच युगल और मिलाने से जोड़ों की १२ संस्था का सामंजस्य बताया गया है (द्रष्टिंट्य तैं० सं० ११६१६ का सायण-भाष्य)। इसके विपरीत आचार्य भट्टभास्कर ने १२ जोड़ों के सामञ्जस्य का आधार उक्त सन्दर्भ में १२ कियाओं का निर्देश है। वे कियाणुँ हैं—(१) उपावसृजति, (२) अधिश्रयति, (३) अवहन्ति, (४) समाहन्ति, (१) अधिवपते, (६) उपदधाति, (१) अधिश्रयति, (६) हर्रात, (६) अभिगृह्णाति, (१०) परिगृह्णाति, (११) सन्तहाति, (१२) आसादयति। इन कियाओं से सम्बद्ध कर्मों की अपेक्षा से १२ जोड़ों की कल्पना साधार समभनी चाहिए। औपवारिक रूप से इन्हों को द्वादश द्वन्द्व अर्थात् १२ जोड़े कहा गया है।

यहाँ जो कर्त्तंव्य कर्म बताये गये हैं, उनमें सन्देह हैं—क्या ये कर्म यजमान द्वारा किये जाएँ ?अथवा अध्वर्यु के द्वारा ? याजमान काण्ड में पढ़े जाने के कारण यही प्रतीत होता है कि ये कर्म यजमान द्वारा किये जाने चाहिएँ।

आचार्य सूत्रकार ने इसी अर्थ को पूर्वपक्षरूप में प्रस्तुत किया-

# याजमाने समाख्यानात् कर्माणि याजमानं<sup>१</sup> स्युः ॥**१**६॥

[याजमाने] याजमान काण्ड में पठित होने पर [समाख्यानात्] याजमान संज्ञा के सामञ्जस्य से [कर्माण] वत्सावसर्जन आदि कथित १२ कर्म [याज-

मानम् ] यजमान द्वारा किये जानेवाले [स्युः] होने चाहिएँ।

याजमान काष्ड में पढ़े जाने के कारण उक्त कर्म 'याजमान' संज्ञावाले कहे जाते हैं। याजमान समाख्या का सामञ्जस्य इसी रूप में है कि उन्हें यजमान द्वारा किया जानेवाला माना जाय। अन्यत्र भी नेष्ट्रीय-पोत्रीय विशेष समाख्या के आधार पर उन कर्मों का नेष्टा-पोता द्वारा किया जाना माना गया है। वैसे ही यहाँ माना जाना चाहिए।।१६।।

आचार्य सूत्रकार ने पूर्वपक्ष का समाधान किया---

# अध्वर्युर्वातदर्थी हि न्यायपूर्वं समाख्यानम् ॥२०॥

[वा] 'वा' पद 'ढ़ादश कर्म यजमानकर्तृक हैं' इस पूर्वपक्ष की निवृत्ति का द्योतक है। [अघ्वर्युः] उक्त कर्मों को अध्वर्यु करे, [हि] क्योंकि वह [तदर्यः] उस कार्य के लिए यजमान द्वारा परिकीत हुआ है; [समाल्यानम्] उक्त कर्मों की समाल्या प्रयम आध्वर्यव काण्ड में पठित होने से 'आघ्वर्यव' नाम [न्यायपूर्वम्]

न्यायपूर्वक है, न्याय्य है, उचित है।

उक्त कर्म मुख्य रूप से 'आघ्वर्यव' काण्ड में पढ़े गये हैं, इसलिए समाख्या भी अध्वर्युकर्तृकता का उपपादन करती है। याजमान काण्ड में इनका पाठ—जोड़े के रूप में यजमान के निर्देश से—अध्वर्यु द्वारा कराये जाने के कारण है। यजमान केवल निर्देश देता है कि उक्त कर्मों को अध्वर्यु इस रूप (जोड़े के रूप) में करे। इतने ही प्रयोजन के लिए याजमान काण्ड में इनका पाठ है। यजमानकर्तृकता प्रयोजन नहीं है। इसलिए 'याजमान' इन कर्मों की समाख्या नहीं है। इसके लिए

१. 'याजमानम्' एकवचनान्त पाठ युक्त प्रतीत नहीं होता । 'वेदाः प्रमाणम्' अथवा 'रक्षोहागमलघ्वसन्देहाः प्रयोजनम्' के समान इसका समाधान चिन्त्य है । लिङ्ग-विपर्यय के इन प्रयोगों में 'प्रमाण' एवं 'प्रयोजन' पद नियत लिङ्ग हैं । प्रस्तुत प्रसंग में वचन-विपर्यय है; 'याजमान' पद नियत वचन नहीं हैं ।

जो उदाहरण 'नेत्रीया-पोष्ट्रीया' समास्था का दिया, वह विषम उदाहरण है; यहाँ लागू नहीं होता । वे उन कमों की विशेष समास्था हैं; उन कमों को नेता-पोष्टा करेंगे । इसमें कोई दोष नहीं है। परन्तु यहाँ उक्त द्वादश कमों की समास्था 'याजमान' है ही नहीं । उनकी 'आध्वर्यव' समास्था शास्त्रोचित है । अतः ये कमें अध्वर्यकर्तृक हैं, यह निश्चित है ।।२०।। (इति द्वादशद्वन्द्वानां आध्वर्यवत्वाधिकरणम्—१)।

# (होतुराध्वर्यवकरणमन्त्रानुष्ठातृत्वाधिकरणम्—१०)

ज्योतिष्टोम में अग्नीषोमीय पशु के यूप-सम्बन्धी परिव्ययण-कर्म में दो मन्त्र हैं—एक करणमन्त्र, दूसरा क्रियमाणानुवादी मन्त्र। कर्म करते हुए जो मन्त्र बोला जाय वह 'करणमन्त्र' कहाता है। परिव्ययण-कर्म करते हए अध्वर्य के द्वारा जो मन्त्र बोला जाता है, वह करणमन्त्र है—'परिवीरसि परि त्वा [यजु० ६।६] आदि । तीनलड भानी गई रस्सी को यजमान की नाभि के बराबर ऊँनाई पर युप में दाईं ओर से अध्वर्यु द्वारा लपेटना 'परिव्ययण' कर्म हैं। अध्वर्य मन्त्र बोलते हुए जब यूप में रस्सी लपेट रहा होता है, उसी समय वेदि के उत्तर-भाग में बैठा होता 'क्रियमाणानुवादी' मन्त्र का उच्चारण करता है; इसका अन्य नाम 'अनुमन्त्रण' मन्त्र है । जो कार्य किया जा रहा है, उसी का अनुवाद करनेवाला मन्त्र है-- 'यूवा सुवासाः परिबीत आगात्' [ऋ० ३।८।४] आदि । दोनों ऋत्विक् अपने-अपने मन्त्रों का साथ-साथ पाठ करते हैं। यह किया ज्योतिष्टोम के अग्नी-षोमीय पशुधर्म में गिनी जाती है। अतिदेश-वाक्य के अनुसार ये धर्म उक्थ्य आदि संस्थाओं की परम्परा से 'कुण्डपायिनामयन' में प्राप्त होते हैं, जो ज्योति-ब्टोम का विकृति है। 'कुण्डपायिनामयन' कर्मविशेष का नाम है, जहाँ चमसों के स्थान में कृण्डों से सोमपान किया जाता है । उस कर्म में ऋत्विजों का संक्षेप कहा है —'यो होता सोऽध्वर्युः' जो होता है वह अध्वर्यु है। यहाँ सन्देह होता है —इस अवसर पर उक्त कर्म को कौन करेगा ? होता या अध्वर्यु ? विशेष निर्देश न होने से अनियम प्राप्त होता है; दोनों ऋत्विजों में से कोई भी करे।

ऐसी स्थिति में आचार्य सूत्रकार ने निर्णय दिया—

# विप्रतिषेधे करणः समवायविशेषादितरमन्यस्तेषां यतो विशेषः स्यात् ॥२१॥

[विप्रतिषेधे] करण-मन्त्र और अनुमन्त्रण-मन्त्र दोनों का एक ऋत्विक् द्वारा एक काल में प्रयोग का विरोध होने पर [करणः] अब्वर्यु द्वारा पाठ किया जानेवाला करण-मन्त्र —[समवायविशेषात्] होता और अघ्वर्यु के समवाय में 'यो होता सोऽघ्वर्युः' इस विशेष वचन से आध्वर्यव कार्य में होता के नियुक्त होने के कारण —होता उच्चारण करे, [इतरम्] अन्य क्रियमाणानुवादी 'युवा सुवासाः' मन्त्र को [अन्यः] होता के सहयोगी ऋत्विजों में से एक पढ़े, [यतो विशेषः स्यात्] जिससे यह पाठरूप विशेष कार्य हो। तात्पर्य है —होता के सहयोगियों में अधीं, पादी, तृतीयी, जो भी कार्यान्तर में संलग्न न हो, वह उक्त मन्त्र का पाठ करे। अधीं, पादी, तृतीयी नामों के लिए ३।७।२२ सूत्र की टिप्पणी देखें।

अतिदेश-वाक्य से — करण-मन्त्र और क्रियमाणानुवादी-मन्त्र का पाठरूप कर्म कुण्डपायिनामयन में प्राप्त होता है। इन मन्त्रों का पाठ प्रकृतियाग यथाक्रम अध्वर्यु और होता एकसाथ करते हैं। पर इस कुण्डपायिनामयन नामक विक्रृति-कर्म में 'यो होता एकसाथ करते हैं। पर इस कुण्डपायिनामयन नामक विक्रृति-कर्म में 'यो होता एकसाथ करता है। तब अध्वर्यु द्वारा पठचमान मन्त्र का पाठ होता करेगा। तब होता द्वारा पठचमान मन्त्र का पाठ कौन करेगा? क्योंकि दोनों मन्त्र एक व्यक्ति के द्वारा एकसाथ नहीं पढ़े जा सकते। विधि के अनुसार इनका एकसाथ पढ़ा जाना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में निर्णय किया है कि होता के सहयोगियों में से ही जो विशेष — मुख्य अथवा अन्तरङ्ग है, वह हौत मन्त्र का पाठ करे। अथवा, इनमें से जो कार्यान्तर में संलग्न न हो, वह पाठ करे।।२१॥ (इति होतुराध्वर्यवकरणमन्त्रानुष्ठातृत्वाधिकरणम् — १०)।

# (प्रैषप्रैषार्थयोः पृथक्कर्तृकत्वाधिकरणम्—११)

दर्श-पूर्णमास में कतितय प्रैष पिठत हैं। प्रैष का अर्थ है —आज्ञावचन अथवा प्रेरित करना—'अमुक कार्य का समय हो गया है, यह करों'—ऐसे वाक्य 'प्रैष' कहे जाते हैं। वे हैं—'प्रोक्षणीरासादय' पिवत्र जल से पूर्ण पात्र लाकर रक्खो। 'इस्मार्बाहरूपसादय' इस्म और बहि को यथास्थान रक्खो। 'सुवं सुचश्च संमृड्ढिं सुव और सुचों को साफ करो। 'पत्नीं सन्नह्य आज्येनोदेहिं' पत्नी को योकत्र बाँधकर आज्य के साथ लाओ। इन प्रैष-वाक्यों के विषय में सन्देह है—क्या जो व्यक्ति प्रैष देता है, वही प्रैष दिये कार्य को करता है ? अथवा आज्ञा देनेवाला और आज्ञा दिये गये कार्य को करनेवाला भिन्न-भिन्न व्यक्ति होता है ?

जिज्ञासा—लोक में देखा जाता है, आज्ञा देनेवाला व्यक्ति अन्य होता है, और आज्ञा दिये गये कार्य को करनेवाला व्यक्ति अन्य होता है। ऐसी स्थिति में सन्देह का अवसर कहाँ है? यह स्पष्ट है, आज्ञा देनेवाला—प्रैषकर्त्ता—व्यक्ति भिन्न है, तथा आज्ञा दिये कार्य को करनेवाला—प्रैषार्थकर्त्ता—व्यक्ति भिन्न होता है। अपने-आप ही अपने को आज्ञा नहीं दी जाती।

समाधान — यह ठीक है, लोक में प्रायः ऐसा देखा जाता है कि प्रेरक और प्रेयं भिन्न व्यक्ति होते हैं। पर कभी-कभी यह भी देखा जाता है कि कार्य करने-वाला व्यक्ति — जब निर्घारित कार्य का समय समीप आता है, तो वह स्वयं कह उठता है कि अमुक कार्य का समय आ गया है, उसे करो । प्रोक्षणी लाने का समय हो रहा है, प्रोक्षणी लाकर रक्खो । वह अपने-आप ही अपने को कह रहा है। इसमें अन्य के प्रति सम्बोधन एवं विधिलकार आदि अनपेक्षित होते हैं, कार्यकाल की अभिव्यक्ति का उभार अधिक होता है। ऐसी स्थिति में प्रैषकर्त्ता और प्रैषार्थ-कर्त्ता का एक होना सम्भव रहता है। इसलिए सन्देह का आधार स्पष्ट है।

आचार्य सूत्रकार ने सन्देह का समाधान किया-

# प्रैषेषु च पराधिकारात् ॥२२॥

[प्रैषेषु] प्रैषों = आज्ञावाचक 'आसादय' आदि में [च] निश्चित [परा-धिकारात्] पर = अन्य के अधिकार से, अर्थात् अन्य को ही प्रैष दिये जाने के कारण प्रैषकर्त्ता और प्रैषार्थकर्त्ता भिन्न व्यक्ति होते हैं।

प्रैष कार्य और प्रैषार्थ कार्य में भिन्न व्यक्तियों का होना आवश्यक है। इसके बिना प्रैष उपपन्न नहीं होता। कार्यकाल का समीप होना व्यक्तिभेद में बाधक नहीं है। आज्ञा या प्रेरणा दूसरे को ही दी जाती है, स्वयं को नहीं। यदि प्रैषकर्त्ता स्वयं कार्य करने लगे, तो प्रैष की स्थिति ही नहीं बनती। पर शास्त्र इसी रूप में प्रस्तुत करता है। फलतः प्रैष और प्रैषार्थ भिन्नकर्तृक हैं, यह निश्चित है।।२२।। (इति प्रैषप्रैषार्थयोः पृथक्कर्तृकत्वाधिकरणम्—११)।

# (प्रैषप्रैषार्थयोर्यथाकममाध्वर्यवाग्नीध्रताधिकरणम् —१२)

यह ज्ञात हो गया कि प्रैषकर्ता और प्रैषार्थकर्ता भिन्न व्यक्ति होते हैं, पर यह सन्देह फिर बना है कि कौन ऋत्विक् प्रैषकर्त्ता हों? और कौन प्रैषार्थ-कर्ता?

प्रैष का विधान आध्वर्यववेद — यजुर्वेद में है। आध्वर्यंव वेद में विहित कर्मों को करनेवाले दो ऋत्विक् हैं, एक — अध्वर्य, दूसरा — आग्नीध्र । यहाँ सन्देह हैं, इनमें कौन प्रैष देनेवाला हो ? और कौन प्रैषार्थ करनेवाला हो ? याग-प्रसंग में अधिक कार्यकारी प्रायः अध्वर्यु देखा जाता है, अतः यह प्रैषार्थकारी रहे । इस अर्थ को आचार्य सूत्रकार ने पूर्वपक्षरूप में सूत्रित किया —

# अध्वर्युस्तु दर्शनात् ॥२३॥

[अध्वर्युः] अध्वर्यु ऋत्विक् [तु] ही प्रैषार्थकारी जानना चाहिए, [दर्शनात्] कार्य में अध्वर्यु के देखे जाने से ।

प्रैषार्थं का करनेवाला अध्वर्युऋत्विक् होना चाहिए। एक उपोद्बलक प्रमाण से ज्ञात होता है, चालू प्रसंग में प्रैषार्थकारी अध्वर्यु सम्भव है। प्रमाण है— 'तिर्यञ्चं स्पयं धारयेत् यदन्वञ्चं धारयेत् वज्जो वै स्पयो वज्जेणाध्वर्यक्षिण्वीत' स्पय को तिरछा धारण करे; यदि सामने सीधा धारण करे तो स्पय वज्ज है, वज्ज से अध्वर्यु को हिंसित करे। जो प्रैप देता है, स्पय उसके हाथ में रहता है। स्पय से अध्वर्यु को हिंसित करे। यह कथन इस तथ्य को स्पष्ट करता है कि प्रैष देने-वाला ऋत्विक् अध्वर्यु से भिन्त है। अतः प्रैषार्थकारी अध्वर्यु होना चाहिए॥२३॥

आचार्य सूत्रकार ने पूर्वपक्ष का समाधान किया—

# गौणो वा कर्मसामान्यात् ॥२४॥

[बा] 'वा' पद पूर्वसूत्रोक्त पक्ष की व्यावृत्ति का द्योतक है; तात्पर्य है—प्रेष आग्नीध करे और प्रेषार्थ अध्वर्यु करे, ऐसा नहीं है। [कर्मसामान्यात्] कर्म की समानता से, अर्थात् आध्वर्यव वेद में प्रतिपादित कर्मों के समान रूप से कर्ता होने के कारण उक्त वाक्य में[गौणः]आग्नीध के लिए अध्वर्यु पद का गौण प्रयोग है।

आग्नीध्र का प्रेष कर्म और अध्वर्यु का प्रेषार्थं कर्म है, यह कथन युक्त नहीं है। प्रत्युत इसके विपरीत वास्तिविकता यह है कि अध्वर्यु अग्नीत् [ —आग्नीध्र ] को प्रेष देता है, वह प्रेष दिये कार्य को प्रूरा करता है। इस प्रकार प्रेष और प्रेषार्थ दोनों आध्वर्यंव कृतकर्म के रूप में यथावत् सम्भव होते हैं। यद्यपि अध्वर्यु और अग्नीत् दोनों समान रूप से आध्वर्यंव वेद-प्रतिपादित कर्मों के कर्त्ती हैं, परन्तु समास्या (अध्वर्यु संज्ञा) के आधार पर जिस ऋत्विक् का अध्वर्यु नाम है, वह मुख्य कर्त्ता है। उसके मुख्यत्व का आधार उसकी यह संज्ञा है। इसलिए प्रेष अध्वर्यु देता है, और अग्नीत् उसे कार्यं रूप में परिणत करता है। इससे दोनों का आध्वर्यंव कर्मकर्तृत्व उपपन्न होता है। इसी समानता के आधार पर 'तिर्यं च्चं स्पयं घारयेत्' आदि वाक्य में 'अध्वर्यु' पद गोणी वृत्ति से अग्नीत् के लिए प्रयुक्त हुआ है। फलतः प्रैषकर्म अध्वर्यु का और प्रैषार्थकर्म अग्नीत् का मान्य है, यह सिद्ध होता है। ॥२४॥ (इति प्रैषप्रैषार्थयोयंथाक्रममाध्वयंवाग्नीध्रताधि-करणम् —१२)।

(करणमन्त्रेषु स्वामिफलस्याशासिद्वव्यताधिकरणम् -- १३)

दर्श-पूर्णमास प्रसंग में पाठ है —'ममाग्ने वर्ची विहवेष्वस्तु, इति पूर्वमींन गृह्णाति' हे अग्ने ! तुम्हारे अनुग्रह से यज्ञों भें मेरा वर्चस् होवे, मैं वर्चस्वी —

२. 'बिहुव' पद लोक में युद्धवाचक प्रयुक्त होता है, जहाँ विरोधी वर्ग परस्पर

१. 'ममान्ने बचों विह्वेष्वस्तु' यह मन्त्र का प्रतीक है। यह मन्त्र [ऋ० १०।१२८।१; अथर्व०५।३।१; तै०सं०४।७।१४।१] में पठित है। अगला पाठ 'इति पूर्वमग्नि गृह्णाति' मन्त्र के साथ [मैत्रा०सं० १।४।५] में पठित है।

कान्तियुक्त = आभावान् बन्ं। दर्श-पूर्णमास कर्मं के पहले दिन के कार्यों में गार्ह्यप्त्य अग्नि से अग्नि लेकर आहवनीय अग्नि को प्रज्वलित किया जाता है। उसी कार्ये में 'ममाग्ने वचीं' आदि मन्त्र विनियुक्त है। उससे अगले दिन आहवनीय में यजन किया जाता है। गार्ह्यप्त्य से आहवनीय का सिमन्धन = प्रज्वालन अध्वर्यु ऋतिकक् करता है। इसमें सन्देह है — 'ममाग्ने वचीं विह्नेष्वस्तु'— 'हे अग्ने! मेरा वचींस् यज्ञों में होवे' क्या यह वचींस्-फल की आशंसा = चाहना अध्वर्यु ऋतिकक् के लिए है ? अथवा प्रजमान के लिए ? तात्पर्य है, यजन से होने-वाले वचींस्-फल की आशंसा अध्वर्यू-सम्बन्धी है ? अथवा यजमान-सम्बन्धी ?

आपाततः यही प्रतीत होता है कि यह फल की आशंसा अध्वर्यु के लिए होनी चाहिए, क्योंकि वही 'ममाग्ने वर्ची' आदि मन्त्र का उच्चारण करते हुए आहव-नीय अग्नि को प्रज्वलित करता है। मन्त्र में 'मम' का प्रयोग यह स्पष्ट करता है कि मन्त्र का उच्चारण करते हुए अध्वर्यु अपने लिए 'मेरा वर्चस् होवे' यह आशंसा करता है।

आचार्य सूत्रकार ने इसी अर्थ को पूर्वपक्षरूप में प्रस्तुत किया —

### ऋत्विक्फलं करणेष्वर्थवत्वात् ॥२५॥

[करणेषु] करण-मन्त्रों में [ऋत्विक् फलम्] अध्वर्यु ऋत्विक् के फल की आशंसा है, [अर्थवत्वात्] ऋत्विक् के फल की कामना में आहवनीय अग्नि को प्रज्वलित करनेवाले अध्वर्यु में मन्त्रपठित 'मम' पद के सार्थक होने से।

आहवनीय अग्नि को प्रज्विति करते हुए अध्वर्यु उक्त मन्त्र का उच्चारण करता है। मन्त्र में पठित 'वर्चों मयास्तु' से स्पष्ट होता है, मन्त्र का उच्चारणकर्त्ता 'मम' कहकर अपने लिए वर्चस् की कामना करता है। ऐसा मानने पर श्रुति-बोधित प्रसिद्ध अर्थं स्वीकृत होने से श्रुति आदृत होती है, तथा अध्वर्यु-कथन सार्थंक होता है। यदि 'मम' पद अध्वर्यु को न कहकर यजमान को लक्षित करे, 'मम यजमानस्य वर्चोस्तु' मेरे यजमान का वर्चस् हो, तो प्रसिद्ध अर्थं का त्याग होता हैतथा लक्षणा वृत्ति से अप्रसिद्ध अर्थं को कल्पना करनी होती है, जो शास्त्रीय दृष्टि से दोष है। इसलिए वर्चस् की आशंसा अध्वर्यु-सम्बन्धी है, यह मानना युक्त होगा।।२५॥

संघर्ष के लिए एक-दूसरे का —स्पर्धापूर्वक — आह्वान करते हैं। मन्त्र के 'विहव' पद में 'वि' उपसर्ग 'विरुद्ध' अर्थ में न होकर 'विशेष' अर्थ को प्रकट करता है — जहाँ विशेष रूप से विविध देवताओं का स्पर्धारहित आह्वान किया जाता है। इस प्रकार यौगिक प्रक्रिया से 'विहव' पद यहाँ यज्ञ का वाचक है।

आचार्य सूत्रकार ने पूर्वपक्ष का समाधान किया-

### स्वामिनो वा तदर्थत्वात् ॥२६॥

[वा] 'वा' पद पूर्वपक्ष की निवृत्ति का द्योतक है। तात्पर्य है, उक्त मन्त्र में अध्वर्यु के फल की आशंसा नहीं है, प्रत्युत [स्वामिनः]स्वामी — यजमान के फल की आशंसा है, [तदर्यत्वात्] दर्श-पूर्णमास कर्म के यजमान के लिए होने के कारण; उसके अन्तर्गत अग्निप्रज्वलन-कर्म भी यजमान का ही है। इसलिए मन्त्र में 'सम' पद 'मेरे यजमान का' बोधक है।

आहवनीय अग्निप्रज्वलन के अवसर पर वर्चस की प्रार्थना यजमान-सम्बन्धी है, अध्वर्यु-सम्बन्धी नहीं । अपने अङ्गभूत कर्मों के सहित दर्श-पूर्णमास-कर्म यजमान के लिए हैं। 'दर्श-पूर्णमासाम्यां यजेत स्वर्गकामः' वाक्य में 'यजेत' आत्मने-पद किया का प्रयोग कत्ता को कियाफल होने का बोध कराता है। अग्निसर्मि-धन दर्श-पूर्णमास का अङ्ग है; उस अवसर पर की गई फल की आशंसा यजमान के लिए उचित व समञ्जस हो सकती है। यज्ञ के फल स्वर्गादि का भोक्ता यजमान है, अध्वर्य नहीं । इसलिए अग्निसमिन्धन से वर्चस् की आशंसा यजमान के लिए सम्भव है। 'मम' पद के सामञ्जस्य के लिए ऐसा मानना भी आवश्यक नहीं है कि मन्त्र का उच्चारण यजमान करे और अग्निसमिन्धन भले ही अध्वर्यु करे। अग्निसमिन्धन और मन्त्रोच्चारण एक ही व्यक्ति के द्वारा किया जाना शास्त्रीय है। समाख्याता के आधार पर कर्म के आध्वर्यव--- यजुर्वेद-विहित---होने के कारण अध्वर्य द्वारा उसका होना शास्त्र-सम्मत है। अध्वर्य यजमान द्वारा परिक्रीत कियाकारी ऋत्विक है। वह किया करेगा, पर उसके फल से सम्बद्ध नहीं होगा। वह परिश्रय में निर्णीत केवल अपने पारिश्रमिक शुल्क का अधिकारी होता है। जहाँ किसी पद का अभिधावृत्ति-बोधित अर्थ सम्भव नहीं होता, वहाँ लक्षणावृत्ति से अर्थबोध दोषावह नहीं माना जाता। यह वास्तविकता है कि अग्निसमिन्धन के अवसर पर मन्त्रोच्चारण करते हुए अध्वर्य की यह भावना कदापि नहीं रहती कि विहव = यज्ञ में वर्चस् मेरा हो। वह अन्तरात्मा से यजमान के वर्चस् की कामना करता है। मन्त्र इसी कामना को बताता है। यदि शाब्दिक व्यवहार को महत्त्व देते हुए यह अर्थ लक्षणावत्ति से बोधित होता है, तो इसमें कोई दोष नहीं है।

अग्निसिमन्वन और करण-मन्त्र का उच्चारण, दोनों कार्य यजमान ही करे तो 'मम' पद के असामञ्जस्य की कोई समस्या नहीं रहेगी,—ऐसा कहना विडम्बनामात्र है। वस्तुतः जो व्यक्ति यज्ञित्रया के सुचारु रूप में सञ्चालन में परिनिष्ठित होते हैं, उन्हीं को ऋत्विजों के रूप में परिकीत किया जाता है। यदि यजमान ही वह सब करे, तो परिकय की आवश्यकता ही क्या है? यजमान के परिनिष्ठित होने पर भी यागसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य-कलाप का—एक व्यक्ति के द्वारा सुचार रूप में —सञ्चालित करना सम्भव न होने से ऋत्विक् के रूप में अन्य याग-विशेषज्ञ व्यक्तियों का परिक्रय व वरण यजमान को करना ही पड़ता है। फलतः अध्वर्यु के द्वारा अग्निकार्य करने पर भी उस अवसर की फलकामना यजमान-सम्बन्धी ही होती है, यह निश्चित सिद्धान्त है।।२६।।

इसी अर्थ की पुष्टि में आचार्य सूत्रकार ने अन्य हेतु प्रस्तुत किया—

# लिङ्गदर्शनाच्च ॥२७॥

[लिङ्गदर्शनात्]आशी के विषय में कहा गया है—'यां वै काञ्चन ऋत्विज आशिषमाशासते यजमानस्यैव सा' ऋत्विक् जन जिस किसी आशी की चाहना करते हैं, निश्चित रूप से वह यजमान की होती है।

यह वाक्य स्पष्ट करता है, ऋित्वजों द्वारा की जानेवाली आशी की कामना यजमान के लिए ही होती है। प्रत्येक ऋित्वक् इस तथ्य को जानता है कि हम जो क्रिया कर रहे हैं, वह पूर्णरूप से यजमान के लिए है। करण-मन्त्र में की गई आशीर्वाद की कामना भी यजमान के प्रयोजन को सिद्ध करती है। इसलिए वर्चस्फल यजमान-सम्बन्धी है, यह जाना जाता है।।२७॥ (इति करणमन्त्रेषु स्वामि-फलस्याशासितव्यताधिकरणम्—१३)।

# (करणमन्त्रेषु कर्मार्थफलस्य ऋत्विग्धर्मताधिकरणम्--१४)

यह जानने पर भी कि करण-मन्त्रों में यजमान के फल की आशंसा की जाती है—सन्देह बना रहता है कि क्या यह सार्वित्रिक नियम है ? अथवा इसका कोई अपवाद भी है ? हाँ, अपवाद है। आचार्य सूत्रकार ने बताया—

# कर्मार्थं तु फलं तेषां स्वामिनं प्रत्यर्थवत्वात् ॥२८॥

[तु] 'तु' पद पूर्वाधिकरण में कहे सिद्धान्त के अपवाद का द्योतक है। [कर्मार्थम्] यागरूप कर्म की निर्वाध सम्पन्तता के लिए जो [फलम्] आशीरूप फल है, वह [तेषाम्] उन ऋत्विजों का है, जो याग में कार्यकारी हैं, उनके [स्वामिनं प्रति] स्वामी = यजमान के प्रति [अर्थवत्वात्] अर्थवान् = प्रयोजनवान् होने से। तात्पर्य है, आशी-फल से स्वस्थ-नीरोग ऋत्विक् यजमान के यागकमं को निर्वाध सम्पन्न करने में समर्थ होते हैं।

ऋत्विजों के फल की आशंसा भी शास्त्र में देखी जाती है, जहाँ वह फल मुख्य कर्म की सिद्धि के लिए होता है। जैसे वाक्य है—'अग्नाबिष्णू मा वामत्-क्रमिषम्, विजिहायां मा मा सन्ताप्तम्' हे अग्नि और हे विष्णु देवो! मैं आपका अतिक्रमण न करूँ, मुभे दोनों के मध्य से जाने के लिए पृथक् रहें, मुभे आप दोनों सन्तप्त = दु:सी न करें। यह आशंसा अध्वर्यु अपने लिए करता है। सन्ताप या कष्ट में न रहता हुआ ही अध्वर्यु मुचार रूप से कर्म कर सकता है। वह यजमान का याग करते हुए अपने-आपको किसी कष्ट में पड़ने से बचाने के लिए प्रार्थना कर रहा है। अध्वर्यु के सुसी-स्वस्थ रहने से कर्म का सुचार रूप से सम्पन्न होना यजमान का उपकारक है। इसलिए यहाँ ऋत्विक् के 'स्वस्थ-नीरोग रहने'-फल की आशंसा उचित है।

यह अपने लिए अध्वर्यु की आशंसा किस अवसर की है, और इसीलिए कितनी उचित है, निम्नांकित विवरण से स्पष्ट हो जाता है—

"आहवनीय अग्नि के दक्षिण, पश्चिम और उत्तर में परिषि ( = बाहुपरि-माण पलाश की ३ इध्म = सिमिधा) रक्खी जाती हैं। इनमें मध्यम परिधि पश्चिम बाली हैं। उसके अग्रभाग में अग्नि वर्त्तमान है। आहवनीय के पश्चिम में वेदि के मध्यस्थित सुक् के अग्रभाग में यज्ञरूप विष्णु (यज्ञो वै विष्णुः) है, क्योंकि सुक् के अग्रभाग से आहुति देने से विष्णुरूप यज्ञ सम्पन्न होता है। सुक् वेदि में प्रस्तर पर रक्खी जाती है, अतः अध्वर्यु आधार होम के लिए प्रस्तर का दक्षिण पर से अतिक्रमण करता है = लांधता है, अर्थात् आहवनीय अग्नि के और प्रस्तर पर रक्खे सुक् के अग्रभाग में विद्यमान यज्ञरूप विष्णु का अतिक्रमण न होवे, इसके लिए अध्वर्यु 'अग्नाविष्णू' मन्त्र से अग्नि और विष्णु से कहता है—हे अग्नि और विष्णु देवो! मैं आपका अतिक्रमण न कर्स्, अर्थात् आप मुभ्ने जाने के लिए मार्ग देवें, इत्यादि (द्र०—तैं० सं० १।१।१२; आप० श्रौत २।१३।७ तथा दोनों के भाष्य)" (य्० मी०)।।२५।।

आचार्य सूत्रकार ने अध्वर्यु फल की आशंसा के अन्य प्रसंग का निर्देश किया—...

#### व्यपदेशाच्च ॥२६॥

[व्यपदेशात्] व्यपदेश ---ववचित् कथन से [च] भी ऋत्विक् के फल की आशंसा जानी जाती है।

हिवर्धान-शकट (जिस पर सोम लाया जाता व रक्खा रहता है) के नीचे आजे पूर्व-भाग में आमने-सामने लगभग दस अंगुल के फ़ासले से चारों उपिदशाओं में चार गड्ढे इस प्रकार खोदे जाते हैं कि भीतर की ओर वे मिल जाएँ, पर उनके मध्य का ऊपरी भाग वैसा ही बिना उखड़ा बना रहे। मीमांसा में इन गड्ढों का पारिभाषिक नाम 'उपरव' है। ये गड्ढे ऊपर से गोलाकार होने चाहिएँ, जिनकी गोलाई में मध्य रेखा द-१ अंगुल के लगभग रहे। गहराई एक बालिश्त के लगभग रहे। उपर से गोलाकार खोदने के विषय में मतभेद है। वे गड्ढा आयताकार रूप में खोदना बताते हैं।

#### उपरव

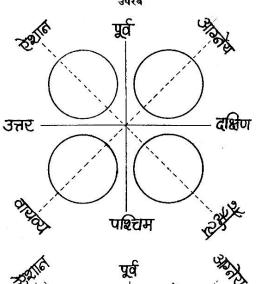

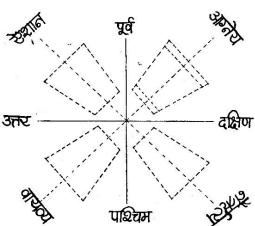

सूत्रकार ने बताया, जहाँ ऋत्विक्-सम्बन्धी फल की आशंसा का साक्षात् निर्वेण है, वहाँ वैसा ही स्वीकार करना चाहिए। उपरव-संज्ञक गड्ढ के एक ओर यजमान और दूसरी ओर अध्वर्यू अपने-अपने हाथ आमने-सामने से उपरव में भीतर डालकर मिलाते हैं। तब अध्वर्यू यजमान से पूछता है—'किमत्र ?' यहाँ क्या है? यजमान कहता है—'मद्रम्'—कल्याण है। तब अध्वर्यू उत्तर देता है—'तन्तौ सह' वह हम दोनों का साथ होवे। इसमें 'नौ' पद से अध्वर्यू और यजमान दोनों का निर्देश है। 'नौ' पद 'अस्मद्' शब्द के षष्ठी दिवचनान्त 'आवयोः' का स्थानीय है, जिसका अर्थ है—हम दोनों का। यहाँ अध्वर्यू-यजमान दोनों के कल्याण-फल की आशंसा के कथन में अध्वर्यू के फल की आशंसा स्पष्ट निर्दिष्ट है।

उपरव में हाथ डालने की व्यवस्था इस प्रकार है—प्रथम आग्नेय कोण के उपरव में अध्वर्यु हाथ डाले, तथा सामने के वायव्य कोण के उपरव में यजमान हाथ डाले । तदनन्तर पूर्वोक्त प्रश्नोत्तर करें। अनन्तर उसी प्रकार नैऋंत्य कोण के उपरव में अध्यर्यु हाथ डालता है, तथा ऐशान कोण के उपरव में यजमान हाथ डालता है। अब पहले यजमान पूछता है—'अध्वर्यो किमन्न ?'हे अध्वर्यु ! यहाँ क्या है ? अध्वर्यु उत्तर देता है—'भद्रम्'। इसके उत्तर में यजमान कहता है—'तन्मम' वह मेरा हो। 'ऐसे प्रसंगों के करणमन्त्रों में जो ऋत्विक् के फल की

इसके लिए देखें—कात्यायन श्रौतसूत्र, ८।४।२६-८।४।१८ तक 'उपरव'-सम्बन्धी प्रकरण ।

याग-प्रसंग में यह कार्य मिथ्या आडम्बर-सा प्रतीत होता है। सम्भव है, उपरव को याग के फल स्वर्ग का प्रतीक मानकर ये प्रश्नोत्तर हों। याग-किया के संचालन में भागी होने से अध्वयुं के पारिश्रमिक दक्षिणा-प्राप्ति के रूप में उसके भद्र फल को स्वीकार किया गया। पर याग के फल स्वर्ग रूप भद्र का अधिकारी केवल यजमान है। यह भावना अभिव्यक्त करना उक्त किया का प्रयोजन सम्भवतः रहा हो, पर ऐसी भावनाभिव्यक्ति 'उपरव' के बिना भी सम्भव है। प्रतीत होता है, इस ढंग की कियाओं ने यागकर्म की एक आडम्बर का रूप दे दिया। इन कियाओं की व्यवस्था के सम्बन्ध में विभिन्न श्रीत सूत्र परस्पर विरुद्ध कथन करते हैं। उपर जो कम दिखाया, वह कात्यायन श्रीत सूत्र के अनुसार है। इसके विपरीत आपस्तम्ब श्रीत-सूत्र [११।२।३] आग्नेय कोण के उपरव में यजमान का हाथ डालना बताता है, तथा वायव्य कोण के उपरव में अध्वर्यु का। दोनों के हाथ मिलने पर यजमान अध्वर्यु से पूछता है—'हे अध्वर्या!' किमत्र ? अध्वर्यु मिलने पर यजमान अध्वर्यु से पूछता है—'हे अध्वर्या!' किमत्र ? अध्वर्यु मिलने पर यजमान अध्वर्यु से पूछता है—'हे अध्वर्या!' किमत्र ? अध्वर्यु मिलने पर यजमान अध्वर्यु से पूछता है—'हे अध्वर्या!' किमत्र ? अध्वर्यु

अाशंसा है, उसका प्रयोजन—ऋत्विक् के स्वस्थ-नीरोग रहने के कारण—कर्म की निर्वाध सम्पन्नता है,—ऐसा जाना जाता है ॥२९॥ (इति करणमन्त्रेषु कर्मार्थफलस्य ऋत्विग्धर्मताधिकरणम्—१४)।

# (द्रव्यसंस्कारस्याङ्गप्रधानार्थताऽधिकरणम् —१५)

दर्श-पूर्णमास में बॉह और वेदि के धर्म पठित हैं। इनमें सन्देह है—क्या थे धर्म अङ्गकर्म और प्रधानकर्म दोनों के लिए हैं? अथवा केवल प्रधानकर्म के लिए हैं? अथवा केवल प्रधानकर्म के लिए ? दर्श-पूर्णमास प्रधान कर्म हैं। उसी प्रकरण में पठित होने के कारण इन्हें केवल प्रधानकर्म का धर्म मानना चाहिए। ऐसा प्राप्त होने पर सुत्रकार ने बताया—

### द्रव्यसंस्कारः प्रकरणाविशेषात् सर्वकर्मणाम् ॥३०॥

[द्रव्यसंस्कार:] विभिन्न द्रव्यों का जो संस्कार कहा है, वह [प्रकरण-विशेषात्] अङ्गभूत कर्म और प्रधान का कोई विशेष प्रकरण न होने के कारण [सर्वकर्मणाम्] अङ्ग और प्रधान सभी कर्मों के धर्म हैं।

यह प्रकरण प्रधानकर्म का है, और यह अङ्गभूत कर्म का, ऐसा किसी प्रकरणिवशेष का कथन न होकर दर्श-पूर्णमास के सामान्य प्रकरण में द्रव्यों के धर्म पढ़ें हैं। इसलिए वे धर्म अङ्ग और प्रधान सभी कर्मों के विषय में समक्षने चाहिएँ।' बहि के धर्म हैं—काटना, बाँधना, लाकर वेदि पर बिछाना आदि।

कहता है—'मद्रमिति'। अनन्तर यजमान कहता है—'तन्नी सह'। अनन्तर ऐशान कोण के उपरव में यजमान और नैऋंत्य कोण के उपरव में अध्वर्य हाथ डालता है। अब यजमान अध्वर्यु से पूछता है—'किमत्र' ? अध्वर्यु का उत्तर है—'भद्रम्'। तब यजमान कहता है—'तन्मम'।

श्रीत सुत्रों का यह परस्पर-विरुद्ध कथन उपरव की मूलभूत वास्त-विकता पर सन्देह के आक्रमण को प्रेरित करता है। कात्यायन का क्रम अधिक सुत्रानुसारी है, क्योंकि वहाँ ऋत्विक् के फल का निर्देश ऋत्विक्-मुख से कराया है, जबिक दूसरे क्रम में विपरीत है। यह क्रियाकलाप किसी अवृष्टिविशेष का जनक हो, ऐसी कल्पना भी उपहासास्पद प्रतीत होती है।

१. 'बिहि' इकारान्त पद अमरकोश में अपिठत है। आप्टे के संस्कृत-हिन्दी कोष में इसे 'कुश' पद का पर्यायवाची बताया है। 'कुश' और 'दमें समानार्यक पद हैं; 'दमें हिन्दी में 'दाभ' बोला जाता है। कुश का हिन्दी में वही रूप है। इससे जात होता है, दाम अथवा कुश घास का अन्य नाम बिह है। इस घास का अग्रभाग तीखा होता है। विदि के धर्म हैं—रेखा से चिह्नित करना, उपयुक्त साधन (ईंट, बुद्ध रेता आदि) से उसे बनाना, उचित स्थान पर बिछाये गये बहिं पर हिवद्वव्यों का रखना आदि। इस प्रकार का द्रव्य-संस्कार प्रत्येक कर्म में करना अपेक्षित होता है। इसी अध्याय के सातवें पाद के प्रारम्भिक पाँच सूत्रों में यही सिद्धान्त निश्चित किया है। यह सामान्य सिद्धान्त है। यहाँ इसका सन्निवेश आगे प्रतिपाद्यमान कितप्य अपवाद बताने की भावना से किया गया है।।३०।। (इति द्रव्यसंस्कारस्याङ्गप्रधानार्थताधिकरणम्—१५)।

# (अपूर्वप्राकृतधर्माणां विकृतावसम्बन्धाधिकरणम्—१६)

ज्योतिष्टोम में अग्नीषोमीय पशु का उल्लेख है—'यो दीक्षितो यदग्नी-षोमीयं पशुमालभते' जो दीक्षित हुआ व्यक्ति अग्नि और सोम देवतावाले पशु का आलभन करता है। उस प्रसंग में वाक्य है—'ब्राहिषा यूपाक्टमवस्तृणाति' ब्राहि षास से यूप के गड्ढे को ढाँपता है, अथवा यूपगर्त पर ब्राहि घास डालता है। अग्य वाक्य है—'आज्येन यूपमनिक्त' आज्य से यूप को आँजता है, अर्थात् चिकना करता या चुपड़ता है। इनमें सन्देह है—यूपगर्त को ढकने के लिए जो ब्राहि और यूप को आंजने के लिए जो आज्य है, क्या उनमें—प्रकृतिभूत दर्श-पूर्णमास में कहे गये—ब्राहि-आज्य धर्म करने चाहिएँ? अथवा नहीं करने चाहिएँ?

ये बहि के धमें हैं—जंगल में जाकर काटना (=लवन), बाँधकर लाना (=सम्भरण), जल से धोना (=प्रोक्षण), यथास्थान गर्त पर रखना (=सन्नहन्न) आदि। आज्य के धमें हैं—पिघलना (=िवलापन), आग पर से उतारे गये आज्य को पत्नी के द्वारा देखना (=पत्न्यवेक्षण), आवश्यकता होने पर उसे पुनना-छानना (=उत्पवन ) आदि। बहि से यूपगर्त को ढाँपना और आज्य से यूप को आंजना, ये दर्श-पूर्णमास प्रधान याग के अङ्गभूत कमें हैं, अर्थात् ये उनके विकृतियाग हैं। ऐसी स्थिति में यही प्राप्त होता है कि 'प्रकृतिविद्वकृति: कर्त्तव्या' अतिदेश-वाक्य के अनुसार प्रकृतियाग में कहे धर्म विकृति में होने चाहिएँ। बहि और आज्य के—प्रकृतियाग में कहे—धर्म सार्वित्रक हैं। अतिदेश-वाक्य से यहाँ भी प्राप्त हैं। यह भी ध्यान देने की बात है कि पशुयाग से सम्बद्ध बहि और आज्य निष्प्रयोजन नहीं हैं। ऐसा प्राप्त होने पर आचार्य सूत्रकार ने बताया—

१. उत्पवन उस संस्कार को कहते हैं, जो पात्र में स्थित द्रव, द्रव्य आज्य आदि का दोनों हाथों से पवित्र-संज्ञक दो कुजाओं को परस्पर असंसृष्ट रखते (परस्पर न मिलाते) हुए पकड़कर उनसे द्रव्य के ऊपर के भाग का चलाना होता है। (यु० मी०)

# निर्देशासु विकृतावपूर्वस्यानधिकारः ॥३१॥

[तु] 'तु' पद पूर्वकथन की निवृत्ति का द्योतक है। तात्पर्य है—'थूपगर्त को ढाँपने के लिए कहे गये बिंह में प्राकृत बिंहधर्म, तथा यूपाञ्जन में प्रयुक्त आज्य में प्राकृत आज्यधर्म करने चाहिएँ यह कथन युक्त नहीं है। [अपूर्वस्य] प्रकृतिभूत याग में कहे गये अपूर्वोत्पादक द्रव्यधर्म का [बिकृतौ] बिकृति में [निर्वेशात्] अतिदेश-वाक्य से [अनधिकारः] अधिकार नहीं होता। तात्पर्य है, प्रकृति के वे धर्म अतिदेश से बिकृति में प्राप्त नहीं होते।

प्रकृति से विकृति में उन्हीं घर्मों का अतिदेश होता है, जो विकृति में प्रयुक्त होकर प्रधानकर्मजन्य अपूर्व की उत्पत्ति में सहयोगी होते हैं। प्रकृतियाग में बहि का संस्कार प्रधानयाग की हिवयों के आसादन के लिए होता है—'बॉहिंपि हवींब्यासादयित' ऐसे ही संस्कृत हिव से यागानुष्ठान किया जाता है। यदि इस संस्कार धर्म की उपेक्षा की जाय, तो याग विगुण होकर अभिलिषत अपूर्व फल को उत्पन्न करने में असमर्थ रहता है। पशुयाग-सम्बद्ध बहि और आज्य ऐसे नहीं होते, अर्थात् अपूर्वोत्पत्ति में सहयोगी नहीं रहते। इसलिए प्रकृतिधर्मों का यहाँ अतिदेश नहीं होगा। उक्त सिद्धान्त दशमाध्याय प्रथम पाद के प्रथम अधिकरण में प्रतिपादित किया है।

बर्हि और जाज्य के ये धर्म दर्श-पूर्णमास प्रधान याग में कहे गये हैं; पर अनुष्ठिय वहीं होते हैं, जहाँ प्रधान याग के उपकारक हैं। जो धर्म प्रधान का उपकार करनेवाले होते हैं, उनका विकृति में अतिदेश किया जाता है। कारण यह है कि अतिदेश-वाक्य अपनी प्रवृत्ति में प्रधान कर्म की अपेक्षा करता है, घर्म की अपेक्षा नहीं करता। अतिदेश-वाक्य की ऐसी समानता प्रधान कर्म के साथ है, द्रव्य-धर्मों के साथ नहीं।

कहा जा सकता है, यदि अतिदेश-वाक्य से प्रकृतिगत द्रव्यधर्म विकृति में यहाँ नहीं आते, तो सान्निध्य से आ सकते हैं; ऐसा क्यों न माना जाय ? प्रकृतियाग के सान्निध्य में ही विकृतियाग पठित हैं, तब प्राकृत धर्मों की प्राप्ति विकृति में माननी चाहिए।

ऐसा कहना भी युक्त नहीं है। समीपपठित पद भी जब अन्य प्रयोजनवाला होता है, अर्थात अन्य से सम्बद्ध होता है, तो समीपपठित पद के साथ भी उसकी एकवावयता नहीं होती; जैसे—'भार्या राज्ञः पुरुषो देवदत्तस्य' में षष्ठचन्त 'राज' पद की, समीपपठित भी पुरुष के साथ एकवाक्यता नहीं होती, क्योंकि 'पुरुष'-पद का सम्बन्ध देवदत्त के साथ है। इसीलिए यहाँ इन पदों का परस्पर समास नहीं होता, फिर दूरस्थित के साथ सम्बन्ध का अवसर ही नहीं।

किसी का भी अञ्जभाव प्रधान की अपेक्षा से जाना जाता है। यदि प्रधान

को अपने उपकार के लिए उस कर्म की अपेक्षा है, आवश्यकता है, तो वह कर्म प्रधान का अङ्ग माना जायगा। केवल अतिदेश अथवा सामीप्य से किसी कर्म का अङ्गभाव सिंख नहीं होता। प्रधानकर्म में बिंह का प्रयोजन — 'हविद्रव्य का उनपर रखना' है। आज्य का प्रयोजन 'होम' है। परन्तु पशुयाग से सम्बद्ध बिंह और आज्य के ये प्रयोजन नहीं हैं। इसलिए प्रकृतिगत धर्मों की प्राप्ति वहाँ नहीं होगी।

यदि प्रधान कर्म के उपकार की अपेक्षा कर अतिदेश-वाक्य या सामीप्य से प्रकृतिगत द्रव्य-धर्मों का विकृति में सन्तिवेश माना जाता है, अर्थात् विकृतियाँ प्रधान कर्म की अपेक्षा न कर धर्ममात्र की अपेक्षा करती हैं, तो प्रकृति-विकृति उभय के ये साधारण धर्म हो जाएँगे। उस अवस्था में आवश्यक 'ऊह' अनुपपन्न अनावश्यक होगा । तब सौर्य याग में 'अग्नये त्वा जुष्टं निर्वपामि' मंत्र में 'अग्नये' पद के स्थान में 'सूर्याय' पद का ऊह नहीं होगा, क्योंकि हविनिर्वाप-धर्म प्रकृति-विकृति का साधारण है । यदि हविनिर्वाप-धर्म को प्रधान का उपकारक मानें, तो आग्नेय याग में 'अग्नि'-पद-घटित मन्त्र से किया गया हविनिविप आग्नेय याग में उपकारक होगा । सौर्य याग में 'अग्नि -पद-घटित मन्त्र से किया गया हितनिर्वाप सौर्य याग का उपकारक न होगा। हविनिर्वाप को सौर्य याग का उपकारक बनाने के लिए 'सूर्य'-पद-घटित मन्त्र से हविनिर्वाप करना होगा । 'सूर्य'-पद-घटित कोई मन्त्र हिविनिर्वाप का नहीं है। इसलिए 'अग्नि'-पद के स्थान में 'सूर्य'-पद का ऊह करना पड़ता है---'सूर्याय त्वा जुष्ट निर्वपामि' ऐसा मन्त्रस्वरूप वनाकर सौर्य याग में हवि का निर्वाप करना होता है। फलतः द्रव्य-धर्मों को प्रकृति-विकृति उभय का साधारण धर्म मानने पर ऊह की आवश्यकता न रहने से सौर्य याग में 'अग्नये त्वा' मन्त्र से हविनिर्वाप सौर्य याग का उपकारक न होगा. जो अनिष्ट है। इसलिए विकृति-पञ्याग में प्रयुक्त बहि एवं आज्य लौकिक ही गहीत होते हैं। उनके लवन आदि एवं उत्पवन आदि संस्कार अपेक्षित नहीं होते ॥३१॥ (इति अपूर्वप्राकृतभर्माणां विकृतावसम्बन्धाधिकरणम्—१६)।

(विधृतिपवित्रयोः परिभोजनीयबर्हिषा कर्त्तव्यता-धिकरणम् – १७)

दर्श-पूर्णमास प्रकरण में पाठ [इ०—आप० श्रीत० १।११।७] है — 'समाव-प्रिक्छित्नाग्री दर्भी प्रादेशमात्री पित्र के कुरुत' लम्बाई में एक-जैसे सीधे, बिना कटेट्टे अग्रभागवाले, प्रादेश (अंगूठे से तर्जनी तक) परिमाण के दो दर्भी (दाभ, कुश धास) को 'पित्र वनाता है। इन घास की डंडियों को गूँथकर छल्ला-सा बना लेना 'पित्र कहाता है। तपाये आज्य को हिलाकर देखने के लिए जिन दो कुशाओं का उपयोग किया जाता है, उनको भी 'पित्र कहा जाता है। ऐसा ही

अन्य पाठ है—'अरिलमात्रे विधृती करोति' अरित्त (वँधी मुट्टी से कोहनी तक) परिमाण के दो दर्भों को 'विधृति' बनाता है।

वेदि पर बिछाने के लिए कुशा (विह = दर्भ) घास विधिपूर्वंक तीन या पाँच मुट्टी काटकर लाया जाता है। घास का अग्रमाग पूर्वं की ओर करके दक्षिण से उत्तर की ओर वेदि पर बिछा दिया जाता है। इसके ऊपर एक आस्तरण (घास का बिछाना) और होता है, जिसके ऊपर आज्य में सना जुहूपात्र आहुति के अनन्तर रख दिया जाता है। कर्म सम्पन्न होने पर यह ऊपर का बिछा घास आहुननीय में डाल दिया जाता है। इसपर जुहू रक्खे जाने से यह आज्य से सना रहता है। नीचे वेदि पर बिछे घास के साथ ऊपर का बिछावन मिल न जाय, इसके लिए दोनों के बीच में दो कुशा अरित-परिमाण आड़ी करके बिछाई जाती हैं। उन्हीं का नाम 'विघृति' है। क्यों कि यह ऊपर के बिछावन को नीचे के वेदि-बिछावन से अलग करके धारण किये रखती हैं।

इन 'पवित्र' और 'विधृति' के विषय में सन्देह है—इन्हें बनाने के लिए क्या विधिपूर्वक काटकर लाये गये संस्कृत घास का उपयोग करना चाहिए ? अथवा अन्य कृशा घास का ?

यागसम्बन्धी कार्य में संस्कृत कुशा का प्रयोग होना चाहिए। पवित्र और विधृति यागसम्बन्धी कार्य हैं, अतः उनके लिए संस्कृत कुशा का उपयोग प्राप्त होने पर आचार्य सुत्रकार ने बताया—

# विरोधे च श्रुतिविशेषादव्यक्तः शेषे ॥३२॥

[श्रुतिविशेषात्] वचनिवशेष से [िवरोधे] विरोध होने पर [शेषे] वेदि-स्तरण से बचे अन्य कार्य---पवित्र व विधृति आदि कार्य में [च] मी [अध्यक्तः] संस्कार-धर्मरहित बहि ग्रहण किया जाता है।

वेदि को कुशा से आच्छादन करने के लिए वचनिवशेष है.— 'त्रिवातु पञ्च-धातु वा विद्विश वेदि स्तृणाति'तीन मुट्टी अथवा पाँच मुट्टी कुशा से वेदि को ढकता है। जो कुशा वेदि-आच्छादन के लिए विधिपूर्वक काटकर लाया जाता है, उक्त बचन के अनुसार उसका विनियोग वेदि-आच्छादन में ही हो सकता है, अन्य कार्य-पित्र-विघृति आदि में नहीं। यदि उस कुशा का उपयोग इन कार्यों में किया जाता है, तो उक्त वचनविशेष के साथ इसका विरोध होगा। वचन में स्पष्ट 'वेदि स्तृणाति' पद हैं; यहाँ पित्रत्र अथवा विधृति का कोई संकेत नहीं है। अन्यत्र भी कोई ऐसा वचन नहीं है, जिससे यह जाना जाय कि वेदि-आच्छादन के लिए लाये गये कुशा का पित्रत्र व विघृति के रूप में उपयोग हो सकता है। इसलिए जो कुशा वेदि-आच्छादन में विनियुक्त है, उसका कोई अंश अन्य कार्य के उपयोग में नहीं लाया जा सकता। फलतः जैसे पूर्वोक्त यूप के गड्ढे को ढकने के लिए असंस्कृत् बिंह का उपयोग किया जाता है, ऐसे यहाँ भी पिवत्र व विधृति कार्य में असंस्कृत बिंह का ग्रहण किया जाता है। असंस्कृत बिंह को प्रस्तुत प्रकरण में 'परिभोजनीय' नाम दिया गया है।

उक्त वाक्य में 'त्रिघातु, पञ्चधातु' पद क्रियाविशेषण हैं। क्रिया-विशेषण नपुंसकलि क्ष्र एकवचनान्त होता है, जैसा यहाँ प्रयुक्त है। 'धातु' पद आधारभूत अर्थ को अभिव्यक्त करता है। ऋग्वेद तथा अन्य वैदिक वाङ्मय में अनेकत्र 'त्रिघातु' पद का प्रयोग हुआ है। उन स्थलों के अनेक प्रसंगों में 'त्रिघातु' पद से जगद्रचना के मूलभूत आधार 'सत्त्व-रजस्-तमस्' तत्त्वों का संकेत किया गया ज्ञात होता है। अभियानशास्त्र व्याकरण में भी व्यवहार्य नाम-पदों के निवंचन के आधारभूत शब्द-समुदाय को 'धातु' नाम से कहा गया है। स्वयं 'धातु' पद में धारणार्यंक 'धा' धातु प्रयुक्त है। प्रस्तुत प्रसंग में भी 'धातु'-पद आधारभूत अर्थ को अभिव्यक्त करता प्रतीत होता है। वेदि पर जो कुशा बिछाया जाता है, वह अन्य यज्ञिय कार्यों का आधारभूत है'।।३२।। (इति विधृतिपवित्रयो: परिभोजनीयवहिषा कर्त्तंव्यताधिकरणम्—१७)।

# (प्राकृतपुरोडाशादीनां निधानाधिकरणम्—१८)

ज्योतिष्टोमप्रसंग में पाठ है— 'पुरोडाशशकलमैन्द्रवायवस्य पात्रे निदधाति, धाना आदिवनपात्रे, पयस्यां मैत्रावरुणपात्रे' अपुरोडाश के टुकड़े को इन्द्र-वायु देवता के पात्र में रखता है, धान की खीलों को आदिवन (अदिवनी देवता के) पात्र में, तथा पयस्या (खीर) को मित्र-वरुण देवता के पात्र में। यहाँ संशय है—क्या पुरोडाश-शकल आदि का विशेष देवताओं के पात्रों में निधान (रक्खा-जाना) प्रकृत पुरोडाश आदि का होता है ? अथवा अन्य पुरोडाश आदि का हस विषय में कोई विशेष निर्देश ने होने के कारण किसी भी पुरोडाश आदि का निधान-कर्म प्राप्त होने पर, आचार्य सूत्रकार ने बताया—

# अपनयस्त्वेकदेशस्य विद्यमानसंयोगात् ॥३३॥

[तु] 'तु' पद संश्रः ः विकल्प के उस पक्ष की व्यावृत्ति का द्योतक है, जिसमें यह कहा गया है कि अन्य पुरोडाश आदि से निधान-कर्म किया जाय। तात्पर्य है—अन्य पुरोडाश आदि से निधान-कर्म नहीं करना चाहिए। यहाँ चालू

 <sup>&#</sup>x27;त्रिधातु' पद-विषयक विशेष जानकारी के लिए द्रष्टरूय है—हमारी रजना
'सांख्य सिद्धान्त' पुष्ठ ३७१ से प्रकरण की समाप्ति तक।

२. वाक्यों के लिए द्रष्टव्य हैं —आप० श्री० १२।२५।६॥ कात्या० श्री० ६।११।२३॥

प्रसंग में विद्यमान पुरोडाझ के [एकदेशस्य] एक उपयुक्त भाग का [अपनयः] उसके अपने स्थान से हटाया जाना कहा है, [विद्यमानसयोगात्] वर्तमान चालू याग में उपयोग के अनन्तर बचे 'पुरोडाश शकल' के साथ द्वितीया विभक्ति (पुरोडाशशकलं ''निद्याति) का संयोग होने से।

किसी वर्त्तमानकालिक किया से सम्बद्ध विद्यमान द्रव्य में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है, अनुपस्थित में नहीं। चालू याग के प्रसंग में जो पुरोडाश उपस्थित है, उती के शकल स्थागोपयोग से अवशिष्ट भाग को ऐन्द्रवायव-पात्र में रक्खा जाता है। ऐसे ही अन्य बचे द्रव्यों धाना व पयस्या (खीर) को निर्दिष्ट पात्रों में रक्खा जाता है। अन्यत्र भी उक्त प्रकार के प्रसंगों में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग विद्यमान द्रव्य में ही देखा जाता है, जैसे 'पवित्रेणाज्यमुत्पु-नाति' वाव्य में पवित्र से वर्त्तमान आज्य का उत्पवन किया जाता है, अन्य अनुपस्थित आज्य का नहीं। ऐसे ही चालू वर्त्तमान याग में उपस्थित पुरोडाश के उपयुक्त भाग से बचे हुए अंश (स्थक्त) को निर्दिष्ट पात्र में रक्खे जाने का कथन है।

यहाँ जिज्ञासा है—चालू प्रकृतियाग में पुरोडाश कौन-सा है ? अर्थात् किस द्रव्य से तैयार किया गया पुरोडाश यहाँ प्रकृत है ? प्रसंग-प्राप्त है ?

ज्योतिष्टोम छह दिन में अनुष्ठेय याग है। ५वाँ दिन प्रधान सोम आहृतियों का है, जो तीन सबनों के रूप में दी जाती हैं—प्रातःसवन, माध्यन्दिन सवन, तृतीय सवन। इसी के अनुसार दिन का 'सुत्या' नाम भी है। पारम्परिक आचार्यों के निर्देशानुसार इस दिन यागसम्बन्धी जो पशु उपस्थित किया जाता है, उसके मांसखण्ड से जो पुरोडाश तैयार होता है, वह पशु-पुरोडाश ही प्रकृत में अभिप्रेत है। मैत्रायणी संहिता [३।६।५] में पाठ है—'वपया प्रातःसवने प्रचरित, पुरोडाशेन माध्यन्दिने सबने, अङ्गैस्तुतीयसवने' वपा से प्रातःसवन में, पुरोडाश से माध्यन्दिन सवन में, अङ्गैं से तृतीय सवन में आहुतियाँ दी जाती हैं। यह सबनीय पशु मेष (—मेंडा) होता है।

वैदिक वाङ्मय के यागीय प्रसंगों में जहाँ साधारण रूप से हिवि-द्रव्यों का उल्लेख किया गया है, वहाँ मांस-हाव का उल्लेख उपलब्ध नहीं होता। हिवि-द्रव्य के रूप में जिन द्रव्यों का नाम लेकर उल्लेख हुआ है, वे हैं —धाना, करंम, पुरोडाण, प्रस्या, आमिक्षा आदि। इनमें एक नाम 'पुरोडाण' है। पुरोडाश उपादान-द्रव्य को पीसकर ही बन सकता है। मीमांसा-साहित्य के पशुयाग-प्रसंगों में प्रायः सर्वत्र 'पशुपुरोडाण' पद का प्रयोग देखा देता है। क्या इसका यह अर्थ सम्भव है कि 'पशु-मांस से तैयार किया गया पुरोडाश' र पर मांस को पीसा नहीं जा सकता। उसे निरन्तर काट-काटकर बारीक किया जाता है; उसे लौह शलका पर चिपकाकर भूना जाता है। यदि उसे अपूप (पुआ) की आकृति में सेककर या

भूनकर 'पुरोडाश' का रूप दिया जाय, तो भी बिना पिसे उपादान-द्रव्य से बनाया गया वह हवि शास्त्रीय दृष्टि से 'पुरोडाश' नहीं कहा जा सकता । पुरोडाश बही हैं, जो पिसे हुए अन्त से बनाया जाता है । फिर यह समस्त शास्त्र में उल्लिखित 'पशु पुरोडाश' क्या है ?

यदि पिसे अन्न में मांस के सूक्ष्म = अत्यत्पकाय == टुकड़े गिलाकर पुरोडाश तैयार किया जाता है, तो उसे 'पशु पुरोडाश' नहीं माना जा सकता; क्योंकि मुख्य उपादान-द्रव्य पिसा अन्न है। क्या शास्त्र में कहीं ऐसा विधान है कि पिसे अन्न में पशुमांस मिलाकर 'पशुपुरोडाश' तैयार किया जाय? ऐसा उल्लेख कहीं दृष्टिगोचर नहीं होता। इससे ज्ञात होता है, 'पशुपुरोडाश' की कल्पना का शास्त्रीय आधार कुछ नहीं है। याज्ञिकों की रसनाओलुपता का ही यह जघन्य परिणाम कहा जा सकता है।

मैत्रायणी संहिता [३।६।५] के पाठ में 'प्रचरन्ति' क्रियापद है। 'वपया प्रातःसवने प्रचरन्ति' का अर्थ समभा जाता है, प्रातःसवन में वपा (चरबी) से आहुति दी जाती है (=प्रचरन्ति)। 'प्रचरन्ति' का 'आहुति देना' अर्थ कैसे कर लिया गया? यह चिन्त्य है। 'प्र' उपसर्गपूर्वक 'चर्' घातु का अर्थ प्रचार करना—घोषणा करना—क्यों नहीं? यह गति—अर्थवाला घातु है, किये जाते कार्यं को गति देना, उसकी घोषणा करना; अमुक कार्यं अमुक साधन द्वारा सम्पन्न हो गया,—यह घोषणा की जाती है, अथवा यह प्रचारित किया जाता है।

यज्ञ के प्रारम्म-काल में यागानुष्ठान-अवसर पर पशु मारे नहीं जाते थे, प्रत्युत उनके स्वास्थ्य की देखमाल के लिए एकत्रित कियं जाते थे। इस विषय का विस्तृत विवरण भूमिका में द्रष्टव्य है। छह-दिन-साध्य ज्योतिष्टोम का पाँचवाँ दिन अमावास्या आता है। अन्तिन तीन दिनों (= चतुर्दशी, अमावास्या, शुक्ल प्रतिपदा) में स्थानीय सब पशुओं को एकत्रित किया जाता था, यह सामाजिक व प्रशासकीय व्यवस्था थी। यागानुष्ठान कोई भी यजमान करे, पर उस अवसर पर समाज व प्रशासन के विशिष्ट मूर्द्धन्य व्यक्ति संगत होते थे। इस अवसर से लाभ उठाने के लिए पशुओं की स्वास्थ्य-परीक्षा का भी कार्यक्रम वना लिया जाता था। यज्ञ करनेवाले उस कार्य को करते थे। यह कार्य याग के अन्तिम तीन दिनों में सम्पन्न किया जाता था। इन तीन दिनों के बीच का दिन, मुख्य होम का दिन अमावास्या रहता है। वयोंकि यह गुख्य होम का दिन था, और इस दिन तथा इसके दोनों ओर (पहले-पीछे) के दिन पशुओं का स्वास्थ्य देसे जाने के लिए निर्धारित थे, सम्भवतः इसी कारण अमावास्या के दिन अनुष्टित होनेवाली इष्टि का नाम' दर्श' रख दिया गया, अथवा इस आधार पर प्रसिद्ध हो गया।

इन तीन दिनों में एकत्रित किथे जानेवाले पथु भी यथाक्रम तीन भागों में विभक्त थे —अग्नीषोमीय, सबनीय, अनुबन्ध्य । पहले दिन के परीक्ष्य पशु अग्नी- षोमीय — कृषि में कार्यं करनेवाले केवल वृष — बलीवर्द — बैल होते थे। समाज कृषिप्रधान होने से इनकी परीक्षा के लिए पहला पूरा दिन नियत था। इनकी परीक्षा, कार्यं देखकर तथा अन्य अपेक्षित साधनों के अनुसार की जाती थी। इसिलए अगला अमावास्या का दिन इनके पूर्णं विश्वाम के लिए नियत था। इसी कारण आज भी उसी का प्रतीकरूप समस्त भारत में कृषिजीवी व्यक्ति अमावास्या के दिन बैल के कन्धे पर जुआ नहीं रखता, उन्हें पूर्णं विश्वाम देता है।

दूसरा दिन सवनीय पशुओं की परीक्षा का है। सवनीय पशु हैं — मेष-भेषी, अज-अजा, मेंढा-भेड़, बकरा-बकरी। सवन (सोमाहुति) के दिन उपस्थित होने से इनका 'सवनीय' नाम है। इनकी संख्या अधिक होती है। इनकी स्वास्थ्य-परीक्षा का स्पष्ट साधन है — देह का मोटा-ताजा, चरबीयुक्त होना। मैत्रायणी संहिता के उक्त वचन का विनियोग इसी परीक्षा में है। सर्वप्रथम उन पशुओं को अलग छाँट दिया जाता था जिनके देह मांसल, चर्बीयुक्त हैं। ये स्वस्थ-नीरोग हैं, यह घोषणा कर दी जाती थी। 'वपया प्रातःसवने प्रचरिन्त' का यही तात्पर्य है; चर्बी से आहित देना नहीं।

इन पशुओं में जो संदिग्ध व निहिच्त रोगी समभे जाते थे, उन्हें चारे पर घेर दिया जाता था, स्वस्थ पशुओं की परीक्षा के अनन्तर। 'चर्' घातु भक्षण अर्थ में भी है। 'माध्यन्दिन पुरोडाशेन प्रचरन्ति' का यही अर्थ है। माध्यन्दिन सवन के अवसर पर उन रोगी पशुओं को चारे पर छोड़ा जाता था, यह भी उनकी स्वास्थ्य-परीक्षा का एक साधन था। वाक्य में 'पुरोडाश'-पद पशु-लाद्य का उपलक्षण व प्रतीक है। 'पशुपुरोडाश' का यही तात्पर्य सम्भव है। प्रसुत अधिकरण के भाष्यनिर्दिष्ट मूल वाक्य में भी केवल 'पुरोडाश' पद है, 'पशुपुरोडाश' नहीं। पशु-मांस से बने पुरोडाश की कल्पना नितान्त निराधार है। तृतीय सवन के अवसर पर रोगी पशुओं के एक-एक अंग की परीक्षा कर उनके रोगनिवारण के उपायों की घोषणा की जाती थी। 'अर्जुस्तृतीय सवने प्रचरन्ति' का यही तात्पर्य है।

तीसरे अन्तिम दिन 'अनुबन्ध्य पशुं परीक्षा के लिए लाये जाते थे, जिनमें क्षेष सभी पशु होते थे—गाय, बिंध्यां-बछड़े, ऊँट, घोड़ा, हाथी, गधा, खच्चर आदि

प्रस्तुत अधिकरण में जिस पुरोडाश के ऐन्द्रवायव-पात्र में निधान का विधान है, वह पिष्ट अन्त का ही पुरोडाश सम्भव है। साथ में धाना और पयस्या में भी अन्त का प्राधान्य है। मांस का यहाँ संकेत भी दूर तक नहीं। उन याज्ञिकों की बृद्धि पर कैसे परदा पड़ गया था !।।३३॥(इति प्राकृतपुरोडाशादीनां निधाना-धिकरणम---१६)।

# (काम्येष्टिषूपांशुत्वधर्मस्य प्रधानार्थताधिकरणम् —१६)

प्रधान काम्येष्टि प्रकरण में पाठ है—'यज्ञाथवंणं वै काम्या इष्टयः, ता उपांशु कर्त्तव्याः' अथवंवेदसम्बन्धी यज्ञ काम्य इष्टियाँ हैं। उनका अनुष्ठान उपांशु करना चाहिए। उपांशु का तात्पर्यं है—मन्त्र का उच्चारण होठों के भीतर की ओर मुँह में ही किया जाना, जो बाहर सुनाई न दे। यह आथवंण यज्ञ की रहस्यम्यता को अभिव्यक्त करता है। यहाँ सन्देह है—प्रधान काम्येष्टियों के प्रकरण में पठित उपांशुत्व-धमं प्रधान और अङ्गभूत सभी काम्येष्टियों के लिए है ? अथवा केवल प्रधान काम्येष्टियों में किया जाय ? प्रधान कर्म में विहित धर्मों को अङ्गभूत कर्मों में भी उसी प्रकार स्वीकार किया जाता है; इसिए यहाँ भी प्रधान काम्येष्टि-प्रकरण में पठित उपांशुत्व-धर्म प्रधान और अङ्ग सभी काम्येष्टियों में स्वीकार किया जाना चाहिए। इसी माव को आचार्य सुत्रकार ने पूर्वपक्षरूप में सुत्रित किया—

# विकृतौ सर्वार्थः शेषः प्रकृतिवत् ॥३४॥

[विकृती] विकृति = काम्येष्टियों के प्रकरण में पढ़ा गया [शेषः] उपांशुत्व-धर्म [सर्वार्थः] प्रधान और अङ्ग सभी काम्येष्टियों के लिए है, [प्रकृतिवत्] प्रकृति के समान । जैसे प्रकृतियाग में पठित आज्यधर्म और वेदिधर्म सभी प्रधान व अङ्ग-कर्मी में समान रूप से माने जाते हैं, वैसे यहां भी उपांशुत्व-धर्म सबके लिए माना जाना चाहिए।

सभी काम्येष्टियाँ 'विकृति'-याग होती हैं। काम्येष्टियों में भी परस्पर प्रकृति-विकृतिभाव अर्थात् प्रधान-अङ्गभाव रहता है। जैसे प्रकृतियाग में पठित आज्यधर्म-वेदिधर्म आदि समान रूप से विकृतियागों में स्वीकार किये जाने से सर्वार्थ हैं, ऐसे ही प्रधान काम्येष्टि-प्रकरण में पठित उपांशुत्व-धर्म-प्रधान-अङ्ग दोतों प्रकार की काम्येष्टियों में स्वीकार किया जाना चाहिए॥३४॥

आचार्य सूत्रकार ने पूर्वपक्ष का समाधान किया—🔊

# मुख्यार्थो वाऽङ्गस्याचोदितत्वात् ॥३४॥

[वा] 'वा' पद उक्त पूर्वपक्ष की व्यावृत्ति का द्योतक है। तात्पर्य है— उपांगुरव-धर्म प्रधान और अङ्ग उभय काम्येष्टियों का नहीं है, [मुख्यार्थः] प्रधान काम्येष्टि के लिए है। भाष्यकार शबर स्वामी ने 'वा' पद 'एव' अर्थ में माना है। तब सूत्रार्थ होगा—प्रधान काम्येष्टियों के ही लिए उपांशुरव-धर्म है; [अङ्गस्य] अङ्ग के [अचोदितत्वात्] वात्रय द्वारा विहित न होने से।

काम्येष्टियाँ प्रधान और अङ्ग दोनों प्रकार की हैं। 'याः काम्या इष्टयः, ता उपांशु कर्त्तव्याः' वाक्य से यह स्पष्ट होता है कि विशेष फनप्राप्ति की कामना से जिस इष्टि का अनुष्ठान किया जाता है, उसी के साथ उपांझु इतिकर्त्तंव्यता का सम्बन्ध है। वही प्रधान काम्येष्टि है। अङ्गभूत काम्येष्टियों का कोई अतिरिक्त फल नहीं होता। उनका अनुष्ठान प्रधान काम्येष्टि की सम्पन्नता के लिए किया जाता है। अतः उपांशुत्व-धर्म केवल प्रधान काम्येष्टियों के लिए है।।३४।। (इति काम्येष्टियों कुंत्रिव्धर्मस्य प्रधानार्थताऽधिकरणम् —१९)।

# (क्येनाङ्गानां नवनीताऽऽज्यताऽधिकरणम्—२०)

इसेनयाग-प्रकरण में पाठ है—'दृतिनवनीतमाज्यम्'' दृतिपात्र में रक्खा हुआ नवनीत आज्य होता है। यहाँ संशय है—क्या नवनीत आज्य का आहुति आदि द्वारा उपयोग प्रधान दयेनयाग में करना चाहिए ? अथवा उसके अङ्गभूत दीक्षणीय आदि इष्टियों में ? प्रधान दयेनयाग के प्रकरण में पठित होने से प्रधानकर्म में ही इसका उपयोग होना चाहिए। ऐसा प्राप्त होने पर आचार्य सूत्रकार ने बताया—

# सन्निधानविशेषादसम्भवे तदङ्गानाम् ॥३६॥

[सन्निघानविशेषात्] सन्निघान — सामीप्यविशेष से श्येनयाग में सोम की आहुतियाँ होने के कारण [असम्भवे] नवनीत आज्य का उपयोग असम्भव होने पर [तदञ्जानाम्] श्येनयाग के अञ्ज दीक्षणीय आदि इष्टियों के सम्बन्ध में नव-नीत आज्य का उपयोग युक्त हैं।

इयेनयाग ज्योतिष्टोम याग का विकृति है। ज्योतिष्टोम सोमसाध्य याग है। यहाँ मुख्य आहुतियाँ सोम की दी जाती हैं। 'प्रकृतिविद्यकृतिः कर्तव्या' प्रकृति के समान विकृति में करना चाहिए, इस अतिदेश-वाक्य के बल से ज्योतिष्टोम का साधन-द्रव्य सोम उसके विकृति रथेनयाग में प्राप्त हो जाता है। सूत्र में इसी तथ्य को 'सन्निधिविशेष' पद से कहा गया है। ऐसी स्थिति में स्थेनयाग का साधन-द्रव्य सोम ही सम्भव है, नवनीत आज्य नहीं। पर वह स्थेनयाग के प्रकरण में पठित है। वह पाठ निष्कल न हो, इसलिए नवनीत आज्य को स्थेनयाग के अङ्ग दीक्षणीय आदि इष्टियों का धर्म मानना युक्त है, अर्थात् आहुतिरूप से नवनीत

आज्य का उपयोग क्येन की अङ्गभूत इध्टियों में होता है। इससे प्रकरण भी

२ चर्म-निर्मित पात्र का नाम 'दृति' है । 'दृतेः पात्रादिवोदकम्' मनु० २।६६॥ 'दृति जलाधार चर्मकोणम्', याज्ञ०स्मृ० ३।२६८ की व्यास्या ।

द्रष्टच्य —बीघा० श्रौत० २२।१७। भाग ३, पृष्ठ १४१, पंक्ति १३-१५—
 'वृति वा विनाडं वा रथ आघाय परिहरेत्, यत्तत्र नवनीतमुत्सीदेत् तदाज्यं
 स्यादिति'। (यु० मी०)।

बाधित नहीं होता, और इष्टियों के लिए साधनद्रव्य की आकांक्षा भी पूर्ण हो जाती है।।३६॥

शिष्य आशंका करता है—यदि प्रधानयाग के प्रकरण में पठित धर्म को उसके अङ्गों के लिए माना जाता है, तो अम्याधान कर्म की इष्टियों का भी धर्म नवनीत आज्य को मानना चाहिए, नयोंकि वे भी श्येन का अङ्ग हैं। आचार्य मुत्रकार ने शिष्य-आशंका को पूर्वपक्षरूप में सूत्रित किया—

## आधानेऽपि तथेति चेत् ॥३७॥

यदि प्रधान कर्म के प्रकरण में पठित धर्म को प्रधान का धर्म न मानकर, उसके अङ्गों का धर्म माना जाता है, तो [आधाने] आधान कर्म के अन्तर्गत प्रवमान आदि इष्टियों में [अपि] भी [तथा] उसी प्रकार नवनीत आज्य का उपयोग मानना चाहिए—[इति चेत्] ऐसा यदि कहा जाय, तो—(अगले सूत्र के साथ सम्बन्ध है)।

प्रधान रथेनयाग में नवनीत आज्य का उपयोग सम्भव न होने से उसके अङ्गभूत कर्मों में उपयोग माना जाता है, तो आधान-कर्म के अन्तर्गत पवमान आदि इंटिटयों में नवनीत आज्य का उपयोग मानना होगा। वे इंटिटयाँ मी रथेन-याग की उपकारक होने से उसके अङ्ग हैं। पवमान आदि इंटिटयों से सैंस्कृत किये गये अग्नि में रथेनयाग अनुटिठत होता है।।३७॥

आचार्यं सुत्रकार ने आशंका का समाधान किया-

# नाप्रकरणत्वादङ्गस्य तन्निमित्तत्वात् ॥३८॥

[न] आधानगत पवमान आदि इष्टियों में नवनीत आज्य का उपयोग नहीं होता, [अप्रकरणत्वात्] प्रकरण में न होने से। तात्पर्य है—स्वेनयाग के प्रकरण में आधान का उल्लेख या प्रसंग न होने के कारण, [अङ्गस्य] अङ्ग-भाव के [तन्निमित्तत्वात्] प्रकरण आदि निमित्तवाला होने से। तात्पर्य है— कौन किसका अङ्ग है, यह प्रकरण आदि कारणों से ही जाना जाता है।

अग्न्याघान एवं उसके अन्तर्गत होनेवाली पवमान आदि इष्टियों का दयेन-याग के प्रकरण में कोई निर्देश नहीं है। इससे जाना जाता है कि अग्न्याघान और द्येनयाग का परस्पर कोई सम्बन्ध नहीं। आधान अग्नियों का होता है। भले ही उन अग्नियों में द्येनयाग होता रहे, पर आधान का सम्बन्ध द्येनयाग से नहीं है। आधान का सम्बन्ध केवल अग्नियों से हैं। तब आधान-कर्म तथा उसके अन्तर्गत होनेवाली पवमान आदि इष्टियों को द्येन का अङ्ग नहीं माना जा सकता। इसी कारण पवमान इष्टियों में नवनीत आज्य का प्रयोग प्राप्त नहीं होता। प्रकरण अथवा अन्य किसी प्रमाण से आधान और द्येन का अङ्गाङ्गिमाव सिद्ध नहीं है। आधान केवल अग्नि का उपकारक है; उनमें कोई भी याग हुआ करें; आधान का उनसे या क्षेनयाग से कोई सम्बन्ध नहीं। फलतः क्षेनयाग में पठित नवनीत आज्य का उपयोग प्रधान क्षेनयाग में सम्भव न होने से उसके अङ्ग दीक्षणीय आदि इष्टियों का वह धर्म है, यह प्रमाणित होता है।।३६।। (इति क्षेनाङ्गाना नवनीताऽऽज्यताऽधिकरणम्—-२०)।

# (सर्वेषामेव श्येनाङ्गानां नवनीताऽऽज्यताऽधिकरणम्—२१)

छह-दिन-साघ्य ज्योतिष्टोम का पाँचवाँ दिन सोमाभिषव का होता है। सोमलता को कूट छान सोम निकालकर उसी की मुख्य आहुतियाँ दी जाती हैं। सोमाभिषव के कारण इसका नाम 'सुत्यादिन' भी है। यहाँ सन्देह है—क्या सुत्यादिन होनेवाल स्थेनयाग के अङ्गभूत कर्मों में ही नवनीत आज्य का उपयोग होता है? अथवा सब काल के स्थेनयागीय अङ्गकर्मों में? इसका निर्णय करने के लिए आचार्य सुत्रकार ने प्रथम पूर्वपक्ष प्रस्तुत किया—

# तत्काले वा लिङ्गदर्शनात् ॥३६॥

[तत्काले] सुत्यादिन में होनेवाले द्येनयाग के अङ्गभूत कर्मों का [वा] ही धर्म होता है—नवनीत आज्य; [लिङ्गदर्शनात्] लिङ्ग=प्रमाण के देखे जाने से 1

ज्योतिष्टोम के चौथे दिन अम्नीषोमीय पशुओं का, पाँचवें दिन सवनीय पशुओं का, छठे दिन अनुबन्ध्य पशुओं का आलमन कहा गया है। परन्तु रयेन-याग के प्रसंग में अनुबन्ध्य पशुओं का आलमन 'सह पशूनालमते' इस वचन के अनुसार सुत्यादिन के सवनीय पशुओं के साथ आजमन माना गया है। इससे जाना जाता है कि जो रयेनयागीय अङ्गकर्म सुत्यादिन में किये जाते हैं, उन्हों में नवनीत आज्य का उपयोग होना चाहिए, रयेनयाग के सब कालों में होनेवाले अङ्गकर्मों में नहीं।

अनुबन्ध्य पशुओं का आलभन साधारणरूप से ज्योतिष्टोम के अन्तिम छठे। दिन माना जाता है। परन्तु स्थेनयागीय अनुबन्ध्य पशुओं का आलभन—उक्त विशेष वचन से सुत्यादिन में आलभनीय सवनीय पशुओं के साथ होना—बताया गया है। यह इस तथ्य में प्रमाण है कि नवनीत आज्य सुरवादिन के स्थेनयागीय अङ्गकमों का ही धर्म है, अन्यकाल में होनेवाले अङ्गकमों का नहीं।।३१।।

आचार्य सूत्रकार ने समाधान किया---

# सर्वेषां वाऽविशेषात् ॥४०॥

[सर्वेषाम्] इयेनयागीय सब अङ्गकर्मों का [वा] ही धर्म है—नवनीत

आज्य; [अविशेषात्] उस विषय में कोई विशेष निर्देश न होने के कारण।

रथेनयाग के सभी अङ्गकमों का धर्म है — नवनीत आज्य । चाहे वह अङ्गकमं मुखादिन में हो, चाहे अन्य काल में । रथेनयाग-प्रसंग में जहाँ नवनीत आज्य हिव का निर्देश किया गया है, वहाँ कोई ऐसा विशेष कथन नहीं है, जिससे यह जाना जाय कि रथेनयाग के अमुक अङ्गकमों में आज्य का उपयोग होना अभीष्ट है, अमुक में नहीं । अतः किसी विशेष कथन के न होने से प्रस्तुत विषय में सामान्यतः प्राप्त कार्य का बाध नहीं होता । ज्योतिष्टोम के बौथे दिन अग्नी-षोमीय पशुओं के आलमन के अवसर पर पुरोडाश की आहुतियाँ अङ्गकमों में दी जाती हैं । छठे दिन अनुबन्ध्य पशुओं के आलमन के अवसर पर पयस्या की । 'सह पशुनालमते' वाक्य से पुरोडाश और पयस्या की अपने स्थानों से निवृत्ति होकर सवनीय पशुयाग का सुत्याकाल प्राप्त होता है । पर 'दृतिनवनीतमाज्यम्' के विषय में कोई ऐसा वाक्य नहीं है, जिससे इसे सुत्याकालिक अङ्गकमों तक ही सीमित माना जाय । फलतः रथेनयाग के सभी अङ्गकमों में नवनीत आज्य का आहुतिस्प में उपयोग होता है ।

शिष्य जिज्ञासा करता है—अविशेष क्यों है ? पूर्वपक्षर्मूत्र में 'लिङ्गदर्शन' विशेष कहा तो है। उसका समाधान होना चाहिए। आचार्य सूत्रकार ने समाधान

किया —

# न्यायोक्ते लिङ्गदर्शनम् ॥४९॥

[न्यायोक्ते] न्यायानुसार कहे गये अर्थ के विषय में [लिङ्गदर्शनम्] लिङ्ग-दर्शन अकिञ्चित्कर है।

शास्त्रीय व्यवस्था का नाम 'न्याय' है। जो कथन न्यायानुसार होता है, वह किसी अन्य प्रकार से बाधित नहीं होता। यद्यपि वाक्य से लिङ्ग बलवान् होता है, पर 'दृतिनवनीतमाज्यम्' वाक्य ज्योतिष्टोम-प्रकरण श्येनयाग-प्रसंग में पठित है। समस्त प्रकरण के अङ्गकर्मों में उपयोग के लिए उसका विधान है। यह वाक्यप्रकरण से अनुमोदित है। इसलिए लिङ्ग इसका बाधक न होगा।

इसके अतिरिक्त 'सह पश्नालमते' वचन केवल सहालम्भन का बोध कराता है। अङ्गकमों में नवनीत आज्य के उपयोग से इसका कोई विरोध नहीं है। सहालम्भन-वचन से पूर्वपक्ष का यह समभना कि नवनीत आज्य का उपयोग केवल सुत्याकालिक अङ्गकमों के लिए है —िनतान्त भ्रम है। न सहालम्भरूप लिङ्ग और अन्य कोई ऐसा प्रमाण उपलब्ध है, जिससे यह प्रमाणित हो कि नवनीत-आज्य केवल सुत्याकालिक द्येनयागीय अङ्गकमों का धमं है। इसलिए वाक्य और प्रकरण से यह निश्चित होता है कि ज्योतिष्टोमीय समस्त अङ्गकमों में नवनीत आज्य का उपयोग होता है, अर्थात् आज्य को आहुतियाँ दो जाती हैं।

प्रधान कर्म में आहतियों के लिए सोम हिवद्रव्य निश्चित है।

पशु-आलभन अपने कम में यथावत् होता रहता है। ज्योतिष्टोम-अनुष्ठान के छह दिनों में प्रथम तीन दिन विविध इष्टियों के हैं। चौथे दिन अग्नीषोमीय पशु का आलभन है। पाँचवें दिन सवनीय पशु तथा छठे अन्तिम दिन अवसूथेष्टि के अनन्तर अनुवन्ध्य पशुओं का आलभन किया जाता है। नवनीत आज्य का ज्योतिष्टोमीय अङ्गकर्मों में उपयोग पशु-आलभन-किया में कोई क्कावट नहीं डालता। पशुयाग से जाना गया पशु-आलभन अपने रूप में स्वतन्त्र कर्म है। ज्योतिष्टोम-अनुष्ठान-प्रक्रिया अथवा अन्य दर्शेष्टि आदि की अनुष्ठान-प्रक्रिया से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। प्रस्तुत प्रसंग में हविद्रव्य के लिए पशु-पुरोडाश की कल्पना नितान्त अशास्त्रीय है। इसका विस्तृत विवेचन [३।६१२७] सूत्र की टिप्पणी अथवा प्रन्थ की भूमिका में इष्टब्य है ॥४१॥ (इति सर्वेषामेव श्येनाङ्गानां नवननीताऽऽज्यताऽिधकरणम्—२१)।

इयेनयागीय अङ्गकमाँ के होमद्रव्य नवनीत-आज्य-विषयक यह विवेचन एक विशेष परिणाम को प्रस्तुत करता है, जिससे यह जाना जाता है कि न केवल सुत्याकालिक इयेनयागीय अङ्गकमाँ में नवनीत आज्य होमद्रव्य है, अपितु सुत्याकालिक ज्योतिष्टोमीय सभी अङ्गकमाँ का यह होमद्रव्य है। सुत्यादिन प्रधान कार्म के तीनों सवनों में प्रधान आहुतियाँ सोम की दी जाती हैं। अङ्गकमाँ में चौथे दिन होमद्रव्य पुरोडाश और छठे दिन पयस्या है। पाँचवें सुत्यादिन के ज्योतिष्टोमीय अङ्गकमाँ का होमद्रव्य क्या होगा? यह जिजासा है। श्येनयागीय अङ्गकमाँ के होमद्रव्य नवनीत आज्य को सार्वित्रक माना गया, उसमें सुत्यादिन भी अन्वहित है। इस प्रकार श्येनयाग के माध्यम से —श्येष वचे सुत्यादिन में —ज्योतिष्टोमीय अङ्गकमाँ का भी होमद्रव्य नवनीत आज्य वताया गया, इस कारण इसे श्येनयागीय अङ्गकमाँ के कि लिए सीमित नहीं माना जाना चाहिए। इससे स्पष्ट हो जाता है, चौथे दिन के अङ्गकमाँ का पुरोडाश, पाँचवें दिन का नवनीत आज्य, तथा छठे दिन का पयस्या होमद्रव्य है। इस प्रकार ज्योतिष्टोम के उत्तर-भागीय तीन दिनों में अपुष्ठित होनेवाले अङ्गभूत कमाँ का होमद्रव्य आज्या होता है, यह निष्ट्वत हो जाता है।

हमारा विचार है, इस अधिकरण पर यह अध्याय समाप्त हो जाता है। वर्त्तमान में आगे के तीन सूत्र जैमिनि मुनि के पर्याप्त अनन्तर-काल में यहाँ प्रक्षिप्त किये गये। मुख्याकालिक अङ्गकर्मों में मांस को हविद्रव्य बताने के लिए ये तीन [४२–४४] सूत्र यहाँ जोड़ें गये। इन सूत्रों की अवतर्राणका में 'शाक्त्या-नामयन'-संज्ञक छत्तीस-वर्ष-साध्य सत्र का उल्लेख किया गया है। शौत सूत्रों [कात्या० २४।५।२०, तथा आप० २३।१।११] में, इस सत्र के हविद्रव्य के लिए 'तरसमयाः पुरोडाशः' मांससिद्ध पुरोडाश का विधान उपलब्ध होता है। सत्र-

संज्ञक कर्मों में सत्रह व्यक्ति मिलकर कार्य करते हैं। उनमें से एक यजमान बनता है, श्रेष सीलह ऋत्विक्। क्योंकि सब मिलकर कर्म को पूरा करते हैं, इसलिए सब यजमान भी कहे जाते हैं—'ये यजमानास्त ऋत्विजः' जो यजमान हैं वे ऋत्विज् हैं। ऋत्विक् कर्म का विधान केवल ब्राह्मणों के लिए हैं। इसलिए सत्रानुष्ठान में मिलकर कार्य करनेवाले सत्रह व्यक्ति ब्राह्मण ही होते हैं। इस प्रकार छत्तीस-वर्ष-साध्य 'शाक्त्यानामयनम्' नामक सत्र-याग भी ब्राह्मणों द्वारा ही सम्यन्न होता है।

इस सत्र के हिनद्रव्य मांससिद्ध पुरोडाश के लिए मांस प्राप्त करने के निषय में आपस्तम्ब श्रीतसूत्र [२३।११।१२-१३] बताता है—'संस्थित संस्थितेऽह्नि मृहपतिमृंगयां याति, सं यान् मृगान् हन्ति तेषां तरसाः पुरोडाशाः भवन्ति' दैनिक कर्म-समाध्ति के अनन्तर दिन पूरा होने पर गृहपति (यजमान के रूप में कार्यं करनेवाला व्यक्ति) प्रतिरात्रि निरन्तर छत्तीस वर्षं तक आखेट को जाता है, वहाँ जिन मृगों को मारता है, उनके मांस से पुरोडाश तैयार किये जाते हैं।

इस विषय में कतिपय बातें घ्यानपूर्वंक विचारणीय हैं---

- (१) 'शाक्त्यानामयन' नामक सत्र का वर्णन वैदिक संहिताओं में नहीं मिलता। उपलब्ध बाह्मणग्रन्थों में भी केवल ताण्डच बाह्मण के अन्तिम भाग [२५।७।१] में इस सत्र का उल्लेख मिलता है।
- (२) सत्र-याग केवल ब्राह्मणों द्वारा किये जाते हैं। ब्राह्मणों के लिए हिंसा सर्वथा वर्जित है। जो सत्र अध्वर (—हिंसारहित) माने जाते हैं, उस कमें में ब्राह्मण गृहपति छत्तीस वर्ष तक प्रतिदिन निरन्तर जंगल में जाकर ब्राह्मट द्वारा मृगों को मारे, इसे कोई समक्षदार व्यक्ति स्वीकार नहीं कर सकता, और न यह किसी भी तरह सम्भव है।
- (३) प्रतीत होता है, इस प्रकार आधेट की बात लिखनेवाला व्यक्ति आधेट की प्रक्रिया से सर्वेषा अनिभन्न है। जंगल में मृग कोई खूँटे से बेंचे हुए नहीं रहते, कि वहाँ गये और उन्हें मार लिया। आज जब बन्दूक के द्वारा शिकार (आधेट) किया जाता है, जिसमें जंगली जानवर को मारनाअधिक सुविधाजनक होता है, तब भी अनेक बार शिकारी को असफल होकर आना पड़ता है। हाँका देकर या पटर बाँधकर पूरा समय प्रतीक्षा करने पर भी कभी-कभी जानवर घाड़ पर नहीं बाता। 'मृगान् हन्ति' प्रतिदिन बहुत-से मृगों को मारने का लेख नितान्त अव्यवहाय एवं मिष्या है। न मालूम, क्या पीकर लेखक ने यह लिख डाला है!
- (४) आपस्तम्ब श्रौतसूत्र [२२।१।६] में ही अग्नीषोमीय पशु के स्थान में अग्नीषोमीय एकादशकपाल पुरोडाश का हिवद्रव्य के रूप में विधान है। इसी

प्रकार वहीं [२२।३।११ में ] अनुबन्ध्य पशु के स्थान में मैत्रावरुणी आमिक्षा के विधान हिनद्रव्य रूप में किया गया है । इससे ज्ञात होता है, आपस्तम्ब श्रौतसूत्र में मृगयासम्बन्धी लेख अनन्तर-काल में प्रक्षिप्त किया गया है ।

(५) गत अधिकरण के अनुसार सवनीय (=सुत्याकालिक) हविद्रव्य

नवनीत आज्य है।

(६) पुरोडाण हिवद्रव्य घान-यव आदि अन्न को पीसकर बनाया जाता है।
मांस-खण्डों का अन्न के समान पीसा जाना सम्मव नहीं, तब 'तरसमय'—मांस
का बना पुरोडाण कैसे तैयार किया जा सकता है? यदि पिसे घान-यव आदि में
पके मांस का रस मिलाकर पुरोडाश तैयार किया जाता है, तो वह 'तरसमय'
अर्थात् मांसमय — मांस से बना हुआ नहीं कहा जा सकता। वह तो स्पष्ट अन्नमय
पुरोडाश होगा। यदि 'तरस' पद का अर्थ प्रारम्भ में मांस न होकर अन्य कुछ
रहा हो, तो पुरोडाण के मांसमय होने का प्रश्न ही नहीं उठता। पर उसी के साथ
मगया का उल्लेख अन्य अर्थ की सम्भावना को शियिल करता है।

•(७) 'शाक्त्यानामयनम्' के लेखक ने इसके साथ एक कथा जोड़ी है। शक्ति नामक ऋषि के वंशज 'शाक्त्य' नामक ऋषि थे। उनमें से जिस व्यक्ति ने इस सत्र की नींव रक्सी, अर्थात् सर्वप्रथम इसका अनुष्ठान किया, ताण्डय ब्राह्मण में उसका नाम 'गौरविति' लिखा है। ऋग्वेद पञ्चम मण्डल के उनतीसर्वे सूक्त का ऋषि 'गौरिवीति' है। यह पद सूक्त की ग्यारहवीं ऋचा में भी निर्दिष्ट है।

प्राचीनकाल में एक ऐसा समय आया, जब अपने प्रमाद आदि कारणों से लोग वेदार्यप्रिक्तमा की परम्परागत वास्तविकता को विस्मृत कर बैठे। कालान्तर में पुनः सामाजिक जागरण का वातावरण उभरने पर तात्कालिक बुद्धिजीवी जानें ने वेद के ऐसे पदों को लक्ष्य कर अनेक कहानियाँ बना डालीं, जो पद आपाततः किसी के नाम-जैसे प्रतीत होते थे। ऐसी अनेक कथाएँ पुराणों में भरी पड़ी हैं। इस स्थिति ने वेदार्थ-प्रक्रिया का एक प्रकार से थीर्पासन-जैसा कर दिया। जो पद किसी व्यक्ति का नाम न होकर साधारण अर्थान्तर को अभिव्यक्त करते थे, उनके आधार पर घड़ी गई मनमानी कहानियों के अनुसार अब वेद का अर्थ किया जाने लगा। आचार्य सायण द्वारा किया गया वेदार्थ प्रायः इसी प्रकार की कहानियों पर आधारित है। 'गीरिवीति' पद के साथ ऐसी ही एक कहानी जुई। है।

कहानी है, शक्ति ऋषि के वंशज गौरिवीति नामक व्यक्ति ने 'यव्यावती' नदी के तट पर छत्तीस-वर्षीय सत्र का सर्वप्रथम आयोजन किया। सत्र के

गरम दूघ में दही डालने पर उसके फट जाने से जो घना द्रव्य प्राप्त होता है, उसका नाम 'आमिक्षा' है— तप्ते पयसि दघ्यानयित सा आमिक्षा।

'शाक्त्यानामयनम्' नाम का यही आधार है। उसने इस सत्र का अनुष्ठान कर अनेक अभिलिषत ऋद्वियाँ प्राप्त कीं, और दश्च पुत्रों की प्राप्त किया। जो कोई व्यक्ति इस सत्र का अनुष्ठान करता है, वह भी उक्त फलों को प्राप्त करता है।

निघण्टु [१।११] के अनुसार 'गौरी' वाणी का नाम है; जो व्यक्ति दक्षता-पूर्वक वाणी का उपयोग करने में समर्थ हो, वह गौरवीति है। तात्पर्य है—िकसी भी वाग्मी व्यक्ति को इस पद से कहा जा सकता है। यदि कोई व्यक्तिविशेष अपना यह नाम रख ले तो भले ही रक्खे, पर उसका उल्लेख वेद में नहीं है; वहाँ यह पद साधारण 'वाग्मी' अर्थ में प्रयुक्त है। यह पद ऋग्वेद [४।२१।११] में प्रयुक्त है।

'यव्यावती' पद ऋग्वेद [६।२७।६] में है। वहाँ यह पद उस सेना के अर्थ में प्रयुक्त है, जो साधारण खाद्य लेकर शत्रु के साथ दृढ़तापूर्वक संघर्ष कर सके। ये पद वेद में अपने स्थानों में एक ही बार पठित हैं। परस्पर इनका कोई सम्पर्क अथवा अर्थकृत सम्बन्ध नहीं है। पर आमिष-लोलुप याज्ञिकों ने इन पदों पर मनमानी कहानी बनाकर पुनीत यज्ञकर्म में निन्दित हिंसामूलक आमिष के प्रवेश द्वारा उसे बूजड़खाना बना डाला है।

सायण ने 'यव्यावती' पद का अर्थ कोई नदी अथवा कोई नगरी किया है। स्पष्ट है, सायण इस पद के वास्तविक अर्थ को समभने में असमर्थ रहा। साय में यह भी लिखा कि पहली ऋचा [६।२७।४] में प्रयुक्त 'हरियूपीया' पद 'यव्यावती' का पर्याय है। सायण के इस लेख को आधार मानकर आधुनिक तथा-कथित खोजियों ने 'हरियूपीया' पद को हरप्पा या हड़प्पा से जोड़ दिया है। 'अन्धेनैव नीयमाना यथान्धाः' को अन्धपरम्परा का यह अच्छा उदाहरण है।

याज्ञिकों ने 'शाक्त्यानामयनम्' की जो यह प्रशंसा की है कि यह सत्र सब ऋिंड-सुख-सम्पदा व पुत्र-सन्तित का देनेवाला है, यह ऐसा ही लगता है, जैसे आजकल दवा बेचनेवाले विज्ञापन द्वारा अपनी दवाओं की प्रशंसा छापा करते हैं, तथा सड़क पर मजमुआ लगाकर बेचा करते हैं।

इस विवेचन के आघार पर हमारा विचार है कि चालू तृतीय अध्याय २१वें अधिकरण पर पूर्ण हो जाता है। यह 'शाक्त्यानामयनम्' की अप्रासंगिक अवतर-णिका भाष्यकार को देनी पड़ी, क्योंकि यहाँ पहले ही मांसपीषक सूत्रों को जोड़ा जा चुका था। अप्रासंगिक इसलिए लिखा कि सोमयाग में प्रधान आहुतियाँ सोम की, और अङ्गकर्मों में पुरोडाश, नवनीत आज्य व आमिक्षा व पयस्या की। निश्चित की जा चुकी हैं। फिर याग-सम्बन्धी शेष रहा क्या? स्पष्ट है, यह सुत्रप्रक्षेप आमिष्यभोजी याज्ञिकों का प्रयास है।

तीन सूत्रों का अर्थ चालू परम्परा के अनुसार लिख देते हैं। उनमें पहला सूत्र कमसंख्या पर इस प्रकार है—

## मांसं' तु सवनीयानां चोदनाविशेषात् ॥४२॥

[तु] 'तु' पद पूर्वोक्त 'सब पुरोडाश मांसमय' हैं—की निवृत्ति का द्योतक है। [मांसम्] मांसमय होना [सवनीयानाम्] केवल सवनीय पुरोडाशों का जानना चाहिए, [चोदनाविशेषात्] 'तरसाः सवनीया भवन्ति' इस विधायक वाक्यविशेष के कारण।

'शाक्त्यानामयत' कर्म में कहा है—यजमान आखेट में 'यान् मृगान् हन्ति, तेषां तरसाः पुरोडामाः सवनीया भवन्ति' जिन मृगों को मारता है, उनके मांसमय सवनीय पुरोडाशां होते हैं। यहाँ सन्देह है—क्या सवनीय पुरोडाशों और अन्य सम्भव सभी पुरोडाशों के मांसमय होने का यह विधान है ? अथवा केवल सवनीय पुरोडाशों के मांसमय होने का विधान है ? ऐसा कोई निर्देश नहीं है, जिससे पुरोडाशों के मांसमय होने का विधान है ? ऐसा कोई निर्देश नहीं है, जिससे पुरोडाश के मांसमय होने को किसी विशेष अवसर के साथ जोड़ा जाय। इसलिए सभी पुरोडाश मांसमय होने चाहिएँ,—ऐसा प्राप्त होने पर सूत्रकार ने प्रस्तुत सूत्र का अवतरण किया।

'तरसाः सवनीया भवन्ति' इस 'शाक्त्यानामयन'-गत विशेष निर्देश के आधार पर केवल सवनीय पुरोडाशों के मांसमय होने का यह विधान है। इससे यह प्रमाणित होता है कि केवल सुत्याकालिक अङ्गकर्मों का हविद्रव्य मांसमय पुरोडाश है, अन्यत्र नहीं।

'तरसा: सवनीया भवन्त' वाक्य में पुरोडाश का अनुवाद होता है। सवनीय कौन-सी वस्तु तरस (= मांसमय) होनी चाहिए ? ऐसी आकांक्षा होने पर पुरोडाश उपस्थित होता है। सवनीय पद अनुवाद नहीं है, क्योंकि सवनीय पद से सवनीय-असवनीय सभी पुरोडाशों का ग्रहण नहीं हो सकता; पर पुरोडाश पद से सवनीय-असवनीय सभी पुरोडाशों का ग्रहण हो सकता है। इसिलए सवनीय पुरो-डाश में धाना आदि उपादान-द्रव्य के स्थान पर मांस-द्रव्य का विधान उक्तवाक्य करता है। तात्प्य है —पुरोडाश पद 'छित्र न्याय' से सभी हविद्रव्यों का उपलक्षण है। अतः धाना आदि सभी सवनीय हविद्रव्य मांसगुक्त होने चाहिए ॥४२॥

आर्श्वका की गई-दूरस्थित पुरोडाश को लक्षणा से प्रस्तुत करना उचित प्रतीत नहीं होता । सूत्रकार ने आर्शका को पूर्वपक्षरूप में सूत्रित किया—

# भक्तिरसन्निधावन्याय्येति चेत् ॥४३॥

[असन्तिधौ] व्यवधान-पठित दूरस्थित पुरोडाश पद में [भिवतः] लक्षणा

सूत्रगत 'मांस' पद का अर्थ पं० आर्यमुनि ने 'मांसल' किया है, और माष = उड़द का पर्याय बताया है।

[अन्याय्या] न्यायानुमोदित=शास्त्रीय दृष्टि से उचित नहीं है, [इति चेत्] ऐसा यदि कहो तो—(वह अगले सुत्र के साथ सम्बन्ध है)।

वाक्य हैं — 'सवनीयानि निर्वपति — धानाः, करम्भः, परीवापः, पुरोडाधः, पपस्या' इति । इस वचन में सवनीय और पुरोडाध पदों के बीच 'धानाः, करम्भः, परीवापः' पदों का व्यवधान हैं । धानाः — मुने हुए धान, अर्थात् सील । करम्भः = मुने हुए थी । परीवापः = मुने जो को पीसकर पानी मिलाकर बनाया — सत्तू । धान ( = चावल) को पीसकर पुए के समान पकाकर बनाया = पुरोडाध । पपस्या = सीर; दूध में चावल पकाकर बनाना । ये सब हविद्रव्य हैं । ये विभिन्न देवताओं के उद्देश्य से आहुत किये जाते हैं । हरिवान् इन्द्र के लिए धानाः । पूषा-पुक्त इन्द्र के लिए करम्भ । सरस्वती भारती के लिए परीवाप । इन्द्र के लिए पुरोडाध । मित्र-वर्षण के लिए पयस्या । विभिन्न देवताओं के लिए हविद्रव्य पूषक्-पृथक् होने से स्पष्ट होता है कि पुरोडाध पद धाना आदि सभी सवनीय हवियों का उपलक्षण नहीं हैं । तात्पयं है, घाना आदि के लिए पुरोडाध पद का व्यवहार नहीं हैं । मुख्यार्थं के सम्भव होने पर लक्षणा स्वीकार करना अधास्त्रीय माना जाता है । इसलिए प्रस्तुत प्रसंग में लक्षणा के आधार पर धाना आदि सभी सवनीय हविद्रव्यों को 'पुरोडाध'-पद-प्राह्म मानकर सबको मांसपुक्त समफ्रना उचित न होगा ।।४३।।

माचार्यं सूत्रकार ने आशंका का समाधान किया-

## स्यात् प्रकृतिलिङ्गत्वाद् वैराजवत् ।।४४॥

[स्यात्] पुरोडाश पद लक्षणावृत्ति से धाना आदि सभी सवनीय हविद्रव्यों का ग्राहक होता है, [प्रकृतिलिङ्गत्वात्] प्रकृतियाग ज्योतिष्टोम में 'पुरोडाश-शैरचरित' [कात्या० श्री० ६।६।२] इत्यादि वाक्यों के पुरोडाश पद से धाना आदि पौचों का बोध कराने में—लिङ्ग होने के कारण, [वैराजवत्] वैराज के समान।

प्रकृतियाग ज्योतिष्टोम में लक्षणा वृत्ति के आधार पर पुरोडाश पद से धाना आदि सभी द्रव्यों का बोध होता है, यह 'पुरोडाश क्षरति' आदि वाक्यों से स्पष्ट

१. द्रष्टव्य-आप० श्रीतः १२।४।६॥

२. द्रष्टव्य--आप० श्रीत० १२।४।१०, १२, १३॥

३. रामेश्वर सूरि विरचित सुबोधिनी वृत्ति में अन्तिम दो सूत्र व्याख्यात नहीं हैं। इससे सन्देह होता है-कदाचित् रामेश्वर सूरि के काल तक न ये सूत्र थे, न इनपर णाबर भाष्य था। इन सूत्रों और इनके भाष्य को सूरि के परवर्त्ती काल में माष्य और वार्त्तिक ग्रन्थों में मिलाया गया।

है। तद अक्क कभों में पुरोडाश पद वाना आदि अन्य हिवयों का उपसक्षण नहीं होना चाहिए, यह कथन निरस्त हो जाता है। ऐसी दशा में 'तरसमयाः सवनीयाः पुरोडाशा भवन्ति' में भी पुरोडाश पद लक्षणा से वाना आदि हिवयों का ग्राहक है। फलतः सवनीय सभी हिवयों मांसयुक्त हों, इसमें कोई बाधा नहीं है। इसकी पुष्टि के लिए सूत्र में 'वैराजवत्' उदाहरण दिया। इस सम्बन्ध में वाक्य है—'उक्थ्यो वैरूपसामा एकविंशः, षोडशी वैराजसामा' ज्योतिष्टोम की उक्थ्य संस्था वैराज सामा वौर एकविंश स्तोत्रवाली होती है, षोडशी संस्था वैराज सामवाली होती है। इन वाक्यों में प्रकृतिलिक्ष से 'साम' पद मुख्यार्थ को छोड़कर लक्षणबोध्य अर्थ वैरूपपृष्ठ तथा वैराजपृष्ठ का बोधक है। इसी प्रकार पुरोडाश-पद-बोध्य धाना आदि सभी हिवयों की—मांसमयता जाननी चाहिए।

छत्तीस वर्ष में साध्य 'शाक्त्यानामयनम्' सत्र के नाम से हविद्रव्यों में मांस का जिस धींगामुक्ती से प्रवेश किया गया है, वह सत्र के उपलब्ध विवरण से भी स्पष्ट होता है। उस विषय का सन्दर्भ है—

'संस्थिते संस्थितेऽहनि गृहपतिर्मृगया याति, स तत्र यान् मृगान् हन्ति, तेषां

तरसाः पुरोबाशाः सबनीया भवन्ति ।

प्रतिदिन अनुष्ठेय कर्म की समाप्ति पर गृहपित रात में मृगया ( — आखेट-धिकार ) के लिए जाता है, वह आखेट में जिन मृगों को मारता है, उनके मांस से सैयार किये गये ( — तरसा:) पुरोडाश सवनीय होते हैं। ज्योतिष्टोम के पौचवें सुरमा दिन में हिवद्रव्य के रूप से उनका उपयोग होता है। तात्पर्य है, उस दिन के अञ्चकमाँ में उनकी (मांसमयं पुरोडाशों की) आहुति दी जाती है।

विचारणीय है, उन्त सन्दर्भ मांसभक्षणलोलुपता में विक्षाप्त हुए व्यक्ति का लिखा हुआ ज्ञात होता है। वह आखेट-विषयक जानकारी से नितान्त अनिभन्न है। सन्दर्भ में जंगली जानवर के लिए 'मृग' पद का प्रयोग किया है। इस पद का अर्थ केवल हिरन न होकर उसमें हिरन, सूअर, घघा ( = खरगोण), सेही चीतल, फाँख, महा ( = STAG) आदि सभी आ जाते हैं। आजकल आग्नेयास्त्र ( बन्द्रक आदि) के सहारे शिकार सभी जानवरों का सुगमता से हो जाता है। किर भी जानवरों के भेद, मौसम, जंगल की स्थित, सहयोगी व्यक्तियों के होने-न-होने के कारण अवसर के अनुसार अनेक प्रकारों का आश्रय लेना पढ़ता है। सब सुविधाएँ होने पर भी कभी शिकार नहीं मिलता; निराण लौट आना पढ़ता है। वर्ष में ऋतु के अनुसार अनेक ऐसे अवसर आते हैं, जब आखेट के लिए कहीं बाहुर जंगल में जाया ही नहीं जा सकता। मृहपति रूण हो जाय, अथवा बन्य कोई अनिवार्य बाधा आ जाय, तो अनेक दिनों तक भी सम्भव नहीं होगा। ऐसी दक्षा में छत्तीस वर्ष तक निरन्तर प्रतिदिन कर्मानुष्ठान के अनन्तर अर्थात् प्राय: रात्रि में आखेट के लिए जाने का उल्लेख नितान्त अव्यवहार्य एवं पाणल-

पन है।

स्थिति के अनुसार आखेट के लिए कोई भी प्रकार अपनाया जाय, वर्ष भर निरन्तर उसमें कोई भी बाधा न आये, यह सर्वथा असम्भव है। आग्नेयास्त्र के अभाव में आज भी भाले, बरखे, तलवार व पोलेदार लाठियों से शिकार किया जाता है। हिरन, सूजर आदि प्राय: फसलों के खेतों में आ जाते हैं। ऐसे में ग्रामीण जनों द्वारा सूजर के शिकार का एक प्रकार बड़ा बीभत्स है। उसमें कम-से-कम पन्द्रह-सोलह अच्छे तगढ़े व्यक्तियों का होना आवश्यक है। वह प्रकार यहाँ लिखना व्यथं है। सारांश है, कोई भी प्रकार आखेट का हो, पूरे वर्ष निरन्तर प्रतिदिन उसमें सफलता प्राप्त की जा सके, यह नितान्त असम्भव है। फिर जंगल में जानवर खीटे से बँघे नहीं रहते कि यहपति जाये, और मारकर ले आए।

यह अनेकत्र गत पंक्तियों में स्पष्ट किया जा चुका है—मांसमय पुरोडाश का कथन सर्वेषा अशास्त्रीय है। सवनीय हिवद्रव्यों की गणना में धाना, करम्म, परीवाप, पुरोडाश, पयस्या का उल्लेख मिलता है। मांस का कहीं उल्लेख नहीं है। इनमें पुरोडाश के अतिरिक्त सब द्रव्य स्पष्ट अन्नमय हैं। पुरोडाश भी पिसे हुए अन्न का बनाया जाता है। मांस न पीसा जा सकता है, न उसका पुरोडाश बन सकता है। पर अन्य द्रव्यों में नितान्त भी अवसर (—गुंजायश) न देशकर जैसे-तैसे पुरोडाश में बलात् मांस का प्रवेश कर इन्द्रियों की विषयनोलुपता को बहलाने का निर्लंज्य प्रयास किया गया है।

सत्र की छत्तीस वर्ष अवधि भी इसी तथ्य का प्रतीक प्रतीत होता है। वौबीस वर्ष वयस् के आस-पास जोशपूर्ण मदभरे यौवन का उमार उमइ पड़ता है। आगे छत्तीस वर्ष इसी यौवन का आनन्द-रस लेने के हैं। शिकार खेलो, मांस और सोम का सेवन करो— अपना तो स्वर्ग यही है, और यहीं है। स्वर्ग की कामना से यक्तों के अनुष्ठान का तात्पर्य इसी में है। मरकर क्या होगा? किसने देखा है? इस प्रकार छत्तीस वर्ष बीतने पर कभी पूरे कभी अपूरे देह-इन्द्रिय आदि शियल हो जाते हैं। सत्रकाल स्वतः पूरा हो जाता है। छत्तीस वर्ष के सत्रकाल का अन्य क्या प्रवृत्ति-निमित्त रहा होगा? कोई बताये। फलतः यह प्रसंग अशास्त्रीय अध्यवहार्य होने से त्याज्य है, शास्त्र का अन्न नहीं है।

हम जैमिनि की वकालत करना नहीं चाहते। यदि वस्तुतः ये तीन सूत्र जैमिनि-लिखित हैं, तब भी इनमें प्रतिपादित अर्घ सर्वेद्या अव्यवहायं व वेदिवरुद्ध होने से पूर्णतः अमान्य है।

इस प्रसंग में यह भी घ्यान देने की बात है—यदि एक बस्ती, ग्राम या नगर में अनेक गृहपति इस सत्र का अनुष्ठान करनेवाले हों, तो छत्तीस वर्ष तक निरन्तर प्रतिदिन आसेट के लिए जंगली जानवर कहां से आर्येंगे ? सन्दर्भ में 'मृगान् हन्ति' बहुवचनान्त कर्म का प्रयोग है। प्रतिदिन बहुतन्ते मृग मारे जाएँ, तो छत्तीस वर्ष तक उनका मिलना कहाँ सम्भव होगा ? हम स्वयं यह देखते रहे हैं, दसों-बीसों मीलों तक जो जंगल सभी तरह के जानवरों से भरे थे, वहाँ एक शिकारी परिवार के स्थायी रूप से बस जाने पर कुछ ही वर्षों में वे जंगल शेर जैसे जानवरों तक से खाली दिखाई देने लगे; अन्य जानवरों के विषय में क्या स्थिति रही होगी ? यह स्वयं समक्षा जा सकता है।

इस सत्र के नाम 'शाक्त्यानाम् अयनम्' पर भी घ्यान देना अपेक्षित है। 'शाक्त्यानाम्' में मूल पद 'शिक्त' है। केवल नाम के आधार पर वसिष्ठ-पुत्र 'शिक्त' के साथ इस सत्र का सम्यन्ध ओड़ने का प्रयास किया गया है। पर इसके विपरीत 'शिक्त' के उपासक तान्त्रिक व वाममार्ग के अनुगामियों के साथ इसका सम्पर्क रहा हो, यह अधिक सम्भव है। वसिष्ठपुत्र शिक्त का नाम लेकर उसे वेद-मार्ग पर लाने का व्यथं प्रयास किया गया है। सुविज्ञ पाठक स्वयं गम्भीरता-पूर्वंक इसपर विचार करेंगे '॥४४॥

इति श्री पूर्णसिहतन् जेन तोफ़ावेवीगभंजेन, बलियामण्डलान्तर्गत
'छाता'-वासि श्रीगुरुवर काझीनाथशास्त्रिपादाब्जसेवालब्ध-विद्योदयेन, बुलन्दशहर - मण्डलान्तर्गत-पहासूपकण्ठ-'बनैल' ग्रामाभिजनेन, साम्प्रतं 'ग्राजियाबाद' नगर-निवासिना, उदयवीर-शास्त्रिणा समुन्नोते जेमिनीयमीमांसादर्शनविद्योदयभाष्ये तृतीयाघ्यायस्य अष्टमः पादः । सम्पूर्णक्रवायं तृतीयोऽष्यायः ।

> गुण्धेदाम्बरनेत्र - मिते वैकमवस्तरे । विशुद्धार्थैः समायुक्तः सम्पूर्णे माधने ज्ञानौ ॥ आद्यञ्यष्यायरूपोऽयं ग्रन्थांज्ञः पूर्णतामगात् । परलोकगताः पुण्याः प्रीयन्तां पितृवेदताः ॥

# चतुर्थोऽध्यायः

#### प्रथमः पादः

ष्रयातः ऋत्वर्थपुरुषार्थयोजिज्ञासा ॥१॥

शेष-शेषीभाव के धनन्तर ऋत्वर्थ तथा पुरुषार्थ की जिज्ञासा करनी चाहिए, क्योंकि वह कर्मों के प्रयोज्य-प्रयोजकभाव के लिए उपयोगी है।

यस्मिन् प्रीतिः पुरुषस्य तस्य लिप्साऽयंलक्षणाऽविभक्तत्वात् ॥२॥

जिस कर्म के अनुष्ठान से पुरुष को सुख प्राप्त होता है और जिसके करने की इच्छा स्वतः ही है, उस कर्म को पुरुषार्थ करते हैं, वह सुख का साधन कर्म से पृथक् नहीं है।

तदुत्सर्गं कर्माणि पुरुषार्थाय शास्त्रस्यानितिशंवयत्वान्त च द्रव्यं चिकीर्व्यते, तेनार्थेनाभिसम्बन्धात् क्रियायां ुक्ष्यश्रतिः ॥३॥

प्रीतिरूप फल की उपलब्धि न होने पर भी 'प्रजापतिव्रत' संज्ञक कमें पुरुषार्थ हैं, क्योंकि शास्त्रोक्त बात शब्दूनीय नहीं होती तथा यज्ञ का श्रद्धभूत कोई भी द्रव्य उक्त कमों द्वारा संस्करणीय नहीं पाया जाता जिससे उनको ऋत्वर्थ माना जाए झौर पुरुषार्य के साथ सम्बन्ध होने से उक्त कमों में पुरुष-श्रवण भी चरितार्थ होता है।

ग्रविशेषात् शास्त्रस्य यथाश्रुति फलानि स्यु: ॥४॥

प्राक्षेप—वानयशेष के प्रनुसार फलवाले समिषादि कर्म भी पुरुषायं होने चाहिए, क्योंकि उनका विधायक शास्त्र भी 'प्रजापतिव्रत' संज्ञक कर्म विधायक शास्त्र के समान है।

द्यपि वा कारणाऽग्रहणे तदर्यमर्थस्याऽनिभसम्बन्धात् ॥५॥

समा०—श्रुति भादि विनियोजक प्रमाणों में से किसी भी प्रमाण के उपलब्ध न होने से 'प्रजापतित्रत' संज्ञक कर्म पुरुषार्थ माने गये हैं, प्रमाणाभाव से उनका किसी प्रधान कर्म के साथ सम्बन्ध नहीं हो सकता।

तथा च लोकमूतेषु ॥६॥

श्रौर, जैसा ऊपर निरूपण किया गया है, वैसी ही मान्यता सब लोगों में पाई जाती है।

द्रय्याणि त्वविद्वेषेणाऽऽनर्यक्यात् प्रदीयेरन् ॥७॥

पूर्व 0—स्पय ग्रादि यज्ञायुष पूर्णरूपेण ग्रम्नि में हवन करने चाहिएँ, ग्रन्यया भिषान व्ययं हो जाएगा। स्वेन त्वर्थेन सम्बन्धो द्रव्याणां पृथगर्थंत्वात्तस्माद्यथाश्रुति स्युः ॥८॥

सिo — उनतागुर्वों का अपने-अपने कार्यों के साथ सम्बन्ध होना उचित है, क्योंकि उनका भिन्न-भिन्न कार्य विधान किया गया है, ग्रतः श्रुति के अनुसार ही उनका विनियोग होना ठीक है।

घोद्यन्ते चार्यंकमंसु ॥६॥

भीर, हवन-विधि के लिए पुरोडाश म्रादि विधान किये गये हैं।

लिङ्गदर्शनाच्च ॥१०॥

तथा, प्रमाणों के उपलब्ध होने से भी उक्तार्थ की सिद्धि होती है। तत्रकत्वमयज्ञाङ्गमर्थस्य गुणसूतत्वात्॥११॥

पूर्व - यज्ञ में दान किये जानेवाले पशुप्तों में एक या प्रधिक संख्या का विचार धावस्यक नहीं, क्योंकि वह उक्त पशुप्तों का विज्ञेषण होने से गौण है।

एकश्रुतित्वाच्च ॥१२॥

मौर, एकत्व संस्था का श्रवण पाये जाने से भी उनत मर्थ की सिद्धि होती है। प्रतीयत इति चेत् १११३।।

कहीं-कहीं एकवचनान्त पद से एकत्व संख्या की प्रतीति भी होती है, यदि ऐसा कहो तो—

नाऽशब्दं तत्प्रभाणत्वात्पूर्ववत् ॥१४॥

उनत कथन ठीक नहीं, क्योंकि 'प्रथम दौड़ता है' कहने से जैसे द्वितीय-तृतीय का ग्रायिक बोध होता है, वैसे ही प्रमाणीभूत वाक्य के श्रवण से जो एकत्व संख्या का बोध होता है, वह भी ग्रायिक होता है, शाब्दिक नहीं।

शब्दवत्तूपलम्यते तदागमे हि वृश्यते तस्य ज्ञानं हि यथाऽन्येषाम् ॥१४॥

सि॰—पशुगत एकत्व संख्या शाब्द प्रतीत होती है, क्योंकि पशुः प्रातिपदिकोत्तरवर्ती 'ग्रम्' प्रत्यय में वह साच्यरूप से विद्यमान है ग्रौर उसका ज्ञान पशु ग्रादि पदार्थों के समान होना उचित है।

तद्वच्च लिङ्गदर्शनम् ॥१६॥

भ्रोर, जैसा पूर्व निरूपण किया गया है, वैसे ही भ्रर्थ के सामक प्रमाण भी उपलब्ध होते हैं।

तया च लिङ्गम् ॥१७॥

जैसे संस्था विवक्षित है, वैसे ही लिङ्गप्रमाण भी विवक्षित है। श्राश्रविष्वविदेशेषण भावोऽर्थः प्रतीयेत ॥१८॥

सि॰—'स्विष्टकृत्' ग्रादि कर्मों में भावी सुख की जनक ग्रद्ध्यार्थता जाननी चाहिए, क्योंकि वह भी याग के समान शास्त्रीय कर्म है।

चोदनायां त्वनारम्भो विभवतत्वान्न ह्यनेन विधीयते ॥१६॥

पूर्वं ०—कोष हवि से विवान किये गये 'स्विष्टकुल्' धादि कर्मों में घांशिक घटष्टार्थताः चफलप्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि वे पृथक् कर्म नहीं हैं, घीर धन्य किसी वाक्य से उनकी धटष्टार्थता का विघान नहीं पाया जाता। स्याहा द्रव्यचिकीर्षायां भावोऽर्ये च गुणमूतत्वाऽऽश्वयाहि गुणीभावः ॥२०॥

सि०— उपर्युक्त हिन के संस्कारार्थ होने पर भी 'स्विष्टकृत्' ग्रादि कर्मों में ग्रदण्टार्थता ग्रीर संस्कारार्थता दोनों प्रकार हो सकते हैं, क्योंकि संस्कारार्थता तथा ग्रदण्टार्थता उद्देश्य के ग्राचीन हैं।

#### धर्ये समवेषम्यमतो द्रव्यकर्मणाम् ॥२१॥

इसके आगे फल की प्राप्ति के अर्थ द्रव्य तथा कर्म—दोनों की समता तथा विषमता का निरूपण किया जाता है।

#### एकनिष्पत्तेः सर्वं समं स्यात् ॥२२॥

पूर्व - — भ्रामिक्षा और वाजिन् — ये दोनों समान रूप से दिव-प्रक्षेप के प्रयोजक हैं, क्योंकि एक बार दिव-प्रक्षप — दही डालने से ही उनकी निष्पत्ति हो जाती है।

### संसर्गरसनिष्पत्तेराभिक्षा वा प्रवानं स्यात् ॥२३॥

सि०—वाजिन तथा ग्रागिक्षा—दोनों में ग्रागिक्षा ही दिघ-प्रक्षेप का प्रयोजक है, क्योंकि दिघ के सम्बन्ध से उसकी निष्पत्ति पहले होती है ।

## मुख्यशब्दाभिसंस्तवाच्च ॥२४॥

मुख्यार्थ के ग्राहक सर्वनाम शब्द के द्वारा ध्रामिक्षा को विश्वदेवों को समर्पित करने से भी उक्तार्थ की सिद्धि होती है।

## पदकर्माप्रयोजकं नयनस्य परार्थत्वात् ॥२४॥

पदकर्म गौ ले जाने का प्रयोजक नहीं, क्योंकि वह गौण है।

श्रर्थाभिधानकर्म च भविष्यता संयोगस्य तन्निमित्तत्वात्तदर्थो हि विघीयते ॥२६॥

तथा, तुषोपवाप = कपालों में तुषों को रखनारूप कर्म कपालों के सम्पादन का प्रयोजक नहीं हो सकता, क्योंकि पुरोडाश के साथ संयुक्त कपालों को तुषोपवाप का निमित्त कथन किया है और पुरोडाश श्रवण के लिए ही कपालों का विद्यान किया गया है।

#### पशावनालम्भाल्लोहितशकृतोरकर्मत्वम् ॥२७॥

इसी प्रकार दान के लिए लाये गये पशु को खिलाने के लिए लाल रङ्ग की घास को छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर रखना धौर मल का दूरीकरण—ये दोनों कर्म मुख्य नहीं, म्रानुषङ्गिक हैं।

#### एकदेशद्रव्यक्चोत्पत्तौ विद्यमानसंयोगात ॥२८॥

तथा, 'स्विष्टकृत्' याग पुरोडाश का प्रयोजक नहीं, क्योंकि पुरोडाश के विवायक वाक्य में उसका आग्नेय याग के साथ सम्बन्ध स्पष्ट है।

#### निर्देशात्तस्यान्यदर्थादिति चेत् ॥२६॥

आक्षेप—प्रकृत पुरोडाश का आग्नेय याग के लिए विद्यान होने के कारण अर्थापत्ति प्रमाण से स्विष्टकृत् कर्म के लिए किसी अन्य पुरोडाश की कल्पना होती है, यदि ऐसा कहो नो—

### न शेषसन्निधानात् ॥३०॥

समा०—उक्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि स्विष्टकृत् कर्म का शेष हवि के साथ सम्बन्ध स्पष्ट है।

## कर्म कार्यात् ॥३१॥

पुरोडाश मुख्य कर्म की समृद्धि के लिए प्रस्तुत किया जाता है, ग्रतः उक्त कर्म पुरोडाश सम्पादन का प्रयोजक नहीं।

## लिङ्गदर्शनाच्च ॥३२॥

तथा, शास्त्र-प्रमाण उपलब्ध होने से भी उदत धर्य की ही सिद्धि होती है। श्रमिधारणे विप्रकर्षादनुयाजवत् पात्रमेदः स्थात् ॥३३॥

पूर्वं - जैसे मनुयाज के साघन पृषदाज्यचारणार्थ धन्य पात्र का सम्पादन किया जाता है, वैसे ही प्राजापत्य हिवयों के लिए 'जुहुं' से भिन्न कोई दूसरा पात्र होना चाहिए, क्योंकि वह ऋतुहिवयों से बहत दूर है।

## न वा पात्रत्वादपात्रत्वं त्वेकदेशत्वात् ॥३४॥

सि०—उक्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि क्षेषधारण के लिए किसी पात्र का विधान नहीं और प्रयाज का क्षेषांश होने से घृत के लिए धन्य पात्र का विधान न होना युक्त है।

हेतुत्वाच्च सहप्रयोगस्य ॥३५॥

तथा, ऋतुपत्रु ग्रीर प्राजापत्य पशुम्रों को एकसाथ पुष्य का देनेवाला कथन करने से भी उनतार्थ की सिद्धि होती है।

#### प्रभावदर्शनाच्च ॥३६॥

ग्नौर, प्राजापत्य पशु-पम्बन्धी हवियों के ग्रभिधारण का विधान न पाये जाने से भी उनत ग्रम्यं की सिद्धि होती है।

#### सति सव्यवचनम् ॥३७॥

ग्रभिषारण के ग्रभाव होने पर ही 'प्राजापत्य पशु' सम्बन्धी हिवयों की रूक्षता से प्रतिपादक वचन उपपन्न हो सकता है।

#### न तस्येति चेत् ॥३८॥

भाक्षेप -- सब्यवचन ग्रभिघारण के भ्रभाव का सूचक नहीं, यदि ऐसा कहो तो ---स्यात्तस्य मुख्यत्वात् ।।३६॥

समाo—उक्त कथन ठीक नहीं । उक्त वाक्य की धिभघारणाभाव का बोधक मानना ही ठीक है, क्योंकि ऐसा मानने से वह मुख्यार्य का वाचक हो सकता है । समानयनं तु मुख्यं स्थाल्लिङ्कदर्शनात् ॥४०॥.

'उपमृत' संज्ञक स्नुवा से 'जुहु' संज्ञक स्नुवा में घृत लाना स्नौपमृत् स्राज्य के ग्रहण का प्रयोजक है, वर्योकि प्रमाणों से ऐसा ही सिद्ध होता है।

#### वचने हि हेत्वसामर्थ्यम् ॥४१॥

यदि 'प्रतिहाय' वाक्य में श्रूयमाण समानयन को ग्रोपमृत के सम्पादन का प्रयोजक न मानें तो जौहवघृत से प्रनुयाजभावरूप हेतु का कथन निरयंक हो जाता है ।

## तत्रोत्पत्तिरविभक्ता स्यात् ॥४२॥

पूर्वं - 'जुहु' ग्रीर 'उपभृत' सूवों में जो ग्राज्य का ग्रहण कथन किया है, उसका बिना विभाग विनियोग होता है।

#### तत्र जौहवमनुयाजप्रतिषेषार्थम् ॥४३॥

सि०—'जौहन' भी र 'भौपमृत' दोनों ग्राज्यों के मघ्यजीहव भ्राज्य प्रयाजों के लिए ही है, भनुयाओं के लिए नहीं।

#### भौपभृतं तथेति चेत् ॥४४॥

धासेप-जैसे 'जीहव' प्राज्य केवल प्रयाजों के लिए है, वैसे ही प्रीपमृत ग्राज्य भी केवल प्रमुयाजों के लिए ही होना चाहिए, प्रयाज तथा अनुयाज दोनों के लिए नहीं, यदि ऐसा कही हो-

## स्याज्जुहप्रतिषेषान्नित्यानुवादः ॥४४॥

समा०— उनत कथन ठीक नहीं। धौपमृत धाज्य प्रयाज तथा धनुयाज दोनों के निए होना चाहिए, क्योंकि 'यज्जुह्वाम्' वाक्य में धनुयाजों का निषेष होने से 'यदुपमृति' चाक्य में प्रयाजों के साथ धर्यंसिद्धि धनुयाजार्यंता का धनुवाद हो सकता है।

## तदष्टसंख्यं श्रवणात् 🕾 🐃

पूर्वं - 'उपमृत' नामक सृदा में जो काज्य का ग्रहण विधान किया है, वह झाठ संस्थावाला जानना चाहिए, क्योंकि ग्रहण-विदायक वाक्य से ऐसा सिद्ध होता है।

#### **प्रनुप्राहालक जोहवस्य ॥४७॥**

तथा, जुहु में चार बार ें क्य का ग्रहेण विधान करके पश्चात् 'उपमृत' में ग्राठ बार विधान करने से भी उक्त अर्थ की सिद्धि होती है।

## हयोस्तु हेतुसामर्थ्यं श्रवणं च समानयने ॥४८॥

सि० — दो बार चार के ग्रहण का विघान है, एक बार बाठ के ग्रहण का नहीं, क्योंकि ग्रहण-हेतु से ऐसा ही पाया जाता है और धाठ बार का विघान समानयन के प्रभित्राय से किया है।

॥ इति पूर्वमीमांसादर्शने चतुर्घाच्यायस्य प्रथमः पादः ॥

## द्वितीयः पादः

## स्वरुस्त्वनेकनिष्पत्तिः स्वकर्मशब्दत्वात् ॥१॥

पूर्व ०—'स्वरु' यूप-निर्माण-क्रिया से भिन्न क्रिया द्वारा निष्पन्न होता है, क्योंकि ससकी निष्पत्ति का स्वतन्त्र विद्यान किया गया है।

### जात्यन्तराच्च शङ्कते ॥२॥

तथा, भ्रन्य वृक्ष से 'स्वर' के निर्माण की जो शंका की गई है, उससे भी उक्त भ्रयं की सिद्धि होती है।

## तदेकदेशो वा स्वक्त्यस्य तन्निमत्तत्वात् ॥३॥

सि०—'स्वर' यूप का ही एक ग्रंश होता है, ग्रतः उसका स्वतन्त्र स्थान मानना निरर्षक है।

#### शकलश्रुतेश्च ॥४॥

तथा, यूप का शकल श्रवण होने से भी 'स्वरं' छेदन-किया का प्रयोजक नहीं हो सकता।

## प्रतियूपं च दर्शनात् ॥४॥

र्क्षोर, प्रतियूप 'स्वर' का विधान पाये जाने से भी उनत ग्रर्थ की सिद्धि होती है। श्रादाने करोति शब्दः ॥६॥

'यस्य स्वर्ष, करोति' वाक्य में जो 'करोति' शब्द है, उसका ग्रर्थ निष्पांत नहीं ग्रपितु ग्रादान है।

#### शाखायां तत्प्रधानत्वात् ॥७।।

शाखा में श्राहरण किया का सम्बन्ध जानना चाहिए, क्योंकि वह उक्त किया के प्रति प्रधान है।

शाखायां तत्प्रधानत्वादुष्वेषेण दिभागः स्याद्वैषम्यात् ॥८॥

शाला में उपवेष के साथ प्रयोजकता तथा प्रप्रयोजकता ग्रंश में भेद होना चाहिए, क्योंकि छेदन-क्रिया के प्रति शाला प्रधान ग्रोर उपवेष गौण है।

#### श्रत्यपायाच्च ॥६॥

तथा, श्रुत बर्थ के ग्रभाव की प्राप्ति होने से भी उक्त भर्थ की सिद्धि होती है। हरणे जुहोतिर्थोगसामान्याद द्रध्याणां चार्थशेषत्वात् ॥१०॥

पूर्वं - 'सह शाख्या प्रस्तरं प्रहरित' वाक्य में जो शाखा का प्रहरण विधान है, वह होमरूप ग्रयंकमं है, क्योंकि उसका प्रयंकमंरूप प्रस्तर-प्रहरण के साथ सम्बन्ध है भीर द्रव्य को भ्रयंकमं का शेष होना नियत है।

#### प्रतिपत्तिर्वा शब्दस्य तत्प्रधानत्वात् ॥११॥

सि०— शाखाप्रहरण प्रतिपत्ति कर्म है, प्रस्तर-प्रहरण के समान ग्रर्थकर्म नहीं, क्योंकि उक्त वाक्य में शाखा का प्रस्तर की ग्रपेक्षा गुणरूप से उपादान किया है।

### प्रयॉऽपीति चेत् ॥१२॥

श्रप्रधान ग्रथं में भी द्वितीया विभन्ति होती है, यदि ऐसा कहो तो — न तस्यानधिकारादर्थस्य च कृतत्वात् ॥१३॥

ठीक नहीं, क्योंकि सक्तु ग्रादि का विनियोग न होने ग्रीर शाखा द्वारा वत्साप-करण रूप ग्रयं के किये जाने से सक्तु ग्रीर शाखा परस्पर विलक्षण हैं।

### उत्पत्त्यसंयोगात्प्रणीतानामाज्यवद्विभागः स्यात् ॥१४॥

पूर्वं ०--- जैसे 'छूवा' के घृत का सब कर्मों में प्रयोग होता है, वैसे ही प्रणीता पात्र के जल का 'संयवन' धौर 'निनयन' दोनों कर्मों के लिए विभाग भी समानतया होना चाहिए, क्योंकि प्रणयन-विधायक वाक्य में उसका किसी कार्यविशेष के साथ सम्बन्ध नहीं -पाया जाता।

## संयवनार्थानां या प्रतिपत्तिरितरासां तत्प्रधानत्वात् ।।१४।।

सिo—'संयवन' कर्म में उक्त जल से शेष बचे जल का वेदि में निनयन प्रतिपत्ति-कर्म है, क्योंकि उसके प्रति शेष जल का प्रधानरूप में निर्देश किया गया है। प्रासनवन्मंत्रावरुणस्य दण्डप्रदानं कृतार्थत्वात् ॥१६॥

पूर्वं - — जैसे कण्डूयन के साधनभूत विषाणाकार काष्ठ्रविशेष का चरवाल नामक गर्त में प्रक्षेप प्रतिपत्तिकर्म है, वैसे ही यजमान का मैत्रावरुण नामक ऋत्विक् के प्रति दण्ड का देना भी प्रतिपत्ति -कर्म है, वर्योकि वह दीक्षाकर्म में प्रथम विनियुक्त होने से चरि-सार्य है।

म्रर्थकर्म वा कर्तृसंयोगात्स्र ग्वत् ॥१७॥

सि० — जैसे उद्गाता को माला देना ग्रथंकर्म है, वैसे ही मैत्रावरूण ऋत्विक् के प्रति यजमानकर्तृक दण्ड-प्रदान भी भ्रथंकर्म है, क्योंकि उसका मैत्रावरूण के साथ गौण सम्बन्ध पाया जाता है।

कर्मयुक्ते च दर्शनात् ॥१८॥

प्रैषादि ग्रन्य कर्मों में भी मैत्रावरुण का वर्णन दण्डसहित ही किये जाने से भी उक्त ग्रर्थे की सिद्धि होती है।

उत्पत्तौ येन संयुक्तं तदर्थं तत् श्रुतिहेतुत्वात्तस्यार्थान्तरगमने

शेषत्वात् प्रतिपत्तिः स्यात् ॥१६॥

जत्पत्ति-वाक्य में जो जिसके साथ संयुक्त है, वह उसी के लिए है, क्योंिक श्रुति मैं ऐसा ही पाया जाता है तथा उसका श्रन्य प्रयं में विनियोग हो तो वह प्रतिपत्तिरूप होना उचित है, क्योंिक वह श्रङ्क नहीं किन्तु प्रधान है।

सीमिके च कृतार्थत्वात ॥२०॥

सि०--ज्योतिष्टोम याग के ग्रन्तर्गत 'श्रवमृथ' देश में जो सोमलिप्त पात्रों का गयन कथन किया है, वह प्रतिपत्ति-कर्म है, क्योंकि उक्त पात्र ग्रन्यत्र स्व-स्व कर्म में परितार्थ हैं।

श्चर्यकर्म वाऽभिधानसंयोगात् ॥२१॥

झाक्षेप---'श्रवमृथ-तयन' श्रयंकर्म है, क्योंकि उपपात्रों का श्रवमृथ याग के साथ म कृरूप से सम्बन्घ उपलब्ध होता है।

प्रतिवत्तिर्वा तन्न्यायत्वादेशार्थाऽवभृथश्रुतिः ॥२२॥

समा॰—'ग्रवमृथ-नयन' प्रतिपत्ति-कर्म है, क्योंकि युक्ति से ऐसा ही सिद्ध होता है, भीर उदाहत वाक्य में ग्रवमृथ शब्द देश का वाचक है, याग का नहीं।

कर्तृदेशकालानामचोदनं प्रयोगे नित्यसमवायात् ॥२३॥

पूर्व - शास्त्र में कर्ता, देश तथा काल की विधि अपेक्षित नहीं, क्योंकि वह कर्मा-

नियमार्था वः पुनः श्रुतिः ॥२४॥

सि॰—कर्ताम्रादिकी स्वयं प्राप्ति होने परभी जो पुनः विधान किया है, वह

तथा द्रव्येषु गुणश्रुतिरूत्पत्तिसंयोगात् ॥२४॥

जैसे कर्ता झादि का विघान नियमार्थ है, वैसे ही प्रतिद्रव्य-गुण का विधान भी

#### संस्कारे च तत्प्रधानत्वात् ॥२६॥

तथा, घवघात घादि संस्कारों में भी नियम ही जानना चाहिए, क्योंकि उनके विद्यायक वाक्य में नियम की प्रधानता पाई जाती है।

# यजति चोदनाद्रव्यदेवताकियं समुदाये कृतार्यत्वात् ।।२७॥

याग शब्द का श्रथं है—द्रव्य, देवता श्रीर किया—इन तीनों का समुदाय, क्योंकि उसका उनत समुदाय में ही संकेत किया गया है।

तदुक्ते श्रवणाज्जुहोतिरासेचनाधिकः स्यात् ॥२८॥

याग ग्रौर होम दोनों समानार्थक शब्द हैं, क्योंकि याग शब्द के ग्रमें में ही होम-वाची 'जुहोति' किया का प्रयोग पाया जाता है, ग्रन्तर इतना है कि याग में परमात्मा के उद्देश्य से त्याग होता है।

विषेः कर्मापर्वोगत्वादर्थान्तरे विषिप्रदेशः स्यात् ॥२६॥

पूर्व - जिस याग में जिस द्रव्य की विधि है, उससे भिन्न याग में विहित द्रव्य के घर्मों का श्रतिदेश होता है, क्योंकि विधि के कर्म की समाप्तिपर्यन्त का ही नियम है।

ग्रपि वोत्पत्तिसंयोगार्थसम्बन्घोऽविशिष्टानां प्रयोगंकत्वहेतुः स्यात् ॥३०॥

सि॰—उत्पत्ति-वाक्य में विहित होने के कारण बहि का धातिय्यादि तीनों के साथ सम्बन्ध होना चाहिए, क्योंकि समानरूप से विधान किये द्रव्य प्रतियाग एकरूप से ही प्रजुष्टान के हेतु होते हैं।

॥ इति पूर्वमीमांसादशंने चतुर्थाच्यायस्य द्वितीयः पादः॥

# तृतीयः पादः

द्रव्यसंस्कारकमंसु परायंत्वात्फलश्रुतिरर्यवादः स्यात् ॥१॥ द्रव्य, संस्कार तथा कर्मों में जो फल सुना जाता है, वह ग्रर्यवाद है, द्योकि वे तीनों ऋतु के लिए हैं।

#### उत्पत्तेश्चातत्त्रधानत्वात् ॥२॥

तथा, उत्पत्तिवाक्य से फल के प्रति पुरुष की प्रधानता न पाये जाने से री उक्त घर्यं की सिद्धि होती है।

#### फलं तु तत्प्रधानायाम् ॥३॥

समस्त यज्ञित्रया द्रव्यसाध्य हैं और क्रिया के अनुकूल फल मिलता है, ग्रत: द्रव्य, संस्कार और क्रिया—तीनों की प्रधानता मानी जाती है।

### नैमित्तिके विकारत्वात्ऋतुप्रधानमन्यत्स्यात् ॥४॥

मुण्मय — मिट्टी के पात्रों का विधान काम्य कर्मों में विहित है, नित्य कर्मों में उनके प्रयोग का विधान नहीं है।

#### एकस्य तुभयत्वे संयोगपृथक्त्यम् ॥ १॥

एक द्रव्य के नित्य भौर नैमित्तिक उभयार्थ होने में विनियोजक वाक्य नियामक

## शेष इति चेत् ॥६॥

दिधरूप द्रव्य एक कर्म का ही शेष है, यदि ऐसा कहो तो-नार्थपृथक्त्वात् ॥७॥

उक्त कथन ठीक नहीं, वयोंकि प्रयोजन के मेद से वाक्य का भेद होना उचित है। द्रव्याणां तु कियार्थानां संस्कारः कतुधर्मत्वात् ॥६॥

ज्योतिष्टोम ग्रादि में जो पयोवत ग्रादिरूप संस्कार विधान किये हैं, वे ऋतु के धर्म हैं, पुरुष के नहीं।

पृथक्त्वाद्व्यवतिष्ठेत् ॥६॥

ब्राह्मण, क्षत्रिय ग्रादि पदों में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग पाये जाने से सिद्ध है कि उक्त वर्तों के साथ ब्राह्मण ग्रादि पुरुषों का सम्बन्ध व्यवस्थापक है।

चोदनायां फलाश्रुतेः कर्ममात्रं विधीयेत न ह्यशब्दं प्रतीयते ॥१०॥

पूर्व o — 'विश्वजिता यजेत' श्रादि वावयों से कर्ममात्र का विधान है, क्योंकि उक्त विधिवाक्यों में किसी पद से फल का श्रवण नहीं होता और ग्रपदार्थ का स्वीकार ठीक नहीं ।

भ्रपि वाऽऽम्नानसामर्थ्याच्चोदनार्थेन गम्येतार्थानामर्थवत्त्वेन वचनानि प्रतीयन्तेऽर्थ-तोष्यसमर्थानामानन्तर्योऽप्यसम्बन्बस्तस्मात् श्रुत्येकदेशः सः ॥११॥

सि० - वाक्य-सामर्थ्य से ही विधिवाक्य द्वारा फल की कल्पना होती है, क्योंकि सम्पूर्ण वैदिक वचन भ्रर्थवाले होते हैं, परन्तु फलवाचक पदरहित वाक्यों में समीपस्थ होने पर भी फलवाची पद का सम्बन्ध नहीं हो सकता, घत: वाक्य-सामर्थ्य से कल्पित फल ही श्रुतवाक्य का भ्रवयव समभना चाहिए।

वाक्यार्थदच गुणार्थवत् ॥१२॥

तथा, यदि फलसहित वाक्य की कल्पना न की जाए तो उक्त वाक्य गुण का विधायक हो जाता है।

तत्सर्वार्थमनादेशात् ॥१३॥

पूर्व - उनत याग सब फलों का देनेवाला है, क्योंकि उसका कोई एक फल कथन नहीं किया गया।

एकं वा चौदनैकत्वात् ॥१४॥

सि०--- उक्त याग का एक ही फल होना चाहिए, क्योंकि वह एकवचनान्त विधि-पद से विधान किया गया है।

स स्वर्गः स्यात्सर्वान्त्रत्यविशिष्टत्वात् ॥१५॥

वह एक फल स्वर्ग होना चाहिए, क्योंकि वह सब यागों के प्रति समान है। प्रत्ययाच्य ॥१६॥

तथा लोकानुभव से भी विश्वजित् याग का फल स्वर्ग ही पाया जाता है। कती फलार्थवादमञ्जवत्कारणाजितिः ॥१७॥

पूर्व - जैसे जुह श्रादि श्रङ्कों में फलबोधक वाक्य ग्रर्थवाद हैं, वैसे ही उनत सत्रों में भी फलबोधक वाक्य अर्थवाद हैं, यह कार्ष्णाजिनि मुनि का मत है।

## फलमात्रेयो निर्देशादश्रुतौ हानुमानं स्यात् ॥१८॥

सि॰—यह मत ठीक नहीं, क्योंकि जब फल का स्पष्ट उल्लेख है, तब उसे मानना ही चाहिए। विश्वजित् याग की भौति श्रपनी कल्पना से काम लेने की श्रावश्यकता नहीं।

श्रङ्गेषु स्तुतिः परार्थत्वात् ॥१६॥

जुहु मादि म्रङ्कों में फल का अवण स्तुतिरूप से हो सकता है, क्योंकि मङ्ग प्रङ्गी के लिए होने से स्वत: फलवाले नहीं हो सकते ।

काम्ये कर्मणि नित्यः स्वर्गो यथा यज्ञाङ्गं ऋत्वर्थः ॥२०॥

पूर्व o — जैसे यागोपकारी गो-दोहन ग्रादि का फल पशु भ्रादि तथा याग का फल स्वर्ग है, वैसे ही काम्यकर्म में भी स्वर्ग मुख्यफल तथा श्रुत गौणफल है।

वीते च कारणे नियमात् ॥२१॥

तथा, फल की इच्छा के निवृत्त हो जाने पर भी याग की समास्ति का नियम होने से उक्त धर्ष की सिद्धि होती है।

कामो वा तत्संयोगेन चोचते ॥२२॥

सि०—काम्यकर्म के विधायक वाक्य में जो फलश्रुति है, वही उक्त कर्य का फल है, क्योंकि उसके सम्बन्ध से उक्त कर्म विधान किया गया है।

श्रङ्गे गुणत्वात् ॥२३॥

गो-दोहन घादि यज्ञाङ्गों में जो पशु ग्रादि फल कथन किया है, वह गौण होने से ठीक है।

वीते च नियमस्तदर्थम् ॥२४॥

तथा, इच्छा के पूर्ण हो जाने पर भी जो श्रारव्य कर्म की समाप्ति का नियम है, वह प्रतिज्ञा-पालनार्य है।

सार्वकाम्यमङ्गकामैः प्रकरणात् ॥२४॥

पूर्व ० — ग्रङ्गफलों के सहित दर्शपूर्णमासादि यागों के सब फल कथन किये हैं, स्वतः नहीं, क्योंकि प्रकरण से ऐसा ही ब्वनित होता है। फलोपदेशो वा प्रधानशब्दसंयोगात्॥२६॥

सि०— उनत कथन ठीक नहीं, वयोंकि शास्त्र में दर्शपूर्णमास को सब फलों का देनेवाला कहा है, तब उससे विपरीत नहीं हो सकता । 📈

तत्र सर्वेऽविशेषात् ॥२७॥

पूर्वं o — जब दर्शपूर्णमास सब फलों के देनेवाला है, तब उसके एक बार अनुष्ठान से सम्पूर्ण फलों की सिद्धि होनी चाहिए, क्योंकि उसका उक्त फलों के साथ निमित्त-नैमित्तिकभाव सम्बन्ध है।

योगसिद्धिर्वाऽर्थस्योत्पत्त्यसंयोगात् ॥२८॥

सि० — अनुष्ठान-भेद से फल की सिद्धि होती है, एक बार के अनुष्ठान से नहीं, क्योंकि फल का उक्त वाक्य से सहभाव नहीं सुना जाता।

#### समवाये चोदनासंयोगस्यार्थवरवात् ॥२६॥

सौत्रामणी धादि यज्ञों में श्रङ्गाङ्गियान-सम्बन्ध में विधि जाननी चाहिए, क्योंकि ऐसा मानने से ही उवत सम्बन्ध सार्थक होता है ।

कालश्रुतौ काल इति चेत् ॥३०॥

कालवाची 'क्रवा' प्रत्ययं का श्रवण होने पर काल का विधान मानना ही उचित है, यदि ऐसा कहो तो—

#### नासमवायात्प्रयोजनेन ॥३१॥

उस्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि फल के साथ सौत्रामणी श्रादि का सम्बन्ध नहीं। उभयार्थमिति चेतु ॥३२।।

वैमृषादि कमें दर्श धौर पूर्णमास—दोनों कमों के शङ्ग हैं, यदि ऐसा कहो तो---न शब्दैकत्वात् ॥३३॥

उक्त कथन ठीक नहीं, नयोंकि उक्त योग का विधान एक विधिप्रत्यय से किया गया है।

#### प्रकरणादिति चेत् ॥३४॥

प्रकरण से उक्त कमं दोनों का श्रङ्ग होना चाहिए, यदि ऐसा कहो तो— नोत्पत्तिसंयोगात ॥३५॥

उक्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि विधायके वाक्य से उक्त कमें का पूर्णमास कमें के साथ ही सम्बन्ध पाया जाता है।

ग्रनुत्पत्तौ तु काल: स्यात्प्रयोजनेन सम्बन्धात् ।।३६।।

ज्योतिष्टोम याग के प्रकरण में श्रङ्काङ्किमाव विधि का श्रभाव होने से काल का विधान होना चाहिए, क्योंकि ऐसा होने से प्रयोजन के साथ प्रयाजों का सम्बन्ध हो सकता है।

#### उत्पत्तिकालविशये कालः स्याद्वावयस्य तत्त्रधानत्वात् ॥३७॥

श्रञ्जता तथा काल—दोनों के विधान का संशय होने पर काल का विधान होना चाहिए, क्योंकि वाक्य से कालविधान की ही प्रधानता पाई जाती है ।

फलसंयोगस्त्वचोदिते, न स्यादशेषमूतत्वात् ॥३८॥

ग्रविहित में फलका सम्बन्ध नहीं हो सकता, क्योंकि वह फलके प्रति शेष नहीं है।

ध्रङ्गानां तुपघातसंयोगे निमित्तार्थः ॥३६॥

वैश्वानर इष्टि का पुत्र-जन्म के साथ सम्बन्ध जातकर्म-निमित्तक है।

प्रधानेनाभिसंयोगादङ्गानां मुख्यकालत्वम् ॥४०॥

पूर्व o — ग्रङ्गकर्मों के ग्रनुष्ठान का प्रधान काल होना चाहिए, क्योंकि उनका प्रधान कर्म के साथ सम्बन्ध है ।

श्रपवृत्ते तु चोदना तत्सामान्यात्स्वकाले स्यात् ॥४१॥ सि०—ग्राङ्गकर्मो का श्रमुष्ठान स्व-स्वकाल में होना चाहिए, क्योंकि प्रधानकर्म की समाप्ति के अनन्तर उनका विधान किया गया है और वह सब अङ्गकर्मों के लिए समान है।

।। इति पूर्वमीमांसादशंने चतुर्थाच्यायस्य तृतीयः पादः ॥

# चतुर्थः पादः

### प्रकरणशब्दसामान्याच्चोदनानामनङ्गत्वम् ॥१॥

पूर्व ॰ — 'देवन' आदि राजसूय का श्रङ्ग नहीं, क्योंकि प्रकरण तथा शब्दों से दोनों की समानता पाई जाती है।

## श्रपि वाऽङ्गमनिज्याः स्युस्ततो विशिष्टत्वात् ।।२।।

सि०—अयागरूप 'देवन' ग्रादि कियाएँ राजसूय याग के ग्रङ्ग हैं, क्योंकि वे याग-रूप कियाओं से भिन्न हैं।

#### मध्यस्थं यस्य तन्मध्ये ॥३॥

पूर्व ०--जो जिसकी सन्निधि में पठित है, वह उसी का श्रङ्ग है।

सर्वासां वा समत्वाच्चोदनातः स्यान्न हि तस्य प्रकरणं देशार्थमुच्यते मध्ये ॥४॥

सि०--'देवन' म्रादि कियाएँ राजसूय यज्ञ का ग्रङ्ग हैं, वर्षोकि विधिवाक्यों से वे सब प्रधानरूप से समान हैं भौर म्रभिषेचनीय का ग्रवान्तर प्रकरण भी नहीं है तथा उनका मध्य में पाठ स्थान के म्रभिप्राय से हैं, ग्रङ्ग के म्रभिप्राय से नहीं।

## प्रकरणविभागे च विप्रतिषद्धं ह्युभयम् ॥४॥

पूर्वं ० — प्रकरण का भेद न होने पर भी सौम्यादि को उपसदों का ग्रङ्ग मानना ही ठीक है, क्योंकि परस्पर-विरुद्ध होने के कारण ग्रङ्गता तथा तत्कालता—दोनों नहीं मान सकते।

### श्रवि वा कालमात्रं स्याददर्शनाद्विशेषस्य ॥६॥

सि०— उक्त बाक्य में कालमात्र का विधान होना चाहिए, क्योंकि उक्त दोनों होमों में श्रङ्गाङ्गिभाव की कोई विशेष प्रयोजकता नहीं पाई जाती !

### फलवद्वोक्तहेतुत्वादितरस्य प्रधानं स्यात् ॥७॥

फलयुन्त 'सांग्रहणी' इष्टि आमन' होमों के प्रति प्रधान है, वर्योकि फलवाले की सन्निधि में पठित अफल का अङ्ग होना सर्वसम्मत है।

# द्धिग्रहो नैमित्तिकः श्रुतिसंयोगात् ॥ द॥

पूर्वं - 'दिधग्रह' नैमित्तिक है, क्योंकि ग्रन्तरायरूप निमित्त का सम्बन्ध पाया खाता है।

## नित्यश्च ज्येष्ठशब्दत्वात् ॥६॥

पूर्व ०--- उन्त 'ग्रह' नित्य तथा नैमित्तिक दोनों हैं, क्योंकि उसका ज्येष्ठ होना पाया जाता है।

#### सार्वरूपाच्य ॥१०॥

तथा, सर्वेरूपता के पाये जाने से भी उक्त प्रर्थ की सिद्धि होती है।

नित्यो वा स्यादर्थवादस्तयोः कर्मण्यसम्बन्धाद्भिङ्गत्वाच्चान्तरायस्य ॥११॥

सि०—उक्त 'ग्रह' निरय है, क्योंकि उक्त ग्रन्तराय-वाक्य ग्रर्थवाद है ग्रौर उससे ग्रष्टकर्यु तथा यजमान दोनों का कर्म में सम्बन्ध नहीं पाया जाता तथा ग्रन्तराय का श्रवण उक्त ग्रह के विधान में प्रकरण-मात्र हो सकता है।

वैश्वानरइच नित्यः स्यान्नित्यैः समानसंख्यत्वात् ॥१२॥

पूर्व ०—वैश्वानर इष्टि नित्पकर्म है, वर्धोकि निर्ह्यों के साथ उसका समानरूप से कथन पाया जाता है ।

पक्षे वोत्पन्नसंयोगात् ॥१३॥

सि० — नैमित्तिक पक्ष में ही उक्त कर्म मानना उचित है, क्योंकि विधायक वाक्य से निमित्त का सम्बन्ध पाया जाता है ।

षट्चितिः पूर्ववतस्यात् ॥१४॥

पूर्व - छठी 'चिति' पहली पाँच चितियों की भाँति नित्य है।

ताभिश्च तुल्यसंख्यानात् ॥१५॥

तथा प्रथम पाँच चितियों के समान कथन पाये जाने से भी छठी चिति नित्य सिद्ध होती है।

ग्रर्थवादोपपत्तेश्च ॥१६॥

ग्रौर, ग्रर्थवाद के उपपन्न होने से भी उक्त ग्रर्थ की सिद्धि होती है। एकचितिर्वा स्यादपवृक्ते हि चोद्यते निमित्तेन ।।१७।।

सि॰—छहों चितियों के मध्य केवल छठी चिति ही नैभित्तिक होनी चाहिए, क्योंकि प्रथम पाँच चितियों के समाप्त होने पर श्रप्रतिष्ठा-निमित्त से उसका विधान किया गया है।

विप्रतिषेधात्ताभिः समानसंख्यत्वम् ॥१८॥

एक चिति में षष्ठस्व विरोध के कारण यहली पाँच चितियों के साथ छठी चिति का समान रूप से कथन किया गया है।

पितृयज्ञः स्वकालस्वादनङ्गं स्यात् ॥१६॥

पितृयज्ञ दर्शयज्ञ का ग्रञ्ज नहीं है, क्योंकि उसके विधायक वाक्य में 'ग्रमावास्या' पद काल का वाचक है, कर्म का नहीं।

तुल्यवच्च प्रसंख्यानात् ॥२०॥

'दर्शपूर्णमास' ग्रादि कर्म के समान कथन पाये जाने से भी उक्त ग्रर्थ की सिद्धि होती है।

विप्रतिषिद्धे च दर्शनात् ॥२१॥

तथा, ग्रमावास्या याग का निषेध होने पर भी पिण्डपितृयज्ञ<sup>8</sup> से परमात्मा की प्रसन्नता का विधान पाये जाने से उक्त ग्रथं की सिद्धि होती है।

पिण्डिपतृश्राद्ध से यहाँ मृतक-श्राद्ध का वर्णन नहीं है। शवर स्वामी ने भी मृतक-श्राद्ध-सम्बन्धी ग्रर्थ नहीं किया है।

पशवङ्गः रशना स्यात्तदागमे विधानात् ॥२२॥

पूर्वः — रशना पशु का ग्रङ्ग है, क्योंकि विद्यायक वाक्य में पशु-सम्बन्ध से उसका विद्यान किया गया है ।

यूपाङ्गं वा तत्संस्कारात् ॥२३॥

सि॰—रशना यूप का ग्रङ्ग है, क्योंकि वह उसके संस्कारार्थ है।
ग्रर्थवादश्च तदर्थवत् ॥२४॥

तथा, प्रर्थवाद वाक्य भी तभी सार्थक हो सकता है, जबकि रशना को यूप का श्रङ्ग माना जाए।

स्वरुक्चाप्येकदेशत्वात् ॥२४॥

पूर्वः — 'स्वर' यूप का ग्रङ्ग है, क्योंकि वह उसका एक टुकड़ा है। निष्क्रयश्च तदङ्गवत् ॥२६॥

तथा यूप का निष्क्रय कथन करने से भी स्वरु यूप का श्रङ्ग सिद्ध होता है।

पदवङ्कां वार्थकर्मत्वात् ॥२७॥ सि०—स्वरु पशु का श्रङ्ग है, क्योंकि वह पशु श्राञ्जनरूप श्रर्थं का साधन है । भक्त्या निष्कयवादः स्यात् ॥२८॥

निष्कयवाद स्तुति के ग्रभिप्राय से है।

दर्शपुर्णमासयोरिज्याः प्रधानान्यविशेषात् ॥२६॥

पूर्व ॰ — दर्श ग्रीर पूर्णमास याग में जितने याग हैं — वे सब प्रधान हैं, क्योंकि उनका समान रूप से विधान किया गया है।

भ्रपि वाङ्गानि कानिचिद्येष्वङ्गत्वेन संस्तुतिः सामान्यादिभसंस्तवः ॥३०॥

सि०—ग्राग्नेय ग्रादि सब यागों के मध्य कई ग्रङ्ग याग हैं, जिनकी ग्रङ्गरूप से स्तुति की गई है ग्रोर वह स्तुति ग्रङ्ग होने से ही हो सकती है, ग्रन्यथा नहीं।

तथा चान्यार्थदर्शनम् ॥३१॥

तथा, विकृत यानों में प्रयाजों का दर्शन भी आघारादि के अङ्गत्व में प्रमाण है । अविशब्द तु कारणं प्रधानेषु गुणस्य विद्यमानत्वात् ॥३२॥

प्राक्षेप—ग्रङ्गता का साधक संस्तुतिरूप कारण श्राघारादि के समान श्राग्नेय ग्रादि में भी समान है, क्योंकि स्तुतिवाक्य इसमें भी विद्यमान है।

नानुक्तेऽन्यार्थदर्शनं परार्थत्वात् ॥३३॥

श्राक्षेप—प्रति विकृतियाग प्रयाजों का दर्शन साक्षात् श्रकथित ग्रङ्गता में प्रमाण नहीं हो सकता, क्योंकि वह श्रन्य प्रयोजन के लिए है। पृथक्त्वे त्वभिधानयोर्निवेश: श्रुतितो व्यपदेशाच्च तत्पुनर्मुख्यलक्षणं यत्फलवत्त्वं तत्सन्निधाव-

संयुक्तं तदङ्गं स्याद् भागित्वात् कारणस्याश्रुतेत्रचान्यसम्बन्धः ॥३४॥

समा० — केवल भ्राग्नेय म्रादि छह यागों के दो-दो त्रिकों में ही दर्श तथा पूर्णमास संज्ञा का तिवेश है, ग्रन्यत्र नहीं, क्योंकि श्रुति तथा व्यपदेश से उक्त म्रथं की सिद्धि पाई जाती है तथा उक्त दोनों त्रिक ही प्रधान याग हैं, इसलिए कि दे फल वाले हैं, ग्रौर जो याग उनकी सन्निधि में पढ़े गये हैं, ग्रौर फल के साथ जिनका सम्बन्ध नहीं, दे मङ्गयाग हैं तथा ग्राघारादि का फलभागी होना न सुने जाने से प्रघान याग के साथ ग्रङ्गाङ्गिभाव-सम्बन्घ सिद्ध है।

गुणाञ्च नामसंयुक्ता विधीयन्ते नाङ्गोष्पपद्यन्ते ॥३५॥

तथा, दर्शपूर्णमास संज्ञासहित जो गुण विघान किये गये हैं, वे स्राधार स्रादि स्रङ्गों के नहीं बन सकते।

तुल्या च कारणश्रुतिरन्यैरङ्गाभिसम्बन्धैः ॥३६॥

श्राक्षेप—पुरुषा ङ्गों के साथ सम्बन्ध रखनेवाले ग्राघारादि के समान ही श्राग्नेय भादि प्रचान यागों की ग्रङ्गता-श्रुति पाई जाती है।

उत्पत्तावभिसम्बन्धस्तस्मादङ्गोपदेशः स्यात् ॥३७॥

समा० — जीवमात्र की उत्पत्ति के ग्रभिप्राय से ग्राग्नेय ग्रादि को यज्ञ का सिर ग्रादि कथन किया है, ग्रङ्गता के ग्रभिप्राय से नहीं, ग्रतः मुख्यतया ग्राघारादि यागों में ही ग्रङ्गता का उपदेश जानना उचित है।

तथा चान्यार्थदर्शनम् ॥३८॥

स्रोर, प्रति दर्श तथा पूर्णमास स्राहुतियों का दर्शन भी उक्त स्रर्थ की सिद्धि में प्रमाण है।

ज्योतिष्टोमे तुल्यान्यविशिष्टं हि कारणम् ॥३६॥

पूर्व - ज्योतिष्टोम के ग्रन्तर्गत जितने याग हैं, वे सब समान रूप से प्रझान हैं, क्योंकि उनकी समप्रधानता का समान रूप से वर्णन किया गया है।

गुणानां तृत्यत्तिवाक्येन सम्बन्धात् कारणश्रुतिस्तस्मात् सोमः प्रधानं स्थात् ॥४०॥

सि० — उत्पत्तिवाक्य द्वारा ज्योतिरूप स्तोमों का सोमयाग के साथ सम्बन्ध होने से उक्त याग के प्रधान होने में विशेष कारण का श्रवण पाया जाता है, अतः सोमयाग ही प्रधान है, दीक्षणीय ग्रादि नहीं।

तथा चान्यार्थदर्शनम् ॥४१॥

तथा, सोमयाग से भिन्न दीक्षणीय ग्रादि में ग्रङ्गता का श्रवण भी उक्त ग्रर्थ की सिद्धि भें प्रमाण है।

॥ इति पूर्वमीमांसादर्शने चतुर्थाध्यायस्य चतुर्थः पादः ॥ ॥ इति चतुर्थोऽघ्यायः ॥

# पञ्चमोऽध्यायः

#### प्रथमः पादः

श्रुतिलक्षणमानुपूर्व्यं तत्प्रमाणत्वात् ॥१॥

श्रुति-प्रतिपादित यज्ञों में श्रौतक्रम मानना ही उचित है, क्योंकि वह सब प्रेरणाग्रों की ग्रपेक्षा प्रधान है।

श्रयांच्य ॥२॥

तथा, कहीं ग्रर्थ से भी कम का ज्ञान होता है।

ग्रनियमोऽन्यत्र ॥३॥

जहाँ श्रौत ग्रथवा ग्राथिक कम नहीं, वहाँ ग्राधिक कम का नियम नहीं है। क्रमेण वा नियम्येत, कत्वेकत्वे तऱ्गुणत्वात् ॥४॥

एक कतु — यज्ञ में पाठकमानुसार प्रयाजों के ग्रनुष्ठान का नियम होना चाहिए, क्योंकि वह ग्रनुष्ठान का ग्रङ्ग है।

ग्रज्ञाब्द इति चेत् स्याद्वाक्यशब्दत्वात् ॥५॥

ग्राक्षेप--पाठकम शब्द-प्रतिपांच नहीं हो सकता, वयोंकि वाक्य को पदार्थ मात्र की बोधकता है, यदि ऐसा कहो तो---

ग्रथंक्रुते चानुमानं स्यात्ऋत्वेकत्वे, परार्थत्वात्स्वेन त्वर्थेन सम्बन्धस्तस्मात्स्व-शब्दमुच्यते ॥६॥

समा० — उक्त कथन ठीक नहीं। ग्रर्थंक्श कल्पना करने में कम ग्रशब्द होना चाहिए परन्तु कतु के एक होने पर भी ग्रङ्गों की प्रधानता होने से ग्रपने प्रधानभूत कतुरूप ग्रथं के साथ यथाकम ही सम्बन्ध होना उचित है, ग्रतः पाठकम शब्द-प्रतिपाद्य ही कहा जा सकता है, ग्रशब्द नहीं।

# तथा चान्यार्थदर्शनम् ॥७॥

तथा, पाठकम के बाघक अर्थ का दर्शन भी उनत अर्थ की सिद्धि में प्रमाण है। प्रवृत्या तुल्यकालानां गुणानां तदुषकमात् ।।८।।

इसी प्रकार एक काल में प्राप्त 'उपाकरण' ग्रादि पशु-संस्कारों का प्रथम वृत्ति के ग्रनुसार द्वितीयादि क्रम जानना चाहिए, क्योंकि प्रथम उसी से ग्रारम्भ किया है।

# सर्वमिति चेत् ॥६॥

श्राक्षेप—उपाकरण ग्रादि सब संस्कार युगपत् =एक साथ सब पशुग्रों में होने चाहिएँ, यदि ऐसा कहो तो— नाकृतत्वात् ॥१०॥

समा०—उक्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि ऐसा विधान उपलब्ध नहीं होता । ऋरवन्तरविति चेत् ॥११॥

श्राक्षेप---जैसे 'सौर्य' श्रादि यागों में उपयुक्त पदार्थों के संस्कार युगंपत् होते हैं, वैसे ही पशुग्रों के संस्कार भी युगंपत् होने चाहिएँ, यदि ऐसा कही तो---

नासमवायात् ॥१२॥

समा०—उक्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि दानिकया में पशुग्रों का समवाय विवक्षित नहीं।

स्थानाच्चोत्पत्तिसंयोगात् ॥१३॥

तथा, उत्पत्तिवाक्य में प्रतिपादित स्थान के भ्रेनुसार भी कम का ज्ञान होता है। मुस्यकमेण वाङ्गानां तदर्थत्वात् ॥१४॥

प्रधान याग के कम से अङ्गयागों का अनुष्ठान होना चाहिए, क्योंकि वे प्रधान यागों के लिए ही होते हैं।

त्रकृतौ तु स्वशब्दत्वाद्यथाऋमं प्रतीयेत ।।१५॥

पूर्णमास याग में श्रङ्कों का श्रनुष्ठान पाठकमानुसार जानना चाहिए, क्योंकि वह साक्षात् श्रङ्क प्रतिपादक शब्दों से पाया जाता है ।

मन्त्रतस्तु विरोधे स्यात्प्रयोगरूपसामर्थ्यात् तस्मादुत्पत्तिदेशः सः ।।१६।।

मन्त्र के साथ ब्राह्मण का विरोध होने पर मन्त्र के ब्रेनुसार ब्रनुष्ठान होना चाहिए, क्योंकि अनुष्ठान-मात्र के प्रकार का बोध करानेवाले ब्राह्मण से कर्म का विधायक होने के कारण मन्त्र प्रवल है ।

तद्वचनाद्विकृतौ यथाप्रधानं स्यात् ।।१७।।

पूर्वं — विकृति याग में ग्रङ्ग-ग्रनुष्ठान प्रधान कमानुसार होना चाहिए, क्योंकि प्रधानकम का बोधक वचन पाया जाता है।

विप्रतिपत्तौ वा प्रकृत्यन्वयाद्यथाप्रकृति ।।१८।।

सि०—दो विरुद्ध क्रियाओं के एकसाथ प्राप्त होने पर प्रकृति-कमानुसार ही श्रनुष्ठान होना उचित है, क्योंक उक्त कम प्रकृति याग में प्रथम ग्रन्वित है।

विकृतिः प्रकृतिधर्मत्वात्तत्काला स्याद्यथाशिष्टम् ॥१६॥

पूर्व o — ग्राम्नेयादि तीनों निकृति याग 'साकभेघ' नामक प्रकृति याग की सिद्धि के लिए जितना काल विधान किया गया है, उतने कालवाले होने चाहिएँ, क्योंकि विकृति के लिए प्राकृत धर्मवाला होना नियत है।

श्रपि वा क्रमकालसंयुक्ता सद्यः क्रियेत तत्र विधेरनुमानात्प्रकृतिधर्मलोपः स्यात् ॥२०॥

सि॰—उक्त तीनों याग जिस कम तथा जिस काल में विधान किये गये हैं, उसी कम तथा कालसहित सद्य: कर्तव्य हैं, क्योंकि उदाहृत वाक्यों में जो प्रात: म्रादि कालों का विधान है, वह उक्त चोदक वाक्य द्वारा प्राप्त प्रकृत काल से प्रवल है, खत: उक्त प्रकृति गाग के धर्मभूत काल का उक्त प्रकृति यागों में लोप होना उचित है।

### कालोत्कर्ष इति चेत् ॥२१॥

श्राक्षेप—उक्त काल का उत्कर्ष होने से भी प्रातः श्रादि शब्द उत्पन्न हो सकते हैं, यदि ऐका कहो तो—

#### न तत्सम्बन्धात् ॥२२॥

समा०—उक्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि प्रात: ग्रादि का एक ही दिन के साथ सम्बन्ध है।

### श्रङ्गानां मुख्यकालत्वाद्यथोवतमुत्कर्षे स्यात् ॥२३॥

पूर्वं ० — ग्रनुयाज तथा प्रयाज दोनों के उत्कर्ष तथा ग्राप्कर्ष के विषय में जैसा कथन किया गया है, वैसा ही होना चाहिए, क्योंकि ऐसा होने से ग्रङ्कों को स्व-स्व काल का लाभ हो जाता है।

# तदादि वाऽभिसम्बन्धात्तदन्तमपकर्षे स्यात् ॥२४॥

सि०— अपकर्ष और उत्कर्ष में भ्रनुयाजादि तथा प्रयाजान्त का ग्रहण है, क्योंकि चोदक वाक्य से तदादि तदन्त का ही सम्बन्ध पाया जाता है।

### प्रवृत्या कृतकालानाम् ॥२४॥

प्रवृत्तिरूप प्रमाण से जिन प्रोक्षण ग्रादि का ग्रनुष्ठान-काल ज्ञात होता है, उनका प्रथम ग्रनुष्ठान होना चाहिए।

## शब्दविप्रतिषेधाच्च ॥२६॥

तथा, शब्दार्थं का विरोध प्राप्त होने से भी उनत ग्रर्थं की सिद्धि होती है। श्रसंयोगात्त वैकतं तदेव प्रतिकब्येत ॥२७॥

विकृति-मात्र में विधान किये गये यूप के छेदन-मात्र का ही ग्रपकर्ष होना चाहिए, क्योंकि उसका ग्रन्य श्रङ्कों के साथ सम्बन्ध नहीं है।

# प्रासङ्किकं च नोत्कर्षेदसंयोगात् ॥२८॥

पुरोडाशों पर प्रसङ्ग से उपकार करनेवाला ग्रनुयाज कर्म दक्षिणाग्नि के होमों का उत्कर्ष नहीं कर सकता, क्योंकि उसका उनके साथ सम्बन्ध नहीं है।

#### तथाऽपूर्वम् ।।२६॥

जैसे प्रयाज उक्त दोनों होमों के उत्कर्षक नहीं, वैसे ही प्राकृत वेदि श्रभिवासनान्त श्रङ्गसमूह का श्रपकर्षक नहीं है।

### सान्तपनीया तूत्कर्षेदग्निहोत्रं सवनवद्वैगुण्यात् ॥३०॥

पूर्वं ०—जैसे प्रात:सवन स्वयं उत्कर्ष को प्राप्त हुन्ना मार्घ्यान्दन सवन का उत्कर्ष करता है, वैसे ही सन्तापनीया नामक इष्टि भी ग्रग्निहोत्र का उत्कर्ष करती है, क्योंकि वैसा न होने से कर्म का वैमुण्य हो जाता है।

#### ग्रव्यवायाच्य ॥३१॥

तथा, दोनों कर्मों का व्यवघान न होने से भी उक्त भ्रर्थ की सिद्धि होती है। श्रसम्बन्धानु नोत्कर्षेत् ॥३२।।

सिo—स्वयं उत्कर्ष को प्राप्त हुई उक्त इष्टि श्रम्निहोत्र की उत्कर्षक नहीं, वयोंकि उसका उसके साथ कोई सम्बन्ध नहीं है।

#### प्रापणाच्च निमित्तस्य ॥३३॥

तथा, निमित्त के प्राप्त होने के कारण सायंकाल में ब्राग्निहोत्र का विघान किया गया है।

सम्बन्धात् सवनोत्कर्षः ॥३४॥

परस्पर सम्बन्ध होने के कारण प्रातःसवन के उत्कर्ष से माध्यन्दिन सवन का उत्कर्ष होता है।

षोडशी चोवश्यसंयोगात ॥३४॥

तथा, 'उक्ध्य' ग्रह के उत्कर्ष से षोडशी ग्रह का भी उत्कर्ष होता है, क्योंकि उसका 'उक्थ्य' ग्रह के साथ सम्बन्ध है।

।। इति पूर्वमीमांसादर्शने पञ्चमाध्यायस्य प्रथमः पादः ॥

# द्वितीयः पादः

सन्निपाते प्रधानानामेकैकस्य गुणानां सर्वकर्म स्यात ।।१।।

पूर्व०—श्रनेक देय पशुग्रों के एक याग में एकत्र होने पर एक-एक पशु में संस्कारों का समग्र रूप से ग्रनुष्ठान होना चाहिए।

सर्वेषां वैकजातीयं कृतानुपूर्व्यत्वात् ।।२।।

सि० — सम्पूर्ण पशुयों का एक संस्कार करके दूसरा संस्कार करना चाहिए क्योंकि देय पशुयों के साहित्य से ऐसे ही प्रमाण उपलब्ध होते हैं।

कारणादभ्यावृत्तिः ॥३॥

कहीं प्रवल प्रतिबन्धकरूप कारण के विद्यमान होने पर एक-एक प्रधान धर्नों में समग्ररूप में संस्काररूप धर्मों का अनुष्ठान होता है।

मुष्टिकपालावदानाञ्जनाभ्यञ्जनवपनपावनेषु चैकेन ॥४॥

पूर्व • — मुस्टि, कपाल, अवदान, अञ्जन, अभ्यञ्जन, वपन तथा पावन-—इन सब में एक-एक का निर्वाप आदिरूप अनुष्ठान होना चाहिए।

सर्वाणि त्वेककार्यत्वादेषां तद्गुणत्वात् ॥४॥

सि०— मुष्टि ग्रादि सब संस्कार पुरोडाश ग्रादिरूप एक ही कार्य की सिद्धि के लिए किये जाते हैं। इन पदार्थों की समूहरूप में ही उक्त प्रधान कर्म के प्रति ग्रङ्गता है, ग्रतः उन्हें एकसाथ ही करना चाहिए।

संयुक्ते तु प्रक्रमात्तदङ्गं स्यादितरस्य तदर्थत्वात् ॥६॥

श्चवदान संयुक्त होम-प्रकरण में जो केवल श्चवदान से उपक्रम किया गया है, वह होमपर्यन्त का समभना चाहिए, क्योंकि श्चवदान से भिन्न मध्य में विधान किये 'उपस्तरण' ग्रादि सम्पूर्ण होमार्थ होने से श्चवदान के ही श्रङ्ग हैं।

वचनात्तु परिन्याणान्तमञ्जनादिः स्यात् ॥७॥

'श्रञ्जन' श्रादि 'परिव्याण' पर्यन्त सम्पूर्ण संस्कारों का समग्र रूप में धनुष्ठान होना चाहिए, क्योंकि वान्धशेष से ऐसा ही पाया जाता है।

### कारणाद्वाऽनवसर्गः स्याद्यथा पात्रवृद्धिः ॥=॥

श्राक्षेप—जैसे अनुयाज नामक होमों के लिए पृषदाज्य-बारणार्थ पात्रान्तर की कल्पना होती है, वैसे ही प्रकृति में भी अध्वर्युरूप सहकारी के न मिलने के कारण 'न अवस्र्जेत' की कल्पना होनी चाहिए।

### न वा शब्दकृतत्वान्न्यायम।त्रमितरदर्थात्पात्रविवृद्धिः ॥६॥

समा० — वाक्यविशेष द्वारा प्राप्त होने के कारण उक्त संस्कारों का प्रत्येक यूप में समग्र रूप से अनुष्ठान होना ठीक है, क्योंकि एक-एक का अनुष्ठान कल्पना-मात्र है, और जो पात्रान्तर की कल्पना है, वह अर्थवल से प्राप्त है।

### पशुगणे तस्य तस्यापवर्जयेत् पद्देकत्वात् ॥१०॥

पूर्वं • — प्रत्येक देय पशु के उद्देश्य से होतव्य पुरोडांश के मध्य एक-एक पुरोडांश में यावत् श्रवदानों का अनुष्ठान होना चाहिए, क्योंकि प्रकृति के सदश प्रत्येक पशु में 'पशुख' धर्म एक है।

### देवतैर्वैककम्यति ॥११॥

सि०—प्रत्येकपुरोडाश से प्रथम यथात्रम दैवत तदनन्तर स्विष्टकृत् तत्पश्चात् ऐड ग्रवदान होकर होम होना चाहिए, क्योंकि उक्षत तीनों ग्रवदान पृथक्-पृथक् एक कर्म हैं। मन्त्रस्य चार्थवस्वात ॥१२॥

धौर अवदानकाल में पठनीय मन्त्र के उच्चारण में लाघवरूप अर्थ की प्राप्ति होने से भी उक्त अर्थ की सिद्धि होती है।

# नानाबीजे एकमुलूखलं विभवात् ॥१३॥

त्रीहि स्रादि स्रनेक ग्रन्नसाध्य इष्टियों में तण्डुल ग्रादि की निष्पत्ति के लिए एक ही ऊखल होना चाहिए, क्योंकि वह सब ग्रन्नों के लिए पर्याप्त है।

# विवृद्धिर्वा नियमानुपूर्व्यस्य तदर्थत्वात् ॥१४॥

श्राक्षेप—ऊखल धनेक होने चाहिएँ, क्योंकि पाठकम के नियत होने से उक्त ग्रर्थं की उपलब्धि होती है।

### एकं वा तण्डुलभावाद्धन्तेस्तदर्थत्वात् ।।१५॥

समा० — एक ही ऊखल होना चाहिए, क्योंकि तण्डुल निष्पत्तिपर्यन्त 'श्रव' पूर्वक 'हन्' घातु का श्रवघात श्रर्यं माना गया है।

### विकारे त्वनुयाजानां पात्रभेदोऽर्थभेदात्स्यात् ॥१६॥

श्रम्निषोमीय पशु याग में अनुयाज तथा प्रयाज के पात्र का भेद होना च।हिए, क्योंकि उक्त दोनों में होतव्य आज्यरूप अर्थ का भेद है ↓/

प्रकृते: पूर्वोक्तत्वावपूर्वमन्ते स्यान्न ह्यचोदितस्य ज्ञेषाम्नानम् ॥१७॥ प्रकृत 'नारिहोमों' के पूर्वेविहित होने से उपहोम उनके ग्रन्त में होना चाहिए, क्योंकि ग्रञ्जी से प्रथम ग्रविहित को पूर्वविहित के समान ग्रञ्जता नहीं हो सकती ।

मुख्यानन्तर्यमात्रेयस्तेन तुल्यश्रुतित्वादशब्दत्वात्प्राकृतानां व्यवायः स्यात् ॥१८॥

श्राक्षेप—"प्रधान होमों से पीछे तथा 'नारिष्ट' होमों से पूर्व उपहोमों का श्रनुष्ठान होता है, क्योंकि प्रधान होमों के समान उनका विधान भी प्रत्यक्षश्रुत है श्रीर नारिष्ट होमों का उपहोमों के पश्चात् अवश्य अनुष्ठान होना चाहिए, क्योंकि वे आनुमानिक हैं, प्रत्यक्षश्रुतः नहीं''—यह आत्रेय मुनि का मत है ।

श्रन्ते तु बादरायणस्तेषां प्रधानशब्दत्वात् ॥१६॥

समा०—"नारिष्ट होमों के पश्चात् उपहोमों का श्रनुष्ठान होना चाहिए, क्योंकि नारिष्ट होमों का मुख्य प्रकृति याग में प्रथम विधान किया गया है"—यह बादरायण मुनि का मत है।

तथा चान्यार्थदर्शनम् ॥२०॥

तथा, प्रथम उपस्थित के प्रथमानुष्ठान में ग्रन्यत्र रूट ग्रर्थ भी प्रमाण है। इतदेशातु पूर्वेषां स देशः स्यात् तेन प्रत्यक्षसंयोगान्यायमात्रमितरत् ॥२१॥

माहेन्द्र स्तोत्र के समीप जिसके देश की कल्पना की गई है, ऐसे अभिषेक से प्रथम होनेवाली विदेवन ग्रादि त्रियाओं का भी वही स्थान होना चाहिए, क्योंकि ग्रभिषेक के साथ उनका सम्बन्ध प्रत्यक्ष है ग्रौर ग्रभिषेक के परचात् कल्पना करना निर्मूल होने के कारण कल्पना मात्र है।

प्राकृताच्च पुरस्ताद्यत् ॥२२॥

तथा, जिसका प्राकृत इष्टि से पूर्व पाठ किया गया है, उसका अनुष्ठान भी पूर्व होना चाहिए।

सन्निपातश्चेद्यथोक्तमन्ते स्यात् ॥२३॥

यदि प्रकृति तथा वैकृत दोनों संस्कारों की एक साथ प्राप्ति हो तो प्रत्यक्षश्रुट वैकृतधर्म का प्राकृतधर्म के पश्चात् श्रनुष्ठान होना चाहिए।

।। इति पूर्वमीमांसादर्शने पञ्चमाध्यायस्य द्वितीयः पादः ॥ 🛩

# तृतीयः पादः

विवृद्धिः कर्मभेदात्पृषदाज्यवत्तस्य तस्योपदिश्येत ॥१॥

पूर्वं ० — जैसे प्रत्येक 'भ्रनुयाज' के साथ 'पृषदाज्य' के सम्बन्ध का विधान है, बैसे ही प्रत्येक प्रयाज के साथ एकादश संख्या के सम्बन्ध का विधान किया गया है, भ्रतः प्रयाज-भेद से एकादश संख्या की वृद्धि होनी चाहिए।

ग्रपि वा सर्वसंख्यत्वाद्विकारः प्रतीयेत ॥२॥

सि०---एकादश संख्या-पूर्ति के लिए सब प्रयाजों की द्विरावृत्ति होकर पश्चात् मन्तिम प्रयाज की द्विरावृत्ति होनी चाहिए, क्योंकि उक्त संख्या सब प्रयाजों के लिए विधान की गई है।

स्यस्थानात्तु विवृध्येरन्कृतानुपुर्व्यत्वात् ॥३॥

स्व-स्व स्थान में प्रत्येक उपसर्दकी द्विरावृत्ति होनी चाहिए, क्योंकि प्रकृति याग मैं उनके अनुष्ठान का कम नियत किया गया है ।

### समिध्यमानवर्ती समिद्धवर्ती चान्तरेण घाय्याः स्युर्द्यावापृथिक्योरन्तराले समर्हणात ।।४॥

पूर्वं - आगन्तुक मन्त्रों का 'सिमध्यमान' और 'सिमध्य' पदवाली दोनों सामि-घेनियों के मध्य में निवेश होना चाहिए, क्योंकि वाक्यशेष में द्यावापृथिवी शब्द से उक्त दोनों सामिचेनियों का अनुवाद करके मध्य में 'घाय्या' नाम से आगन्तुक मन्त्रों का कथन किया है।

#### तच्छब्दो वा ॥४॥

सि०—उक्त वाक्यशेष में जो 'घाय्या' पद ग्राया है, वह सम्पूर्ण ग्रागन्तुक मन्त्रों का नाम नहीं, किन्तु 'पृथुपाजा ग्रमर्त्यः' इत्यादि दो मन्त्रों का नाम है।

### उष्णिक्ककुभोरन्ते दर्शनात् ॥६॥

'घाय्या' नामक उष्णिक् तथा ककुभ छन्दवाले दोनों मन्त्रों के अन्त में 'प्रधाय्या' मन्त्र का निवेश पाये जाने से भी उक्त ध्रयें की सिद्धि होती है।

स्तोमनिवृद्धौ बहिष्पवमाने पुरस्तात्पर्यासादागन्तवः स्युस्तथा हि दृष्टं द्वादशाहे ॥७॥

पूर्व • — बहिष्पवमान नामक स्तोत्र में ग्रागन्तुक मन्त्रों की वृद्धि के लिए श्रागन्तुक मन्त्रों का पर्य्यास से पूर्व निवेश होना चाहिए, क्योंकि द्वादशाह नामक याग में ग्रागन्तुक मन्त्रों का पर्यास से पूर्व ही निवेश देखा जाता है।

### पर्यास इति चाऽन्ताख्या ॥५॥

तथा, 'पर्यास' यह बहिष्यवमान स्तोत्र के ग्रन्तिम त्रिक की संजा है।

# श्रन्ते वा तदुक्तम् ॥६॥

सि०— ग्रागन्तुक मन्त्रों के चार ग्रादि त्रिकों का बहिष्पवमान स्तोत्र के ग्रन्त में निवेश होता है, यह पीछे निर्णय किया जा चुका है।

### वचनात्तु द्वादशाहे ॥१०॥

द्वादशाह याग में जो ग्रागन्तुक त्रिकों का स्तोत्रीय तथा श्रनुरूप नामक प्रथम, द्वितीय त्रिकों के मध्य निवेश होता है, वह वाक्यविशेष के बल से होता है, कल्पना-मात्र से नहीं।

#### श्रतद्विकारक्च ॥११॥

तथा, 'द्वादशाह' याग की विक्वति न होने से भी 'ग्रतिरात्र' याग में उक्त याग की भाँति निवेश नहीं हो सकता ।

### तद्विकारेऽप्यपूर्वत्वात् ॥१२॥

'द्वादशाह' याग की विकृति ग्रहीन, सत्रादि यागों में भी वृषण्वत् शब्दवाले मन्त्रों से भिन्न मन्त्रों के मध्य में निवेश नहीं हो सकती, क्योंकि वह वाक्यविशेष से विहित नहीं है।

### म्रन्ते तूत्तरयोर्दध्यात् ॥१३॥

पूर्वं — मार्घ्यान्दन पवमान तथा ग्रामंव पवमान सोमों के ग्राघार प्रथम तथा द्वितीय त्रिक को छोड़कर ग्रन्तिम त्रिक में ग्रागन्तुक सामों का निवेश हीना चाहिए। म्रपि वा गायत्रीबृहत्यनुष्टुप्सु बचनात् ॥१४॥

सि॰—गायत्री, बृहती तथा ग्रनुष्टुप् छन्दवाले मन्त्रों में ग्रामन्तुक सामों का निवेश होना चाहिए, क्योंकि वाक्यविशेष से ऐसा ही पाया जाता है।

ग्रहेष्टकमौपानुवाक्यं सवनचितिशेषः स्यात् ॥१५॥

पूर्व ० — ग्रनारम्य पठित ग्रह तथा इष्टिकाएँ सवन तथा चयन का शेष हैं।

ऋत्विग्निशेषो वा चोदितत्वादचोदनान्नपूर्वस्य ॥१६॥

सि०---जनत ग्रह याग का तथा इष्टिकाएँ ग्राग्नि की शेष -- ग्रङ्ग हैं, क्योंकि याग तथा ग्रग्नि की ग्रङ्गरूपता से जनका विधान पाया जाता है तथा सक्त एवं चिति की ग्रङ्गता का विधान नहीं पाया जाता।

श्रन्ते स्युरव्यवायात् ॥१७॥

पूर्व ॰ — चित्रिणी म्रादि इष्टिकाम्रों का उपधान म्रन्तिम चिति में होना चाहिए, क्योंकि ऐसा होने से प्रकरण पठित इष्टिकाम्रों का परस्पर ब्यवधान नहीं होता ।

लिङ्गदर्शनाच्च ॥१८॥

तथा, लक्षणों के पाये जाने से भी उक्त ग्रर्थ की सिद्धि होती है।

मध्यमायां तु वचनाद् ब्राह्मणवत्यः ॥१६॥

सि०—ग्रप्रकरण पठित ब्राह्मण वाक्य से जिनका विधान किया गया है, ऐसी चित्रिणी ब्रादि इष्टिकाम्रों का मध्यम चिति में उपधान होना चाहिए, क्योंकि वाक्य-विशेष से ऐसा ही पाया जाता है।

प्राग्लोकम्पृणायास्तस्याः सम्पूरणार्थत्वात् ॥२०॥

'लोकं पृणा' नामक इष्टिकाओं से प्रथम चित्रिणी आदि का मध्यम चिति में चपघान होना चाहिए, क्योंकि 'लोकं पृणा' केवल छिद्र पूर्ण करने के लिए है।

संस्कृते कर्म संस्काराणां तदर्थत्वात् ॥२१॥

पवमानेष्टिरूप संस्कारों से युक्त ग्रग्नि में ग्रामिहोत्रादि कर्म कर्तव्य हैं, वयोंकि जनत संस्कार उक्त कर्मों की कर्तव्यतार्थ ही विघान किये गये हैं।

श्रनन्तरं व्रतं तद्भूतत्वात् ॥२२॥

माहिताग्निकर्तृक व्रत भ्राघानान्तर कर्तव्य हैं, क्योंकि उनका भ्राघान-मात्र से सम्बन्ध है।

पूर्वं च लिङ्गदर्शनात ॥२३॥

म्रग्निहोत्रादि कर्म पवमानेष्टियों के पूर्व कर्तव्य हैं, क्योंकि लिङ्ग से ऐसा ही गाया जाता है।

श्चर्यवादो वाऽर्थस्य विद्यमानत्वात् ॥२४॥

उक्त वाक्य ग्रर्थवाद है, क्योंकि उसका स्तुति के लिए विधान किया गया है। न्यायविप्रतिषेषाच्च ॥२५॥

तथा, उक्त 'ब्रह्मवादिनो मीमांसन्ते' वाक्य में नित्य ग्रम्निहोत्रादि कर्मों की कर्तभ्यता का निषेध पाये जाने से भी उक्त ग्रथं की सिद्धि होती है।

### सिञ्चिते त्विगनिचचुक्तं प्रापणान्निमित्तस्य ॥२६॥

.पूर्व o — 'ग्रग्निचत्' पदवाले वायय से विधान किये व्रत ग्रग्नि का चयन हो जाने पर कर्तव्य हैं, क्योंकि उनका निमित्त चयन प्राप्त है ।

#### ऋत्वन्ते वा प्रयोगवचनाभावात् ॥२७॥

सि॰ — याग के ग्रनन्तर उक्त व्रत कर्तब्य है, क्योंकि चयन के ग्रनन्तर अनुष्ठान का बोधक कोई वाक्य नहीं पाया जाता ।

### ध्रग्नेः कर्मत्वनिर्देशात् ॥२८॥

तथा, ग्रग्निकाकर्मकारक द्वाराकथन पाये जाने से भी उक्त अर्थकी सिद्धि होती है।

### परेणाऽवेदनाद्दीक्षितः स्यात् सर्वेर्दीक्षाभिसम्बन्धात् ॥२६॥

पूर्व ० — ग्रध्वर्यु नामक ऋत्विक् की घोषणा के पश्चात् दीक्षित व्यवहार होना चाहिए, क्योंकि दीक्षा-विघायक वाक्यों से इष्टि, दण्ड श्रादि सम्पूर्ण पदार्थों के साथ दीक्षा का सम्बन्ध पाया जाता है।

### इष्टचन्ते वा तदर्था हाविशेषार्थसम्बन्धात् ॥३०॥

सि०—ग्रध्वर्यु की दीक्षा इष्टि के ग्रन्त में होनी चाहिए, क्योंकि इष्टि दीक्षा के लिए है। दीक्षा-विधायक वाक्य केवल द्रव्यरूप ग्रर्थ के साथ सम्बन्ध बताते हैं, क्रिया-विशेष के साथ नहीं।

### समास्यान च तहत् ॥३१॥

'दीक्षणीया' नाम से भी यही ग्राशय प्रतीत होता है।

# श्रङ्गवत्त्रत्नामानुपूर्व्यम् ॥३२॥

पूर्वं - जैसे प्रयाज ग्रादि श्रङ्ग कर्मों का श्रनुष्ठान पाठकमानुसार होता है, वैसे ही काम्य यागों का श्रनुष्ठान भी पाठकमानुसार ही होना चाहिए।

# न वाऽसम्बन्धात् ॥३३॥

सि०— उक्त यागों का परस्पर कोई सम्बन्ध न होने से पाठकमानुसार श्रनुष्ठान नहीं हो सकता ।

#### काम्यत्वाच्च ॥३४॥

तथा, काम्य याग होने से भी उनत ग्रर्थ की सिद्धि होती है।

### म्रानर्थक्यान्नेति चेत् ॥३४॥

स्राक्षेप—काम्य यागों का स्रपनी इच्छानुसार स्रनुष्ठान ठीक नहीं, क्योंकि ऐसा करने से पाठकम व्यर्थ हो जाता है, यदि ऐसा कहो तो—

# स्याद्विद्यार्थत्वाद्यथा परेषु सर्वस्वारात् ॥३६॥

समा०—उक्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि जैसे नित्य यागों में 'सर्वस्वार' होम ज्ञानार्थ होने से सफल है, वैसे ही उक्त पाठकम भी ज्ञानार्थ होने से सफल है।

# य एतेनेत्यग्निष्टोमः प्रकरणात् ॥३७॥

'य एतेन' इस वाक्य में 'एतेन' शब्द से ग्रम्निष्टोम का ग्रहण है, क्योंकि उसका प्रकरण है। लिङ्गाच्च ॥३८॥

तथा, लिङ्ग के पाये जाने से भी उक्त ग्रर्थ की सिद्धि होती है।

**प्रथान्येने**ति संस्थानां सन्निवानात् ॥३६॥

पूर्व o — 'य एतेनानिष्ट्वाऽथान्येन' इस वाक्य में 'ग्रन्य' शब्द से ज्योतिष्टोम याग की ग्रत्यग्निष्टोम ग्रादि श्रेष छह संस्थाओं का ग्रहण है, क्योंकि वे ही ग्राग्निष्टोम की समीपर्वातनी हैं।

तत्प्रकृतेर्वाऽऽपत्तिविहारौ हि न तुल्येषूपपद्येते ॥४०॥

सि०—'श्रन्येन' शब्द से श्रत्यग्निष्टोमादि छह संस्था सहित 'एकाह' आदि सम्पूर्ण यागों का ग्रहण है, क्योंकि केवल छह संस्थाओं का ग्रहण होने से आपत्ति तथा विहार दोनों उपपन्न नहीं हो सकते ।

प्रशंसा च विहरणाभावात् ॥४१॥

आक्षप—उक्त वाक्यों में जो ब्रापत्ति तथा विहार कथन किया गया है, वह मन्तिष्टोम की प्रशंसा के लिए है, 'एकाह' म्रादि के ग्रहण के लिए नहीं, क्योंकि विकृति होने के कारण 'एकाह' ग्रादि में ग्रापत्ति तथा विहार नहीं बन सकते ।

विधिप्रत्ययाद्वा न ह्यो कस्मात् प्रशंसा स्यात् ॥४२॥

समा०—चोदक वाक्य द्वारा प्राकृत धर्मों का विकृति यागों में ग्रतिदेशरूप प्रत्यय होने से ग्रापत्ति तथा विहार का कथन ठीक है, क्योंकि धर्म-प्राप्ति के बिना प्रशंसा भी उपपन्न नहीं हो सकती।

एकस्तोमो वा ऋतुसंयोगात् ॥४३॥

पूर्वं o — 'ग्रन्येन' शब्द से एकस्तोमवाले याग का ग्रहण है, क्योंकि ग्रर्थवाद वाक्य से एक ही प्राकृत स्तोम का विकृति यागों के साथ व्याप्तिरूप-सम्बन्ध द्वारा प्रकाशन करना पाया जाता है।

सर्वेषां वा चोदना विशेषात् प्रशंसा स्तोमानाम् ॥४४॥

सिo—'श्रन्थेन' शब्द से एक स्तोभक, श्रनेक स्तोभक सब यागों का प्रहण है, वर्षोंकि वे सब 'श्रन्य' शब्द के वाच्य हैं श्रीर जो एक-एक स्तोत्र का विकृति याग की व्याप्तिरूप-सम्बन्ध द्वारा प्रकाशित करना लिखा है, वह स्तोमों की स्तुति हैं:

।। इति पूर्वमीमांसादर्शने पञ्चमाध्यायस्य तुतीयः पादः ।।

# चतुर्थः पादः

कमकोपोऽर्यशब्दाम्यां श्रुतिविशेषादर्यपरत्वाच्च ॥१॥ भ्रयंकम भ्रोर श्रौतकम से पाठकम का बाघ हो जाता है, क्योंकि श्रुतिविशेषतथा भर्ष से प्राप्त होने के कारण वे दोनों प्रवल हैं।

श्रवदानाभिघारणाऽऽसादनेष्वानुपूर्व्यं प्रवृत्त्या स्यात् ॥२॥

पूर्व • — ग्रवदान, ग्रभिघारण तथा श्रासादन — इन तीनों में कम का ग्रवधारण

#### यथाप्रदानं वा तदर्थत्वातु ॥३॥

सि०— अवदान आदि तीनों धर्मों का अनुष्ठान प्रदान कमानुसार होना चाहिए, क्योंकि वे प्रदान के लिए ही विधान किये गये हैं।

### लिङ्गदर्शनास्य ॥४॥

तथा प्रमाणों के उपलब्ध होने से भी उक्त ग्रर्थ की सिद्धि होती है। वचनादिष्टिपुर्वत्वम ॥५॥

पूर्व - — दर्शपूर्णमास याग के अनन्तर ज्योतिष्टोम करना कर्तव्य है, वयोंकि वाक्यविशेष से ऐसा ही ष्वनित होता है।

### सोमञ्जैकेषामग्न्याधेयस्यर्त्नक्षत्राऽतिकमवचनात् तदर्थे नानर्थकं हि स्यात ॥६॥

सिo—ज्योतिष्टोम याग दर्शपूर्णमास के पश्चात् न होकर श्रन्याघान के बाद होना चाहिए, क्योंिक कई शासाओं में उसकी कर्तव्यता के लिए श्रन्याघान-सम्बन्धी ऋतु तथा नक्षत्र के प्रतिक्रम का विधायक वाक्य-विशेष पाया जाता है। यदि ज्योष्टोम याग को श्रन्याघान के श्रनन्तर न मानकर दर्शपूर्णमास के पश्चात् माना जाए तो उक्त श्रति-क्रमण का श्रीभधायक वाक्य निर्यंक हो जाता है।

### तदर्थवचनाच्च नाविशेषात्तदर्थत्वम् ॥७॥

तथा, ग्रग्न्याघान को ज्योतिष्टोम के लिए कथन करने से भी उक्त भ्रयं की सिद्धि होती है। यदि श्रग्न्याधान ग्रौर ज्तोतिष्टोमका नियम से ग्रानन्तर्यं न मानें तो ग्रग्न्याधान के कर्ममात्र के प्रति समान होने से ज्योतिष्टोमार्थता का श्रभिधायक वचन उपपन्न नहीं हो सकता।

### ग्रयक्ष्यमाणस्य च पवमानहविषां कालविधानादानन्तर्याद्विशङ्का स्यात् ॥द॥

ग्रौर, ग्रग्न्याघान के ग्रनन्तर ज्योतिष्टोम याग न करनेवाले पुरुष के प्रति पवमान हवियों की कर्तव्यतार्थ काल का कथन करने से भी ग्रग्न्याधान के ग्रनन्तर उक्त याग की नि:शङ्क कर्तव्यता सिद्ध होती है।

### इब्टिरयक्ष्यमाणस्य तादर्थ्ये सोमपूर्वत्वम् ॥६॥

श्रग्न्याधान के अनन्तर ज्योतिष्टोम याग न करनेवाले के लिए दशैंपूर्णमास याग ग्रवस्य कर्तव्य है, और ज्योतिष्टोम याग के निमित्त से अग्न्याधान करने पर ज्योतिष्टोम याग अवस्य कर्तव्य है।√

### उत्कर्षाद् बाह्मणस्य सोमः स्यात् ॥१०॥

पूर्व - - ब्राह्मण का ज्योतिष्टोम याग दर्शपूर्णमास याग से पूर्व होना चाहिए, क्योंकि ज्योतिष्टोम याग के ग्रनन्तर उक्त याग की कर्तव्यता का विधान पाया जाता है।

### पौर्णमासी वाश्रुतिसंयोगात् ॥११॥

सि० —ज्योतिष्टोम याग के पश्चात् केवल पौर्णमास याग कर्तव्य है, क्योंकि उक्त श्रर्थं वाद वाक्य में केवल 'पौर्णमास' शब्द का सम्बन्ध पाया जाता है ।

### सर्वस्य चैककर्मत्वात् ॥१२॥

आक्षेप—उक्त वाक्य में पौर्णमास शब्द से दर्श तथा पौर्णमास दोनों का ब्रहण है, क्योंकि वे दोनों मिलकर एक कार्य हैं।

#### स्याद्वा विधिस्तदर्थेन ॥१३॥

समा०— उक्त प्रश्वेवाद वाक्य 'पौर्णमास' शब्द से दर्शपौर्णमास याग का विवायक नहीं, ग्रपितु ज्योतिष्टोम याग के श्रङ्ग किसी ग्रपूर्व कर्म का विवायक है ।

प्रकरणात्तु कालः स्यात् ॥१४॥

उक्त श्रर्थवाद वाक्य में ज्योतिष्टोम याग के पश्चात् दर्शपीर्णमास याग के अनुष्ठा-नार्थ आनन्तर्यरूप काल का विधान मानना ठीक नहीं है, क्योंकि वह दर्शपीर्णमास के प्रकरण में पठित है।

स्वकाले स्यादविप्रतिषेधात् ॥१५॥

पूर्व ० — ज्योतिष्टोम याग ग्रपने काल में होना चाहिए, क्योंकि प्रघान होने के कारण उसके काल का बाध नहीं हो सकता ।

ग्रपनयो वाऽऽघानस्य सर्वकालत्वात् ॥१६॥

सि०-- उक्त वाक्य में ज्योतिष्टोम याग के काल का बाध कथन किया है, प्रग्न्याधान के काल का नहीं, क्योंकि ग्रग्न्याधान के काल का बाध तो सर्वथा प्राप्त है।

पौर्णमास्यूर्ध्वं सोमाद्बाह्मणस्य वचनात् ॥१७॥

त्राह्मणकर्तृक ज्योतिष्टोम याग के परुचात् पौर्णमास याग का नियम से ऋनुष्ठान होना चाहिए, क्योंकि वाक्यविशेष से ऐसा ही पाया जाता है ।

एकं वा शब्दसामर्थ्यात्प्राक् कृत्स्नविधानम् ॥१८॥

'पौर्णमास' संज्ञक केवल एक 'श्रम्नीघोमीय' याम से पूर्व ब्राह्मणकर्तृक ज्योतिष्टोम याग कर्तृब्य है, पौर्णमास-संज्ञक याग-मात्र से नहीं, क्योंकि शब्द-सामर्थ्य से ऐसा ही पाया जाता है, ग्रतः ज्योतिष्टोम से पूर्व 'ग्रग्नीघोमीय' को छोड़कर ग्रीर सब दर्शपौर्णमास-संज्ञक याग कर्तृब्य हैं।

पुरोडाञस्त्वनिर्देशे तद्युक्ते देवताभावात् ॥१६॥ 'ग्रम्नीषोमीय' पदयुक्त वाक्य में यागभेद का कथन न होने से पुरोडाश याग का

प्रहण हो उचित है, क्योंकि उसमें देवता का सम्बन्ध विद्यमान है। श्राज्यमपीति चेत् ॥२०॥

श्राक्षेप-- उक्त याग में ग्रग्नीकोमीय याग से ग्राज्य याग का ग्रहण है, यदि ऐसा कहो तो--

न मिश्रदेवतात्वादेन्द्राग्नवत् ॥२१॥

समा०—उक्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि जैसे ऐन्द्राग्न याग मिश्रदेवताक है, वैसे ही भाष्य याग भी मिश्रदेवताक है।

विकृतेः प्रकृतिकालत्वात्सद्यस्कालोत्तरा विकृतिस्तयोः प्रत्यक्षश्चिष्टत्वात् ॥२२॥

प्रकृति याग के ग्रनन्तर होनेवाले ऐन्द्राग्न आदि विकृति याग एकोहः साध्य होने चाहिएँ, क्योंकि विकृति यागों के प्रकृति-काल का नियम है ग्रौर प्राकृत द्वयाहः तथा एकाहः बोनों नालों के मध्य प्रत्यक्षोपदिष्ट होने से एकाहः काल प्रवल है। द्वैयहकाल्ये तु यथान्यायम् ॥२३॥

म्राक्षेप — उक्त विकृति यागों का द्वयहः साध्य होने से 'प्रकृतिवदविकृतिः कर्त्तव्यः' इस न्याय का अतिक्रमण नहीं होता।

वचनाद्वैककाल्यं स्यात् ॥२४॥

समा०—उक्त विकृति याग एकाहः साध्य हैं, क्योंकि वाक्यविशेष से ऐसा ही पाया जाता है।

सान्नाय्याग्नीषोमीयविकाराद्रुर्ध्वं सोमात्प्रकृतिवत् ॥२४॥

जैसे सानाय्य तथा भ्रग्नीषोमीय दोनों याग ज्योतिष्टोम के पश्चात् होते हैं, वैसे ही उक्त दोनों यागों के विकृति याग भी पीछे होने चाहिए।

तथा सोमविकारा दर्शपूर्णमासाभ्याम् ॥२६॥

जैसे सांनाय्य तथा अग्नीबोमीय याग के विकृति यागों का अनुष्ठान ज्योतिष्टोम याग के पश्चात् होता है, वैसे ही ज्योतिष्टोम याग के विकृति यागों का अनुष्ठान दर्श-पौर्णमास याग के पीक्षे होना चाहिए।

॥ इति पूर्वमीमांसादर्शने पञ्चमाध्यायस्य चतुर्थः पादः ॥ ॥ इति पञ्चमोऽध्यायः ॥

### षष्ठोऽध्यायः

#### प्रथमः पादः

द्रव्याणां कर्मसंयोगे गुणत्वेनाऽभिसम्बन्धः ॥१॥ पूर्व०—द्रव्यों का कर्मविषयक संयोग में गौण सम्बन्ध है । स्रसायकं त तादर्थ्यात ॥२॥

सि॰—स्वर्ग के लिए होने से याग कमं की सिद्धि का साधक नहीं। प्रत्यर्थ चार्जिसंयोगात् कर्मतो ह्यभिसम्बन्धः तस्मात्कर्मीपदेशः स्यात् ॥३॥

तथा, स्वर्ग-संज्ञक ग्रयं के लिए यज्ञरूप कमें का कारणत्वेत सम्बन्ध पाये जाने से कमें द्वारा ही स्वर्ग ग्रीर यागरूप कमें का जन्य-जनकरूप सम्बन्ध है, ग्रतः कमें का कथन गीण है।

फलार्थत्वात्कर्मणः झास्त्रं सर्वाघिकारं स्यात् ॥४॥ पूर्व०—यज्ञकर्मं श्रेष्ठ फल के लिए होने से उसका प्रविकार स्त्री-पुरुष सबके लिए हैं।

कर्तृवां श्रुतिसंयोगाद्विषः कात्स्य्येन गम्यते ॥४॥ सि०—वैदिक कर्मों के श्रषिकार-सम्बन्धी श्रुतियों में स्त्रियों के यज्ञ करते के श्रिषकार का निषेष नहीं है।

लिङ्गविशेषनिर्देशात्पृंयुक्तमेतिशायनः ॥६॥

पूर्व • — 'श्रुतिवास्य में पुल्लिङ्ग का कथन पाये जाने से स्त्रियों को यज्ञ करने का प्रधिकार नहीं हैं" — यह एतिशायन ऋषि का मृत है।

तदुक्तित्वाच्च दोषश्रृतिरविज्ञाते ॥७॥

अज्ञात भूण (गर्म, यज्ञ) के हनन-सम्बन्धी श्रुति से भी यज्ञ का अधिकारी पुरुष

जाति तु बादरायणोऽविशेषात् तस्मात् स्त्र्यपि प्रतीयेत जात्यर्थस्याऽविशिष्टत्वात् ॥५॥

सि०—धाचार्य बादरायण का मत है कि श्रृतिवाक्य में पुल्लिङ्ग-निर्देश जाति का बोधक है, क्योंकि उसमें कोई विशेषता नहीं पाई जाती, ग्रत: जाति-ग्रम्य के तुल्य होने कित्रयों को भी यज्ञ का ग्राधिकार है।

चोबितत्वाद्ययाश्रुति ॥६॥ वेद-प्रतिपाद्य होने से श्रुत्यनुसार स्त्री ग्रीर पुरुष दोनों को यज्ञ का ग्रविकार है। व्रव्यवत्त्वात्तु पुंसां स्याद् व्रव्यसंयुक्तं ऋयविऋयाभ्यामव्रव्यत्वं स्त्रीणां व्रव्यः

समानयोगित्वात् ॥१०॥

पूर्वं - यज्ञ द्रव्यसाध्य है और द्रव्य पुरुषों के अधिकार में रहता है तथा स्त्रियाँ क्य भीर विकय की जाती हैं, भतः द्रव्यरहित होती हैं, ऐसी अवस्था में वे यज्ञ की श्रीविकारिणी नहीं हो सकतीं।

तथा चाऽन्यार्थंदर्शनम् ॥११॥

तथा, उक्त ऋय ग्रीर विऋय की सिद्धि में उदाहरण पाया जाता है।

तादर्थात्कर्मतादर्थम् ॥१२॥

भ्रोर, यदि स्त्रियां स्वयं परिश्रम करके घनोपार्जन करके यज्ञ करें तो भी सम्मय नहीं, क्योंकि उनपर पति का भ्रधिकार होता है, भ्रतः उनका कमाया वन भी उसी का हो जाता है।

फलोत्साहाऽविशेषात् ॥१३॥

सिo—वर्मरूपी फल और वैदिक कर्मों के करने के उत्साह मनुष्य की भाँति स्त्रियों में भी पाया जाता है, ग्रतः यज्ञादि कर्मों में स्त्रियों के भी ग्रीविकार है।

प्रयोन च समवेतत्वात् १११४।

विवाह में पति-पत्नी दोनों को घर्म, श्रर्थ, काम, योक्ष—इस फल-चतुष्ट्य के संचय का उपदेश दिया जाता है, श्रतः फलः का सम्बन्ध गये जाने से स्त्रियों को भी यज का श्रविकार है।

क्रयस्य धर्ममात्रत्वम् ॥१६॥

स्त्री के विकय की बात भी ठीक नहीं, वह धर्मिक्या है, जो विधि-प्रनुसार की जाती है।

स्ववत्तामपि दर्शयति ॥१६॥

शास्त्र में दम्पती का एक ही धर्म बताया गया है, ग्रतः स्त्रियाँ पति की सम्पत्ति हैं स यहादि कार्य कर सकती हैं।

स्ववतोस्तु वचनाई अध्ये स्यात् ॥१७॥

स्त्री-पुरुष दोनों के लिए एक ही धर्म के बोधक वानय पाये जाने से एक समान कर्म करने का विधान है ।

लिङ्गदर्शनाच्य ॥१८॥

तथा, वैदिक वाक्यों में एकसाथ कर्म करने का लिङ्ग पाये जाने से भी उक्त ग्रथं की सिद्धि होती है।

कीतत्वात्तु भक्त्या स्वामित्वमुच्यते ॥१६॥

ग्राक्षेप—जब स्त्री का मूल्य लेकर उसे बेच दिया जाता है, तब वह धन की स्वामिनी नहीं हो सकती।

फर्लाथित्वात्तु स्वामित्वेनाऽभिसम्बन्धः ॥२०॥

समा०—स्त्री धर्मरूपी फल को चाहती है, अतः उसका स्वामीपन के साथ सम्बन्ध है।

# फलवत्तां च दर्शयति ॥२१॥

शास्त्र में भी स्त्री-पुरुष को मिलकर यज्ञ करने तथा उसके द्वारा फल-चतुष्टय की प्राप्त करने का कथन है।

# ह्याधानं च द्वियज्ञवत् ॥२२॥

पूर्वं - जहाँ विधान में दो पुरुषों के ग्रग्न्याधान करने का उल्लेख है, वहाँ उसका तात्पर्य राजा भौर उसके पुरोहित के मिलकर यज्ञ करने का है।

गुणस्य तु विधानत्वात्पत्न्या द्वितीयाशब्दः स्यात् ॥२३॥

सि०—गुण का विघान करने से द्विवचन से धग्न्याघान के उल्लेख में दूसरे का माशय पत्नी ही है।

तथा यावदुक्तमाशीबंह्यचर्यमतुल्यत्वात् ॥२४॥

श्राशीर्वाद भौर ब्रह्मचर्यं —वेदाध्ययन में पुरुष के समान योग्यता न रखने पर भी की ग्रन्थाधान का विधान शास्त्रविहित है।

चातुर्वर्ण्यमविशेषात् ॥२४॥

पूर्व ० — चारों वर्णों को वैदिक कर्मों में अधिकार है, क्योंकि ब्राह्मण मादि वर्णों भ कोई विशेषता नहीं है।

निर्देशाहा त्रयाणां स्यादग्न्याघेये हासम्बन्धः ऋतुषु ब्राह्मणश्रुतिरित्यात्रेयः ॥२६॥

सि०—"ब्राह्मण, क्षत्रिय श्रीर वैदय—इन तीनों वर्णों को यज्ञ ग्रीर ग्रम्त्याधान का प्रधिकार है, शूद्र का उक्त कर्मों में कोई सम्बन्ध नहीं, क्योंकि ब्राह्मण ग्रादि वर्णों का प्रिकार बोधन करनेवाली श्रुति ऐसा ही कहती है"—यह ग्रात्रेय ऋषि का मत है।

निमित्तार्थे च बादरिस्तस्मात् सर्वाधिकारः स्यात् ॥२७॥

भाक्षेप—नैमित्तिक सामर्थ्य से धिषकार उत्पन्न होता है, ग्रतः वैदिक कर्मों में समका घषिकार है, ऐसा बादरि ऋषि का मत है।

श्रपि वाऽन्यार्थदर्शनाद्यथाश्रुति प्रतीयेत ॥२८॥

'यथेमां वार्च कत्याणीमावदानि जनेन्यः' मादि शास्त्रवचनों के पाये जाने से भी गनादि कर्मों में चारों वर्षों का स्रधिकार प्रतीत होता है।

निर्देशास् पक्षे स्यात् ॥२६॥

सि०---पूर्वोक्त निर्देश पाये जाने से ब्राह्मण ग्रादि पक्ष में ही वैदिक कर्मों का

वंगुण्यान्नेति चेत् ॥३०॥

प्राक्षेप—उपनयन-विधि में शूद्र के लिए व्रत न पाये जाने से उसे ब्रह्मविद्या का भौषकार नहीं, यदि ऐसा कहो तो—

न काम्यत्वात् ॥३१॥

समार — उक्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि शूद्रों में भी कामना पाई जाने से उनका

संस्कारे च तत्प्रधानत्वात् ॥३२॥

सि०—संस्कार-विषय में विशेषता का कारण ब्राह्मण झदि वर्णों की प्रधानता है । अपि वा वेदनिर्देशायपश्चवाणां प्रतीयेत ।।३३॥

'बाह्मणोऽस्य मुखमासीत्' वेद के इसे कथन द्वारा शूद्र से रहित तीन वर्णों का ही यज्ञादि में प्रविकार उपलब्ध होता है।

गुणाचित्वान्नेति चेत् ॥३४॥

ध्राक्षेप---ध्रष्ययनरूपी गुण का धर्यी होने से शूद्र के लिए यज्ञादि का निषेध नहीं, यदि ऐसा कही तो---

संस्कारस्य तदर्यत्वाद्विद्यायां पुरुषभृतिः ॥३५॥

समा०—उक्त कथन ठीक नहीं । उपनयनादि सस्कार विद्या के लिए होने से विद्या-विषयक पुरुष के ग्रधिकार का कथन है, धतः शुद्ध भी वैदिककर्म करने का ग्रधिकारी है । विद्यानिर्देशान्नेति चेत ।।३६।।

प्राक्षेप—विद्या का कथन केवल तीन वर्णों में पाये जाने से शूद्र को वैदिक कर्मों का प्रधिकार नहीं, यदि ऐसा कही तो—

भ्रवैद्यत्वादभावः कर्मणि स्यात् ॥३७॥

समा०—उनत कथन ठीक नहीं। शूद्र में विद्या की सामर्थ्य न होने से उपनयन-कर्म का प्रथिकार नहीं है, परन्तु यदि वह विद्वान् बन आए तो उसका भी ग्रधिकार है।

तथा चाऽन्यार्थदर्शनम् ॥३८॥

इस प्रकार के भ्रनेक उदाहरण उपलब्ध होते हैं।

त्रयाणां द्रव्यसम्पन्नः कर्मणो द्रव्यसिद्धित्वात् ॥३६॥

पूर्वo—तीनों वर्णों में घनाढ्य को ही ग्रग्न्याघान का ग्रधिकार है, क्योंकि यज्ञादि कर्मों की सिद्धि द्रव्यरूप साधन से ही होती है ।

प्रनित्यत्वात्त नैवं स्यादर्थाद्धि द्रव्यसंयोगः ॥४०॥

सि॰—निर्धनता की ग्रवस्था ग्रनित्य है। निर्धन भी ग्रवसर पाकर धनवान् वन सकता है, ग्रतः ग्रधिकार सबको है।

बङ्गहोनश्च तद्धर्मा ॥४१॥

ग्रङ्गहीन पुरुष को भी यज्ञादि वैदिक कर्म करने का ग्रधिकार है।

उत्पत्तौ नित्यसंयोगात् ॥४२॥

धर्म का सम्बन्ध जीवात्मा से है, जो खङ्गहीन में भी पाया जाता है, धतः अङ्गहीन को भी अधिकार है।

प्रत्र्यार्षेयस्य हानं स्यात् ॥४३॥

जिसके तीन ऋषि (माता, पिता और ग्राचार्य)न हों ऐसा ऋत्विक् यज्ञ कराने का ग्राधिकारी नहीं है। वचनाद्रथकारस्याघाने सर्वशेषत्वात ॥४४॥

भाक्षेप—रथकार के लिए धन्याधान करने का ग्रीधकार ब्राह्मण-प्रन्यों में पाया जाता है, क्योंकि वह तीन वर्जों का ग्रङ्ग है।

न्यायो वा कर्मसंयोगाच्छूहस्य प्रतिषद्धत्वात् ॥४५॥

समार — उनत कथन ठीक है, क्योंकि रथकार का कर्म के साथ संयोग पाया जाता है। शास्त्रों में रथकार को शूद्र नहीं कहा गया, और उसे भ्राधिकारी माना गया है।

भकर्मत्वातु नैवं स्यात् ॥४६॥ सूद्र भकर्मा है, भतः उसे धग्न्याधान का धविकार नहीं है।

मानयंक्यं च संयोगात् ॥४७॥

उसे घ्रान्याधान का ग्राधिकार देने से घनर्थ हो सकता है। गुणार्थमिति चेत् ॥४८॥

आक्षेप—विद्यारूपी गुण के कारण झूद को भी ग्रन्याधान धादि संस्कारों का प्रिषकार है, यदि ऐसा कहो तो—

उक्तमनिमित्तत्वम् ॥४६॥

समा०—जबत कथन ठीक नहीं । जन्म से जाति मानने में कोई निमित्त नहीं— यह सिद्धान्त पहले ही प्रतिपादित कर दिया गया है ।

सौधन्वनास्तु हीनत्वान्मन्त्रवर्णात् प्रतीयेरन् ॥४०॥

सुन्दर घनुषोंवाले क्षत्रिय लोग वेद और ब्राह्मणों से न्यून प्रतीत होते हैं। स्थपतिनिषाद: स्याच्छब्दसामथ्यति ॥५१॥

तक्षक — नौका चलानेवालों का यज्ञ में ग्रविकार है। तक्षक का ग्रर्थ मल्लाह है, गह बात शब्द-सामर्थ्य से सिद्ध होती है।

लिङ्गदर्शनाच्च ॥५२॥ तथा, प्रमाणों के पाये जाने से भी ऐसा ही सिद्ध होता है। ॥ इति पूर्वमीमांसादर्शने षष्ठाप्यायस्य प्रथमः पादः ॥

# द्वितीयः पादः

पुरुषार्षेकसिद्धित्वात्तस्य तस्याषिकारः स्यात् ॥१॥ मनुष्य-जन्म का उद्देश्यं घर्मे, घर्षे, काम, मोझरूप फलचतुष्ट्य की सिद्धि है, धतः ॥११भैक वर्षवाले की अपने अधिकार के अनुसार प्रयत्न करना चाहिए ।

ष्पपि बोत्पत्तिसंयोगाद्यथा स्यात् सर्वेदर्शनं तथाभाषोऽविभागे स्यात् ॥२॥

जन्मकाल के संयोग से ग्रन्त:करण की बनावट जैसी हो जाती है, उसी के भाषार वर्णभेद भी हो जाता है।

प्रयोगे पुरुषम्रुतेर्यथाकामी प्रयोगे स्यात् ॥३॥

पूर्वं — वेद में पुरुष को कत्ती माना गया है, ब्रतः प्रत्येक व्यक्ति कमें करने में

#### प्रत्यर्थे श्रुतिभाव इति चेत ॥४॥

वेद में मनुष्य को प्रत्येक कार्य में स्वतन्त्र कहा गया है, परन्तु लोक में वह ब्रनेक कार्यों में परतन्त्र दिखाई देता है, यदि ऐसा कहो तो—

तादथ्यें न गुणार्थताऽनुक्तेऽर्थान्तरत्वात्कर्तुः प्रधानमूतत्वात् ॥५॥

उक्त कथन ठीक नहीं। कर्तारूप से मनुष्य कर्म करने में स्वतन्त्र है, परन्तु फल भोगने में परतन्त्र है, इसीलिए उसकी स्वतन्त्रता प्रधुर्व जान पड़ती है।

ग्रपि वा कामसंयोगे सम्बन्धात् प्रयोगायोपदिश्येत प्रत्यर्थे हि

### विधिश्रुतिविषाणवत् ॥६॥

सि०—जैसे ब्रङ्गों के खुजाने में सींगविशेष या ब्रन्य साधन गोण हैं, उसी प्रकार जीव कर्म करने में स्वतन्त्र है, परन्तु फल भोगने में परतन्त्र है।

# धन्यस्यापीति चेत् ॥७॥

आप्तेष—एक पुरुष के किये हुए कमों का फल दूसरे व्यक्ति को प्राप्त होता है, यदि ऐसा कहो तो—

#### प्रन्यार्थेनाभिसम्बन्धः ॥६॥

समा०---उनत कथन ठीक नहीं। ग्रन्थ पुरुष के किये कर्मों का फल ग्रन्थ को प्राप्त नहीं होता।

# फलकामो निमित्तमिति चेत् ॥६॥

साक्षेप—िकसी ग्रन्य के लिए फल की कामना कर लेना ही ग्रन्य के लिए फल का निमित्त हो सकता है, यदि ऐसा माना जाए तो—

#### न नित्यत्वात् ॥१०॥

समार --- कर्म के सम्बन्ध में परमात्मा का नियम घटल है, ग्रत: उक्त कथन ठीक नहीं।

# कमं तथेति चेत् ॥११॥

आक्षेप—दूसरे के किये कर्मों का फल दूसरों को प्राप्त होता है, ऐसे कर्म पाये जाते हैं, यदि ऐसा माना जाए तो—

#### न समवायात् ॥१२॥

समा०---उक्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि जीव का भ्रपने कर्मों के साथ ही सम्बन्ध पाया जाता है।

#### प्रक्रमात्तु नियम्येतारम्भस्य क्रिया निमित्तत्वात् ॥१३॥

प्रारब्ध कर्मे धपने भोगरूप फल को उत्पन्न करके नियम कर देते हैं कि धन्य का भोग न हो, धौर जो वर्तमान काल के कर्म हैं, उनके धारम्भ में जीव का कर्तव्यरूप कर्म निमित्त है।

# फलाथित्वाद्वाऽनियमो ययानुपक्रान्ते ॥१४॥

आक्षेप—प्रारब्ध कर्मों का भोवता भोगरूप कर्मों का अर्थी होने से, जैसे प्रारम्भ-एहित पुरुष का कोई कर्तव्य नहीं होता, उसी प्रकार उस भोवता का उस भोग से भिन्न कोई कर्तव्य नहीं होता, अतः कियमाण कर्मों की स्वतन्त्रता का नियम नहीं। नियमो वा तन्निमत्तत्वात्कर्तृस्तत्कारणं स्यात् ॥१५॥

समा०—इस बात की व्यवस्था है कि जीव कर्तव्य-कर्मों को घपनी स्वतन्त्रता से करता है, क्योंकि वे क्रियमाण कर्म प्रारब्ध कर्मों के भोग में निमित्त-मात्र हैं, धौर कर्ता के भोग के वे कर्म कारण हैं।

लोके कर्मीज वेदवत्ततोऽधिपुरुषज्ञानम् ॥१६॥

पूर्वं - — लोक में जो कर्म किये जाते हैं, वे विधि-निषेषरूप होने से वेद के तुल्य हैं, उन्हीं कर्मों से परमात्मा-पर्यन्त पदार्थों का झान हो जाएगा, श्रत: वेदों के मानने का कोई अयोजन नहीं।

प्रवराषेऽवि च तैः शास्त्रम् ॥१७॥

तथा, नियम-भङ्गरूप भ्रपराध के होने पर लौकिक जनों द्वारा जैसे शासन करने-वाला शास्त्र बनाया जाता है, उसी प्रकार पुरुष की प्रवृत्ति-निवृत्ति के लिए लीकिक शास्त्र ही पर्याप्त है, वेद की कोई भ्रावश्यकता नहीं।

मशास्त्रासूपसम्प्राप्तिः शास्त्रं स्थान्न प्रकल्पकं तस्मादर्थेन

गस्येताप्राप्ते वा शास्त्रमर्थवत् ॥१८॥ सि०—ईश्वर के ज्ञान की प्राप्ति वेद के बिना ही हो बानी चाहिए, परन्तु होती नहीं, ब्रतः वेदरूपी शास्त्र का मानना उचित है। इन्द्रियों से ध्रगोचर विषयों का ज्ञान

वेदरूपी शास्त्र से ही हो सकता है, केवल तर्क से नहीं।

देवताश्रये च ॥१६॥

शास्त्र का ज्ञान देवता (ईश्वर)का ब्राश्रय लेने से ही हो सकता है, प्रन्यया नहीं। प्रतिषेषेष्वकर्मत्वात्त्रिया स्यात् प्रतिषिद्धानां विभक्तत्वादकर्मणाम् ॥२०॥ निषेष के विषयभूत पदार्थों में कर्तव्याभावरूप किया पाई जाती है, क्योंकि प्रतिषिद्ध सकर्तव्य कर्म निन्दित होते हैं।

शास्त्राणां त्वर्थवत्त्वेन पुरुषायों विधीयते, तयोरसमवामित्वातादर्थ्ये विष्यतिकमः ॥२१॥

घमं, प्रयं, काम, मोक्ष-इस फलचतुष्टयं का वर्णन करने से ही शास्त्र की सफलता है। जो शास्त्र इस प्रकार का उपदेश न करे वह निरयंक हो जाता है।

सस्मिस्तु शिष्यमाणानि जननेन प्रवर्तेरन् ॥२२॥

पूर्व ० — मनुष्य को जन्म से ही शास्त्र में विहित कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए । श्रपि वा वेवतुस्यत्यादुपायेन प्रवर्तेरन् ।।२३।।

सि॰ -- उपनयन-संस्कार के पश्चात् उनका पालन कर्तव्य है, क्योंकि स्मृति में कथित कर्तव्य [अभिवादन ग्रादि] वेद के समान ही हैं।

भ्रम्यासोऽकमंशेषत्वात् पुरुषार्थो विश्रीयते ॥२४॥

पूर्व • प्यानिहोत्रादि कर्मों का निरन्तर ग्रम्यास करे, क्योंकि वह किसी कर्म-विशेष का ग्रञ्ज न होने से पूरुष के लिए विधान किये गये हैं।

# एतस्मिन्नसम्भवन्नश्रात् ॥२५॥

सि॰—यज्ञ-कर्मों का धनुष्ठान धावस्यक है, परन्तु रात-दिन धन्निहोत्र करते रहना धसम्भव है।

# न कालेम्य उपदिश्यन्ते ॥२६॥

उक्त कर्मों का अनुष्ठान निरन्तर नहीं हो सकता, ब्रत: उन्हें किसी नियत काल में ही करना चाहिए ।

# दर्शनात् काललिङ्गानां कालविधानम् ॥२७॥

कालबोधक प्रमाणों के पाये जाने से भी नियत समय का विधान पाया जाता है।

### तेषामौत्पत्तिकत्वादागमेन प्रवर्तेत ॥२८॥

दर्शेपौणैमास घादि कर्मों की ध्रमावास्यादि पर्दों में उत्पत्ति पाये पाने से तद्बोधक शास्त्र द्वारा मनुष्य उन्हीं ध्रवसरों पर उनमें प्रवृत्त हो ।

# तथा हि लिङ्गदर्शनम् ॥२२॥

इसी प्रकार प्रात: एवं सायंकाल यज्ञ करने का नियम पाया जाता है।

तथान्तःऋतु युक्तानि ॥३०॥

जिस प्रकार दर्शपीणंमास मादि यञ्जों का काल नियत है, उसी प्रकार मन्य विकृति यागों का काल भी नियत है।

ग्राचाराद्गृह्यमाणेषु तथा स्यात् पुरुषार्थत्वात् ॥३१॥

जैसे दर्शपीर्णमास प्रादि याग करना नैमित्तिक नियम हैं, उसी प्रकार धाचार-स्वरूप ब्रह्मचर्य धादि भी नैमित्तिक हैं।

### बाह्मणस्य तु सोमविद्याप्रजम्णवाष्येन संयोगात् ॥३२॥

यज्ञ, ब्रह्मचर्य और सन्तानोत्पत्ति—ब्राह्मण के ये तीनों कर्म तीन ऋणों के चुकाने के उद्देश्य से माने गये हैं, म्रतः ये नित्यव्रत हैं, नैमित्तिक नहीं।

।। इति पूर्वमीमांसादर्शने षष्ठाष्यायस्य द्वितीयः पादः ॥

# तृतीयः पादः

सर्वशक्तौ प्रवृत्तिः स्यात्तथामूतोपदेशात् ॥१॥ पूर्व०— सर्वशक्तियों के स्रोत परमात्मा की ग्रोर प्रवृत्त होना प्राणियों का घर्म है, क्योंकि ऐसा ही उपदेश पाया जाता है ।

श्रिप वाऽप्येकदेशे स्यात्प्रधानि हार्थनिवृत्तिर्गुणमात्रमितरत्तदर्थत्वात् ॥२॥

सि०—यज्ञादि का अनुष्ठान भी परमारमा की श्रोर प्रवृत्ति के लिए ही किया जाता है, परन्तु ये साधन जड़ और एकदेशीय हैं। उपायना मुख्य है। परमारमा में प्रवृत्ति होने से मनुष्य सबसे बड़े लाभ का भागीदार बनता है। सदकर्मणि च दोषस्तस्मात्ततो विशेषः स्यात् प्रधानेनाऽभिसम्बन्घात् ॥३॥ परमात्मा की ग्रोर से उदासीन रहना दोष है, उस दोष से बचने के लिए परमात्मा

के साथ सम्बन्ध जोड़ना चाहिए।

कर्माऽमेदं तु जैमिनिः प्रयोगवचनैकत्वात् सर्वेवामुपदेशः स्यात् ॥४॥ धाक्षेप—धाचार्यं जैमिनि का मत है कि प्रयोग में एकवचन पाये जाने से सब शासाधों में कर्म का ध्रभेद है, ध्रौर सब धङ्कों का कथन है।

ग्रयंस्य व्यपवर्गित्वादेकस्यापि प्रयोगे स्याद्यया ऋत्वन्तरेष ।।५।।

समा०-एक प्रकार के भ्रतुष्ठान करने में समानता पाये जाने से सब शाखाओं की विधियाँ एक-सी पाई जाती हैं, जैसी भ्रन्य यहों में पाई जाती हैं।

विध्यपराधे च दर्शनात्समाप्तेः ॥६॥

भौर, एक-जैसा पाये जाने से उक्त कर्मों की पूर्ति में विधान भौर दोष एक-जैसे पाये जाने से कर्मों में ग्रभेद है।

प्रायश्चित्तविषानाञ्च ॥७॥

तथा, प्रायश्चित्त के विघान में भी एकता पाये जाने से कर्मों में स्रभेद है । काम्येष् चैवर्माबत्वात ॥८॥

पूर्वं ० — कांम्य कर्मों में भी सब शासाओं में बर्थी (इच्छुक) एक-जैसा पाया जाने शि इसी प्रकार अभेद है।

श्रसंयोगात्त नैवं स्याद्विषेः शब्दप्रमाणत्वात ॥६॥

सि०—विघरूप शब्दशमाण के पाये जाने से ऐसा नहीं हो सकता, ग्रौर ग्रङ्गहीन होने से भी ठीक नहीं।

ग्रकर्मणि चाप्रत्यवायात् ॥१०॥

तथा, काम्य कर्मों के न करने पर प्रत्यवायरूप दोष नहीं होता, ग्रत: काम्य ग्रीर नित्य कर्मों में भेद है।

क्रियाणामाधितत्वाद् द्रव्यान्तरे विभागः स्यात् ॥११॥

पूर्वं ० — हवनरूप किया के सर्वत्र समान पाये जाने से भिन्न-भिन्न द्रव्यों में भेद होता है, किया में नहीं।

पपि वाऽव्यतिरेकाद्रुपशब्दाविभागाच्च गोत्ववदैककम्यं स्यान्नामधेयं च सत्त्ववत् ॥१२॥

सि॰— द्रव्य के भेद होने पर भी कर्म का भेद न पाये जाने से तथा शब्द श्रीर रूप का विभाग न होने से यो में गोत्व धर्म के समान कर्मों में एकत्व पाया जाता है श्रीर अन्य गौ व्यक्तियों के समान नाममात्र का भेद है।

श्रुतिप्रमाणत्वाच्छिष्टाभावेऽनागमोऽन्यस्यऽशिष्टत्वात् ॥१३॥

पूर्व ० —श्रुति में जिस द्रव्य के हवन का उल्लेख है, उस द्रव्य के स्थान पर धन्य ॥भा का प्रतिनिधिरूप से प्रयोग करने का कोई शास्त्रीय विधान नहीं है।

### क्वचिद्विधानाच्य ॥१४॥

तथा, किसी एक स्थल में विधान पाये जाने से किसी द्रव्य के स्थान में धन्य द्रव्य गीवनिषि का अता। इसे ध्रपवाद माना जा सकता है, विधि नहीं।

#### ग्रागमो वा चोवनार्याविशेषात ॥१४॥

सि०— चावल के स्थान पर सावाँ ले'—प्रतिनिधि द्रव्य में इस प्रकार के शास्त्रीय प्रमाण पाये जाने से द्रव्य का प्रतिनिधि होना सिद्ध है ।

#### नियमार्थः क्वचिद्विधिः ॥१६॥

किसी स्थल में विधान नियम-विधि के ख्रीभप्राय से होता है, धतः द्रव्य का प्रतिनिधि होता है।

### तन्नित्यं तन्विकीर्षा हि ॥१७॥

यज्ञ में रोम द्रव्य अथवा उसका प्रतिनिधि होना आवश्यक है, इन दोनों में से किसी के न होने पर यज्ञ की पूर्ति नहीं हो सकती।

#### न देवताग्निशब्दिकयमन्यार्थसंयोगात् ॥१८॥

ईश्वर, ग्रागिन, मन्त्र ग्रीर प्रयाज श्रादि कर्म—इन चारों का प्रतिनिधि नहीं होता, क्योंकि प्रतिनिधि से उद्देश का त्याग हो जाता है ।

#### देवतायां च तदर्थत्वात् ॥१६॥

तथा, देवता के विषय में प्रतिनिधि नहीं होता, क्योंकि देवता यज का मुख्य विषय है।

#### प्रतिषिद्धं चाविशेषेण हि तत् श्रुतिः ॥२०॥

भीर, यज्ञ में मांस भ्रादि पदार्थों का पूर्णरूपेण निषेत्र है, क्योंकि वेद में ऐसे प्रमाण उपलब्ध होते हैं।

#### तथा स्वामिनः फलसमवायात् फलस्य कर्मयोगित्वात् ॥२१॥

स्वाभी का फल के साथ सम्बन्ध पाये जाने से श्रौर फल का कर्म के साथ सम्बन्ध होने से स्वामी के स्थान में प्रतिनिधि नहीं हो सकता ।

### बहुनां तु प्रवृत्तावन्यमागमयेदवैगुण्यात् ॥२२॥

बहुत-से यजमानों ने यज्ञ में प्रवृत्त होने पर उनमें से किसी एक के मर जाने पर किसी ग्रन्य को यज्ञ के श्रङ्कों की पूर्ति के लिए ले श्राये।

### स स्वामी स्यात्संयोगात् ॥२३॥

पूर्वं ० -- मृत स्वामी के साथ संयोग होने से वह प्रतिनिधि स्वामी होता है। कर्मकरो वा कीतत्वात ॥२४॥

सि० — मृत्य होने के कारण उक्त प्रतिनिधि कर्म का करनेवाला स्वामी नहीं हो। सकता।

#### तस्मिश्च फलदर्शनात् ॥२५॥

तथा, मुख्य स्वामी में फल का मधिकार पांये जाने से भी मृत्य प्रतिनिधि नहीं हो सकता।

#### स तद्धर्मा स्यात्तत्कर्मसंयोगात् ॥२६॥

उस मृत्य का कर्म के साथ संयोग पाये जाने से वह यजमान का स्थानापन्न गुण्य यजमान के धर्मवाला होता है।

# सामान्यं तच्चिकीर्षा हि ॥२७॥

द्रीहिं—चावल के धभाव में उससे मिलता-जुलता नीवार ही लेना चाहिए,क्योंकि उसके सदस की ही इच्छा है।

निर्देशात् विकल्पे यत्प्रवृत्तम् ॥२८॥

विकल्प विषय में जो प्रथम यूप था वही लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा ही निर्देश पाया जाता है :

### प्रशब्दमिति चेत् ॥२६॥

धाक्षेप-इस विषय में कोई प्रमाण नहीं, यदि ऐसा कहा जाए तो-

नाऽनङ्कत्वात् ॥३०॥

समा०-उक्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि वह ग्रङ्ग नहीं है।

वचनाच्चाऽन्याय्यमभावे तत्सामान्येन प्रतिनिधिरभावादितरस्य ॥३१॥

सोम स्थानीय 'पूर्तिका' द्रव्य के न मिलने पर उसके स्थान पर अन्य द्रव्य को प्रतिनिधि नहीं बनाया जा सकता।

#### न प्रतिनिषौ समत्वात् ॥३२॥

दोनों में समानता होने से प्रतिनिधि का प्रतिनिधि नहीं हो सकता।

स्यात् श्रुतिलक्षणे नित्यत्वात् ॥३३॥

### न तदीप्सा हि ॥३४॥

सिo — उपर्युक्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि प्रकृत सोम द्रव्य की ही इच्छा पाई जाती है, पूर्तिका घादि की नहीं।

मुख्याधियमे मुख्यमागमो हि तदभावात् ॥३४॥

मुख्य द्रव्य के न मिलने पर निरुचय ही प्रतिनिधि द्रव्य लेना चाहिए धौर मुख्य के मिलने पर मुख्य का ही विधान है।

प्रवृत्तेऽपीति चेत् ॥३६॥

पूर्वं • — यज्ञ-सम्बन्धी पुरोडाशों के सिद्ध होने पर भी यदि मुख्य द्रव्य का लाभ हो जाए तो मुख्य द्रव्य ही लेना चाहिए।

### नानर्थकत्वात् ॥३७॥

सि॰—निरर्थक होने से मुख्य द्रव्य का ग्रहण नहीं करना चाहिए।

द्रष्यसंस्कारविरोघे द्रव्यं तदर्थत्वात् ॥३८॥

मुख्य-द्रव्य धौर संस्कृत-द्रव्य के विरोध होने पर मुख्य-द्रव्य का ही ग्रहण करना षाहिए, क्योंकि मुख्य-द्रव्य यज्ञ का प्रञ्ज है।

ध्रषंद्रव्यविरोषेऽर्थो द्रव्याभावे तदुत्पत्तेद्रं व्याणामधंशेषत्वात् ॥३६॥

भ्रषं भीर द्रव्य का विरोध होने पर प्रयोजन की सिद्धि लक्ष्य में रखनी चाहिए। पुष्प द्रव्य के न होने पर भी प्रयोजन की सिद्धि हो सकती है, क्योंकि द्रव्य प्रयोजन का भृष्क है।

# विधिरप्येकदेशे स्यात् ॥४०॥

पूर्व o — गुरुय द्रव्य हीने पर भी विहित द्रव्य ही लेना चाहिए, प्रतिनिधि नहीं । स्रपि वार्श्यस्य शक्यत्वादेकदेशेन निवर्तेतार्थानामविभक्तत्वाद

गुणमात्रमितरत्तदर्थत्वात् ॥४१॥

सि॰—मुख्य द्रव्यं के एकदेशमात्र से भी धर्यं का ग्रनुष्ठान होना योग्य है, क्योंकि हवन-सम्बन्धी शेष धर्यं ग्रन्य द्रव्य से सिद्ध हो सकेंगे, क्योंकि उन शेष ग्रवों का यज्ञ से विभाग नहीं है, ग्रन्य प्रयोजन गोण हैं, यज्ञ का श्रयं होने से।

॥ इति पूर्वमीमांसादर्शने षष्ठाच्यायस्य तृतीयः पादः ॥

# चतुर्थः पादः

शेषाद् द्वचवदाननाशे स्यात्तदर्यत्वात् ॥१॥

पूर्व • — हवन के लिए रक्षा हुमा पुरोडाश समाप्त हो जाए तो यज्ञश्रेष के लिए रसे हुए पुरोडाश से हवन करना चाहिए, क्योंकि वह इसीलिए होता है।

निर्देशाहाऽन्यदागमयेत् ॥२॥

सि०-शास्त्र में निर्देश पाये जाने से धन्य भाग पुरोडाश घ्रादि से ले लेना जाहिए।

ग्रवि वा शुषभाजां स्याद्विशिष्टकारणात् ॥३॥

शेष भागों का हवन करना चाहिए, क्योंकि सम्पूर्ण पुरोडाश यज्ञ के लिए है । निर्देशाच्छेषभकोऽन्यैः प्रधानवत् ॥४॥

पूर्वं - -- ऋत्विजों को यज्ञशेष का भक्षण करना चाहिए, क्योंकि प्रधान के समान यज्ञशेष-भक्षण का विधान पाया जाता है।

सर्वेर्वा समवायातस्यात् ॥४॥

सिo — यज्ञशेष सब लोगों को भिलकर खाना चाहिए, वर्योकि यज्ञ में भाग लेने-वाले सभी उसके प्रधिकारी हैं।

निर्देशस्य गुणार्थत्वम् ॥६॥

यजमान के साथ ऋत्विजों के भक्षणवाला विधान गौण है, वस्तुत: यज्ञशेष कें भक्षण का अधिकार सभी को है।

प्रधाने श्रुतिलक्षणम् ॥७॥

'प्रधान यजमान पुरोडाश भक्षण करे'—यह विधान उपलक्षण-मात्र है। श्रश्ववदिति चेत्।।<।।

श्राक्षेप — ध्रश्वमेघ यज्ञ के समान ग्रश्व का भक्षण प्राप्त होगा, यदि ऐसा कही तो —

# न चोदनाविरोधात् ॥६॥

समा०— उक्त कथन ठीक नहीं। मांस-भक्षण का प्रश्न उठाना ही व्ययं है। शास्त्रों में ऐसे पापकर्म का सर्वथा निषेध है। मांस-भक्षण शास्त्रविरुद्ध है।

#### द्मर्यंसमवायात्प्रायश्चित्तमेकवेशेऽपि ॥१०॥ /

सि०—कपाल झादि के एक भाग के टूट जाने पर प्रायश्चित्त करना चाहिए, क्योंकि एक भाग से समस्त वस्तु का सम्बन्ध होता है।

#### न त्वशेषे वैगुण्यात्तदर्यं हि ॥११॥

षाक्षेप—एकदेश के विकारी होने से प्रायश्चित करता ठीक नहीं, सम्पूर्ण में विकार उत्पन्न होने से प्रायश्चित होना चाहिए, क्योंकि सम्पूर्ण द्रव्य यज्ञ के लिए ही है। स्थादा प्राप्तनिमित्तत्वादतद्वर्मी नित्यसंयोगान्न क्रि तस्य

### गुणार्थत्वेनानित्यत्वात् ।।१२॥

समा०—एक भाग के नष्ट हो जाने से सम्पूर्ण पदार्थ यज्ञ के अयोग्य नहीं हो सकता, क्योंकि एकदेश-विकार का नित्य के साथ सम्बन्ध है। उस अवयवी द्रव्य का गीण-रूप द्वारा अनित्य होने से वह विकार प्रायश्चित्त-योग्य नहीं।

# गुणानां च परार्थत्वाद्वचनाव्व्यपाश्रयः स्यात् ॥१३॥

विकार बादि गुण-दोष मुख्य नहीं, पदार्थ मुख्य है। प्रतः जब तक द्रव्य कार्य के योग्य हो तब तक उसके लिए प्रायश्चित्त का प्रश्न नहीं उठता।

### मेदार्थमिति चेत् ध१४॥

भ्राक्षेप—वह विकार उस द्रव्य के नाशार्थ है, यदि ऐसा कही तो— नाःेषभूतत्वात् ॥१४॥

समा०—ठीक नहीं । िकार अङ्गरूष होने से वह द्रव्य प्रायश्चित्त के योग्य नहीं । " ःवंकदच सर्वनाक्षे स्यात् ॥१६॥

सम्पूर्ण नष्ट हो जाने पर वह द्रव्य यज्ञ के प्रयोग्य होता है।

क्षांमे तु सर्वदाहे स्यादेकदेशस्याऽवर्जनीयत्वात् ॥१७॥

पुरोडाश के सबंदेश = सम्पूर्ण के जल जाने पर प्रायश्चित्त करना चाहिए, क्योंकि एकदेश का दाह तो ध्रवश्यम्भावी है । कहीं-न-कहीं जलने का चिह्न हो ही जाता है ।

# दर्शनाईकदेशे स्यात् ॥१८॥

द्याक्षेप—ऐसे उदाहरण पाये जाते हैं कि एक देश के दाह होने पर भी प्रायश्चित्त करना चाहिए।

#### ग्रन्येन वंतच्छास्त्राद्धि कारणप्राप्तिः ॥१६॥

समा०—'धन्य धाज्याहुतियों से हवन करे' इस शास्त्रवचन से सम्पूर्ण के दाह होने पर ही ग्रन्य हवि का ग्रहण पाया जाता है, ग्रतः सर्वदाह में प्रायश्चित्तहोता है । सद्धविः शब्दान्नेति चेत ।।२०।।

श्राक्षेप—उस हवि का वाचक शब्द पाये जाने से श्रन्य हिवयों द्वारा हवन करना ठीक नहीं, यदि ऐसा कहो तो—

स्यादिज्यागामी हविः शब्दस्तल्लिङ्गसंयोगात् ॥२१॥

समा०— उक्त कथन ठीक नहीं। 'तद्धविः' शब्द यज्ञ-सम्बन्धी कर्म का बोधक है; अले हुए पुरोडाश से उसका ग्राशय नहीं है।

### यथाश्रुतीति चेत् ॥२२॥

पूर्व ०—प्रातःकाल के हवन में चूक हो जाए तो उसका प्रायदिचत्तः श्रुत्यनुसार (पाँच प्याले चावल का दान देकर) कर लेना चाहिए, यदि ऐसा कहो तो—

न तल्लक्षणत्यादुपपातो हि कारणम् ॥२३॥

सि०--- उक्त कथन ठीक नहीं। हवन में चूक होने से प्रत्ययवाय दोष होता है। चावल दान देने से उसका प्रायश्चित नहीं होता।

होमाभिषवभक्षणं च तद्वत् ॥२४॥

पूर्व ०----अन्य यज्ञशेष के समान होम और अभिषव का यज्ञ में भक्षण करना चाहिए।

उभाम्यां वा न हि तयोर्घमंश्चास्त्रम् ॥२५॥

सि०—दोनों (ग्राहृति देने ग्रौर सोम कूटनेवाले) प्रकार के ऋत्विजों से उक्त दोनों द्रव्य भक्षणीय हैं, क्योंकि उनके भक्षण का शास्त्र में कहीं भी निषेध नहीं है। पुनराषेषमोवनवत् ॥२६॥

पूर्वं - जैसे चावल-भरे पाँच प्याले नियत समय पर न रखे जाएँ तो उन्हें पुन: रखने का विधान है, वैसे ही जो सूर्योदय से पूर्व झन्याधाव नहीं करता, उसे पुन: झन्याधान करना चाहिए।

द्रव्योत्पत्तेश्चोभयोः स्यात् ॥२७॥

सि०---प्रातः सायं दोनों समय यज्ञ करने से द्रव्य की उत्पत्ति ---प्राप्ति होती है, ग्रतः प्रातः-सायं दोनों समय यज्ञ करना चाहिए।

पञ्चशरावस्तु द्रव्यश्रुतेः प्रतिनिधिः स्यात् ॥२८॥

पूर्वं - —सान्नाय द्रव्य के स्थान में सुने जाने से पञ्चशराव कर्म प्रतिनिधि कहा गया है ।

चोदना वा द्रव्यदेवताविधिरवाच्चे हि ॥२६॥

सि०---पञ्चशराव कर्म इन्द्रयागोचर परमात्मा के उद्देश्य से दान की विधि है। स प्रस्यामनेत्स्थानात् ॥३०॥

पूर्वं - —वह पञ्चशराय-याग दर्शयाग के स्थान में कथन किये जाने का प्रतिनिधि है।

ब्रङ्गविधिर्वा निमित्तसंयोगात् ॥३१॥

विश्वजिदप्रवृत्ते भावः कर्मणि स्यात् ॥३२॥

विश्वजित् याग से कर्मों में प्रवृत्ति होती है।

निष्क्रयवादाच्य ॥३३॥

विद्यजित् याग का कर्ता किसी से खरीदा नहीं जा सकता, वह स्वतन्त्र होता है, झत: इस याग का फल सर्वोपरि होता है।

### वत्ससंयोगे वतचोदना स्यात् ॥३४॥

पूर्वo — दर्शपीर्णमास याग में बछड़ों के दूष पीने के समय व्रत करने की विधि है। काली बोत्पन्नसंबोगाखबोक्तस्य ॥३५॥

सि०--जब बछड़े दूध के लिए छोड़े जाएँ, उस समय से यजमान को बतारम्भ करना चाहिए।

#### प्रयापरिमाणाच्य ॥३६॥

यहाँ वत्स या बछड़ा शब्द व्यक्ति के लिए नहीं, प्रिपतु काल के लिए प्राया है। वत्सस्तु श्रुतिसंयोगात् तदङ्गं स्यात् ॥३७॥

ग्राक्षेप-'वत्सेनामावास्याम्' वत्स से ग्रमावास्या में व्रत करे-इस कथन से वत्स उस व्रत का ग्रङ्ग प्रतीत होता है।

कालस्तु स्यादचोदनात् ॥३८॥

समा०—बत्स से व्रत के काल का ग्रहण पाया जाता है, क्योंकि उक्त वाक्य में व्रत संयोग की विधि नहीं, किन्तु काल की विधि है।

धनर्यकृत्व कर्मसंयोगे ॥३६॥

वतरूप कर्म के सम्बन्ध में वत्स की चर्चा निर्खेक है।

ग्रवचनाच्च स्वशब्दस्य ॥४०॥

तथा, बत्स का वाचक जो शब्द है, यह ब्रत का वाचक नहीं हो सकता। कालश्चेत्सन्नयत्यपक्षे तिल्लाङ्गसंयोगात्।।४१॥

पूर्व • —यदि वत्स शब्द से काल लिया जाए तो सन्नयत पक्ष में कालबोधक लिङ्ग का सम्बन्ध पाये जाने से सन्नयत काल लेना चाहिए।

कालार्यत्वाद्वोभयोः प्रतीयेत ॥४२॥

सि॰—दोनों कालों में काल का धर्य पाये जाने से प्रतीत होता है कि दोनों कालों का ग्रहण है।

प्रस्तरे शाखाध्यणवत् ॥४३॥

पूर्वं - द्रव्य के उत्पादन के समय में शाखा-प्रहण-काल के समान काल लेना भाहिए।

कालविधिर्वोभयोविद्यमानत्वात् ॥४४॥

सि०—वृत के काल का विधान प्रस्तर ग्रीर शाखा दोनों के विद्यमान समय से नेना चाहिए।

श्रतत्संस्कारार्यत्वाच्च ॥४५॥

प्रातःकाल यजमान के द्रत करने का कोई उपयोग न होने से सन्व्याकाल में ही बत करना चाहिए।

तस्माच्च विप्रयोगे स्यात् ॥४६॥

प्रात:काल यजमान के व्रत का कोई उपयोग नहीं, क्योंकि प्रात:काल तो दर्शयाग भागा ही है, ग्रत: सन्ध्याकाल से ही व्रत करना उपयुक्त है। उपयेषक्च पक्षे स्यात् ॥४७॥ तथा, उक्त व्रत की स्थिति सन्ध्याकाल पक्ष में ही होती है । ॥ इति पूर्वमीमांसादक्षंने षठ्याच्यायस्य चतुर्थः पादः ॥

#### पञ्चमः पादः

द्मम्युदये कालापराघादिज्याचोदना स्याखथा पञ्चशरावे ॥१॥ पूर्व ०—प्रम्युदय-संज्ञक इष्टि में ध्रमावास्या में दर्श की भ्रान्ति से यज्ञ करने पर पुनः यज्ञ करने की प्रेरणा पाई जाती है, पञ्चशराव नामक यज्ञ की भौति । ध्रपनयो वा विद्यमानत्वात् ॥२॥

सिo—ऐसी प्रवस्था में दूषित द्रव्य का त्याग करके नई सामग्री लानी चाहिए, परन्तु यज्ञ करानेवाले ऋत्विज नये (दूसरे) लाने की ग्रावस्थकता नहीं है।

सद्भूपत्वाच्च शब्दानाम् ॥३।। तथा, शब्दों का वही रूप होने से ऋत्विजों का त्याग उचित नहीं । सामग्री में ही विकृति धाती है, ऋत्विजों में नहीं, भ्रतः उनका त्यागना उचित नहीं ।

भ्रातञ्चनाम्यासस्य च दर्शनात् ॥४॥ भ्रोर, भ्रातञ्चनरूप भ्रम्यास भी वैसा ही देखा जाता है, ग्रतः ऋत्विजों के त्याग की भ्रावश्यकता नहीं ।

ध्रपूर्वत्वाहिषानं स्यात् ॥४॥ ध्रपूर्व (जो बात प्रथम न हो)होने से विधि होती है, घ्रन्य के लिए नहीं। सामग्री दूषित होने से भ्रन्य सामग्री का विधान है, ऋत्विजों का नहीं। पयोदोषात्पञ्चकारावेड्युष्टं होतरत् ॥६॥

पञ्चशराव यज्ञ में जब पात्रों में दोष था जाने से उनमें रखा दूध दूषित हो जाता है, तब उसे त्यागकर नया दूध लेने का विधान है।

सान्नाय्येऽपि तथेति चेत् ॥७॥

आक्षेप--सान्नाव्य (दिवरूप सामग्री) भी भ्रन्य सामग्री के समान दूषित होती है, यदि ऐसा कहो तो---

न तस्यादुष्टत्वादविशिष्टं हि कारणम् ॥न॥ समा०—उक्त कथन ठीक नहीं है, क्योंकि दही शोझ खराब नहीं होता, दूसरे वह हवि के लिए नहीं, उसका प्रयोग धन्य ही है।

लक्षणार्था शृतअपृतिः ।।६।। सान्नाय्य चरुहवि के लिए नहीं, प्रपितु ग्रन्य पदार्थों के संस्कार के काम द्याता है।

उपांशुयाऽबचनाद्यथा प्रकृति वा ।।१०॥ पूर्व०—उपांशु याग में सामग्री के दूषित होने की बात नहीं कही गई है, प्रतः उसका प्रयोग सदा यूँ ही हो सकता है ।

### भ्रपनयो वा प्रवृत्या यथेतरेषाम् ॥११॥

सि० — उपांशु याग में भी दूषित सामग्री का त्याग करना चाहिए । यह बात प्रकृति से पाई जाती है, जैसाकि ग्रन्य यज्ञों में पाया जाता है।

निरुप्ते स्यात्तत्संयोगात् ॥१२॥

पूर्व - —सामग्री के दूषित हो जाने से उसका त्याग करना चाहिए, क्योंकि ब्रधिक समय बीतने पर सामग्री में विकार होना सम्भव है।

प्रवृत्ते प्रापणान्निमित्तस्य ॥१३॥

सि०—जब द्रव्य कार्ल के प्रभाव से विकृत हो जाता है, तब उसका बदलना ग्रावश्यक होता है।

लक्षणमात्रमितरत् ॥१४॥

सामग्रीविषयक जो निरुक्त कथन किया गया है, तदनुसार भी दूषित सामग्री का त्याग सिद्ध होता है।

तथा चान्यार्थंदर्शनम् ॥१५॥

तथा, ऐसा ही अन्य स्थानों में भी पाया जाता है।

श्चनिरुप्तेऽभ्युदिते प्राकृतीभ्यो निर्वपेदित्याद्दमरथ्यस्तण्डुलभूतेष्वपनयात् ॥१६॥

पूर्व ० — भ्राचार्य भ्रश्मरथ का मत है कि ग्रम्युदय-इध्टि से जिस सामग्री को शुद्ध नहीं किया गया, उसे शुद्ध करना चाहिए, जैसे चावलों को शुद्ध किया जाता है।

व्यूर्ध्वभाग्म्यस्त्वालेखनस्तत्कारित्वाद्देवतापनयस्य ।।१७॥

सि०— ब्रांचार्य ब्रालेखन का मत है कि ऊपर-ऊपर भाग की सामग्री निकालनी चाहिए, क्योंकि देवता का ब्रपनय उसी से होता है।

विनिरुप्ते न मुष्टिनामपनयस्तद्गुणत्वात् ।।१८।।

पूर्व - सम्पूर्ण रूप से दूषित सामग्री में से मुद्ठी-भर रगमग्री निकालना ठीक नहीं, क्योंकि सम्पूर्ण सामग्री ही दूषित गुणोंवाली है।

श्रपाकृतेन हि संयोगस्तत्स्थानीयत्वात् ॥१६॥

सम्पूर्ण सामग्री का त्याग इसलिए कहा गया है कि दूषित सामग्री के साथ सम्बन्ध रखने से गुद्ध सामग्री भी अगुद्ध हो जाती है।

ग्रभावाच्चेतरस्य स्यात् ॥२०॥

सि० — यदि शुद्ध सामग्री का सर्वथा श्रभाव हो तो दूषित सामग्री को ही शुद्ध कर लेना चाहिए।

सान्नाय्यसंयोगात्सन्नयतः स्यात् ॥२१॥

पूर्व ० — सान्नाय्य में दूघ ग्रीर दही के मिलाने में विकार उत्पन्न हो गया हो तो उसे भी शुद्ध कर लेना चाहिए।

श्रीषधसंयोगाद्वोभयोः ॥२२॥

सि०—िकसी ग्रोषधिविशेष के मिलाने से सामग्री में विकार उत्पन्न हो गया हो तो उसे भी शुद्ध करलेना चाहिए। वंगुण्यान्नेति चेत् ॥२३॥

श्राक्षेप — ग्रोषिविविशेष को निकाल देने से वह सामग्री गुणरहित हो जाएगी, यदि ऐसा कहा जाए तो—

नातत्संस्कारत्वात् ॥२४॥

समा० — उदत कथन ठीक नहीं, क्योंकि ग्रोषिविशेष से सामग्री का संस्कार नहीं होता।

साम्युत्थाने विश्वजित् क्रीते विभागसंघोगात् ॥२५॥

पूर्व • — सत्र के लिए दीक्षित पुरुष यदि यज्ञ समाप्त होने से पूर्व ही उठ जाए तो उसे विश्वजित् याग करना चाहिए, क्योंकि उसने जो सोम-मृत्य लिया है, उसका उपयोग किसी यज्ञ में करना श्रावश्यक है।

प्रवृत्ते वा प्रापणान्निमित्तस्य ॥२६॥

सि॰—सत्र के प्रवृत्त होने पर ही विश्वजित् याग की सम्भावना पाई जाती है। स्रादेशार्थेतरा श्रतः ॥२७॥

सोम का विभाग करनेवाला कथन ग्रादेश के लिए है।

दीक्षापरिमाणे यथाकाम्यविशेषात् ॥२८॥

पूर्व o—ज्योतिष्टोम के लिए दीक्षित पुरुष उस कार्य में इच्छानुसार चाहे जितना समय लगा ले, क्योंकि शास्त्र में इसके लिए काल का कोई नियम नहीं है ।

द्वादशाहस्तु लिङ्गात् स्यात् ॥२६॥

सि०—दीक्षित पुरुष को बारह दिन का नियम पालन करना चाहिए, क्योंकि दीक्षाबोधक लिङ्ग से ऐसा ही पाया जाता है।

पौर्णमास्यामनियमोऽविशेषात् ॥३०॥

पूर्व ०—'गवामयन' नामक सत्र किसी भी पूर्णिमा को करना चाहिए, क्योंकि इसके लिए किसी विशेष पूर्णिमा का नियम नहीं है ।

श्रानन्तर्यात् चैत्री स्यात् ॥३१॥

पूर्णिमा पद से चैत्र की पूर्णिमा का ग्रहण है, क्योंकि वाक्यशेष में चैत्र की पूर्णिमा का स्पष्ट रूप से कथन पाया जाता है।

माघी वैकाष्टकाश्रुतेः ॥३२॥

सि० — उक्त सन्दर्भ में पौर्णमासी पद से माघ की पूर्णिमा का ग्रहण है, क्योंकि माघ से आगे आनेवाली एकाष्ट्रका — अष्टमी का श्रवण पाया जाता है।

श्रन्या श्रपीति चेत् ॥३३॥

ग्राक्षेप—ग्रन्य कृष्णाष्टिमियाँ भी एकाष्टका पदकी वाच्य हैं, यदि ऐसा कही को—

न भक्तित्वादेषा हि लोके ॥३४॥

समा० — उक्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि लक्षणा से लोक में इस प्रष्टमी का ही इकाष्टका पद से व्यवहार होता है।

### दीक्षापराघे चानुग्रहात् ॥३४॥

दीक्षा के श्रपराध के सम्बन्ध में भी माध की ग्रष्टमी को ही एकाष्टका कहा जाता है।

उत्थाने चानुप्ररोहात् ॥३६॥

तथा, एकाष्ट्रका के भ्राने पर ही वृक्षों में नये ग्रंकुर निकलते हैं।

ग्रस्यां च सर्वलिङ्गानि ॥३७॥

इन लक्षणों के पाये जाने से माघाष्टमी ही 'गवामयत' के लिए प्रशस्त है। दीक्षाकालस्य शिष्टत्वादतिकमें नियतानामनुत्कर्षः प्राप्तकालत्वात् ।।३८॥ पूर्व - यज्ञ के लिए दीक्षित होने पर पुरुष को अपने नियत कर्मी का त्याग नहीं

करना चाहिए, क्योंकि उक्त कर्मों का काल प्राप्त है।

उत्कर्षो वा दीक्षितत्वादविशिष्टं हि कारणम् ॥३६॥

सि०—दीक्षा एक मुख्य कार्य के लिए ग्रहण की जाती है, जो उत्कृष्ट है, ग्रतः उस काल में नियत कर्मों को करने की ग्रावश्यकता नहीं है।

तत्र प्रतिहोमो न विद्यते यथा पूर्वेषाम् ॥४०॥

दीक्षित श्रवस्था में प्रतिहोम नहीं पाया जाता, जैसा कि पूर्व लोगों के लिए पाया जाता है।

#### कालप्राधान्याच्च ॥४१॥

तथा, काल की प्रधानता पाये जाने से भी दीक्षित के लिए प्रतिहोम की विधि नहीं है।

प्रतिषिद्धाच्चोर्ध्वमवभुथादिष्टेः ॥४२॥

ग्रौर, ग्रवभृथ इष्टि के लिए भी प्रतिहोम का निषेध है।

प्रतिहोमश्चेत्सायमग्निहोत्रप्रभृतीनि हूयेरन् ।।४३।।

यदि होम के लोप होने पर प्रतिहोम किया जाए तो सायंकाल से लेकर श्रीग्तहोत्र श्रादि कर्म करे।

#### प्रातस्तु षोडशिनि ॥४४॥

षोडशी इष्टि में प्रातःकाल प्रतिहोम करे।

प्रायश्चित्तमधिकारे सर्वत्र दोषसामान्यात् ॥४५॥

पूर्व॰ — साधनों के खण्डित हो जाने पर सब इष्टियों में प्रायश्चित्त होना चाहिए, क्योंकि भेदन-निमित्तक दोष सर्वेत्र समान है।

### प्रकरणे वा शब्दहेतुत्वात् ॥४६॥

सि॰—प्रायश्चित्त के प्रकरण में ही प्रायश्चित्त होना चाहिए, क्योंकि प्रायश्चित्त का विधायक शब्द ही प्रायश्चित्त में हेतु है ।

#### ग्रतद्विकाराच्च ॥४७॥

तथा, सब इष्टियों में भेदन-निमित्तक विकार न पाये जाने से प्रायश्चित्त का सर्वेत्र विधान नहीं। व्यापन्नस्याप्सु गतौ यदभोज्यमार्याणां तत्प्रतीयेत ॥४८॥ जो पदार्थ ग्रार्य-पुरुष के लिए ग्रभक्ष्य, ग्रयोग्य ग्रौर दूषित हैं, उन्हें जल में फेंक देना चाहिए ।

विभागश्रुतेः प्रायश्चित्तं यौगपद्ये न विद्यते ॥४६॥

पूर्व o — उद्गाता ग्रीर प्रतिहर्ता दोनों का एक काल में ग्रपछेद होने पर प्रायश्चित्त नहीं होता, क्योंकि वह एक-एक का ग्रपछेद होने पर विघान किया गया है ।

स्याद्वा प्राप्तनिमित्तत्वात्कालमात्रमेकम् ॥५०॥

सि०—यदि विधान में एक काल का उल्लेख किया होता तो प्रायक्चित्त न होता, परन्तु निमित्त विद्यमान होने पर प्रायक्चित्त स्रावस्यक है।

तत्र विप्रतिषेधाद्विकल्पः स्यात् ॥५१॥

दोनों का एक काल में अपश्चेद होने पर दोनों प्रायश्चित्तों में से कोई एक प्रायश्चित्त होना चाहिए, क्योंकि परस्पर विरोध होने के कारण दोनों नहीं हो सकते।

प्रयोगान्तरे वोभयानुप्रहः स्यात् ॥५२॥ श्राक्षेप०—यदि एक याग में दोनों प्रकार का प्रायश्चित्त न हो सके तो भिन्त-भिन्त दो यागों में दोनों का श्रनुष्ठान हो सकता है।

न चैकसंयोगात ॥५३॥

समा० — उक्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि उक्त प्रायश्चित्तों का एक याग के साथ सम्बन्ध है।

पौर्वापर्ये पूर्वदौर्बल्यं प्रकृतिवत् ॥५४॥

जैसे प्रकृति में विधान किया पदार्थ विकृति में विधान किये पदार्थ से निर्वेल है, वैसे ही कम से श्रपछेद होने पर प्राप्त हुए दोनों प्रायश्चित्तों के मध्य श्रदक्षिणारूप प्रथम प्रायश्चित्त सर्वेस्व दक्षिणारूप प्रायश्चित्त की ग्रपेक्षा निर्वेल है।

यद्युद्गाता जघन्यः स्यात्युनर्यज्ञे सर्ववेदसंदद्याद्यथेतरस्मिन् ॥५५॥

यदि उद्गाता का प्रतिहर्त्ता के अपछेद से पूर्व अपछेद हो तो जैसे भिन्त-भिन्त समय में अपछेद होने पर पुनर्याग में सर्वस्व दक्षिणा दी जाती है, वैसे ही पुनर्यंज्ञ में सर्वस्व दक्षिणा देनी चाहिए।

ग्रहगंणे यस्मिन्नपच्छेदस्तदावर्तेत कर्मपृथक्त्वात् ॥५६॥ द्वादशाह ग्रादि ग्रहगंण यागों के मध्य जिस याग में उद्गाता का ग्रपछेद हो उसी की ग्रावृत्ति करे, क्योंकि एक-एक दिन में होनेवाला वह यज्ञरूप कर्म भिन्न-भिन्न है।

॥ इतिपूर्वमीमांसादर्शने षष्ठाध्यायस्य पञ्चमः पादः ॥

### षष्ठः पादः

सन्निपातेऽवैगुण्यात्प्रकृतिवत्तृत्यकत्पा यजेरन् ॥१॥ सत्र याग में जो सत्रह ऋत्विज लिए जाते हैं, वे समान गोत्र के होने चाहिएँ जिससे यज्ञकार्य में विगुणता उत्पन्त न हो ।

#### वचनाद्वा शिरोवत्स्यात् ॥२॥

श्राक्षेप — जिस प्रकार झास्त्र में मृतक को छूने का निषेध है, फिर भी उसके सिर को उठाने के लिए कहा गया है, इसी प्रकार भिन्न-भिन्न गोत्रों के ऋत्विजों से यज्ञ कराया जा सकता है।

#### न वाडनारभ्यवादत्वात ॥३॥

समा०—भिन्न गोत्रों का ग्रधिकार ठीक नहीं, क्योंकि उनके ग्रनारम्भ का कथन पाया जाता है ।

स्यादा यज्ञार्थत्वादौदुम्बरीवत् ॥४॥

स्राक्षेप—स्रीदुम्बरी (काष्ठिविशेष) के समान यज्ञार्थ होने से विभिन्न गोत्रवाले ऋत्विजों से यज्ञ कराया जा सकता है।

#### न तत्त्रधानत्वात् ॥५॥

समा०—उक्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि कल्प=गोत्र पुरुषार्थ के लिए है, यज्ञ के लिए नहीं।

श्रौदुम्बर्घाः परार्थत्वात्कपालवत् ॥६॥

कपाल के समान बौदुम्बरी भी यज्ञ के लिए होती है, ब्रतः विभिन्न कल्पों का यज्ञ में प्रधिकार है।

#### ग्रन्येनापीति चेत् ॥७॥

श्राक्षेप—तब ग्रन्य यजमान से भी यज्ञ होना चाहिए, यदि ऐसा कहो तो— नैकत्वात्तस्य चानविकाराच्छव्दस्य चाविभक्तत्वात् ॥ऽ॥

समा०—उक्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि एक होने से उस यजमान का श्रनधिकार है ग्रीर शब्द के एक होने से श्रन्य यज्ञ के यजमान का ग्रन्य यज्ञ में ग्रधिकार नहीं।

सन्निपातात्तु निमित्तविधातं स्यात् बृहद्रथन्तरवद्विभक्तशिष्टत्वाद्वसिष्ठनिर्वत्ये ॥६॥

म्राक्षेप—यदि समान कल्पवालों का यज्ञ में म्रधिकार माना जाए तो फल का निमित्त ठीक नहीं रहता, क्योंकि फल एक के उद्देश्य से होना चाहिए श्रौर यजमान भिन्न-भिन्न हैं, म्रत: समान कल्पवालों का म्रधिकार मानना ठीक नहीं।

म्रपि वा कुत्स्नसंयोगादविघातः प्रतीयेत स्वामित्वेनाभिसम्बन्धः ॥१०॥

समा० — समान कल्पवाले यजमानों का यज्ञ से सम्बन्ध स्वामीरूप से होता है, भातः फल की प्राप्ति में बाधा नहीं होती, क्योंकि फल के लिए सब यजमानों का कर्तृत्व एक-जैसा है।

साम्नोः कर्मवृद्ध्यंकदेशेन संयोगो गुणत्वेनाभिसम्बन्धस्तस्मात्तत्र विघातः स्यात् ॥११॥

उक्त प्रकरण में बृहत् ग्रीर रथन्तर दोनों सामों का कर्मवृद्धि द्वारा उक्त स्तोत्र से सम्बन्ध है, ग्रतः उक्त साम का विघात होता है ग्रीर गुणरूपता से सम्बन्ध होने के कारण भी विषात होता है परन्तु उक्त दोनों बातें फल में नहीं पाई जातीं, ग्रतः फल में विघात का बोष नहीं ग्राता।

वचनात्तु द्विसंयोगस्तस्मादेकस्य पाणित्वम् ।।१२॥

पूर्व - जैसे 'ग्रञ्जलि से हवन करे' इस वाक्य में बाएँ हाथ का भी सम्बन्ध प्रतीत

होता है, वैसे ही 'राजपुरोहितौ' वाक्य में भी राजा के दो पुरोहितों की प्रतीति होनी चाहिए, क्योंकि विवायक वाक्य से ऐसा ही पाया जाता है, ब्रतः एक राजा के दो पुरोहितों का ही उक्त यज्ञ में ग्राधिकार है, राजा तथा पुरोहित दोनों का नहीं।

प्रथमावात् नैवं स्यात् ॥१३॥

सि० — उक्त वाक्य में दो पुरोहितों का ग्रहण ठीक नहीं, क्योंकि उसका उक्त ग्रर्थ नहीं है।

श्रर्थानां च विभक्तत्वान्न तत् श्रुतेन सम्बन्धः ॥१४॥

तथा, यागफल का विभाग पाये जाने से भी उनत वाक्य में श्रवण किये याग के साथ दो पुरोहितों का सम्बन्ध नहीं हो सकता।

पाणेः प्रत्यङ्गभावादसम्बन्धः प्रतीयेत ॥१५॥

वामहस्त का भ्रञ्जलि के प्रति ग्रङ्गभाव होने पर भी हवन के साथ उसका सम्बन्ध नहीं हो सकता ।

सत्राणि सर्ववर्णानामविशेषात् ॥१६॥

पूर्व - सत्र नामकयागों में ब्राह्मण भ्रादि सब वर्णों का श्रधिकार है, क्योंकि उक्त सत्रों के विधायक वानयों में कोई विशेषता नहीं पाई जाती ।

लिङ्कदर्शनाच्च ॥१७॥

तथा, प्रमाणों के उपलब्ध होने से भी उक्त ग्रर्थ की सिद्धि होती है।

ब्राह्मणानां वेतरयोरात्विज्याभावात् ॥१८॥

सि०—ब्राह्मणों का ही सत्र में ग्रधिकार है, क्योंकि क्षत्रिय तथा वैश्य के ऋत्विज होने का निषेध पाया जाता है।

वचनादिति चेत् ॥१६॥

ग्राक्षेप—'ऋढिकामाः सत्रमासीरन्'—इस वचन से इतर वर्षों का श्राधकार सिद्ध है, यदि ऐसा कहो तो—

न स्वामित्वं हि विधोयते ॥२०॥

समा० — उक्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि उक्त वाक्य में सत्र का स्वामी होना कथन किया गया है।

गार्हपते वा स्यान्नामावित्रतिषेघात् ॥२१॥

म्राक्षेप—गृहपति-कर्म में क्षत्रिय भ्रौर वैदय का म्राधिकार होना चाहिए, क्योंकि ऐसा होने से कोई विरोध नहीं ।

न वा कल्पविरोधात् ॥२२॥

समा०—उक्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि उसमें कल्प=गोत्र का विरोध हो जाता है।

स्वामित्वादितरेषामहीने लिङ्गदर्शनम् ॥२३॥

पूर्वपक्ष का साधक जो लिङ्ग कथन किया गया है, वह ग्रहीन नामक याग में जानना चाहिए, क्योंकि उस याग में ब्राह्मणातिरिक्त वर्ण भी यजमान होते हैं।

#### वासिष्ठानां वा ब्रह्मत्वनियमात् ॥२४॥

पूर्व ०—वसिष्ठ गोत्रवालों का ही सत्र में अधिकार है, क्योंकि उन्हों का अह्या होना नियत है।

### सर्वेषां वा प्रतिप्रसवात् ॥२४॥

श्रयवा, सत्र में सब ब्राह्मणों का श्रधिकार है, क्योंकि वाक्यान्तर में वसिष्ठ गोत्र-वाले के ब्रह्मा होने का निषेष पाया जाता है।

वैश्वामित्रस्य होत्रनियमाद्भुगुजुनकवसिष्ठानामनिषकारः ॥२६॥

सि०—मृगु, शुनक, वसिष्ठ गोत्रवालों का यज्ञ में अधिकार नहीं अपितु विश्वा-मित्र गोत्रवालों का ही अधिकार है, क्योंकि उन्हीं के होता होने का नियम पाया जाता है । विहारस्य प्रभुत्वादनग्नीनामपि स्यात् ॥२७॥

पूर्व ० — ग्रनाहित ग्रग्नियों का भी संत्र में श्रधिकार है, क्योंकि एक ही आह्न-नीयाग्नि सब यज्ञों के लिए समर्थ है।

### सारस्वते च दर्शनात् ॥२८॥

तथा सारस्वत नामक सत्र में ग्रनाहिताग्नियों का कथन पाये जाने से भी उक्त प्रयंकी सिद्धि होती है।

#### प्रायश्चित्तविधानाच्च ॥२६॥

भ्रौर, प्रायश्चित्त का विधान पाये जाने से भी उपत अर्थ की सिद्धि होती है। साम्नीनां वेष्टिपूर्वस्वात १।३०१।

सिo—सत्र में ग्राहिताग्नियों का ही ग्रविकार है, क्योंकि सत्र का अनुष्ठान दर्श-पौर्णमास याग के परचात् कथन किया गया है।

#### स्वार्थेन च प्रयुक्तत्वात् ॥३१॥

तथा, ग्रपने-ग्रपने ग्रथं के लिए ग्रग्नियों का ग्राधान पाये जाने से भी उक्त ग्रथं की सिद्धि होती है।

#### सन्निवापं च दर्शयति ॥३२॥

ग्रौर, सब यजमानों की ग्रम्तियों का मिलाव श्रुति वाक्य से पाया जाता है। जुह्वादीनामप्रयुक्तत्वात्सन्देहे यथाकामी प्रतीयते ॥३३॥

पूर्व ः — जुहु ग्रादि पात्रों का सन्देह होने पर ग्रपनी इच्छा के श्रनुसार उपादान करे, क्योंकि उनका विशेष रूप से विधान नहीं पाया जाता।

प्रपि वाऽन्यानि पात्राणि साधारणानि कुर्वीरन्विप्रतिषेधाच्छास्त्रकृतत्वात् ॥३४॥

सि०—दूसरे सर्वसाधारण जुहु ग्रादि पात्र सम्पादन करने चाहिएँ, क्योंकि शास्त्र मैं ऐसा ही विधान है, ग्रीर किसी यजमान के पात्र ग्रहण करने में विरोध हो जाता है।

#### प्रायविचलमापदि स्यात् ॥३५॥

यजमान के मर जाने पर जो प्रायक्ष्वित्त कथन किया गया है, वह भी उक्त झार्य भी खिद्धि में प्रमाण है। पुरुषकल्पेन वा विकृतो कर्तृनियमः स्याद्यज्ञस्य तद्गुणत्वादभावादित-रान्प्रत्येकस्मिन्नधिकारः स्यात् ॥३६॥

पूर्वं - अध्वर-कल्पादि विकृति यागों में पुरुषिवशेष द्वारा सत्रह सामिधेनियों का उल्लेख पाये जाने से वैदयरूप यजमान का नियम होना चाहिए, क्योंकि पूर्वोक्त यागों के प्रति उक्त सामिधेनियाँ गौण हैं, और ब्राह्मण-क्षत्रियों के प्रति सत्रह सामिधेनियों का विधान नहीं, ब्रतः एक वैदयरूप यजमान में ही उक्त यागों का अधिकार होना चाहिए।

लिङ्गाच्चेज्याविशेषवत् ॥३७॥

जैसे वैश्यस्तोम नामक यागविशेष में केवल वैश्य का ग्रधिकार है, वैसे ही प्रमाणों के उपलब्ध होने से उक्त विकृति यागों में वैश्य का ग्रधिकार सिद्ध होता है।

न वा संयोगपृथक्त्वाद् गुणस्येज्याप्रघानत्वादसंयुक्ता हि चोदना ॥३८॥

सि०—उक्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि याग के विधायक और सामिधेनियों के विधायक वाक्यों का भेद है तथा गुण के प्रति याग के प्रधान होने से गुणानुसार यजमान की कल्पना करना ठीक नहीं, ग्रतः उक्त विकृति याग वैश्य यजमानवाले नहीं हो सकते।

इज्यायां तदगुणत्वाद्विशेषेण नियम्येत ॥३६॥

वैश्यस्तोम नामक याग में वैश्यरूप कर्ताविशेष का नियम होना ठीक है, क्योंकि उसमें वैश्य का गुणरूप से कथन पाया जाता है।

।। इति पूर्वमीमांसादर्शने षष्ठाध्यायस्य षष्ठः पादः ।।

#### सप्तमः पादः

स्वदाने सर्वमिवशेषात् ॥१॥

पूच • — विश्वजित् याग में सर्वस्व दान करना चाहिए, क्योंकि सामान्य रूप से सर्वस्व दान करने का विधान पाया जाता है।

यस्य वा प्रभः स्यादितरस्याऽशक्यत्वात् ॥२॥

सि० — यजमान जिन वस्तुओं का स्वामी हो, उन्हीं का दान करे, ग्रन्य का नहीं, क्योंकि ग्रन्य वस्तु (स्त्री ग्रादि) के दान में वह असमर्थ है।

न भूमिः स्यात्सर्वान्प्रत्यविशिष्टत्वात् ॥३॥

भूमि का दान नहीं दिया जा सकता, क्योंकि उस पर पुत्र-स्त्री स्रादि श्रन्य सम्बन्धियों का एक-जैसा श्रधिकार है।

श्रकार्यत्वाच्च ततः पुनिवशेषः स्यात् ॥४॥

युद्ध के लिए ग्रत्यन्त उपयोगी होने के कारण यजमान ग्रन्थ भ्रादि का दान कदापि न करे, क्योंकि वह सर्वेथा उपादेय पदार्थ है।

नित्यत्वाच्चानित्यैर्नास्ति सम्बन्धः ॥५॥

(जब ग्रात्मदान तक कर देते हैं, फिर ग्रश्वदान ग्रादि का निषेत्र क्यों ?) ग्रात्मा नित्य होने से ग्रनित्य पदार्थों के साथ उसका सम्बन्ध नहीं है। शूद्रश्च धर्मशास्त्रत्वात् ॥६॥

विश्वजित् याग में शूद्र को भी दान कर देने का ग्रिधकार है, क्योंकि धर्मशास्त्र में उसका सेवारूप धर्म वर्णन किया गया है।

दक्षिणाकाले यत्स्वं तत्प्रतीयेत तद्दानसंयोगात् ॥७॥

जो दातव्य पदार्थ हों वे सब दक्षिणाकाल में ही देने चाहिएँ, क्योंकि उक्त याग के सम्बन्घ में ऐसा ही विघान है।

श्रशेषत्वात्तदन्तः स्यात्कर्मणो द्रव्यसिद्धित्वात् ॥६॥

पूर्व ॰ —िवश्विजत् याग-सम्बन्धी कोई कर्म शेष न रहने से दक्षिणाकाल में ही उसकी समाप्ति हो जाती है, याग का प्रयोजन सिद्ध होने के कारण।

श्रपि वा शेषकर्म स्यात्कतोः प्रत्यक्षशिष्टत्वात् ॥६॥

दक्षिणा के परचात् भी पूर्णाहुति ग्रादि कर्म शेष रहते हैं। तथा चाऽन्यार्थदर्शनम ॥१०॥

श्रौर, ऐसे ही उदाहरण भी पाये जाते हैं।

श्रद्रोषं तु समञ्जसमादाने द्रोषकर्म स्यात् ॥११॥

श्राक्षेप — यज्ञकर्म के पूर्ण होने पर समस्त बचे हुए शाकल्य — सामग्री को सम्पूर्ण भप से यज्ञाग्नि में समर्पित कर देना चाहिए। इसी से यज्ञकर्म की पूर्ति होती है।

नादानस्यानित्यत्वात् ।।१२॥

समा० — उक्त कथन ठीक नहीं । जो भक्षण योग्य पदार्थ हैं, उन्हें यज्ञशेष के रूप में भक्षणार्थ रखकर ग्रन्य सामग्री का हवन कर देना चाहिए ।

दीक्षासु विनिर्देशादऋत्वर्थेन संयोगस्तस्मादविरोधः स्यात् ॥१३॥

सि॰— (यज्ञशेष में सम्पूर्ण सामग्री का हवन कर देना लिखा है, ग्रौर यज्ञशेष का भक्षण करना भी, यह परस्पर विरोव क्यों ?) यज्ञशेष भक्षणार्थ ही होता है, पूर्णाहुति जासे भिन्न सामग्री की दी जाती है, ग्रत: उक्त दोनों बातों में विरोध नहीं है

श्रहर्गणे च तद्धर्मः स्यात्सर्वेषामविशेषात् ॥१४॥

'ग्रहगंण ग्रष्टरात्र याग' विश्वजित् याग के समान होता है, ग्रतः उसमें भी सर्वस्व जी विक्षणा दी जानी चाहिए ।

द्वादशक्षतं वा प्रकृतिवत् ॥१५॥

पूर्व - जैसे प्रकृति (ज्योतिष्टोम) याग में बारह सौ रुपये की दक्षिणा का

श्रतद्गुणत्वात्तु नैवं स्यात् ॥१६॥

सि॰ — उक्त कथन ठीक नहीं। ग्रहर्गण याग में ज्योतिष्टोम के धर्म नहीं पाये भाग, पतः इस प्रकार का विधान नहीं हो सकता। ग्रहर्गण याग में विश्वजित् याग के भाग पाये जाते हैं, ग्रतः उसी का ग्रनुसरण करना चाहिए।

लिङ्गदर्शनाच्च ॥१७॥

तथा, प्रमाणों से भी ऐसा ही पाया जाता है।

विकारः सन्नुभयतोऽविशेषात् ॥१८॥

पूर्व o — विकाररूप ग्रहगंण याग दोनों ग्रवस्थाओं में हो सकता है, ग्रर्थात् चाई बारह सौ रुपया हो या कम हो, क्योंकि कोई विशेषता नहीं पाई जाती।

म्रधिकं वा प्रतिप्रसवात् ॥१६॥

सि०—सबको विश्वजित् याग करने का ग्रेघिकार नहीं, क्योंकि उसमें बारह सौ रुपये का विधान पाया जाता है।

ग्रनुग्रहाच्च पादवत् ॥२०॥

तथा, ग्रधिकार का ग्रहण करने से पाद के समान बारह सौ भी बीच में ग्रा जाते हैं।

भ्रपरिमिते शिष्टस्य संख्याप्रतिषेषस्तत् श्रुतित्वात् ॥२१॥

पूर्व ० — ग्रपरिमित दान का विघान पाये जाने से बारह सो की नियत संख्या का निषेघ पाया जाता है, क्योंकि उक्त दान में श्रुति पाई जाती है।

कल्पान्तरं वा तुल्यवत्प्रसंख्यानात् ॥२२॥

सि०—ग्रपरिमित शब्द बारह सौ ग्रादि संख्या का निषेधक नहीं किन्तु उक्त संख्या के बराबर संख्या कथन करने का हेतु है।

श्रनियमोऽविशेषात् ॥२३॥

पूर्वo—तुल्य कह देने से कोई विशेष प्रयं नहीं निकलता, ग्रतः बारह सौ ग्रौर ग्रपरिमित का समान ग्रयं करना ठीक नहीं।

ग्रधिकं वा स्याद्बह्वर्थत्वादितरैः सन्निधानात् ॥२४॥

सि॰—ग्रपरिमित दो सौ ग्रादि संख्या से ग्रधिक का वाचक है, बहुत ग्रथं का वाचक होने से, क्योंकि वह द्विशत वा सहस्र ग्रादि संख्याग्रों की सन्निधि में पढ़ा गया है। भाव यह है कि विश्वजित् याग बहुत साधन सम्पन्न व्यक्ति ही कर सकते हैं।

श्चर्यवादश्च तदर्थवत ॥२४॥

इस ग्रपरिमित शब्द में ग्रर्थवाद का भाव भी पाया जाता है, जैसे निन्दा-स्तुति को कुछ बढ़ा-चढ़ाकर कह दिया जाता है, उसी प्रकार का यह ग्रपरिमित शब्द है।

परकृतिपुराकल्पं च मनुष्यधर्मः स्यादर्थाय ह्यनुकीर्तनम् ॥२६॥

पूर्व - पूर्व सृष्टि में भी मनुष्यों के घर्म वर्तमान सृष्टि की भाँति ही थे (जैसे सदाचारी सी वर्ष जीता है) इस ग्रथं के बोधनार्थ ही शास्त्रों में ग्रनुकीर्तन कथन किया गया है।

तद्यक्ते च प्रतिषेधात् ॥२७॥

पूर्वंकल्प के मनुष्यों के धर्मों का विधान मानना ठीक नहीं, क्योंकि उनका निषेव पाया जाता है।

निर्देशाद्वा तद्धर्मः स्यात्पञ्चावत्तवत् ॥२८॥

जब पूर्वकल्प के मनुष्यों के शरीर पञ्चभौतिक ही थे तब उनको मनुष्यवर्मा मानना ही ठीक है, उन्हें ग्रलौकिक मानना ठीक नहीं। विषा तु वेदसंयोगादुपदेशः स्यात् ॥२६॥

वेदों के वर्णन से भी ऐसा ही सिद्ध होता है कि पूर्वेसृष्टि में मनुष्यों के धर्म वर्तमान सृष्टि के समान ही थे।

श्चर्यवादो वा विधिशेषत्वात्तस्मान्नित्यानुवादः स्यात् ॥३०॥

सि०—वेदों के प्रमाण उपलब्ध होने से यह सिद्ध होता है कि सहस्रों वर्ष की ग्रायु का कथन ग्रर्थवाद है, ग्रतः वेदार्थ का ही ग्रनुवादक ग्रर्थवाद है, ग्रन्यार्थ का विधायक नहीं । सहस्रसंवत्सरं तदायुषामसम्भवान्भनुष्येषु ॥३१॥

पूर्वं ०— 'पूर्वंकरप में लोगों की घ्रायु सहस्रों वर्ष की थी' ऐसे कथन पाए जाने से यह सिद्ध होता है कि पूर्वंकरप के लोगों में मनुष्य के धर्म न थे, क्योंकि वर्तमान सृष्टि में मनुष्य की इतनी घ्रायु नहीं होती।

ग्रिप वा तद्धिकारान्मनुष्यधर्मः स्यात् ॥३२॥

अध्ययनाध्यापन में मनुष्यों का अधिकार पाये जाने से भी वे लोग मनुष्यधर्मा ही जात होते हैं, देव नहीं।

नासामर्थ्यात् ॥३३॥

सामर्थ्यं का ग्रभाव होने से कल्पित देवतान्नों का ग्रघ्ययन में सम्बन्ध नहीं पाया जाता।

सम्बन्धदर्शनात् ॥३४॥

स कुल्यः स्यादिति कार्ष्णाजिनिरेकस्मिन्नसम्भवात् ॥३४॥

श्राचार्य कार्ष्णाजिनि का मत है कि जो दिव्य सहस्र वर्ष पर्यन्त ग्रध्ययन लिखा है, बह एक कुल का है, क्योंकि एक पुरुष में उक्त ग्रथं की ग्रसम्भवता पाई जाती है।

श्रपि वा कुत्स्नसंयोगादेकस्यैव प्रयोगः स्यात् ।।३६।।

पूर्वं — शास्त्र में जो क़त्स्न शब्द श्राया है, उससे एक व्यक्ति का ही श्राशय निकलता है।

विप्रतिषेधात्तु गुण्यन्यतरः स्यादिति लावुकायनः ॥३७॥

समा०—पूर्वोत्तर विरोध पाये जाने से लावुकायन ऋषि यह मानते हैं कि दिव्य शहस वर्ष का ग्रब्ययन गौण है।

संवत्सरो वा विचालित्वात् ॥३८॥

संवत्सार शब्द एक ग्रर्थं का वाचक नहीं है (यह ग्रन्थ समाधान है), संवत्सर शब्द गर्ही पर्यं का वाचक है, कहीं ऋतुओं का ग्रीर कहीं दिन का ।

सा प्रकृतिः स्यादाधिकारात् ॥३६॥

सहस्र संवत्सरोंवाले मनुष्य का ही यहाँ ग्रहण होता है, क्योंकि श्रध्ययनाध्यापन में इ. वेगों का ग्रधिकार नहीं हो सकता । ग्रहानि वाऽभिसंख्यात्वात् ॥४०॥

सि०—संवत्सर दिन के ग्रर्थ में भी प्रयुक्त होता है, क्योंकि एक दिन में छहीं ऋतुग्रों के वर्तने का वर्णन पाया जाता है।

॥ इति पूर्वमीमांसादर्शने षष्ठाध्यायस्य सप्तमः पादः ॥

#### अष्टमः पादः

इष्टिपूर्वत्वादऋतुशेषो होमः संस्कृतेष्वग्निषु स्यादपूर्वोऽप्याधानस्य सर्वशेषत्वात् ॥१॥

पूर्व - यज्ञ का अनुङ्गभूत प्रजा की कामनार्थ चतुर्हीत्र नामक याग अन्य होमों का अङ्ग होने के कारण अपूर्व होने पर भी पवमान इष्टिसाध्य होने से संस्कृत अग्नियों में ही किया जाना चाहिए।

इब्टित्वेन तु संस्तवइचतुर्होतृनसंस्कृतेषु दर्शयति ॥२॥

समा॰ — इष्टिरूप जो स्तुति की जाती है, उससे प्रतीत होता है कि चतुर्हीत्र को ग्रसंस्कृत ग्रमिन में ही करना चाहिए।

उपदेशस्त्वपूर्वत्वात् ॥३॥

(जब उक्त होम असंस्कृत ग्रग्नियों में ही होता है, पुनः उसके विघान की क्या ग्रावश्यकता है ?) पूर्वोक्त होमों का उपदेश ग्रपूर्व विधि के ग्रभिप्राय से है।

स सर्वेषामविशेषात् ॥४॥

पूर्व ० —पूर्वोक्त विधि यज्ञ के अङ्गभूत और अनङ्गभूत दोनों प्रकार के होमों का विधान करती है, इसमें कोई विशेषता नहीं पाई जाती।

ग्रपि वा ऋत्वभावादनाहिताग्नेरशेषमूतनिर्देशः ॥५॥

सि॰—जो कर्म यज्ञ के अञ्जभूत नहीं हैं, वे अनाहिताम्नियों में किये जाएँ। जयो वाऽनिनसंयोगात ॥६॥

श्राक्षेप — ग्रनाहिताग्नियों की इष्टि ग्रर्थवाद है, उसका ग्राग्न के साथ कोई सम्बन्ध नहीं होता।

इष्टित्वेन संस्तुते होमः स्यादनारभ्याग्निसंयोगादितरेषामवाच्यत्वात् ॥७॥

समा०—इष्टिरूप से वर्णन किये जाने के कारण उक्त चतुर्होत्र कर्म होम है, कोरा ग्रर्थवाद नहीं, तथा ग्रन्य कर्मों का वाचक न होने से ग्रनाहिताम्नि के साथ उसका सम्बन्ध पाया जाता है।

उभयोः पितृयज्ञवत् ॥५॥

म्राक्षेप — जैसे पितृयज्ञ को भ्राहिताग्नि भ्रौर म्रनाहिताग्नि दोनों प्रकार के पुरुष कर सकते हैं, वैसे ही चतुर्होम को भी दोनों प्रकार के पुरुष कर सकते हैं।

निर्देशो वाऽनाहिताग्नेरनारभ्याग्नसंयोगात् ॥६॥ समा०—चतुर्होम याग का ग्रनाहिताग्नि में ही निर्देश पाया जाता है, क्योंकि

इसी भ्रग्नि के साथ उक्त होमों का सम्बन्ध है।

वित्यज्ञे संयुक्तस्य पुनर्वचनम् ॥१०॥

पितृयज्ञ में ग्राहिताग्नि श्रोर श्रनाहिताग्नि दोनों के बोघक भिन्न-भिन्न वचन पाये जाते हैं, श्रतः उसका रूटान्त चतुर्होत्र में देना ठीक नहीं।

उपनयन्नाधीत होमसंयोगात् ॥११॥

पूर्व ० — उपनयनकाल में भ्राहिताग्नि में यज्ञ करे, क्योंकि उसका होम के साथ सम्बन्ध पाया जाता है।

स्थपतिवल्लौिकके वा विद्याकर्मानुपूर्वत्वात् ॥१२॥

सि०—उपनयन कर्म 'स्थपित' इष्टि के समान लौकिकाग्नि में ही करना चाहिए, क्योंकि उसका उद्देश्य ब्रह्मविद्या में प्रवृत्त होना है।

श्राधानं च भार्यासंयुक्तम् ॥१३॥

और, अग्न्याघान का अधिकार विद्याध्ययन के पश्चात् विवाहित पुरुष को ही है, ग्रतः उपनयन-सम्बन्धी होम लौकिक अग्नि में करना चाहिए ।

श्रकर्म चोर्ध्वमाधानात्तत्समवायो हि कर्मभिः ॥१४॥

जो ग्रग्न्याधान के पश्चात् भार्या ग्रहण करता है, वह ग्रकर्म है, क्योंकि कर्मों के साथ उस भार्या का सम्बन्ध उपनयनकाल के पश्चात् होता है।

श्राद्धवदिति चेत् ॥१५॥

श्राद्धकर्म के समान उपनयन-सम्बन्धी हवन ग्राहित श्रौर ग्रनाहित दोनों ग्रग्नियों में किया जाता है, यदि ऐसा कहो तो—

न श्रुतिविप्रतिषेधात् ॥१६॥

उक्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि दो भार्याओं से विवाह का निषेघ पाया जाता है। सर्वार्थत्वाच्च पुत्रार्थों न प्रयोजयेत् ॥१७॥

धर्मादि सब प्रकार के प्रयोजनों के लिए होने से स्त्री सहधर्मिणी कहलाती है, केवल पुत्ररूपी प्रयोजन से नहीं।

सोभपानात् प्रापणं द्वितीयस्य तस्मादुपयच्छेत् ॥१८॥ सोमपान करनेवाला (वैदिकघर्मी) दूसरी भार्या की ग्रमिलाषा नहीं रखता।

पितयज्ञे त दर्शनात्प्रागाधानात्प्रतीयेत ॥१६॥

पितृयज्ञ ग्राहिताग्नि (ज्ञाहाणादि) ग्रौर ग्रनाहिताग्नि (ज्ञ्जादि) दोनों के लिए कर्तव्य है, त्रतः उसे दोनों प्रकार से करने का विधान है, परन्तु उपनयन में ऐसा विधान वर्षी।

स्थपतीष्टिः प्रजावदग्न्याधेयं प्रयोजयेत्तादर्थ्याच्दापवृज्येत् ॥२०॥

पूर्व०—स्थपित इष्टि प्रयाज के समान ध्रग्न्याधान के ग्राश्र्य से होती है श्रीर यक्त । प्रभिन्नायवाली होने से उसका भ्राहिताग्नि के साथ सम्बन्ध है।

**श्रिप वा लौकिकेऽग्नौ स्यादाधानस्यासर्वशेष**त्वातु ॥२१॥

सि०—स्थपति ग्रग्नि का धनुष्ठान लोकिकाग्नि में होना चाहिए, क्योंकि गण्याधान कर्म सबके लिए नहीं है।

### श्रवकोणिपञ्चश्च तद्वदाधानस्याप्राप्तकालत्वात् ॥२२॥

जिस ब्रह्मचारी का ब्रह्मचर्यव्रत खण्डित हो जाए उसे गधे का स्पर्ध करके 'श्रवकीणि इष्टि' लौकिक ग्रम्मि में करनी चाहिए, क्योंकि ग्रम्म्याधान का काल प्राप्त नहीं है।

उदगयनपूर्वपक्षाहः पुण्याहेषु दैवानि स्मृतिरूपान्यार्थदर्शनात् ॥२३॥

चूड़ाकर्मादि कर्म पवित्र दिनों में किया जाना चाहिए, क्योंकि देव-सम्बन्धी कर्म झूभ दिनों में ही किये जाते हैं। स्मृतियों में भी ऐसा ही विघान पाया जाता है।

ग्रहनि च कमंसाकल्यम् ॥२४॥

तथा, उक्त सब कार्य दिन में ही करने चाहिए।

इतरेषु तु पित्र्याणि ।।२४।।

पित्र्यकर्म सब दिनों में करने चाहिएँ।

याञ्चाऋयणमविद्यमाने लोकवत् ॥२६॥

पूर्वं०—भिक्षा ग्रौर सोम का ऋषण सब कालों में होना चाहिए, जैसा कि लोक में पाया जाता है।

नियतं वार्यवत्वातस्यात ॥२७॥

सि०—भिक्षा थ्रादि नियत काल में करनी चाहिए, नियत काल में करने से ही ये ग्रर्थवाले ग्रर्थात् कतुरूप ग्रपूर्व के जनक होते हैं ।

तथा भक्षप्रैषाच्छादनसंज्ञप्तहोमद्वेषम् ॥२८॥

तथा, उक्त प्रकार भक्ष—यवागू ग्रादिव्रत, प्रैष—प्रैषितन्य, ग्राच्छादन—दर्भमय ग्राच्छादन, संज्ञप्तहोम ग्रीर द्वेष—'घोऽस्मान् द्वेष्टि' इत्यादि वाक्योक्त कर्म नियत काल में ही होते हैं।

ग्रनर्थकं त्वनित्यं स्यात् ॥२६॥

भिक्षा ग्रादि कर्मों को नियमपूर्वक न किया जाए तो ये कर्म स्वास्थ्य की दिष्ट से हानिप्रद हो सकते हैं।

पशुचोदनायामनियमोऽविशेषात् ।।३०॥

पूर्व o — 'पञ्चन पाहि' इत्यादि मन्त्र द्वारा पशु-रक्षा का कोई विशेष नियम नहीं है, किसी पशुविशेष की रक्षा का नियम नहीं है, सब प्रकार के पशुग्रों की रक्षा का उपदेश है।

छागो वा मन्त्रवर्णात् ॥३१॥

सिo — यदि कोई कहे कि वेद में बकरे को मारकर हवन करने का विधान है, बो---

न चोदनाविरोघातु ॥३२॥

उक्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि उक्त मन्त्र से विरोध हो जाता है।

म्रार्षेयवदिति चेत् ।।३३॥

'श्राषेंयं वृषीते' वात्रय के समान 'पशून् पाहि' का श्राशय गौ श्रादि विशेष पशुर्भों की रक्षा से है, उसका सब पशुर्श्रों से सम्बन्ध नहीं, यदि ऐसा माना जाए तो—

#### न तत्र ह्यचोदितत्वात ॥३४॥

उक्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि वेद में निश्चय ही पशुविशेष की रक्षा का विधान नहीं पाया जाता, श्रपितु पशुमात्र की रक्षा का विधान है।

नियमी वैकार्थ्यं हार्थभेदाद्भेदः पृथक्त्वेनाभिधानात् ॥३५॥

उक्त मन्त्र में सामान्य पशुश्रों की रक्षा का विधान है परन्तु छाग ≕बकरा एक विशेष पशु है, भेदरूप से कथन किये जाने के कारण, इसकी गिनती उनमें हो सकती है।

ग्रनियमो वार्थान्तरत्वादन्यत्वं व्यतिरेकशब्दभेदाभ्याम् ॥३६॥

वेद में किसी विशेष पशु की रक्षा का नियम नहीं है। भिन्न शब्द की बाच्यता होने से अनियम है श्रीर भिन्न अर्थ होने से भेद पाया जाता है। [वेद में स्पष्ट कहा है— 'गां मा हिसोः', 'श्राव मा हिसोः', 'मा हिसीरेकशफम्' (यजु॰ १२।४३,४८) अर्थात् भाय को मत मारो, भेड़ को मत मारो, एक खुरवाले पशुओं को मत मारो।

न वा प्रयोगसमवायित्वात् ॥३७॥

सि॰—शब्दों का ठीक-ठीक ग्रथं उनके प्रयोग से जाना जा सकता है। रूपालिङ्गान्च ॥३८॥

पूर्वं • — रूप भौर लिङ्ग से भी छाग = बकरे का वध पाया जाता है ('धागार्थं डिध्यत इति छागः' जो याग के लिए काटा जाए उसे छाग कहते हैं।) छागेन कर्माच्या रूपलिङ्कास्याम ॥३६॥

सि०—रूप और लिङ्ग से यह ग्रर्थ बकरे में नहीं घट सकता श्रपितु यज्ञ के लिए जिन पदार्थों को छेदा ≕काटा जाता है, वे छाग संज्ञावाले है ।

रूपान्यत्वान्न जातिशब्दः स्यात् ॥४०॥

रूपों में भिन्तता होने के कारण 'छाग' से किसी जाति का ख्राशय ग्रहण नहीं करना चाहिए।

विकारो नौत्पत्तिकत्वात् ॥४१॥

यज्ञ में पशु-हवनरूप विकार इष्ट नहीं, क्योंकि वेद ईश्वरीय ज्ञान है। स नैमित्तिकः पशोर्गुणस्याचोदितत्वात् ॥४२॥

वेद में 'छाग' शब्द यौगिक है, ग्रौर उस वर्णन से पशुविशेष नहीं माना जा पकता।

जातेर्वा तत्प्रायवचनार्थवत्त्वाभ्याम् ॥४३॥

जातिवाचक शब्दों के साथ पढ़े जाने और प्रयोजनवाला होने से छाग शब्द जाति ा वा कि है (छाग एक विशेष प्रकार की ग्रोषिष का नाम है, जो सुगन्विरूप प्रयोजन के लिए यज्ञ की सामग्री में डाली जाती थी)।

> ॥ इति पूर्वमीमांसादर्शने षष्ठाध्यायस्याष्टमः पादः ॥ ॥ इति षष्ठोऽध्यायः॥

# सप्तमोऽध्यायः

#### प्रथमः पादः

श्रतिप्रमाणत्वाच्छेषाणां मुखभेदे यथाधिकारं भावः स्यात् ॥१॥

सि॰ — जिस अपूर्व का जो प्रयाजादि शेष है, यहाँ प्रकरणानुसार उन धर्मों की व्यवस्था की जाती है ग्रीर श्रुति-प्रमाण से यह सिद्ध किया जाता है कि यह इस कर्म का शेष है।

## उत्पत्त्यर्थाविभागाद्वा सत्त्ववदैकधम्यँ स्यात् ॥२॥

पूर्वं - यजन से ही अपूर्वं की उत्पत्ति होती है, अतः यजन श्रोर अपूर्वं का विभाग सम्भव नहीं। सभी यजन अपूर्वंवाले होते हैं, गोत्व जाति की भाँति।

चोदना शेषभावाद्वा ताद्वा तद्भेदाद्व्यवतिष्ठेरन्तुत्पत्तेर्गुणभूतत्वात् ॥३॥

सि०—कर्म की प्रेरणा का शेषभाव होने तथा प्रपूर्वों का भेद होने से ग्रोर यजन का उस प्रेरणा में गौण भाव रहने के कारण प्रकरण के ग्रनुसार ही उसकी व्यवस्था की जाती है। 'दर्शपूर्णमासाभ्यां यजेत' में 'दर्शपूर्णमासी' विशेष है ग्रोर 'यजेत' सामान्य है। यहाँ केवल कर्तव्यता ही बताई जाती है, क्योंकि ग्रपूर्व यजन के समाप्त होने पर ही होता है।

# सत्त्वे लक्षणसंयोगात्सार्वत्रिकं प्रतीयेत ।।४॥

सत्त्व (गोत्व ग्रादि) को लक्ष्य करके जो भी धर्म कहा जाता है, वह सार्वेत्रिक होता है।

# म्रविभागात्तु नैवं स्यात् ॥४॥

पूर्व - श्रपूर्व प्रयुक्त जो घर्म बताये जाते हैं, वे सब यजन प्रयुक्त ही समकते चाहिएँ, क्योंकि घर्मों का यजन के साथ कोई विभाग नहीं होता।

# द्वचर्थत्वं च विप्रतिषिद्धम् ॥६॥

दो प्रकार के ग्रर्थों का मानना श्रन्याय है।

उत्पत्तौ विष्यभावाद्वा चोदनायां प्रवृत्तिः स्यात्ततश्च कर्मभेदः स्यात् ॥७॥

सि०—यजन में विधि का श्रभाव होने के कारण श्रपूर्व में प्रयाजादि धर्मों की प्रवृत्ति होती है, इससे पुनः कर्म का भेद हो जाएगा।

# यदि वाऽप्यभिधानवत्सामान्यात् सर्वधर्मः स्यात् ।।८॥

म्राक्षेप—यद्यपि म्रपूर्व धर्मों का प्रयोजक होता है तो भी म्रभिधान के समान सामान्यतया वह सर्वधर्मवाला होता है। म्रथंस्य त्वविभक्तत्वात्तथा स्यादिभधानेषु पूर्ववत्त्वात्प्रयोगस्य कर्मणः शब्दभाव्यत्वाद्विभागाच्छेषाणामप्रवृत्तिः स्यात् ॥६॥

समा०—प्रयोग के पूर्ववत्व होने से तथा ग्रर्थ के नियत होने से ग्रिभिघानों में तो ऐसा हो सकता है परन्तु कार्यों के शब्दमान्य होने से विभाग होने के कारण प्रयाजादि शेष कर्मों में प्रवृत्ति नहीं होगी।

स्मृतिरिति चेत् ॥१०॥

स्मृति है, यदि ऐसा कहो तो-

न पूर्ववस्वात् ।।११।।

उक्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि वे पूर्व ग्रयीत प्रकृतियागवालों के घर्म हैं। ग्रथंस्य राब्दभाव्यत्वात्प्रकरणनिवन्धनाच्छव्दादेवान्यत्र भावः स्यात् ।।१२॥ श्रङ्गकलाप के शब्दभाव्य होने से तथा प्रकरण के साथ सम्बन्ध होने से ब्रतिदेश शास्त्ररूप शब्द से विकृतियाग के साथ सम्बन्ध पाया जाता है।

समाने पूर्ववत्त्वादुत्पन्नाधिकारः स्यात् ॥१३॥

पूर्व • — समानमितरत् इयेनेन' — इस वाक्य में श्रनुवाद है, ज्योतिष्टोम की विकृति होने से।

इयेनस्येति चेत् ॥१४॥

ज्योतिष्टोमों का श्रनुवाद नहीं है, श्येन के ग्रहण करने की सामर्थ्य से, यदि ऐसा कहो तो—

नासन्निधानात् ॥१५॥

उक्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि सन्निधान न होने से श्येन के वैशेषिकों का श्रनुवाद युक्त नहीं हो सकता।

श्रिप वा यद्यपूर्वत्वादितरदिधकार्थे ज्यौतिष्टोमिकाद्विषेस्तद्वाचकं

समानं स्यात् ॥१६॥

सि०—उक्त बाक्य विधायक हो जाएगा। ज्योतिष्टोम विधि से जो स्थेन वैशेषिक प्रधिक हैं, वे प्रतिदिश्यमान हो जाते हैं। उसका वाचक समान शब्द होता है। पञ्चसञ्चरेष्वर्यवादातिदेशः सन्निधानात ॥१७॥

पूर्व ० — पञ्च हिवयों के सञ्चर में सन्तिधान होने के कारण केवल ध्रर्थवाद का प्रतिदेश हमा करता है ।

सर्वस्य वैकशब्द्यात् ॥१८॥

सि०—ग्रथंवाद मन्त्र का ही श्रतिदेश होता है, ऐसा कहना उचित नहीं, क्योंकि पविधिक ग्रीर सार्थनादक समस्त काण्ड का श्रतिदेश होता है।

लिङ्गदर्शनाच्च ॥१६॥

तथा, प्रमाणों के उपलब्ध होने से भी ऐसा ही सिद्ध होता है।

विहिताम्नानान्नेति चेत् ॥२०॥

विहित ग्राम्नान से यह नहीं होता, यदि ऐसा कहो तो-

## नेतरार्थत्वात् ॥२१॥

उक्त कथन ठीक नहीं। विधि का ग्रतिदेश होने पर भी ग्रनि-मन्थन गादि श्राम्नानों की निरर्थकता नहीं होती।

## एककपालैन्द्राग्नी च तद्वत् ॥२२॥

जिस प्रकार वैश्वदेव-सत्र में एककपाल ग्रीर ऐन्द्राग्नी में द्वादश कपाल ग्राम्नान हैं, उसी प्रकार यहाँ पर भी सविधिक ग्रौर सार्थवादक काण्ड का ग्रतिदेश होता है।

एककपालानां वैश्वदेविकः प्रकृतिराग्रयणे सर्वहोमापरिवृत्ति-दर्शनादवभूथे च सकृद् द्वचवदानस्य वचनात् ॥२३॥

आग्रयण में समस्त होम की श्रप्रवृत्ति के देखे जाने से एककपाल की वैश्वदेविक प्रकृति होती है, अत: यहाँ वरुणप्रधासिक एककपाल का ग्रहण होता है ग्रीर ग्रवमृथ में एक बार द्वचवदान का वचन होने से एककपाल का ग्रहण होता है।

॥ इति पूर्वमीमांसादर्शने सप्तमाध्यायस्य प्रथमः पादः ॥

# द्वितीयः पादः

साम्नोऽभिघानशब्देन प्रवृत्तिः स्याद्यथाशिष्टम् ॥१॥

पूर्व - साम (स्तोम ग्रादि से विशिष्ट ऋक्) की प्रवृत्ति ग्रिभिधान शब्द के द्वारा गुरु-शिष्य-परम्परा से होती है।

शब्दैस्त्वर्थविधित्वादर्थान्तरेऽप्रवृत्तिः स्यात् पृथग्भावात्कियाया ह्यभिसम्बन्धः ॥२॥

सि०-शब्दों के द्वारा अर्थ की विधि होने से अन्य अर्थ में प्रवृत्ति नहीं होती। गान-किया का शब्द के साध ग्रभिसम्बन्ध होता है, शब्द का नहीं, शब्द तो पृथक् ही ध्रवस्थित होता है।

स्वार्थे वा स्यात्प्रयोजनं क्रियायास्तदङ्गभावेनोपदिक्येरन् ॥३॥

पूर्व - स्वार्थ में विद्यमान 'ग्रमिवती' ग्रौर 'कवती' ऋचाग्रों का ग्रञ्जभाव से उपदेश करना चाहिए।

शब्दमात्रमिति चेत् ॥४॥

श्राक्षेप-केवल शब्द का ही विधान है, यदि ऐसा कही तो-तेनोत्पत्तिकत्वात् ॥५॥

समा०- उक्त कथन ठीक नहीं। नाम ग्रीर नामी का ग्रीत्पत्तिक सम्बन्ध होता है। जो शब्द जिस ग्रर्थ में ग्रौत्पत्तिक सम्बन्ध से प्रसिद्ध होता है, वह ग्रन्य ग्रर्थ के बताने में समर्थ नहीं होता।

शास्त्रं चैवमनर्थकं स्यात् ॥६॥

भ्रौर, यदि ऐसा माना जाए तो वह ग्रतिदेश-शास्त्र निरर्थंक हो जाएगा ।

स्वरस्येति चेत् ॥७॥

श्राक्षेप-साम शब्द से स्वर का विधान है, यदि ऐसा कहो तो -

नार्थाभावात् श्रुतेरसम्बन्धः ॥द॥

समा० — ग्रभिवती स्वर का कवती में ग्रभाव होने से श्रुति के पदों का परस्पर प्रभिसम्बन्ध नहीं होता, ग्रत: स्वर का ग्रतिदेश नहीं होता।

स्वरस्तूत्पत्तिबु स्यान्मात्रावर्णाविभक्तत्वात् ॥१॥

श्राक्षेप—बहुत से वर्ण और मात्राग्नों के ग्रविभक्त होने से उत्पत्तियों— जच्चारणों में स्वर होता है, ग्रतः स्वर का ग्रनुवाद होता है ।

लिङ्गदर्शनाच्च ॥१०॥

तथा, प्रमाणों के उपलब्ध होने से भी उक्त ग्रर्थ की सिद्धि होती है।

श्रश्रुतेस्तु विकारस्योत्तरासु यथाश्रुति ॥११॥

समा०— कवती श्रादि ऋषाश्रों में स्वाध्यायकाल में जिस रीति से पाठ किया जाए उसी रीति से गान-समय मे पाठ किया जाए तो 'कवतीषु रथन्तरं गायति' यह बावय निरर्थक हो जाएगा, ब्रतः स्वर का झनुवाद ठीक नहीं।

शब्दानां चासामञ्जल्यम् ॥१२॥

श्रौर, ऐसा मान लेने पर रथन्तर श्रादि साम शब्दों का ग्रसामञ्जस्य हो जाएगा।

क्रपि तु कर्मशब्दः स्याद्भावोऽर्थः प्रसिद्धप्रहणत्वाद्विकारो ह्यविशिष्टोऽन्यः ॥१३॥

सि०—रथन्तर शब्द गानरूप कर्म का वाचक है। 'गायित' शब्द के गान में गीय होने से रथन्तरादि शब्द का ग्रहण होता है तथा ह्रस्व-दीर्घ ग्रादि का विकार ग्रन्थ गीकार कर्मों द्वारा ग्रवशिष्ट होता है।

श्रद्भव्यं चापि वृश्यते ॥१४॥

तथा, साम अनुच दिखाई देता है। ऋचा में साम शब्द का प्रयोग नहीं होता, गीति में ही साम का प्रयोग होता है।

ताय च किया ग्रहणार्था नानार्थेषु विरूपित्वादर्थो ह्यासामलौकिको विधानात् ॥१४॥

विविध रूप होने से उस (रथन्तर) की किया प्रकर्मकाल (यज्ञ न करने)में शिक्षा पूर्व पम्मास के ग्रहण करने के लिए होती है। रथन्तर ग्रादि संज्ञावाली ऋचा का ग्रर्थ पुर्वाचिष्य-परम्परा के कारण ग्रलौकिक हुआ करता है।

तस्मिन्संज्ञा विशेषाः स्युविकारपृथक्त्वात् ॥१६॥

ुष्त गान नामक संस्कार में गान के स्वरूपों के भिन्न-भिन्न होने से उनकी भिन्न-पिण संजाएँ होती हैं ।

योनिशस्याश्च तुल्यवदितराभिनिधीयन्ते ॥१७॥

'योनिशस्या' ऋचाएँ तुल्य की भाँति इतर ग्रर्थात् 'ग्रयोनिशास्या' ऋचाग्रों के

श्रयोनौ चापि दृइयतेऽतथायोनिः ॥१८॥

पयोनि में साम दिखाई देता है। ग्रधिक ग्रथवा न्यून ऋचावाला साम देखने में

एकाथ्यें नास्ति वैरूप्यमिति चेत् ॥१६॥ ग्राक्षेय--जहाँ दोनों का एक ही ग्रर्थ होता है, वहाँ वैरूप्य नहीं होता, यदि ऐसा कहो तो---

स्यादर्थान्तरेष्वनिष्पत्तेर्यथा लोके ॥२०॥

समा०—उक्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि ब्रय्यान्तर में निष्पत्ति हो जाएगी। जैसे पाक में ग्रादेन ग्रीर गुड़ का पाक भिग्न लक्षणवाला होता है, ग्रतः वैरूप्य होता ही है। शब्दानाञ्च सामञ्जस्यम् ।।२१॥

इस प्रकार साम ग्रौर ऋक् शब्दों का सामञ्जस्य हो जाएगा। कवती शब्द ऋचा को ग्रौर रथन्तर साम को बताता है।

।। इति पूर्वमीमांसादर्शने सप्तमाध्यायस्य द्वितीयः पादः ।।

# तृतीयः पादः

उक्तं कियाभिधानं तत् श्रुतावन्यत्र विधिप्रदेशः स्यात् ॥१॥ सि०—ग्रिग्निश शब्द नामधेय है, यह पहले कहा गया है। ग्रन्यत्र (कृण्ड-पायिनामयन में) ग्रग्निहोत्र शब्द के श्रवण में धर्म का ग्रतिदेश है।

श्रपूर्वे वापि भागित्वात् ॥२॥ पूर्वं — 'मासाग्निहोत्र' में विद्यमान श्रग्निहोत्र शब्द कर्म का नाम है, दोनों कर्म श्रपूर्व में होते हैं, श्रतः इस नामधेय का 'जुहोति' भी भागी होता है, इसलिए श्रतिदेश नहीं होता।

नाम्नस्त्वौत्पत्तिकत्वात् ॥३॥

उपरपक्ष—नाम ग्रीर नामी का ग्रीत्पत्तिक सम्बन्ध होता है। जिस प्रर्थ में जो नाम ग्रीत्पत्तिक सम्बन्ध से सम्बन्धित होता है, वह सदा उसी से जानने योग्य होता है, ग्रन्य से नहीं। यहाँ ग्रन्य के ग्रभिधान में कोई हेतु नहीं, ग्रतः ग्रतिदेश होता है। प्रत्यक्षादगुणसंयोगात्कियाभिधानं स्यात्तदभावेऽप्रसिद्धं स्यात्॥४॥

प्रत्यका द्युणसर्वानातिकातिकातिकातिकातिकातिकातिका प्राप्ति नैयामिक प्रिनिहोत्र में प्रत्यक्ष गुणसंयोग होने से दोहन म्रादि किया का म्राभि-धान होता है। वहाँ पर प्रत्यक्ष विदित धर्म होते हैं, इसके म्रभाव में यह सब म्रप्रसिद्ध होता है।

प्रापि वा सर्वत्र कर्मणि गुणार्थेषा श्रुतिः स्यात् ॥५॥ प्रकृति ग्रीर विकृति याग में श्रुति गुणार्थवाली होती है ग्रथित् लक्षण से नामधेय धर्मों का ग्राहक हो जाता है। श्रुतार्थन होने पर लाक्षणिक ग्रर्थका ग्रहण कर लेना चाहिए।

विश्वजिति सर्वपृष्ठे तत्पूर्वकत्वाज्योतिष्टोमिकानि पृष्ठान्यस्ति च पृष्ठशब्दः ॥७॥ विश्वजित् सर्वपृष्ठोऽतिरात्रो भवति' वानय में ज्योतिष्टोमगत जो पृष्ठ कहा गया हैं, वह अनुवाद है, क्योंकि ज्योतिष्टोम की.विकृति विश्वजित् याग है। माहेन्द्रादि चार स्तोत्रों में भी पृष्ठ शब्द प्रयुक्त है।

षडहाद्वा तत्र हि चोदना ॥७॥

सि० — छह दिवसों में साध्य याग में जो छह (रथन्तर, बृहत्, बैरूप, वैराज, रैवत श्रीर शाक्वर) स्तोत्र बताये गये हैं, वहाँ ज्योतिष्टोम के ही छह पृष्ठों का ब्रतिदेश हैं, क्योंकि विश्वजित् के ठीक पूर्व ज्योतिष्टोम का उल्लेख है और पृष्ठ शब्द से इन्हीं पृष्ठों का बोध होता है।

लिङ्गाच्च ॥६॥

श्रौर, प्रमाणों के उपलब्ध होने से भी उदत श्रर्थ की सिद्धि होती है ।

उत्पन्नाधिकारी ज्योतिष्टोयः ॥६॥

ज्योतिष्टोम याग उत्पन्न ग्रधिकारवाला है।

इचोविधिरिति चेत् ॥१०॥

स्राक्षेप—ज्योतिष्टोम में बृहत् श्रीर रघन्तर दोनों का श्रधिकार है, यदि ऐसा कहो तो—

न व्यर्थत्वात्सर्वज्ञब्दस्य ॥११॥

समा० — उक्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि ऐसा होने पर 'सर्व' शब्द व्यर्थ हो जाएमा। 'सर्व' शब्द का प्रयोग दो में नहीं हो सकता।

तथावृभृथः सोसात् ॥१२॥

सि०—जिस प्रकार षडह याग से नेष्टों का ग्रतिदेश होता है, उसी प्रकार सौमिक प्रवमृथ से यहाँ घर्मातिदेश होता है ।

प्रकृतेरिति चत् ॥१३॥

श्राक्षेप—दर्शपौर्णमास में प्राप्त ग्रवभृय गुणविधि हो जाए, यदि ऐसा कहो तो— न भिक्तस्वात ॥ १४॥

समा०—उक्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि दर्शपौर्णमास में अवभृथ नहीं होता, भवभृथ का प्रयोग केवल स्तृतिपरक है।

लिङ्गदर्शनाच्च ॥१४॥

भ्रौर, प्रमाणों के उपलब्ध होने से भी उक्त ग्रर्थ की सिद्धि होती है।

ब्रथ्यादेशे तद्ब्रव्यः श्रुतिसंयोगात् पुरोडाशस्त्वनादेशे तत्प्रकृतित्वात् ॥१६॥

द्रव्यादेश में तुषनिष्कास श्रुतिसंयोग से द्रव्य है, क्योंकि तुषनिष्कास प्रत्यक्ष सुना गगा है। प्रत्यक्ष श्रुति न होने से पुरोडाश तो ब्रानुमानिक है, वह ब्रतिदेश से प्राप्त किया गाता है। तत्प्रकृतित्व होने से ही पुरोडाश का ग्रहण होता है।

गुणविधिस्तु न गृह्णीयात्समत्वात् ॥१७॥

प्रातिथ्य का गुण विष्णु देवता के संयोग का विधान करता है—यह गुणविधि है। यह सम होने के कारण धर्मों का ग्रहण नहीं कर सकती।

निर्मन्थ्यादिषु चैवम् ॥१८॥

भग्नीषोमीय पशु याग के प्रकरण में 'निर्मेन्थ्य' शब्द आता है और दर्शपौर्णमास

के प्रकरण में 'बहिं' तथा 'ग्राज्य' शब्द श्राये हैं। 'विष्णु' की भाँति ये शब्द भी यौगिक हैं, श्रतः इनके धर्मों का ग्रतिदेश नहीं होता।

प्रणयनन्तु सौमिकमवाच्यं हीतरत ।।१६॥

श्रन्ति-प्रणयन सौमिक है, क्योंकि अन्यत्र इसका विधान नहीं किया गया है।

उत्तरवेदिप्रतिषेधश्च तद्वत् ॥२०॥

और, उत्तरवेदि सोमयाग प्रणयन में होती है, इससे भी यह सिद्ध है कि अग्नि-ाणयन सौमिक है, क्योंकि प्रतिषेध प्राप्त का ही होता है।

प्राकृतं वाऽनामत्वात् ।-२१॥

सि॰-- प्रकृतिभूत दर्शपौर्णमासिक याग का प्रणयन है, क्योंकि उस प्रकरण में प्रणयन शब्द सौमिक प्रणयन का नाम न होने से प्राकृत ही है।

परिसंख्यार्थं श्रवण गुणार्थं मर्थवादो वा ॥२२॥

'ग्रवाच्यं हीतरत्'--वाक्य परिसंख्या के लिए है या गुणार्थ है, ग्रथवा ग्रर्थवाद के लिए है। परिसंख्या में तीन दोष होते हैं। किसी गुण का भी विधान नहीं किया जाता सीर परिशेष में जो अर्थवाद है, वह प्रयाजनरहित होता है।

प्रथमोत्तमयोः प्रणयनमुत्तरवेदिश्रतिषेवात् ।।२३।।

उत्तरवेदि के प्रतिषेध होने से प्रथम ग्रौर उत्तम का ग्रग्नि-प्रणयन होता है। मध्यमयोर्वा गत्यर्थवादात ॥२४॥

सि०-मध्य पर्वों का गत्यार्थवाद होने से प्रणयन होता है।

श्रौत्तरवेदिकोऽनारभ्यवादप्रतिषेधः ॥२४॥

किसी पर्व-विशेष को म्रारम्भ न करके ही उत्तरवेदि का प्रतिषेघ होता है। स्वरसामैककपालामिक्षं च लिङ्गदर्शनात् ॥२६॥

श्रथवा, स्वरसाम, एककपाल श्रीर ग्रामिक्षा-ये तीनों शब्द धर्म का ग्रतिदेश करते हैं, लिद्धबोधक वचनों के पाये जाने से।

चोदनासामान्याद्वा ॥२७॥

अथवा, स्वरसामत्व सामान्य से, एककपालत्व सामान्य ग्रीर ग्रमिक्षा सामान्य से लिङ्ग के लक्षण का परिग्रह होता है।

कर्मजे कर्म यूपवत् ॥२८॥

पूर्व - कर्म से उत्पन्न वास ग्रादि द्रव्य के श्रूयमाण होने पर कर्म किया जाता है, जैसे जोषण धादि किया के निमित्त यूप से जोषण ब्रादि कियाएँ ही प्राप्त होती हैं।

रूपं वाऽशेषभूतत्वात् ॥२६॥

सि॰-- किया के शेषभ्त न होने से वे आकृति ग्रर्थात् जातिबाचक हैं। विशये लौकिकः स्यात्सवर्थित्वात् ॥३०॥

संशय होने पर लौकिक ग्रग्नि का उपधान समकता चाहिए, क्योंकि लौकिक ग्रग्नि का कोई कार्य निर्दिष्ट नहीं होता।

न वैदिकमर्थनिर्देशात ॥३१॥

सि०--शास्त्र के द्वारा कार्य का निर्देश होने से वह वैदिक नहीं होता, वैदिक को

भी यदि सर्वार्थ मान लिया जाए तो शास्त्र द्वारा कार्य का निर्देश निरर्थक हो जाता है । तथोत्पत्तिरितरेषां समत्वात् ॥३२॥

इतर वैष्णव ग्रग्नियों के भी समान होने से उसी प्रकार से उत्पत्ति होती है। इनका कार्य भी निर्दिष्ट होता है।

संस्कृतं स्यात्तच्छव्दत्वात् ॥३३॥

पूर्व ॰ — उपशय (११ यूपों में से म्नितम यूप को उपशय कहते हैं) द्रव्य संस्कृत होने चाहिएँ। यूप शब्द से यूपधर्मों का श्रतिदेश होता है।

भक्त्या वाऽयज्ञशेषत्वाद्गुणानामभिधानत्वात् ॥३४॥

सि० — गौण वृत्ति से यूप शब्द का प्रयोग होने से, गुणों का श्रिभिधान न होने से तथा यज्ञ के श्रङ्क न होने से भी यूप के संस्कारों की आवश्यकता है।

कर्मणः पृष्ठशब्दः स्यात्तथाभूतोपदेशात् ॥३५॥

पूर्व - पृष्ठ शब्द कर्म का वाचक है, तथाभूत उपदेश होने से यह सिद्ध है। अभिधानोपदेशाद्वा वित्रतिषेधाद द्रव्येषु पृष्ठशब्दः स्यात्॥३६॥

सि॰—'पुरुषेरुपतिष्ठिति' इत्यादि तथा 'म्रिभि त्वा शूर'—इत्यादि ऋग्द्रव्यों में पृष्ठ शब्द ऋचाओं का वाचक है। वहाँ ग्रात्मनेपद होने से विप्रतिषेध भी होता है।

।। इति पूर्वमीमांसादर्शने सप्तमाध्यायस्य तृतीयः पादः ।।

# चतुर्थः पादः

इतिकर्तव्यताऽविधेर्यजतेः पूर्वक्त्वम् ॥१॥

इतिकर्तव्यता (करने की रीति न बताने) का विधान न करने से सौर्ययाग में पूर्ववत्ता है ग्रर्थात् अन्यत्र विहित धर्मों का उसमें ग्रतिदेश है।

स लौकिकः स्याद्दृष्टप्रवृत्तित्वात् ॥२॥

पूर्वं ०—इतिकर्तं व्यता का उपाय लौकिक होता है, क्योंकि वहाँ प्रवृत्ति — स्रति-देश दृष्ट होता है ।

वचनात्तु ततोऽन्यत्वम् ॥३॥

प्रत्येक स्थान पर लोकिक इतिकर्तव्यता होती है, ऐसा नियम नहीं है । जहाँ वैदिक इतिकर्तव्यता के विषय में प्रत्यक्ष वचन हैं, वहाँ वह वैदिकी होती है ।

लिङ्गेन वा नियम्येत लिङ्गस्य तद्गुणत्वात् ॥४॥

सि०—इतिकर्तव्यता लिङ्गवाक्य से नियम्य हुमा करती है। प्रयाजादि वैदिक प्रपूर्व के गुण होते हैं। जो लिङ्ग होता है, वह उनके गुणवाला होता है। श्रपि वाऽन्यायपूर्वत्वाद्यत्र नित्यानुवादवचनानि स्युः ॥५॥

पूर्व - ऐसे लिङ्गों द्वारा वैदिकी इतिकर्तव्यता नियत नहीं की जा सकती, वयोंकि यह ग्रन्यायपूर्वक होनी योग्य नहीं। न्यायपूर्वक वचन ही उसका साधक होता है।

आहौ पर नित्यानुवाद वचन होते हैं, वहाँ पर ही वैदिकी इतिकर्तव्यता हुम्रा करती है।

मिथो वा विप्रतिषेधाच्च गुणानां यथार्थकल्पना स्यात् ॥६॥

श्रौर, लौकिक तथा वैदिक—दोनों इतिकर्तब्यताएँ एकसाथ प्रवृत्त नहीं हो सकतीं, क्योंकि दोनों का श्रापस में विप्रतिषेध हो जाएगा। यदि दोनों की सहप्रवृत्ति मानी जाए तो एक के द्वारा कर्म निरपेक्ष होता है और दूसरी की प्रवृत्ति प्रतिषद्ध होने से गुणों की यथार्थ कल्पना हो जाएगी।

> भागित्वात्तु नियम्येत गुणानामभिधानत्वात्सम्बन्धावभिधानवद्यथा धेनुः किशोरेण ॥७॥

समान भागित्व होने पर गुणों के अभिधान होने से दोनों में वैदिकी इति-कर्तेब्यता हो जाएगी। सौर्यादि में दुश्यमान प्रयाजादि गुण इस अर्थ में अभिधायक होते हैं जैसे किशोर लिङ्ग से घेनु शब्द गोधेनु में दृष्ट-प्रवृत्तिवाला होने पर भी अश्वधेनु का भी भागी होता है।

उत्पत्तीनां समत्वाद्वा यथाधिकारं भावः स्यात् ॥६॥

पूर्व ॰ —प्रयाज भीर भ्रमुयाज भ्रादि की उत्पत्ति के समान होने से अधिकार के प्रमाण से अस्तित्व होता है।

उत्पत्तिशेषवचनं च विप्रतिषिद्धमेकस्मिन् ॥६॥

एक ही वाक्य में प्रधान की उत्पत्ति ग्रीर ग्रङ्गों का वचन सम्भव नहीं। जो प्रधान उत्पन्न होता है, वह श्रङ्कों की ग्रपेक्षा किया करता है।

विध्यन्तो वा प्रकृतिवच्चोदनायां प्रवर्त्तेत तथा हि लिङ्गदर्शनम् ॥१०॥

दर्शपौर्णमास के समान सौर्ययाग विधि में पुरोडाश ब्रादि सम्पूर्ण सम्बन्ध पाये जाते हैं। इससे प्रयाजादि लिङ्गदर्शन का समर्थन हो जाता है।

लिङ्गहेतुत्वादलिङ्गे लीकिकं स्यात् ॥११॥

सि०—प्रयाजादि वाचक शब्द के श्रवण से वैदिक श्रम्युपाय होता है ग्रौर जहाँ कोई लिङ्ग नहीं होता वहाँ लौकिक विधान होता है।

लिङ्गस्य पूर्ववत्त्वाच्चोदनाशब्दसामान्यादेकेनापि निरूप्येत यथा स्थालीपुलावेन ॥१२॥

प्रयाजादि लिङ्ग के पूर्ववस्व होने से कर्मबोधक विधिपद सामान्य है तथा स्थाली-पुलाक न्याय के समान वैदिक इतिकर्तव्यता का निरूपण करता है।

द्वादशाहिकसहर्गणे तत्प्रकृतित्वादैकाहिकमधिकागमात् तदाख्यं स्यादेकाहवत् ॥१३॥

पूर्व o — अहर्गण नामक याग में द्वादशाह नामक याग के धर्म कर्तव्य हैं, क्योंकि एकाहिक याग द्वादशाह याग की विकृति हैं। एकाह सम्बन्धी समाख्यान हैं — ज्योति, गौ, आयु आदि। ज्योतिष्टोम में जो म्रधिक धर्मों की प्राप्ति होती है, वह तदाख्य है, एकाह के समान।

लिङ्गाच्च ॥१४॥

प्रमाणों के पाये जाने से भी यहीं सिद्ध होता है कि द्वादशाह का अनुष्ठान करना नाहिए ।

#### न वा ऋत्वभिधानादधिकानामशब्दत्वम् ।।१५॥

सि०-द्वादशाह नहीं करना चाहिए, एकाहिक ही कर्तव्य है, क्योंकि चोदक के द्वारा द्वादशाह की प्राप्ति होती है श्रीर नामधेय से एकाहिक प्राप्त होता है। प्रत्यक्ष होने के कारण नामधेय चोदक से बलवान् होता है । ग्रधिक ग्रागम वचन से होता है, नामधेय से नहीं। ज्योतिष्टोम में ज्योति ग्रादि का ग्रभाव होता है।

लिङ्कः संघातधर्मः स्यात्तदर्थापत्तेर्द्रव्यवत् ॥१६॥

पूर्व - लिङ्ग संघात का धर्म होता है भीर द्वादशाह संघात है। अर्थापत्ति से स्थानी द्वादशाह घर्मों को ग्रहण करता है जैसे त्रीहि ग्रादि द्रव्य से श्रुतधर्म तत्कार्यापन्न नीवारों में प्राप्त होते हैं।

न वार्थधर्मत्वात् संघातस्य गुणत्वात् ॥१७॥

सि०-संघात के गौण होने से द्वादशोपसत्व अपूर्व = प्रधान का धर्म है, संघात का नहीं।

श्रर्थावत्तेद्रंध्येषु धर्मलाभः स्यात् ॥१८॥

'द्रव्यवत्' यह दृष्टान्त ठीक नहीं है, क्योंकि इस प्रकार प्रतिनिधिभूत द्रव्यों में पर्यापत्ति से स्थानीभूत द्रव्यों का भी लाभ हो जाएगा।

प्रवत्या नियतस्य लिङ्कदर्शनम् ॥१६॥

मुस्य प्रवृत्ति से नियत का लिङ्गदर्शन होता है, चोदक की प्राप्ति होने से नहीं। विहारवर्शनं विशिष्टस्यानारभ्यवादानां प्रकृत्यर्थत्वात् ॥२०॥ श्रप्रकरण पठितों के प्रकृत्यर्थ होने से विशिष्ट का विहार-दर्शन होता है । ।। इतिपूर्वमीमांसादर्शने सप्तमाध्यायस्य चतुर्थः पादः ।।

॥इति सप्तमोऽध्यायः॥

# अष्टमोऽध्यायः

#### प्रथमः पादः

## म्रथ विशेषलक्षणम् ॥१॥

श्रव सामान्य श्रतिदेशनिरूपण के पश्चात् विशेष श्रतिदेश के लक्षणों का वर्णन किया जाता है।

यस्य लिङ्गमर्थसंयोगादभिधानवत् ॥२॥

जिस विध्यन्त का कुछ लिङ्ग शब्दगत या श्रर्थगत वैकृतिकर्म-विधि में ग्रथवा तद्गुण वाक्य में दिखाई देता है, वह विध्यन्त के साथ ग्रर्थ का संयोग होने से ग्रभिधान की भाँति विध्यन्त होता है।

प्रवृत्तित्वादिष्टेः सोमे प्रवृत्तिः स्यात् ॥३॥

पूर्व 0 — "ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत" — यहाँ पर सोम के अङ्गभूत दीक्षणीय आदि में प्रवृत्तित्व होने से इष्टि की सोम में प्रवृत्ति होती है, दर्शपौर्णमास विध्यन्त प्रवृत्त होने से सोम में होता है।

# लिङ्गदर्शनाच्च ॥४॥

तथा, प्रमाणों के उपलब्ध होने से ऐष्टिक विध्यन्त होता है।

# कृत्सनिवधानाद्वाऽपूर्वत्वम् ॥५॥

सि॰—कुत्स्न विधान से सोम में श्रपूर्ववत्व होता है। यह विहित इतिकर्तव्यता-भाना होता है, इसी से श्रपूर्व है।

# स्रुगभिघारणाभावस्य च नित्यानुवादात् ॥६॥

स्रुक् के ग्रभिघारण का ग्रभाव नित्यानुवाद होता है, ग्रतः सोम ग्रपूर्व होता है। विधिरित चेत् ॥७॥

दर्शपीणंमास प्रकृति होने से प्राप्त स्नुक् के ग्रभिवारण का प्रतिषेध करनेवाली विधि है, यदि ऐसा कहो तो-

#### न वाक्यशेषत्वात् ॥५॥

उक्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि वाक्यशेष होने से यह सिद्ध होता है कि यह विधि नहीं है।

# शंकते चानुपोषणात् ॥६॥

दर्शपौर्णमास में नियत उपोषण होता है, परन्तु यहाँ उपोषण न होने से शंका अत्यन्न होती है।

दर्शनमैष्टिकानां स्यात् ॥१०॥

प्रयाज ग्रौर अनुयाज ऐष्टिकों का दर्शन लिङ्गस्य से ग्रादिष्ट हो जाता है, ग्रतः सोम का अपूर्वत्व होता है।

इष्टिषु दर्शपूर्णमासयोः प्रवृत्तिः स्यात् ॥११॥

इष्टियों में दर्श तथा पूर्णमास के घर्मों की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि सभी इष्टियाँ विध्यान्तापेक्ष हुम्रा करती हैं। यह सन्देह होता है कि यह दर्शपौर्णमासिक विध्यन्त है या सौमिक ग्रथवा केवल दर्शपौर्णमासिक ही है।

पशौ च लिङ्गदर्शनात् ॥१२॥

प्रमाण-वाक्यों के उपलब्ध होने से पशुयाग में दर्शपौणमासिक विध्यन्त ही होता है।

दैक्षस्य चेतरेषु ॥१३॥

श्रन्य सवनीय पशुयागों में दीक्षा के सम्बन्ध से दैक्ष श्रग्नीषोमीय याग के घर्म प्राप्त होते हैं।

ऐकादिशनेषु सौत्यस्य द्वैरशन्यस्य दर्शनात् ॥१४॥

ऐकादशिन पशुयाग में सौत्य का विष्यन्त (सवनीय पशुयाग) के धर्मों का ग्रतिदेश होता है, दो रशना (रस्सी) रूप प्रमाणवाक्य के पाये जाने से।

तत्प्रवृत्तिर्गणेषु स्यात्प्रतिपशु यूपदर्शनात् ॥१४॥

प्रतिपशु में यूप के दर्शन होने से ऐकादिशन धर्म की प्रवृत्ति पशुमणों में भी हो जाएगी, अतः ऐकादिशनों का विष्यन्त पशुमणों में ही होता है।

ग्रव्यक्तासु तु सोमस्य ॥१६॥

जहाँ देवता वाचक पद का विधान नहीं होता वहाँ सोम का विष्यन्त (सोम के भर्म का ग्रितिदेश) होता है।

गणेषु द्वादशस्य ॥१७॥

ग्रहर्गणों में द्वादशाह याग के धर्मों का ग्रतिदेश होता है। गव्यस्य च तदादिषु ॥१८॥

संवत्सर सत्रों में गवामयन के घर्मों का ग्रातिदेश होता है।

निकायिनां च पूर्वस्योत्तरेषु प्रवृत्तिः स्यात् ॥१६॥

निकाय (निकाय नाम है उन घर्मों का जो संघातरूप से एक नियत कम में आते

कर्मणस्त्वप्रवृत्तित्वात्फलनियमकर्तृसमुदायस्यानन्वयस्तद्बन्धनत्वात् ॥२०॥

सौर्य-यागरूपी कर्म की प्रवृत्ति न होने के कारण तथा फल, नियम, कर्ता तथा ग्रमुदाय भ्रादि का उससे सम्बन्ध होने के कारण फलादि की श्रप्रवृत्ति है, उनका श्रतिदेश गहीं होता। कर्म विष्यन्त-प्रवृत्त नहीं होता, विष्यन्त से धर्म प्रवृत्त होते हैं।

प्रवृत्तौ चापि तादर्थ्यात् ॥२१॥

कर्म का उपकार करने के लिए ही धर्मों की प्रवृत्ति हुग्रा करती है। फल पुरुष का

उपकार करता है, कर्म का नहीं। फल को पुरुषार्थ कहा भी गया है। इसी प्रकार निय<mark>मादि</mark> भी कर्म के घर्म नहीं होते।

श्रश्रुतित्वाच्च ॥२२॥

प्रधान का ग्रतिदेश कथन करने के लिए कोई शास्त्रीय प्रमाण भी नहीं है।
गुणकामेष्वाश्रितत्वास्त्रवृत्तिः स्यात् ॥२३॥

गोदोहन म्रादिरूप गुणों की प्रणयनाश्चित होने से प्रवृत्ति होती है । निवृत्तिर्वा कर्मभेदात् ॥२४॥

कर्म का भेद होने से गोदोहन भ्रादि की निवृत्ति हो जाती है।

श्रपि वाऽतद्विकारत्वात्कत्वर्यत्वात् प्रवृत्तिः स्यात् ॥२४॥

ऐसे स्थलों में तद्विकारत्व न होने से प्रवृत्ति भी हो जाया करती है, जैसे खदिर कृतु के लिए ही विकार है, प्रतः यह ऋतुर्थ ही होता है।

एककर्मण विकल्पोऽविभागो हि चोदनैकत्वात् ॥२६॥

एक विधिविहित होने से सौर्ययाग एक ग्रविभक्त कर्म है। एक कर्म में समुच्चम सम्भव नहीं किन्तु विकल्प होता है।

लिङ्गसाधारण्याद्विकल्पः स्यात् ॥२७॥

पूर्वर---उभयत्र श्रोषधिद्रव्यरूपलिङ्ग साधारण होने से विकल्प होता है। एकार्थ्याद्वा नियम्येत पर्ववत्वाद्विकारो हि ॥२८॥

सि०—ग्राग्नेय ग्रौर सौर्य-दोनों एक देवतत्त्व के लिङ्ग होने से नियम्य हो जाता है कि ग्राग्नेय है, पूर्ववत्व होने से विकार है। सौर्य पूर्ववान् है। सभी विक्वतियाँ पूर्ववती होती हैं।

ग्रश्रुतित्वान्नेति चेत् ॥२६॥

एकत्व श्रूयमाण नहीं होता, यदि ऐसा कहो तो-

स्याल्लिङ्गाभावात् ॥३०॥

उक्त कथन ठीक नहीं, वयोंकि वाक्यशेष में एकत्व के लिङ्ग होने से यहाँ पर एकत्व की व्यवस्था है।

तथा चान्यार्थदर्शनम् ॥३१॥

इसी प्रकार अनुवाक में भी एकत्व का श्रवण होता है।

विप्रतिपत्तौ हविषा नियम्येत कर्मणस्तदुपास्यत्वात् ॥३२॥

देवता-सामान्य और हवि-सामान्य—इन दोनों में भौन विशेष बलवान् है, ऐसी शंका होने पर हिंब से विध्यन्त को नियम्य करना चाहिए, क्योंकि देवता हिंव की अपेक्षा बहिरङ्ग है और कर्म अन्तरङ्ग है।

तेन च कर्मसंयोगात् ॥३३॥

ग्रौर, उस हवि से कर्म का संयोग होता है, ग्रतः हवि प्रधान शब्द है । गुणत्वेन देवताश्रृतिः ॥३४॥

याग में देवता का श्रवण गुणभूत होता है। देवता तो ब्राहुतियाँ देते नहीं। द्रव्य की ब्राहुतियाँ दी जाती हैं, ब्रतः हिव सामान्य ही बलवान् होता है। हिरण्यमाज्यधर्मस्तेजस्त्वात् ॥३५॥

पूर्व • — कृष्णल (सोने के छोटे-छोटे टुकड़े जिनकी ग्राहुति दी जाती है) चरु में पाज्य घर्मों का ग्रतिदेश है, क्योंकि स्वर्ण ग्रीर ग्राज्य में तेजस्वितारूप समान धर्म पाया जाता है।

धर्मानुग्रहाच्च ॥३६॥

तथा, हिरण्य — सुवर्ण में ग्राज्य के ग्रौर भी बहुत-से धर्म पाये जाते हैं। ग्रौषधं वा विज्ञवत्वात् ।।३७।।

श्रीषष का हिरण्य में विध्यन्त होता है, क्योंकि दोनों में विशदत्व —कठिनत्वादि भर्म विद्यमान रहते हैं।

#### चरुशब्दाच्च ॥३८॥

श्रीर, चरु शब्द श्रीषध का प्रापक है, ग्रतः श्रीषध का लिङ्ग बलवान् है। तस्मिश्च श्रपणश्रुतेः ॥३८॥

तथा, उस भ्राज्य में दर्शपौर्णमासिक श्रवण सुना जाता है, भ्रतः हिरण्य में भ्रोषि के बर्मों का श्रतिदेश है ।

मधूदके द्रव्यसामान्यात्पयोविकारः स्यात् ॥४०॥

मधु और उदक — जल में दूध के धर्मों का ग्रातिदेश है, क्योंकि दोनों में द्रवत्व की समानता है।

श्राज्यं वा वर्णसामान्यात् ॥४१॥

सि० — वर्णं की समानता होने से मधु ग्रीर उदक में ग्राज्य — घृत के धर्मों का मितिदेश होता है।

#### धर्मानुग्रहाच्च ॥४२॥

श्रीर मधुतथा उदक के बहुत-से उत्पवन (शोधन) ग्रादि श्राज्य के धर्म नहीं होते। पय के दोहन ग्रादि धर्म मधु ग्रीर उदक में नहीं पाये जाते।

पूर्वस्य चाविशिष्टत्वात् ॥४३॥

पहले जो द्रवत्व सामान्य बताया गया है, वह श्रवशिष्ट होता है। श्राज्य के गर्म करने से उसमें द्रवत्व झाता है, श्रतः मधु श्रौर उदक में श्राज्य के धर्मों का स्रतिदेश है, पय के धर्मों का नहीं।

॥ इति पूर्वमीमांसादर्शनेऽष्टमाध्यायस्य प्रथमः पादः ॥

#### द्वितीयः पादः

वाजिने सोमपूर्वत्वं सौत्रामण्यां ग्रहेषु ताच्छव्द्यात् ॥१॥ पूर्व०—वाजिन् ग्रौर सौत्रामणी याग में ग्रह नामक पात्र में सोम के घर्मों का मितिदेश है, सोम शब्द के श्रूयमाण होने से ।

ग्रनुवषटकाराच्च ॥२॥

म्रनुवषट्कार का प्रयोग भी सोम के धर्मों को दिखलाता है।

#### समुपहुष भक्षणाच्च ॥३॥

समुपहृत करके सोम का भक्षण करना सोम का धर्म है, उसी प्रकार के भक्षण का निर्देश यहाँ भी है।

## ऋयणश्रपणपुरोरुगुपयामग्रहणासादनवासोपनहनञ्च तद्वत ॥४॥

तथा, ऋयण, श्रपण, पुरोरुक्, उपयाम, ग्रहण, ग्रासादन, वासोप ग्रौर नहन-ये सभी धर्म सुरा के समान सोम में भी होते हैं, ग्रत: वाजिन श्रीर सौत्रामणी में सोम धर्मों का ग्रतिदेश है।

## हविषा वा नियम्येत तद्विकारत्वात् ॥५॥

सि॰--वाजिन ग्रीर सौत्रामणी यज्ञ दर्शपौर्णमासिक याग के विकार होने से उनमें दर्शपौर्णमासिक विध्यन्त होता है।

# प्रशंसा सोमशब्दः ॥६॥

यहाँ सोम जब्द प्रशंसा के ग्रर्थवाला है, विध्यर्थवाचक नहीं, क्योंकि विधायक का ग्रभाव है।

## वचनानीतराणि ॥७॥

प्राप्ति का ग्रभाव होने से ग्रन्य वचन वाचिनकरूप में विधीयमान हैं। व्यपदेशश्च तद्वत् ॥५॥

भीर, जो व्यपदेश होता है, वह भी उसी के समान हुआ करता है। पुरोडाशस्य च लिङ्गदर्शनम् ॥६॥

पशुग्रों के पुरोडाश का निषेध है, क्योंकि ऐष्टिक धर्म का ग्रतिदेश में लिङ्क है। पशुः पुरोडाशविकारः स्याद्देवतासामान्यात् ॥१०॥

पूर्व - पशुयाग पुरोडाश के धर्मवाला है, क्योंकि दोनों का देवता समान है। प्रोक्षणाच्च ॥११॥

भीर, प्रोडाश की भाँति पशुका भी प्रोक्षण होता है, इस हेतु से भी सिद्ध है कि पुरोडाश के धर्मों का पशुयाग में ग्रतिदेश है।

## पर्यग्निकरणाच्च ॥१२॥

पर्यानिकरण भी पुरोडाश का एक धर्म है और वह पशुयाग में भी देखा जाता है, धत: पशुयाग पुरोडाश का विकार सिद्ध होता है।

# सान्नाय्यं वा तत्प्रभवत्वात् ॥१३॥

सि॰—ग्रग्नीषोमीय पशुयाग में सान्नाय्य के घर्मों का ग्रतिदेश होता है, पुरोडाश के धर्मी का नहीं।

# तस्य च पात्रदर्शनात् ॥१४॥

सान्नाय्य हविष् में जैसे पात्र की ग्रावश्यकता होती है, वैसे ही पशु के खाने ग्रादि के लिए पात्र की झावस्यकता होती है, झतः सान्नाय्य धर्म पशुयाग में कर्तव्य हैं, पुरोडाश में नहीं।

दध्नः स्यान्मूर्तिसामान्यात् ॥१५॥

पूर्व ० — घनत्व सामान्य धर्मे के कारण सान्नाय्य धर्मवाले पशुयाग में दिख के वर्मों का ग्रतिदेश है।

पयो वा कालसामान्यात् ॥१६॥

सि०—पशु श्रीर पयः—दोनों में सद्यः कालतारूप धर्म समान है। इस काल की समानता से पयः ही पशु को विकृत करता है, दिध नहीं।

पश्वानन्तर्यात् ॥१७॥

तथा, पशु से पयः का ग्रानन्तर्यं भी होता है। पयः दिध से ग्रन्तरङ्ग है।

द्रवत्वं चाविशिष्टम् ॥१८॥

पञ्ज भीर पयः दोनों में द्रवत्वरूप धर्म समान है।

म्रामिक्षोभयभाव्यत्वादुभयविकारः स्यात् ॥१**६॥** 

पूर्वं - म्यामिक्षा दूध और दही दोनों के मिलाने से बनती है, श्रत: उसमें दूध भीर दही दोनों के धर्म कर्तव्य हैं।

एकं वा चोदनैकत्वात् ॥२०॥

सि॰—दोनों में से एक के वर्म का अतिदेश मानना योग्य है, एक विधि-विहित

दधिसंघातसामान्यात् ॥२१॥

पूर्व ०—दिध के धर्मों का ग्रतिदेश करना चाहिए, क्योंकि दिध और ग्रामिक्ष: गैगों में घनत्व समान रूप से पाया जाता है।

पयो वा तत्प्रधानत्वाल्लोकवद्दध्नस्तदर्थत्वात् ॥२२॥

सि०—ग्रामिक्षा याग में पयोयाग के घर्मों का ग्रतिदेश होगा, क्योंकि ग्रामिक्षा में इप की प्रवानता है, न कि दही की । लोकव्यवहार में भी थोड़ा-सा दही जो खाने के काम है गहीं ग्राता, वह दही बनाने के लिए पर्याप्त होता है ।

धर्मानुब्रहाच्च ॥२३॥

श्रौर सद्य:कालतारूप धर्मानुकूल होने से भी पयोधर्म का श्रामिक्षा में श्रतिदेश है। सत्रमहीनक्च द्वादशाहस्तस्योभयथा प्रवृत्तिरंककम्यात् ॥२४॥

पूर्व०—द्वादशाह—सत्र श्रीर श्रहीन दोनों संज्ञाग्रों वाला है। उस (द्वादशाह) जी बोनों प्रकार की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि एककम्यंता दोनों में होती है।

म्रपि वा यजित श्रुतेरहीनमूतप्रवृत्तिः स्यात्प्रकृत्या तुल्यशब्दत्वात् ॥२४॥

सि०—जहाँ 'यजति' पद का प्रयोग होता है, वे 'ग्रहीन' होते हैं और उनमें ग्रहीनों

पर्म का त्रितदेश होगा । द्वादशाहरूप प्रकृति के साथ भी समान शब्द ही होता है ।
 द्विरात्रादीनामैकादशरात्रादहीनत्वं यजित चोदनात् ॥२६॥

द्वि रात्र स्नादि याग एकादश्चरात्र से स्नहीन होते हैं । वहाँ पर महीनभूत की प्रवृत्ति ोती है, क्योंकि उनकी प्रेरणा 'यजति' शब्द से की जाती है । त्रयोदशरात्रादिषु सत्रभूतस्तेष्वासनोपायि चोदनात् ॥२७॥

त्रयोदशरात्र श्रादि सत्र हैं, क्योकि उनमें 'ग्रासन', 'ग्रपायि' ग्रादि शब्दों का प्रयोग हुआ है, ग्रतः इनमें सत्र के धर्मों का ग्रतिदेश होगा।

#### लिङ्गाच्च ॥२८॥

त्रयोदशरात्र ग्रादि सत्र हैं, इस बात को सिद्ध करने के लिए प्रमाण भी उपलब्ध होते हैं।

श्रन्यतरतोऽतिरात्रत्वात्पञ्चदरज्ञात्रस्याहोनत्वं कुण्डपायिनामयनस्य च तद्भूतेष्वहीनत्वस्य दर्शनात् ॥२६॥

पूर्वं ०—पञ्चदशरात्र धौर कुण्डपायिनामयन—ये दोनों झहीन हैं, झतः इनमें झहीनों के घर्मों का अतिदेश है । अन्यतर से झतिरात्र भूतों में झहीनत्व श्रूयमाण होता है । श्रहीनवचनाच्च ।।३०।।

'ग्रहीन' वचन के पाये जाने से भी पञ्चदशरात्र ग्रादि ग्रहीन ही हैं।

सत्रे वोपायिचोदनात् ॥३१॥ सि०—'ग्रपायि' शब्द का विधान उपलब्ध होने से पञ्चदशरात्र ग्रादि सत्र हैं, ग्रहीन नहीं।

सत्रलिङ्गं च दर्शयति ॥३२॥ तथा, लिङ्गः—प्रमाण भी यही सिद्ध करते हैं कि पञ्चदशरात्रादि सत्र हैं ३ ॥ इति पूर्वमीमांसादर्शनेऽष्टमाध्यायस्य द्वितीयः पादः ॥

# तृतीयः पादः

हविर्गणे परमुत्तरस्य देशसामान्यात् ।।१॥

पूर्व ० — हविर्गण में उत्तर ग्रग्नीषोमीय का पर-शुचि देवता विकार होता है । देश की समानता होने से पूर्व-पूर्व का विकार होता है ।

देवताया नियम्येत शब्दवस्वादितरस्याश्रुतित्वात् ॥२॥

सिo —देवता से नियम होता है, क्योंकि देवता में शब्दत्व है। देश —कम से नियम नहीं है, क्योंकि कम श्रूयमाण नहीं है। देवताओं का ब्रादर धौर कम की ध्रवहेलना करनीं चाहिए।

गणचोदनायां यस्य लिङ्गं तदावृत्तिः प्रतीयेताग्नेयवत् ॥३॥

पूर्व ० — गणचोदना — विधान में जिसका लिङ्ग होता है, उसी की आवृत्ति चोदना सामान्य होने से आग्नेय की भाँति होती है। आग्नेय का जैसे विष्यन्ताम्यास होता है, वैसे ही यहाँ भी हुआ करता है।

नानाहानि वा संघातत्वात् प्रवृत्तिलिङ्गे न चोदनात् ॥४॥

सि०—यागों का गुण संघात होता है, उस गुण से भिन्न-भिन्न ग्रहों का जा धर्म है, वह ग्रतिदष्ट किया जाता है। सप्तरात्र में चोदना से प्रवृत्त द्वादशाहिक चार हैं, उस् ग्रनूदित करके त्रिवृत् किया जा सकता है। तथा चान्यार्थंदर्शनम् ॥५॥

्रिटि चितृत् भ्रम्यास होता है तो सभी भ्रम्मिष्टोम हो जाएँगे'—ऐसा मानने पर भन्य भर्ष की उपलब्धि होती है।

कालाम्यासेऽपि बादरिः कर्मभेदात् ॥६॥

पूर्व - कहीं-कहीं कर्मविशेष में काल का ग्रम्यास श्रूयमाण होता है, वहाँ द्वादशाहिकों की ही कर्मभेद से प्रवृत्ति होती है, यह माचार्य बादरायण का मत है।

तदावृत्ति तु जैमिनिरह्णामप्रत्यक्षसंख्यत्वात् ॥७॥

सि॰ — आचार्य जैमिनि षडह की आवृत्ति मानते हैं, क्योंकि चौबीस दिनों की संख्या अप्रत्यक्ष है।

संस्थागणेषु तदम्यासः प्रतीयेत कृतलक्षणग्रहणात् ॥ ।।।।

पूर्वं - ज्योतिष्टोम की संस्थाओं में ज्योतिष्टोम का सम्यास प्रतीत होता है, कृत नामक ज्योतिष्टोम का ग्रहण होने से ।

भ्रधिकाराद्वा प्रकृतिस्तद्विशिष्टा स्यादिभधानस्य तन्निमित्तत्वात् ॥६॥

सि॰—विधान के द्वारा धिषकृत होने से प्रकृति तद्विधिष्ट (द्वादशाहिक संस्था विधिष्ट) होती है। अग्निष्टोम भ्रादि भ्रभिधान संस्था-निमित्त हैं, ज्योतिष्टोम के अभि-धायक नहीं।

गणादुपचयस्तत्प्रकृतित्वात् ॥१०॥

पूर्व - बादशाह गण होने से उपचय (मन्त्र बढ़ाना) धर्म की प्राप्ति होती है, क्योंकि शतोक्य्य की प्रकृति द्वादशाह के समान है।

एकाहाद्वा तेषां समत्वातस्यात् ॥११॥

सि०-शतोनथ्य श्रीर द्वादशाह-दोनों में समानता होने से एकाह ज्योतिष्टोम से उपचय होता है।

गायत्रीषु प्राकृतीनामवच्छेदः प्रवृत्त्यचिकारात्संख्यात्वादग्निष्टोम-

वदय्यतिरेकात्तदास्यत्वम् ॥१२॥

पूर्व ० — गायित्रयों में त्रिष्टुप्, जगती इत्यादि प्रकृतियों का भ्रवच्छेद (ग्रक्षर-लोप) होता है, प्रकृति का भ्रधिकार होने से । गायत्री में चौबीस श्रक्षर की संख्या होती है., इस संख्या का कभी व्यक्षिचार नहीं होता (गायत्री में सदा चौबीस ही ग्रक्षर होते हैं) । अध्यतिरेक के कारण, भ्रग्निष्टोम की भौति गायत्री का आख्यत्व होता है।

तन्नित्यवच्च पृथवसतीषु तद्वचनात् ॥१३॥

भौर, गायत्री की अपेक्षा से भिन्त संख्यावाची त्रिष्टुप्, जगती आदि में नित्य गंच्यावाचक गायत्री वचन है।

न विञ्ञतौ दशेति चेत् ॥१४॥

बीस संख्या में दस संख्या नहीं, यदि ऐसा कहो तो— एकसंख्यमेव स्यात् ॥१५॥

उक्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि फिरतो एक संख्या में ही सब का समावेश हो जाएगा।

## गुणाद्वा द्रव्यशन्दः स्पादसर्वविषयत्वात् ॥१६॥

सि - -गुण होने से गायत्री शब्द चौबीस ग्रक्षरयुक्त द्रव्य = ऋचा का वाचक है। यह संख्या नहीं है, सर्वेविषयक न होने से।

#### गोत्ववच्च समन्वयः ॥१७॥

'गो' शब्द गमन करने (जाने) वाले सभी सामान्य द्रव्यों का वाचक हो सकता है, परन्तु उसका समन्वय गलकम्बलवाली गौ में ही होता है, इसी प्रकार गायशी भी ऋग्वचन में ही संगत होती है।

## संख्यायाश्च शब्दबत्त्वात् ॥१८॥

ग्रोर, चौबीस संख्यावाचक 'चतुर्विश' शब्द है, उक्त संख्या शब्दवाली है। इतरस्याश्रतत्वाच्च ॥१६॥

इतर जो ऋग्वेदादि की ऋचाएँ हैं, उनकी श्रुति न होने से भी गायत्री खब्द ग्रयंवान् है। यहाँ संख्या का कोई प्रयोजन नहीं है, ग्रतः गायत्री ऋचाओं का ही मागम करना चाहिए।

#### द्रव्यान्तरेऽनिवेशादुक्य्यलोपैविशिष्टं स्यात् ॥२०॥

ग्रानिष्टोम शब्द का किसी भी द्रव्यान्तर में व्यित्र न होने से, यह केवल ग्रानिष्टोमान्तता को बतलाता है। उक्य्यलोप के बिना द्वादशाहिकों की ग्रानिष्टोमान्तता नहीं होती, ग्रत: उक्थ्यलोप ग्रवस्य होना चाहिए।

#### प्रशास्त्र सक्षणत्वाच्च ॥२१॥

गायत्री शास्त्रलक्षणा है भौर 'शताग्तिष्टोम' में त्रक्थ्यस्तोत्र प्रशास्त्र लक्षणवाले हैं, भ्रतः घ्रशास्त्रलक्षणस्य होने से वे गायत्री का बाघ नहीं कर सकते । उत्पत्तिनामयेयस्वाद् भक्त्या पृथक्सतीषु स्यात् ॥२२॥

ऋचा का नाम गायत्री है भौर यह स्वभावसिद्ध है, श्रतः जगती घादि में गायत्री शब्द का प्रयोग गीणवृत्ति से ही होता है।

#### वचनमिति चेतु ॥२३॥

जहाँ विधि है, वहाँ शब्दार्थ से व्यवहार होता है, ग्रतः यहाँ पर संस्था में गायत्री है, यदि ऐसा कहो तो---

#### यावर् माम् ॥२४॥

उक्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि वह एक ही स्थान में संस्था धर्यवाला है, धन्यत्र नहीं। लक्षणा से कहना भी उचित नहीं।

#### ग्रपुर्वे च विकल्पः स्याद्यदि संख्याविधानम् ॥२५॥

यदि संस्था में गायत्री शब्द का विधान माना जाए तो प्रकृतिभूत दशेंपौर्णमास में सायत्री का विकल्प मानना पढ़ेगा, घतः संस्था विधान उचित नहीं।

# ऋग्गुषत्वान्नेति चेत् ॥२६॥

ऋम्मुण होने से प्रकृति में विकल्प होता है, यदि ऐसा कहो तो भी ठीक नहीं, क्योंकि ऋम्मुण उपसंगृहीत होता है। तथा पूर्ववति स्वात् ॥२७॥

जैसे प्रपूर्व में होता है, वैसे ही पूर्ववान् प्रकृतिभूत 'वृहस्पति' भी सबमें हो जाएगा । गुणावेशस्य सर्वत्र ॥२८॥

भौर, गुण चौबीस संख्या का तो सर्वत्र भावेश होता है। (सूत्र में 'च' का प्रयोग 'तु' के स्थान पर होने से संख्याभिधान गायत्री शब्द में प्रकृति गायत्रियों का भागम प्राप्त नहीं होता।

निष्पग्नप्रहणान्नेति चेत् ॥२६॥ गायत्री शब्द रूढ़िरूप में ग्रहण होता है, यदि ऐसा कहो तो— तथेहापिस्यात्॥३०॥

उस प्रमाण से यहाँ भी हो जाता है।

यदि वाऽविक्षये नियुमः प्रकृत्युष्वन्थाच्छन्देष्विप प्रसिद्धः स्यात् ॥३१॥ यदि प्रसंसय में भी प्रकृत्युपवन्वन (प्रतिदेश-कास्त्र के घनुप्रह) से प्रगायत्री में गांघत्री शब्द की कल्पना करनी पड़े तो कुशों में शर शब्द की कल्पना करनी चाहिए। दृष्टः प्रयोग इति चेत् ॥३२॥

चौबीस ग्रक्षरगत संख्या में गायत्री शब्द का प्रयोग देखा गया है, उससे कल्पना की जा सकती है, यदि ऐसा कहो तो—

तया शरेष्यपि ॥३३॥

उसी प्रकार 'शर' शब्द का प्रयोग भी कुशाग्नों में देखा जाता है। भक्त्येति चेत् ॥३४॥

'शर' शब्द का प्रयोग लक्षणावृति से होता है, यदि ऐसा कहो तो— तथेतरस्मिन ॥३५॥

उसी प्रकार से इतर में भी ऐसा ही होता है, ग्रर्थात् गौणवृत्ति से प्रयुक्त गायत्री गाब्द स्वार्थ में वर्तमान रहते हुए तत्सदृश का गमन करता है। इससे यह सिद्ध है कि संख्या में गायत्री शब्द नहीं ग्राता, ऋचा में ही ग्राता है।

म्रर्थस्य चासमाप्तत्वान्न तासामेकदेशे स्यात् ॥३६॥ त्रिष्टुप् झौर जगती झादि के एक देश में झर्य की समाप्ति न होने से, उनके एक वैगं में गायत्री शब्द का प्रयोग नहीं होता ।

।। इति पूर्वमीमांसादर्शनेऽष्टमाध्यायस्य तृतीयः पादः ।।

# चतुर्थः पादः

दिवहोमो यज्ञाभिधानं होमसंयोगात् ॥१॥ सि०—'दिवहोम' यज्ञ का नाम है, होम के संयोग से । स लौकिकानां स्यात् कर्त्तृस्तदाख्यत्वात् ॥२॥ पूर्वं०—'दिवहोम' लौकिक कर्मों का नामधेय होता है, क्योंकि लौकिक कर्मों में सपके कर्ता का स्मरण होता है।

# सर्वेषां वा दर्शनाद्वास्तुहोमे ॥३॥

सि०—'दर्विहोम' लौकिक ग्रौर वैदिक—दोनों प्रकार के कर्मों का नाम होता है। 'ग्रष्टक' लौकिक होम है ग्रौर 'वास्तुहोम' वैदिक।

जुहोतिचोदनानां वा तत्संयोगात् ॥४॥

होम राज्य का संयोग होने से 'दिविहोम' नाम होम का है, याग या यज्ञ का नहीं। याग के लिए 'यजति' राज्य धाता है। होम वह है जिसमें ग्रम्नि में ग्राहृतियौ डाली जाती हैं, यह ग्रर्थ है 'जुहोति' शब्द का।

द्रव्योपदेशाद्वा गुणाभिषानं स्यात् ॥४॥

पूर्वं 0—'दिव से होम'—इसमें द्रव्य का उपदेश होने से यहाँ गुणविधि है, इसे कर्माभिधान कहना उचित नहीं।

न लौकिकानामाचारग्रहणत्वाच्छब्दवतां चान्यार्यविधानात् ॥६॥

सि॰—लौकिकों के स्नाचार से गृहीत दिव होती है स्रौर जो श्रोतकर्म होते हैं, उनके भी सन्य होमार्य पात्र कहे गये हैं, क्योंकि वहां श्रुवा स्नादि का विधान होता है, सतः दिवहोम को गुणविधि कहना उचित नहीं।

दर्शनाच्चान्यपात्रस्य ॥७॥

'दर्विहोम' में ग्रन्य पात्रों का दर्शन'होने से भी यह गुणविधि नहीं है। तयाग्निहिविधोः ॥दा।

जिस प्रकार पात्र कार्यों में दिव पूज्यमान नहीं है, वैसे ही ग्रग्नि-हिव के कार्य में भी 'दिवि' का निवेश नहीं होता ।

#### उक्तश्चार्येऽसम्बन्धः ॥६॥

ग्रग्नि के कर्म में दिव का उपदेश नहीं होता, क्योंकि ग्रन्य द्रव्य ग्रग्नि के दहन, पचन, प्रकाशन ग्रादि कार्य करने में ग्रसमर्थ होता है, ग्रतः गुणविधि नहीं है।

तस्मिन्सोमः प्रवर्त्तेताव्यक्तत्वात् ॥१०॥

पूर्व ०—र्दिवहोम में सीमिक विध्यन्त (सोम के वर्मों की प्रवृत्ति) है, ग्रव्यक्तत्व-रूप समानता होने से। (सोम ग्रव्यक्त चोदनावाला है, यह भी उसी प्रकार का है।) न वा स्वाहाकारेण संयोगाव् वषटकारस्य च निर्देशातन्त्रे तेन विप्रतिषेघात ॥११॥

सि॰—दिविहोम में सोमिक विष्यन्त कहना उचित नहीं, क्योंकि दिविहोम स्वाहा-कार से संयुक्त होते हैं स्रोर तन्त्र में सोमिक में वषट्कार का निर्देश होने से विप्रतिषेघ हो जाता है। दिविहोमों को अपूर्व मान लेने से यह विरोध नहीं होता।

शब्दान्तरत्वात ॥१२॥

भिन्न-भिन्न शब्दों के होने से भी दिवहोम में सौमिक घर्मों की प्राप्ति ग्रयुक्त है। सोम 'यजित' चोदनावाला होता है ग्रीर दिवहोम 'जुहोति' चोदनावाले हैं।

लिङ्गदर्शनाच्च ॥१३॥

भ्रोदुम्बरी होम में स्वाहाकार के लिङ्ग के देखे जाने से भी यहाँ सौमिक विध्यन्त नहीं होता, यदि सौमिक विध्यन्त होता तो वषट्कार होना चाहिए था। उत्तरार्थस्तु स्वाहाकारो यथा साप्तद्द्यं तत्राविप्रतिषिद्धा पुनः प्रवृत्तिलिङ्ग-वशंनात्पशुवत् ॥१४॥

श्राक्षेप—स्वाहाकार-विधि उत्तरार्थ (विकृति के लिए)होती है। जैसे साप्तदश्य-याचक मित्रविन्दादि विकृति में सन्तिविष्ट होते हैं, वेसे ही सौमिक धर्म की प्रवृत्ति का प्रतिषेध नहीं होता तथा लिङ्गभूत वाक्य के दर्शन से पशुदेयक याग में पुनः प्रवृत्ति होती है।

भनुत्तरार्थो वाऽर्थवत्वादानथंक्याद्धि प्राथम्यस्योपरोधः स्यात् ।।११।। समा० — स्वाहाकार विधि मनर्थक होने से प्रकृतिभिन्न के लिए नहीं है । ग्रनर्थक होने से प्राकृत का उपरोध ग्रर्थात् वषट्कार का बाध हो जाता है ।

न प्रकृतावपीति चेत् ॥१६॥

प्राक्षेप—प्रकृतिभूत नारिष्ट होमादि में स्वाहाकार का सन्निवेश नहीं है, यदि ऐसा कहो तो—

उक्तं समवाये पारदौर्बल्यम् ॥१७॥

समा० — उक्त कथन ठीक नहीं क्योंकि पहले (३.३.१४) कहा जा चुका है कि जहाँ-जहाँ श्रुत्यादि का समवाय होता है, वहाँ 'पर' का दोवंत्य होता है। तच्चोदना वेष्टे: प्रवृत्तित्वाद्विधः स्यात् ॥१८॥

पक्षान्तर का उत्थापक सूत्र—दिवहोम की चोदना समस्त दर्शपौणंमास इष्टियों में प्रवृत्त होने से अग्निहोत्रादि में नारिष्टहोम प्रवर्तक विधि प्राप्त हो जाती है जो जिसका धर्म देखा गया है, उसकी भ्रदृदयता होने पर उसका श्रनुमान कर लिया जाता है।

शब्दसामर्थ्याच्च ॥१६॥

चोदना — विधि की समानता होने से धर्मकी प्राप्ति होती है, इसमें शब्द-सामर्थ्य ही हेतु होता है।

लिङ्गदर्शनाच्च ॥२०॥

भौर, प्रमाण पाये जाने से भी उनकी प्रवृत्ति होती है।

तत्राभावस्य हेतुत्वाद्गुणार्थे स्यादवर्शनम् ॥२१॥

जत्यापित पक्षान्तर का खण्डन— त्र्यम्बकों के अप्रतिष्ठत्व के उपपादन के लिए पण्मादि के सभाव को हेतुत्व कहा जाता है। इस सभाव के हेतु होने से हिवहोंम में नारिष्ट होगों की प्रवृत्ति नहीं होती।

विधिरिति चेत्।।२२॥

यह इध्मादि का प्रतिषेध करनेवाली विधि है, यदि ऐसा कहो तो— न वाक्यक्षेयत्वाव् गुणार्थं च समाधानं नानात्वेतोपपद्यते ॥२३॥ उक्त कथन ठीक नहीं क्योंकि हमनी निर्माण करने ५००

उक्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि इसकी विधि ग्रन्य कही गई है, यहाँ उसका वाक्य-भेष है। यदि इन्हें विधियाँ कल्पित किया जाए तो फिर पृथक् वाक्य होंगे ग्रीर व्यवहित कण्पना हो जाएनी। ग्रनुवादस्वरूप होने से उनका विधायकस्व नहीं होता।

# येषां वाऽपरयोर्होमस्तेषां स्यादविरोधात् ॥२४॥

पूर्व - जिन यागों की अपर अग्नियों में होम होता है, उनकी प्रवृत्ति हो जाएगी क्योंकि वहाँ कोई विरोध नहीं होता।

तत्रीवधानि चोद्यन्ते सानि स्थानेन गम्येरन् ॥२४॥

सि॰—दिनहोम में भ्रोषिष द्रव्य श्रीहि मादि विषीयमान हैं, मतः उपर्युक्त कथन ठीक नहीं। वे द्रव्य स्थान से गम्यमान होते हैं, ग्रतः उनकी प्रवृत्ति में कोई प्रयोजन नहीं होता।

लिङ्गाद्वा क्षेषहोमयोः ॥२६॥

पूर्वं - शेष होमों (पिष्टलेप भीर फलीकरण) में श्रीषघ सामान्य लिङ्ग से प्रवृत्त होता है।

सन्निपाते विरोधिनामप्रवृत्तिः प्रतीयेत विष्युत्पत्तिब्यवस्थानांदर्थस्यापरिणेयत्वाद् यचनादतिदेशः स्यात् ॥२७॥

चपसंहार सूत्र यह कथन भी युक्त नहीं, क्योंकि ये दोनों होम प्रतिपत्तिकरण हैं भौर दिवहोम प्रधान कमें होते हैं। इनका बहुत भिषक मेद है। प्रतिपत्तित्व से निर्वापण भादि धर्मों के ये दोनों अप्रयोजक होते हैं, भतः दिवहोमों की धर्मप्राप्ति किसी प्रकार भी युक्त नहीं है, परस्तु सर्वत्र अप्राप्ति का स्वभाव नहीं है, बचन से अतिदेश होता है।

।। इति पूर्वमीमांसादर्शनेऽष्टमाध्यायस्य चतुर्थः पादः ।।

॥ इत्यष्टमोऽघ्यायः॥

# नवमोऽघ्यायः

#### प्रथमः पादः

## यज्ञकमं प्रधानं तद्धिः चोदनाभूतं तस्य द्रव्येषु संस्कारस्तत्प्रयुक्तस्तदर्यत्वातः ॥१॥

दर्शर्पौर्णमास कमें प्रधान होते हैं, क्योंकि झपूर्व होने से वे विधियम्य हैं। उसके इच्यों भौर यजित में जो संस्कार है, वह झपूर्व प्रयुक्त होता है। वे तदर्य हैं, इसीलिए किये जाते हैं।

संस्कारे युज्यमानानां सादर्थ्यात्तत्त्रयुक्तं स्यात् ॥२॥

पूर्व - धवहनन नामक संस्कार में युज्यमान प्रोक्षण भादि धर्म तदर्थ (भवहनन के लिए) होने से उसमें प्रयुक्त हो जाते हैं।

तेन त्वर्थेन यज्ञस्य संयोगाद्धर्मसम्बन्धस्तस्माद्यज्ञप्रयुक्तं स्यात्संस्कारस्य तवर्थत्वातु ॥३॥

### फलदेवतयोश्च ॥४॥

पूर्व ॰---- को मन्त्र फल ग्रौर देवता का प्रकाश करनेवाले हैं, उन्हें भी ग्रपूर्व प्रयुक्तता प्राप्त होती है।

न चोदनातो हि साद्गु वयम् ॥४॥

सि॰—फल भौर देवता के स्वरूप को प्रकाश्वित करने में मन्त्रोच्चारण प्रयोजक नहीं है, क्योंकि फल भौर देवता के प्रकाश द्वारा भपूर्व प्रयुक्त होता है।

देवता वा प्रयोजयेदतिथिवद्भोजनस्य तदर्यत्यात् ॥६॥

पूर्व - समस्त देवता सम्पूर्ण धर्मों के प्रयोजक हो सकते हैं। देवता भोजनरूप याग देवता के लिए ही होता है, जैसे धतिथि के लिए लाया गया पदार्थ धतिथि के लिए होता है।

#### द्यार्थपत्याच्च ॥७॥

भीर, देवताभों के भर्यपति होने से भी यही सिद्ध होता है।

ततक्च तेन सम्बन्धः ॥८॥

इससे देवता का फल के साथ सम्बन्ध होता है। देवता यत्र करनेवाले को फल प्रदान करते हैं। इसी तथ्य को स्मृति ग्रीर माचार से भी दृढ़ किया जाता है। ग्रपि वा शब्दपूर्वत्वाद्यज्ञकर्मप्रधानं स्याद् गुणत्वे देवताश्रुतिः ॥६॥

सि०---देवता के लिए फल का प्रयोजन मानना उचित नहीं है। यज्ञकर्म ही प्रधान होता है। इसमें शब्दपूर्वत्व हेतु होता है। वही प्रयोजक हुमा करता है। देवता की श्रुति गौणरूप से होती है। जो स्मृति, माचार ग्रौर ग्रन्यार्थ दर्शनों द्वारा देवता का भोजन करना कहा है, देवता के विग्रहरहित होने से उसका भी प्रतिवाद हो जाता है।

श्रतिथौ तत्प्रधानत्वमभावः कर्मणि स्यात्तस्य प्रीतिप्रधानत्वात् ॥१०॥

मातिथ्य में प्रतिथि की प्रीति का विघान होता है। जैसे प्रतिथि प्रसन्न हो वही किया जाना चाहिए किन्तु इस कर्म में प्रीति-विघान का ग्रभाव है, ग्रतः प्रतिथिवत् कहना उचित नहीं है।

द्रव्यसंख्याहेतुसमुदाय वा श्रुतिसंघोगात् ।।११॥

पूर्वं o — ब्रीहि ग्रादि द्रव्य, परिधिषत त्रित्वादि संख्या, होम में शूर्पंगत प्रान्त हेतुत्व, चतुर्हीत्राभिमर्शन में पौर्णमासी यागगत समुदायत्व—ये चारों प्रोक्षण ग्रादि के संयोजक हैं, द्वितीय ग्रादि श्रुति के साथ सम्बन्ध होने से ।

धर्यकारिते च द्रव्येण न व्यवस्था स्यात् ॥१२॥

धौर, जाति के धर्म को ध्रपूर्वप्रयुक्त मान लेने पर द्रव्य के साथ धर्म की व्यवस्था नहीं हो सकती, घतः ब्रव्यादि प्रयुक्त ही प्रोक्षण ध्रादि होते हैं।

ष्रर्थो वा स्यात्प्रयोजनिमतरेषामचोद्रनात्तस्य च गुणभृतत्वात् ॥१३॥

सि०—इतर द्रव्यादि की कर्तव्यता चोदना —विधि न होने से ग्रर्थ ही इनका प्रयोजक होता है। ग्रपूर्व के प्रति इनका गुणभूतत्व होने से श्रवण होता है।

भ्रपूर्वत्वाद्व्यवस्था स्यात् ॥१४॥

'ऐन्द्रवायव'---यह प्रपूर्व है। इससे व्यवस्था होती है।

तत्प्रयुक्तत्वे च धर्मस्य सर्वविषयत्वम् ॥१४॥

प्रव्यादि प्रयुक्त प्रोक्षण भादि धर्मों के स्वीकार करने से धर्मकी सर्वेविषयता हो जाती है।

तज्ञवतस्येति चेत् ॥१६॥

सर्वेविषयता प्रकरणयुक्त धर्म की ही होगी, यदि ऐसा कहो तो-

नाश्रुतित्वात् ॥१७॥

उक्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि प्रकरणयुक्त बीहियों का निर्वेपन कहीं भी श्रूयमाण नहीं होता घौर वाक्य से बाधित प्रकरण घर्म का नियम करने में समर्थ नहीं होता।

ष्पविकारादिति चेत् ॥१८॥

प्रकरण न होने पर भी ग्रध्वर्यु ग्रधिकार से ज्ञान प्राप्त कर लेगा कि ये ब्रीहि भक्तार्य हैं, या कार्यार्थ। वहाँ पर जो कार्यार्थ होंगे, उनका ही प्रोक्षण करेगा, यदि ऐसा कहो तो—

तुल्येषु नाधिकारः स्यादचोदितञ्च सम्बन्धः पृथक् सतां यज्ञार्षेनाभिसम्बन्धस्तस्माद्यमप्रयोजनम् ॥१२॥ उवत कथन ठीकं नहीं, नयोंकि सभी व्रीहि तुःय ही होते हैं भ्रीर तुल्य में भ्राधिकार सम्भव नहीं है। उनका कोई पृथक् नाम नहीं होता। जो भक्तायं हैं, वे ही कार्यायं भी होते हैं। पृथक् होनेवालों का यज्ञायं से निर्वाप श्रूयमाण होता है, ग्रतः घमं को सर्व-विषयत्व की प्राप्ति होती है। पूर्व हेतु से प्रोक्षण ग्रादि का ग्रपूर्व प्रयुक्तत्व होता है।

देशबढमुपांशुत्वं तेषां स्थात् श्रुतिनिर्देशात्तस्य च तत्र भावात् ॥२०॥ ग्रम्नीषोमीय से पहले होनेवाले पदार्थों का उपांशुत्व (मौन ग्रनुष्ठान) श्रुति से होता है ग्रौर इस प्रकार जातीयक का पूर्वदेश में भाव होता है।

यज्ञस्य वा तत्संयोगात् ॥२१॥

पूर्वं ० — यंज्ञ का वाक्य के साथ सम्बन्ध होने से परमापूर्व प्रयुक्त उपांशुत्व होता है।

श्रनुवादश्च तदयंवत् ॥२२॥

भीर, अनुवाद = भ्रथंवाद तद्देश पदार्थ से ही हुमा करता है। प्रणीतादि तथेति चेत् ॥२३॥

प्रणीता, प्रणयन म्रादि सम्बन्धी वाङ्नियम (बाणी संयम) परमापूर्व प्रयुक्त है, यदि ऐसा कही तो—

न यज्ञस्याञ्चलित्ात् ॥२४॥

उक्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि यहाँ पर यज्ञ की विवक्षा नहीं है।

तद्देशानां वा संघातस्याचोदितत्वात् ॥२५॥

सि॰ — पूर्वदेश-सम्बन्धी पदार्थों में उपांशुत्व प्रयुक्त होता है। ग्रह, यजि ग्रीर भम्यास ग्रादि संघात को उपांशुत्व का विधान नहीं होता।

श्रम्निधर्मः प्रतीब्टकं संघातात्पौर्णमासीवत् ॥२६॥

पूर्वं - — कर्षण, प्रोक्षण ग्रादि ग्रग्नि के घम प्रति इच्टका में होने चाहिएँ, संघात का होना ही इसमें हेतु है । जैसे पौणंमासी याग में होता है, वैसे ही यहाँ भी होना चाहिए । ग्रग्नेवर्ष स्याद् द्रव्यंकस्वादितरासां सदर्थत्वात ॥२७॥

सि०—इष्टका में अलग धर्म होते हैं और ग्राग्न में अलग । श्राग्निरूप द्रव्य एक होने से इष्टका तदर्य (ग्राग्न के लिए) होती है।

चोदनासमुदायात् पौर्णमास्यां तथात्वं स्यात् ॥२८॥ विघान समुदायपरक होने से पौर्णमासी याग में भी मानने योग्य है।

पत्नीसंयाजान्तत्वं सर्वेषामविशेषात् ॥२६॥

पूर्वं - विशेष का श्रवण न पाये जाने से पत्नीसंयाजान्तस्व सभी 'ग्रहन' नामक यागों में हो सकता है।

लिङ्गाद्वा प्रागुत्तमात् ॥३०॥

सि० - उत्तम याग से पूर्व सब यागों में पत्नीसयाजान्तत्व होता है, प्रमाणों के जपलब्ब होने से ।

श्रनुवादो वा दीक्षा यथा नक्तं संस्थापनस्य ॥३१॥ शाक्षेप—जैसे दीक्षा का उन्मोचन वचन नक्त संस्थापन का विष्यर्थवाद है, वैसे ही यह भी ग्रर्थवाद है। स्याद्वाऽनारम्य विधानादन्ते लिङ्गविरोघात् ॥३२।। <sup>√</sup> समा∘—ग्रन्त में लिङ्ग का विरोध होने से उत्तम से पहले पत्नीसंयाजान्तता होती है।

धम्यासः सामिषेतीनां प्राथम्यात्स्थानवर्मः स्यात् ॥३३॥ सामिषेनी ऋचाद्मों के प्राथम्य से जो प्रम्यास है, वह स्थान-धर्म होता है । इष्ट्यावृतौ प्रयाजवदावत्तृताऽऽरम्भणीया ॥३४॥

पूर्वं - चर्रापोणं मास की भावृत्ति में प्रयाज की भौति भारम्भणीया इष्टि का भावतंन होता है।

सक्टढाऽऽरम्भसंयोगादेकः पुनरारम्भो धावच्जीवप्रयोगात् ॥३४॥ सि०—मारम्भ के संयोग से एक बार ही घारम्भणीया इष्टि का धनुवर्तन करना चाहिए, फि. एक ही घारम्भ यावज्जीवन चलता है।

> प्रथाभिषानसंयोगान्मन्त्रेषु शेषभावः स्यात्तत्राचोदितमप्राप्तं चोदिताभिषानात ॥३६॥

मर्थाभिधान = मर्थ-प्रकाशन के संयोग से मन्त्रों में शेषभाव = मङ्गत्व होता है। मन्त्र से विधिविहित ग्रथं का प्रकाश होता है, दर्शगौर्णमास में ग्रविहित होने से वह प्राप्त नहीं है।

ततस्वायचनं तेषामितरार्थं प्रयुज्यते ।।३७॥ इसी कारण से उनका ध्रवचन इतरों (निर्वाप की स्तुति) के लिए प्रयुक्त किया जाता है।

गुणशब्दस्तयेति चेत् ॥३८॥ धाक्षेप—निर्वाप मन्त्र में ध्रान्ति गुण शब्द है, वैसे ही ध्रसमवेत वचन है, यदि ऐसा कहो तो—

न समवायात् ॥३६॥

समा०--उक्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि वहाँ समदाय होता है। चोदिते तु परार्थत्वाद्विधिवद्विकारः स्यात् ॥४०॥

यदि भोदित भी समवेत है, तो वह परार्थ (स्तुति के लिए) ही किया जाता है, ग्रपने संस्कार के लिए नहीं। परार्थ होने से वह भविकार से प्रयुक्त किया जाता है।

विकारस्तत्प्रधाने स्यात् ॥४१॥

यजमान == प्रघान में विकार होता है । स्रसंयोगात्तदर्थेषु तद्विशिष्टं प्रतीयेत ॥४२॥

विशेषण से विशिष्ट की प्रतीति होती है; शब्दों का उन प्रयाँ में संयोग नहीं होता। कर्माभावादेवमिति चेत्।।४३॥

भाक्षेप—कर्माभाव होने से 'हरिवत्' ग्रादि का प्रयोग है, यदि ऐसा कहो तो---न परार्थत्वात् ॥४४॥

समा०—उक्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि 'हरिवत्' धादि शब्द इन्द्र की स्तुति के लिए होने से परार्थ होते हैं। सिङ्गविशेषनिर्देशात्समानविधानेष्वप्राप्ता सारस्वती स्त्रीत्वात् ॥४५॥

सि०-पशु-सम्बन्धी धर्मविषियों में सरस्वती देवताक मेधी-द्रव्य याग प्राप्त नहीं होता, क्योंकि 'मेषी' स्त्रीलिङ्ग है, परन्तु वहाँ पुल्लिङ्ग का निर्देश है।

परविभवानाहा तदि चोदनाभूतं पुंविवयं पुनः पशुत्वम् ॥४६॥

पूर्वं - पशु का प्रभिषान होने से बोदनामूत सर्वनाम शब्द को पुंविषयत्व होता है, फिर वह पशु के द्वारा कहा जाता है।

विशेषो वा तदयंनिदेशात् ॥४७॥

सि॰ = पुल्लिङ्ग शब्द का निर्देश होने से विशेष है।

पशुत्वं चैकशक्दात् ॥४८॥

भौर, जो एकत्व सब्द का प्रयोग किया गया है, वह पशु के भ्राभग्रायवाला ही है । यथोक्त वा सन्तिषानात् ॥४६॥

अथवा, सन्निषान होने से जैसा कहा गया है, वह ठीक है। आम्नातादन्यदिषकारे बचनाद्विकारः स्यात् ॥४०॥

जहाँ प्रधिकार में आम्तात से भन्य धादेशमूत विकार होता है, वह विशेष के विधान होने से हैं।

द्वेषं वा तुल्यहेतुत्वात्सामान्याद्विकल्पः स्यात् ॥५१॥

पूर्व ०—'इरा' और 'गिरा' दोनों प्रकार का पाठ होता है । दोनों का हेतु भी तुल्यः होता है । सामान्य होने से विकल्प होता है ।

उपदेशाच्च साम्नः ॥४२॥

साम के उपदेश होने से भी 'गिरा' पद उपदिष्ट हो जाता है, ग्रत: विकल्प ही: होता है।

नियमो वा भुतिविशेषादितरत्साप्तदश्यवत् ॥१३॥

सि०—श्रुतिविशेष के द्वारा 'इरा' पद ही उपदिष्ट किया गया है, इसलिए नियम है भौर जो इतर 'गिरा' पद है वह साप्तदस्य की मौति होता है ।

ग्रप्रमाणाच्छव्यान्यन्वे तथाभूतोपदेशः स्यात् ॥५४॥

पूर्षं ०—'इरा' पद 'गिरा' शब्द से भिन्न होने से श्रप्नगीत शब्द से विहित 'इरा' पद है, श्रतः जैसा विहित है वैसा ही पाठ करना चाहिए।

यत्स्थाने वा तद्गीतिः स्यात्पदान्यत्वप्रधानत्वात् ॥५४॥

सि०—जिस स्थान पर जिस शब्द का ग्रादेश हो, उसी का गान करना चाहिए, भिन्न पद की प्रधानता होने से।

गानसंयोगाच्च ॥५६॥

भौर, गान के संयोग होने से भी 'इरा' पद होता है। यचनमिति चेत् ।।५७॥

वचनों की उपलब्धि भी है, यदि ऐसा कहो तो-

#### न तत्प्रधानत्वात् ॥५८॥

उनत कथन ठीक नहीं, क्योंकि वहाँ 'इरा' पद की प्रधानता का निर्देश है। ।। इति पूर्वमीमांसादक्षंने नवमाध्यायस्य प्रयमः पादः ॥

# द्वितीयः पादः

सामानि मन्त्रमेकै स्मृत्युपदेशाम्याम् ॥१॥ पूर्व०— कुछ ग्राचार्यं मानते हैं कि साम-प्रगीत मन्त्रवानय है। इसमें दो हेतु हैं— स्मृति ग्रौर गुरू-शिष्य-परम्परा से होनेवाला उपदेश ।

तदुक्तदोषम् ॥२॥

सि०--यह पक्ष दोषपुषत है, यह बात सप्तम प्रष्टाय में कह दी गई है। साम गीतियाँ हैं, प्रगीत-मन्त्रवाक्य नहीं हैं।

कर्म वा विधिलक्षणम् ॥३॥

पूर्व --- साम प्रधान कर्म है, द्वितीया विभवित का श्रवण होने से।

तदुग्द्रव्यं वचनात्पाकयज्ञवत् ॥४॥

पाकयज्ञ में जैसे लाजा मादि गुणद्रव्य गिनाए हैं, उसी प्रकार सामगान के योनिमूत ऋ वारूप द्रव्य भी गुणमूत हैं ग्रौर सामगान प्रघान कमें है।

तत्राविप्रतिषद्धो द्रव्यान्तरे व्यतिरेकः प्रदेशक्च ॥५॥

ऋतुविशेष में द्रव्यान्तर (दोनों ऋचार्थों) में प्रदेश (प्रतिदेश शास्त्र) ग्रीर व्यतिरेक (ग्रभाव) परस्पर विरोधी नहीं हैं, ग्रत: साम प्रधान कमें है।

शब्दार्यत्वासु नैवं स्यात् ॥६॥

सि॰ — रथन्तर म्रादि गान ऋचामों के लिए होने से गान प्रधान कर्म नहीं म्रपितु गौण कर्म है।

परार्थत्वाच्च शब्दानाम् ॥७॥

ग्रौर, रथन्तर ग्रादि शब्दों के स्तुतिपरक होने से भी साम गुणभूत हैं। ग्रसम्बन्धस्य कर्मणा शब्दयोः पृषगर्थत्वात् ॥५॥

स्तुति और गान शब्दों के पृथक् धर्य होने से कर्म से सम्बन्ध नहीं होता, ग्रत: ऋक् का साम गुणमृत है।

संस्कारक्च प्रकरणेऽग्निवत्स्यात् प्रयुक्तत्वात् ॥६॥

श्रीन की भौति प्रयुक्त होने से श्रप्रकरण ग्रथींत् श्रध्ययनकाल में संस्कार होता है। जैसे श्रम्याधान के समय श्रीन का संस्कार होता है, ज्योतिष्टोम के प्रयोग-समय नहीं, ऐसे ही श्रध्ययनकाल में ऋचाद्यों का संस्कार होता है, यान के समय नहीं।

ग्रकार्यत्वाच्च शब्दानामप्रयोगः प्रतीयेत ॥१०॥

शब्दों के मकार्य (संस्कृत शब्दों का प्रयोग के समय पाठ न करना) होने से अप्रयोग प्रतीत होता है। प्रगीत शब्द पुनः प्रयुक्त किये जा सकते हैं।

## ग्राधितत्वाच्च ॥११॥

गान के कर्मकाल के ग्राश्रित होने से धकर्मकाल में गान की कल्पना नहीं करनी चाहिए।

प्रयुज्यत इति चेत् ॥१२॥

प्रयोग के समय सामगान का प्रयोग किया जाता है, यदि ऐसा कहो तो—

प्रहणार्थं प्रतीयेत ॥१३॥

उक्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि वह शिष्य के घारण एवं ग्रहण (प्रम्यास) के लिए ही किया जाता है।

त्चे स्यात् श्रुतिनिर्देशात् ॥१४॥

पूर्व ॰ -- तृच (तीन ऋचाब्रों के समूह) में सामगान होता है, क्योंकि श्रुति में ऐसा निर्देश पाया जाता है।

शब्दार्थत्वाद्विकारस्य भिद्रशा

तृच में व्यासज्जित (मिला)करके साम का गान करना चाहिए, क्योंकि सामगान-रूप विकार शब्दार्थ होता है।

वर्धवित च ॥१६॥

भौर भर्यवाद से भी ऐसा 🖫 सिद्ध होता है।

वाक्यानां तु विभक्तत्वः ातशब्दं समाप्तिः स्यात्संस्कारस्य तदर्थत्वात् ॥१७॥

सि॰ — वाक्यों के विभक्त होने से प्रत्येक ऋचा में सामगान की समाप्ति होती है, क्योंकि संस्कार (ग्रक्षराभिव्यक्ति) ऋचा के लिए होता है।

तथा चान्यार्थदर्शनम् ॥१८॥

तथा, प्रत्येक ऋचा में साम की समाप्ति होने से दूसरे ग्रर्थ की सिद्धि भी होती है। **प्र**नवानोपदेशक्च तद्वत् ॥१६॥

और भी, यदि प्रयोग के समय में प्रति ऋचा की समाप्ति पर गान करना है तो स्वाच्याय के समय भी वैसा ही प्रभ्यास करना चाहिए, ग्रतः प्रत्येक ऋचा के साथ सान करना चाहिए।

श्रम्यासेनेतराः ॥२०॥

श्रम्यास में भी तीनों ही ऋचाग्रों का ग्रहण करना चाहिए। . तदभ्यासः समातः स्यात् ॥२१॥

पूर्व० — उस सामगान का ग्रम्यास समान छन्दों में ही करना चाहिए।

लिङ्गदर्शनाच्च ॥२२॥

समान छन्दों में ही सामगान करने के प्रमाण भी पाये जाते हैं।

नैमित्तिकं तूत्तरात्वमानन्तर्यात्प्रतीयेत ॥२३॥

सि॰--नैमित्तिक उत्तरात्व तो ग्रानन्तर्यं से प्रतीत होता है।

ऐकार्थ्याच्च तदम्यासः ॥२४॥

श्रौर, तीनों ऋचाग्रों की एक ग्रर्थ में संगति होने से उनके ग्रम्यास का विधान है।

प्रागाधिकं तु ॥२४॥

प्रागाथिक सामगान का भी विधान पाया जाता है।

स्वे च ॥२६॥

भौर, भ्रपने छन्द में ही गाना करना अभीष्ट होता है।

प्रमाये च ॥२७॥ बहाँ प्रकर्ष से यान होता है, वह प्रगाय है, ग्रतः प्रगाय में साम का गान करना ग्रावस्थक है ।

लिङ्कदर्शनाव्यतिरेकाच्च ॥२८॥

ग्रौर, प्रमाणों का ग्रव्यतिरेक होते से भी सामगान करना ग्रावस्यक है। श्रर्थेकत्वाद्विकल्पः स्यात्॥२६॥

प्रयोजन के एक होने से विकल्प होता है।

धर्येकत्वाद्विकल्पः स्यादुक्सामयोस्तदर्थत्वात् ॥३०॥

पूर्व ०---ऋक् मीर साम का तदर्यत्व (ऋक् मीर साग दोनों के स्तुत्यर्ष) होने से विकल्प होता है, क्योंकि दोनों का स्तुतिरूप एक ही प्रयोजन है ।

वचनाद्विनियोगः स्यात् ॥३१॥

सि० — साम का विनियोजक बचन है, उक्त बचन से साम के द्वारा स्तवन ही होना चाहिए।

समप्रदेशे विकारस्तदपेक्षः स्याच्छास्त्रकृतत्वात् ॥३२॥

पूर्व o—सामगान के प्रतिदेश में 'ग्राई' (गान में जहाँ 'ए' हो वहाँ 'ग्राई' कर देते हैं) भावादि विकार योग्यपेक्ष होता है, भीर ये शास्त्र के द्वारा कृत हैं।

वर्णे तु बादरियंथा द्रव्यं द्रव्यव्यतिरेकात् ॥३३॥

सि०—'धाई' भाव उत्तरावणंवश से करना चाहिए, योनिवश से नहीं—ऐसा शाचार्य बादरायण मानते हैं। इसमें द्रव्यव्यतिरेक ही हेतु है।

स्तोभस्यके द्रव्यान्तरे निवृत्तिमृग्वत् ॥३४॥

पूर्वं - कुछ श्राचार्य ऐसा मानते हैं कि ऋक् की भौति स्तोभ की ऋगन्तर में निवृत्ति होती है।

सर्वातिदेशस्तु सामान्याल्लोकवद्विकारः स्यात् ॥३५॥

सि०--स्तोभ सहित साम का श्रतिदेश है। सामान्य होने से लोकव्यवहार के समान श्रतिदेश है।

ग्रन्वयं चापि दर्शयति ॥३६॥

ग्रीर, ग्रन्वय से भी इसी बात की सिद्धि होती है।

निवृत्तिऽयंलोपात् ॥३७॥

माक्षेप-- प्रथवा, प्रथंलोप होने से स्तोभ प्रक्षर की निवृत्ति होती है।

ग्रन्वयो वार्थवादः स्यात् ॥३८॥ जन्मकोष वसन् है जह गर्शनाद है।

समा०-ग्रीर जो वाक्यशेष वचन है, वह ग्रर्थवाद है।

ग्रधिकं च विवर्णं च जैमिनि: स्तोभशब्दत्वात् ।।३१।।

जो ऋक के अक्षर से अधिक और विलक्षण वर्ण होता है, वह 'स्तोभ' अक्षर कहाता है, ऐसा प्राचार्य जैमिनि मानते हैं।

धर्मस्यार्थकृतत्वाद् द्रव्यगुणविकारव्यतिकमप्रतिषेधे

चोदनानुबन्धः समवायात् ॥४०॥

धर्म को मर्थकृतित्व (प्रोक्षण भादि अपूर्वरूप भर्य) होने से द्रव्य, गुण, विकार, व्यतिकम भीर प्रतिषेध में समवाय से चोदनानुबन्ध होता है।

तदृत्पत्तेस्त् निवृत्तिस्तत्कृतत्वात् स्यात् ॥४१॥

पूर्व - परिधि में यूप के धर्म नहीं करने चाहिएँ, क्योंकि यूप वे धर्म पञ्जू के नियोजन (बांघने) के लिए हैं।

मावेश्येरन् वाऽर्यवत्त्वात्संस्कारस्य तदर्थत्वात् ॥४२॥

सि॰—संस्कार के पशु-बन्धनरूप कार्य में नियुक्त होने से उसी में उसकी सफलता होने से यूप के धर्म परिधि में भी कर्तव्य हैं।

म्रास्या चैवं तदावेशाहिकृतौ स्यादपूर्वत्वात् ॥४३॥

परिधि में संस्काररूप शक्यता के मवच्छेदक होने से यूप शब्द की प्रवृत्ति है मीर मपूर्व के निमित्त होने से विकृति में भी यूप शब्द है; परन्तु यूप शब्द ऊहितव्य नहीं है भर्षात् यूप शब्द के स्थान में परिधि का प्रयोग नहीं करना चाहिए।

परार्थे न त्वर्थसामान्यं संस्कारस्य तदर्थत्वात् ॥४४॥

पुर्व ----प्रधान याग के लिए दिंघ भौर शृत में प्रणीता धर्म नहीं है भौर प्रणीता कार्यकारित्व भी नहीं, क्योंकि उत्पवनादि संस्कार हवि:श्रपण के लिए होते हैं।

क्रियेरन् वाऽर्यनिवृत्तेः ॥४५॥

सि॰--हिन:श्रपण भी दिध ग्रीर पय में निष्यन्न होने से उसमें उत्पवन ग्रादि षमं भी कतंव्य है।

एकार्यत्वादविभागः स्यात् ॥४६॥

पूर्व - बृहद् भीर रथन्तर धर्मों का एक प्रयोजन होने से विभाग नहीं हो पकता ।

निर्देशाहा व्यवतिष्ठेरन् ॥४७॥

सि०—निर्देश-मेद (रयन्तर में ऊँची प्रावाज से नहीं गाना चाहिए ग्रीर बृहद् मैं ऊँची भावाज से गान करना चाहिए) होने से व्यवस्था हो जाएगी।

भ्रपाकृते तद्विकाराद्विरोधाद्ध्यवतिष्ठेरन् ॥४८॥

विकृतिभूत काण्व रयन्तर में बृहद् भौर रयन्तर का विकार होने से विरोध के नारण व्यवस्था हो जाएगी।

उभयसाम्नि चैवमेकार्यापत्तेः॥४६॥

पूर्व ०--- 'गोसव' झादि ऋतु में दोनों सामों (बृहद् ग्रौर रथन्तर) की प्राप्ति है, भतः प्रत्येक स्तोत्र में दोनों घमीं की प्राप्ति है।

#### स्वार्थत्वाद्वा व्यवस्था स्यात्प्रकृतिवत् ॥५०॥

सि॰ — जैसे प्रकृति — ज्योतिष्टोम याग में बृहद् के घर्म बृहद् में झौर रयन्तर के घर्म रथन्तर में होते हैं, उसी प्रकार दो सामवाले यागों में भी बृहद् और रयन्तर साम के दो घर्म होने से व्यवस्था हो जाएगी।

पार्वणहोमयोस्त्ववृत्तिः समुदायार्थसंयोगात्तदभीण्या हि ॥५१॥

र्वकृतकर्म में पार्वण होम की प्रवृत्ति नहीं होती, पौर्णमासत्रिक रूप ऋषे के साथ सम्बन्ध होने से, क्योंकि इज्या≔याग समुदाय के उद्देश्य से कर्तव्य है।

कालस्येति चेत् ॥५२॥

पर्व शब्द काल का वाचक है, यदि ऐसा कहो तो---

नाप्रकरणत्वात् ॥५३॥ प्रकरण न होने से उक्त कथन ठीक नहीं है ।

मन्त्रवर्णाच्य ॥५४॥

ग्रोर, मन्त्र के वर्ण से भी समुदाय के लिए ही इज्या होती है।

तदभावेऽग्निवदिति चेत् ॥४४॥

जिस प्रकार यागार्थं से सिन्निहित धौर धसिन्निहित धीन का स्नावाहन किया जाता है, उसी प्रकार समुदाय के भ्रभाव में भी हो सकता है, यदि ऐसा कहो तो —

नाधिकारिकत्वात् ॥५६॥

उक्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि ऋतु के संस्कार के लिए पार्वेण होग का अधिकार है।

उभयारीवेशेषात् ॥५७॥

पूर्व ० —पौणंमासी श्रीर श्रमावास्या—दोनों में विशेषता न होने से दोनों ही दोनों में हो सकते हैं।

यदभीज्या वा तद्विषयौ ॥५८॥

सि०—दोनों उभयत्र हैं, ऐसा नहीं है । जहाँ यह अभीज्या है, वहाँ वह होता है, क्योंकि वह उसका उपकारक है ग्रोर दूसरे का ग्रनुपकारक ।

प्रयाजेऽपीति चेत् ॥५६॥

माक्षेय-प्रयाज में भी थाग संस्काररूप है, यदि ऐसा कहो तो-

नाचोदितत्वात् ॥६०॥

समा०—याग त्रय प्रत्येक वाक्य में विहित न होने से उक्त कथन ठीक नहीं है । ।। इति पूर्वमीमांतादर्शने नवमाध्यायस्य दितीयः पादः ।।

# तृतीयः पादः

प्रकृतौ ययोत्पत्तिवचनमर्थानां तथोत्तरस्यां ततौ तत्प्रकृतित्वावर्षे चाकार्यत्वात् ॥१॥। जैसे प्रकृति — दर्शपीर्णमास में प्रथौं का उत्पत्तिवचन होता है, वैसे ही सौर्यादि इंडिट में भी उसी मन्त्र के द्वारा वचन करना चाहिए, क्योंकि ग्रथं में कार्यस्य —सामर्थ्य नहीं होता, ग्रतः ऊह करना ग्रावश्यक है।

लिङ्गदर्शनाच्च ॥२॥

तथा, प्रमाण उपलब्ध होने से भी इसी तथ्य की सिद्धि होती है।

जातिनैमित्तिकं यथास्थानम् ॥३॥

जाति शब्द ग्रौर नैमित्तिक शब्द दोनों ही यथास्थान ऊहितव्य होते हैं। ग्रविकारमेकेऽनार्घत्वात् ॥४॥

पू०—कुछ ग्राचार्य ग्रनार्ष होने के कारण ऊह को स्वीकार नहीं करते । लिङ्गदर्शनाच्च ।।४॥

इस अर्थ में भी प्रमाण उपलब्ध होते हैं।

विकारो वातदुक्ते हेतुः ॥६॥

सि॰ — ऊह करनी चाहिए। इसका हेतु प्रथम सूत्र में कह दिया गया है। लिङ्गः मन्त्रचिकीषर्थिम्।।।।।

जो लिङ्ग कहा गया है, वह तो मन्त्र के करने की इच्छा के ही लिए है। ऊहित होने से वह अमन्त्र हो जाएगा।

नियमो वोभयभागित्वात् ॥८॥

स्रथवा, उभय भागी (दोनों मन्त्रों के साथ सम्बन्ध होने से) नियम होता है। लौकिके दोषसंघोगादपवृक्ते हि चोद्यते निमित्तेन प्रकृतौ स्यादभागित्वात् ॥६॥ लौकिक (यूप) स्पर्श में दोष का संयोग होने से मन्त्रपाठ करने का विधान है। निषद्ध स्पर्शक्य निमित्त में ही मन्त्रपाठ का विधान है। वैदिक स्पर्श में निषेध न होने से मन्त्रपाठ का विधान नहीं है।

श्रन्यायस्त्वविकारेण हुष्टप्रतिघातित्वादिविशेषाच्च तेनास्च ॥१०॥ पूर्वं०—अन्याय≔दर्शपौर्णमास याग में कहा बहुवचनान्त श्रविकार से प्रवृत्त होता है, क्योंकि एक पाश में प्रतिघात दृष्ट नहीं होता श्रौर कोई विशेष भी नहीं है । विकारो वा तदर्थन्वात ॥११॥

ापकारा वा तदयत्वात् तदर्थे होने से विकार≔ऊह होता है।

ग्रपि त्वन्यायसम्बन्धात्प्रकृतिवत्परेष्वपि यथार्थं स्यात् ॥१२॥

जिस प्रकार प्रकृति में बहुवचनान्त ग्रौर एकवचनान्त प्रवृत्त होता है, उसी प्रकार विकृति में भी यथार्थ होता है, ग्रन्याय —प्रकृति, दर्शपोर्णमास सम्बन्ध से ।

यथार्थं त्वन्यायस्याचोदितत्वात् ॥१३॥

सि०—ग्रन्याय —प्रकृति के विहित न होने से यथार्थ ग्रर्थात् द्विवचन का ही ऊहन करना चाहिए।

छन्दसि तु यथादृष्टम् ॥१४॥ छन्द≔वेद में तो जैसा लिखा हो, वैसा ही पाठ करना चाहिए । ग्रन्यायस्याचोदितत्वात् ॥१५॥ ग्रर्थं का बाघ ग्रविहित है । ऊह करते समय ग्रर्थं का बाघ नहीं करना **चाहिए ।**  विप्रतिपत्तौ विकल्पः स्यात्तत्समत्वाद् गुणे त्वन्यायकल्पनैकदेशत्वात् ॥१६॥

किसी विरोध के होने पर ही विकल्प होता है। समस्व होने से गुणविभक्त्यर्थ में ग्रन्थाय की कल्पना होती है, प्रधान प्रातिपदिक ग्रार्थ नहीं होता, एकदेशस्य होने से प्रातिपदिक को उत्कृष्ट करता है।

प्रकरणविशेषाच्य ॥१७॥

ग्रोर, विशेष प्रकरण होने से भी प्रातिपदिक बहुवचन को श्राकर्षित करता है । जस्कर्षों वा द्वियज्ञवत् ।।१८।।

पूर्व - बहुवचनान्तर्गत पदवाले मन्त्रों का उत्कर्ष द्वियज्ञ के मन्त्रों के समान करना चाहिए।

ग्रर्थाभावात्तु नैवं स्याद् गुणमात्रमितरत् ॥१**६**॥

सि॰—द्वित्व विशिष्टरूप अर्थबोचक विधान का प्रकृत में अभाव है। दोनों में गुणमात्र है, ग्रतः उत्कर्ष नहीं होगा।

द्यावोस्तयेति चेत् ॥२०॥

जैसे द्यावापृथिक्यादि स्रप्रकरण पठित स्रनुमन्त्रों का उत्कर्ष होता है, उसी प्रकार यहाँ भी होना चाहिए, यदि ऐसा कहो तो—

नोत्पत्तिशब्दत्वात् ॥२१॥

उक्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि द्यावापृथिवी ग्रादि की उत्पत्ति के सम्बन्ध में शब्द = प्रमाण नहीं हैं।

-श्रपूर्वे त्वविकारोऽप्रदेशात्प्रतीयेत ॥२२॥

ग्रपूर्व = प्रकृति में प्रविकार से प्रयोग करना चाहिए (ऊह नहीं करना चाहिए) ग्रातिदेश की प्राप्ति होने से ।

विकृतौ चापि तद्वचनात् ॥२३॥

विकृतिभूत सौर्ययाग में भी प्रकृति — दर्शपौर्णमासेष्टि के समान ही करना चाहिए।

श्रद्भि गुः सवनीयेषु तद्वत्समानविधानाश्चेत् ॥२४॥

म्राक्षेप--यदि समान विधान हो तो 'म्रिधिगुःप्रैष' मन्त्र को भी सवनीयों में उसी प्रमाण से ऊह नहीं होगा।

प्रतिनिधौ चाविकारात् ॥२४॥

समा०—बीहि के ग्रभाव में नीवार प्रतिनिधि हो तो ऊह किये बिना ही मन्त्र पाठ करना चाहिए ।

म्रनाम्नानादशब्दत्वमभावाच्चेतरस्य स्यात् ॥२६॥

यदि मन्त्र में ब्रीहि शब्द का पाठन हो और इतर नीवार का स्रभाव हो तो स्रिभान की सिद्धि के लिए नीवार शब्द का ऊह करना चाहिए।

तादर्थ्याद्वा तदाख्यं स्यात्संस्कारैरविज्ञिष्टत्वात् ॥२७॥

सिo — नीवार ब्रीहि के लिए है और प्रोक्षण ब्रादि संस्कार भी उसी के लिए हैं, ब्रत: वह नीवारास्य ब्रविकार से प्रयुक्त करना चाहिए। उक्तं च तत्त्वमस्य ॥२८॥

इस विषय का तत्त्व (छठे ग्रध्याय में) कह दिया गया है। संसींगषु चार्थस्यास्थितपरिमाणत्वात् ॥२६॥

पशुत्रों का मेद होने पर भी संसर्गवाले पदार्थों में परिमाण के स्थित न होने से कह नहीं होता।

लिङ्गदर्शनाच्च ॥३०॥

तथा, प्रमाण उपलब्ध होने से भी संसर्गवाले पदार्थों में ऊह नहीं होता । एकथेत्येकसंयोगादस्यासेनाभिधानं स्यादसर्वविषयत्वात् ॥३१॥

एक के संयोग होने से, एक समय उच्चारण होने से, सब पशुत्रों के साथ सम्बन्ध न हो सकने से एक धा शब्द का श्रम्यास से अभिधान करना चाहिए, ग्रतः ऊह करनी चाहिए।

श्रविकारो वा बहूनामेककर्मवत् ॥३३॥

पूर्व ० — बहुत-से कर्मों के स्वीकरण की भांति धविकार होता है, ऊह नहीं होता । सक्रत्यं चैकध्यं स्थादेकत्वात्त्वचोऽनश्मिप्रेतं तत्प्रकृतित्वात् परेष्वस्थासे नैवं विवृद्धाविभधानं स्थात ॥३२॥

सि० — प्रकृति याग में एक समय में एक पशु देय होने से उसमें एक्ष्मा शब्द की ग्रावृत्ति की ग्रावश्यकता नहीं परन्तु विकृति याग में पशुग्रों की वृद्धि होने से 'एक्ष्मा' शब्द की ग्रावृत्ति ग्रम्यास से होती है।

मेधपतित्वं स्वामिदेवतस्य समवायात्सर्वत्र च प्रयुक्तत्वात् तस्यान्यायनिगदत्वात्सर्वत्रवाविकारः स्यात् ॥३४॥

पूर्वं ०—स्वामी, मेघापित श्रीर देवता—इन तीनों का उस मेघपित के प्रति श्राधिपत्य होने से समवाय होने के कारण श्रीर सर्वत्र—सबदेशों में पित शब्द का श्राधि-पत्य में प्रयोग होने से ग्रीर उसके श्रन्याय (प्रकृति) निगदित होने से सर्वत्र श्रविकार ही होता है, ऊह नहीं होता।

श्रपि वा द्विसमवायोऽर्थान्यत्वे यथासंख्यं प्रयोगः स्यात् ॥३५॥

भ्रथवा, द्विवचनान्त पद का प्रयोग देवता में भ्रौर एकवचनान्त का प्रयोग स्वामी — गजमान में होने से यथासंख्य —कमानुसार प्रयोग होता है ।

स्वामिनो वैकशब्द्यादुत्कर्षो देवतायां स्यात् पत्न्यां द्वितीयशब्दः स्यात् ॥३६॥

स्रथवा, दोनों मन्त्रों में यजमानरूप स्वामी का ग्रहण है। एकार्थप्रतिपादक शब्द में प्रयोग होने से जो देवताबाच्य हो तो एकवचनान्त पद का उस्कर्ष होता है गौर मजमानवाच्य हो तो द्विवचनान्त पदवाले मन्त्र में पत्नी के साथ यजमान समऋने से दिवचन भी सार्थक हो सकता है।

देवता तु तदाशीष्ट्वात्सम्प्राप्तत्वात्स्वामिन्यर्नीथका स्थात् ॥३७॥

सि॰—मेधपित का वाच्य देवता है। देवता के उद्देश्य से मेघ होता है। यदि श्वामी-परक माना जाए तो यजमान के सत्त्व की मेघ में प्राप्ति होने से 'मेघं मेधपितम्यामा-शासामा'—यह वाव्य निरर्थक हो जाता है। उत्सर्गाच्च भक्त्या तस्मिन्पतित्वं स्यात् ॥३८॥

धौर, यजमान देवता के उद्देश्य से उत्सर्ग करता है, प्रतः मेघपतित्व देवता में मुख्य है ग्रौर स्वामी के लिए उसका गौणरूप में प्रयोग होता है।

उत्कृष्येतैकसंयुक्तौ द्विदेवते संभवात् ॥३६॥

एकसंयुक्त का ही उत्कर्ष किया जाता है, क्योंकि द्विदेवता में वह श्रसम्भव होता है । एकस्तु समवायात्तस्य तल्लक्षणस्वात् ॥४०॥

जो एकवचनान्त (मेधपति शब्द) है, वह देवतागण का बोधक है, क्योंकि उसका वह लक्षण होता है।

संसर्गित्वाच्च तस्मात्तेन विकल्पः स्यात् ।।४१।।

धौर, दोनों मन्त्रों का प्रकृतियाग में सम्बन्ध होने से तथा एकार्यवाचक भी होने से दोनों मन्त्रों का विकल्प है।

एकत्वेऽपि न गुणाऽपायात् ॥४२॥

एकत्व होने पर भी भ्रविवक्षित होने से वह प्रकरण से उल्क्रष्यमाण नहीं होता । नियमो बहुदैवते विकारः स्यात् ॥४३॥

पूर्व • —बहुदेवताक विकृतियाग में द्विवचनान्त का जो अतिदेश है, वह ऊहित होता है।

विकल्पो वा प्रकृतिवत् ॥४४॥

सि०—एकवचन भी प्रकृति की भाँति द्विवचनान्त से विकल्पित होने के योग्य होता है।

ष्रर्थान्तरे विकारः स्याहेवतापृथक्त्वादेकाभिसमवायात्त्यात् ।।४४।। भिन्न-भिन्न देवताश्रों से श्रर्थात् श्रन्य पशु का श्रन्य देवता होने से भिन्न देवताक-याग समुदाय में विकार—ऊह होता है, एक तद्धित प्रत्यय वाचक देवता न होने से । ।। **इति पूर्वभीमांसाद**र्शने नवमाष्यायस्य ततीयः पादः ।।

# चतुर्थः पादः

**बढ्विं**शतिरभ्यासेन पशुगणे तत्प्रकृतित्वाद्गुणस्य प्रविभक्तत्वादविकारे हि तासामकात्स्यें-नाभिसम्बन्धे विकारान्त समाक्षः स्यादसंयोगाच्च सर्वाभिः ॥१॥

षूर्वं — द्विपशुयाग में पड्विंशति (छब्बीस) शब्द का श्रम्यास करना चाहिए, क्योंकि पखुगण की प्रकृति श्रम्नीषोभीय याग है। प्रकृति में एक पशु होता है श्रीर एक पशु के शरीर में छब्बीस वंकियाँ (वक अस्थियाँ) होती हैं। विकृति याग में जहाँ दो पशुओं का विधान है, पड्विंशति शब्द का श्रम्यास होता है। यदि श्रम्यास न किया जाए तो छब्बीस संख्याक्य गुण का सम्बन्ध दो पशुओं में सम्पूर्ण नहीं हो सकता। दो पशुओं में बावन शब्द का समास भी नहीं हो सकता, क्योंकि विकार करने से श्रतिविक्सण शब्द प्राप्त होता है श्रीर किसी भी पशु में बावन वंकियाँ — श्रस्थियाँ नहीं होतीं।

श्रभ्यासेऽपि तथेति चेत् ॥२॥

श्रम्यास करने पर भी वही ग्रप्राकृतत्वरूप दोष ग्राता है, यदि ऐसा कही तो—-न गुणादर्थकृतत्वाच्च ॥३॥

उनत कथन ठीक नहीं, क्योंकि ग्रम्यास करने से वंक्रियों का सम्बन्ध दोनों पशुग्रों के साथ हो सकता है, परन्तु समास करने से ऐसा नहीं हो सकता।

समासेऽपि तथेति चेत् ॥४॥

समास करने में भी वहीं दोष ग्राएगा, यदि ऐसा कहो तो — नासम्भवात् ॥५॥

नासम्मवात् ॥श्र उक्त कथन ठीक नहीं, ग्रसम्भव होने से ।

स्वाभिइच वचनं प्रकृतौ तथेह स्यात् ॥६॥

प्रकृति — ग्रग्नीकोमीय याग में स्वसम्बन्धी वंकी वचन है, उसी प्रकार ग्रम्यास में भी हो सकता है।

वंकीणान्तु प्रधानत्वात्समासेनाभिधानं स्यात् प्राधान्यमध्रिगोस्तदर्थत्वात् ॥७॥

सि०—वंकियों की प्रधानता है, पशुग्रों की नहीं। 'ग्रिश्रगुः प्रैष' का भी यही भाव है। वंकी की प्रधानता होने से समास का कथन ही ग्राभीष्ट है।

तासां च कृत्स्नवचनात् ॥६॥

उन वंक्रियों का सम्पूर्णता से गिनने का वचन पाये जाने से भी उनकी प्रधानता सिद्ध होती है, पशुप्रों के नहीं।

ग्रपि त्वसन्निपातित्वात्पत्नीवदाम्नातेनाभिधानं स्यात् ॥६॥

विकारस्तु प्रदेशत्वाद्यजमानवत् ॥१०॥

सि०—यजमान शब्द की भाँति प्रदेश-वृत्ति होने से विकार—ऊह होता है। श्रपूर्वत्वात्तथा पत्न्याम् ॥११॥

इसी प्रमाण से अपूर्व अर्थ होने से 'पत्नी' शब्द में ऊह करने की आवश्यकता नहीं है।

म्राम्नातस्त्वविकारात्संख्यासु सर्वगामित्वात् ।।१२॥

पक्ष-उत्थापन—प्रकृति में प्रातिपदिक शब्द जैसे ग्राम्नात है, उसी प्रकार ऊह किये बिना षड्विशति शब्द का प्रयोग करना चाहिए। संख्याबाचक वचन में विकार करने पि उसका सब वंकियों में कथन हो जाएगा।

संख्या त्वेवं प्रधानं स्याहं क्रयः पुनः प्रधानम् ॥१३॥

निराकरण—इस प्रकार षड्विंशति के ऊह करने में संख्या प्रधान है। प्रकृति से

श्रम्यासो वाऽविकारात् स्यात् ॥१४॥

पूर्व० — समान वचन नहीं है, ब्रम्यास ही होता है, क्योंकि इस प्रकार से ब्रविकार हो जाएगा । पशुस्त्वेवं प्रधानं स्वादभ्यासस्य तिन्तिमत्तत्वात् तस्मात्समासद्यव्दः स्यात् ॥१५॥ सि०—ऐसा मान लेने पर यहाँ पर पशु ही प्रधानतया निर्दिष्ट हो जाता है, श्रभ्यास करने में पशु शब्द निमित्त है, ग्रतः समास शब्द का पाठ करना योग्य है।

ग्रश्वस्य चतुस्त्रिंशत्तस्य वचनाद्वैशेषिकम् ॥१६॥

पूर्व ॰ — ग्रस्वमेध यज्ञ में चौतीस विकिथा समाम्नात हुई हैं, वहाँ वह वचन ग्रस्व का ही वैशेषिक है, ग्रथवा सभी के लिए समान है।

तत्प्रतिषिष्य प्रकृतिनियुज्यते सा चतुस्त्रिंशद्वाच्यत्वात् ॥१७॥

सि० — वहाँ ऋचा का ग्रर्थवान् वचन होने से यह श्रश्व को ही वैशेषिक है, ऐसा न मानने पर ऋचा के वचन में ग्रनर्थकत्व दोष हो जाएगा।

ऋग्वा स्थादाम्नातत्वादविकल्पश्च न्यायः ॥१८॥

अथवा, जो ऋक् आम्नात है, वह अप्रतिषिद्ध है, इस कारण से ग्रश्व का वैशेषिक वचन होता है और वह अविकल्प है।

तस्यां तु वचनादेरवत्पदविकारः स्यात् ॥१६॥

उस ऋचा में पद-विकार होकर चतुस्त्रिशत (चौतीस) न कहकर षड्विंशति ही बोलना चाहिए, जैसे इरा के स्थान पर गिरा बोला जाता है।

सर्वप्रतिषेधो वाऽसंयोगात्पदेन स्यात् ॥२०॥

ध्रयवा, 'चतुस्त्रिंशत' इस पद का ऋचा के साथ संयोग न होने से समस्त ऋचात्रों का प्रतिषेष हो जाएगा ।

वनिष्ठुसन्निधानादुरूकेण वर्गाभधानम् ॥२१॥

ज्योतिष्टोम के अग्नीषोमीय पशुयाग में जो 'ग्रिघिगो' वचन है, वहाँ वनिष्टु का सन्निधान होने से 'उरूक' शब्द उल्लू का वाचक न होकर वपा ≕चर्बी का वाचक है।

प्रशंसाऽस्याभिधानम् ॥२२॥

पूर्व०—'ग्रधिगुःप्रैष' मन्त्र में 'प्रशंसा' शब्द ग्रसि —तलवार के ग्रयं का वाचक है । बाह्यप्रशंसा वा ॥२३॥

सिo—वहाँ 'प्रशंसा' शब्द बाहु की प्रशंसा बतानेवाला है। प्रशंसा-बाहु का भ्रयं है—प्रशस्त बाहु। यदि तलवार अर्थं होता तो 'प्रशंसा' का ऊह करके बहुवचन करना पडता, परन्तु यहाँ ऊह विहित नहीं है।

श्येन-शला-कश्यप-कवष-स्रोकपणेष्वाकृतिवचनं प्रसिद्धसन्नियानात् ॥२४॥

पूर्वं - स्थेन, शला, कश्यप, कवय और स्रोकपर्ण में साइस्य (स्थेन पक्षी के समान) वचन है, प्रसिद्ध स्थेन ग्रादि पद का सन्निवान होने से।

कात्स्न्यं वा स्यात्तथाभावात् ॥२४॥

सि० — एक ग्रङ्ग के उद्धरण से श्रिष्ठियु नामक ऋत्विज को पशु के शरीर के श्रवयवों का पूर्ण ज्ञान नहीं हो सकेगा, ग्रतः सम्पूर्ण श्राकृति का उल्लेख किया गया है।

प्रासिङ्गके प्रायश्चित्तं न निद्यते परार्थत्वात्तदर्थो हि विषीयते ॥२६॥ दर्शपौर्णमास इष्टियों में गाहंपत्य से ग्रन्नि लाते समय यदि वह बुक्त जाए तो प्रायक्चित्तरूप में ज्योतिब्मती इब्टि करने का विद्यान नहीं है, क्योंकि ज्योतिब्मती इब्टि प्रन्य के लिए होने से, ग्रम्निहोत्र के लिए ही विहित है।

धारणे च परार्थत्वात् ॥२७॥

'घार्य' ग्रन्ति के बुभः जाने पर भी यह प्रायश्चित्त नहीं होता, क्योंकि इसमें भी परार्थता विद्यमान है।

कियार्थत्वादितरेषु कर्म स्यात् ॥२८॥

पर्यक्षण श्रौर परिसमूहन ग्रादि तो संस्कारार्थं हैं, उनका ग्रौर कोई प्रयोजन नहीं, ग्रतः वे तो करने ही चाहिएँ।

न तूत्पन्ने यस्य चोदनाऽप्राप्तकालत्वात् ॥२६॥

परार्थं उत्पन्त ग्रग्नि (दर्शपीणंमास) में जो ग्रग्निहोत्र का विधान है, वहाँ काल के ग्रभाव में विगुणता होने से 'वाचा त्वा होत्रा' ग्रादि मन्त्र नहीं पढ़ा जाएगा।

प्रदानदर्शनं श्रपणे तद्धर्मभोजनार्थत्वात्संसर्गाच्च मध्दकवत् ॥३०॥

पूर्व ॰ —पयस के श्रपण में यदि देवता के उद्देश्य से प्रदान है तो पयोधर्म पय में भी करने चाहिएँ ग्रौर श्रपणार्थ है तो नहीं करने चाहिएँ, क्योंकि मधु ग्रौर उदक के समान संसृष्ट होने से तथा याग के लिए होने से प्रदेय द्रव्य के जो धर्म कर्त्तव्य हैं, वे धर्म प्रदेय पय के भी कर्त्तव्य हैं।

संस्कारप्रतिषेधक्च तद्वत् ॥३१॥

श्रीर, प्रदेय संस्कारों का भी उसी प्रकार प्रतिषेध है।

तत्त्रतिषेघे च तथाभूतस्य वर्जनात् ॥३२॥

तथा, उस पय के प्रदेयत्व का निषेघ माना जाए तो पयोमिश्रित चरुद्रव्य का भी निषेघ हो जाएगा।

म्रधर्मत्वमप्रदानात्प्रणीतार्थे विधानादतुल्यत्वादसंसर्गः ॥३३॥

सि० —पय में प्रदीयमान धर्मता नहीं है और इसका प्रणीतार्थ में विधान है तथा चरु भीर पय की तुल्यता भी नहीं है।

परो नित्यानुवादः स्वात् ॥३४॥

अन्य वचन (श्रयजुषा बत्सानपाकरोति) नित्यविधि का अनुवाद है।

विहितप्रतिषेघो वा ॥३५॥

ग्रथवा, वह वचन शाखान्तर में विहित (यजुषा वत्सानपाकरोति) विधान का प्रतिषेधक है।

वर्जने गुणभावित्वात्तदुक्तप्रतिषेधात्स्यात्कारणात्केवलाशनम् ॥३६॥

पूर्वोक्त (पयो मा भुंक्च—तू दूध का सेवन मत कर) प्रतिषेघे के कारण पय — संसुष्ट ग्रन्न के भक्षण का वर्जन किया गया है, वह युक्त है। भोजन में दूध श्रप्रधान है। कैबल दूध का सेवन ब्रत में तथा श्रौषथ के रूप में किया जाता है। केवल ब्रोदन — भात का भ्रष्यन (खाना) हो सकता है।

वतधर्माच्च लेपवत् ॥३७॥

ब्रह्मचारी के लिए मांस ब्रादि का निषेध है। मांस से संसृष्ट पदार्थों के सेवन से

उसके प्रत का लोप होता है, उसी प्रकार यहाँ भी पय से संसृष्ट पदार्थों का वर्जन हो जाएगा।

रसप्रतिषेधो वा पुरुषधर्मत्वात् ॥३८॥

उपर्युक्त कथन ठीक नहीं । ब्रत पुरुष का घर्म होने से रस का प्रतिषेध है । पय == दूध का प्रतिषेध उस प्रकार का नहीं है, ख्रत: प्रथम परिहार ही समुचित है ।

श्रम्युदये दोहापनंयः स्वधर्मा स्यात्प्रवृत्तत्वात् ॥३६॥

चन्द्रोदय निमित्तक अभ्युदय-इष्टि में स्वघर्मा और इज्या के लिए शृत=पके हुए दूध तथा दिख इन दोनों द्रव्यों के धर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए, क्योंकि वहाँ दही की भी आहुति दी जाती है और पके हुए दूध की भी।

शृतोपदेशाच्च ॥४०॥

शृत ≕पके हुए दूघ के उपदेश से भी इज्यार्थ ही दही ग्रौर पके हुए दूघ के धर्म करने चाहिएँ।

ग्रपनयो वार्थान्तरे विधानाच्चरुपयोवत् ॥४१॥

चरु ग्रौर पयस के समान श्रपणरूप कार्यान्तर में विधान होने से इच्या के धर्म का ग्रभाव है।

श्रपणानां त्वपूर्वत्वात्प्रदानार्थे विधानं स्यात् ॥४२॥

पूर्व ॰ — पय श्रादि श्रपण का याग के लिए विधान है, प्रपूर्व कर्म होने से । सोम प्रदेय है । सोम की अपूर्वता होने से प्रदानार्थ पय का विधान होता है, ग्रतः प्रदेश पयो-धर्म यहाँ पर करने ही चाहिएँ।

गुणो वा श्रपणार्थत्वात् ॥४३॥

सि०—पय सोम का गुणभूत द्रव्य है, प्रदेय नहीं है, क्योंकि पयस का उपयोग श्रपण श्रर्थात् मिश्रण के लिए है।

श्रनिदेंशाच्च ॥४४॥

श्रौर पयस का देवता के साथ निर्देश न होने से पयस गौण है, श्रत: उसमें प्रदेय के धर्म कर्त्तव्य नहीं हैं।

श्रुतेश्च तत्प्रधानत्वात् ॥४५॥

तथा, द्वितीया विभक्ति की (पयसा सोमं श्रीणाति) श्रुति होने से भी सोम की प्रधानता स्पष्ट है।

ग्नर्थवादश्च तदर्थत्वात् ॥४६॥

श्रीर, श्रर्थवाद भी सोम की प्रधानता सूचित करने के लिए ही है।

संस्कारं प्रतिभावाच्च तस्मादन्यप्रधानम् ॥४७॥

सोम के संस्कार के लिए होने से भी पयस अप्रधान = गौण है।

पर्यग्निकृतानामुत्सर्गे तादर्थ्यमुपधानवत् ॥४८॥

पूर्वं ० — जैसे चरु का उपादान उपधानार्थ होता है, उसी प्रकार पर्यान्नकृत वन्य-पशुओं के उत्सर्ग में होता है, ग्रर्थात् ग्रालम्भन (छू) कर उन्हें छोड़ दिया जाता है।

## शेषप्रतिषेधो वाऽर्थाभावादिडान्तवत् ॥४६॥

सि०—पर्यग्नि संस्कार करने के पश्चात् प्राकृत ग्रङ्गों का प्रतिषेध है, कर्त्तव्यार्थ न होने से, ठीक उसी प्रकार जैसे ग्रातिथ्य में इडान्त कर्म ग्रन्य कर्मों का निवर्तक है।

पूर्ववत्त्वाच्च शब्दस्य संस्थापयतीति चाप्रवृत्ते नोपपद्यते ॥५०॥

श्रीर, पूर्व शब्द याग की प्रवृत्तिवाला है तथा ग्राज्य के द्वारा शेष का संस्थापन होता है। यदि यागपूर्व प्रवृत्ति नहीं है, उत्सर्ग-मात्र ही है तो वहाँ 'संस्थापयित' शब्द उपपन्न नहीं होता, ग्रतः शेष का प्रतिषेष ही सिद्ध होता है।

किया वा स्यादवच्छेदादकर्म सर्वहानं स्यात् ॥५१॥

ग्रथवा, ग्रवच्छेद सत्र में किया होनी चाहिए। जब याग होता है तो सभी याग-कर्म करने चाहिएँ। यदि याग न हो तो ग्रकर्म हैं, संस्कारों का सर्वहान हो जाएगा, ग्रत: कर्मशेष प्रतिबन्ध पक्ष में भी सभी कुछ करना चाहिए।

म्राज्यसंस्था प्रतिनिधिः स्याद् द्रव्योत्सर्गात् ॥४२॥ पूर्व०-—द्रव्य के उत्सर्ग होने से ग्राज्य की समाप्ति प्रतिनिधिमूत है। समाप्तिवचनात् ॥४३॥

तथा, समाप्ति-वचन पाये जाने से भी यही सिद्ध होता है कि पूर्व की ही परि-समाप्ति है।

चोदना वा कर्मोत्सर्गादन्यैः स्यादविशिष्टत्वात् ॥५४॥

सि०—पूर्वकर्म की परिसमाप्ति होने से कर्मान्तर का विवान होता है, दोनों वाक्यों में समानता होने से।

1

ग्रनिज्यां च वनस्पते प्रसिद्धाङ्ग्लेन दर्शयति ॥४४॥ ग्रङ्गान्तर द्वारा वनस्पति-याग का ग्रभाव बताया जाता है। संस्था तद्देवतात्वात् स्यात् ॥४६॥ संस्था शब्द समाप्ति का वाचक है, पत्नीवत् देवताक होने से। ॥ इति पूर्वमीमांसादर्शने नवमाध्यायस्य चतुर्थः पादः॥ इति नवमोऽष्यायः॥

## दशमोऽध्यायः

#### प्रथमः पादः

### विधेः प्रकरणान्तरेऽतिदेशात्सर्वकर्म स्यात् ॥१॥

पूर्वं o — प्रकृतियाग के प्रकरण में जिस-जिस कर्म का विधान है, उस सबका विकृतियाग में श्रतिदेश है, श्रतः प्रकृति में विहित सभी कर्म विकृति में भी करने चाहिएँ, चाहे वे लुप्त ही क्यों न हों।

## श्रपि वाऽभिघानसंस्कारद्रव्यर्थे कियते तादर्थ्यात् ॥२॥

सि० — अभिघान-संस्कार द्रव्य प्रयोजन होने पर ही किया जाता है; जहाँ प्रयोजन नहीं वहाँ नहीं होता, क्योंकि वह अन्य प्रयोजन के लिए ही आम्नात है, स्वार्थ के लिए नहीं।

# तेषामप्रत्यक्षशिष्टत्वात् ॥३॥

कृष्णलों (सोने के टुकड़ों, वस्तुतः घुँघची — चिरमठी ग्रथवा कोई ग्रन्त-विशेष) का पाक इसलिए करना चाहिए क्योंकि श्रुति में स्पष्ट विधान कर दिया गया है।

## इष्टिरारम्भसंयोगादङ्गभूतान्निवर्तेतारम्भस्य प्रधानसंयोगात् ॥४॥

प्रकृतियाग की दीक्षणीय-इष्टि में जो ग्रारम्भणीया-इष्टि की जाती है, उसका ज्योतिष्टोम की दीक्षणीय में बाध हो जाता है, क्योंकि ग्रारम्भ का सम्बन्ध प्रधान याग के साथ है।

## प्रधानाञ्चान्यसंयुक्तात्सर्वारमभान्निवर्तेतानङ्गत्वात् ।।५।।

राजसूययाग में पशुयाग, सोमयाग ध्रादि प्रधान कर्मे हैं, उनके ब्रन्तगँत ब्रनुमित द्यादि इष्टियां भी हैं। इन ब्रनुमित इष्टियों में भी ब्रारम्भणीया-इष्टि का बाय है, क्योंकि जो प्रधान कर्म दूसरे प्रधान कर्मों से जुड़े हैं, उनमें ब्रारम्भणीय कर्म करने की ध्रावस्यकता नहीं है।

## तस्यां तु स्यात्प्रयाजवत् ॥६॥

पूर्व ०----एक स्रारम्भणीया-इष्टि में दूसरी श्रारम्भणीया-इष्टि प्रयाज के समान करनी चाहिए।

#### न वाऽङ्गभूतत्वात् ॥७॥

सि०—ग्रारम्भणीया-इष्टि में ग्रारम्भणीया-इष्टि नहीं होती, क्योंकि वह तो दर्श-पौर्णमास की ग्रङ्गमूत होती है।

#### एकवाक्यत्वाच्च ॥६॥

केवल एक ही वाक्य हैजो ब्रारम्भणीया का विघान करता है, ब्रतः ब्रारम्भणीया-इंद्रिट में ब्रारम्भणीया नहीं होती। कर्म च द्रव्यसंयोगार्थमर्थाभावान्निवर्तेत तादर्थ्यं श्रुतिसंयोगात् ॥हर्भ

द्रव्य के संयोग के लिए जो कर्म होता है, वह ग्रर्थ का ग्रभाव होने से निवृत्त हो जाता है, क्योंकि तादर्थ्य का श्रुति से संयोग होता है, ग्रतः यूप करणार्थ जो यूपाहृति ग्रादि संस्कार हैं, वे निरर्थक होने से निवृत्त हो जाते हैं।

स्थाणौ तु देशमात्रत्वादनिवृत्तिः प्रतीयेत ॥१०॥

पूर्वं - अन्निषोमीय पशुयाग में स्थाणु में स्थाणु की ब्राहुित श्रूयमाण होती है, यूप-संस्कार की भाँति स्थाणु में निवृत्ति की निवृत्ति नहीं होती, क्योंकि वह उपकारक कर्म है।

श्रपि वा शेषभूतत्वात्संस्कारः प्रतीयेत ॥११॥

सि० — यूप का ग्रङ्गभूत होने से ब्राहुतिरूप कर्म की संस्कार में ब्रावश्यकता प्रतीत होती है।

समाख्यानं च तद्वत् ॥१२॥

भौर, समारूयान भी ग्रवान्तर-प्रकरण यूप के ग्रङ्गत्व का साधक है । समारूयान स्थाणु-प्रधान ग्राहुति का ही होता है ।

मन्त्रवर्णक्च तहत् ॥१३॥

तथा, समाख्यान की भाँति मन्त्र-वर्णन भी ग्रङ्गत्व में प्रमाण है।

प्रयाजे च तन्न्यायत्वात् ॥१४॥

प्रयाज में संस्कार-कर्म न्याय्य है । स्थाणु में आहुति श्रौर शेषमूत होने से उसका संस्कार उचित ही है ।

लिङ्गदर्शनाच्च ॥१५॥

तथा, इस पक्ष में प्रमाण भी उपलब्ध होते हैं।

तथाऽऽज्यभागान्निरपीति चेत् ॥१६॥

श्राक्षेप—उत्तम प्रयाज के समान ग्राज्यभाग के ग्रन्तर्गत होनेवाला ग्रग्नियाग भी सान्निपत्य उपकारक है, यदि ऐसा कहो तो—

व्यपदेशाहेवतान्तरम् ॥१७॥

समा॰—उक्त कथन ठीक नहीं। व्यपदेश (वाक्य में निर्देश होने) से देवतान्तर (प्रभान देवता से भिन्न) का यजन किया जाता है।

समत्वाच्च ॥१८॥

भौर, याग तथा देवता दोनों ही प्रयोजनवाले हैं, ग्रतः देवता की यागार्थता गाम्य है। देवता के बिना याग नहीं हो सकता तथा उपकारक कर्मों से समस्व है।

पशावपीति चेत् ॥१६॥

भाक्षेप—म्राज्यभागाग्नि याग जैसे भ्रारादुपकारक है, उसी प्रकार पशु-पुरोडाश गै भी भारादुपकारकत्व है, यदि ऐसा कहो तो—

न तद्भूतवचनात् ॥२०॥

समा०—उक्त कथन ठीक नहीं, एक देवता प्रतिपादक वचन के पाये जाने से । जिस देवता का पशु है, उसी देवता का पुरोडाश होता है ।

## लिङ्गदर्शनाच्च ॥२१॥

प्रमाणों के उपलब्ध होने से भी पशु-देवता-संस्कार के लिए पुरोडाश याग होता है।

गुणो वा स्यात्कपालवद्गुणभूतविकाराच्च ॥२२॥

पूर्वं o — देवता ग्रङ्ग है। जैसे कपाल श्रपण ग्रौर तुषोपवपन में होता है, उसी प्रकार ग्रग्नीषोभीय देवता ग्रभिन्न पश्रुयाग ग्रौर पुरोडाश याग में गुणभूत हो जाएँगे। इससे भी ग्रारादुपकारकत्व सिद्ध होता है।

श्रपि वा शेषभूतत्वात्संस्कारः प्रतीयेत स्वाहाकारवदङ्गानामर्थसंयोगात् ॥२३॥

सि०—उनत कर्म ब्राराद्रुपकारक नहीं किन्तु देवता के संस्कार के लिए देवता-प्रयोजनवाला है। स्वाहाकार उच्चारण जैसे देवता-संस्कार के लिए है, उसी प्रकार उक्त कर्म भी देवता-संस्कार के लिए है, वर्योकि श्रङ्ग का प्रयोग के साथ सम्बन्ध होता है।

व्युद्धवचनं च विप्रतिपत्तौ तदर्थत्वात् ॥२४॥

तथा, सौत्रामणी में पशु पुरोडाञ्च ग्रीर देवता की विप्रतिपत्ति के सम्बन्ध में व्यृद्ध = ग्रङ्गलोप वचन देवता-संस्कार में ही ग्रवकल्पित होता है।

गुणेपीति चेत् ॥२४॥

गुषपक्ष (पुरोडाञ्च याग) में भी समान दोष है, यदि ऐसा कहो तो— नासंहानात्कपालवत्।।२६।।

उन्त कथन ठीक नहीं। जैसे कपालों का हान नहीं होता, उसी प्रकार पशु-देवता में भी हान नहीं होता।

ग्रहाणां च सम्प्रतिपत्तौ तद्वचनं तदर्थत्वात् ॥२७॥

ग्रीर, सौत्रामणी में ग्रहों के देवता के सम्बन्ध में विवाद नहीं ग्रीर जो ग्रहों में पुरोडाश सम्बन्धी वचन (ग्रहपुरोडाश ह्या ते पशवः) है, वह ग्रह ग्रीर पशु दोनों देवता संस्कार के लिए हैं, ग्रतः संस्कार पक्ष ही बलवान् है।

ग्रहाभावे तद्वचनम् ॥२८॥

तथा, यदि ग्रह देवता के संस्कार के लिए है तो पुरोडाश भी देवता के संस्कार के लिए है। 'नैतस्य पद्मोर्ग्रह' गृह्धन्ति'—यह वाक्य ग्रहों के ग्रभाव का सूचक है, इस ग्रभाव का प्रयोजन यह है कि ग्रह ग्रीर पुरोडाश का प्रयोजन एक है।

देवतायाश्च हेतुत्वे प्रसिद्धं तेन दर्शयति ॥२६॥

ग्रग्निदेवताक पशु होता है ग्रौर पुरोडाश भी ग्रग्निदेवताक है, ग्रतः पुरोडाश भी देवता के संस्कार के लिए है।

म्रविरुद्धोपपत्तिरर्थापत्तेःश्रुतवद् गुणभूतविकारः स्यात् ॥३०॥

प्रधानभूत भी ध्रम्नीषोमों में धर्मों की उपपत्ति स्रवस्द होती है। स्रर्थापत्ति से प्रधानभूत भी प्राकृतकार्य याग-निवृत्ति को करते हुए दूरभूत धर्मों के द्वारा शृत —पके हुए दूष की भाँति पूज्यमान होते हैं। स हचर्यः स्यादुभयोः श्रुतिभूतत्वाहिप्रतिपत्तौ तावर्थ्याहिकारत्वमुक्तं तस्यार्थवादत्वम ॥३१॥

याग दो प्रयोजनवाला होता है, एक देवता-संस्**कारावे पौर दू**सरा छिद्र ढकते के लिए । दोनों ही प्रयोजन वेदविहित होने से ऋषैवान् **हैं । संशय** उत्पन्न होने पर उभयार्थक याग समभना चाहिए । विकृतियाग भी उसी के लिए हैं । 'पन्नोरेव' इत्यादि वाक्य ऋषैवाद है ।

विप्रतिपत्तौ तासामाख्याविकारः स्यात् ॥३२॥ जहाँ सन्देह होता हो, वहाँ देवताग्रों के नाम का विकार होता है । ग्रम्यासो वा प्रयाजवदेकदेशोऽन्यदेवत्यः ॥३३॥

अथवा, 9रोडाश याग का अभ्यास है, उसका एक देश प्रयाज की माँति भिन्न वैवसावाला होता है।

चर्रुहर्विविकारः स्यादिज्यासंयोगात् ॥३४॥

याग के साथ सम्बन्ध होने से चरु शब्द का ग्रर्थ हवि का विकार ही है। प्रसिद्धग्रहणत्वाच्च ।।३५।

पूर्वं - चरु स्थाली में प्रसिद्ध है। हिमालय से कन्याकुमारी तक इसी का प्रयोग भी देखा जाता है, ग्रतः स्थाली में ही हिव का विकार भी होता है। श्रोदनो वाज्नसंयोगात् ॥३६॥

सि०—झन्न प्रर्थात् श्रदनीय—खाने योग्य पदार्थों के साथ सम्बन्ध होने से चरु गाथ का श्रथं श्रोदन—भात ही है ।

न द्वचर्यत्वात् ॥३७॥

पूर्व - - उक्त कथन ठीक नहीं। चह शब्द का ग्रर्थ श्रोदन मानने पर उसमें दो गर्भवाला होने का दोष श्राता है, क्योंकि चह शब्द स्थाली में प्रसिद्ध है।

कपालविकारी वा विश्वयेऽर्थोपपत्तिभ्याम् ॥३८॥

भ्रथवा, चरु कपाल का विकार ही है। संशय होने पर योग्यता और उत्पत्ति से भाग का निरुचय होता है।

गुणमुख्यविशेषाच्च ।।३६॥

भ्रोर, गाण भ्रोर मुख्य के विशेष हेतु से भी कपाल विकार होता है। तत् श्रुतौ चान्यहविष्ट्वात् ॥४०॥

षरु की श्रुति में ग्रन्य हिवयों का भी सम्बन्ध होने से यही पक्ष सिद्ध होता है। लिङ्कदर्शनाच्च ॥४१॥

प्रमाणों के उपलब्ध होने से भी यही सिद्ध होता है कि चरु कपाल का विकार है। स्रोदनो वा प्रयुक्तत्वात् ॥४२॥

सि०—चरशब्द का घोदन में भी प्रयोग होने से ग्रोदन भी हविका विकार वैवाह ।

## श्रपूर्वव्यपदेशाच्च ।।४३॥

ग्रौर, ग्रपूर्वका व्यपदेश होने से भी श्रोदन के द्वाराही हविका विकार होताहै।

### तथा च लिङ्गदर्शनम् ॥४४॥

ऐसा मानने पर इसमें अन्य प्रमाण भी उपलब्ध हो जाते हैं।

### स कपाले प्रकृत्या स्यादन्यस्य चाश्रुतित्वात् ॥४५॥

पूर्व • — क्र्रोदन का पाक ब्राठ कपालों में करना चाहिए, क्योंकि दर्शपौर्णमास-रूप प्रकृत्ति से कपालों की प्राप्ति होती है और ग्रन्य कोई पात्र शास्त्र-विहित नहीं है, ब्रत: इसका कोई नियम नहीं है। अर्थंप्राप्त जिस किसी भी द्रव्य में पाक किया जा सकता है।

### एकस्मिन् वा विप्रतिषेधात् ॥४६॥

ग्राठ कपालों में पाक का ग्रम्थास होने से एक पाल में ही चरु का पाक किया जाना चाहिए।

न वाऽर्थान्तरसंयोगादपूर्वे पाकसंयुक्तं धारणार्थं चरौ भवति तत्रार्थात्पात्रलाभः

## स्यादनियमोऽविशेषात् ॥४७॥

अथवा, अर्थान्तर का संयोग होने से ब्रोदन का पाक कपालों में नहीं करना ंचाहिए, क्योंकि कपाल की धावश्यकता तो अपूप —पुरोडाक्ष के लिए होती है। चरू— क्योदन में प्रयुक्त कपाल उदक — जल के धारण के लिए होता है। उदकगत ऊष्मा से ही ब्रोदन का पाक होता है, कपालगत ऊष्मा से नहीं ; अर्थापत्ति से पात्र का लाभ होता है। अमुक पात्र होना चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं है।

### चरौ वा लिङ्गदर्शनात् ॥४८॥

सि० — चरु को स्थाली में ही पकाना चाहिए, कटाह ग्रथवा कपालों पर नहीं, क्योंकि ऐसे प्रमाण उपलब्ध होते हैं।

## तस्मिन्पेषणमनर्थलोपात्स्यात् ॥४६॥

पूर्वं - — चरु में पेषण (पीसना) करना चाहिए, क्योंकि पेषणरूप ग्रर्थं का लोप उसमें नहीं है।

### म्रकिया वा म्रपूपहेतुत्वात् ॥५०॥

सि०--- ग्रोदन बनाने के लिए चावल का पेषण नहीं होता, पुरोडाश बनाने के लिए ग्राटा पीसा जाता है।

## पिण्डार्थत्वाच्च संयवनम् ॥५१॥

चरु का संयवन (पानी मिलाकर गूँधना) नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह पिण्ड बनाने के लिए है।

## संवपनं च तादर्थ्यात् ।।५२॥

संवपन पुरोडाश में किया जाता है, क्योंकि वह उसी के लिए होता है।

#### सन्तापनमद्यः श्रपणात् ।।५३॥

सन्तापन का भी चरु = भ्रोदन में बाघ है, क्योंकि वह ग्रघ:श्रपण = पुरोडाश के नीचे के भाग को पकाने के लिए होता है।

#### उपधानं च तादर्थात् ॥५४॥

उपधान भी अनावश्यक है। कपालों को ग्रांग पर रखने को 'उपधान' कहते हैं, भात में यह भी व्यर्थ है।

### पृथ्उलक्ष्णे चाऽनपूपत्वात् ॥४५॥

भौर, चरु में प्रथन (लोई बनाने) तथा श्लक्षण (चिकना करने) का भी निषेच हैं, क्योंकि ये क्रियाएँ पुरोडाज़ में होती हैं।

# श्रम्यूहक्चोपरिपाकार्थत्वात् ॥५६॥

स्रोदन में स्रम्यूहन का भी बाघ है। पुरोडाश को करछूल से स्रङ्गारे लेकर डक वैते हैं, जिससे ऊपर का भाग पक जाए। भात में यह भी व्ययं है।

### तथा च ज्वलनम् ॥५७॥

ग्रयज्वलन (दर्भके पूर्लों को जलाकर चारों क्रोर से गर्भकरूना) भी पुरोडाका के साथ होताहै,भात में यह भी व्यर्थहै।

### व्युद्धृत्याऽऽसादनं च प्रकृतावश्वतित्वात् ॥५८॥

पुरोडाश को कपोलों से उठाकर अलग रखते हैं। चरु में उसका भी बाघ है, श्रुति में विधान न होने से।

।। इति पूर्वमीमांसादर्शने दशमाध्यायस्य प्रथमः पादः ।।

## द्वितीयः पादः

## कृष्णलेष्वर्थलोपादपाकः स्यात् ॥१॥

पूर्वं o — इंड्लाल (सोने के टुकड़े) चरु में पाकरूप ग्रयं के सम्भव न होने से अर्थं का लोप होता है, ग्रत: इंड्लालों को पकाने की ग्रावश्यकता नहीं है।

### स्याद्वा प्रत्यक्षशिष्टत्वातप्रदानवत् ॥२॥

सिo—कृष्णालों का पाक होना चाहिए, क्योंकि श्रुति में प्रत्यक्ष विधान है। कृष्णालों का ग्रदन — भक्षण नहीं होता, उनका प्रदान होता है। इसका दृष्टफल तो नहीं है, ग्रदृष्ट फल होगा।

### उपस्तरणाभिघारणयोरमृतार्थत्वादकर्म स्यात् ॥३॥

कृष्णलों में उपस्तरण (उँडेलना) ग्रीर ग्रमिघारण (घी डालने) का बाध है, ग्योंकि ये कियाएँ भात को स्वादिष्ट बनाने के लिए की जाती हैं।

## क्रियेत वाऽर्थवादत्वात्तयोः संसर्गहेतुत्वात् ॥४॥

पूर्व - कृष्णल में उपस्तरण श्रीर श्रीमघारण दोनों कियाएँ करनी चाहिएँ, गर्योकि प्रकरणान्तर में विधि का श्रतिदेश होने से समस्त कर्म होता है। स्वादुत्वकरण तो केवल श्रर्थवाद है। श्राज्य का संसर्ग-मात्र ही किया जाता है। ग्रकर्म वा चतुर्भिराग्तिवचनात्सह पूर्ण पुनश्चतुरवत्तम् ॥५॥

सिक — 'चर्तुां भः' इस म्राप्तिवचन के होने से उपस्तरण और म्रभिघारण—दोनों की निवृत्ति हो जाती है। इनके साथ फिर पूर्ण चतुरवत्त ही हो जाता है भौर वहाँ पर म्राप्तिवचन का व्याघात हो जाता है। कुष्णल चार हैं भौर म्रवदान भी चार ही हैं, म्रतः एक-एक कुष्णल एक-एक म्रवदान के स्थान में होता है।

क्रिया वा मुख्यावदानपरिमाणात् सामान्यात्तद्गुणत्वम् ॥६॥

उपस्तरण और ग्रीभधारण दोनों कमें करने चाहिएँ, क्योंकि प्रकृति में मुख्य ग्रवदान के परिमाण का कथन पाया जाता है। परिमाण स्वयं गुण — ग्रङ्ग होने से मुख्य द्रव्य का बाध नहीं कर सकता, ग्रतः उक्त दोनों कियाएँ की जानी चाहिएँ।

तेषां चैकावदानत्वात् ।।७॥

र्श्वोर, चारों कृष्णलों की एक ही अवदानतो होती है, श्रतः उक्त दोनों क्रियाएँ करनी चाहिएँ।

श्राप्तिः संख्या समानत्वात् ॥५॥

संख्या की समानता होने से म्राप्तिवचन चतुःसंख्या की ही संस्तुति है, म्रतः उपस्तरण भौर म्राभिघारण कियाओं की निवृत्ति नहीं होती।

सतोस्त्वाप्तिवचनं व्यर्थम् ॥६॥

श्राक्षेप॰ —उपस्तरण ग्रीर ग्रीमघारण के विद्यमान होने से ग्राप्तिवचन व्यर्थ ही होता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में उसका कोई संस्तव नहीं होता।

विकल्पस्त्वेकावदानत्वात् ॥१०॥

पूर्व - एक अवदान का कथन होने से उक्त दोनों कियाओं की निवृति होती है; इस लिक्ज में विकल्प होता है।

सर्वविकारे त्वभ्यासानर्थक्यं हविषो होतरस्य स्यादिप वा स्विष्टकृतः

स्यादितरस्यान्यायत्वात् ॥११॥

पूर्वं — चारों कृष्णलों में सर्वावदान का विकार होने पर 'क्त्वारि-चत्वारि' यह भ्रम्यास निर्यंक हो जाएगा। हमारे पक्ष में इतर हिव द्वितीय श्रवदान की श्रपेक्षा करके भ्रम्यास श्रवकित्त होता है। स्विष्टकृत् के लिए श्रम्यास चिरतार्थ है, यदि ऐसा कहा जाए तो ठीक नहीं, क्योंकि प्रधान प्रकरण का त्याग करके भ्रन्य प्रकरण का स्वीकार करना श्रन्याय है, भ्रतः दोनों कियाएँ करनी ही चाहिएँ।

श्रकर्मा वा संसर्गार्थनिवृत्तित्वात् तस्मादाप्तिसमर्थत्वम् ।।१२॥

सि० — कृष्णलों में उतस्तरण और प्रभिघारण नहीं करने चाहिएँ। स्रुक् के साथ कृष्णल का संयोग न होने से प्रकृत प्रयोजन की निवृत्ति होती है और म्राप्तिवचन भी उपपन्न हो जाता है।

भक्षाणां तु प्रीत्यर्थत्वादकर्म स्यात् ॥१३॥

पूर्व o --- भक्षों का प्रकृति में होना भक्षजन्य प्रीति के लिए होता है, अतः कृष्णल चरु में ये भक्ष नहीं करने चाहिएँ।

# स्याद्वा निर्धानदर्शनात् ॥१४॥

सि॰—'निर्घान' शब्द से कृष्णल के भक्षण का विधान है। खाते क्या हैं, चूस लेते हैं, क्योंकि श्रुति में विधान है।

## वचनं त्वाज्यभक्षस्य प्रकृतौ स्यादभागित्वात् ॥१५॥

श्राक्षेप—ग्रथवा, प्रकृतियाग में होने से यह वचन ग्राज्य — घृत-भक्षण के लिए है, क्योंकि यह क्रिया कृष्णल चरु में शक्य नहीं है।

# वचनं वा हिरण्यस्य प्रदानवदाज्यस्य गुणभूतत्वात् ॥१६॥

समा०—उक्त वचन 'हिरण्य' के लिए हैं, पृत के लिए नहीं। ग्रदनीय — भक्षणीय पदार्थ के प्रदान के समान कृष्णल चरु का ही भक्षण है, क्योंकि ग्राज्य तो गौण है।

# एकघोपहारे सहत्वं ब्रह्मभक्षाणां प्रकृतौ विहितत्वात् ॥१७॥

सि॰ —एक समय में प्राकृत इडा भ्रादि हिव के चार भाग करने में महत्त्व होता है, ब्रह्मा नामक ऋत्विज के भक्षभाग के प्रकृतियाग में विहित होने से।

# सर्वत्वं च तेषामधिकारात्स्यात् ॥१८॥

पूर्व - और, ब्रह्मा-सम्बन्धी भाग को सर्वत्व विहित है, ब्रधिकार होने से । पुरुषापनयो वा तेषामनाच्यत्वात ।।१६॥

सिo — शेष हिंव में ब्रह्मा का सम्बन्ध होने से दूसरों के सम्बन्ध की निवृत्ति है, क्योंकि प्रन्य ऋत्विजों का निर्देश नहीं है।

## पुरुषापनयात्स्वकालत्वम् ॥२०॥

भन्य ऋरिवजों का ग्रुपनय हो जाने से यह सिद्ध होता है कि प्रत्येक भक्षण यथा-समय ब्रह्मा को ही करना चाहिए।

# एकार्थत्वादविभागः स्यात् ॥२१॥

सम्पूर्णं चरु एक ब्रह्मा नामक ऋत्विज के लिए होने से विभाग की भ्रावश्यकता नहीं है।

# ऋत्विग्दानं धर्ममात्रार्थं स्याद्दाति सामर्थ्यात् ॥२२॥

पूर्वं ० — ऋत्विजों को जो दान दिया जाता है, वह केवल घर्ममात्र है, क्योंकि उसकी कर्तव्यता सुनी जाती है और यह कर्तव्यता 'ददाति' शब्द की सामर्थ्य से सिद्ध है।

# परिक्रयार्थं त्रा कर्मसंयोगाल्लोकवत् ॥२३॥

सिo—ज्योतिष्टोम धादि यज्ञों में जो दक्षिणा दी जाती है, वह लोकव्यवहार के समान ऋत्विजों की सेवाधों के परिक्रय (खरीदने) के लिए पारिश्रमिकरूप में दी जाती है।

### दक्षिणायुक्तवचनाच्च ॥२४॥

'दक्षिणायुक्ता वहन्त्यृत्विजः'—इस वचनरूपी प्रमाण से भी परिकय के लिए ही दान सिद्ध होता है।

### परिकोतवचनाच्च ॥२५॥

'दक्षिणापरिक्रीता ऋत्विजो याजयन्ति'—इस वचन से यह अर्थ द्योतित होता है

कि दीक्षित ऋत्विज दक्षिणा से परिकीत होते हुए यज्ञ कराते हैं, ग्रत: परिकयार्थ ही दान होता है।

सनिवन्ये च भृतिवचनात् ॥२६॥

याज्या से प्राप्त घन में मृति शब्द का प्रयोग होने से भी दान परिकयार्थ ही होता है।

नैष्कर्तृकेण संस्तवात् ॥२७॥

निष्कर्तृक (लकड़हारे) शब्द का प्रयोग होने से भी दान परिक्रयार्थ ही होता है। जैसे लकड़हारा पारिश्रमिक के लिए कार्य करता है, उसी प्रकार ऋत्विज भी दक्षिणा के लिए यज्ञ कराते हैं।

शेषभक्षाश्च तद्वत् ॥२८॥

पूर्व०—हिवशेष का भक्षण भी दक्षिणा दान के ही समान परिक्रयार्थ होता है। संस्कारो वा ब्रन्थस्य परार्थत्वात् ॥२६॥

सि०—दक्षिणा भले ही परिकयार्थ हो परन्तु होने का भक्षण परिकयार्थ नहीं है, वह तो द्रव्य के संस्कारार्थ होता है।

शेषे च समत्वात् ॥३०॥

जो द्रव्यशेष है, वह देवता के लिए संकल्पित है। उसका उपयोग न करने में यजमान ग्रौर ऋत्विज दोनों समान हैं। इससे भक्षण का परिक्रयार्थ न होना ही सिद्ध होता है।

स्वामिनि च दर्शनात्तत्सामान्यादितरेषां तथात्वम् ॥३१॥

स्वामी = यजमान में शेष-मक्षण विहित है, क्योंकि इडा में सक्षण का वचन है, उसकी समानता होने से इतरों का भी परिकय नहीं होता।

वरणमृत्विजामानमनार्थत्वात्सत्रे न स्यात्स्वकर्मत्वात् ॥३२॥

सत्रों में न ऋतिवजों का वरण होता है, न उनकी सेवाओं का दक्षिणा द्वारा परि-ऋय होता है, क्योंकि सत्र में तो सत्रह यजमान ही ऋतिवज होते हैं, कौन किसका वरण करे और किसको दान दे।

परिक्रयश्च तादर्थ्यात् ॥३३॥

सत्र परार्थं न होकर म्रात्मार्थं होता है, म्रतः सत्र में गौ, वस्त्र, हिरण्य — सुवर्णं मादि कुछ नहीं दिया जाता ।

प्रतिषेधश्च कर्मवत् ॥३४॥

ग्नाक्षेप—प्राप्ति होने पर ही कर्म की भौति प्रतिषेघ होता है। स्याद्रा प्रसर्पिकस्य धर्ममात्रत्वात् ।।३५॥

ग्नथवा, प्रासर्पिक दान का प्रतिषेध होता है, क्योंकि सत्रों में धर्ममात्र —मदृष्टार्य धी दान होता है, वह निवृत्त हो जाता है, श्रतः प्रतिषेध उपपन्न होता है । न दक्षिणा शब्दात्तस्मानित्यानुवादः स्यात् ॥३६॥

रक्षिण शब्द के होने से उसका ही प्रतिषेध होता है, प्रासिंपक का नहीं।

ऋत्विग्दान दक्षिणा है, वह प्रासिपक नहीं है। सत्र दक्षिणाहीन होते हैं, ग्रत: नित्य प्राप्त का ही यह प्रमुवाद है।

उदवसानीयाः सत्रधर्मा स्यात्तदङ्गत्वात्तत्र दानं धर्ममात्रं स्यात् ।।३७।।

पूर्वं ० — उदवसनीय सत्र धर्मवाला होता है। उक्त सत्र का ग्रङ्ग होने से उसमें दिया गया दान केवल ग्रदृष्टार्थंक है।

न त्वेतत्त्रकृतित्वाद्विभक्तचोदितत्वात् ।।३८॥

सि०--- उदवसनीय इिट में दक्षिणा दी जाती है, क्योंकि वह सत्र का ग्रङ्ग नहीं है। यह सत्र के परुचात् की जाती है।

तेषां तु वचनाद्द्वियज्ञवत्सहप्रयोगः स्यात् ॥३६॥

पूर्व ०—"सत्र से उठकर उदवसनीय — पृष्ठशमनीय सहस्र दक्षिणावाला ज्योतिष्टोम यज्ञ करना चाहिए''— इससे यह धर्ष निकलता है कि पृष्ठशमनीय सत्र का ग्रङ्ग नहीं है । राजपुरोहित-यज्ञवत् संहत करके पृष्ठशमनीय करनी चाहिए।

तत्रान्यानृत्विजो वृणीरन् ॥४०॥

उदबसनीय इष्टि में सत्र के ऋत्विजों से भिन्न ऋत्विजों का वरण करना चाहिए।

एकंकशस्त्वविप्रतिषेधात्प्रकृतेश्चेकसंयोगात् ॥४१॥

सि० — संहत करके पृष्ठशमनीय नहीं करनी चाहिए। यह इष्टि सत्र करनेवालों को प्रलग-ग्रलग करनी चाहिए, क्योंकि इसमें प्रतिषेघ नहीं है श्रीर प्रकृति में एक कर्त्ता का संयोग है

कामेष्टौ च दानशब्दात् ॥४२॥

पूर्व ० — कामेष्टि में दान परिकयार्थ होता है, क्योंकि दान शब्द का प्रयोग किया गया है।

वचनं वा सत्रत्वात् ॥४३॥

सि०— 'कामेष्टि' स्वयं सत्र नहीं है, 'सारस्वत' सत्र का ग्रङ्गमात्र है। यह ष्टित्वजों की सेवाओं का परिकय करने के लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ भी ऋत्विज ग्रलग नहीं होते। यह दान केवल घर्म के लिए है ग्रीर अदृष्टफल की ग्राकांक्षा से किया जाता है।

द्वेष्ये वा चोदनाद्दक्षिणापनयात् ॥४४॥

वैश्वानर इष्टि में एक वर्ष का बछड़ा शत्रु को दान में दिया जाता है। यह भी परिक्रय नहीं है, श्रपितु धर्ममात्र है, श्रदृष्टफल के लिए।

ग्रस्थियज्ञोऽविप्रतिषेघादितरेषां स्याद्विप्रतिषेघादस्थ्नाम् ॥४५॥

ग्रस्थियज्ञ में हड्डियों से यज्ञ कराए । परन्तु हड्डियाँ तो यज्ञ कर नहीं सकतीं, भतः इसका ऋषे यह है कि जो हड्डीबाले हैं, उनसे संबत्सर ग्रस्थियज्ञ कराया जाए ।

१. सत्र के यजमानों में से कोई मर जाए तो उसका दाह करके हिड़िडयों को काले मृग के जमड़े में बटोर लाते हैं झौर उस मृतक के किसी सम्बन्धी को दीक्षित करके पजमान बना लेते हैं। इस प्रकार सत्र का कार्य चलता रहता है। वर्ष के झन्त में श्रस्थि-पक्ष कराते हैं।

## यावदुक्तमुपयोगः स्यात् ॥४६॥

जितनों में वह वचन है, उतने ही में वह हो सकता है। वह सब यजमानों को लक्षित नहीं कर सकता, ग्रतः जीवितों का ही यज्ञ होता है।

यदि तु वचनात्तेषां जपसंस्कारमर्थलुप्तं सेष्टि तदर्थत्वात् ।।४७।।

यदि वचन से ग्रस्थियों का यज्ञ होता है तो इसमें मन्त्रों के जाप, संस्कार (जैसे दाढ़ी मुँडाना) तथा दीक्षणीय इष्टि का बाघ हो जाएगा।

# ऋत्वर्थं तु क्रियेत गुणभूतत्वात् ॥४८॥

स्रस्थियाग में यजमान के कद के बराबर यूप को नापना तथा शुक्रप्रहपात्र का स्पर्श-ये दोनों कर्म होंगे, क्योंकि ये कर्म यज्ञ के गुणभूत हैं।

काम्यानि तु न विद्यन्ते कामाज्ञानाद्यथेतरस्यानुच्यमानानि ॥४६॥

ग्रस्थियज्ञ में काम्य कर्म नहीं होंगे, क्योंकि ग्रस्थियों में कोई कामना नहीं होती, जैसे जब तक कहा न जाए तब तक यज्ञकर्ता की कामनाग्रों का भी ज्ञान नहीं होता।

ईहार्थाञ्चाभावात्सूक्तवाकवत् ॥५०॥

भ्रायुष् ग्रादि की प्रार्थना भी सुक्तवाक् में श्रूयमाण न होने से कर्तव्य नहीं हैं। स्यूर्वाऽर्थवादत्वात् ॥५१॥

पूर्वo—उक्त कर्मों का ग्रनुष्ठान करना चाहिए, क्योंकि ये विधियाँ नहीं हैं किन्तु ग्रर्थवाद हैं, ग्रतः ईहार्थ काम करने चाहिएँ।

# नेच्छाभिघानात्तदभावादितरस्मिन् ॥५२॥

सि०—ये कर्म इच्छा-विधान हैं ग्रर्थात् इच्छा उत्पन्न होने पर ही हो सकते हैं तथा जीवित में ही ये कार्य होते हैं। इतर ग्रस्थियों में मन के न होने से नहीं होते, अतः ईहार्थ कर्म नहीं करने चाहिएँ।

# स्युर्वा होतृकामाः ॥५३॥

पूर्व - - प्रस्थियों के होतृकाम करने चाहिएँ।

न तदाञोष्ट्वात् ॥५४॥

सि०—ग्रस्थियों में होत्काम नहीं करने चाहिएँ । यजमान ऋत्विकका ग्राशीर्वाद चाहते हैं । यहाँ यजमान नहीं है, केवल श्रचेतन श्रस्थियाँ हैं ग्रीर उनमें कामना नहीं है । सर्वस्वारस्य दिष्टगतौ समापनं न विद्यते कर्मणो जीवसंयोगात् ॥५१॥

पूर्व० — यजमान के मरने पर 'सर्वस्वार' नामक ऋतु की समाप्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कर्म का जीव से संयोग होता है, वह जीवित होते हुए ही किया जा सकता है।

स्याद्वीभयोः प्रत्यक्षशिष्टत्वात् ॥५६॥

सिo—'सर्वस्वार' की परिसमाप्ति होती है, क्योंकि ऋतु ग्रौर परिसमाप्ति— दोनों का ही प्रत्यक्ष विधान है।

गते कर्मास्थियज्ञवत् ॥५७॥

यजमान के घर जाने पर ग्रस्थियाग की भाँति यागरूप कार्य हो जाएगा ।

जीवत्यवचनमायुराशिषस्तदर्थत्वात् ॥५८॥

पूर्व ० — जीवन की कामना करने का वचन होने से 'सर्वस्वार' में आयु के आशीर्वाद का वचन नहीं कहना चाहिए। आशीर्वाद जीवन की कामना करनेवाले के लिए होता है।

वचनं वा भागित्वात्प्राग्यथोवतात् ॥५६॥

सि०—प्रायु का ब्राशीव-भागी होने से धायु का ब्राशीवेंचन करना ही चाहिए। ब्रामैंव पवमान स्तोत्र पूर्ण होने तक यजमान जीवित रहने की इच्छा करता है, अतः जैसे ब्रन्थ कियाएँ की जाती हैं उसी प्रकार ब्रायु के ब्राशासूचक मन्त्रों का पाठ करना चाहिए।

क्रिया स्याद्धर्ममात्राणाम् ॥६०॥

द्वादशाह सत्र में 'दान' धर्ममात्र की भावना से ग्रहण्ट फल के लिए होने चाहिएँ।

गुणलोपे तु मुख्यस्य ॥६१॥

गौण (हवनी) का लोप होने पर भी प्रधान कर्म निर्वाप = हिव पकाने की किया तो करनी ही चाहिए।

मुब्टिलोपात्तु संख्यालोपस्तद्गुणत्वात्स्यात् ॥६२॥

पूर्व • — मुष्टि का लोग होने पर ही संख्या का लोग मानना योग्य है, क्यों कि संख्या मुख्टि का गुण है।

न निर्वापशेषत्वात् ॥६३॥

सि० —संख्या मुख्टि का गुण नहीं श्रपितु निर्वाप —पाक का गुण है, अतः संख्या का बाध मानना उचित नहीं, मुख्टि का ही बाध होता है।

संख्या तु चोदनां प्रति सामान्यात्तद्विकारः संयोगाच्च परं मुख्टेः ॥६४॥

पूर्व० — विघानप्रमाणे साद्स्य चतुष्टय विकार और द्रव्य के मानने से मुख्टिविकार बाधित होता है ।

न चोदनाभिसम्बन्धात्प्रकृतौ संस्कारयोगात् ॥६५॥

सि०—चार मुख्टि का सम्बन्ध प्रकृतियाग में निर्वाप संस्कार के साथ है श्रीर सत्रह शरावों का सम्बन्ध बाजपेय याग के साथ है। इस प्रकार भिन्न सम्बन्ध होने से दोनों का बाध नहीं हो सकता। चोदक यचन से चार मुट्ठी का बाध होकर सत्रह शरावे-भर का ही ग्रमुख्टान होना चाहिए।

श्रौत्पत्तिके तु द्रव्यतो विकारः स्यादकार्यत्वात् ॥६६॥

उत्पत्ति से ही जातिविधिष्ट गुण शब्द में द्रव्य से विकार होता है, क्योंकि वह प्रकार्य है। चोदक की अपेक्षा से प्रत्यक्ष जाति का त्याग नहीं किया जा सकता। घेनु का प्रयंगाय है, दूध देनेवाली बकरी नहीं।

नैमित्तिके तु कार्यत्वात्प्रकृतेः स्यात्तदापत्तेः ॥६७॥

केवल गुण को निमित्त करके प्रवृत्त होनेवाला शब्द कार्य होने से प्रकृति में 'ग्रज'

का ग्राहक है, म्रतिदेशशास्त्र की उत्पत्ति होने से। ('वायव्यं व्वेतमालभते' — में स्वेत का म्रर्थ है स्वेत वकरा।)

विप्रतिषेधे तद्वचनात्प्रकृतगुणलोपः स्यात्तेन कर्मसंयोगात् ॥६८॥

प्राकृत ग्रीर वैकृत गुणों का विरोध होने पर वैकृत गुण का वचन मान्य होने से प्राकृत गुण का बाध होता है, समीपवर्ती यूप के साथ कर्म का संयोग होने से।

परेषां प्रतिषेधः स्यात् ॥६६॥

'खलेवाली' में पूप के तक्षण, जोषण ग्रीर उच्छ्यण (छीलना) ग्रादि कर्मों की भी ग्रावक्यकता नहीं, क्योंकि 'खलेवाली' तो पहले से ही बनी होती है।

विप्रतिषेघाच्च ॥७०॥

ग्रौर, विरोध होने से भी 'खलेवाली' में तक्षण ग्रादि कर्म नहीं करने चाहिएँ, क्योंकि तक्षण ग्रादि करने पर 'खलेवाली' का रूप नष्ट होकर वह ग्रन्थ द्रव्य बन जाएगा।

ग्रर्थाभावे संस्कारत्वं स्यात् ॥७१॥

तक्षण ग्रादि कार्यों का ग्रभाव होने पर भी बिलेवाली' में जिन संस्कारों (सुड्क् गाइना, तेल चुपड़ना) का फल इष्ट है, वे तो करने ही चाहिएँ। इन कर्मों से वह डढ़ हो जाती है।

म्रर्थेन च विपर्यासे तादर्थ्यात्तत्त्वमेव स्यात् ॥७२॥

गुण के लोप होने पर भी मुख्य किया करनी चाहिए। महापितृयज्ञ में खीलों को भूनने से पहले थोड़ा छड़ लेना चाहिए, इससे उनका घानव नष्ट नहीं होता।

।। इति पूर्वमीमांसादर्शने दशमाध्यायस्य द्वितीयः पादः ।।

# तृतीयः पादः

विकृतौ शब्दवत्त्वात्प्रयानस्य गुणानामधिकोत्पत्तिः सन्निधानात् ॥१॥

पूर्व • —प्राकृत गुण से विलक्षण गुणवाले, प्राकृत श्रङ्गवाले श्रम्नीषोमीय पश्वादि में एकादशत्वादि विशिष्ट प्रयाज श्रादि विधायक शब्द होने से श्रप्राकृत गुणों की स्वतन्त्रता से उत्पत्ति है, मुख्य भावना का सन्निधान होने से ।

प्रकृतिवत्त्वस्य चानुपरोधः ॥२॥

इस प्रकार 'पशुमालभते' इस वाक्य में 'प्रकृतिवत्' पद की कल्पना की ग्रावश्यकता नहीं रहती ।

चोदनाप्रभुत्वाच्च ॥३॥

ग्रीर, प्रयाजादि विधि में 'एकादशप्रयाजान् यजति'—इस वाक्य का प्रमुख है, ग्रतः प्रकृतियाग की इतिकर्तव्यता इनपर लागू नहीं है।

प्रधानं त्वङ्गसंयुक्तं तथामूतमपूर्वं स्यात्तस्य विध्युपलक्षणात्सर्वो हि पूर्ववान्विधरविशेषात्प्रवृत्तिः ॥४॥

सि॰--प्राकृत कर्म जिस ग्रङ्ग से संयुक्त होता है, उसी ग्रङ्ग से संयुक्त विकृति

सामान्य है। विकृति में प्राकृत श्रङ्कों की उपलब्धि होने से विकृतियाग भी प्रकृतिपूर्वक होता है और सामान्य रूप से प्रवृतित है, श्रतः इतिकर्तव्यता को प्राप्त होने पर यह गुण-विधि है।

न चाङ्गविधिरनङ्गे स्यात् ।।५।। ग्रीर, श्रङ्गरहित कर्मे में श्रङ्ग की विशेष विधि नहीं होती । कर्मणक्वैकशच्छात् सन्निधाने विधेराख्या संयोगो गुणेन तद्विकारः स्याच्छब्दस्य विधिगामित्वादगुणस्य चोपदेश्यत्वात् ॥६॥

प्रधानकर्म ग्रौर गुणकर्म, प्रयोगवाचक एक शब्द से कहे गये हैं। प्रधान वचन से श्रङ्क सिन्निहित होता है। ग्रङ्काविध का नाम के साथ सम्बन्ध होता है। एकादशस्व संस्था-रूप गुण से विकार होता है। एकादशस्वादि शब्द प्रयाजादि विधिगामी है ग्रौर गुण उपदेश करने योग्य है, इससे इतिकर्तव्यता प्राप्त होती है।

ष्रकार्यत्वाच्च नाम्नः ॥७॥

नाम का सम्बन्ध न होने से भी इतिकर्तव्यता प्राप्त होती है झौर ये गुण-विधियों हैं।

तुल्या च प्रभुता गुणे ॥द॥ ग्रौर विधिप्रत्ययशक्ति गुणकर्म ग्रौर प्रधानकर्म में तुल्य है। सर्वमेवं प्रधानमिति चेत् ॥६॥ इस प्रकार सभी कर्मे प्रधान होते हैं, यदि ऐसा कहो तो—

इस प्रकार सभी कमें प्रधान होते हैं, यदि ऐसा कहो तो— तथाभूतेन संयोगाद्यथार्थविषय: स्युः ॥१०॥

उनत कथन ठीक नहीं। दूसरे ग्रध्याय में गुण ग्रौर प्रधान के जैसे लक्षण बताये गये हैं, वैसा ही संयोग होने से यथार्थ विधियाँ हो जाएँगी।

विधित्वं चाविशष्टं वैकृतैः कर्मणा योगात्तस्मात्सवं प्रधानार्थम् ॥११॥ वैकृत कर्म के साथ विधित्व समान है, ग्रर्थवाद के साथ सम्बन्घ होने से, ग्रतः सभी प्रधानार्थं विकृति में गुणभूत होता है ।

समत्वाच्च तदुत्पत्तेः संस्कारैरधिकारः स्यात् ॥१२॥

उत्पत्तिकम की समानता होने से प्रयाजादि का संस्कार के साथ सम्बन्ध होता है, इससे सब प्रधान नहीं है, कुछ प्रधानार्थ भी होता है।

हिरण्यगर्भः पूर्वस्य मन्त्रलिङ्गात् ॥१३॥

पूर्वं ०--- 'हिरण्यगर्मं' मन्त्र पूर्व ग्राधार की गुणविधि है, मन्त्र में प्रयाजादि देवता की स्तुति होने से ।

प्रकृत्यनुपरोषाच्च ॥१४॥ ग्रौर, प्रकृति के ग्रनुपरोष होने से भी यह पूर्व की गुणविधि ही है । उत्तरस्य वा मन्त्राधित्वालु ॥१५॥

सि०—यह पूर्व की गुणविधि नहीं ग्रिपितु उत्तर की गुणविधि है। 'हिरण्यगर्भ' मन्त्र कार्यविशेष का विधायक है। विध्यतिदेशात्तत् श्रुतौ विकारः स्याद्गुणानामुपदेश्यत्वात् ॥१६॥

श्राघार विधि का प्रकृति में अतिदेश होता है। उपदेश्य मन्त्रविशेष यहाँ उत्तर श्राघार में है श्रीर वह उत्तर में श्रङ्ग भूत तदर्थ विज्ञान का साधक है, अतः पूर्व में नहीं, उत्तर में ही गुणविधि होती है।

पूर्वस्मिश्चामन्त्रदर्शनात् ॥१७॥

ग्रौर, पूर्व ग्राधार में मन्त्रदर्शन नहीं है, ग्रतः उत्तर की गुणविधि सिद्ध होती है।

संस्कारे तु क्रियान्तरं तस्य विधायकत्वात् ॥१८॥

पूर्व • — वाक्य पशुनियोजन का विद्यायक होने से ग्रौर परिधि के सम्बन्ध से पशु का संस्कार होने से प्राकृत कर्म से यह भिन्न है ग्रौर वह ग्रह्म्टार्थक है।

प्रकृत्यनुपरोवाच्च ॥१६॥

श्रोर, प्रकृति के श्रनुपरोघ होने से भी यह कियान्तर होता है । 🎺 विषेस्तु तत्र भावात्सन्देहे यस्य शब्दस्तदर्थं स्यातु ॥२०॥

सि०—नियोजनविषयक प्राकृत और प्रत्यक्ष विधियों का कतुविशेष में भाव होने से, सन्देह में जिसके उद्देश्य से परिधिरूप शब्द प्रयोज्य है, वह नियोजनार्थक है, ग्रतः यह गुणविधि है।

संस्कारसामर्थ्याद्गुणसंयोगाच्च ॥२१॥

संस्कार का सामर्थ्य ग्रौर गुणों का सम्बन्ध होने से कर्मान्तर नहीं होता। वित्रतिषेधात्किया प्रकरणे स्यात ॥२२॥

सौत्रामणी प्रकरण में रूटार्थंकता सम्भावित न होने से कर्म अपूर्व कर्म है । षड्भिर्दोक्षयतीति तासां मन्त्रविकारः श्रुतिसंयोगात् ॥२३॥

पूर्वं • — 'षड्भिदींक्षयति' — इस श्रुति के साथ संयोग होने से प्राकृत श्राहृतियों का मन्त्र विकार होता है। वैकृत मन्त्रों से प्राकृत निवृत्त हो जाते हैं, ग्रत: प्राकृतों का बाघ है, समुच्चय नहीं है।

ग्रम्यासात्त् प्रधानस्य ॥२४॥

सि०—प्राकृत दीक्षा-ग्राहुतियों की ग्रावृत्तिः चित्रम्यास होने से समुच्चय है । ग्रावृत्त्या मन्त्रकर्म स्थात् ॥२५॥

श्राक्षेप- ग्रावृत्ति होने पर भी मन्त्रकर्म होता है।

श्रपि वा प्रतिमन्त्रत्वात्प्राकृतानामहानिः स्यादन्यायञ्च कृतेऽभ्यासः ॥२६॥

समा०—प्रत्येक मन्त्र में ब्राहुतियाँ होने से प्राकृत मन्त्रों का ब्रहान होता है । वैकृत मन्त्रों का प्रत्यक्ष पाठ है श्रीर प्राकृत मन्त्र ब्रतिदेश से प्राप्त हैं, ब्रत: दोनों प्रकरणों का समुच्चय हो सकता है । एक बार वैकृत मन्त्रों का पाठ होकर पुन: पाठ करना श्रन्याय है।

पौर्वापर्यञ्चाम्यासे नोपपद्यते नैमित्तिकत्वात् ॥२७॥

भ्रौर श्रम्यास में पूर्वापर भाव उपपन्न नहीं होता, क्योंकि धागन्तुक नैमित्तिक होता है, इससे भी प्राकृत मन्त्रों का ग्रहान है।

### तत्पृथक्तवं च दर्शयति ॥२८॥

'ग्राग्निकी' ग्रौर 'ग्राघ्वरिकी'—दोनों ग्राहृतियों का पृथक्त बताया गया है, दोनों ग्राहृतियाँ देनी चाहिए, इससे भी प्राकृत ग्रौर वैकृत दोनों मन्त्रों का समुच्चय है। न चाविशेषाह्वचपदेशः स्यात ॥२६॥

व्यपदेश होने से श्रनिवृत्ति समुच्चय है।

# श्रम्न्याधेयस्य नैमित्तिके गुणविकारे दक्षिणादानमधिकं स्याद् वाक्यसंयोगात् ॥३०॥

पूर्व ० — पुनः ग्राधेय में दक्षिणारूप गुण का विकार प्राप्त होने पर ग्रग्न्याघान का दक्षिणा-दान ग्राधिक है, वाक्य का संयोग होने से, ग्रतः ग्रनिवृत्ति समुच्चय है ।

शिष्टत्वाच्चेतरासां यथास्थानम् ॥३१॥

श्रीर, अन्य प्राकृत दक्षिणा का यथाकम विधान होने से भी दक्षिणाश्रों का समुच्चय है।

#### विकारस्त्वप्रकरणे हि काम्यानि ॥३२॥

सि०—समुच्चय नहीं होता किन्तु विकार —बाध है, क्योंकि झप्रकृतिभूत विक्रति-याग में पुनराषेय की जो दक्षिणा होती है, 'वह वर्तमान —पिछले झग्न्याधान की है, पूर्व झग्न्याधान की नहीं अर्थीत् दोनों दक्षिणाओं का समुख्यय नहीं होता। (यह नियम है कि नैमित्तिक कर्म में नित्य कर्म का बाध होता है, जैसे बीमार को खिचड़ी, रोटी के स्थान पर यी जाती है, रोटी के साथ खिचड़ी नहीं।)

# शङ्कते च निवृत्तेरुभयत्वं हि श्रूयते ॥३३॥

'प्राकृत दक्षिणा दी जाएगी प्रथवा नहीं,' इस शंका का समाधान यह है कि पिछले प्राग्याचान में पहली दक्षिणाय्रों का बाच होगा, दोनों का समुच्चय नहीं होगा। श्रुति से पहीं सिद्ध होता है कि विकृति की दक्षिणा से दोनों का काम चल जाएगा।

# वासो वत्सं च सामान्यात् ॥३४॥

श्रीर, वस्त्र ग्रथवा पहलीठा वस्त (बछड़ा)कार्यसामान्य होने से पुनराघेय दक्षिणा का बाघ करता है। (ग्राग्रयण यज्ञ में वस्त्र या बछड़ा ही दान में दिया जाएगा, प्रकृति-गाग में श्रन्वाहार्य नहीं दिया जाएगा।)

# ग्रर्थापत्तेस्तद्धर्मः स्यान्निमत्ताख्याभिसंयोगः ॥३५॥

प्राकृत मन्त्र धादि के उद्देश्यभूत दक्षिणा की प्राप्ति होने से वस्त्र या वत्स में मन्त्राहार्य के घर्म होते हैं, मन्त्र निमित्त का दक्षिणा के साथ संयोग होने से । (ध्रन्वाहार्य विक्षणा के जो भ्रन्य घर्म हैं, वे इस नई दक्षिणा में भी पालने पड़ेंगे। जैसे भात दिया जाता , उसी प्रकार वस्त्र या वत्स भी दिया जाएगा।

## दाने पाकोऽर्थलक्षणः ॥३'६॥

श्रन्ताहार्य घर्मों में भात का पाक भी कर्तब्य है परन्तु दान-साधन वत्स में उसकी गिपृत्ति है, बछड़े को पकाया नहीं जाएगा।

# पाकस्य चान्नकारित्वात् ॥३७॥

पाक तो स्रोदन स्नादि अन्न में कर्तव्य है, अतः वस्त्र में भी पाक की निवृत्ति है।

#### तथाभिघारणस्य ।।३८॥

इसी प्रकार ध्रभिघारण=घी डालने की भी निवृत्ति है।

4.

### द्रव्यविधिसन्निधौ संख्या तेषां गुणत्वात्स्यात् ॥३६॥

पूर्व - — द्रव्यविधि की सन्निधि में जो संख्या शब्द है, द्रव्य का गुण होने से उसका प्रत्येक द्रव्य के साथ सम्बन्ध है।

समत्त्वात्तु गुणानामेकस्य श्रुतिसंयोगात् ॥४०॥

गुण और संख्या के समान होने से संख्या एक का ही निर्देश करती है, एक-एक का नहीं, श्रुति में स्पष्ट कथन होने से।

यस्य वा सन्निधाने स्याद्वाक्यतो ह्यभिसम्बन्धः ॥४१॥

ग्रथवा, जिस शब्द के सन्निधान में संख्या शब्द उच्चारित होता है, उसी के साथ उसका ग्रभिसम्बन्ध होता है।

श्रसंयुक्तास्तु तुन्यवदितराभिविधीयन्ते तस्मात्सर्वोधिकारः स्यात् ॥४२॥

ग्रसंयुक्त संख्या केवल 'माषों' में होती है, ग्रन्य द्रव्यों का श्रुति के साथ समानता से विघान है, ग्रत: संख्या का सबके साथ सम्बन्ध है।

त्रसंयोगाद्वि**षिश्रुतावेकजाताधिकारः स्यात् श्रु**त्याकोपात्त्रतोः ॥४३॥

सि॰ — संस्था का दो द्रव्यों के साथ संयोग न होने से विधिवाक्य में किसी एक द्रव्य के साथ सम्बन्ध का ध्रन्यय है। विधिवाक्य का कोप होने से यह द्रव्य का बोध न कराके ऋतु की बोधक है, घ्रत: एकजातीय एक द्रव्य के साथ संख्या का सम्बन्ध है।

शब्दार्थश्चापि लोकवत् ॥४४॥

लौकिक भाषा की भाँति वेद में भी शब्दों का ग्रर्थ होता है।

सा पश्चनामुत्पत्तितो विभागात् ॥४५॥

सि० — संख्या पशुत्रों की उत्पत्ति से विभाग होने के कारण होती है अर्थात् पशु-गण संव्यवहारों में लोकव्यवहार से संख्यापित हुग्रा करते हैं, ग्रतः पशुग्रों के साथ संख्या का सम्बन्ध है।

ग्रनियमोऽविशेषात् ॥४६॥

भागित्वाद्वा गवां स्यात् ॥४७॥

सि०—गौ महान् उपकार करनेवाली है, ध्रतः गौध्रों का दान करना चाहिए । प्रत्ययात् ॥४८॥

विशेष्य की ग्राकांक्षा से शास्त्र में सर्वेप्रथम गौ का ही प्रतिपादन है । लिङ्कदर्शनाच्च ॥४६॥

तथा, शास्त्रान्तर में भी गोदान के प्रमाण उपलब्ध होने से गौद्यों का ही दान करना चाहिए।

तत्र दानं विभागेन प्रदानानां पृथक्तात् ॥५०॥ प्रतिग्रहीताग्रों के ग्रलग-ग्रलग होने से गौग्रों का दान विभाग करके (दान लेने- बालों की योग्यतानुसार) देना चाहिए।

## परिक्रयाच्च लोकवत् ॥५१॥

जैसे लोक में स्वामी लकड़हारे ग्रादि को विभाग करके मजदूरी देता है, उसी प्रकार विभाग करके दक्षिणा देनी चाहिए, क्योंकि यह परिक्रयार्थ है, केवल धर्म नहीं है।

विभागं चापि दर्शयति ॥५२॥

श्रीर, श्रुति भी विभाग का निर्देश करती है।

समं स्यादश्रुतित्वात् ॥५३॥

पूर्व॰ — सबको समान दक्षिणा देनी चाहिए, वैषम्य का श्रवण न होने से । ग्रिपि वा कर्मवैषम्यात् ॥५४॥

अध्वा, कर्मप्रमाणे वैषम्य भी होता है। जो अधिक कर्म करता है, उसे अधिक देना चाहिए। यह दूसरा पक्ष है।

# श्रतुल्याः स्युः परिक्रये विषमाख्या विधिश्रुतौ परिक्रयान्न कर्मण्युपपद्यते दर्शनाद्विशेषस्य तथाभ्युदये ।।५५॥

सिo—दक्षिणा (पारिश्रमिक) समान नहीं होनी चाहिए। श्रुति-प्रमाण से ऋदिवजों में दक्षिणा का विभाग पारिश्रमिक के कारण विषम होता है। (किसी को प्राधा, किसी को चौथाई, किसी को तिहाई धौर ब्रह्मा तथा उद्गाता ध्रादि को पूरा-पूरा भाग मिलता है) यह वैषम्य कर्म के कारण नहीं है, यह श्रुतिकृत वैषम्य है, जैसा कि 'श्रम्युदय' नामक सत्र में विधान है।

# तस्य धेनुरिति गवां प्रकृतौ विभक्तं चोदितत्वात्तत्सामान्यात्तद्विकारः स्याद्यथेष्टिग्णशब्देन ।।५६॥

पूर्वं • — 'मूयाग' की दक्षिणा एक घेनु विहित है। वह ग्रातिदेश से प्राप्त गोरूप दक्षिणा का बाध करती है। प्रकृतियाग में गो, ग्रद्वादि भिन्न-भिन्न दक्षिणाएँ बताने से धौर घेनु तथा गौ के समान होने से उसका बाघ होता है, जैसे इष्टि में विहित द्रव्य सूर्य धादि के साथ सम्बन्ध बताता है।

# सर्वस्य वा कतुसंयोगादेकत्वं दक्षिणार्थस्य गुणानां कार्येकत्वादर्थे विकृतौ श्रुतिभूतं स्यात्तया समवायाद्धि कर्मभिः ॥५७॥

सि॰—इससे सर्वेत्रतु दक्षिणा का बाध होता है। सर्वदक्षिणा का ऋतु के साथ-सम्बन्ध होने से एकत्व धर्थात् समुज्वय है। ऋतु में जो गुण होता है, उसका मुख्य कार्य के साथ सम्बन्ध होता है। विकृति में जो श्रुति होती है, वह प्राकृत अर्थ का बाध करती है, धतः समुज्वय कर्मे होने से बेनुरूप दक्षिणा सर्वदक्षिणी की निवर्तिका है।

# चोदनानामनाश्रयाल्लिङ्गेन नियमः स्यात् ॥५८॥

यदि प्राकृत कार्य भ्रनाश्रय हो तो लिङ्ग के द्वारा उसका नियम होता है, परन्तु यहाँ तो घेनुरूप दक्षिणा की स्पष्ट विधि है, भ्रतः सर्वप्राकृत दक्षिणा का बाध है।

एका पञ्चेति घेनुवत् ॥५६॥

पूर्व ०—एक गौ ग्रयवा पाँच गौग्रों की दक्षिणा सर्वदक्षिणा की निर्वातका है, जैसे उपर्युक्त प्रकरण में बेनु-दक्षिणा सर्वदक्षिणा की निर्वातका है।

#### त्रिवत्सश्च ॥६०॥

'साचस्क' याग में तीन वर्ष के बछड़े की दक्षिणा से ग्रन्य सब दक्षिणाघ्रों का बाघ हो जाता है।

### तथा च लिङ्गदर्शनम् ॥६१॥

भीर, प्रमाणों के उपलब्ध होने से भी उक्त कथन की सिद्धि होती है।

एके तु श्रुतिभूतत्वात्संख्यया गवां लिङ्गविशेषेण ॥६२॥

सि०—'एकाम्' यह स्त्रीलिङ्ग है ग्रीर गौ का विशेषण है, ग्रतः प्राकृत संख्यायुक्त गौश्रों की निवृत्ति करता है। 'एकाम्' का सम्बन्ध दक्षिणा के साथ नहीं है, ग्रतः साधस्क याग में विहित एक गाय की दक्षिणा प्राकृत संख्याविशिष्ट गौश्रों की निवृत्तिका है, ग्रश्वादि की नहीं।

## प्राकाशी च तथेति चेत् ॥६३॥

श्राक्षेय - श्रश्चमेष याग में श्रब्वर्यु को दो सुवर्णमय दीपस्तम्भ देने का विषान है, श्रतः श्रन्य किसी दक्षिणा की श्रावश्यकता नहीं, यदि ऐसा कहो तो ---

श्रपि त्ववयवार्थत्वद्विभक्तप्रकृतित्वाद्गुणेवन्ताविकारः स्यात् ।।६४॥

समा०—उक्त कथन ठीक नहीं। प्रकाश दक्षिणा श्रवयव कार्य के लिए है, इस्स्न ⇒ सम्पूर्ण कार्य के लिए नहीं, क्योंकि श्रध्वर्य श्रादि के भाग विभक्त होते हैं। 'प्रकाश' दक्षिणा श्रष्टवर्यु की होने से श्रन्य दक्षिणाश्रों का बाघ नहीं होता, वह तो देनी ही पड़ेगी।

भेनुवच्चाश्वदक्षिणा स ब्रह्मण इति पुरुषापनयो यथा हिरण्यस्य ।।६५॥

उपहब्य नामक एकाह याग में जो ग्रह्य-दक्षिणा है, वह धेमु-दक्षिणा के समान सम्पूर्ण दक्षिणा की निवर्तिका है। वह ब्रह्मा को देय है, श्रन्य ऋत्विजों के लिए नहीं जैसे 'सतकृष्णल' याग में सुवर्ण की दक्षिणा केवल ब्रह्मा के लिए है।

एके तु कर्तृसंयोगात्स्रग्वत्तस्य लिङ्गविशेषेण ॥६६॥

पूर्वं - एक लिङ्गविशेष से कर्तृसंयोग होने से सक् = माला की भौति अर्थ निवृत्त होते हैं।

#### श्रपि वा तदधिकाराद्धिरण्यवद्विकारः स्यात् ॥६७॥

सि॰—दक्षिणा का अधिकार होने से हिरण्य के समान वह अश्व-दक्षिणा अन्य प्राकृतिक दक्षिणाओं का वाध करती है।

#### तथा च सोमचमसः ॥६८॥

पूर्व० — उसी प्रकार 'ऋतपेय' याग में 'सोमचमस' की दक्षिणा अन्य सब दक्षिणाओं का बाध करती है।

# सर्वविकारो वा ऋत्वर्थे पश्चनां प्रतिषेघात् ॥६८॥

सि०—ऋत्वर्यंक दान में पशुदान का प्रतिषेघ है, ग्रतः वह सर्वदक्षिणाग्रों का बाघ करता है।

# ब्रह्मदानेऽविशिष्टमिति चेत् ॥७०॥

श्राक्षेप—ज्ञह्मदान में भी पशुप्रतिषेघानुवाद ग्रवकल्पित होता है, यदि ऐसा कहो तो—

# उत्सर्गस्य ऋत्वर्यत्वात्प्रतिषिधस्य कर्मत्वान्न च गौणः प्रयोजनमर्थः स दक्षिणानां स्यात् ॥७१॥

समा०—उनत कथन ठीक नहीं। सोमचमस का दान कतु के लिए है। कतु में जो पशुदान है, प्रकृतियाग में उसका निषेध होने से सबके स्थान में चमस-दक्षिणा है। चमसरूप दक्षिणा का प्रयोजन भौण नहीं है, ब्रतः सोमचमसरूप दक्षिणा सम्पूर्ण कतुदक्षिणा का बाध करती है।

यदि तु ब्रह्मस्तदूनं तद्विकारः स्यात् ॥७२॥

पूर्व - यदि सोमचमस दान ब्रह्मा का भाग है तो वह दक्षिणा ब्रह्मभाग से ऊन = ग्रत्य हो जाएगी। इस विचार से ग्रन्य दक्षिणा दी जाया करेगी।

सर्वं वा पुरुषापनयात्तासां ऋतुप्रधानत्वात् ॥७३॥

सि०—दक्षिणात्रों में ऋतु-प्रधानता होने से पुरुष-अपनय (ग्रन्य ऋत्विजों के भाग का निषेष) किया जाता है कि वह ब्रह्मा को ही देना चाहिए।

यजुर्युक्तेऽध्वर्योर्दक्षिणा विकारः स्यात् ॥७४॥

्पूर्व० — वाजपेय याग में यजुरध (रथिवशेष) ग्रम्बर्युको दिया जाता है, वह ग्रन्य दक्षिणाग्रों का बाध करता है।

श्रपि वा श्रुतिभूतत्वात्सर्वासां तस्य भागो नियम्यते ॥७५॥

सि०—वाजपेय याग में श्रुति द्वारा सप्तदश रथ ग्रादि बहुत-सी दक्षिणाग्नों का विधान है। इनमें यजुरथ ग्रब्बर्य को दिया गया, ऋग्युक्त रथ होता को ग्रीर सामयुक्त उद्गाता को। शेष का सबमें यथायोग्य विभाग हुआ, ग्रतः यजुरथ किसी का बाघ नहीं करता।

।। इति पूर्वमीमांसादर्शने दशमाध्यायस्य तृतीयः पादः ।।

# चतुर्थः पादः

प्रकृतिलिङ्गसंयोगात्कर्मसंस्कारं विकृताविधकं स्यात् ॥१॥ नारिष्ठ ग्रादि उपहोमों का प्रकृति के कार्य के साथ संयोग न होने से वह ग्रदृष्ट फलवाला है, ग्रतः उसका विकृति में समुच्चय है।

चोदनालिङ्गसंयोगे तद्विकारः प्रतीयेत प्रकृतिसन्निधानात् ॥२॥

प्राकृत विधि में संयोग होने से उसके विकार की प्रतीति होती है, क्योंकि वहाँ प्रकृतिलिङ्ग से संयोग होता है।

सर्वत्र तु ग्रहाम्नातमधिकं स्यात्प्रकृतिवत् ॥३॥

'बृहस्पित-सव' ग्रादि विकृतियागों में ग्रहों का ग्राम्नान होने से सर्वत्र बृहस्पित ग्रहों के साथ इन्द्रवायु ग्रहों का समुच्चय होता है, प्रकृतियाग के समान ।

श्रिधिकद्दवैकवाक्यत्वात् ॥४॥

एकवाक्यता होने से भी समुच्चय होता है।

## लिङ्गदर्शनाच्च ॥५॥

श्रीर, प्रमाणों के उपलब्ध होने से भी समुच्चय होता है।

## प्राजापत्येषु चाम्नानात् ॥६॥

तथा, बाजपेय याग में उपदिष्ट प्राजापत्य पशुओं के साथ श्रतिदिष्ट ऋतु पशुओं का समुच्चय होता है, ग्राम्नान होने से।

### श्रामने लिङ्गदर्शनात् ॥७॥

'सांग्रहरण' इष्टि में अनुयाजों का 'धामन' होमों के साथ समुच्चय होता है, प्रमाणों के उपलब्ध होने से !

### उपगेषु शरवत्स्यात्प्रकृतिलिङ्गसंयोगात् ॥५॥

पूर्व • — उपभान करनेवालों में दर्म में जैसे शर बाघक होता है, उसी प्रकार पत्न्युपमान बाघक होता है, प्राकृत उपगान के साथ सम्बन्ध होने से।

# ष्पानर्थक्यात्त्वधिकं स्यात् ॥६॥

सिः — ऋत्विगुपगान के साथ पत्न्युपगान का समुच्चय है, ग्रनार्थंक्य होने से । संस्कारे चान्यसंयोगात् ॥१०॥

ग्रञ्जन ग्रौर ग्रम्यञ्जन संस्कार में दीक्षाकाल ग्रौर सुत्याकाल का संयोग होने से समुच्चय है।

#### प्रयाजवदिति चेन्नार्थन्यत्वात् ।।११।।

प्रयाज के समान भिन्नकालिक होने से इसका बाध होता है, यदि ऐसा कहो तो— यह ठीक नहीं। भिन्न कार्य होने से बाध नहीं हो सकता।

### म्राच्छादने त्वैकार्थ्यात्प्राकृतस्य विकारः स्यात् ।।१२।।

## ग्रधिकं वाऽन्यार्थत्वात् ॥१३॥

सिo—महान्नत में ताप्यं घ्रादि वस्त्रों का प्रकृतियाग के ग्रहत-वस्त्रों के साथ समुज्यय होता है, भिन्न प्रयोजन होने से।

# सामस्वर्थान्तरश्रुतेरविकारः प्रतीयेत ॥१४॥

सामगान में प्राकृत साम के साथ समुच्चय की प्रतीति होती है।

म्रर्थे त्वश्रयमाणे शेषत्वात्प्राकृतस्य विकारः स्यात् ॥१५॥

प्राकृतफल श्रूयमाण न होने पर शेष होने से प्राकृत सामगान का बाव होता है। सर्वेषामविशेषात् ।।१६॥

पूर्व • —कोई विशेष प्रमाण उपलब्ध न होने से विकृति पठित साम प्रकृति-पठित सभी सामों का निवर्तक होता है।

# एकस्य वा श्रुतिसामर्थ्यात्प्रकृतेश्चाविकारात् ॥१७॥

सि०—श्रुति का सामर्थ्य होने से एक साम एक का ही निवर्तक होता है, प्राकृत साम का ग्रहण न होने से। स्तोमिववृद्धौ त्विधकं स्यादिववृद्धौ द्रव्यविकारः स्यादितरस्याश्रुतित्वात् ॥१८॥

जिस कर्तु में स्तोम की वृद्धि होती है, उसमें प्रकृति और विकृति सामों का समुज्वय होता है। दोनों का श्रवण न होने से ब्रागम के द्वारा संख्यापूर्ति की जाती है। जिस कर्तु में स्तोम की वृद्धि नहीं होती, वहाँ सामरूप द्रव्य का बाब होता है।

पवमाने स्यातां तस्मिन्नावापोद्वापदर्शनात ॥१६॥

पवमान स्तोत्र में 'घ्रावाप' (पवमान स्तोत्रों में कुछ वृद्धि) ग्रौर 'उद्वाप' (पवमान स्तोत्रों में कुछ घटाना) होता है, पवमान स्तोत्र में ग्रावाप ग्रौर उद्वाप दोनों का विघान होने से ।

वचनानि त्वपूर्वत्वात् ॥२०॥

न्याय (दलील) के ग्रभाव में वचन ही निर्णायक होने से पवमान स्तोत्रों में ही ग्राचाप ग्रीर उद्घाप हो सकता है।

विधिशब्दस्य मन्त्रत्वे भावः स्यात्तेन चोदना ॥२१॥

मन्त्र-सम्बन्धी देवतावाची शब्द का उच्चारण ग्रावश्यक होने से याग ग्रौर निर्वाप में उसी शब्द का उच्चारण होना चाहिए, उसी शब्द का विधान होने से (जैसे ग्रम्नये स्वाहा के स्थान पर पावकाय स्वाहा नहीं पढ़ना चाहिए) ।

शेषाणां वा चोदनैकत्वात्तस्मात् सर्वत्र श्रूयते ॥२२॥

शेष मन्त्रों में भी विधि की एकरूपता होने से सभी स्थानों पर विधिगत शब्दों का ही प्रयोगे उपलब्ध होता है।

तयोत्तरस्यां ततौ तत्त्रकृतित्वात ॥२३॥

उसी प्रकार सौर्यादि विकृतियाग में भी शब्द का नियम है, क्योंकि वह दर्श-पौर्णमास प्रकृतिवाला है।

प्रकृतस्य गुणश्रुतौ सगुणेनाभिधानं स्यात् ॥२४॥

प्राकृत ग्रम्नि की गुणश्रुति में सगुण ग्रम्नि का-ग्रमिषान करना चाहिए।

ष्मविकारो वाऽर्थशब्दानपायात् स्याद् द्रव्यवत् ॥२४॥

पूर्व ० — केवल ग्रग्नि शब्द का ही प्रयोग होना चाहिए । केवल ग्रग्नि शब्द के प्रयोग से भी ग्रर्थ का त्याग नहीं होता, द्रव्य की भाँति ।

म्रारम्भासमवायाद्वा चोदितेनाभिधानं स्यादर्थस्य श्रुतिसमवायित्वा-

दवचने च गुणशासनमनर्थकं स्यात् ॥२६॥

सि॰—विधिविहित सगुण में ग्राभिधान करना ग्रारम्भ समवाय के कारण होता । उत्पत्तिवाक्य में गुणविशिष्ट ग्रांग्नि शांदि का बोध कठिन होने से केवल ग्रांग्नि शब्द का प्रयोग स्वीकार किया जाए तो गुण शासन निरर्धक हो जाएगा।

द्रव्येष्वारम्भगामित्वादर्थे विकारः सामर्थ्यात् ॥२७॥

द्रव्यों में श्रारम्भ समवाययुक्त होने से केवल गुणरहित द्रव्य का ग्राभिधान ९ष्ट है, देवताका नहीं।

वृवन्वान्पवमानवद्विशेषनिर्देशात् ॥२८॥

पूर्व - पवमान इष्टि में जैसे सगण देवता का ग्रभिषान होता है, वैसे ही

'वृबन्वान्' ग्रन्नि में भी करना चाहिए, क्योंकि विशेष का निर्देश है श्रौर वह निर्देश श्रयं-बाला होता है, ग्रतः सगुण श्रग्नि का ग्रभिघान होना चाहिए।

मन्त्रविशेषनिर्देशान्न देवताविकारः स्यात् ॥२६॥

सि०—मन्त्रविशेष के निर्देशक होने से देवता का विकार नहीं होता, प्रतः देवता का निर्मुण ही प्रभिधान करना चाहिए ।

विधिनगमभेदात्प्रकृतौ तत्प्रकृतित्वाद्विकृताविष भेदः स्यात् ॥३०॥

पूर्व०---प्रकृति में विधि श्रौर निगम में भेद होने से विकृति में भी भेद होता है, तत्प्रकृतित्व होने से।

यथोक्तं वा विप्रतिपत्तेनं चोदना ॥३१॥

सि०—यथोक्त वचन से ही ग्रिभिधान करना चाहिए, क्योंकि वििष ग्रीर निगम की प्रतिपत्ति की चोदना नहीं है।

स्विष्टकृद्देवतान्यत्वे तच्छब्दत्वान्निवर्त्तेत ॥३२॥

पूर्व o—प्रकृतियाग में स्विष्टकृत् में जो देवता है, उसके भिन्न होने से श्रीर प्राकृत ग्रम्निरूप ग्रर्थविशिष्ट शब्द होने से स्विष्टकृत् शब्द की निवृत्ति होती है।

संयोगे वाऽर्थापत्तेरभिघानस्य कर्मजत्वात् ॥३३॥

सि०—स्विष्टकृत् सहित ग्रम्नीवरुण ग्रभिधान करना चाहिए, क्योंकि ग्रयापिति से स्विष्टकृत् शब्द कियानिमित्तक है (ग्रम्नि के ग्रय में ग्रम्नि ग्रौर वरुण श्रूयमाण होते हैं)।

सगुणस्य गुणलोपे निगमेषु गुणास्याने यावदुक्तं स्वात् ॥३४॥

भूकं०—प्रकृति में सगुणस्थान में गुणलोप प्राप्त होने से मन्त्रों में जितना कहा गया है, वह होता है। इससे याग में ही लोप होता है, सब निगमों —मन्त्रों में नहीं। सर्वस्य वैककर्म्यात ।।३४।।

सि०— स्विष्टकृत् घनिशब्द के गुण का लोप होना चाहिए, क्योंकि यागरूप प्रयोग एक है, ग्रतः निगदों ग्रीर निगमों में भी गुणरहित ग्रम्भिशब्द का ग्रभिधान करना योग्य है।

स्विष्टकृदावापिकोऽनुयाजे स्यात् प्रयोजनवदङ्गानामार्थसंयोगात् ॥३६॥

समीपवर्ती अङ्गों का वाक्य में श्रूयमाण श्रर्थ के साथ संयोग होने से प्रयोजनवान् श्रानि की भौति अनुयाज में स्विष्टकृत् श्रावापिक (संस्कार-सम्बन्धी) होता है।

श्रन्वाहेति च शस्त्रवत् कर्म स्याच्चोदनान्तरात् ॥३७॥

पूर्वं ०—'श्रन्वाह' इत्यादि शंसित की भाँति प्रघान कमें है, स्वतन्त्र विधिविहित होने से ।

संस्कारो वा चोदितस्य शब्दस्य वचनार्थत्वात् ॥३८॥

सि॰—दर्शपीर्णमास के अनुयाजों में स्विष्टकृत् आहुति संस्कार के लिए है, स्वतन्त्र कर्म नहीं है, क्योंकि विहित जो वाचक शब्द है, वह दृष्टार्थ का बोधक है।

श्रवाच्यत्वान्नेति चेत् ॥३६॥

म्राक्षेप-विधि न होने से इन्टार्थक नहीं, यदि ऐसा कहो तो-

स्याद् गुणार्थत्वात् ॥४०॥

समा० — उक्त कथन ठीक नहीं; गुणार्थक होने से 'ग्रन्वह' प्रधान कर्म नहीं, संस्कार कर्म हैं।

मनोतायां तु वचनादविकारः स्यात् ॥४१॥

मनोता मन्त्र (त्वं ह्यन्ने प्रथमो मनोता) में वचन होने से ग्रविकार होता है, ऊह

पृष्ठार्थेऽन्यद्रथन्तरात्तद्योनिपूर्वत्वात् स्यादृचां प्रविभक्तत्वात् ॥४२॥

पूर्वं — पृष्ठस्तोत्र कार्य में रियन्तर से फिन्न जो कण्वरखन्तर-सामविहित है, वह ज्योतिष्टोम प्रकृतिवाला होने से रथन्तर योनि में गान करना चाहिए । बृहद् योनिमूत ऋचा के पृथक् होने से उसमें नहीं गाना चाहिए ।

स्वयोनौ वा सर्वाख्यत्वात ॥४३॥

सि०—कण्वरयन्तर शब्द सामविशेष में रूढ़ होने से कण्वरयन्तर की योनि में ही गाना चाहिए।

यूपवदिति चेत् ॥४४॥

यूप शब्द के समान संस्कार के निमित्त यह शब्द प्रवृत्त होता है, यदि ऐसा कहो तो—

न कर्मसंयोगात् ॥४५॥

उक्त कथन ठीक नहीं। कर्म के साथ सम्बन्ध होने से कण्वरथन्तर स्वयोनि में ही गेय है।

कार्यत्वादुत्तरयोर्यथाप्रकृति ॥४६॥

पूर्वं — सामगानरूप कार्यं प्रथम के अतिरिक्त ग्रन्य दो ऋचान्नों में भी होने से उन्हीं विशेष योनियों (ऋचान्नों) पर गाया जाना चाहिए, रथन्तर आदि ग्रन्य सामों की योनियों पर नहीं।

समानदेवते वा तृचस्याविभागात् ॥४७॥

सि॰—तृच (तीन ऋचाग्रों) का ग्रविभाग होने से सामगानरूप कर्म स्वयोनि उत्तरों में ही गेय होता है, क्योंकि सम्पूर्ण तृच का छन्द ग्रौर देवता समान होता है।

ग्रहाणां देवतान्यत्वे स्तुतशस्त्रयोः कर्मत्वादविकारः स्यात् ।।४८॥

ग्रहों का देवता स्तुतशस्त्र मन्त्र के देवता से भिन्न होने पर ऊह नहीं होता, मन्त्र का ज्यों-का-त्यों प्रयोग होता है, क्योंकि स्तोत्र ग्रीर शस्त्र प्रधान कर्म हैं।

उभयपानात्पृषदाच्ये दध्नोत्युपलक्षणं निगमेषु पातव्यस्योपलक्षणत्वात् ॥४६॥

पूर्व ० — पृषदाज्य हविष् में दिधि ग्रौर घृत दोनों का पान होने से वह दिध का उप-लक्षण है, क्योंकि मन्त्र में जो पीने योग्य वस्तु है, उसमें उपलक्षण है।

न वा परार्थत्वाद्यज्ञपतिवत् ॥५०॥

सि०—पर-प्रत्यायक (दूसरे के लिए) होने से दिध और ग्राज्य--दोनों का मन्त्र में प्रयोग नहीं है। स्याद्वा ग्रावाहनस्य तादर्थ्यात् ॥५१॥

पूर्वं o—'दिधि' पद का प्रक्षेप करना चाहिए, क्योंकि ग्रावाहन पातृ श्रीर पेय— दोनों का स्मरण कराने के लिए हैं।

न वा संस्कारशब्दत्वात् ॥५२॥

सि॰—दिघका उपलक्षण नहीं होता, क्योंकि दिघरूप ग्रर्थ तो संस्कार के लिए है।

स्याद्वा द्रव्याभिधानात् ॥५३॥

पूर्व - —दिघ शब्द का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि दिघ भी द्रव्य की भाँति श्रिभिहित है।

दध्नस्तु गुणभूतत्वादाज्यपानिगमाः स्युर्गृणत्वं श्रुतेराज्यप्रधानत्वात् ।।५४।। सि०—दिघ शब्द गौण होने से मन्त्रों में ख्राज्य शब्द का प्रयोग होना चाहिए।

सिo—दाव सब्द गांच होते से अपने से अपने से सान्य की प्रधानता स्पष्ट रूप से बताई गई है।

दिध वा स्यात्प्रधानमाज्ये प्रथमान्त्यसंयोगात् ॥५५॥

पूर्व o —दिध प्रधान है, ग्राज्य में प्रथम ग्रीर ग्रन्त संयोग होने से । प्रथम संयोग उपलक्षण होता है ग्रीर ग्रन्त-संयोग ग्रिभिघारण होता है, ग्रतः दिध का ही उपलक्षण करना चाहिए।

म्रपि वाऽऽज्यप्रधानत्वाद्गुणार्थे व्यपदेशे भक्त्या संस्कारशब्दः स्यात् ॥५६॥

सि० — याग के सम्बन्ध से प्रयोजनवाला ग्राज्य ही प्रधान है। गुणार्थ होने से जपस्तरण ग्रादि भक्ति ग्रर्थात् लक्षणा से प्रयुक्त हैं, ग्रतः दिध संस्कार के लिए हैं, मुख्य नहीं है।

म्रपि वाऽऽख्याविकारत्वात्तेन स्यादुपलक्षणम् ॥५७॥

पूर्व - संज्ञा का भेद होने से उस संज्ञा का मन्त्र में प्रयोग करना चाहिए।

न वा स्याद्गुणशास्त्रत्वात् ॥५८॥

सि०—ऊह नहीं करना चाहिए, क्योंकि शास्त्र में गुण का विधान है । भाव यह है कि 'म्राज्यपान्' शब्द के स्थान में 'दिधपान्' नहीं कहना चाहिए ।

।। इति पूर्वमीमांसादर्शने दशमाध्यायस्य चतुर्थः पादः ।।

### पञ्चमः पादः

म्रानुपूर्व्यवतामेकदेशग्रहणेष्वागमवदन्त्यलोपः स्यात् ॥१॥

सि०—नियत कमवालों में एक देश (एक भाग) का ग्रहण होता है, ग्रन्तवालों का लोप होता है। ग्रन्त्य का लोप ग्रीर श्राद्य का उपादान मुख्य होने से होता है, लोक-समाज में ग्रानेवालों की भाँति।

लिङ्गदर्शनाच्च ॥२॥

लोप भ्रौर उपादान में प्रमाण भी उपलब्ध होते हैं।

विकल्पो वा समत्वात् ॥३॥

पूर्व - आद्योपादान ग्रौर ग्रन्त्यलोप में कोई श्रुति नहीं है, दोनों समान हैं, ग्रत: विकल्प होता है। कभी ग्रारम्भवालों का ग्रौर कभी ग्रन्तवालों का लोप होता है।

कमादुपसर्जनोऽन्ते स्यात् ॥४॥

जहाँ कम निर्धारित होता है, वहाँ ही ग्रप्रधान ग्रन्त में ग्राता है, ग्रतः लोक-समाज का दण्टान्त ठीक नहीं है।

लिङ्गभविशिष्टं संख्याया हि तद्वचनम् ॥१॥

जो लिङ्गवाक्य कहा गया है, वह भी विशिष्ट नहीं है, क्योंकि वह वचन तो केवल संख्या का बोध कराता है।

न्नादितो वा प्रवृत्तिः स्यादारम्भस्य तदादित्वाद्वचनादन्त्यविधिः स्यात् ॥६॥

सि०— ग्रादि से प्रवृत्ति होनी चाहिए, क्योंकि प्रारम्भ सदा ग्रादि से ही होता है परन्तु यदि श्रुति में विशेष ग्रादेश हो तो ग्रन्त्यविधि हो सकती है।

एकत्रिके तृचादिषु माध्यन्दिनछन्दसां श्रुतिभूतत्वात् ॥७॥

पूर्वं ० — 'एकत्रिक' नामक कतु में माध्यन्दिन पवमान में तीन ऋचाओं में से प्रत्येक तृच की प्रथम ऋचा में गान होता है, क्योंकि श्रुति में तीन छन्दों का विघान पाया जाता है।

म्रादितो वा तन्न्यायत्वादितरस्यानुमानिकत्वात् ॥६॥

सि०—म्राद्य तृच में ही गान करना चाहिए, यही न्याय है। प्रत्येक तृच की पहली ऋचा से गान करना चाहिए, यह तो म्रानुमानिक है।

यथानिवेशञ्च प्रकृतिवत्संख्यामात्रविकारत्वात् ।।६॥

प्रकृति में तृच का जो कम संनिवेश है, उससे संख्या-मात्र का बाध है । कमानुग्रह मुक्य है, अतः ब्राद्य तृच में ही गान होना चाहिए ।

त्रिकस्तुचे घुर्ये स्यात् ॥१०॥

पूर्व - धूर्साम-गान में जो त्रिकस्तोत्र है, वह तीनों ऋचाम्रों में ही होना चाहिए।

एकस्यां वा स्तोमस्यावृत्तिधर्मत्वात् ॥११॥

सि०—धूर्साम-गान एक ही ऋचा पर होगा, क्योंकि धूर्गान में उसी ऋचा को बार-बार दुहराना पडता है।

चोदनासु त्वपूर्वत्वाल्लिङ्कोन धर्मनियमः स्यात् ॥१२॥

विधिविहित द्विरात्रयाग में प्रायणीय और उदयनीयों में पूर्वत्व के असम्भव होने गै विध्यन्त प्रवृत्त होता है। यह विध्यन्त लिङ्ग के द्वारा नियत किया जाता है।

प्राप्तिस्तु रात्रिशब्दसम्बन्धात् ॥१३॥

रात्रि (द्विरात्रम्, दशरात्रम्) का सम्बन्ध दोनों स्थानों पर है, ऋतः द्वादशरात्र । यभौ की द्विरात्र में प्राप्ति है। श्रपूर्वासु तु संख्यासु विकल्पः स्यात्सर्वासामर्थवत्त्वात् ॥१४॥

विधिविहित संस्थाश्रों में विकल्प होता है, क्योंकि इस प्रकार से सभी ऋचाश्रों का भ्रष्येवत्व हो जाएगा।

स्तोमिववृद्धौ प्राकृतानामभ्यासेन संख्यापूरणमिवकारात्संख्यायां गुणशब्दत्वादन्यस्य चाश्रुतित्वात् ॥१५॥

पूर्व o — स्तोम (स्तुति के साम मन्त्रों) की जहाँ वृद्धि होती है, वहाँ प्रकृति से विहित साम ऋचाम्रों में म्रम्यास से संख्या की पूर्ति की जाती है, सन्तिमान होने से । एकविश्चति संख्या शब्द गुण होने से म्रीर म्राग्नुत ऋचाम्रों के म्रशास्त्रीय होने से ।

म्रागमेन वाऽभ्यासस्याश्रुतित्वात् ॥१६॥

सि०—ग्रप्राकृत सामों की ग्रागमों से संख्यापूर्ति करनी चाहिए, क्योंकि ग्रम्यास श्रूयमाण नहीं होता।

संख्यायादच पृथक्त्वनिवेद्यात् ॥१७॥

संख्या पृथक्त्व निवेशनी होती है, ग्रतः उसकी पूर्ति ग्रागम से ही करनी चाहिए । पराक्छब्दत्वात् ॥१८॥

'पराक्' शब्द का प्रयोग होने से भी भिन्न-भिन्न साम-ऋचाओं से संख्या की पूर्ति करनी चाहिए, यही सिद्ध होता है।

उक्ताविकाराच्च ॥१६॥

भ्रौर, निन्दा का श्रवण होने से भी भ्रम्यास नहीं है, भ्रागम है।

श्रश्रुतित्वादिति चेत् ॥२०॥

श्राक्षेप — ग्रागम भी श्रूयमाण नहीं होता, यदि ऐसा कहो तो — स्यादर्थचोदितानां परिमाणशास्त्रम् ॥२१॥

समा॰—उनत कथन ठीक नहीं। एकविश संख्या के कहने से स्पष्ट विधान है, ग्रत: परिमाण बतानेवाले शास्त्र-प्रमाण से कार्य होना चाहिए।

ब्रावापवचनं वाऽभ्यासे नोपपद्यते ॥२२॥

श्रम्यास में ग्रावाप-वचन भी उपपन्न नहीं होता, ग्रत: ग्रागम ही होता है। साम्ना चोत्पत्तिसामर्थ्यात् ॥२३॥

ग्रौर, सामों की उत्पत्ति भी ग्रागम से ही पूरी होती है। धुर्येष्वपीति चेत् ॥२४॥

श्राक्षेप—िकर तो वूर्ताम में भी श्रावृत्ति =श्यम्यास न होकर श्रागम होना चाहिए. यदि ऐसा कहो तो—

नावृत्तिधर्मत्वात् ॥२४॥

समा0 — उक्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि धूर्सीम आवृत्ति के धर्मवाला है, वहाँ धागम नहीं होगा।

बहिष्पवमाने तु ऋगागमः सामैकत्वात् ॥२६॥

बहिष्पवमान नामक स्तोमवृद्धि में ऋचाश्रों का श्रागम करना पड़ता है, क्योंकि उनमें साम का एकत्व होता है।

ध्यम्यासेन तु संख्यापूरणं सामिधेनीव्यम्यासप्रकृतित्वात् ॥२७॥

पूर्वं ०--- प्रकृति में ग्रम्यास होने से सामिधेनियों में श्रम्यास से ही संख्या की पूर्ति करनी चाहिए।

ग्रविशेषान्नेति चेत् ॥२८॥

श्राक्षेप—श्रम्यास श्रीर श्रागम में कोई विशेषता नहीं है, यदि ऐसा कही तो— स्याद्धर्मत्वात् प्रकृतिवदभ्यस्येताऽऽसंख्यापुरणात् ॥२६॥

समा०—उक्त कथन ठीक नहीं । विकृति-धर्मता होने से ही ग्रम्यास होता है, पूर्व-प्रकृति की संख्या के समान । जब तक संख्या पूरी न हो, तब तक श्रम्यास होना चाहिए । यावदृक्तं वा कृतपरिमाणत्वात् ॥३०॥

सि०— शास्त्र में जितना निर्देश है, उतना ही ग्रम्यास करना चाहिए, क्योंकि निश्चित परिमाण निर्दिष्ट किया गया है।

ग्रधिकानाञ्च दर्शनात् ॥३१॥

श्रिषिकों का दर्शन होने से भी श्रम्यास नहीं है, श्रागम है। कर्मस्वपीति चेत् ॥३२॥

श्राक्षेप—धूर्साम गान में भी ऐसा ही होना चाहिए, यदि ऐसा कहो तो — न चोदितत्वात ॥३३॥

समा०—उक्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि वहाँ स्पष्ट विघान है, ग्रत: ग्रागम से ही संख्यापूर्ति करनी चाहिए ।

षोडशिनो वैकृतत्वं तत्र कृत्स्नविधानात् ॥३४॥

पूर्व - पोडशी का वैकृतत्व है ग्रर्थात् षोडशी-ग्रह विकृतिविहित पदार्थं है, विकृति में उसका सम्पूर्ण विधान होने से ।

प्रकृतौ चाऽभावदर्शनात् ॥३५॥

और, प्रकृति में घोडशी ग्रह के ग्रभाव का दर्शन होने से प्रकृति में इसका निषेध भी है, ग्रतः यह वैकृत है।

#### ग्रयज्ञवचनाच्य ॥३६॥

तथा, किन्हीं स्थानों पर पोडशी से रहित ज्योतिष्टोम को श्रयक्र कहा है, श्रतः यह वैकृत है।

प्रकृतौ वा शिष्टत्वात् ॥३७॥

सि०—प्रकृति = ज्योतिष्टोम में विहित होने से षोडशी प्राकृत है। प्रकृतिदर्शनाच्च ॥३८॥

भौर, प्रकृति में षोडशी के दर्शन होने से भी षोडशी प्राकृत है। ग्राम्नानं परिसंख्यार्थम् ॥३६॥

परिसंख्या के लिए षोडशी का विकृति में भी भ्राम्नान है।

उक्तमभावदर्शनम् ॥४०॥

प्रकृति में थोडशी के ग्रभावदर्शन से वैकल्पिक थोडशी होती है।

#### गुणादयज्ञत्वम् ।।४१।।

षोडशी को 'ग्रयज्ञ' भिवत से कहा गया है। पक्ष में यज्ञ न होने से वह वैकल्पिक है। पक्ष में ग्रभाव होने से गौणवृत्ति से उसे ग्रयज्ञ कहा जाता है। वस्तुतः षोडशी प्राकृत है ग्रौर यह सिद्धान्त-पक्ष में ग्रहण होती है।

#### तस्याग्रयणाद्ग्रहणम् ॥४२॥

उस षोडशी-ग्रह का ग्रहण ब्राग्रयण से करना चाहिए।

## उक्थ्याच्च वचनात् ॥४३॥

पूर्व - जनश्य से भी षोडशी का ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि ऐसे प्रमाण पाये जाते हैं।

### तृतीयसवने बचनात्स्यात् ॥४४॥

प्रमाण उपलब्ध होने से तृतीय सवन में भी षोडशी का ग्रहण करना चाहिए । श्रनभ्यासे परावछब्दस्य तादथ्यति ॥४५॥

'पराक्' शब्द श्रनम्यास में होता है, क्योंकि उसका ग्रवगम तादर्थ्य होता है, ग्रत: उक्थ्य ग्रीर ग्राग्रयण से षोडशी का ग्रहण करना चाहिए।

## उक्थ्यविच्छेदवचनाच्च ॥४६॥

थ्रीर, विच्छेदक के उपलब्ध होने से उक्थ्य सेभी षोडशीका ग्रहण करना चाहिए।

# षाग्रयणाद्वा पराक्छब्दस्य देशवाचित्वात्पुनराधेयवत् ॥४७॥

सि०—'पराक्' शब्द देशवाची होने से पुनराधेय की भौति ब्राग्नयण से ही षोडशा का ग्रहण करना चाहिए।

## विच्छेदः स्तोमसामान्यात् ॥४८॥

विच्छेद—वचन स्तोम सामान्य के कारण है, ग्रतः आत्रयण से ही घोडशी का ग्रहण करना चाहिए।

# उम्थ्याऽग्निष्टोमसंयोगादस्तुतज्ञस्त्रः स्यात्सति हि संस्थान्यत्वम् ॥४६॥

पूर्व ० — वोडवी का उक्थ्य भौर अग्निष्टोम के साथ सम्बन्ध होने से यह स्तोत्र भौर शस्त्र से रहित होती है। यदि इसे स्तोत्र भौर शस्त्र से युक्त माना जाए तो भिन्न संस्था माननी पड़ेगी, ग्रत: वोडवी स्तोत्र ग्रीर शस्त्र से रहित ही होती है।

# सस्तुतशस्त्रो वा तदङ्गत्वात् ॥५०॥

सि०—षोडशी स्तोत्र ग्रौर शस्त्र सहित होती है, क्योंकि स्तोत्र ग्रौर शस्त्र षोडशी के ग्रङ्ग होते हैं।

## लिङ्गदर्शनाच्च ॥५१॥

प्रमाणों के उपलब्ध होने से भी यही सिद्ध होता है कि स्तोत्र ग्रौर शस्त्र षोडशी के ग्रङ्ग हैं।

## वचनात्संस्थान्यत्वम् ॥५२॥ प्रमाणों के उपलब्ध होने से भिन्न संस्था भी मान्य है।

# श्रभावादतिरात्रेषु गृह्यते ॥५३॥

पूर्व० — प्राङ्गिरस का द्विरात्र में ग्राभाव होने से ग्राङ्गिरस द्विरात्र में षोडशी का ग्रहण होता है।

## श्रन्वयो वाऽनारभ्यविधानातु ॥५४॥

सि०—षोडशी काभी ग्रन्वय इस ऋतु में होता है, क्योंकि ग्रनारम्भ विधान होता है।

चतुर्थे चतुर्थेऽहन्यहीनस्य गृह्यते इत्यभ्यासेन प्रतीयेत भोजनवत् ॥५५॥

पूर्व - श्रहीन याग में चौथे-चौचे दिन में षोडशी का ग्रहण होता है, इसलिए एक श्रहीन में भोजन की भाँति श्रभ्यास प्रतीत होता है।

श्रपि वा संख्यावस्वान्नाहीनेषु गृह्यते पक्षवदेकस्मिन्संख्यार्थभावात् ॥५६॥

सि०—'चतुर्थे' पद संख्यावाचक होने से भिन्न-भिन्न ग्रहीन यागों में षोडशी का ग्रहण होता है, क्योंकि एक में संस्था का प्रयोजन सफल नहीं होता ।

# भोजने च तत्संख्यं स्यात् ॥५७॥

ग्रौर, जो 'भोजनवत्' कहा गया है, उससे चतुर्थं से ग्रन्य चतुर्थं वहाँ पर कल्पित किया गया है।

जगत्साम्नि सामाभावाद्कतः साम तदाख्यं स्यात् ॥५८॥

जगत्साम में जगती छन्दवाली ऋचाझों का सम्बन्ध होने से, ऋचा के झाधार पर यह नाम पड़ा है, साम के झाधार पर नहीं, क्योंकि सम्पूर्ण सामवेद में जगत्संज्ञक साम का सभाव है।

# उभयसाम्नि नैमित्तिकं विकल्पेन समत्वातस्यात् ॥५९॥

पूर्व ० — उभय सामवाले 'गोसव' श्रादि ऋतुओं में जहाँ बृहत् और रथन्तर दोनों सामों का गान होता है, वहाँ नैमित्तिक होने से विकल्प है, क्योंकि दोनों साम हैं।

## मुख्येन वा नियम्यते ॥६०॥

श्रथवा, मुख्यत्व से नियम करना चाहिए।

निभित्तविघाताद्वा ऋतुयुक्तस्य कर्म स्यात् ॥६१॥

सि०—निमित्त का विघात होने से कोई ग्रन्य ही ऋचा ऋतु के श्राघार पर ली जाएगी।

ऐन्द्रावायवस्यायवचनादादितः प्रतिकर्षः स्यात ॥६२॥

ग्रपि वा धर्मविशेषात्तद्धर्माणां स्वस्थाने प्रतिकरणादप्रत्वमुच्यते ॥६३॥

सि० — ऐन्द्रानायन ग्रह निशेष घमँनाले होने से उसी घमँ से पूर्णरूपेण युक्त हैं, मतः मग्रता का ताल्पर्य है कि प्रकरणानुशार प्रपने स्थान में ही उनका म्रग्नत्व है। मान यह है कि जहाँ मैत्रावरुण म्रादि ग्रह लिये जाते हैं, वहाँ ऐन्द्रानायन ग्रह उनसे पूर्व लिया जाएगा; ग्रह यथास्थान ही लेने चाहिएँ।

#### घारासंयोगाच्च ॥६४॥

घाराग्रहों का संयोग होने से सर्व की अग्रता का विघान नहीं है, श्रतः सबके आदि में प्रतिकर्ष नहीं करना चाहिए ।

# कामसंयोगे तु वचनादादितः प्रतिकर्षः स्यात् ॥६५॥

पूर्वं ० — जहाँ काम — फल का संयोग होता है , वहाँ ग्रह का सर्वे ग्रादि में प्रति-कर्षे होता है, वर्योकि ऐसे प्रमाण उपलब्ध होते हैं ।

## तदेशानां वाऽग्रसंयोगात्तद्युक्ते कामशास्त्रं स्यान्नित्यसंयोगात् ॥६६॥

सि०—जहाँ 'क्रग्न' पद का सम्बन्ध उस-उस देश में स्थित ग्रहों के साथ है, वहाँ ग्रग्रता का सम्बन्ध होने से स्वस्थान में फलवोघक विघि है, नित्य संयोग होने से। भाव यह है कि ग्रह का ग्रहण ग्रपने नियत स्थान पर ही होगा।

## परेषु चाग्रशब्दः पूर्ववत् स्यात्तदादिषु ॥६७॥

पूर्व ० — ऐन्द्रावायव श्रादि ग्रह में श्रूयमाण 'ग्रग्न' शब्द पूर्व ग्रधिकरण के समान होता है। जिस-जिसकी ग्रग्नता श्रूयमाण होती है, तदग्नों का कामसंयोग होता है।

### प्रतिकर्षो वा नित्यार्थेनाग्रस्य तदसंयोगात् ॥६८॥

सि०—ऐन्द्रावायव से प्रतिकर्ष होता है, क्योंकि नित्यार्थ से ग्रग्रता का काम = फल से संयोग नहीं होता।

# प्रतिकर्षञ्च दशेयति ॥६६॥

ग्रौर, 'बारयेयुस्तं यं कामाय गृह्हीयुः' इत्यादि लिङ्गवाक्य भी प्रतिकर्ष के सूचक हैं।

# पुरस्तादैन्द्रवायवादग्रस्य कृतदेशत्वात् ॥७०॥

श्रग्रता का स्थान निश्चित होने से ग्राश्विन श्रादि ग्रहों का ऐन्द्रावायव ग्रहों से पूर्व प्रतिकर्ष होना चाहिए।

### तुल्यधर्मत्वाच्च ॥७१॥

ग्रौर, समानघर्मता होने से भी ऐन्द्रावायव ग्रह से पूर्व घारिवन स्रादि का ग्रहण करना योग्य है।

## तथा च लिङ्गदर्शनम् ॥७२॥

प्रमाणों के उपलब्ध होने से भी उक्त कथन की सिद्धि होती है।

# सादनं चापि शेषत्वात् ॥७३॥

म्रासादन (वेदि पर यथास्थान रखना) भी म्रपकृष्ट होता है, क्योंकि वे ग्र**हण** के शेष हैं।

## लिङ्गदर्शनाच्च ॥७४॥

म्रासादन के प्रतिकर्ष में प्रमाण भी उपलब्ध होते हैं।

# प्रदानं चापि सादनवत् ॥७५॥

पूर्व • —प्रदान (ग्राहुति देने) में भी ग्रासादन के समान प्रतिकर्ष होता है, क्योंकि दोनों का परस्पर सम्बन्ध है।

### न वा प्रधानत्वाच्छेषत्वात्सादनं तथा ॥७६॥

सि०—नहीं। प्रदान मुख्य कर्म है, ग्रतः ग्रासादन के समान प्रतिकर्ष (ग्रदल-बदल) नहीं होगा।

त्र्यनीकायां न्यायोक्तेष्वाम्नानं गुणार्थं स्यात् ॥७७॥

पूर्व ०—ज्यनीक (द्वादशाह के पहले, पिछले ग्रीर दसवें दिन को छोड़कर जो शेष नो दिन हैं, उनका नाम ज्यनीक है) में तीसरे दिन में ग्रतिदेश शास्त्र से प्राप्त आग्रयणता न्थाय्य है ग्रीर पून: कथन ग्रर्थवाद —स्तुति के लिए है।

ग्रपि वाऽहर्गणेष्वग्निवत्समानं विधानं स्यात् ॥७८॥

सि॰-अहर्गणों में अग्निचयन के समान समान विधान है, अर्थवाद नहीं।

द्वादशाहस्य व्यूढसमूढत्वं पृष्ठवत्समानविधानं स्यात् ॥७६॥

पूर्व o — द्वादशाह पृष्ठ के समान ब्यूड ग्रीर समूडरूप होने से समान विधान-वाला है।

ब्युढो वा लिङ्कदर्शनात्समूढविकारः स्यात् ॥८०॥

सि०—व्यूढ समूढ का विकार है । इस विषय में प्रमाण उपलब्ध होते हैं, म्रतः व्यूढ म्रीर समूढ दोनों समान विधानवाले नहीं हैं ।

कामसंयोगात् ॥५१॥

काम का संयोग होने से व्यूढ समूढ का विकार है।

तस्योभयथा प्रवृत्तिरैककम्यात् ॥८२॥

व्यूढ ग्रौर समूढ दोनों प्रकार के द्वादशाहों की प्रवृत्ति ग्रविशेषतया होती है, क्योंकि दोनों की एक कर्मता है ।

एकदशिनीवत् ज्यनीका प्रवृत्तिः स्यात् ॥६३॥

पूर्व० — जैसे एकादशिन प्रकरण में आवृत्ति — अभ्यास है, उसी प्रकार त्र्यानीक में भी आवृत्ति है।

स्वस्थानविवृद्धिर्वाऽह्मामप्रत्यक्षसंख्यत्वात् ॥५४॥

सि०—स्वस्थान-विवृद्धिरूप ग्रावृत्ति है, क्योंकि दिवसों की संख्या ग्रप्रत्यक्ष है। पृष्ठ्यावृत्ती चाग्रयणस्य दर्शनात् त्रयस्त्रिशे परिवृत्ती पुनरैन्द्रवायवः स्यात् ॥प्रशा

श्रीर, पृष्ठ्य की श्रावृत्ति में तेतीस दिनों में श्रग्रता का दर्शन होता है, पुनः दण्ड-

किलत प्रावृत्ति में ऐन्द्रावायव होता है, ग्रतः स्वस्थान में विवृद्धि होती है।

वचनात्परिवृत्तिरंकादशिनेषु ॥८६॥

एकादशिन प्रकरण में जो दण्डकलित स्रावृत्ति होती है, वह प्रमाण उपलब्ध होने गै युक्त है।

लिङ्कदर्शनाच्च ॥८७॥

प्रमाण उपलब्ध होने से भी एकादशिन प्रकरण में दण्डकलित आवृत्ति स्वीकार करने योग्य है।

# छन्दोव्यतिकमाद् व्यूढे भक्षपवमानपरिधिकपालमन्त्राणां यथोत्पत्तिवचनमूहवत्स्यात् ॥८८॥

ब्युढसंज्ञक द्वादशाह याग में मुख्य छन्दों का व्यक्तिकम होने से भक्ष, पवमान, परिधि ग्रौर कपाल के मन्त्रों का जैसा पाठकम है, उसी प्रकार बोले जाएँगे। सन्त्रों में श्रदल-बदल नहीं होगा; ऊह केवल छन्दों में होगा।

॥ इति पूर्वमीमांसादर्शने दशमाध्यायस्य पञ्चमः पादः ॥

#### षष्ठः पादः

### एकर्चस्थानानि यज्ञे स्युः स्वाध्यायवत् ॥१॥

पूर्व० — यज्ञ में रथन्तर श्रादिसार्मो का गान एक ही ऋचा में करना चाहिए, स्वाध्याय के समान।

## तुचे वा लिङ्कदर्शनात् ॥२॥

सि० — यह गान एक ऋचा परन होकर तीनों ऋचाक्रों पर होना चाहिए, लिङ्गबोधक प्रमाणों के उपलब्ध होने से।

## स्वर्द्ञां प्रति वीक्षणं कालमात्रं परार्थत्वात् ॥३॥

स्वर्दृक् शब्द के साथ त्रीक्षण का साक्षात् सम्बन्ध होता है, ग्रन्यथा यह शब्द काल को लक्षित करता है, स्तुत्यर्थक होने से ।

## पृष्ठ्यस्य युगपद्विधेरेकाहवद्द्विसामत्वम् ॥४॥

पूर्व०—पृष्ठस्तोत्र का एकसाथ विधान होने से एकाह के समान दोनों सामों का एक दिन में अनुष्ठान करना चाहिए।

# विभक्ते वाऽसमस्तविधानात्तद्विभागेऽप्रतिषिद्धम् ॥५॥

पूर्वं o—'पृष्ठ्यः' पद में द्वन्द्व समास का ग्रभाव ग्रौर बहुन्नीहि समास का विधान होने से विभाग में भी बृहत् ग्रौर रथन्तर का प्रतिषेध नहीं होता ग्रर्थात् किसी दिन बृहत् साम का गान हो, किसी दिन रथन्तर का।

## समासस्त्वेकादशिनेषु तत्प्रकृतित्वात् ॥६॥

पूर्वं - अकृति = ज्योतिष्टोम में सम्पूर्ण एकादशिनों का आलम्भ = दान होने से वहाँ पर समास होता है।

#### विहारप्रतिषेधाच्य ॥७॥

श्रसमान अधिकरण का प्रतिषेध होने से श्रन्य दिनों में उन (पशुओं के श्रालम्भ) का प्रतिषेध किया जाता है ग्रीर प्रायणीय में उनका श्रालम्भन होता है।

# श्रुतितो वा लोकवद्विभागः स्यात् ॥८॥

सिo—द्वित्व (द्विवचनी) श्रुति होने से जैसे लोक में व्यवहार होता है, उसी प्रकार प्रायणीय और उदयनीय में विभाग होता है। विहारप्रकृतित्वाच्च ॥६॥

ग्रौर, विहार भ्रर्थात् एक-एक पशुका दान प्रकृत है, इसलिए भी विभाग होना चाहिए ।

यावच्छक्यं तावद्विहारस्यानुग्रहीतव्यं विशये च तदासत्तेः ॥१०॥

जहाँ तक हो सके विहार-वाक्य का ग्रनुसरण करना चाहिए । संशय होने पर मुख्य प्रमाण के ग्राघार पर निर्णय करना चाहिए ।

त्रयस्तथेति चेत् ॥११॥

श्राक्षेप—यदि मुख्य वचन के ग्राधार पर ही निर्णय होना है तो प्रायणीय में तीन ही पजुत्रों का ग्रालम्भन≔दान होना चाहिए, यदि ऐसा कहो तो—

न समत्वात्प्रयाजवत् ॥१२॥

समा० — उक्त कथन ठीक नहीं, समान भाग होने से प्रयाज के समान । वस्तुतः साम्यत्व से ही प्रयाजवत् विभाग करना चाहिए।

सर्वपृष्ठे पृष्ठशब्दात्तेषां स्यादेकदेशत्वं पृष्ठस्य कृतदेशत्वात् ॥१३॥

पूर्व - सर्व पृष्ठ में पृष्ठ शब्द के होने से रथन्तर ग्रादि सभी पृष्ठों का एकदेशत्व है, क्योंकि पृष्ठ का स्थान पूर्व से ही निश्चित है।

विषेस्तु विप्रकर्षः स्यात् ॥१४॥

सि०-विधिवचन से देशभेद होता है।

वैरूपसामा ऋतुसंयोगात् त्रिवृद्धदेकसामा स्यात् ॥१५॥

पूर्व - ज्योतिष्टोम याग की संस्था उवध्य में एक वैरूप साम होना चाहिए, क्योंकि साम का समग्र ऋतु के साथ सम्बन्ध है। जैसे त्रिवृत् ग्रग्निष्टोम समग्र ऋतु में त्रिवृत्स्तोम है, उसी प्रकार उवध्य में भी एक साम होना चाहिए।

पृष्ठार्थे वा प्रकृतिलिङ्गसंयोगात् ॥१६॥

सि॰--पृष्ठकार्यं में ही वैरूप साम का निवेश है, प्रकृतिलिङ्ग के संयोग से।

त्रिबृद्धदिति चेत् ॥१७॥

श्राक्षेप — जैसे त्रिवृदिनिष्टोम में समग्र ऋतु में त्रिवृत्त्व का निवेश होता है, वैसे ही यहाँ भी होता है, यदि ऐसा कहो तो—

न प्रकृतावकृत्स्नसंयोगात् ॥१८॥

समा० — उक्त कथन ठीक नहीं। प्रकृति में सम्पूर्ण ऋतु के साथ सम्बन्ध न होने सै त्रिवृत्त्व नहीं है।

विधित्वान्नेति चेत् । १६॥

पाक्षेप — जैसे घेनुविधि में कतु के साथ सम्बन्ध है, वैसे ही यहाँ भी कतु के साथ सम्बन्ध होना चाहिए, यदि ऐसा कहो तो —

न स्याद्विशये तन्त्यायत्वात्कर्माविभागात् ॥२०॥

समा०—-उक्त कथन ठीक नहीं। यह विधि घेनु के समान नहीं है। संशय की प्यिति में वह न्याय्य है, क्योंकि कर्मों का ग्रभेद है।

# प्रकृतेश्चाविकारात् ॥२१॥

ग्रौर, प्रकृति = ज्योतिष्टोम का विकार न होने से भी सामों का कृत्स्न = सम्पूर्ण ऋतु संयोग नहीं है।

त्रिवृति संख्यात्वेन सर्वसंख्याविकारः स्यात् ॥२२॥

पूर्व०—त्रिवृदग्निष्टोम में त्रिवृत् —त्रैगुण्यरूप संख्या का विधान होने से हर वस्तु को तिगुना करना चाहिए, क्योंकि संख्यात्व सामान्य से सर्वसंख्या का विकार है।

स्तोमस्य वा तल्लिङ्गत्वात् ॥२३॥

सि०—त्रिवृदग्निष्टोम में केवल स्तोमों को ही त्रिवृत्—तिगुना करना पड़ता है। प्रमाणों से भी यही बात सिद्ध होती है।

उभयसाम्नि विश्वजिद्विभागः स्यात् ॥२४॥

पूर्व - उभय सामवाले याग में विश्वजित् याग के समान विभाग होता है।

पृष्ठार्थे वाऽतदर्थत्वात् ॥२५॥

सि०—पृष्ठार्थ में दोनों का विनियोग है, ग्रत: उनका विभाग न होकर समुच्चय है, क्योंकि उन दोनों का ग्रीर कोई प्रयोजन नहीं है ।

लिङ्गदर्शनाच्य ॥२६॥

प्रमाणों के उपलब्ध होने से भी यही सिद्ध होता है कि उभय सामवाले याग में रथन्तर ग्रौर वृहत् दोनों सामों का समुच्चय है।

पृष्ठे रसभोजनमावृत्तेसंस्थिते त्रयस्त्रिकोऽहिन स्यात्तदानन्तर्यात् प्रकृतिवत् ॥२७॥

पूर्व ० — पृष्ठ में रसभोजन — घी या मधु का भक्षण विपरीत क्रम से करना चाहिए प्रकृतियाग के समान, त्रयस्त्रिशत (तेतीसर्वे) ग्रह के संस्थित होने पर, क्योंकि इन दोनों में ग्रानन्तर्यं है।

श्रन्ते वा कृतकालत्वात् ॥२८॥

सि०—मधु या घृत-भक्षण षडह के ग्रन्त में होगा, क्योंकि इसका समय निर्घारित है।

ग्रम्यासे च तदम्यासः कर्मणः पुनः प्रयोगात् ॥२६॥

पूर्वं - पडहरूप कर्म के पुनः-पुन : प्रयोग से षडह की म्रावृत्ति होने पर रस-भोजन की भी म्रावृत्ति होती है ।

ग्रन्ते वा कृतकालत्वात् ॥३०॥

सि० — कई षडह होने पर रसभोजन ग्रन्तिम षडह के पश्चात् ही होगा, प्रत्येक षडह के पश्चात् नहीं, क्योंकि इसके लिए समय का निर्घारण किया हुआ है।

ग्रावृत्तिस्तु व्यवाये कालमेदात् ॥३१॥

व्यवधान होने पर कालभेद से ब्रावृत्ति होती है। भाव यह है कि गवामयन यज्ञ में भक्ष प्रत्येक मास के ब्रन्त में होना चाहिए।

मधुन दीक्षिता ब्रह्मचारित्यात् ॥३२॥

पूर्वं o — सत्री लोग दीक्षित होते हैं। दीक्षित श्रवस्था में ब्रह्मचर्य का पालन करने से उन्हें मधु का भक्षण नहीं करना चाहिए।

### प्राक्ष्येत वा यज्ञार्थत्वात् ॥३३॥

सि०—यज्ञ में विशेष विद्यान होने से सत्ती लोगों को मधु-भक्षण करना चाहिए। (जहाँ मधु का निषेध है, वहाँ मधु का धर्ष है शराव, परन्तु यहाँ मधु का धर्ष है शहद।)

मानसमहरन्तरं स्याद् द्वादशाहे व्यपदेशात् ॥३४॥ पूर्व०—भेद-व्यपदेश होने से 'मानसग्रह' द्वादशाह के पश्चात् होना चाहिए।

तेन च संस्तवात् ॥३५॥

द्वादशाह 'मानस' के द्वारा स्तुत होता है, इस स्तवन से भी भेद का ज्ञान होता है । श्रहरन्ताच्च परेण चोदना ।।३६।।

ग्रौर, 'मानसग्रह' का विघान द्वादशाह के पश्चात् होने से 'मानस' द्वादशाह से भिन्न दिवस का ग्रङ्क है।

## पक्षे संख्या सहस्रवत् ॥३७॥

यदि तेरह दिन माने जाएँ तो बारह की संख्या का बाघ होता है, यदि ऐसा कहा जाए तो द्वादश संख्या सहस्र संख्या (सहस्र संख्या हजार से ग्रविक के लिए भी प्रयुक्त होती है) के समान ग्रविक में भी प्रयुक्त होती है।

श्रहरङ्गं वांशुवच्चोदनाभावात् ॥३८॥

सि०—पृथक् विधान न होने से 'मानसग्रह' पृथक् कर्म नहीं है, प्रपितु द्वादशाह के दसर्वे दिन का श्रङ्ग है, सोमयाग में होनेवाले ग्रंशुग्रह के समान।

दशमविसर्गवचनाच्च ॥३६॥

दशम विसर्ग-वचन से भी यही सिद्ध होता है कि 'मानसग्रह' दशम दिवस का ग्रन्त है।

दशमेऽहनीति च तद्गुणशास्त्रात् ॥४०॥ 'दशमे ग्रहनि' इस वाक्य से भी 'मानसग्रह' दसवें दिन का ग्रङ्ग है । संस्थासामञ्जस्यात् ॥४१॥

'मानसग्रह' को दसर्वे दिवस का ग्रङ्ग मानने पर संख्या का भी सामञ्जस्य हो जाता है।

पश्वतिरेके चैकस्य भावात् ॥४२॥

पशुश्रों के दान में एक के ग्रतिरेक (बढ़ाने) से भी यही सिद्ध होता है कि 'मानस-ग्रह' ग्रङ्ग है, कर्मान्तर नहीं है।

स्तुतिव्यपदेशमङ्गे नाविप्रतिषिद्धं व्रतवत् ॥४३॥

स्तुति का व्यपदेश व्रत की भाँति विप्रतिषिद्ध नहीं होता, क्योंकि ग्रङ्ग से ग्रङ्गी की स्तुति होती है।

वचनादतदन्तत्वम् ॥४४॥

वचन से तदनन्तता नहीं होती, ग्रतः 'मानसग्रह' ग्रङ्ग है, स्वतन्त्र कर्म नहीं । परनीसंयाज के पश्चात् 'माबसग्रह' का ग्रहण किया जाता है ।

# सत्रमेकः प्रकृतिवत् ॥४५॥

पूर्वं - सत्र में एक ही कर्ता = यजमान होता है, जैसे प्रकृति = ज्योतिष्टोम में एक ही यजमान होता है।

# बहुवचनात्तु बहूनां स्यात् ॥४६॥

सि०—बहुवचन का प्रयोग होने से सत्र बहुतों द्वारा होना चाहिए, एक का बाध है।

## म्रपदेशः स्यादिति चेत् ॥४७॥

श्राक्षेप—केवल किया का सम्बन्घ होने से बहुवचन का प्रयोग है, यदि ऐसा कही तो—

## नैकव्यपदेशात् ॥४८॥

समा॰—उक्त कथन ठीक नहीं, एक का व्ययदेश (दूसरे के साथ सम्बन्ध) होने से।

#### सन्निवापं च दर्शयति ॥४६॥

सन्निवाप का प्रयोग भी सत्र को बहुकर्तृक सिद्ध करता है।

# बहुनामिति चैकस्मिन्विशेषवचने ध्यर्थम् ॥५०॥

यदि केवल एक ही यजमान माना जाए तो बहुवचन का निर्देश निरर्थंक हो जाएगा, भ्रतः सत्र में एक नहीं, भ्रनेक यजमान होते हैं, गृहपति उनमें सर्वश्लेष्ठ होता है।

# म्रन्ये स्युऋंत्विजः प्रकृतिवत् ॥५१॥

पूर्वं - सत्र मे प्रकृति = ज्योतिष्टोम की भाँति ऋत्विज यजमान से भिन्न होने चाहिएँ।

ग्रपि वा यजमानाः स्युर्ऋ त्विजामभिधानसंयोगात्तेषां स्याद्यजमानत्वम् ॥५२॥

सि० — यजमान ही ऋत्विज होते हैं, ऋत्विजों का नाम के साथ सम्बन्ध होने से उनका यजमानत्व है।

# कर्तृसंस्कारो वचनादाधातृबदिति चेत् ॥५३॥

श्राक्षेप—चचन-सामर्थ्य से इन सबकी दीक्षा-संस्कार का विधान है, जैसा ब्राधान में होता है, यदि ऐसा कहो तो—

## स्याद्विशये तन्न्यायत्वात्प्रकृतिवत् ॥५४॥

समा०—उक्त कथन ठीक नहीं। संशय उत्पन्न होने पर यजमान ही ऋत्विज होते हैं, यही न्याय्य है, प्रकृति के समान।

### स्वाम्याख्याः स्युर्गेहपतिवदिति चेत् ॥५५॥

ग्राक्षेप—अध्वर्यु ब्रादि शब्दों को भी गृहपति शब्द के समान यजमान का वाचक मानना चाहिए, यदि ऐसा कहो तो—

# न प्रसिद्धग्रहणत्वादसंयुक्तस्य तद्धमेंण ॥५६॥

समा०- उनत कथन ठीक नहीं, क्योंकि जो प्रसिद्ध है, उसी का ग्रहण किया जाता

है। ग्रष्वर्यु ष्रादि से यजमान का ग्रहण नहीं हो सकता। ऋत्विक् घर्म से ग्रसंयुक्त — ग्रसम्बद्ध स्वामी की ही गृहपति ग्राख्या (नाम) है।

बहुनामिति तुल्येषु विशेषवचनं नोपपद्यते ॥५७॥

बहुत यजमानों में जो गृहपति होता है, सत्रकर्ता कहलाता है, केवल यजमानों में विशेष वचन उपपन्न नहीं होता।

दीक्षिताऽदीक्षितव्यपदेशस्च नौपपद्यतेऽर्थयोनित्यभावित्वात् ॥५८॥

सत्र में दीक्षित और अदीक्षित का व्यवहार भी उपपन्न नहीं होता, क्योंकि वहाँ अर्थ (दीक्षित और अदीक्षित) का नित्य भाव है, अतः सत्र में सब कार्य यजमान द्वारा ही होते हैं।

#### ग्रदक्षिणत्वाच्च ॥५६॥

सत्र में दक्षिणा भी नहीं दी जाती, क्योंकि वे स्वयं ही यज्ञ के स्वामी होते हैं। इससे भी यही प्रमाणित होता है कि सत्र यजमान द्वारा ही सम्पन्न होता है।

# द्वादशाहस्य सत्रत्वमासनोपायिचोदनेन यजमानबहुत्वेन च '

# सत्रशब्दाभिसंयोगात् ॥६०॥

द्वादशाह सत्र भी होते हैं और ग्रहीन भी । वे द्वादशाह सत्र हैं जिनेमें 'ग्रास' बैठने ग्रीर 'उप — इ' कार्य ग्रारम्भ करने ग्रादि शब्द का प्रयोग होता है और जिसमें नियमानुसार सत्रह से कम ग्रीर चौबीस से ग्रधिक यजमान नहीं होते।

# यजितचोदनादहीनत्वं स्वामिनां चाऽस्थितपरिमाणत्वात् ॥६१॥

वे द्वादशाह म्रहीन कहलाते हैं जिनमें 'यजति' घातु का प्रयोग हो भ्रौर यजमानों की संख्या निश्चित नहीं होती ।

श्रहीने दक्षिणाज्ञास्त्रं गुणत्वात् प्रत्यहं कर्मभेदः स्यात् ॥६२॥

पूर्वं o—पौण्डरीक ग्रहीन में जो दक्षिणा का विधान है, वह प्रतिदिन भिन्न-भिन्न होता है, वर्धोंकि वहाँ दक्षिणा गौण है और प्रतिदिन के कर्म में भी भिन्नता होती है।

# सर्वस्य वैककर्म्यात् ॥६३॥

श्राक्षेप—पौण्डरीक याग स्थारह दिन का एक कर्म है,श्रतः याग पूर्ण होने पर एक ष्ठी बार दक्षिणा देनी चाहिए ।

पृषदाज्यवद्वाऽह्नां गुणशास्त्रं स्यात् ॥६४॥

समा०—'एक ही बार दक्षिणा देनी चाहिए'—ऐसा कहना ठीक नहीं । प्रतिदिन भी दक्षिणाओं में मेद हो सकता है, पृषदाच्य के समान, क्योंकि यहाँ ग्रहन —िदन प्रधान है ग्रीर दक्षिणा गौण है, ग्रत: प्रतिदिन दक्षिणा की श्रावृत्ति हो सकती है ।

ज्योतिष्टोम्यस्तु दक्षिणाः सर्वासामेककर्मत्वात्प्रकृतिवत् तस्मात्तासां

# विकारः स्यात् ॥६४॥

प्राक्षेप—ऋहीन-याग विकार है, सम्पूर्ण कार्य के एक होने से । ज्योतिष्टोम की विक्षणा भी एक होती है, प्रकृति के समान, ऋतः पौण्डरीक में भी दक्षिणा एक ही बार दी मानी चाहिए ।

# द्वादशाहे तु वचनात्प्रत्यहं दक्षिणाभेदस्तत्प्रकृतित्वात्परेषु तासां संख्याविकारः स्यात् ॥६६॥

समा॰—द्वादशाह याग में प्रत्यक्ष वचन होने से प्रतिदिन म्रलग-म्रलग दक्षिणा दी जाती है। पौण्डरीक म्रादि याग भी द्वादशाह की प्रकृतिवाला है, म्रतः वहाँ भी कर्म के म्रनसार दक्षिणा में भेद हो जाएगा।

परिक्रयाविभागाद्वा समस्तस्य विकारः स्यात् ॥६७॥

सिo —परिक्रया में विभाग न होने से समस्त का विकार होता है ग्रर्थात् सम्पूर्ण यज्ञ को सम्पन्न करने के लिए ऋत्विक् का स्वीकार होता है, ग्रतः दक्षिणा एक ही होनी चाहिए।

भेदस्तु गुणसंयोगात् ॥६८॥

द्वादशाह में जो मेद कथन है वह तो गुण (सुत्या-सम्बन्ध) के कारण है। पौण्डरीक याग में ऐसा कोई कथन नहीं है, ग्रतः वहाँ दक्षिणा एक बार ही दी जाती है।

प्रत्यहं सर्वसंस्कारः प्रकृतिवत् सर्वासां सर्वशेषत्वात् ॥६९॥

पूर्व ० — जैसे प्रकृति में समस्त दक्षिणा का संस्कार उसी समय हो जाता है, उसी प्रकार पौण्डरीक याग में भी करना चाहिए, क्योंकि यहाँ ग्रहों — दिनों की प्रधानता है ग्रीर दक्षिणा गौण है, ग्रतः प्रतिदिन सारी दक्षिणा ले जानी चाहिए।

एकार्थत्वान्नेति चेत् ॥७०॥

ग्राक्षेप—दक्षिणायों का एकार्थत्व होने से प्रतिदिन उनके नथन (ले जाने) रूप संस्कार की ग्रावश्यकता नहीं है, यदि ऐसा कहो तो—

उत्पत्तौ कालमेदात् ॥७१॥

समा०—उक्त कथन ठीक नहीं । दक्षिणाय्रों की उत्पत्ति में विशिष्ट काल का सम्बन्ध श्रूयमाण होता है, ग्रतः भेद से ही संस्कार होना चाहिए, प्रतिदिन दक्षिणा ले जानी चाहिए।

विभज्य तु संस्कारवचनादृद्वादञ्चाहवत् ॥७२॥

सिo—पीण्डरीक याग का प्रकृतियाग है द्वादशाह, न कि ज्योतिष्टोम—ऐसा वचन है, ग्रत: द्वादशाह के समान विभाग करके ही दक्षिणा से जानी चाहिए।

लिङ्गोन द्रव्यतिर्देशे सर्वत्र प्रत्ययः साल्लिङ्गस्य सर्वगामित्वात् ॥७३॥

पूर्व - लिङ्गवाक्य के द्वारा शब्द का निर्देश होने पर लिङ्गलक्षित सभी मानवी = मनु-सम्बन्धी ऋचाओं का बोध होता है, श्राग्नेय की भाँति लिङ्गवाक्य के सर्व-गामी होने से।

यावदर्थं वाऽर्थशेषत्वादतोऽर्थेन परिमाणं स्यात्तर्सिमश्च लिङ्गसामर्थ्यम् ॥७४॥

सि० - जितनी मानवीय ऋचाश्रों से कार्यसिद्धि होती है, उतनी ऋचाश्रों का ग्रहण करना चाहिए, सबका नहीं। अर्थशेष होने से सामिधेनियों का ही उपादान होता है, उन्हीं में लिङ्गवाक्य का सामर्थ्य है।

प्राग्नेये कृत्स्नविधिः ॥७४॥

भ्राग्नेय सूक्त में सम्पूर्ण मन्त्रों के भ्रङ्गत्व का विधान है।

ऋजीषस्य प्रधानत्वादहर्गणे सर्वस्य प्रतिपत्तिः स्यात् ॥७६॥

ऋजीष के प्रधान होने से द्वादशरात्र ग्रादि में सबकी प्रतिपत्ति =प्राप्ति होती है।

वासिस मानोपावहरणे प्रकृतौ सोमस्य वचनात् ॥७७॥

प्रकृति — ज्योतिष्टोम में सोम का मान — तोलना ग्रीर ज्यावरण — बटोरना एक ही वस्त्र में हो जाता है, वचन के सामर्थ्य से। (प्रकृतियाग में जिस कपड़े पर तोलते हैं, ज्सी से बटोर भी लेते हैं, क्योंकि प्रकृतियाग एक ही दिन में समाप्त हो जाता है।)

तत्राहर्गणेऽर्थाद्वा सः प्रकृतिः स्यात् ॥७८॥

परन्तु द्वादशाह ग्रहर्गण में (जो कई दिन चलते हैं) ग्रर्थापत्ति से उपावहरण के लिए नया वस्त्र लाना चाहिए।

मानं पत्युत्पादयेत्प्रकृतौ तेन दर्शनादुपावहरणस्य ॥७६॥

पूर्व ॰ — प्रकृति में उपावहरण के श्रवण से मान — तोलने के उद्देश्य से दूसरा वस्त्र लेना चाहिए।

हरणे वा श्रुत्यसंयोगादर्थाद्विकृतौ तेन ॥८०॥

सि॰ — सोम के उपावहरण के लिए ही ग्रन्य वस्त्र की ग्रावश्यकता होती हं, क्योंकि यह भिन्न वस्त्र से किया जाता है। मान के लिए श्रुति में भिन्न वस्त्र के लिए निर्देश नहीं है।

॥ इति पूर्वमीर्मासादर्शने दशमाध्यायस्य वष्ठः पादः ॥

# सप्तमः पादः

पञ्चावेकहविष्ट्वं समस्तचोदितत्वात् ॥१॥

पूर्व ० — ग्रन्नियोम पशु में (सम्पूर्ण पशु घी, दूध ग्रादि का सावन होने से) एक हवि की कल्पना होती है, समस्तरूप विधि पाये जाने से।

प्रत्यङ्गं वा ग्रहवदङ्गानां पृथक्कल्पनत्वात् ॥२॥

सि॰ — ग्रङ्गों की पृथक् कल्पना होने से प्रत्येक ग्रङ्ग में हवि का भेद होता है, ग्रह = पात्र के समान। (ग्रङ्गरूप घृत ग्रादि भी हिव के साधन है।) हविर्भेदात्कर्मणोऽभ्यासस्तस्मात्तेभ्योऽवदानं स्थात ॥३॥

पूर्व ० — प्रत्येक ग्रङ्ग पृथक् हिंव है, ग्रतः कर्म का भी ग्रम्यास होना चाहिए ग्रौर इस प्रकार सब ग्रवयवों (दूध, दही, घृत) ग्रादि से ग्राहुतियाँ दी जानी चाहिएँ।

श्राज्यभागाद्वा निर्देशात्परिसंख्या स्यात् ॥४॥

श्राक्षेप — जैसे गृहमेघीय में पञ्चम पक्ष में श्राज्यभाग का निर्देश है, वैसे ही यहाँ भी परिसंख्यार्थ सबका ग्रहण होता है। तेषां वा द्वचवदानत्वं विवक्षन्तभिनिदिशेत्पशोः पञ्चावदानत्वात् ॥५॥ समा०—पशु के घी, दूध ग्रादि पाँच ग्रवदान —ग्रवयव श्रूयमाण होते हैं, उनमें से दो ग्रवदानों की विवक्षा करते हुए उनका निर्देश किया जाता है ।

श्रंसिशरोनूकसिवयप्रतिषेधास्य तदन्यपरिसंख्यानेऽनर्थकः स्यात् प्रदानत्वात्तेषां

निरवदानप्रतिषेधः स्यात् ॥६॥

पूर्वं - अंस, शिर, अनुकादि के प्रतिषेष से परिसंख्या नहीं होती। उनके निरवदान का प्रतिषेष किया जाता है, अतः यह सिद्ध है कि सभी अङ्गों द्वारा इज्या की जाती है।

श्रपि वा परिसंख्या स्यादनवदानीयशब्दत्वात् ॥७॥

सिo—ग्रवदान विधिवाक्य के द्वारा होमार्थ को प्राप्त करता है, ग्रतः ग्रवदानीय शब्द होने से पक्षान्तर में परिसंख्या हो सकती है।

ग्रम्नाह्मणे च दर्शनात् ॥६॥

यागिवशेष में बाह्मण से भिन्न के लिए ग्रवशिष्ट हवि का भक्षण विहित है । श्रुताशृतोषदेशाच्च तेषामुत्सर्गवदयज्ञशेषत्वं सर्वेषां

न श्रपणं स्यात् ॥६॥

ग्राग्निपक्व ग्रौर श्रनग्निपक्व का उपदेश होने से भी परिसंख्या में उत्सर्गवत् श्रयज्ञ-शेषत्व होता है।

इज्याशेषात्स्विष्टकृदिज्येत प्रकृतिवत् ॥१०॥

पूर्व o — इज्या के क्षेषमूत में से स्विष्टकृत् होम करना चाहिए, जैसे प्रकृतियाग में होता है।

त्र्यङ्क्वर्वा शरबद्धिकारः स्यात् ॥११॥

सि०—तीन ग्रङ्गों (पक्व, ग्रपक्व ग्रीर घृत) से स्विष्टकृत् होम करना चाहिए; जैसे शर नामक घास के विधान से कुशाग्रों का बाघ होता है, वैसे ही केवल एक ग्रङ्ग से स्विष्टकृत् होम नहीं करना चाहिए।

ग्रध्यूष्ती होतुस्त्र्यङ्गवदिडादविकारः स्यात् ॥१२॥

ग्रह्मपूर्व्नी में होता के 'इडा' नामक भक्ष की कल्पना करनी चाहिए, श्यङ्कवत् — तीन ग्रङ्कों के समान ।

शेषे वा समवैति तस्माद्रथवन्नियमः स्यात् ॥१३॥

पूर्व 0—'रथ' की भाँति यहाँ भी होतृभाग में नियम होता है। यदि ग्रध्यूष्नी ग्रप्त होती है तो वही इडा में होती है।

श्रशास्त्रत्वात्तु नैवं स्यात् ॥१४॥

सि०—इडा नामक भक्ष की ग्रघ्यूच्नी में कल्पना करना ग्रशास्त्रीय है। श्रिप वा वानमात्रं स्याद्भक्षशब्वानिभसम्बन्धात् ॥१५॥

पूर्व ० — भक्ष शब्द के साथ संयोग न होने से यह दान-मात्र है, इडा भक्षविकार नहीं है। दातुस्त्वविद्यमानत्वादिडाभक्षविकारः स्याच्छेषं प्रत्यविशिष्टत्वात् ॥१६॥

सि०—दाता के विद्यमान न होने से यह दान नहीं है। इडा के भक्ष का विकार ही होता है, शेष के प्रति समानता (जैसा यजमान है वैसा ही होता) होने से।

श्रग्नीधश्च वनिष्ठुरध्यूष्नीवत् ॥१७॥

ब्रघ्यूच्नी के समान वनिष्ठु भी ब्रग्नीघ ऋत्विक् के लिए होता है। ब्रप्राकृतत्वान्मैत्रावरुणस्याभक्षत्वम् ॥१८॥

पूर्वं ० — प्रकृति में विधान न होने से मैत्रावरण नामक ऋत्विज के लिए हिंबिशेष धभक्ष है।

स्याद्वा होत्रध्वर्य्युविकारत्वात्तयोः कर्माभिसम्बन्धात् ॥१६॥

सि॰ — मैत्रावरण नामक ऋत्विज के लिए शेष हवि भक्ष है। मैत्रावरुण नामक ऋत्विज होता ग्रौर ग्रब्बर्यु का प्रतिनिधि है, उनके कर्मों के साथ सम्बन्ध होने से, ग्रतः उसे भक्षत्व प्राप्त होता है।

द्विभागः स्याद्द्विकर्मत्वात् ॥२०॥

पूर्व ० —होता ग्रौर ग्रध्वर्यु —दोनों का कार्य सम्पादन करने से मैत्रावरूण नामक ऋत्विज को दो भाग मिलने चाहिएँ।

एकत्वाद्वेकभागः स्याद् भागस्याश्रुतिभूतत्वात् ॥२१॥

सिo — दो भाग का कथन श्रूयमाण नहीं है, ब्रतः एक ही भाग होना चाहिए, कर्म-निमित्तक लक्षण एक होने से ।

प्रतिप्रस्थातुरुच वपाश्रपणात् ॥२२॥

पूर्व ० — वपाश्रपण की भावना करने के कारण प्रतिप्रस्थाता नामक ग्रध्वर्यु को भी हिनः होष का भक्षण होना चाहिए।

ग्रभक्षो वा कर्मभेदात्तस्याः सर्वप्रदानत्वात् ॥२३॥

सि०—प्रतिप्रस्थाता के भक्षण का विधान नहीं है, क्योंकि कर्म में भेद है श्रीर सर्वप्रदान होने से शेष रहता ही नहीं है।

विकृतौ प्राकृतस्य विधेर्ग्रहणात्पुनः श्रुतिरनर्थकं स्यात् ॥२४॥

पूर्वं - गृहमेधीय प्रकरण में दर्शपूर्णमास की विधि का पुनः ग्रहण होने से श्रुति-वचन निरर्थंक हो जाता है।

ग्रपि वाऽऽग्नेयवद्द्विशब्दत्वं स्यात् ॥२५॥

ग्रथवा, ग्राग्नेय की भाँति दो वचनों से एक ही कर्म का विधान है।

न वा शब्दपृथक्त्वात् ॥२६॥

सि०—उक्त कथन ठीक नहीं। ब्ष्टान्त (ग्रिनिमन्न ग्रावह) में ग्रान्न शब्द भिन्त-भिन्न प्रथा का सूचक है।

प्रधिकं वाऽर्थवत्त्वात् स्यादर्थवादगुणाभावे वचनादविकारे तेषु हि तादर्थ्यं स्यादपूर्वत्वात् ॥२७॥

म्रथवा, शास्त्रवचन म्रधिक - विशिष्ट म्रथं का बोधक है, क्योंकि 'म्राज्यभागी

यजित'—यहवाक्य ग्रर्थवाद, गुणवाद ग्रीर प्राकृत धर्मों का प्रापकन होने से ग्रपूर्व विद्यानहै।

प्रतिषेघः स्यादिति चेत् ॥२८॥

ग्राक्षेप — 'ग्राज्यभागी यजित' से ग्रतिरिक्त कर्म करने का निषेघ है, यदि ऐसा कहो तो —

नाश्रुतत्वात् ॥२६॥

समा - अन्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि ऐसा कोई भी प्रतिषेधवचन श्रूयमाण नहीं होता ।

ग्रग्रहणादिति चेत् ।।३०।।

ग्राक्षेप—ग्रतिदेश से ग्राज्यभागों का ग्रहण नहीं है, यदि ऐसा कहो तो— न तुल्यत्वात् ॥३१॥

समा . — उक्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि सभी ग्रङ्ग समान हैं। तथा तदग्रहणे स्यात् ॥३२॥

ऐसा मानने पर ग्रतिदेश से फ्राज्यभाग के ग्रहण करने का भी निषेध हो आएगा । ग्रप्तितां तु दर्शयेद्ग्रहणस्यार्थवत्त्वात् ॥३३॥

सि०-ग्रहण की ग्रर्थवत्ता होने से गृहमेबीय ग्रपूर्व ग्रर्थ का प्रतिपादक है। ततोऽपि यावदुक्तं स्यात् ॥३४॥

गृहमेघीय प्रकरण में स्विष्टकृत् श्रादि जिस-जिसका प्रत्यक्ष वचन है, उन सबका श्रनुष्ठान होता है।

स्विष्टकृति भक्षप्रतिषेधः स्यातुल्यकारणत्वात् ॥३४॥

गृहमेघीय प्रकरण में प्राशित्रादि ऋत्विजों के लिए हविःशेष के भक्षण का प्रतिषेत्र है, तुल्य कारण होने से ।

श्चप्रतिषेधो वा दर्शनादिडायां स्यात् ॥३६॥

सि०-प्रतिषेष है, क्योंकि जो दर्शन = विधान कहा गया है, वह विधिपूर्वक भक्ष का ही होगा।

शंग्विडान्तत्वे विकल्पः स्यात् परेषु पत्न्यनुयाजप्रतिषेघोऽनर्थकः स्यात् ॥३८॥

पूर्व ० — प्रायणीय भीर भ्रातिथ्य इष्टियों में शंयुवाक भीर इडान्त भक्ष के पीछे जो कर्म की समाप्ति है, उसमें विकल्प होना चाहिए, भ्रन्यथा पत्न्यनुयाज का प्रतिषेष निर्द्यंक हो जाएगा।

नित्यानुवादो वा कर्मणः स्यादशब्दत्वात् ॥३६॥

सि०--शंयुवाक के पश्चात् कर्म करने का कोई प्रमाण न होने से केवल अर्थ-वाद है।

प्रतिषेधवच्चोत्तरस्य परस्तात्प्रतिषेधः स्यात् ॥४०॥ पूर्व०---उत्तर के प्रतिषेध के सार्थक होने से पीछे के कर्मों का प्रति षेध होता है । प्राप्तेर्वा पूर्वस्य वचनादतिक्रमः स्यात् ॥४१॥

सि०---प्रथम शंयुवाक की प्रथम प्राप्ति है वचन से, अन्यथा शास्त्र का अतिकम हो जाएगा।

प्रतिषेधस्य त्वरायुक्तत्वात्तस्य च नान्यदेशत्वम् ॥४२॥

प्रतिषेध अनुष्ठान कर्म में 'त्वरा' शब्द का विधान होने से बांयुवाक का ग्रन्यदेशस्व नहीं है ।

उपसत्सु यावदुक्तमकर्म स्यात् ॥४३॥

पूर्व ॰ — उपसद-कर्मों में जितना कहा गया है उतना ही नहीं करना चाहिए, म्रपितु म्रतिदेशशास्त्र से प्राप्त म्रविशिष्ट सब करना चाहिए।

स्रीवेण वाऽगुणत्वाच्छेषप्रतिषेघः स्यात् ॥४४॥

स्रोव (स्रोवेण म्राघारमाघारयित) वाक्य से ग्राघार का विधान है, वही करना चाहिए, गौण होने से ग्रवशिष्ट का प्रतिषेध है।

ग्रप्रतिषेधो वा प्रतिषिध्य प्रतिप्रसववत् ॥४४॥

वस्तुतः प्रतिषेध नहीं है, यह तो प्रतिप्रसव — निषेध का निषेध है। ग्रनिज्या वा शेषस्य मुख्यदेवतानभीज्यत्वात ॥४६॥

सि०—प्राकृत शेषहोम नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुख्य देवता, जिसको ब्राहृतियाँ प्रदान करनी हैं, एक (ब्रग्नि) ही है ।

म्रवभूथे बहिषः प्रतिषेधाच्छेषकमं स्यात् ॥४७॥

पूर्व ०—- ग्रवमृथ में बहि का निषेध होने से शेष समस्त कर्म करने चाहिएँ । ग्राज्यभागयोर्वागुणत्वाच्छेषप्रतिषेधः स्यात् ॥४८॥

श्रयवा, श्राज्यभागों के गौण होने से श्रवशिष्ट कर्मों का प्रतिषेध होता है। प्रयाजानां त्वेकदेशप्रतिषधादवाक्यशेषत्वं तस्मान्तित्यानुवादः स्यात् ॥४६॥

प्रयाजों में एकदेश (बहियाग) के प्रतिषेध से वाक्यशेषत्व नहीं होता, (शेष प्रज्ञों की प्राप्ति नहीं होती) ग्रतः ग्रतिदेशशास्त्र से प्राप्त 'ग्राज्यभागी यजति' यह नित्यानु-बाद है।

ग्राज्यभागयोर्ग्रहणं नित्यानुवादो वा गृहमेधीयवत्स्यात् ॥५०॥

सि०--- आज्यभागों का ग्रहण नित्यानुवाद = ग्रर्थानुवाद नहीं, गृहमेधीय की भौतियह ग्रपूर्व ग्रवमृथ है।

विरोधिनामेकश्रुतौ नियमः स्याद्ग्रहणस्यार्थवस्वाच्छरवच्च श्रुतितो विशिष्टत्वात् ॥५१॥

विरोधियों में किसी एक पदार्थ के श्रूपमाण होने पर नियम-विधि होती है तभी • प्रहणशास्त्र भ्रयंवाला होता है, अन्यथा प्राप्त अनुवादमात्र अनर्थंक हो जाएगा । पक्षश्रुति प्रवल होने से यहाँ पर 'शर' के समान होता है।

उभयप्रदेशादिति चेत् ॥५२॥

्र श्राक्षेप—दोनों (खदिर श्रौर पलाश) का श्रतिदेश होने से नियम नहीं है, यदि ऐसा कहो तो—

## शरेष्वपीति चेत् ॥५३॥

समा० - उक्त कथन ठीक नहीं। यदि दोनों का अतिदेश माना जाए तो शरों में भी कुश का निवर्तन नहीं होगा।

विरोध्यग्रहणात्तथा शरेष्विति चेत् ॥५४॥

श्राक्षेप-विरोधी पदार्थों के ग्रहण न होने से शरों में भी ऐसा ही मानना पड़ेगा, यदि ऐसा वही ती-

तथेतरस्मिन् ॥५५॥

समा०-इस भाँति इतर खदिर ब्रादि में भी मानना पड़ेगा। श्रत्यानथंक्यमिति चेत् ॥५६॥

म्नाक्षेप—ऐसा मानने पर श्रुति निरर्थंक हो जाएगी, यदि ऐसा कहो तो— ग्रहणस्यार्थवत्त्वादुभयोरप्रतिपत्तिः स्यात् ।।५७।।

समा० - उक्त कथन ठीक नहीं। ग्रहणशास्त्र प्रयोजनवाला होने से दोनों की प्राप्ति नहीं हो सकती, ग्रतः खदिर पलाश का निवर्तक है।

सर्वासाञ्च गुणानामर्थवत्त्वाद् ग्रहणमप्रवृत्ते स्यात् ।।५८।।

सर्व कामेष्टि-सम्बन्धी विधियों की ग्रौर गुणों की ग्रर्थवत्ता होने से ग्रतिदेशशास्त्र से प्राप्त द्रव्य देवता में ग्राकांक्षा न होने से कामेष्टि में विकृति में कहे द्रव्यदेवता का ग्रहण होता है। इस प्रकार प्राकृत द्रव्यदेवता के साथ विकृति द्रव्यदेवता का विकल्प तथा समुच्चय नहीं है।

ग्रधिकं स्यादिति चेत् ॥५६॥

आक्षेप-समूच्चय ग्रथवा विकल्प होता है, यदि ऐसा कही तो-नार्थाभावात् ॥६०॥

समा०-उक्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि वहाँ ग्राकांक्षा नहीं है। तथैकार्थविकारे प्राकृतस्याप्रवृत्तिः प्रवृत्तौ हि विकल्पः स्यात् ॥६१॥

सि०-एक फलवाले खदिर धीर उद्ग्वर द्रव्यविधि में प्राकृत खदिर की ग्रप्रवृत्ति है, क्योंकि प्रवृत्ति होने पर विकल्प मानना पड़ेगा।

यावत् श्रुतीति चेत् ॥६२॥

भाक्षेप - जितना विधान है उतना ही करना चाहिए, यदि ऐसा कही तो-

न प्रकृतावशब्दत्वात् ॥६३॥

समा०— उक्त कथन ठीक नहीं। प्रकृति ग्रीर विकृति में कहे दोनों पदार्थों का ग्रहण करना शास्त्रविहित नहीं है।

विकृतौ त्वनियमः स्यात्पृषदाज्यवद्ग्रहणस्य गुणार्थत्वादुभयोश्च प्रदिष्टत्वाद् गुणशास्त्रं यदेति स्यात् ॥६४॥

पूर्व - विकृति में विरोधियों में से किसी एक के ग्रहण का नियम नहीं है क्योंकि ग्रहण गौण है, पृषदाज्य के समान । दोनों के उपदिष्ट होने से जब ब्रीहिरूप गुण विघायक शास्त्र की प्रवृत्ति होती है, तभी यवशास्त्र की प्रवृत्ति का बाघ होता है, ग्रत यव = जौ भौर त्रीहि = चावल का विकल्प है।

एकार्थ्याद्वा नियम्येत श्रुतितो विशिष्टत्वात् ॥६५॥

सि०—(ब्रीहि ग्रौर यव का) एक प्रयोजन होने से नियम-विधि है, किन्तु वीहियों को श्रुतिविधिष्टता हो जाने से यवों की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि ग्रानुमानिक यवशास्त्र से श्रुति बलवती है।

विरोधित्वाच्च लोकवत् ॥६६॥

श्रौर, परस्पर विरोधियों में कभी सहप्रवृत्ति नहीं हो सकती,यह बात लोकव्यवहार से भी सिद्ध है ।

कतोश्च तद्गुणत्वात् ॥६७॥

तथा, ऋतु का सम्बन्ध शुक्ल और कृष्ण वीहि के साथ होने से वीहि से ही याग करना चाहिए, यह सिद्ध होता है।

विरोधिनाञ्च तत् श्रुतावशब्दत्वाद्विकल्पः स्यात् ॥६८॥

विरोधियों में से किसी एक के श्रवण होने पर और धन्य के ध्रतिदेश से प्राप्त होने पर ध्रशब्दत्व होने से विकल्प हो जाता है।

पृषदाज्ये समुच्चयाद्ग्रहणस्य गुणार्थत्वम् ।।६९॥

पृषदाज्य में समुच्चय होने से ग्राज्यग्रहण गुणार्थक है। ऋत्वन्तरे वा तन्त्यायत्वात्कर्मभेदात ॥७०॥

श्रथवा, दर्शपूर्णमास में कर्मभेद होने से चतुरवत्त दर्शन प्राप्त होता है।

यथाश्रुतीति चेत ॥७१॥

शाक्षेप—जिस यज्ञ में पञ्चावत्त श्रूयमाण होता है, वहाँ श्रुति के प्रमाण से कार्य करना चाहिए, यदि ऐसा कहो तो—

न चोदनैकत्वात् ॥७२॥

समा० — उक्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि विधान एक होता है। ॥ इति पूर्वमीमांसादर्शने दशमाध्यायस्य सप्तमः पादः॥

### अष्टमः पादः

प्रतिषेधः प्रदेशेऽनारम्यः विधाने प्राप्तप्रतिषिद्धत्वाद्विकल्पः स्यात् ॥१॥ पूर्व०—चोदकशास्त्र से प्राप्त ग्रौर ग्रनारम्य विधान में प्रतिषेघ होता है। प्रत्यक्ष ग्रौर ग्रतिदेशशास्त्र से प्राप्त का प्रतिषेघ होने से विकल्प होता है।

ग्रर्थप्रत्ववदिति चेत् ॥२॥

आक्षेप—जैसे लोक में ग्रर्थ-प्राप्ति (विष खाना चाहिए या नहीं) में प्रतिषेघ होता है, उसी प्रकार यहाँ भी प्रतिषेघ है, यदि ऐसा कहो तो—

न तुल्यहेतुत्वादुभयं शब्दलक्षणम् ॥३॥

समा०—-उक्त कथन ठीक नहीं । तुल्य हेतु होने से प्राप्ति और प्रतिषेघ दोनों ही गब्दलक्षण हैं, ग्रत: विकल्प मानना ही ठीक है । श्रपि तु वाक्यरोषः स्यादन्यायत्वाद्विकत्यस्य विधिनामेकदेशः स्यात् ॥४॥ सि०—वाक्यशेष से प्रतिषेष ही मानना चाहिए । विधि के एकभाग में निषेष का सम्बन्ध होने से विकल्प मानना अन्याय्य है ।

श्रपूर्वे चार्थवादः स्यात् ॥५॥

श्रीर, श्रपूर्व सोमयाग में श्राज्यभाग की प्राप्ति का श्रभाव होने से वह निषेष अर्थ-वाद है।

शिष्ट्वा तु प्रतिषेधः स्यात् ॥६॥

प्रथम विधान करने के पश्चात् निषेध करने पर वहाँ विकल्प होता है । न चेदन्यं प्रकल्पयेत्प्रक्लुप्तावर्थवादः स्यादानर्थक्यात्परसामर्थ्यात् ।।७।।

थन्य विधेय का विधान न होने पर विकल्प होता है और अन्य का विधान होने पर विहित का अर्थवाद होता है। पर-द्रब्य के विधान के सामर्थ्य से और निषेष के व्यर्थ होने से।

पूर्वेश्च तुल्यकालस्वात् ॥५॥

पूर्वाधिकरण के समान योग-क्षेम होने से अर्थवाद है। चातुर्मास्य याग में त्र्यम्बक श्राहुतियों में अभिघारण या अनभिघारण का उल्लेख केवल प्रर्थवाद है, न विधि है, न निर्मेष ।

उपवादश्च तद्वत् ॥६॥

थ्रौर, उपवाद (उपशब्द से ब्रारम्भ होनेवाला वाक्य 'उपवीता वा ऐतस्य' इत्यादि) भी शिष्टा के समान समभना चाहिए, ग्रर्थात्, ब्रह्मा के सामगान में विकल्प है। प्रतिषेधादकर्मेति चेत् ॥१०॥

म्राक्षेप-प्रतिषेघ होने से सामगान ग्रकर्म है, यदि ऐसा कहो तो-

न शब्दपूर्वत्वात् ॥११॥

समा० — उक्त कथन ठीक नहीं। सामगान कर्तव्य है, क्योंकि उसका विधान है। दीक्षितस्य दान-होम-पाक-प्रतिषेधेऽविशेषात्सर्व-दान-होम-पाक-प्रतिषेद्यः स्यात् ॥१२॥ पूर्व० —यज्ञ में दीक्षित यजमान के जो दान, होम ग्रीर पाक का प्रतिषेध है, कोई

विशेष वचन न होने से वह सारे दान, होम और पाक का प्रतिषेध है।

श्रकतुयुक्तानां वा धर्मः स्यात् कतोः प्रत्यक्षशिष्टत्वात् ॥१३॥ ग्रथवा, ऋतु के साथ जिनका सम्बन्ध नहीं है, ऐसे दान ग्रादि का निषेध धर्म है,

क्योंकि ऋतु में दान ग्रादि के प्रत्यक्ष विहित होने से उनका निषेघ धर्म नहीं है।

तस्य वाऽप्यानुमानिकमिवशेषात् ॥१४॥ श्रथवा, उस निषेध का विषय ध्रतिदेशशास्त्र से प्राप्त प्रयाजादि का होम और श्रमिहोत्र है, क्योंकि वे प्रत्यक्ष विहित नहीं हैं, ध्रानुमानिक हैं ।

श्रपि तु वाक्यशेषत्वादितरपर्युदासः स्यात् प्रतिषेधे विकल्पः स्यात् ॥१५॥ 'सि०—वाक्यशेष होने के कारण पर्युदास (किसी विशेष श्रवस्था में निषेष) है। ज्योतिष्टोम में दीक्षित पुरुष न दान दे, न ब्राहुतियाँ दे, न पकाए। यदि प्रतिषेध माना जाए तो विकल्प होगा।

# श्रविशेषेण यच्छास्त्रमन्यायत्वाद्विकल्पस्य तत्सन्दिग्धमाराद्विशेष-शिष्टं स्यात् ॥१६॥

जो विश्लेष शास्त्रविहित है वह सामान्य शास्त्र से ग्रसम्बद्ध होता है, क्योंकि वह संदिग्ध होता है और विकल्प ग्रन्याय्य होने से सामान्य-विधान विशेष विधि में नहीं होता।

# ग्रप्रकरणे तु यच्छास्त्रं विशेषे श्रूयमाणमधिकृतमाज्यभागवत् प्राकृतप्रतिषेषार्थम् ॥१७॥

पूर्वं ० — वैमूध म्रादि विकृति में श्रूयमाण म्रप्रकरण-पठित वचन का म्रविकृतरूप में विधान हो तो वह प्राकृत म्रङ्कों के प्रतिषेघ के लिए होता है, म्राज्यभाग के समान । विकारे तु तदर्थं स्यात् ॥१६॥

विकार होने पर भी वह प्राकृत ग्रङ्कों के प्रतिषेध के लिए ही होता है।

वाक्यशेषो वा ऋतुनाऽप्रहणात् स्यादनारभ्यविधानस्य ॥१६॥ सि०—- ग्रनारभ्य विधान का ऋतु के साथ सम्बन्ध न होने से यह वाक्यशेष है, श्रतः वैमृष श्रादि विकृति याग में सत्रह सामिधेनियाँ पढ़नी चाहिएँ।

मन्त्रेष्ववाक्यशेषत्वं गुणोपदेशात्स्यात् ॥२०॥

मन्त्रों में वाक्यशेष नहीं होता वर्णानुपूर्वीरूप गुण का उपदेश होने से । यहाँ पर प्रदान ही मुख्य कर्म होता है ।

श्रनाम्नाते दर्शनात् ॥२१॥

जहाँ दिवहोमों में स्वाहाकार ग्राम्नात नहीं है, वहाँ भी स्वाहा बोला जाता है, विधान होने से।

# प्रतिषेधाच्य ॥२२॥

श्रीर कहीं-कहीं स्वाहाकार का प्रतिषेघ होने से भी स्वाहाकार का होना सिद्ध होता है, क्योंकि प्राप्त का ही प्रतिषेघ हो सकता है ।

भ्रग्न्यतिग्राह्यस्य विकृतावुपदेशादप्रवृत्तिः स्यात् ॥२३॥

पूर्वं ० — ग्राग्नि ग्राप्ति ग्राह्य का विकृति में उपदेश होने से चोदकशास्त्र की प्रवृत्ति नहीं होती।

मासि ग्रहणं च तद्वत् ॥२४॥

भ्रोर, 'मासि' ग्रहण भी प्राकृत घर्म का निवर्तक है।

ग्रहणं वा तुल्यत्वात् ।।२४।।

सि॰—चोदकशास्त्र से (श्रतिग्राह्य का) ग्रहण होता है, समानता होने से । लिङ्गदर्शनाच्य ॥२६॥

लिङ्गवाक्यों से भी यही सिद्ध होता है कि ग्रतिग्राह्य की विकृति में प्राप्ति है। ग्रहणं समानविधानं स्थात्।।२७॥

ग्राग्नि भ्रौर श्रतिग्राह्य का विकृति में जो उपदेश है, वह प्रकृति के समान विधान

मासि ग्रहणमभ्यासप्रतिषेधार्थम् ॥२८॥ मासि ग्रहण श्रम्यास के प्रतिषेघ के लिए है । उत्पत्तितादर्थ्याच्चतुरवत्तं प्रधानस्य होमसंयोगादधिकमाज्यम-

तृत्यत्वात्लोकवदुत्पत्तेर्गुणभूतत्वात् ॥२६॥

चतुरवत्त अवदान प्रधान द्रव्य से होना चाहिए, क्योंकि उसकी उत्पत्ति होम के लिए ही होती है और उसका होम के साथ संयोग भी है। आज्य तो संस्कार के लिए है। वह प्रधान-द्रव्य पुरोडाश के तुल्य नहीं है तथा उसकी उत्पत्ति भी गौण है, लोकव्यवहार के समान।

तत्संस्कारश्रुतेश्च ॥३०॥

उपस्तरण ग्रौर ग्रभिघारण पुरोडाश के संस्कार के लिए श्रूयमाण होते हैं, चतुर-वत्त ग्रवदान में इनकी गिनती नहीं है।

ताभ्यां वा सह स्विष्टकृतः सहत्त्वे द्विरभिघारणेन तदाप्तिवचनात् ॥३१॥

सि०—चतुरवत्त उपस्तरण श्रौर ग्रभिघारण के साथ होता है, क्योंकि स्विष्टकृत् के सहकृत्व में दो बार श्रभिघारण का श्रवण चार की पूर्ति के लिए है।

तुल्यबच्चाभिधाय सर्वेषुभक्त्यनुक्रमणात् ॥३२॥

समानता से कथन करके फिर सबमें भागों का कथन होने से यह सिद्ध होता है कि चतुरवत्ता उपस्तरण ग्रोर ग्रभिघारण से मिलकर पूर्ण होती है।

साप्तदश्यवन्नियम्येत ॥३३॥

हविषो वा गुणभूतत्वात्तयाभूतविवक्षा स्यात् ॥३४॥

सि॰ —हिवष् विधेय होने से होम सामान्य में चतुरवत्त हिवष् की गुणत्व विवक्षा है ग्रयित् उपांशुयाग में पुरोडाश में से ही चार भाग करके प्राहृतियों को चतुरवत्त किया जाएगा।

पुरोडाज्ञाभ्यामित्यधिकृतानां पुरोडाञ्चायोरपदेञस्तत् श्रुतित्वाद्वैश्य-स्तोमवत् ॥३४॥

पूर्व o — ग्रसोमयाजियों को ही श्राग्नेय श्रीर ऐन्द्राग्न पुरोडाश की विधि है। सुवर्ण की कामना करनेवाले श्रसोमयाजियों के श्रविकार का श्रवण होने से उन्हें ही उक्त दो पुरोडाशों से याग करने का उपदेश है वैश्यस्तोम के समान।

न त्वनित्याधिकारोऽस्ति विघेनित्येन सम्बन्धस्तस्मादवाक्यशेषत्वम् ॥३६॥

ग्रनित्य (स्वर्ग-कामना) का ग्रधिकार नहीं, क्योंकि विधि का नित्य (दर्शपौर्ण-मास) के साथ सम्बन्ध होता है, ग्रतः इस वाक्य के साथ सम्बन्ध न होने से वह वाक्य का श्रेष नहीं है।

सित च नंकदेशेन कर्त्तुः प्रधानभूतत्वात् ॥३७॥ ग्राधिकारशेष के होने पर पुरोडाशों का प्रसोमयाजी कर्त्ता के साथ सम्बन्ध नहीं हो संकता और ऋषिकार होने पर प्रधानभूत कर्ता का निर्देश किया जाता है तथा दर्श-पौर्णमास का एकदेशभूत पूरोडाश भी फल का साधक नहीं हो सकता।

कृत्स्नत्वात्त् तथा स्तोमे ॥३८॥

वैश्यस्तोम किसी का एकदेश नहीं है, वह तो सम्पूर्ण है, ग्रतः वहाँ फल होता है । कर्तुः स्यादिति चेत् ॥३६॥

ग्राक्षेप--गीण कर्ता के लिए यह उपदेश है, यदि ऐसा कहो तो---न गुणार्थत्वात्प्राप्ते न चोपदेशार्थः ॥४०॥

समा०— उक्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि प्रधान कत्ती को ही कियोपदेश से गुणभूत प्राप्त होता है। प्राप्त के पुन: उपदेश में कुछ भी प्रयोजन नहीं है।

कर्मणोस्तु प्रकरणे तन्न्यायत्वाद् गुणानां लिङ्कोन कालशास्त्रं स्यात् ।।४१॥

पुरोडाश श्रीर यागरूप कर्म के प्रकरण में 'ग्रसोमयाग' पद के प्रयोग से काल = समय ही लक्षित होता है। सोमयाग के समय से भिन्न समय (दर्शपीर्णमास) में उक्त दोनों पुरोडाशों से यजन करना चाहिए।

यदि तु सान्नाय्यं सोमयाजिनो न ताभ्यां समवायोऽस्ति विभक्तकालत्वात् ॥४२॥ परन्तु यदि सान्नाय हविष् सोमयाजियों के लिए हो तो काल के भिन्न होने से उसका उक्त दोनों पुरोडाशों के साथ सम्बन्ध नहीं हो सकता ।

श्रपि वा विहितत्वाद्गुणार्थायां पुनः श्रुतौ सन्देहे श्रुतिद्विदेवतार्था स्याद्ययाऽनभित्रेतस्तयाऽऽग्नेयो दर्शनादेकदेवते ॥४३॥

ं दर्शे और पूर्णमास दोनों में म्राग्नेय पुरोडाश विहित है, पुनः श्रुति किसलिए, ऐसा सन्देह होने पर इसका समाधान यह है कि श्रुति दो देवताओं के विधान के लिए है। एक देवतावाली म्रग्नि में म्राग्नेय केवल म्रनुवादरूप है।

विधि तु बादरायणः ॥४४॥

परन्तु दोनों की कालविधि होती है—ऐसा ग्राचार्य बादरायण मानते हैं। प्रतिषिद्धविज्ञानाद्वा ॥४५॥

सि० —यह कालविधि ग्रधिक कर्मों की उत्पत्ति श्राग्नेय का ग्रनुवाद ग्रीर ऐन्द्राग्न की विधि नहीं है, प्रतिषिद्ध विज्ञान से दोनों का ग्रनुवाद है।

तथा चान्यार्थदर्शनम् ॥४६॥

म्रोर, ग्रन्यार्थ (श्रुतिप्रमाणों) से भी इसी ग्रर्थ की पुष्टि होती है । उपांचुयाजमन्तरा यजतीति हर्बिलङ्गाश्रुतित्वाद्ययाकामी प्रतीयेत ॥४७॥ पूर्व०—'उपांचुयाजमन्तरा यजति' इस वाक्य से उपांचुयाग का विघान है । किसी

हिविविशेष की श्रुति न होने से कर्ताचाहे जिस द्रव्य से उपांशुयाग कर ले । ध्रौवादा सर्वेसंयोगात् ॥४८॥

सि॰ — 'सर्व' शब्द का सब यागों के साथ सम्बन्ध होने से ध्रुवा नामक पात्रस्थ पाण्य से ही उपांश्याग करना चाहिए।

### मीमांसादर्शनम्

# तद्वच्च देवतायां स्यात् ॥४६॥

पूर्व ०—द्रव्य की भाँति देवता में भी श्रनियम है। उपांकुयाग किस देवता के लिए हैं, इसका भी कोई विधान नहीं है।

# तन्त्रीणां प्रकरणात् ॥५०॥

सिo—प्रकरण के ब्रनुसार किसी एक देवता का ग्रवगम हो सकता है। धर्माद्वा स्यास्त्रजापतिः ॥५१॥

षूर्वं ०— धर्म (विशेषताग्रों )के कारण प्रजापति ही उपांशुयाग का देवता होता है । देवतायास्त्वनिर्वचनं तत्र शब्दस्येह मृदुस्वं तस्माविहाधिकारेण ॥५२॥

जहाँ उपांशुयाग का विधान है, वहाँ उसके देवता का कथन नहीं और प्राजापत्य याग में उपांशु धर्मवाचक शब्द का स्पष्ट श्रवण नहीं, श्रतः शब्द-साइश्य न होने से उपांशु-याग में मुख्य देवता श्रविन का ही स्वामित्व है।

विष्णुर्वा स्याद्धौत्राम्नानादमावास्याहविश्च स्याद्धौत्रस्य तत्र दर्शनात् ॥५३॥

ग्रथवा, उपांशुयाग का देवता विष्णु है । होत्रमन्त्र के ग्राम्नात होने से दर्श ≕ ग्रमावास्या की हवि: है । ग्रमावास्या में ही वैष्णव होत्र का दर्शन ≕विधान भी है । ग्रपि वा पौर्णमास्यां स्यात्प्रधानशब्दसंयोगादगुणत्वान्मन्त्रो यथाप्रधानं स्यात् ।।४४।।

स्राप वा पाणमास्या स्थात्प्रधानशब्दस्यागाद्गुणतान्त्रन्त्रा यथात्रवान स्थात् ॥ रूपा स्थाया, पोर्णमासी में उपांशुयाग होता है, क्योंकि मुख्य शब्द का उसी के साथ

श्रवण होता है। मन्त्र गौणरूप होने से प्रधान के श्रनुसार कर्म होना चाहिए।

श्रानन्तर्यं च सान्नाय्यस्य पुरोडाशेन दर्शयत्यमावास्याविकारे ॥५५॥ प्रमावास्या का विकृतियाग जो साकंश्रस्थानीय है उसमें सान्नाय का आनन्तर्यः पुरोडाश के द्वारा देखा जाता है, उपांशुयाग का नहीं, अतः अमावास्या में उपांशुयाग का अनुष्ठान नहीं होता।

# ग्रन्नीबोमविधानात्तु पौर्णमास्यामुभयत्र विधीयते ॥५६॥

वस्तुत: पौर्णमासी याग में श्रग्नीषोमीय देवता का विधान है, ग्रत: पौर्णमासी ग्रौर श्रमावास्या दोनों में उपांशुयाग कर्तव्य है।

## प्रतिषिद्धच विधानाद्वा विष्णुः समानदेशः स्यात् ॥५७॥

सि०—प्रतिषेघ करके विधान होने से पौर्णमासी में ही उपांशुयाग होता है भीर विष्णु, प्रजापित ग्रौर ग्रम्नीषोमीय उसके देवता हैं।

## तथा चान्यार्थदर्शनम् ॥५८॥

पौर्णमासी में चौदह ब्राहृतियों के हवन के विधान से ब्रन्य प्रमाण भी इसी ब्रर्थ को दिखाते हैं कि ब्रमावास्या में उपांजुयाग नहीं होता।

# न चानङ्गं सकृत् श्रुतावुभयत्र विधीयेतासम्बन्धात् ॥५६॥

प्रधान के एक बार श्रूयमाण होने से वह दो स्थानों पर विहित नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों का परस्पर सम्बन्ध नहीं है।

# विकारे चाश्रुतित्वात् ॥६०॥

श्रीर, ग्रमावास्या के विकृतियाग में उपांशुयाग का श्रवण न होने से ग्रमावास्या में

उपांशुयाग कर्तव्य नहीं।

द्विपुरोडाञ्चायां स्यादन्तरालगुणार्थत्वात् ॥६१॥

पूर्व ० —दो पुरोडाशवाले पौर्णमासी में उपांशुयाग होना चाहिए, श्रन्तरालरूप गुण का विद्यान होने से ।

श्रजामिकरणार्थत्वाच्च ।।६२॥

श्रौर, श्रजामित्व — ग्रसाद्दय करने के लिए भी द्विपुरोडाश दशा में ही उवांशुयाग सिद्ध होता है।

तदर्थमिति चेन्न तत्प्रधानत्वातु ॥६३॥

अन्तरालत्व होने से द्विपुरोडाश दशा में ही उपांजुयाग होता है, यदि ऐसा कहो तो—यह कथन ठीक नहीं, क्योंकि पौर्णमासी प्रधान है और अन्तराल गौण है, अत: एक पुरोडाशवाले पौर्णमासी में भी उपांजुयाग कर्तव्य है।

श्रशिष्टेन च सम्बन्धात् ॥६४॥

श्रौर, ग्रश्नुत ग्रन्तरालार्थं के साथ उपांजुयाग का सम्बन्ध करना चाहिए । उत्पत्तेस्तु निवेद्य: स्याद्गुणस्यानुपरोधेनार्थस्य विद्यमानत्वाद्विधानादन्तरार्थस्य नैमित्तिकत्वात्त्वभावेऽश्रृतौ स्यात् ॥६४॥

गुणत्व से अन्तराल श्रूयमाण नहीं होता। उत्पत्तिवाक्य के द्वारा ही अन्तराल में उपांजुयाग निविष्ट होता है। अन्तराल अर्थ द्विपुरोडाश में होता है, विधान होने से। जहाँ अन्तरालरूप निमित्त होता है वहाँ ही उपांजुयाग होता है; जहाँ अन्तराल नहीं होता वहाँ उपांजुयाग भी नहीं होता। यदि द्विपुरोडाशवाली पौर्णमासी न हो तो एक पुरोडाशवाली पौर्णमासी में उपांजुयाग होता है; परन्तु दो पुरोडाशवाली पौर्णमासी है, अतः एक पुरोडाशवाली पौर्णमासी में उपांजुयाग नहीं होता।

उभयोस्तु विधानात् ॥६६॥

सि०—विधान होने से एक पुरोडाश श्रौर द्विपुरोडाशवाली दोनों पूर्णमासियों में उपांजुयाग होता है ।

गुणानाञ्च परार्थत्वादुपवेषवद् यदेति स्यात् ॥६७॥

गुणों के प्रधान के लिए होने के कारण गुणों के होने या न होने पर भी प्रधान कार्य होता है, 'उपवेधी' के समान, अन्तः उपांधुयाग एक पुरोडाशवाली पूर्णमासी में भी करना चाहिए।

ग्रनपायक्च कालस्य लक्षणं हि पुरोडाक्षौ ॥६८॥

दोनों पुरोडाश काल को लक्षित करते हैं। एक पुरोडाश में भी यह लक्षण है।

प्रशंसार्थमजामित्वम् ॥६६॥

श्रीर जो उपांशुयाम को अर्जामित्व के लिए कहा है, वह तो केवल प्रशंसा के लिए है।

> ।। इति पूर्वमीमांसादर्शने दशमाध्यायस्य श्रष्टमः पादः ।। ।। इति दशमोऽध्यायः ॥

# एकादशोऽध्यायः

#### प्रथमः पादः

प्रयोजनाभिसम्बन्धात्पृथक् सतां ततः स्यावैककम्यंमेकशब्दाभिसंयोगात् ॥१॥

सि०—पृथक् प्राग्नेय ग्रादि थाग एक कर्म हैं, क्योंकि उन सबका मिलकर एक नाम है ग्रीर उन सबका प्रयोजन के साथ ग्रमिसम्बन्ध है। (एक कर्म का ग्रथ है एक फल होना, सब ग्रङ्कों का एक फल होता है, ग्रलग-ग्रलग नहीं।)

शेषवद्वा प्रयोजनं प्रतिकर्म विभज्येत ॥२॥

**ग्राक्षेप**—'शेष' के समान प्रतिकर्म फल का भेद होता है।

श्रविषानात्तु नैवं स्यात् ॥३॥

समा० — शेष और शेषी का साम्यरूप से विधान न होने से ऐसा नहीं हो सकता। शेषस्य हि परार्थत्वाद्विधानात्प्रतिप्रधानभावः स्यात् ॥४॥

शेष —फल परार्थ = प्रधान के लिए होता है ग्रौर इसका विधान भी है, ग्रतः प्रत्येक प्रधान में इसकी ग्रावृत्ति होती है।

श्रङ्गानां तु शब्दमेदात्ऋतुवत्स्यात् फलान्यत्वम् ॥५॥

पूर्व - भाव्यभेद होने से श्रङ्कों का फल पृथक्-पृथक् होता है, सौर्य श्रादि ऋतुश्रों के समान।

ग्रर्थमेवस्तु तत्रार्थे हैकार्थ्यार्वककर्म्यम् ॥६॥

सि०—ऋतुम्रों में म्रथंभेद है परन्तु यहाँ भ्रङ्ग प्रधान कर्म के उपकारी हैं, भ्रतः सब एक कर्म = फलजनक हैं।

शब्दमेदान्नेति चेत् ॥७॥

श्राक्षेप—शब्द भिन्न होने से श्रङ्गों का फल पृथक्-पृथक् होता है, यदि ऐसा कही तो—

कर्मार्थत्वात्प्रयोगे ताच्छन्द्यं स्यात्तदर्थत्वात् ॥८॥

समा॰—उक्त कथन ठीक नहीं। कर्मार्थत्व होने से उसी प्रधान प्रयोग वचन से ही ग्रङ्गों का भी प्रयोग कहा गया है, क्योंकि वे उसी के लिए होते हैं।

कर्त्विधेर्नानार्थत्वाद्गुणप्रधानेषु ॥६॥

प्रधान ग्रीर श्रङ्ग-विधियों में कत्ता को जो प्रधान विधि है, वह नाना ग्रर्थवाली होती है। प्रधान विधि तो फलार्थ होती है श्रीर ग्रङ्गविधि प्रधानार्थ होती है, ग्रतः ग्रङ्ग प्रधान से श्रनुगृहीत नहीं होते। श्रारम्भस्य शब्दपूर्वत्वात् ॥१०॥

प्रत्येक व्यापार शब्दपूर्वक होता है, ग्रतः प्रधान-प्रयोग वचन से ही ग्रङ्गों का प्रयोग विधीयमान होता है।

एकेनापि समाप्येत कृतार्थत्वाद् यथा ऋत्वन्तरेषु प्राप्तेषु चोत्तरावत्स्यात् ॥११॥

पूर्वं ०—एक श्रङ्ग का अनुष्ठान करने से भी प्रयोग की समाप्ति होती है, क्योंकि उससे कृतार्थता हो जाती है, स्वर्ग-साघन सौर्य ग्रादि में से किसी भीयज्ञ से स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है, 'उत्तरा' के समान ।

फलाभावादिति चेत् ॥१२॥

श्राक्षेप—सम्पूर्णता न करने से फल का श्रमाव होता है, यदि ऐसा कहो तो— न कर्मसंयोगात्प्रयोजनमझब्ददोषं स्यातः ॥१३॥

समा०—उक्त कथन ठीक नहीं। प्रधान कर्म का फल के साथ संयोग होने से फलार्थंत्व में कोई शब्ददोष नहीं है।

ऐकशब्दादिति चेत् ॥१४॥

श्राक्षेप—केवल एक वाक्य होने से दशंपूर्णमासियों से तत्फल है, सिमदादि से नहीं, यदि ऐसा कहो तो—

नार्थपृथक्त्वात्समत्वादगुणत्वम् ॥१५॥

समा० — उक्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि ग्रर्थ में पृथक्त होता है ग्रीर समानता होने से ग्रगुणत्व भी होता है।

विषेत्त्वेकश्रुतित्वादपर्यायविधानान्नित्यवत् श्रुतिभूताभिसंयोगार्थेन युगपत्प्राप्तेर्यथा-क्रमं स्वराब्दो निवीतवत्तस्मात्सवंप्रयोगे प्रवृत्तिः स्यात् ॥१६॥

सिo — एकदेश से भी ग्रङ्कों के प्रयोग का कथन ठीक नहीं, क्योंकि विधि का एक श्रृतित्व होने से सर्वोङ्गोपसंहार से प्रयोग होता है। पर्याय से इन ग्रङ्कों का विधान न होने से भी एकदेशापेक्षा ग्रुफ नहीं हैं। प्रथं के द्वारा एक ही साथ प्राप्ति होने के कारण भी नित्यवत् श्रुतों का भी एकदेश ग्रपेक्षित नहीं होता। श्रमपूर्वंक सब ग्रङ्कों का अनुष्ठान करना चाहिए निवीत की भाँति। यहाँ भी सर्वप्रधान प्रयोग के साथ सब ग्रङ्कों का अनुष्ठान करना चाहिए।

तथा कार्मोपदेशः स्यात् ॥१७॥

ऐसा करने से कर्म (ब्राहृतियों की संख्या) का उपदेश भी चरितार्थ होता है । ऋत्वन्तरेषु पूनर्वचनम् ॥१८॥

भिन्न-भिन्न यागों में प्रलग-प्रलग फलश्रुति है। यहाँ सब कर्म मिलकर फल देते हैं, पतः सब श्रङ्कों का श्रनुष्ठान एकसाथ होना चाहिए।

उत्तरास्वश्रुतित्वाद्विशेषाणां कृतार्थत्वात्स्वदोहे यथाकामी प्रतीयेत ॥१६॥

'उत्तरा' यागों में दोहन विहित न होने से और वाग्विसर्ग श्रादि के विधान से इतार्ण होने से यह निष्कर्ष निकलता है कि गौधों के दोहन में कर्त्ता स्वतन्त्र है, वह इच्छा-गुसार प्रपनी गौद्रों को दुह सकता है। कर्मण्यारम्भभाव्यत्वात्कृषियत् प्रत्यारम्भं फलानि स्युः ॥२०॥

काम्य-कर्म के अनुष्ठान में प्रत्येक प्रयोग से फल प्राप्त होना चाहिए, प्रत्येक आरम्भ से फल हुआ करते हैं, कृषि के समान।

# श्रधिकारञ्च सर्वेषां कार्यत्वादुपपद्यते विशेषः ॥२१॥

ग्रीर, सब कर्मों का ग्रनुष्ठान पुन:-पुन: करने से विशेष ग्रधिकार उपपन्न —प्राप्त होता है ग्रत: जितनी इच्छा है, उतना ग्रम्यास करे ।

## सकृत्तु स्यात्कृतार्थत्वादङ्गवत् ॥२२॥

पूर्व o —काम्य-कर्म का तो श्रङ्गवत् एक ही बार श्रनुष्ठान करना चाहिए, क्योंकि एक बार श्रनुष्ठान करने से ही विधि चरितार्थ हो जाती है।

### शब्दार्थश्च तथा लोके ॥२३॥

ग्रौर, विधि शब्द के ग्रर्थं का अनुष्ठान एक ही बार होता है, जैसे लोकव्यवहार में 'काष्ठ लाग्नो' ऐसा कहने पर एक ही बार काष्ठ (लकड़ी) लाया जाता है।

# म्रपि वा सम्प्रयोगे यथाकामीप्रतीयेताश्रुतित्वाद्विधिषु वचनानि स्युः ॥२४॥

सि०—काम्य कर्मों के अनुष्ठान में कर्ता अपनी इच्छानुसार एक या अनेक बार काम्य-कर्म कर सकता है। एक ही बार कर्म करे, ऐसा कोई शास्त्रवचन नहीं है। विधि-वचन तो केवल काम्य-कर्मों का अनुष्ठान ही बताता है।

### ऐकशब्द्यात्तयाङ्गेषु ॥२४॥

एक ही शब्द ≕वचन के होने से श्रङ्कों के श्रनुष्ठान में वैसा हो सकता है, परन्तु फल की इच्छा में नहीं, ग्रतः काम्य-कर्मों की श्रावृत्ति होती है ।

# लोके कर्माऽर्थलक्षणम् ।।२६॥

लौकिक दृष्टान्त भी ठीक नहीं। लौकिक कर्म का फल प्रत्यक्ष होता है, ख्रतः उसी के ग्रनुसार कर्म होता है।

# क्रियाणामर्थशेषत्वात्प्रत्यक्षमतस्तन्निर्वृत्त्याऽपवर्गः स्यात् ॥२७॥

दृष्ट प्रयोजनवाली कियाओं (कूटकर चावल निकालना आदि) का प्रयोग फल-निष्पत्ति पर्यन्त होता है, ग्रतः प्रयोजन की सिद्धि तक ग्रावृत्ति होनी चाहिए।

# धर्ममात्रे त्वदर्शनाच्छब्दार्थेनापवर्गः स्यात् ॥२८॥

जहाँ प्रवहनन ग्रदृष्ट फल के लिए होता है, वहाँ एक बार ही ग्रवहनन करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से विधि चरितार्थ होती है।

## ऋतुबद्वानुमानेनाभ्यासे फलभूमा स्यात् ॥२६॥

### सकृद्वा कारणैकत्वात् ॥३०॥

सि०—एक बार ही ग्रङ्ग का प्रयोग करना चाहिए, प्रधानरूप कारण एक होने से। परिमाणं चानियमेन स्थात् ॥३१॥

जब श्रङ्ग के एक बार या श्रनेक बार करने का कोई नियम नहीं है, तब यज्ञ की श्राहृतियों की कोई सीमा नहीं रहेगी, ग्रतः श्रम्यास नहीं है।

फलारम्भनिवृत्तेः ऋतुषु स्यात् फलान्यत्वम् ॥३२॥

कतुयों में श्रभ्यास उचित है, क्योंकि वहाँ फल के श्रारम्भ से स्वर्गादि की प्राप्ति होती है। कतुयों में फलभेद होता है। काम्यकर्मों में कर्म मुख्य है, सब कर्म मिलकर फल देते हैं, श्रतः वहाँ श्रभ्यास नहीं है।

त्रर्थवांस्तु नैकत्वादभ्यासः स्यादनर्थको यथा भोजनमेकस्मिन्नर्थस्या-परिमाणत्वात्प्रधाने च कियार्थत्वादनियमः स्यात् ॥३३॥

पूर्वं - अङ्गों का अभ्यास फलवान् होता है। एक कर्मविषयक अभ्यास अनर्थंक होता है, जैसे एक ही समय भोजन की आवृत्ति निरर्थंक होती है। प्रधान फल नियत न होने से और प्रधान कर्म में किया फल उत्पन्न करने में सहायक होने से वहाँ नियम नहीं होता।

पृथक्तवाद्विधितः परिमाणं स्यात् ॥३४॥

चौदह श्रौर तेरह संख्या का नियम भिन्न ग्रर्थवाला है। श्रर्थ भिन्न होने से उपकाराभ्यास न्याय प्राप्त होने पर श्राहुतियों की संख्या विधिपरक होती है।

म्रनभ्यासो वा प्रयोगवचनैकत्वात्सर्वस्य युगपच्छास्त्रादफलत्वाच्च कर्मणः स्यात्त्रियार्थत्वात् ॥३४॥

सि०—प्रयोगवचन के एक होने से स्रङ्गों का सम्यास नहीं होता। कर्म का स्रफ-लत्व होने से सब प्रङ्ग और प्रधान कलाप का एक साथ शासन है। प्रङ्गों का स्वयं कोई फल नहीं, परन्तु वे प्रधान कर्म के सहायक हैं।

श्रम्यासो वा छेदनसम्मार्गाऽवदानेषु वचनात्सकृत्वस्य ॥३६॥

पूर्व - अङ्गों का अभ्यास होता है, क्योंकि एक बार करने का विधान छेदन, सम्मार्ग और अवदान के सम्बन्ध में ही है।

श्रनभ्यासस्तु वाच्यत्वात् ॥३७॥

सि०—प्रयाजादि श्रङ्कों में श्रम्यास नहीं होता, वे एक ही बार किये जाते हैं। छेदन श्रादि में जो श्रम्यास कथन किया है, उसका प्रयोजन भिन्न है।

बहुवचनेन सर्वप्राप्तेविकल्पः स्यात् ॥३८॥

पूर्व०—बहुवचन से संख्याओं की प्राप्ति होने से संख्याओं का विकल्प होना चाहिए। ('कपिञ्जलानालभेत'—यहाँ 'कपिञ्जलान्' बहुवचन है, ग्रतः तीन, चार, पाँच कोई भी संख्या ली जा सकती है।)

दृष्टः प्रयोग इति चेत् ॥३६॥

म्राक्षेप—'बहुवचन से तीन का ही ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि ऐसे प्रयोग मिलते हैं,' यदि ऐसा कहो तो— सथेहि ॥४०॥

समा० - उस प्रकार तो यहाँ भी कपिञ्जल का प्रयोग मयूर और कपोत में भी देखा गया है।

भक्त्येति चेत् ॥४१॥

ग्राक्षेप-- यहाँ कपिञ्जल शब्द का प्रयोग गौणवृत्ति से है, यदि ऐसा कहो तो---

तथेतरस्मिन् ॥४२॥

समा० - उसी प्रकार अन्य स्थानों पर भी गौणवृत्ति से ही प्रयोग समभना चाहिए।

प्रथमं वा नियम्येत कारणादतिक्रमः स्यात् ॥४३॥

सि०—बहुसंख्या में प्रथम नियम्य होता है ग्रर्थात् केवल तीन का ही ग्रहण होगा। इसका नाम है 'कपिञ्जल-न्याय' । कोई विशेष कारण होने पर ही तीन संख्या का श्रति-ऋमण होता है।

तथा चान्यार्थदर्शनम् ॥४४॥

इस ग्रर्थ के साधक भ्रन्य प्रमाण भी उपलब्ध होते हैं।

प्रकृत्या च पूर्ववत्तदासत्तेः ॥४५॥

भ्रौर, प्रकृति से श्रम्नीषोमीय से एकत्व प्राप्त होता है, क्योंकि पूर्ववत् उसका सामीप्य है । (तीन संख्या एकत्व के समीप है, चार ग्रादि नहीं, ग्रतः कपिञ्जलान् से तीन कपिञ्जल समभने चाहिएँ । प्रथम के त्याग करने में कोई प्रमाण नहीं है ।)

उत्तरासु न यावत्स्यमपूर्वत्वात् ॥४६॥

पूर्व 0-4 उत्तर' गौम्रों में जितनी गौम्रों में यजमान का स्वत्व है, उतनी गौम्रों को दुहने का विधान है। यहाँ ग्रपूर्व ग्रथं होने से विधि है, श्रनुवाद नहीं है।

यावत्स्वं वाऽन्यविधानेनानुवादः स्यात् ॥४७॥

यजमान के पास जितनी गौ हैं उन सबका दोहन करना चाहिए, यह तो भ्रनुवाद है, विधान दूसरा है । 'विसृष्टवागनन्वारभ्य'—वाणी को छोड़कर उन गौग्रों को न छूए, इस वाक्य में विधान है। 'उत्तरा दोहयित' फिर पिछली गायों को दहता है, इस वाक्य में विधान नहीं है।

साकल्यविधानात् ॥४८॥

सारी गायों के दोहन का विधान होने से उत्तरा-दोहन ग्रनुवाद है।

बह्वर्थत्वाच्च ॥४६॥

तथा, बहुत ग्रर्थं का कथन होने से बहु-दोहन की प्रतीति होती है। ग्रग्निहोत्रे चाशेषवद्यवागुनियमः ॥५०॥

श्रोर, ग्रन्निहोत्र में यवागू (यव की माँढ) की श्राहुति का नियम समस्त पय की सान्नायार्थता को दिखाता है। (सान्नाय=दही ग्रीर घी का घोल)

तथा पयः प्रतिषेधः कुमाराणाम् ॥५१॥

उपर्युक्त कारण से ही (यज्ञ में बहुत सा सान्नाय होना चाहिए) कुमारों को दूध देने का भी निषेध है।

सर्वप्रापिणापि लिङ्गेन संयुज्य देवताभिसंयोगात् ॥५२॥

ऐसा लिङ्गवचन भी विद्यमान है जो सब गौग्रों के दोहन का विधान करके उससे वत्स ग्रौर मनुष्यों की तृष्ति करके उसका सम्बन्ध देवताग्रों से जोड़ता है।

प्रधानकर्मार्थत्वादङ्गानां तद्भेदात् कर्मभेदः प्रयोगे स्यात् ॥५३॥

पूर्व • — ग्रङ्गों के प्रधान के लिए होने से प्रधान कर्मों में भेद होने पर ग्रङ्गों के श्रनुष्ठान में कर्मभेद होता है।

क्रमकोपइच यौगपद्ये स्यात् ॥५४॥

एक साथ तन्त्र<sup>1</sup> रूप अनुष्ठान करने से विहित=प्रधानों का ऋमकोप होता है। तुल्यानां तु यौगपद्यमेकशब्दोपदेशात् स्याद्विशेषाग्रहणात् ॥४४॥

सि॰—जिस कर्म के देश, काल और कर्ता समान होते हैं, उनका अनुष्ठान एक-साथ ही होता है। अङ्ग का उपदेश भी दर्श और पौर्णमासरूप एक ही शब्द से होता है और अङ्गों में कोई विशेषता भी नहीं, अतः तन्त्र से अनुष्ठान होना उचित है।

एकार्थ्यादव्यव्ययः स्यात् ॥५६॥

सारे अङ्गों का प्रयोजन एक होने से कमकोप भी नहीं है।

तथा चान्यार्थंदर्शनं कामुकायनः ॥५७॥

इसी अर्थ को सिद्ध करने के लिए ग्रन्य प्रमाण भी उपलब्ध होते हैं, ऐसा ग्राचार्य कामुकायन मानते हैं।

तन्त्यायत्वादशक्तेरानुपूर्व्यं स्यात्संस्कारस्य तदर्थत्वात् ॥५८॥

'ग्रङ्कों का एकसाथ धनुष्ठान होना चाहिए' इस न्याय से सर्वत्र सहित्रया होती है परन्तु जहाँ सह-ग्रमुष्ठान सम्भव नहीं वहाँ ग्रावृत्ति से ग्रङ्कों का ग्रमुष्ठान होता है, क्योंकि एक संस्कार से ही कार्य पूर्ण हो जाता है।

श्रसंस्पृष्टोऽपि तादर्थ्यात् ॥५६॥

म्राक्षेप—ग्रसंस्पृष्ट ग्राघार ग्रादि भी प्रधान के लिए होने से प्रतिवर्तित होते हैं।

विभवाद्वा प्रदीपवत् ॥६०॥

समा०—किसी एक के सन्निधान में क्रियमाण होने पर भी श्रङ्क सबके उपकारक होते हैं, श्रत: श्रङ्कों में सामर्थ्य होने से उनकी प्रवृत्ति नहीं है प्रदीप के समाने । प्रदीप एक भी सन्निधि में प्रदीप्त होकर सबका उपकार करता है ।

जब एक ही कर्म बहुतों का उपकारक होता है, उसे तन्त्र कहते हैं, जैसे मध्य
 पक्षा हुआ दीपक। जो कार्य अलग-प्रलग करने पड़ते हैं, उन्हें धवाप कहते हैं, जैसे
 पवन सबको अलग-प्रलग लगाना पडेगा।

श्रर्थात्तु लोके विधिः प्रतिप्रधानं स्यात् ॥६१॥

पूर्वं — लोकब्यवहार में फलरूप ग्रर्थं प्रत्यक्ष होने से सकृत् — एक बार ग्रनुष्ठान माना जा सकता है परन्तु विधि-प्राप्त कर्म तो प्रत्येक प्रधान के साथ होना चाहिए।

सकृदिज्यां कामुकायनः परिमाणविरोधात् ॥६२॥

ग्राचार्यं कामुकायन का मत है कि ग्रङ्गों का ग्रनुष्ठान एक बार होना चाहिए ग्रन्थथा ग्राहृतियों के परिमाण में विरोध ग्राएगा।

विधेस्त्वितरार्थत्वात् सकृदिज्याश्रुतिव्यतिक्रमः स्यात् ॥६३॥

ग्रङ्कों का ग्रनुष्ठान प्रधान के लिए होने से एक ही बार ग्रनुष्ठान करना शास्त्र-विरुद्ध है।

विधिवत्प्रकरणाविभागे प्रयोगं बादरायण: ॥६४॥

सि०—प्रकरण में विभाग न होने से तन्त्र से प्रयोग होता है, श्राचार्य बादरायण ऐसा मानते हैं ।

ववचिद्विधानान्नेति चेत् ॥६५॥

श्रासेप—कहीं-कहीं सहविधान होने से सर्वत्र सहविधान नहीं हो सकता, यदि ऐसा कहो तो—

न विधेश्चोदितत्वात् ॥६६॥

समा० — उक्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि निर्वाप विधि का पृथक् कथन है । ब्याख्यातं तुल्यानां योगपद्यमगृह्यमाणविशेषाणाम् ।।६७॥

पूर्व o — जैसा पूर्व व्याख्यान कर दिया गया है, जहाँ किसी विशेष के ग्रहण का कथन न हो श्रीर समानता हो, वहाँ सह-ग्रनुष्ठान होता है।

भेदस्तु कालभेदाच्चोदनाव्यवायात् स्याद्विशिष्टानां विधिः

प्रधानकालत्वात् ॥६८॥

सि० — कालभेद होने से प्रदान का भेद ही है। चोदक व्यवाय —व्यवधान होने से कालभेद होता है। काल की प्रधानता होने से विशिष्टों की विधि होती है।

तथा चान्यार्थदर्शनम् ॥६६॥ ग्रन्य प्रमाणों के उपलब्ध होने से भी उक्त कथन की सिद्धि होती है।

ग्रन्य प्रमाणा क उपलब्ध हान स भा उक्त कथन का सिद्ध होता ह विधिरिति चेन्न वर्तमानापदेशात् ॥७०॥

उक्त वाक्य विधिपरक है, यदि ऐसा कहो तो—ठीक नहीं, क्योंकि वर्तमानकाल का उल्लेख है।

॥ इति पूर्वमीमांसादर्शने एकादशाध्यायस्य प्रथमः पादः ॥

# द्वितीयः पादः

एकदेशकालकर्त्तृत्वं मुख्यानामेकशव्दोपदेशात् ॥१॥ सि०—प्रधानभूत छह ग्रङ्गों में देश, काल ग्रौरकर्त्ता की एकता होती है, क्योंकि उनका एक शब्द से विधान है।

## श्रविधिक्चेत्कर्मणामभिसम्बन्धः प्रतीयेत तल्लक्षणार्थाभिसंयोगाद् विधित्वाच्चेतरेषां प्रतिप्रधानं भावः स्यात ॥२॥

पूर्वं • —यदि प्रधान कर्मों को उद्देशी के देश ग्रादि का विधान न होता तो 'श्राग्नेय' ग्रादि श्रङ्कों का देश, काल ग्रादि के साथ सम्बन्ध हो सकता था परन्तु लक्षणों के संयोग से प्रत्येक प्रधान के साथ इतर विधियों का सम्बन्ध है।

## श्रङ्गेषु च तदभावः प्रधानं प्रति निर्देशात् ॥३॥

पूर्वं o — प्रयाजादि ग्रङ्गों में देश, काल ग्रादि का प्रभाव होता है, क्योंकि उनका प्रधान के प्रति निर्देश है।

यदि तु कर्मणो विधिसम्बन्धः स्यादैकशब्द्यात्प्रधानार्थभिसंयोगात ॥४॥

सि०--यदि 'ग्राग्नेय' ग्रादि कर्म का विधि के साथ सम्बन्ध होता तो ग्रलग-श्रलग श्रनुष्ठान होता परन्तु ऐसा है नहीं, क्योंकि समुदायवाचक एक शब्द से निर्देश होने से उसका सम्बन्ध स्वर्गेरूप प्रधान फल की प्राप्ति के साथ है।

#### तथा चान्यार्थदर्शनम् ॥५॥

ऐसा मानने पर ग्रन्य प्रमाण भी सङ्गत हो जाते हैं।

श्रुतिरुचैषां प्रधानवत्कर्मश्रुतेः पदार्थत्वात्कर्मणोऽश्रुतित्वाच्च ॥६॥ दर्शपौर्णमासरूप कर्म की श्रुति परार्थ है, ग्रतः देशादि का श्रवण प्रधानवत् होता

है। कर्म के ग्रश्रुत होने से भी तन्त्रभाव सिद्ध होता है।

श्रङ्गानि तु विधानत्वात्प्रधानोपदिश्येरंस्तस्मात्स्यादेकदेशत्वम् ॥७॥

सि० — फलवाक्य से विधान होने के कारण ग्रङ्ग प्रधान के साथ उपदिष्ट होते हैं, ग्रत: ग्रङ्गों का प्रधान के साथ एक ही देश तथा काल कर्तृत्व होता है।

द्रव्यदेवतं तथेति चेत् ॥५॥

श्राक्षेप—द्रव्य ग्रीर देवता प्रधान ग्रीर ग्रङ्गों के मेद से होता है, यदि ऐसा कही तो—

#### न चोदना विधिशेषत्वान्नियमार्थी विशेषः ॥६॥

समा० — उक्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि द्रव्य श्रौर देवता उत्पत्ति-विधि के शेष होने से विशेष नियम के लिए हैं।

तेषु समवेतानां समवायात्तन्त्रमङ्गानि भेदस्तु तद्भेदात्कर्मभेदः प्रयोगे स्यात्तेषां प्रधानशब्दत्वात्तया चान्यार्थवर्शनम् ॥१०॥

प्रधानयाग में बिहितों का सम्बन्ध होने से तन्त्र से ब्रनुष्ठान होता है। द्रव्य ग्रीर पैयता का मेद होने से कर्म — ग्रनुष्ठान में भी भेद होता है ग्रीर प्रयोग में भी। छह यागों के प्रधान होने से ग्रीर ग्रङ्ग तथा ग्रङ्गी का तन्त्र से ग्रनुष्ठान करने से पौर्णमासी में चौदह भाषुतियाँ देने का विधान भी उपपन्न हो जाता है।

इष्टिराजसूयचातुर्मास्येष्वंककर्म्यादङ्गानां तन्त्रभावः स्यात् ।।११॥

पूर्व ॰ — दर्शेष्टि, पौर्णमासेष्टि, राजसूर्य ग्रौर चातुर्मास्य में एक फल होने से तन्त्र ौ प्रयोग होता है।

## कालभेदान्नेति चेत् ॥१२॥

ग्राक्षेप—काल का भेद होने से तन्त्र से ग्रनुष्ठान करना उचित नहीं, यदि ऐसा कहो तो—

#### नैकदेशत्वात्पशुवत् ॥१३॥

समा०—उक्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि पशु की भाँति एकदेशस्व होता है । ग्रपि वा कर्मपृथक्त्वात्तेषां तन्त्रविधानात्साङ्गानामुपदेशः स्यात् ।।१४॥

सि॰—दर्शयाग त्रय और पीर्णमासयाग त्रय का तन्त्र से विधान होने के कारण दर्शप्रयोग श्रीरपीर्णमासप्रयोग पृथक् होता है, ग्रतः उन-उन प्रयोगों में ग्रङ्गसहित प्रयोगों का उपदेश है, इसलिए विशेष ग्रहण करने में भेद होता है।

#### तथा चान्यार्थदर्शनम् ॥१४॥

पौर्णमासी में चौदह स्राहुति स्नादि के प्रमाण उपलब्ध होने से भी भेद ही सिद्ध होता है।

## तदाऽवयवेषु स्यात् ॥१६॥

तब चातुर्मास्य ग्रादि के ग्रवयवों में भी देश-काल-भेद से तन्त्र-भेद हो जाएगा । पत्नो तु चोदनैकत्वात्तन्त्रस्य विप्रकर्षः स्यात् ।।१७।।

सवनीय पशु में एक विधान होने से तन्त्र से ही अनुष्ठान होना योग्य है। तथा स्यादध्वरकल्पेष्टौ विशेषककालत्वात ॥१५॥

पूर्व ०—इस प्रमाण से 'ग्रध्वरकल्प' इष्टि में भी निर्वापान्त ग्रङ्गकलाप का एक फल होने से तन्त्र से ग्रनुष्ठान होना चाहिए।

## इष्टिरिति चैकवत् श्रुतिः ॥१६॥

'ग्रघ्वरकल्प' इष्टि में एकवचन का प्रयोग होने से भी यही सिद्ध होता है कि सम्पूर्ण इष्टि एक है, खतः तन्त्र से ब्रनुष्ठान करना चाहिए।

न वा कर्मपृथक्त्वात्तेषां च तन्त्र विधानात्साङ्गानामुपदेशः स्यात् ॥२०॥

सि०—तन्त्र — ग्रभेद से श्रनुष्ठान नहीं होगा। भिन्न-भिन्न काल में कर्मों का विधान होने से श्रीर तन्त्रशास्त्र के विधान से साङ्गकर्मों का उपदेश भेद से श्रनुष्ठान करने के लिए है।

#### प्रथमस्य वा कालवचनम् ॥२१॥

ग्रथवा, प्रातःकाल का विधान प्रथम पुरोडाश के लिए है, दोनों के लिए नहीं । फलकत्वादिष्टिशब्दो यथान्यत्र ॥२२॥

एक फल का उपदेश होने से इष्टि शब्द में एकवचन का प्रयोग है, जैसा ग्रन्यत्र भी उपलब्ध होता है।

# वसाहोमस्तन्त्रमेकदेवतेषु स्यात् प्रदानस्येककालत्वात् ॥२३॥

एक देवता प्रजापित = परमात्मा की प्रीत्यर्थ जो पशुको दान दिया जाता है उसमें वसाहोम = पुष्टपशुका दान एक ही बार करना चाहिए, क्योंकि प्रदान का समय एक ही होता है। कालभेदात्त्वावृत्तिर्देवता भेदे ॥२४॥

भीर, समय भीर देवता का भेद होने से भेद से धनुष्ठान करना चाहिए।

श्रन्ते यूपाहुतिस्तद्वत् ॥२५॥

पूर्व - — नाना देवतायों में वसाहोम जैसे मेद से होता है, वैसे ही ग्रन्त में यूपा-हुति भी मेद से करनी चाहिए।

इतरप्रतिषेधो वा श्रनुवादमात्रमन्तिकस्य ॥२६॥

सि० — यह भ्राहवनीय-प्रतिषेध है, श्रन्तविधि नहीं है, श्रतः मेद से नहीं करनी चाहिए। यह तन्त्र है।

ग्रशास्त्रत्वाच्च देशानाम् ॥२७॥

श्रौर, देश का विघान न होने से भी यूपाहुति तन्त्र है।

ग्रवभृथे प्रधानेऽग्निविकारः स्यान्न हि तद्धेतुरग्निसं<mark>योगः ।।</mark>२८॥

पूर्व • — ग्रवभृथ में प्रधान कर्म में ग्रिम्न का विकार होता है, क्योंकि ग्रम्नि के साथ प्रधान हेतुक-ग्रङ्कों का संयोग नहीं है।

द्रव्यदेवतावत् ॥२६॥

जैसे द्रव्य (कपाल) ग्रौर देवता (वरुण) प्रघान कर्मों में विहित हैं, वैसे ही ग्रापः —जल भी प्रघान कर्मों में विहित हैं, ग्रवभृथ कर्म के साथ ग्रङ्गों का सम्बन्ध नहीं है।

साङ्गो वा प्रयोगवचनैकत्वात् ॥३०॥

सि०—ग्रङ्गसहित प्रधान कर्म 'ग्रापः' में कर्तव्य हैं, क्योंकि प्रयोगविधि में एकत्व पाया जाता है।

लिङ्गदर्शनाच्च ॥३१॥

तथा, प्रमाणों के उपलब्ध होने से भी उक्त कथन की पुष्टि होती है।

शब्दविभागाच्च देवतापनयः ॥३२॥

श्रवमृथ शब्द द्वारा विभाग होने से द्रव्य देवता का श्रपनय होता है, श्रत: श्रञ्जों के साथ उसका सम्बन्ध नहीं है।

दक्षिणेऽग्नो वरुणप्रघासेषु देशभेदात्सर्वं विक्रियते ॥३३॥

सि० — वरुणप्रघास याग में दक्षिणाग्नि में देशमेद होने के कारण सब अङ्गों का अनुष्ठान अलग-अलग करना चाहिए, तन्त्र से नहीं।

श्रचोदनेति चेत् ॥३४॥

श्राक्षेप—कर्म का विधान होने से श्रङ्कों की प्राप्ति ही नहीं है फिर मेद श्रथवा तन्त्र के विचार का श्रवकाश ही कहाँ, यदि ऐसा कहो तो—

स्यात्यीर्णमासीवत् ॥३४॥

समा० — ग्रङ्गों की प्राप्ति है, पौर्णमासी के समान । प्रयोगचोदनेति चेत् ॥३६॥

प्राक्षेप-प्रयोगविधि है, यदि ऐसा कहो तो-

तथेह ।।३७॥

समा०-उसी प्रमाण से यहाँ भी है।

#### मीमांसादर्शनम्

#### **प्रासादनमिति चेत् ॥३८॥**

श्राक्षेय---'मारुति' याग में श्रासादन है, यदि ऐसा कहो तो--

नोत्तरेणैकवाक्यत्वात् ॥३६॥

समा० — उक्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि उत्तरवेदि के साथ एकवाक्यता होने से यह ग्रासादन ग्रदृष्टार्थ नहीं है।

ग्रवाच्यत्वात् ॥४०॥

भ्रौर, भ्रासादन होमवाच्य नहीं है, भ्रतः प्रयोगविधि नहीं है।

श्राम्नायवचनं तद्वत् ॥४१॥

वैदिक वचन भी इसी बात की ग्रोर संकेत करता है।

कर्तृभेदस्तथेति चेत् ॥४२॥

श्राक्षेप — जैसे श्रङ्कों में भेद होता है, वैसे ही कत्तीओं में भी भेद हो जाएगा, यदि ऐसा कहो तो —

न समवायात् ॥४३॥

समा0 — उक्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि समवाय होने से ग्रङ्गवत् कर्तृभेद नहीं होता। पञ्चत्व होने से कर्त्ता तन्त्र से होते हैं।

लिङ्गदर्शनाच्च ॥४४॥

भौर, प्रमाणों के उपलब्ध होने से भी उक्त ग्रर्थ की सिद्धि होती है।

वेदिसंयोगादिति चेत् ॥४४॥

ग्राक्षेप—ग्रन्तर्वेदि ग्रीर बहिर्वेदि के साथ कर्त्ता का सम्बन्ध होने से कर्तृमेद होता है, यदि ऐसा कहो तो—

न देशमात्रत्वात् ॥४६॥

समा०—उवत कथन ठीक नहीं, क्योंकि देशमात्र का विधान होने से होता की स्थिति का ही कथन है।

एकाग्नित्वादपरेषु तन्त्रः स्यात् ॥४७॥

पूर्वo — ग्रपराग्नीक होम' एक ग्राग्न में होने से पत्नीसंयाज ग्रादि ग्रपराग्नियाँ भी तन्त्र से ग्रर्थात् एकसाथ होनी चाहिएँ।

नाना वा कर्तृभेदात् ॥४८॥

सि०-कत्तिश्रों में भेद होने से कर्म की आवृत्ति है।

पर्यग्निकृतानामृत्सर्गे प्राजापत्यानां कर्मोत्सर्गः श्रुतिसामान्यादारण्य-

वत्तस्माद्बह्मसाम्नि चोदनापृथक्तवं स्यात् ॥४६॥

पूर्वo—वाजपेययार्ग में परमात्मा का स्मरण करके जब पशुश्रों को छोड़ दिया जाता है, तब यागकर्म का भी उत्सर्ग हो जाता है, श्रुति के विधान से श्रारण्यवत् । इसी प्रकार ब्रह्मसाम में भी चोदना पृथक्त = कर्मान्तर होता है।

संस्कारप्रतिषेधो वा वाक्यैकत्वे ऋतुसामान्यात् ॥५०॥

सि०—एक वाक्य होने भ्रीर कतुसामान्य होने से संस्कार कालमात्र का प्रतिषेघ

वपानां चानभिघारणस्य दर्शनात् ॥५१॥ श्रौर, वपा के ग्रनभिघारण के दर्शन होने से भी संस्कारों का प्रतिषेध होता है ।

पञ्चशारदीयास्तथेति चेत् ॥५२॥

श्राक्षेप---प्राजापत्य के समान 'पञ्चशारदीय' नामक कतु में कर्म की ग्रत्यन्त-निवृत्ति नहीं है, यदि ऐसा कहो तो---

न चोदनैकवाक्यत्वात् ॥५३॥

समा०—उक्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि प्रपूर्व कर्म का विघान है, धनेक गुण-विशिष्ट ग्रपूर्व कर्मविघान में एकवाक्यता होने से ।

संस्काराणां च दर्शनात् ॥५४॥

तथा, संस्कारों का श्रवण होने से भी दोनों ग्रवस्थाय्रों में कर्म होना चाहिए। दशपेये कपप्रतिकर्षात्प्रतिकर्षस्ततः प्राञ्चां तत्समानं तन्त्रं स्यात् ॥४४॥ पूर्वे ०—'दशपेय' नामक एकाह (एक दिनवाले) याग में क्रम का प्रतिकर्ष होने से सोमक्रय के पहले ग्रङ्कों का भी प्रतिकर्ष है, ग्रतः दोनों का समान तन्त्र है।

समानवचनं तद्वत् ॥५६॥

तन्त्र के समान होने से दशपेय धौर अभिषेचनीय—इन दोनों यज्ञों की समानता भी है।

ग्रप्रतिकर्षो वाऽर्थहेतुत्वात्सहत्वं विधीयते ॥५७॥

सि०—प्रतिकर्ष नहीं है, विशेष प्रयोजन से दोनों के एकसाथ करने का विधान है। पूर्वीस्मक्चावभूयस्य दर्शनात् ॥५८॥

पूर्व अर्थात् अभिषेचनीय में अवम्य का दर्शन भी है।

दीक्षाणां चोत्तरस्य ॥५६॥

'दशपेय' की दीक्षाम्रों का पृथक् विधान है, म्रतः दोनों का सह-प्रनुष्ठान नहीं है । समानः कालसामान्यातु ॥६०॥

ऋतुरूप काल की समानता होने से समानता उपपन्न होती है, अन्यथा दोनों यागों के अङ्गों का अनुष्ठान तो भेद से ही होता है ।

निष्कास्यावभूथे तदेकदेशत्वात्पशुप्रदानविष्ठकषंः स्यात् ॥६१॥

पूर्वं ० — ग्रामिक्षा का एकदेश होने से ग्रवमृथ में निष्कास के प्रदान का विप्रकर्ष होता है, पशु के समान ।

श्रपनयो वा प्रसिद्धेनाभिसंयोगात् ॥६२॥

सिo—प्रसिद्ध कर्म के साथ निर्देश होने से निष्कास का श्रपनय होता है, वह भिन्न कर्म है। प्रदान का विप्रकर्ष नहीं होता।

प्रतिपत्तिरिति चेन्न कर्मसंयोगात् ॥६३॥

अन्य शेषत्व होने से निष्कास (तुष) से अवमृथ का अनुष्ठान करना प्रतिपत्तिकर्म है, यदि ऐसा कहो तो, यह कथन ठीक नहीं, कर्म के विद्यमान होने से।

## उदयनीय च तद्वत् ।।६४॥

पूर्वं ० — उदयनीय में भी प्रधान कर्म से तहत् — ग्रवभृथ के समान ग्रपूर्व कर्म मानना चाहिए।

## प्रतिपत्तिर्वाऽकर्मसंयोगात् ॥६५॥

श्रथवा, प्रापणीयशेष प्रतिपत्ति रूप कर्म है, उसका निर्वाप के साथ सम्बन्ध होने से । ग्रर्थंकर्म वा शेषत्वाच्छुरपणवत्त्तवर्थेन विधानान् ।।६६॥

श्रपण के समान सप्तम्यन्त पद का ग्रर्थ निर्वाप के लिए विहित होने से शेषत्व होने के कारण निष्कास में निर्वाप है, प्रतिपत्ति नहीं है ।

॥ इति पूर्वमीमांसादर्शने एकादशाध्यायस्य द्वितीयः पादः ॥

## तृतीयः पादः

#### श्रङ्गानां मुख्यकालत्वाद्वचनादन्यकालत्वम् ॥१॥

श्रङ्गकर्मों का अनुष्ठान प्रधान कर्मे के साथ ही होता है (११.२.७.) परन्तु निर्देश होने पर उनका अनुष्ठान अन्य देश-काल आदि में भी हो सकता है।

#### द्रव्यस्याकर्मकालनिष्पत्तेः प्रयोगः सर्वार्थः स्यात्स्वकालत्वात ॥२॥

वसन्तादिरूप स्वकाल में विहित होने से द्रव्य (ग्राघान संस्कृतविह्न) के श्रकमं (प्रधानकर्म से भिन्न) काल में निष्पत्ति का प्रयोग सर्वार्थ (सबके लिए) होता है। इससे समस्त कर्मों के श्रर्थ में तन्त्र-ग्राधान होता है, एक बार किया हुआ श्रग्न्याथान सब यज्ञों में काम श्राता है।

#### यूपश्चाकर्मकालत्वात् ॥३॥

अनुष्ठान के समय यूप की अनुपपत्ति होने से यूप तन्त्र होता है, क्योंकि वह सबके लिए होता है।

#### संस्कारास्त्वावर्तेरन्नर्थकालत्वात् ॥४॥

पूर्वo — पशु के नियोजन का अर्थकालत्व होने से यूप के प्रोक्षण, श्रञ्जन श्रादि संस्कारों की श्रावृत्ति होती है।

#### तत्कालास्तु युपकर्मत्वात्तस्य धर्मविधानात्सर्वार्थानां च वचनादन्यकालत्वम् ॥५॥

सि० — संस्कारों का ग्रपना काल होता है। वे दीक्षा के समय किये जाते हैं। यूप इनका कार्य होता है ग्रौर ये यूप के धर्म के रूप में विधान किये गये हैं। यूप सर्वार्थ होता है, यूप में तन्त्रभाव है। विशेष निर्देश होने पर वे संस्कार भिन्न समय में भी किये जा सकते हैं।

#### सकुन्मानं च दर्शयति ॥६॥

श्रौर, सक्तत् ≕एक बार मापने से भी यह सिद्ध होता है कि यूप में तन्त्रभाव है। स्वरुस्तन्त्रापवर्गः स्यादस्वकालत्वात् ।।७।।

पूर्व - - ग्रम्नीषोमीयतन्त्र से स्वरु (वह पहली चीपटी जो यूप बनाते समय लकड़ी

काटने से निकलती है, इससे पशुको चुपड़ने का काम लिया जाता है) की समाप्ति है, क्योंकि स्वरुका ध्रपना कोई स्वतन्त्र काल नहीं होता।

साधारणो वाऽनुनिष्पत्तिस्तस्य साधारणत्वात् ॥८॥

सि॰— जैसे समस्त पशुप्रों के लिए एक यूप होता है, वैसे ही स्वरु भी एक ही होना चाहिए।

सोमान्ते च प्रतिर तिदर्शनात् ॥६॥

श्रीर, सोमयाग के ग्रन्त में स्वरु की प्रतिपत्ति — फेंकने का दर्शन होने से भी यह सिद्ध होता है कि स्वरु (तीनों पशुत्रों के लिए) एक ही होता है।

तत्कालो वा प्रस्तरवत् ॥१०॥

श्राक्षेप — जैसे प्रस्तर के प्रहरण में सोमान्त काल है, उसी प्रकार स्वरु का भी उतना ही काल है ग्रर्थात् स्वरु की श्रविष उतने काल तक है।

न वोत्पत्तिवाक्यत्वात्प्रदेशात्प्रस्तरे तथा ॥११॥

समा० — उक्त कथन ठीक नहीं । उत्पत्तिवाक्य होने से दर्शपौर्णमास में प्रस्तर-। प्रहरण काल का विघान है, स्वरु-प्रहरण का नहीं ।

म्रहर्गणे विषाणाप्रासनं धर्मवित्रतिषेधादन्त्ये प्रथमे वाहनि विकल्पः स्यात् ॥१२॥

पूर्व 0 — ग्रहर्गणयाप में खुजाने के लिए प्रयुक्त होनेवाले काले सींग को पहले या अन्तिम दिन विकल्प से फेंका जा सकता है, दोनों पक्षों में धर्म का लोप नहीं होता, क्योंकि उसे फेंकने का कोई विशेष विधान उपलब्ध नहीं है।

पाणेस्त्वश्रुतिभूतत्वाद्विषाणानियमः स्यात्प्रातः सवनमध्यत्वाच्छिट्टे चाभिप्रवृत्तत्वात् ॥१३॥

सि० — सींग फेंकने में विकल्प नहीं है । सींग सभी दिनों में पास रहना चाहिए, क्योंकि याग के मध्य में निश्चित कालों में सींग से खुजाना होगा, हाथ से खुजाने का निषेध है, मतः दक्षिणादान के पश्चात् म्रान्तिम दिन ही सींग को फेंकना चाहिए।

वाग्विसर्गो हविष्कृता बीजभेदे तथा स्यात् ॥१४॥

नाना बीजेष्टि (जिन यज्ञों में ग्रनेक प्रकार के बीजों का प्रयोग होता है) में ग्रन्तिम बार बीज कूटनेवाली हिविष्कृत् को बुलाने के पश्चात् वाग्विसर्ग करना (मीन तोड़ना) चाहिए।

पशौ च पुरोडाशे समानतन्त्रं भवेत् ॥१४॥

इसी प्रकार ग्रग्नीषोमीय पशुयाग में जब पुरोडाश तैयार करनेवाली का श्राह्वान हो चुके तब मौन सोलना चाहिए।

श्रनियोगः सोमकाले तदर्थत्वात् संस्कृतकर्मणः प्ररेषु साङ्गस्य तस्मात्सर्वापवर्गे विमोकःस्यात् ॥१६॥

पूर्वं - सोमयाग में घ्रग्तिसंयोग (घ्रग्ति से यज्ञ का सम्बन्ध जोड़ना) प्रज्ञसहित प्रभान के लिए होता है। ब्राहुति से संस्कृत हुई घ्रग्ति ग्रज्जों के लिए भी होने से ग्रन्य ग्रग्ति-कार्यों के लिए भी है, ग्रतः सब कर्मों की समाप्ति के पश्चात् उसका विमोक (ग्रग्ति से यज्ञ के सम्बन्ध को तोड़ना) होना चाहिए।

## प्रधानापवर्गे वा तदर्थत्वात् ॥१७॥

सिo—यह ग्रग्निविमोक कर्म प्रत्येक प्रधानकर्म के ग्रन्त में होना चाहिए, क्योंकि यह प्रधान के लिए ही होता है।

#### ष्प्रवभूथे च तद्वत्प्रधानार्थस्य प्रतिषेधोऽपवृक्तार्थत्यात् ॥१८॥

इसी प्रकार ग्रवमृथ में प्रधान याग का प्रतिषेघ हैं, क्योंकि उद्देश्य की पूर्ति तो पहले ही हो जाती है, ग्रतः प्रधानकर्म के ग्रन्त में ही विमोक सिद्ध होता है।

#### ग्रहर्गणे च प्रत्यहं स्यात्तदर्थत्वात् ॥१६॥

श्रहर्गण द्वादशाह में तो प्रतिदिन श्राग्नसंयोग श्रौर श्राग्निवमोक करना पड़ता है, क्योंकि वह प्रधान के लिए होता है।

#### सुब्रह्मण्या तु तन्त्रं दीक्षावदन्यकालत्वात् ॥२०॥

पूर्वं - इति होना चाहिए दीक्षा के समान, क्योंकि इसका श्रपना श्रलग है। वह एक बार ही होना चाहिए दीक्षा के समान, क्योंकि इसका श्रपना श्रलग समय है।

#### तत्कालत्त्वावर्तेत प्रयोगतो विशेषसम्बन्धात् ॥२१॥

सि०—सुत्याकाल में जो सुब्रह्मण्य का श्राह्मान है, उसमें तन्त्रभाव नहीं है, उसकी स्रावृत्ति बार-बार करनी पड़ती है, विशेष पद (ग्रद्य) का संयोग होने के कारण ।

#### ग्रप्रयोगाङ्गमिति चेत् ॥२२॥

श्राक्षेप—'ग्रद्य' शब्द प्रयोग का ग्रङ्ग नहीं है, यदि ऐसा कहो तो-— स्यात्प्रयोगनिर्देशात्कर्तुभेदवत् ॥२३॥

समा० — उक्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि ग्रद्य प्रयोग का श्रङ्ग है, प्रयोग का निर्देश होने से, कर्त्ता के भेद के समान।

#### तद्भृतस्थानादग्निवदिति चेत्तदपवर्गस्तदर्थत्वात् ॥२४॥

एक बार ग्राह्मान से संस्कृत देवता सर्वार्थ होता है, ग्रतः उसका पुनः श्राह्मान नहीं होता इसलिए श्रावृत्ति नहीं होनी चाहिए, यदि ऐसा कहो तो—यह कथन ठीक नहीं, क्योंकि प्रत्येक कर्म उसी के लिए होने से प्रधानकर्म में ग्रमिनविमोक होता है।

### ग्रग्निवदिति चेत् ॥२५॥

श्राक्षेप—जैसे भ्रग्नि-श्राघान तन्त्र है, उसी प्रकार यहाँ भी है, यदि ऐसा कहो तो—

#### न प्रयोगसाधारण्यात् ॥२६॥

समा०—उक्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि सुब्रह्मण्य-ग्राह्मान ग्राधान के तुल्य नहीं है।

#### लिङ्गदर्शनाच्च ॥२७॥

श्रौर, प्रमाणों के उपलब्ध होने से भी यही सिद्ध होता है कि मुब्रह्मण्य का ब्राह्मान प्रतिदिन करना चाहिए । तद्धि तथेति चेत् ॥२८॥

श्राक्षेप—यूपाहृतिरूप कर्म तन्त्र है, उसी प्रकार यह भी तन्त्र है, यदि ऐसा कही तो—

नाशिष्टत्वादितरन्यायत्वाच्च ॥२६॥

समा०—उक्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि एक तो इसका विधान नहीं है, दूसरे थहीं इतर ग्रन्सिस्कार-न्याय ही उपयुक्त है ।

विध्येकत्वादिति चेत् ॥३०॥

श्राक्षेप — द्वादशाहिक विधि तन्त्र-दृष्ट है ग्रौर यह भी द्वादशाहिक विधि है, ग्रत: विधि की सादृश्यता से यह भी वैसा ही होना चाहिए, यदि ऐसा कहो तो —

न कृत्स्नस्य पुनः प्रयोगात् प्रधानवत् ॥३१॥

समा० — उक्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि जैसे प्रधानकर्म प्रतिदिन किये जाते हैं उसी प्रकार सोमाभिषव आदि अन्य सम्पूर्ण विधियाँ भी पुनः की जाती हैं, अतः आवृत्ति ही है।

लौकिकेषु यथाकामी संस्कारानर्थलोपात् ॥३२॥

पूर्व o — लोकिक पदार्थों (देश, कर्त्ता तथा पात्र) के सम्बन्ध में कोई नियम नहीं है, उनका इच्छानुसार उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि उनके यथेच्छ प्रयोग से संस्काररूप ग्रर्थ का लोप नहीं होता।

यज्ञायुषानि धार्येरन्प्रतिपत्तिविधानादृजीषवत् ।।३३॥

स्नि०—यज्ञ के पात्रों को तो जीवनपर्यंन्त घारण करना (काम में लाना) चाहिए, क्योंकि ऋजीष (साररहित सोम) की भाँति परिघानीय कर्म में उनकी प्रतिपत्ति का विघान है।

यजमानसंस्कारो वा तदर्थः श्रूयते तत्र यथाकामी तदर्थत्वात ॥३४॥

पूर्व ० — वे पात्र यजमान के संस्कार के लिए हैं, क्योंकि वे उसी के लिए श्रूयमाण होते हैं। उसके लिए होने से पात्रघारण में यजमान की इच्छा नियामक है।

मुख्यस्य धारणं वा मरणस्यानियतत्वात् ॥३५॥

सि० — मुख्य श्रथवा श्राद्य पात्र को घारण किये रहेना चाहिए, क्योंकि मृत्यु का कोई समय निश्चित नहीं है।

यो वा यजनीयेऽहनि म्रियेत सोऽधिकृतः स्यादुपवेषवत् ॥३६॥

श्राक्षेप— जो यजमान यज्ञ के दिन ही मर जाए, वही इसे संस्कारका ग्रधिकारी होता है (उसी का शव पात्रों सहित जलाया जाना चाहिए) जैसे सामान्य यात्री को ही उपवेश का ग्रधिकार होता है।

न शास्त्रलक्षणत्वात् ॥३७॥

समा० — उपवेश का दृष्टान्त उपयुक्त नहीं है, क्योंकि जहाँ शास्त्रलक्षण होता है,वहाँ पर प्रसंयाजी का सम्भव नहीं होता ।

#### उत्पत्तिर्वा प्रयोजकत्वादाशिरवत ॥३८॥

संस्कार के प्रयोजक होने से मरते समय नये पात्र बनवा लेने चाहिएँ, श्राधिर-चत् (जैसे श्राधिर के लिए नवीन गौ का दोहन होता है) ।

## शब्दसामञ्जस्यमिति चेत् ॥३६॥

ग्राक्षेप — उस स्थिति में यज्ञपात्र शब्द का सामञ्जस्य कैसे होगा (क्योंकि यज्ञ के सम्बन्ध से ही यज्ञपात्र होते हैं),यदि ऐसा कही तो—

#### तथाऽऽशिरे ॥४०॥

उसी प्रकार भ्राशिर में भी जो भ्रन्य गौ ली जाती है, वह वृत्त धुक् नहीं होती, यहाँ पर भी शब्द का ग्रसामञ्जस्य है।

## शास्त्रात्त विप्रयोगस्तत्रेकद्रव्यचिकीर्षा प्रकृतावथेहापूर्वार्थवद् भूतोपदेशः ॥४१॥

समा० —वहाँ पर कास्त्र से शब्द का ग्रसामञ्जस्य है। प्रकृतिभूत ज्योतिष्टोम में गौ के द्रव्य ग्रयीत् दूघ को यजमान की इच्छा के कारण ग्राशिर में दोहन करते हैं, परन्तु यहाँ श्रपूर्व ग्रर्थ की विधियाले यज्ञ-सम्बन्धी पात्र का उपदेश है, ग्रतः पात्रों का घारण ही होता है।

#### प्रकृत्यर्थत्वात्पौर्णमास्याः क्रियेरन् ॥४२॥

पूर्व०—पात्रों का घारण पौर्णमासी से धारम्भ होना चाहिए, क्योंकि वे पात्र प्रकृति —पौर्णमासी के लिए ही होते हैं ।

## म्रान्याधेये वाऽप्रतिषेधात्तानि धारयेन्मरणस्यानिमित्तत्वात् ॥४३॥

सि० — मृत्यु-समय के निश्चित न होने से उन पात्रों को ग्रग्न्याधान से ही घारण करना चाहिए, क्योंकि कोई प्रतिषेध नहीं है ।

#### प्रतिपत्तिर्वा यथान्येषाम् ॥४४॥

अथवा, जैसे अन्य द्रव्यों की अवभृथ में प्रतिपत्ति है, उसी प्रकार यज्ञपात्रों और अग्नियों की भी यजमान के कारीर में प्रतिपत्ति है।

## उपरिष्टात्सोमानां प्राजापत्यैश्चरन्तीति सर्वेषामिवशेषादवाच्यो हि

#### प्रकृतिकालः ॥४५॥

वाजपेययाग में प्राजापत्याहुतियों को सब सोमाहुतियों के पश्चात् देना चाहिए, क्योंकि कोई विशेष निर्देश नहीं है ग्रीर प्रकृतिकाल ग्रानुमानिक है।

## ग्रङ्गविपर्यासो विना वचनादिति चेत् ॥४६॥

आसोप—कोई निर्देश न होने से अङ्गों का विपर्यास ≕क्रम का बाघ होता है, यदि ऐसा कहो तो—

#### उत्कर्षः संयोगात्कालमात्रमितरत्र ॥४७॥

समा० — संयोग होने से परिधि-प्रहरण का उत्कर्ष न्याय है, ग्रन्य स्थान पर तो केवल कालमात्र का बोध है।

#### प्रकृतिकालासत्तेः शस्त्रवतामिति चेतु ॥४८॥

श्राक्षेप—प्रकृतिकाल की श्रासत्ति ≕समीपता होने से शस्त्रसोमों का ही उपरिष्टात् प्रचार युवत होता है, यदि ऐसा कहो तो—

#### न श्रुतिप्रतिषेधात् ॥४६॥

समा०--थुति का बाध होने से उक्त कथन ठीक नहीं है।

#### विकारस्थान इति चेत ॥५०॥

स्राक्षप--विकारस्थान (उक्थ्य) में प्रचार हो जाएगा, यदि ऐसा कहो तो--न चोदनापुथक्त्वात ॥५१॥

समा० — उक्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि सोमयाग और पशुप्रचार पृथक् पृथक् कर्म हैं।

## उत्कर्षे सुक्तवाकस्य न सोमदेवतानामुत्कर्षः पश्वनङ्गत्वाद्यथा निष्कर्षेऽनन्वयः ॥५२॥

पूर्वं • —सूक्तवाक के उत्कर्ष में सोम देवताश्चों का उत्कर्ष नहीं होता, क्योंकि वे पशुयाग के श्रङ्ग नहीं हैं। जैसा कि पौर्णमासी देवताश्चों के निष्कर्ष में ग्रमावास्या देवताश्चों का श्रनन्वय होता है।

#### वाक्यसंयोगाद्वोत्कर्षः समानतन्त्रत्वादर्थं लोपादनन्वयः ॥५३॥

सि०—सवनीय पुरोडाश में जब अनुयाओं का उत्कर्ष होता है, तब संयोग होने से सूक्तवाक में भी देवताश्रों का उत्कर्ष होता है। समान तन्त्र और अर्थलोप होने से अनन्वय होता है।

॥ इति पूर्वमीमांसादर्शने एकादशाध्यायस्य तृतीयः पादः ॥

## चतुर्थः पादः

#### .

चोदनैकत्वाद्राजसूयेऽनुस्तदेशकालानां समदायात्तन्त्रमङ्कानि ॥१॥ पूर्वं — एक ही प्रकार का विधान होने से राजसूय याग में जिन ग्रङ्कों का देश ग्रीर काल उक्त नहीं है, ऐसे ग्रङ्कों का ग्रनुष्ठान तन्त्र से होगा, क्योंकि फल की उत्पत्ति में उनका समवाय — सम्बन्ध है।

## प्रतिदक्षिणं वा कर्तृसम्बन्धादिष्टिवदङ्गभूतत्वात्समुदायो हि तिन्नर्वृत्या तदेकत्वादेकशब्दोपदेशः स्यात् ॥२॥

सि॰—दक्षिणा का भेद होने से प्रत्येक दक्षिणा के साथ कर्ता का सम्बन्ध होता है, क्योंकि इन कर्मों में दक्षिणा-भेद श्रूयमाण है, ग्रतः इष्टि के समान कर्ता के भेद से प्राक्तभेद होता है। फल की उत्पत्ति होने से समुदाय विवक्षित होता है, ग्रतः उसका एक क्षण्य से उपदेश किया गया है।

## तथा चान्यार्थदर्शनम् ॥३॥

त्रौर, ग्रन्य प्रमाणों से भी यही बात सिद्ध होती है कि राजसूययज्ञ के श्रङ्कों का सनुष्ठान भेद से होगा, तन्त्रभाव से नहीं।

#### ग्रनियमः स्यादिति चेत् ॥४॥

माक्षेप-प्रत्येक दक्षिणा के साथ कर्त्ता का नियम नहीं है, यदि ऐसा कहो ती-

#### नोपदिष्टत्वात् ॥५॥

समा० — उक्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि समुदाय के लिए एक ही ऋत्विज के वरण करने का विधान है।

#### लाघवातिपत्तिश्च ॥६॥

भ्रौर,ऋत्विक् का एक ही बार वरण करने से कार्य में लाघव — सरलता भी भ्राती है।

#### प्रयोजनैकत्वात् ॥७॥

प्रयोजन एक होने से भी एक ही बार ऋत्विक् का वरण होना उचित है । विशेषार्था पुनः श्रुतिः ।।¤।।

पुनः श्रुति (दोबारा कहना) विशेष ग्रर्थ को दिखलाने के लिए है। ग्रवेट्टो चैकतन्त्र्यं स्याल्लिङ्गदर्शनात् ॥६॥

पूर्व • — ग्रवेष्टि नामक इष्टि में तन्त्रभाव होता है, क्योंकि ऐसे प्रमाण उपलब्ध होते हैं।

#### वचनात्कामसंयोगेन ॥१०॥

सि०—साक्षात् वचन (ग्रादेश) होने से तथा कामना के साथ सम्बन्ध (११.४.२) कथित होने से ग्रवेष्टि में तन्त्रभाव नहीं है । वे ग्रलग-ग्रलग करने होते हैं ।

ऋत्वार्थायामिति चेन्न वर्णसंयोगात् ॥११॥

यह इष्टि ऋत्वर्थ है, यदि ऐसा कहो तो — यह ठोक नहीं, ब्राह्मण ग्रादि वर्णी का संयोग होने से । (राजसूय तो क्षत्रिय ही कर सकता है, परन्तु ग्रवेष्टि को तीनों वर्णवाले कर सकते हैं।)

पवमानहविष्वैकतन्त्र्यं प्रयोगवचनैकत्वात् ।।१२॥

पूर्व - पवमान हिवयों में एकतन्त्रता है, प्रयोगवचन एक होने से ।

#### लिङ्गदर्शनाच्च ॥१३॥

भ्रौर, प्रमाणों के उपलब्ध होने से भी यही सिद्ध होता है।

## वचनात्तु तन्त्रभेदः स्यात् ॥१४॥

सि॰—वचन से तन्त्रभेद होता है। (ग्रग्याधान में जो तीन पवमान ग्राहुतियाँ देनी होती हैं, उन्हें ग्रजग-ग्रजग ही देना चाहिए।)

#### सहत्वे नित्यानुवादः स्यात् ॥१५॥

सहत्व में नित्यानुवाद होता है।

द्वादशाहे तत्प्रकृतित्वादेकैकमहरपवृज्येत कर्मपृथक्त्वात् ।।१६।।

पूर्वं ० — द्वादशाह नामक याग में ज्योतिष्टोमरूप प्रकृति के धर्म कर्तं व्य होने से एक-एक कर्म दीक्षा और उपसद् सहित प्रति ग्रह (दिन) समाप्त होता है, प्रत्येक कर्म भिन्न होने से।

ग्रह्मां वा श्रुतिमूतत्वात्तत्र साङ्गः कियते यथा माध्यन्दिने ॥१७॥

ग्रथवा, ग्रहों (दिनों) की द्वादश ≕बारह संख्या प्रत्यक्ष श्रुत होने से प्रत्येक प्रधान याग ग्रङ्कों सहित किया जाना चाहिए, माघ्यन्दिन के समान । ष्रपि वा फलकर्तृसम्बन्धात् सह प्रयोगः स्यादान्नेयाग्नीषोमीयवत् ॥१८॥ प्रयवा, प्राङ्कों का सह-प्रयोग है, फल ग्रीर कर्त्ता का सम्बन्ध होने से, ग्राग्नेय ग्रीर प्रानीषोमीय याग की भौति ।

साङ्गकालश्रुतित्वाद्वा स्वस्थानां विकारः स्यात् ॥१९॥ सि०—ग्रङ्कों (दीक्षा, उपसद्) सहित प्रधानों की कालश्रुति होने से स्वस्थान की वद्धि है. स्वस्थानों का विकार होता है।

तदपेक्षं च द्वादशत्वम् ॥२०॥

द्वादश (बारह) संख्या उन (दीक्षा, उपसद् श्रीर सुत्या) की श्रपेक्षा से है। बीक्षोपसवां च संख्या पृथक् पृथक् प्रत्यक्षसंयोगात् ॥२१॥ दीक्षा श्रीर उपसद् की संख्या श्रलग-श्रलग है, प्रत्यक्ष संयोग होने से। बसतीवरीपर्यन्तानि पूर्वाणि तन्त्रमन्यकालत्वादवभूषादीन्युक्तराणि दीक्षाविसर्गार्थत्वात् ॥२२॥

इस प्रकार 'वसतीवरी' पर्यन्त पूर्वतन्त्र है, स्वकाल में विहित होने से ग्रौर ग्रवमृथ ग्रादि उत्तरतन्त्र हैं दीक्षा-विसर्ग के लिए होने से ।

तथा चान्यार्थदर्शनम् ॥२३॥

दीक्षा, म्रह्म भौर उपसद् के साथ द्वादश का सम्बन्ध होने से भ्रन्यायंदर्शन भी उपपन्न हो जाता है।

चोदनापृययत्वे त्वैकतन्त्र्यं समवेतानां कालसंयोगात् ॥२४॥ श्राग्नेय श्रौर श्रग्नीषोमीय याग में पृथक् पृथक् विघान होने पर भी श्रङ्गों-सहित प्रधान की एकतन्त्रता है, एक काल का संयोग होने से !

भेदस्तु तद्भेदात्कर्मभेदे प्रयोगे स्यात्तेषां प्रधानशब्दत्वात् ॥२४॥ प्रधानकाल का भेद होने से उन-उन प्रधानों के प्रयोग में श्रङ्कों का भी मेद होता है, उनके प्रधानविधि से विधेय होने के कारण ।

तथा चान्यार्थदर्शनम् ॥२६॥

इस प्रकार से पत्नीसंयाजान्त ग्रहों का ग्रन्यार्थंदर्शन भी उपपन्न होता है। स्वःसुत्यावचनं च तद्वत ॥२७॥

'श्वःसुत्यावचनम्' यह लिङ्गवाक्य भी कर्मभेद में प्रमाण है। पश्वतिरेकश्च ॥२८॥

भौर, पशु का श्रतिरेक (ग्रन्तर) भी कर्मभेद को सूचित करता है। सुत्याविवृद्धौ सुन्नहम्प्यायां सर्वेषामुपलक्षणं प्रकृत्यन्वयावावाहनवत् ॥२६॥

पूर्वं - सुरया-विवृद्धि में सुब्रहाण्य = इन्द्र का ब्राह्मान सब दिवसों का उपलक्षण । ज्योतिष्टोमरूप प्रकृति में चतुरादि संख्या का मह्म में प्रन्वय होने से ब्रावाहनवत् (जैसे ब्राग्नेययाग में ब्राह्मान की ब्रावृत्ति है, वैसे ही यहाँ भी है)।

परि वेन्द्राभिधानत्वात्सकृत्स्यादुपलक्षणं कालस्य लक्षणार्थत्वाद्विभागाच्च ॥३०॥ सि०—मन्त्र इन्द्रवाचक होने से उसका प्रयोग एक ही बार करना चाहिए धौर कालवाचक चतुर-म्रह भ्रादि शब्द लक्षणार्थं होने तथा विभाग न होने से म्रविकार से प्रयोग होता है ।

पशुमणे कुम्भीशूलवपाश्यपणीनां प्रभुत्वात्तन्त्रभावः स्यात् ॥३१॥ प्राजापत्य पशुमाग में कुम्भी, शूल झौर वपाश्यपणी का प्रमृत्व (कार्यक्षमत्व) होने से तन्त्रभाव होता है।

भेदस्तु सन्देहाद्देवतान्तरे स्यात् ॥३२०

पूर्वं - भिन्त-भिन्त देवतास्रों के कारण सन्देह होने सं अलग-शलस पात्र होने चाहिएँ।

प्रथाद्वा लिङ्गकर्म स्यात् ॥३३॥

सि०—सह-प्रयोग होने से भेद नहीं होता ग्रौर एक ही पात्र होने पर उसपर कोई चिह्न लगा देना चाहिए।

ष्प्रयाज्यत्वाद्वसानां भेदः स्वात्स्वयाज्याप्रदानत्वात् ॥३४॥

पूर्व ०—स्निग्ध द्रव्य से ऋग्विशेष-मन्त्रों का उच्चारण करके होम करने के कारण कुम्भीरूप पात्र के मेद बिना ग्रयाज्य होने से भेद हैं (पृथक्-पृथक् पात्र होने चाहिएँ)।

स्रपि वा प्रतिपत्तित्वात्तन्त्रं स्यात् स्वत्वस्याश्रुतिसूतत्वात् ॥३४॥

सि॰—प्रतिपत्तिरूप कर्म होने से तन्त्ररूप ही कुम्भीपात्र है। 'स्व' सम्बन्धी कोई श्रुति नहीं है। स्वयाज्य धर्घ-ऋचा के धन्त में होतव्य है, इसके लिए कोई भी श्रुति नहीं है।

सकृदिति चेत् ॥३६॥

षाक्षेप—यदि 'स्व' श्रुति नहीं है, 'तो एक ही बार' ऐसा बोलना अयुवत है, यदि ऐसा कहो तो—

न कालभेदात् ॥३७॥

समा०--उनत कथन ठीक नहीं, काल का मेद होने से । जात्यन्तरेषु भेदः पश्तिवैषम्यात ॥३८॥

भिन्न-भिन्न द्रव्यों के पाक में पात्रों का मेद होगा, क्योंकि सबके पकने का समय इत्लग-झलग है।

वृद्धिदर्शनाच्च ॥३६॥

पात्रों की वृद्धि (ग्रलग-प्रलग पात्र) होने के प्रमाण भी उपलब्ध होते हैं। कपालानि च कुम्भीवत्तृत्यसंख्यानाम् ॥४०॥

समान संख्यावाले पुरोडाशों के कपाल तन्त्र हैं, जैसे प्राजापत्यों में कुम्भीतन्त्र होता है।

प्रतिप्रधानं वा प्रकृतिवत् ॥४१॥

सि०-प्रत्येक पुरोडाश के लिए धलग-धलग कपाल होना चाहिए, प्रकृति के समान ।

#### सर्वेषां चाभिप्रथनं स्यात् ॥४२॥

तन्त्रभाव होने पर सब कपालों में पुरोडाश का प्रभिप्रथन (फैलाना) ग्रसम्भव होने से पात्रों का मेद होता है।

एकद्रव्ये संस्काराणां व्याख्यातमेककसंत्वम् ॥४३॥

द्रीहि आदि एक द्रव्य में अवहतन (कूटना) आदि संस्कार का एक कमंत्व कह दिया गया है। जहाँ मन्त्रका अर्थ भिन्त-भिन्न होता है, वहाँ उसकी आवृत्ति होती है और जहाँ मन्त्रार्थ एक ही है, वहाँ आवृत्ति निरर्थक है।

द्रव्यान्तरे कृतार्थंत्वासस्य पुनः प्रयोगान्मन्त्रस्य च तद्गुणत्वात् पुनः प्रयोगः स्यासदर्थेन विधानात् ॥४४॥

राजसूयवाली नाना बीज-इष्टि में द्रव्य प्रलग-प्रलग होने से मन्त्र भी अलग-प्रलग पढ़े जाएँगे। प्रथम बीज में मन्त्र के कृतार्थ हो जाने से उसका पुनः प्रयोग होगा। अतिदेश-सास्त्र से विधान होने के कारण तथा तदगुणत्व होने से मन्त्र का पुनः-पुनः प्रयोग होगा।

निर्वपणलवणस्तरणाज्यग्रहणेषु च एकद्रव्यवत्प्रयोजनैकत्वात् ॥११॥

पूर्वं - दर्शपौर्णमास में निर्वेषण (चार मुट्ठी ग्रन्त निकालना), लवण (बिह्नि को काटना), ग्रास्तरण (फैलाना) ग्रीर ग्राज्यग्रहण (घी निकालने) में द्रव्य के समान तथा एक प्रयोजन होने से एक बार मन्त्रपाठ होना चाहिए।

द्रव्यान्तरवद्वा स्यात्तत्संस्कारात् ॥४६॥

सिo—भिन्त-भिन्त बीज के श्रवहनन के समान संस्कार्य द्रव्य में भेद होने से मन्त्रों की श्रावृत्ति होती है, श्रयात् उपर्युक्त चारों कमों में मन्त्र बार-बार पढ़े जाएँगे।

वेदिप्रोक्षणे मन्त्राम्यासः कर्मणः पुनः प्रयोगात् ॥४७॥

पूर्व ० — वेदि के प्रक्षालन में मन्त्र की ग्रावृत्ति होनी चाहिए, कर्म के पुनः-पुनः होने से ।

एकस्य वा गुणविधिर्द्रव्यंकत्वात्तस्भात्सकृत्प्रयोगः स्यात् ॥४८॥

सि॰—वेदि का तीन बार प्रक्षालन (धोना) गौण विधि है, प्रतः मन्त्र एक ही बार पढ़ा जाएगा, क्योंकि वेदिरूप द्रव्य एक ही है।

कण्ड्यणे प्रत्यङ्गं कर्मनेदात् स्यात् ॥४६॥

पूर्व o --- श्रङ्गों के खुजाने में मन्त्र की श्रावृत्ति होनी चाहिए, क्योंकि प्रत्येक श्रङ्ग को खुजाना एक भिन्न कर्म है।

श्रिप वा चोदनैककालमेककम्यँ स्यात् ॥५०॥

स्वप्तनदीतरणाभिवर्षणामेष्यप्रतिमन्त्रणेषु चैवम् ॥४१॥ इसी प्रकार स्वप्त, नदीतरण, ग्रभिवर्षण तथा ग्रमेष्य दर्शन में मन्त्र की ग्रनावृत्ति है, गत्त्रपाठ एक ही बार होगा ।

प्रयाणे त्वार्यनिर्वृत्तेः ॥४२॥

दीक्षित मनुष्य के कहीं प्रस्थान करने पर मन्त्र एक ही बार बोला जाएगा।

उपरवमन्त्रस्तन्त्रं स्याल्लोकवत् बहुवचनात् ॥५३॥

पूर्व - जपरव (गढ़ा खोदने का) मन्त्र तन्त्रभाव से पढ़ा जाएगा, लौकिक व्यव-हार के समान, बहुवचन होने के कारण।

न सन्निपातित्वादसन्निपातिकर्मणां विशेषग्रहणे कालैकत्वात्सकृत् वचनम् ॥५४॥

सि॰—तन्त्रभाव नहीं होगा। प्रत्येक गढ़े को खोदते हुए मन्त्र बार-बार पढ़ना होगा। उपरवमन्त्र भ्रमुष्टिय किया में सीघा सहायक है। जो कर्म किया में सीघे सहायक नहीं होते वहीं तन्त्रभाव से कर्म होता है, काल की एकता होने के कारण।

हविष्कृद्धिगुपुरोऽनुवाषयामनोतस्यावृत्तिः कालभेदात्स्यात् ॥५५॥

हविष्कृत, अधिगु-प्रैष, पुरोनुवाक्या श्रोर मनोता मन्त्रों की भी श्रावृत्ति होती है, काल का भेद होने से।

ष्प्रिमोश्च विषयसात् ॥५६॥

श्रौर, अधिगु-प्रैष के मन्त्रों की तो विषयसि के कारण भी आवृत्ति होती है। करिष्यद्वचनात् ॥५७॥

'करिष्यत्' (ग्रारभव्वम्) इस वचन से भी ग्रिधिगु-प्रैष की ग्रावृत्ति सिद्ध होती है।

इतिपूर्वमीमांसादर्शने एकादशाध्यायस्य चतुर्थः पादः ॥
 ॥ इति एकादशोऽध्यायः ॥

# द्वादशोध्यायः

#### प्रथमः पादः

ग्यारहवें ग्रष्याय में तन्त्र का वर्णन हुआ। ग्रव बारहवें ग्रष्याय में 'प्रसङ्घ' का विवेचन होगा। एक स्थान पर किया गया कोई कार्यं जब ग्रन्य स्थान पर भी लाभदायक होता है (जैसे एक घर में जलाया हुआ दीपक जब बाहर सड़क पर भी प्रकाश करता है) तब उसे 'प्रसङ्घ' कहते हैं।

तन्त्रिसमदाये चोदनातः समानामेकतन्त्रत्वमतुल्येषु तु भेदः स्यात् विधिप्रक्रमतादर्थ्यात्तादर्थ्यं श्रुतिकालनिर्देशात् ॥१॥

प्रधान तन्त्रों के समवाय में एक देश, काल, कर्तृत्व होने पर विधिवाक्य से निर्विष्टों का एक तन्त्र होता है और जो विभिन्न विधिवोधित कर्म हैं, वहाँ मेद होता है, क्योंकि ऋति से प्रयोगारम्भ काल के भेद का निर्देश होने से श्रङ्कों के श्रनुष्ठान का ऋस तादर्य्य होता है।

गुणकालिकाराच्च तन्त्रभेदः स्यात् ॥२॥ गुण ग्रीर काल का विकार होने से भी तन्त्रभेद होता है।

सन्त्रमध्ये विधानाद्वा मुख्यतन्त्रेण सिद्धिः स्यासन्त्रार्थस्याविशिष्टत्वात् ॥३॥

सि॰---एक मन्त्र के मध्य में विधान होने से मुख्य तन्त्र द्वारा सबकी सिद्धि हो जाती है, नयोंकि धर्य की प्रविशिष्टता होती है।

विकाराच्च न भेवः स्यादर्थस्याविकृतत्वात् ॥४॥ भौर, ग्रङ्गजनित उपकार के श्रविकृत होने से विकार के कारण भी भेद नहीं होगा।

एकेवां चात्राक्यत्यात् ॥५॥ तथा, कुछ ग्रङ्गों में मेद होने से प्रमुष्ठान हो ही नहीं सकता । एकाग्नियच्च दर्शनम् ॥६॥

भौर, पशु तथा पुरोडाश का एकाग्निवत् दर्शन भी होता है। जैमिनेः परतन्त्रत्वापत्तेः स्वतन्त्रप्रतिषेधः स्यात्।।७॥

धाचार्यं जैमिनि के मत में परतन्त्रापित (पर-तन्त्र की प्राप्ति होने) से स्वतन्त्र का प्रतिषेध होता है। (पाशुकतन्त्र पर-तन्त्र है, झतः पशुपुरोडाश में दो ब्राहृतियाँ देनी चाहिएँ।) नानार्थत्वात्सोमे दर्शपूर्णमासप्रकृतीनां वेदिकमं स्यात् ॥८॥

पूर्वं • —सोमयाग में जिसकी प्रकृति दर्शपीर्णमास है, उनके लिए ग्रलग वेदि बन-बानी चाहिए, भिन्न-फल होने से।

श्रकमं वा कृतदूषा स्यात् ॥६॥

सि॰ — धलग वेदि नहीं बनवानी चाहिए। धलग वेदि बनवाने से सौरिक वेदि दूषित हो जाएगी।

पात्रेषु च प्रसङ्गः स्याद्धोमार्थत्वात् ॥१०॥

पूर्वं ०—होम के ग्रह-चमस ग्रादि पात्रों में 'प्रसङ्ग' से कार्य होना चाहिए, क्योंकि वे पात्र होम के लिए ही होते हैं।

न्याय्यानि वा प्रयुक्तत्वादप्रयुक्ते प्रसङ्गः स्यात् ॥११॥

सि०—दर्शंपीणंमास के पात्रों का ज्योतिष्टोम में प्रयोग उचित है, व्योंकि वे पहले से ही प्रयोग में विद्यमान थे। उनका प्रयोगन होने पर ही वे प्रसङ्क से प्रयुक्त हो सकते हैं।

शामित्रे च पशुपुरोडाशो न स्यादितरस्य प्रयुवतत्वात् ॥१२॥

शमित्र भरिन भें पशु-पुरोडाश का पाक नहीं होता, क्योंकि उसके लिए शाला-मुख्य (गाहँपत्य) भ्रप्ति पहले ही तैयार होती है।

अपणं चार्डान्तहोत्रस्य शालामुखीये न स्यात्प्राजहितस्य विद्यमानत्वात् ॥१३॥

तथा, प्रिग्नहोत्र हविष् का पाक शालामुखी प्रिग्न में नहीं होगा, क्योंकि प्राज-हित (गाईपत्य) प्रिग्न पहले से ही विद्यमान है।

हविषनि निर्वेषणार्थं साधयेतां प्रयुक्तत्वात् ।।१४॥

पूर्वं • — सोम के ग्राधारमूत दो हविर्धानों (शकटों) से ही पूरोडाश का पाक करना चाहिए, क्योंकि वे निर्वाप के लिए ही हैं ग्रीर पहले से ही प्रयुक्त हैं।

धप्रसिद्धिर्वाऽन्यदेशत्वात्प्रधानवंगुण्यादवेगुण्ये प्रसङ्गः स्यात् ॥१४॥

सि० — हिविधान नामक शकट में निर्वाप साधन की ग्रसिद्धि है, स्थान भिन्न होने से ग्रीर प्रधान में वैगुण्य ग्राने के कारण। विगुणतान होने पर ही उनका 'प्रसङ्क' से प्रयोग हो सकता है।

श्रनसां च दर्शनात् ॥१६॥

ग्रीर, 'ग्रनसाम्' (शकट) में बहुवचन होने से भी यही सिद्ध होता है कि (इन दोनों शकटों के ग्रतिरिक्त) शकट होना चाहिए।

तद्युक्तं च कालभेदात् ॥१७॥

और, प्रायणीय ग्रादि इष्टियों में दीक्षा-जागरण ग्रलग-ग्रलग होना चाहिए, क्योंकि वहाँ कालभेद है।

मन्त्राश्च सन्निपातित्वात् ॥१८॥

तथा, वरुणप्रघास याग में दक्षिण-विहार में प्रतिप्रस्थाता को मन्त्र भ्रलग-ग्रलग बोलने चाहिएँ, क्योंकि वे समीप में उपकारक हैं,। बारणार्थत्वात्सोमेऽग्न्यन्वाधानं न विद्यते ॥१६॥

सोम सम्बन्धी दीक्षणीय श्रादि में ग्रन्नि-श्रन्वाधान नहीं होता, क्योंकि श्रग्न्याधान समान्तिपर्यन्त धारण के लिए होता है।

तथा व्रतमुपेतत्वात् ॥२०॥

उसी प्रकार सोमयाग में प्रायणीय भ्रादि इष्टियों में दर्शवीर्णमास सम्बन्धी व्रत भी नहीं लेने पड़ते, वर्षोंकि वे तो पहले ही लिए हुए होते हैं।

विप्रतिषेषाच्य ॥२१॥

भौर, विप्रतिषेष होने से भी व्रत धारण करने की भ्रावश्यकता नहीं होती । सत्यवदिति चेत् ।।२२।।

ग्राक्षेप—सत्य बोलना वृत की भौति होता है, यदि ऐसा कही तो— न संयोगपथक्त्वात ॥२३॥

समा0-उक्त कथन ठीक नहीं, संयोग में भेद होने सें।

ग्रहार्थं च पूर्वमिष्टेस्तदर्यत्वात् ॥२४॥

ग्रीर देवता परिग्रह के लिए ग्रम्नि-ग्रन्वाधान की ग्रावश्यकता नहीं है, क्योंकि दीक्षणीय: ी के लिए है।

शेषवदिति चेत् ॥२४॥

आक्षेप—ग्रङ्ग-देवता के लिए ऐष्टिक-ग्रन्वाधान होता है, यदि ऐसा कहो तो— न वैश्वदेवो हि ॥२६॥

समा० — उनत कथन ठीक नहीं, न्योंकि वैश्वदेव पद समग्र देवता के लिए प्रयुक्त होने से प्रञ्जदेवता भी उसी में ग्रा जाता है।

स्याद्व्यपदेशात् ॥२७॥

श्राक्षेप--ऐष्टिक ग्रन्वाधान करना चाहिए, क्योंकि उनका भेद से कथन किया गया है।

न गुणार्थत्वात् ॥२८॥

समा०---उक्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि वह वर्णन तो केवल स्तुति के लिए हैं। सन्नहञ्च वृत्तत्वात् ॥२६॥

पत्नीसंनहन (यजमान पत्नी को वस्त्र पहनाना) भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहु पहले ही हो चुका है, झत: यहाँ भी 'प्रसङ्क' लागू होगा।

ध्रन्यविधानादारण्यभोजनं न स्यादुभयं हि वृत्यर्थम् ॥३०॥

दर्शपीर्णमास में ध्ररण्य (वन की वस्तुश्रों का) भीजन धीर सोमयाग में ब्राह्मण का पयोव्रत—ये दोनों ही जीवन घारण के लिए होते हैं, ध्रतः ध्रन्य विधान होने के कारण क्षरण्य भोजन नहीं करना चाहिए, विधिवाक्य से प्राप्त होने पर भी।

शेषभक्षास्तथेति चेन्नान्यार्थत्वात् ॥३१॥

इडा-मक्ष ग्रादि की भी उसी प्रकार निवृत्ति होनी चाहिए, यदि ऐसा कही तो की कनहीं, वह तो होमा, क्योंकि उस मक्षण का उद्देश्य भिन्न है, वह वृत्यर्थे — जीवन-धारण के लिए नहीं होता ।

#### भतत्वाच्च परिश्रयः ।।३२॥

क्रौर, दर्शपूर्णमास में क्रन्वाहार्य दक्षिणा भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनका परिक्रय पहले ही कर लिया गया है।

#### शेषभक्षास्तथेति चेत् ॥३३॥

ह्याक्षेप—ग्रन्वाहार्यं की भाँति शेषभक्षकी भी निवृत्ति है, यदि ऐसा कहो तो — न कर्मसंयोगात ।।३४।।

समा०—उनत कथन ठीक नहीं, कर्मवाचक द्वितीया विभनित का प्रयोग पाये जारे से शेषभक्ष होगा (परन्तु परिकय =पारिश्रमिक के रूप में नहीं)।

#### प्रवत्तवरणात्प्रतितन्त्रं वरणं होतुः क्रियेत ॥३५॥

कार्यारम्भ होने के पश्चात् वरण होने से प्रत्येक इंब्टि में होताग्रों का वरण होगा। बहाापीति चेतु ।।३६।।

ब्राक्षेप—ब्रह्मा का भी प्रत्येक इष्टि में वरण होना चाहिए, यदि ऐसा कहो तो— न प्राङ्गियमालदर्य हि ॥३७॥

समा० — उक्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि बह्या का वरण पहले होता है। वरण के पहचात् ब्रह्मा का कर्म होता है, वह कार्यार्थ ही है।

#### निर्दिष्टस्येति चेतु ॥३८॥

शासेप-अह्मा के द्वारा धमावास्या से पहले दिन वेदि बनाने का निर्देश है, धतः ब्रह्मा भी प्रवृत्त (कार्यारम्भ के पश्चात्) वरण होता है, यदि ऐसा कहो तो —

#### नाश्रुतत्वात् ॥३६॥

समा०— उक्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि परिग्रह का विधान श्रुत नहीं है । होतुस्तथेति चेत् ॥४०॥

भाक्षेप—चरण से पूर्व बहा की भाँति होता का भी कोई कार्य नहीं होता है, यदि ऐसा कहो तो —

#### न कर्मसंयोगात ॥४१॥

समा0—उक्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि वरण से पूर्व होता का सामिधेनीय कर्म से संयोग होता है।

## यज्ञोत्पत्यूपदेशे निष्ठितकर्मप्रयोगभेदात्प्रतितन्त्रं क्रियेत ॥४२॥

पूर्वं o---- ग्रातिच्या इंध्टि में जो श्रीक्षण ग्रादि कमें किये जाते हैं, वे भिन्न प्रयोजन होने से प्रत्येक प्रयोग में ग्रलग-प्रलग करने चाहिएँ।

#### न वा कृतत्वात्तदुपदेशो हि ॥४३॥

सिo—नहीं, प्रतिप्रयोग प्रावृत्ति नहीं होगी, क्योंकि वे प्रोक्षण प्रादि तो पहले ही किये जा चुके हैं। यह भी उपदेश है कि प्रातिष्या के लिए काटा हुआ वहि उपसदों और प्रान्तीशोमियों में भी काम ग्राता है।

## देशपृथक्तवान्मन्त्रोऽस्यावर्तते ॥४४॥

देश-पृथक्तव (भिन्त-भिन्न देश) होने से मन्त्र की बार-बार ग्रावृत्ति करनी चाहिए।

## सन्नहनहरणे तथेति चेत् ॥४५॥

आक्षेप—सन्नहन (बॉह को बाँघने) और हरण (बॉह को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेजाने) से मन्त्रों की ग्रावृत्ति करनी चाहिए, यदि ऐसा कहो तो—

नान्यार्थत्वात् ॥४६॥

समा०—उक्त कथन ठीक नहीं । इन मन्त्रों के पाठ प्रलग-प्रलग नहीं होंगे । इनमें 'प्रसङ्ग' नियम लागू होगा, क्योंकि स्तरण कर्म तो ग्रलग-ग्रलग हैं, परन्तु सन्तहन ग्रीर हरण तो साभे की चीज हैं ।

।। इति पूर्वमीमांसादर्शने द्वादशाध्यास्य प्रथमः पादः ।।

## द्वितीयः पादः

विहारो लौकिकानामर्थं साध्येत् प्रभुत्वात् ॥१॥

पूर्व • —विहार (गार्हुंपत्य, दक्षिणाग्नि ग्रीर ग्राह्यनीय) ग्राप्ति लौकिक कर्मों को भी सिद्ध कर सकती है, क्योंकि उसमें सामर्थ्य है।

मांसपाकप्रतिषेधश्च तद्वत् ॥२॥

उसी प्रमाण से विहार-प्रांग में मांस पकाने को भी निषेध है। लीकिक पाक में ही मांस का प्रसङ्ग है, वैदिक कर्मों में नहीं।

निर्देशाद्वा वैदिकानां स्यात् ॥३॥

सि॰—विहार-प्रग्नियों में केवल वैदिक कर्म ही करने चाहिएँ, लौकिक कर्म नहीं । भारम्भ में ही यह निर्देश दे दिया जाता है कि ये प्राग्नियों केवल यज्ञ के लिए हैं।

सति चोपासनस्य दर्शनात् ॥४॥

विहार-मिन के विद्यान होने पर भी 'घोषासन' ग्रम्न का भी दर्शन होता है। इससे यह भी सिद्ध है कि विहार-प्रम्नि लौकिक कर्मों के लिए नहीं है, यज्ञ के लिए ही है। प्रभावदर्शनाच्छ ।।४।।

मांस म्रादि ग्रपवित्र वस्तुमों का विहार-ग्रमियों में ग्रभाव दर्शन होने से भी यही सिद्ध होता है कि ये ग्रमियाँ लौकिक कर्मों के लिए नहीं हैं।

मांसपाको विहितप्रतिषेधः स्याद् वाऽऽहृतिसंयोगात् ॥६॥

मथवा, यज्ञ<sup>9</sup> के साथ सम्बन्घ होने के कारण जिल्ला के स्वाद के लिए मांसपाक का सस्त विरोध है।

वाक्यशेषो वा दक्षिणास्मिन्नारभ्यविधानस्य ॥७॥ ग्रयवा, यह 'दक्षिणास्मिन्' इस ग्रनारम्भ विधान का वाक्यशेष है।

यज्ञ एक ऐसा कर्म है जिसमें मनुष्य ही नहीं प्राणिमात्र का भी उपकार होता है, म्रतः जिल्ला के स्वाद के लिए पशुभों को मारकर पकाना यज्ञ की भावना के सर्वथा प्रतिकृत ही है।

सवनीये छिद्रापिधानार्थत्वात् पशुपुरोडाशो न स्थादन्येषासेवमर्थत्वात् ॥६॥

पूर्वं - सबनीय में पशुपुरोडाश नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह तो यज्ञ में होने-वाले दोषों को दूर करने के लिए होता है और यह कार्य श्रन्य पुरोडाशों से सम्पन्न हो जाता है।

## क्रिया वा देवतार्थत्वात् ॥६॥

सि॰—पशुपुरोडाश करना चाहिए, क्योंकि वह देवता के संस्कार के लिए होता है।

लिङ्गदर्शनाच्च ॥१०॥

तथा, प्रमाणों के उपलब्ध होने से भी इसी ग्रर्थ की सिद्धि होती है। हविष्कृत्सवनीयेषु न स्यात्प्रकृती यदि सर्वार्थ पत्रुं प्रस्वाहता सा कुर्याद्विद्यमानस्वात् ॥११॥

सवनीय पशुपुरोडाश में हिविष्कृत् (हिव बनानेवाली) का ब्राह्वान नहीं होगा, क्योंकि वह पशुयाग में ब्राहूत थी। वहाँ विद्यमान होने से वह सब कार्य सम्पन्न कर देगी, क्योंकि प्रकृति में सब कार्यों के सम्पादन के लिए उसका ब्राह्वान किया गया था।

पशौ तु संस्कृते विधानातार्तीयसवनिकेषु स्यात्सौम्याश्विन-

योश्चापवृषतार्थत्वात् ॥१२॥

पूर्वं • — संस्कृत-पशु में हिविष्कृत् का विधान होने से तार्तीय-सवन के पुरोडाशों श्रौर सीम्यादिवनों में भेद होने से हिविष्कृत् का ब्राह्मान होता है। उस समय में पाशुकी हिविष्कृत् कृतार्थ होने से ब्रपवृक्त होती है।

योगाहा यज्ञाय तहिमोके विसर्गः स्यात् ॥१३॥

सि० — तृतीय सवन के पुरोडाश में हविष्कृत् का श्राह्वान नहीं होता, क्योंकि हविष्कृत् तो यज्ञ की समाप्ति तक वहाँ रहती है। व्रत की समाप्ति के पश्चात् ही उसका विमोक — छुटकारा होता है।

निशि यज्ञे प्राकृतस्याप्रवृत्तिः स्यात्प्रत्यक्षशिष्टत्वात् ॥१४॥

पूर्व • —िनशियज्ञ में ग्रामावास्या तन्त्र की प्रवृत्ति नहीं होती, क्योंकि यह इध्टि प्रत्यक्षशिष्ट —उपिदष्ट है।

कालवाक्यभेदाइच तन्त्रभेँदः स्यात् ॥१४॥

तथा, काल भौर वाक्यमेद से तन्त्रभेद होता है।

वेद्युद्धननवतं विप्रतिर्वधात्तदेव स्यात् ॥१६॥

वेदि-खनन ग्रौर व्रतग्रहण दर्शेष्टि के समान ही होंगे, ग्रन्यथा होने से विप्रतिषेध — वैगुष्पता हो जाएगी ।

तन्त्रमध्ये विधानाद्वा तत्तन्त्रा सवनीयवत् ॥१७॥

सि०—तन्त्र के मध्य में विधान होने से काम्येष्टि दर्श-तन्त्रवाली है, सवनीय-पुरोडाक के समान।

वैगुष्यादिष्मार्वीहर्न साध्येदग्याधानं च यदि देवतार्थम् ॥१८॥ निशियाग में दर्शेष्टि के सभी कृत्य प्रसङ्ग-नियम से लागू होते हैं परन्तु इष्म ग्रीर बहि दोनों नये लाने होंगे तथा अग्नि-ग्रन्वाधान भी श्रलग से करना होगा, क्योंकि निशियाग का देवता अलग है ।

श्चारम्भणीया विकृतौ न स्यात्प्रकृतिकालमध्यत्वात्कृता पुनस्तदर्थेन ॥१६॥

पूर्व o — ग्रारम्भणीया इष्टि विकृति सौर्यादि में नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह प्रकृतिभूत दर्शपीणमास के काल में पड़ती है, ग्रत: इसका पहले ही अनुष्ठान हो चुका है। इसे दोबारा करने की ग्रावस्थकता नहीं है। अथवा एक बार ग्रारम्भ-संयोग होने से वह एकारम्भ यावञ्जीवन प्रयुक्त होता है।

स्याद्वा कालस्याशेषमृतत्वात् ॥२०॥

सि० — सौर्यादि विकृतियाग में ग्रारम्भणीया इष्टि करनी चाहिए, क्योंकि विहित जो जीवनकाल है, वह प्रकृति का अङ्ग नहीं है।

प्रारम्भविभागाच्च ॥२१॥

ग्नौर, ध्रारम्भ का विभाग होने से भी विकृतियों में ग्रारम्भणीया इष्टि करनी चाहिए।

विप्रतिषिद्धधर्माणां समवाये भूयसां स्यात्सधर्मत्वम् ॥२२॥

पूर्व -- जिन प्रधान यागों का प्रनुष्ठान एक साथ होता है, यदि उनके धर्मों में विरोध हो तो उन्हीं धर्मों का ग्रनुष्ठान होगा जिनका सबसे श्रधिक यागों में सादृश्य होगा।

मुख्यं वा पूर्वचोदनाल्लोकवत् ॥२३॥

सिo—प्रधानकर्म के धर्मों का अनुष्ठान होना चाहिए, लोकव्यवहार के समान, क्योंकि वह पूर्वपठित है।

तथा चान्यार्थदर्शनम ॥२४॥

तथा, ऐसा मानने पर भ्रन्य प्रमाण भी संगत हो जाते हैं।

ग्रङ्गगुणविरोधे च तादर्थात् ॥२४॥

ग्रौर, जब प्रघान के धर्म तथा श्रङ्ग के धर्म विरुद्ध हों तो अनुष्ठान प्रधान के ही अनुकुल होगा, वयोंकि श्रङ्ग प्रधान के लिए ही होते हैं।

परिचिद्वं चर्थत्वादुभयधर्मा स्यात् ॥२६॥

परिधि में दोनों (परिधि ग्रौर यूप) के धर्म घटित होते हैं, ग्रत: परिधि उभय = पोनों धर्मोवाली है ।

यौष्यस्त विरोधे स्यानमुख्यानन्तर्यात् ॥२७॥

पूर्वं --- जहाँ परिधि श्रीर यूप के धर्मों में विरोध हो वहाँ यूप के धर्मों का प्रमुख्तान करना चाहिए, क्योंकि वह मुख्य के समीप है।

इतरो वा तस्य तत्र विधानात् ॥२८॥

सि॰ — बस्तुत: परिधि के धर्मों का अनुष्ठान होगा, पशु-नियोजन (पशु को गौपना) परिधि में बिहित होने से।

### उभयोश्चाङ्गसंयोगः ॥२६॥

भौर, दोनों पक्षों का अङ्ग के साथ सम्बन्ध है, भ्रतः परिष्ठि के घमौँ का भ्रमुष्ठान होगा।

पशुसवनीयेषु विकल्पः स्याद्वैकृतश्चेदुभयोरश्रुतिमृतत्वात् ॥३०॥ पूर्वे०—सवनीय पशु में ग्रीर सवनीय पुरोडाश में 'प्रसङ्ग' से विकल्प होता है ।

भूव • — सबनाय पशु म झार सबनाय पुराडाश म 'प्रसङ्ग स विकल्प हाता दोनों में झङ्गों का श्रवण न होने से, वे ग्रातिदेश से प्राप्त होते हैं, ग्रतः विकल्प है।

पाशुकं वा तस्य वैशेषिकाम्नानात्तदनर्यकं विकल्पे स्यात् ॥३१॥

सि०—पशु-सम्बन्धी प्रयोग तन्त्री है, विशेष ग्राम्नान = विघान होने से। विकल्प होने पर वह ग्राम्नान निरर्थक हो जाएगा।

#### पशोश्च विप्रकर्षस्तन्त्रमध्ये विधानात् ॥३२॥

थौर, पशु के तन्त्र का विप्रकर्ष होने से तन्त्र के मध्य में पुरोडाशों का विधान युक्त होता है। सवनीय पशु थौर सवनीय पुरोडाश में मुख्य है पशु, भ्रतः उसी के धर्म प्रसङ्ग-नियम से पुरोडाश में भी लागू होंगे, विकल्प नहीं है।

अपूर्वं च प्रकृतौ समानतन्त्रा चेदनित्यत्वादनर्यकं हि स्यात् ॥३३॥ जहाँ प्रकृति भ्रौर विकृति के तन्त्र समान हों वहाँ विकृति के तन्त्र ही मानने होंगे,

क्योंकि नैमित्तिक इच्छा नित्यकर्म की इच्छा को बाँध लेती है।

श्रधिकदच गुणः साधारणेऽविरोधात्कांस्यभोजिवदमुख्येऽवि ॥३४॥

सावारण में कोई विरोध न होने पर मुख्य न हो तो भी अधिक गुंण का प्रहण करना चाहिए कांस्यभोजनवत् (कांस्य-पात्र में भोजनव्रत पालनेवाले शिष्यादि के समान)। श्राप्रयण याग में केवल प्रसूनमय विह का ही ग्रहण करना चाहिए।

तत्प्रवृत्या तु तन्त्रस्य नियमः स्याद्यथा पाशुकं सुक्तवाकेन ॥३४॥

पूर्व ०--- प्रसून-बर्हि के नियम की प्रकृति होने से धावा-पृथिवी तन्त्र का नियम है, जैसे सूक्तवाक मन्त्र की प्रवृत्ति से पाशुक तन्त्र का नियम है।

न वाऽविरोघात् ॥३६॥

इतरेतर हिवयों से यह धर्म घविषद्ध<sup>े</sup> है, ध्रतः तन्त्र का नियम लागू नहीं होता।

#### प्रशास्त्रलक्षणाच्य ॥३७॥

भौर, शास्त्र में भी ऐसा कोई विधान नहीं है, ग्रतः तन्त्र का कोई नियम नहीं है।

।। इति पूर्वमीमांसादर्शने द्वादशाध्यायस्य द्वितीयः पादः ॥

## तृतीयः पादः

विश्वजिति वत्सत्वङ्नामधेयावितरथा तन्त्रमूपस्त्वावहृतं स्यात् ॥१॥ पूर्वं - विश्वजित् नामक याग में वत्सत्वक् पहनने का विधान है, क्योंकि उसका नाम कथन किया गया है। ग्रथवा ग्रहन (दिनों) के भूयस्त्व - प्रधिक होने से प्रतिदेश- शास्त्र द्वारा महत (नये वस्त्र) की प्राप्ति है। यहाँ विकल्प नहीं होगा, नामधेय से प्राप्त सरसत्वक् (कोई बस्त्र-विशेष) ही पहनी जाएगी।

प्रविरोधो वा उपरिवासो हि वत्सस्वक् ॥२॥

सि॰—दोनों में कोई विरोध न होने से दोनों का समुख्यय होगा, न बाध होगा भौर न विकल्प। वरसत्वक् उपरिवस्त्र के रूप में पहना जाएगा।

**प्रतुनिर्वाप्येषु भू**यस्त्वेन तन्त्रनियमः स्यात् ॥३॥

पूर्वं ---- ध्रनुनिर्वाप्य हिवब् में घहन-भूयस्त्व से पुरोडाश तन्त्र की प्रसिक्त होनी चाहिए।

षागन्तुकाहा स्वधर्मी स्यात् श्रुतिविशेषादितरस्य च मुख्यत्वात् ॥४॥

सि॰ - श्रुतिविशेष से प्रनुतिविध्य ग्रानन्तुक (गीण) होते हैं। पशुपुरोडाश मुख्य है, प्रतः पशुपुरोडाश के ही तन्त्र का प्रनुष्टान करना चाहिए।

स्वस्थानत्वाच्च ॥५॥

भौर, पशुपुरोडाश स्वस्थान में होने से भी पशुपुरोडाश का तन्त्र करना चाहिए।

स्विष्टकृच्छ्द्रणान्नेति चेत् ॥६॥

माक्षेप—स्विष्टकृत् का श्रवण होने से पुरोडाश को तन्त्र गाव नहीं हो सकता,यदि ऐसा कहो तो—

विकारः पवमानवत् ॥७॥

समा० — उवत कथन ठीक नहीं। वचन से विकार हो जाएगा। पत्रभानरूप गुण-विधान के समान प्रकृति में भी गुण-विधान है।

प्रविकारी वा प्रकृतिवच्चोदनां प्रति भावाच्च ॥=॥

प्रयंता, यहाँ विकार का विधान नहीं है, प्रकृतिवत् ग्रतिदेश होने से अस्विध्-रुत्वाला वचन करना चाहिए। चोदना = विधान के प्रति भाव होने से स्विष्टकृत् वचन है।

एककर्मणि शिष्टत्वाद्गुणानां सर्वकर्म स्यात् ॥१॥

एक कर्म = यज्ञ में अनेक गुणों का विधान होने पर सब गुणों का समुच्चय होना पाहिए।

एकार्थस्तु विकल्पेरन् समुच्चये ह्यावृत्तिः स्यात्प्रधानस्य ॥१०॥

यदि सारे गुर्णों का प्रयोजन एक हो तो गुर्णों का विकल्प होगा, 'क्योंकि समुख्यय गागने पर प्रधान कर्में की धावृत्ति माननी पड़ेगी।

श्रम्यस्येतार्थंवत्वादिति चेत् ॥११॥

पाक्षेप—जपयोगी होने के कारण प्रधान की भी ग्रावृत्ति होनी चाहिए, यदि पता कहो तो—

नाश्रुतित्वात् ॥१२॥

समा०--उनत कथन ठीक नहीं, क्योंकि प्रधान की ग्रावृत्तिका श्रुति में विधान

## त्तति चाम्यासशास्त्रत्वात् ॥१३॥

श्रीर, जहाँ श्रावृत्ति करने की भावश्यकता है वहाँ शास्त्र में विधान दिया हुमा है।

#### विकल्पवच्च दर्शयति ॥१४॥

तथा, शास्त्र में एक ऐसा भी निर्देश है, जो विकल्प को सूचित करता है। कालान्तरेऽर्यवस्य स्थात ॥१४॥

विकल्प कालान्तर में सफल प्रयोजनवाला होता है।

प्रायश्चित्तेषु चैकार्थ्यान्निष्यन्नेनाभिसंयोगस्तस्मात्सवंस्य निर्घातः ॥१६॥

धनेक प्रायश्चितों में एक प्रयोजन होने से विकल्प होता है। एक प्रयोजन से उत्पन्न होनेवाले निमित्त के साथ प्रायश्चित का सम्बन्ध होता है, ग्रत: एक ही प्रायश्चित्त के श्रनुष्ठान से सब दोवों का नाश हो जाता है, समुच्चय नहीं होता।

समुञ्चयस्त्वदोषो निर्घातार्थेषु: ॥१७॥

जो प्रायश्चित्त दोषों के निर्धात = नाश के लिए नहीं होते, ध्रपितु निमित्तवाले प्रायश्चित्त हैं, वहाँ प्रमुच्चय होता है।

मन्त्राणां कर्मसंयोगातस्वधर्मेण प्रयोगः स्याद्धर्मस्य तन्निमिक्तत्वात् ॥ १८॥

पूर्वं - मन्त्रों का संस्थन्य कर्म के साथ होने से मन्त्रों का स्वधर्म के साथ ही प्रयोग होना चाहिए, क्योकि पाठरूप धर्म पठन के लिए हैं होता है।

विद्यां प्रतिविधानाद्वा सर्वकालं प्रयोगः स्यात्कर्मार्थत्वातु प्रयोगस्य ॥१६॥

सि॰—अनम्याय (पाठ न करने) का विधान केवल विद्याध्ययन के लिए है, यज्ञ के लिए नहीं। यज्ञ में तो सभी दिनों में पाठ हो सकता है, वर्षोंकि मन्त्रों का प्रयोजन यज्ञकर्मों के अनुष्ठान के लिए ही है।

भाषास्वरोपदेशेषु ऐरवत्प्रवचनप्रतिषेधः स्थात् ॥२०॥

पूर्व - — भाषिक स्वर के उपदेश से प्रावचन स्वर का प्रतिपेध होता है, जैसे 'इस' पद के उपदेश से 'गिरा' पद का निषेध होता है।

मन्त्रोपदेशो वा न भाविकस्य प्रायापत्तेभाविकश्रुतिः ॥२१॥

सि०—यह उपदेशमन्त्र का ही होता है, भाषिक स्वर का नहीं । ब्राह्मण ग्रन्थों में जो भाषिक स्वर दिया गया है, वह तो एकरूपता के कारण है।

विकारः करणाग्रहणे ॥२२॥

किसी कारण का ग्रहणन होने से 'इरा' पद से 'गिरा' पद का विकार युक्त ही है।

#### तन्यायत्वादद्ष्टोऽप्येवम् ॥२३॥

पूर्वर —िंगर तो इसी स्थाय से मन्त्रकाण्ड (बेद) में भ्रदृष्ट मन्त्रों में भी प्रावचन स्वर होना चाहिए।

तदुत्पत्तंवी प्रवचनलक्षणत्वात् ॥२४॥

सि॰—जो मन्त्र केवल ब्राह्मणग्रन्यों में ही मिलते हैं, भीर भाषिक स्वर में ही मिलते हैं, उन्हें भाषिक स्वर में ही पहना वाहिए।

## मन्त्राणां करणार्थत्वान्मन्त्रान्तेन कर्मादिसन्निपातः स्वास्तर्वस्य वचनार्थत्वात् ॥२४॥

सन्त्र क्रिया को करने के लिए होने से मन्त्रपाठ पूरा होने के पश्चात् कर्म झारम्भ करना चाहिए, क्योंकि पूरा मन्त्र समस्त श्रर्थ को बतलाता है।

सन्ततवचनाद्वारायामादिसंयोगः ॥२६॥

पूर्व ---- यहोधीरा में मन्त्रपाठ के साथ ही किया आरम्भ होनी चाहिए, 'सन्तत' (एकसाथ) सन्द के विद्यमान होने से।

कर्मसन्तानो वा नानाकर्मत्वादितरस्याधवयत्वात् ॥२७॥

सि॰—'बनोधीरा' में कर्मों को एकताथ करने का विधान है, अन्त्रों के साध किया का विधान नहीं, क्योंकि कर्म अनेक हैं। तथा किया और मन्त्रों का सत्तत संयोग असम्भव है। ('बसोधीरा' में बारह सन्त्र पड़े जाने के पश्चात् ही किया आरम्स होनी चाहिए।)

श्रापारे च दौर्घधारत्वात् ॥२=॥

श्राष्ट्रार में भी दीर्घवारा होने से सन्तत शब्द का संयोग है, कर्म तो मन्त्र के ब्रन्त में ही इष्ट है।

मन्त्राणां सन्तिपातिरवादेकार्थाानां विकल्पः रयात् ॥२६॥

यदि कई सन्त्र एक ही यज्ञ के कारण हों तो विकल्प से कोई एक मन्त्र पढ़ना पर्याप्त है, सन्त्रों का समुक्त्य नहीं होगा।

संस्थातिहतेम् सपुच्ययोऽसामिपातिस्यात् ॥३०॥

परन्तु सन्त्रों की संख्या विहित होने पर सन्दों का समुन्यत होगा, क्योंकि उन सबसे ही वर्ग होगा।

बाह्मणविहितेषु च संस्थावत् सर्वेपायुपदिष्टत्वात् ॥३१॥

पूर्व र—िंगर तो प्राह्मणप्रन्यों में विहित सब मन्त्रों का भी समुक्दय होना चाहिए, सबका उपदेश होते से संस्थावत् ।

याच्याबप्ट्कारयोऽच समुच्चयदर्शनं तहत् ॥२२॥

ष्ट्रौर, जैसे याज्या घ्रौर वषट्कार में समुच्चय दर्शन होता है, उसी प्रकार यहाँ भी समुच्चय है।

विकल्पो वा समुच्दयस्याश्रतित्वात ।,३३॥

सिर---ब्राह्मणग्रन्थों में जहाँ विनिधोग में कई मर्न्ने दिये हों, दहाँ विकल्प होता है, क्योंक समुख्यय का श्रदण नहीं है।

गुणार्थत्वादुपदेशस्य ॥३४॥

श्रीर,बाह्मणंग्रन्थों में धनेक भन्त्रों का उपदेश गुणार्थक (विवरण के लिए) है, ।न्य-प्राप्यर्थ नहीं है।

वषट्कारे नानार्थत्वात्समुच्चयः ॥३४। वपट्कार के दृष्टान्त में भिन्त-प्रयोजन होने से समुच्चय है। होत्रास्तु विकल्पेरन्नेकार्थत्वात् ॥३६॥

पूर्व o होत-मन्त्रों में विकल्प होना चाहिए, वयोंकि दे सब एक प्रयोजनवाले होते हैं।

समुच्चयो वा कियमाणानुवादित्वात् ॥३७॥

सि०—हीत्र-मन्त्रों में समुच्चय है, वयोंकि ये करण-मन्त्र नहीं हैं, प्रपितु किय-माण कर्म के अनुवादक हैं।

समुच्चयं च दर्शयति ॥३८॥ ग्रीर, शास्त्र से भी यही सिद्ध होता है कि हौत-मन्त्रों में समुच्चय है । ॥ इति पूर्वमीमांसादर्शने द्वादशाध्यायस्य तृतीयः पादः ॥

# चतुर्थः पादः

जपाञ्चाकर्मसंगुरताः स्तुत्याज्ञीरभिधानाश्च याज्ञमानेषु समुख्चयः स्यादाज्ञीः पृथवत्वात् ॥१॥

कमें प्रकाशक-लिङ्ग से शून्य होने के कारण यजमान द्वारा प्रयुक्त जर, स्तुति, ग्राशी ग्रीर ग्रीभवान (दुलाने) के मन्त्रों का समुच्चय है, वर्षोकि ग्राशी ग्रादि कर्न पृथक्-पृथक् हैं।

समुच्चयं च दर्शयति ॥२॥

भ्रोर, शास्त्र-वचन भी समुच्चय ही बताते हैं।

याज्यानुवारपासु तु विकल्पः स्यार्ड्डतोपसङ्गार्थत्वात् ॥३॥ ऐरद्रवार्ह्हस्परवर्षिणिक स्रनेक याज्यानुवाक्या स्रोर पुरोवास्या युगलों का विकल्प होना चाहिए, क्योंकि वे देवता के स्मरण के लिए हैं। लिङ्कदर्शनाच्च ॥४॥

तथा प्रमाण उपलब्ध होने से भी उनत ग्रर्थ की सिद्धि होती है। क्रयणेष तु विकत्पः स्यादेकार्थत्वात् ॥५॥

पूर्व • — सोम ऋष करनेवाले द्रव्यों में विकत्य होता है, क्योंकि उन सबका अयो-जन एक है।

समुज्वयो वा प्रयोगे द्रव्यसमवायात् ॥६॥
सि॰ — प्रयोग में द्रव्यों का समवाय होने से समुज्वय ही है।
समुज्वयं च दर्शयति ॥७॥
श्रीर, शास्त्रवचन से भी समुज्वय सिद्ध होता है।
संस्कारे च तत्प्रधानत्वात् ॥८॥
संस्कार में उसकी प्रधानता होने से भी समुज्वय ही है।

संस्थासु तु विकल्प: स्थात् श्रुतिविश्रतिषेषात् ॥६॥ संस्था के श्रवण में विरोध होने से संस्थाओं में विकल्प होता है। ब्रब्यविकारं तु पूर्वववर्षकर्भ स्यात्तया विकल्पे नियमः प्रवानत्वात् ॥१०॥ धौर, द्रव्यविकार में पूर्व घषिकरण के समान विकल्प है तथा विकल्प में नियम है। प्रधानत्व होने से समुच्चय नहीं है, विकल्प ही है।

> द्रव्यरवेऽपि संयुक्तयो द्रव्यस्य कर्मनिक्पत्तेः प्रतिपशु कर्मभेदादेवं सति यवात्रकृति ॥११॥

कपालेऽपि तथेति चेत् ॥१२॥

भाषोप—सब तो कपाल में भी समुज्यय मानना चाहिए, यदि ऐसा कही हो---न कर्मणः परार्पत्वात् ॥१३॥

समा॰—उक्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि कर्म परार्थ होता है। प्रतिपत्तिस्तु बोवस्थात् ॥१४॥

पूर्व ०--शेषत्व होने से प्रतिपत्ति है, ग्रतः समुज्वय होता है। शुतेऽपि पूर्ववस्वास्त्यात् ॥१४॥

बाक्षेप-शृत (पके हुए दूध) में भी पूर्व की भौति प्रतिपत्ति है। विकल्पे त्वयंकर्म नियमप्रधानत्वात् शेषे च कर्मकार्यसम-

वायात्तस्मात्तेनार्थकर्मं स्यात् ॥१६॥

समा० — विकल्प में नियमप्रधानत्व होने से प्रयंकमं = विकल्प होता है भौर शेष में कर्मकार्य के समवाय से प्रयंकमं होता है, धतः विकल्प ही है, प्रतिपत्ति नहीं है ।

उलायां काम्यनित्यसमुज्वयो नियोगे कामदर्शनात ॥१७॥

पूर्व ० — उखा में काम्य ग्रौर नित्य ग्राग्नियों का समुख्यय है, क्योंकि ग्राग्नि के नियोजन (ग्राग्नि को प्रज्वलित रखने) में काम — इच्छा का दर्शन प्राप्त होता है। श्रमति चांसंस्कृतेषु कर्म स्यात ॥१८३॥

भौर, यदि समुच्चय न माना जाए तो ग्रसंस्कृत-श्रीम्न में कर्म करना पड़ेगा। तस्य च देवतार्यत्वात् ॥१९॥

तथा, वह भ्रम्नि (नित्य-भ्रम्नि) देवता के लिए होती है, ग्रतः समुच्चय है। विकारो वा तदुक्तहेतुः ॥२०॥

सि० — नित्य-प्रिंगि धौर काम्य-प्रिंग का समुख्य इष्ट नहीं है। नित्य-प्रिंगि का काम्य-प्रिंग से विकार होगा, इसके हेतु पहले (३.६.१०) ही दे दिये गये हैं।

वचनावसंस्कृतेषु कर्म स्यात् ॥२१॥ निर्देश होने से बसंस्कृत-ग्रग्नियों में भी कर्न हो सकता है। संसर्गे चापि होवः स्यात् ॥२२॥

समुज्यय होने पर प्रादाव्य सौर वैकारिक सम्नियों के संसर्ग में दोष श्रूयमाण होता है।

वचनादिति चेत् ॥२३॥

ब्राक्षेप---वचन होने से संसर्ग है, यदि ऐसा कहो तो---सवेतरस्मिन् ॥२४॥

समाo - उक्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि उस प्रमाण से भ्रन्य पक्ष में भी क्यन है।

उत्सर्गेऽपि परिग्रहः कर्मनः कृतत्वात् ॥२५॥

नित्य-सम्नि (जो देवता के लिए है, सूत्र १९, उस) के परित्याग करने पर भी कोई दोष नहीं झाता, क्योंकि कर्म तो पहले ही निष्यन्न हो चुका है।

स प्राह्वनीयः स्यादाहृतिसंयोगात् ॥२६॥

पूर्वं - काम्य-मिन को माहवनीय मानना चाहिए, क्योंकि इसका माहृति के साथ संयोग है।

धन्यो बोद्ध्त्याऽऽहरणात् ॥२७॥

सि० — काम्य-मिन भाहवनीय अग्नि नहीं है, क्योंकि यह प्रग्नि निकाली गई भीर लाई गई है।

तस्मिन्संस्कारकर्मं शिष्टत्वात् ॥२८॥

पूर्व ---- उस वैकारिक भ्रम्नि में भ्राधान भादि संस्कार कर्म करने चाहिएँ, क्योंकि उनका विधान किया गया है, वह सब कर्मों के लिए विहित है।

स्थानाद्वा परिलुप्पेरन् ॥२६॥

सि॰—ग्रसंस्कृत-प्रग्नि संस्कृत-प्रग्नि के स्थान में होने से ग्राधानादि संस्कारों का उसमें लोप है !

नित्यवारणे विकल्पो न ह्यकस्मात्प्रतिवेषः स्यात् ॥३०॥

पूर्वं - - उक्षा धन्नि के नित्यधारण में विकल्प है, क्योंकि बिना कारण के प्रतिषेष नहीं हो सकता।

नित्यधारणाद्वा प्रतिषेघो गतश्रियः ॥३१॥

सि॰---नित्यघारण होने से गतश्री-प्रग्नि के लिए प्रतिषेष है।

परार्थान्येको यजमानगणे ॥३२॥

यजमानों के गण में जो परार्थ = दूसरे के लिए कर्म हैं, उन्हें कोई भी यजमान विकल्प से कर सकता है !

मनियमोऽविशेषात् ॥३३॥

ग्रहीन-ऋतु में 'शुक्रस्पर्श' कोई भी यजमान कर सकता है, क्योंकि कोई विशेष नियम नहीं है।

## मुख्यो बाऽवित्रतिषेषात् ॥३४॥

धयवा, मुख्य यजमान को ही सत्र में 'धुकस्पर्दा' करना चाहिए, क्योंकि इस विषय में कोई प्रतिषेघ नहीं है।

## सत्रे गृहपतिरसंयोगाद्धौत्रवत् ॥३४॥

पूर्व • सत्र में झरूजन और झम्परूजन संस्कार गृहपति को ही करना चाहिए, हीत्र के समान, क्योंकि बन्य यजमानों का उसके साथ सम्बन्ध नहीं है।

#### धारनायवजनाच्य ॥३६॥

गृहपति ही इन संस्कारों को करे, क्योंकि ऐसा करने से गृहपति की समृद्धि होती है। इस विषय में शास्त्रप्रमाण भी उपसम्ब होते हैं।

## सर्वे वा तवर्षत्वात् ॥३७॥

सिo—सभी यजमानों को इन संस्कारों को करना चाहिए, क्योंकि वे सभी के सिए हैं।

## गृहपतिरिति च समास्या सामान्यात् ॥३८॥

भीर. 'गृहपति' समास्या है। गृहपति का प्रयोग समानरूप से सभी यजमानों के लिए है।

## विप्रतिबेचे परम् ॥३६॥

विरोध होने पर जो 'पर' होता है, उसी में कार्य होता है। (जहाँ यजमान सथा ऋत्विज — दोनों का कार्य एकसाथ कराना होता है, वहाँ ऋत्विजों का ही कार्य होता है।)

## हौत्रे परार्यत्वात् ॥४०॥

हीत में कर्म परार्थ ही होता है।

## वचनं परम् ॥४१॥

जो माम्नान वचन कहा है, वह केवल मर्थवाद है।

प्रमुत्वादास्विक्यं सर्ववर्णानां स्यात् ॥४२॥

पूर्व - सामध्यं होने से ऋत्विककर्म सभी वर्णवाले कर सकते हैं।

स्मृतेर्वा स्याद् ब्राह्मणानाम् ॥४३॥

सि०—स्मृति के प्रमाण से बाह्मण-वर्ग को ही ऋत्विक् कर्म कराने का ग्रीध-कार है।

## फलचमसविषाच्चेतरेवाम् ॥४४॥

फलचमस का विधान होने से क्षत्रिय और वैदय को ऋत्विक् कर्म कराने का प्रधि-कार नहीं है।

# सान्नाम्येऽप्येबं प्रतिषेषः सोमपीयहेतुत्वात् ॥४५॥

सोमपायो न होने के कारण भी क्षत्रिय और वैश्य का सान्ताय्य में भी प्रतिषेष है, भतः क्षत्रिय भौर वैश्य को ऋत्विक् कर्म कराने का प्रविकार नहीं है।

## चतुर्वाकरणे च निर्वेद्यात् ॥४६॥

चतुर्घाकरण (पुरोडांश को चार आगों में बौटने) में भी ब्राह्मण का ही निर्वेश होने से भी ब्राह्मण को ही ऋत्विक कर्म कराने का अधिकार है।

धन्वाहार्ये दर्शनात् ॥४७॥

धन्याहार्यं दक्षिणा में भी बाह्मण का ही ग्राधिकार होने से भी बाह्मण को ही इतियक् कर्म कराने का श्रधिकार है।

शित पूर्वमीमांसादक्षंने हादक्षाध्यायस्य चतुर्षः पादः ॥
 शित हादक्षीऽज्यायः ॥
 समाप्तं चेदं मीमांसादक्षंनम् ॥

# मीमांसादर्शनम्

# सूत्र-अनुत्रमणिका

| লুস                        | *अध्याय, पाद, सूत्र | सूत्र               | अध्याय, पाद, सूत्र                      |
|----------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------|
|                            | अ                   | अंगेर्वा स्याद्     | 6-8-50                                  |
| वंस <b>िशरोनू</b> क        | ₹0-6-₹              | अग्ने: कर्मत्व      | ¥-₹-₹=                                  |
| अकर्म ऋतुसंयु              | 3-8-65              | अग्न्यङ्गमप्रकरणे   | ₹- <b>६-३</b> ५                         |
| अकर्म चोध्वंमा             | €- <b>c-</b> १४     | अम्यतिग्राह्यस्य    | १०- <b>द-</b> २३                        |
| अकर्मणि चात्रत्य           | 4-4-60              | अन्याधेयस्य नैमि    |                                         |
| अकर्मत्वात्तु नैवं         | <b>६-१-४</b> ६      | अग्न्याघेये वाऽ     | १०-३-३ <b>०</b>                         |
| अकर्मवा चतुर्भि            | 80-5-8              | अग्रहणादिति चेत्    | ₹ <b>१-३-</b> ४३                        |
| अकर्मा वा संसर्गार्थ       | 80-2-82             | अङ्गगुणविरोधे च     | ο ξ - e'- ο \$                          |
| अकार्यत्वाच्च ततः          | <b>६-७-</b> ४       | अङ्गवत्त्रत्नामानु  | ११-२-२५                                 |
| अकार्यत्वाच्च नाम्न        | T:                  | अञ्जविधिवी निमित्त  | <b>४-३-३</b> २                          |
| अकार्यत्वाच्च शब्दा        | £-7-80              |                     |                                         |
| अस्तत्वाच्च जुह्नां        | ₹-५-७               | अङ्गविपर्यासी विना  | 88-3-85                                 |
| वऋतुयुक्तानां वा           |                     | अङ्गहीनश्च तद्धर्मा | £-6-86                                  |
| अकिया वा अपूपहेतु          | १०-5-१३             | अङ्गानां तु शब्द    | ११-१-५                                  |
| अगणा च कर्                 |                     | अङ्गानां तूपघात     | 3-3-36                                  |
| अगुणा च कर्मचोदः           |                     | अङ्गानां मुख्यकाल   | x-8-x£,                                 |
| अगुणे तुकर्मशब्दे          | 4-5-58              |                     | 8-4-₹                                   |
| अग्निधर्मः प्रतीष्टकं      | €-१-२६              | अङ्गानि तु विधान    | 88-2-0                                  |
| विग्नियोगः सोम             | ११-३-१६             | अञ्जे गुणत्वात्     | ¥-3-23                                  |
| अग्निवदिति चेत्            | ११-३-२×             | अङ्गेषु च तद्मावः   |                                         |
| विग्तिहोत्रे चाशेष         | ११-१-40             | अञ्जेषु स्तुतिः     | १ <b>१-</b> २-३<br>४३.००                |
| वग्निस्तु लिङ्गदशं         | ₹-₹-₹१              | अचेतनेऽथंबन्ध       | 8-3-66                                  |
| अग्नीधरच वनिष्ठु           | 8-6-58              |                     | १-२-३५                                  |
| <b>अग्नीषोम</b> विघानात्तु |                     | अचोदकाश्च संस्काराः | 100000000000000000000000000000000000000 |
|                            | १०-८-५६             | अचोदना गुणार्थेन    | ३-६-२७                                  |

<sup>\*</sup> पहली संख्या अध्याय, दूसरी संख्या पाद, तोसरी संख्या सूत्र की है।

| अचोदनेति चेत्               | 88-2-38        | अधिकारादिति चेत्      | 8-8-8=                         |
|-----------------------------|----------------|-----------------------|--------------------------------|
| अचोदितं च कर्म              | 3-8-30         | अधिकाराद्वा प्रकृति   | 3-5-2                          |
| अजामिकरणार्थ                | १०-5-६२        | अधिकारे च मन्त्र      | 3-2-20                         |
| अतत्सर्देकारार्थ            | E-8-8X         | अध्यूध्नी होतु        | 80-19-83                       |
| अतद्गुणत्वात्तु             | €9- 8 €        | अभ्रिगुः सवनीयेषु     | 8-3-28                         |
| अतद्विकारश्च                | 4-3-88         | अधिगोश्च विपर्या      | ११-४-५६                        |
| अतद्विकाराच्च               | ६-४-४७         | अध्वर्युवी तदर्थी     | 3-5-20                         |
| अतिथौ तत्प्रधान             | 6-8-80         | अघ्वर्युर्वा तन्न्याय | 3-0-80                         |
| अतुल्यत्वात्तु नैव          | 7-7-7×         | अध्वर्युस्तु दर्शनात् | 3-5-53                         |
| अतुल्यात्तु वाक्य           | २-२-२६         | अनन्तरं व्रतं तद्     | ¥-3-77                         |
| अतुल्यत्वादसमान             | 3-4-4          | अनुपायदच कालस्य       | १०-८-६८                        |
| अतुल्याः स्युः              | 80-3-48        | अनपेक्षत्वात्         | 8-8-88                         |
| अश्यार्षेयस्य हानं          | €-8-83         | अनम्यासस्तु वाच्य     | ११-१-३७                        |
| अथ विशेषलक्ष                | <b>5-</b> 9-2  | अनभ्यासे पराक्        | 80-7-82                        |
| अथातः ऋत्वर्थ               | 8-6-6          | अनभ्यासो वा छेदन      | ११-१-३६                        |
| अथातः शेषलक्षण              | 3-8-8          | अनर्थंकं च तद्वचनम्   | <b>२-१-</b> २६                 |
| अथातो धर्मजिज्ञासा          | 8-8-8          | अनर्थकं त्वनित्यं     | ६-5-२€                         |
| अथान्येनेति संस्था          | 3 - 7-7        | अनर्थंकइच कर्मसंयोगे  | 3 - 8-3                        |
| अदक्षिणत्वाच्च              | 80-6-48        | अनर्थकश्च सर्वनाशे    | <b>६-४-१६</b>                  |
| अद्रव्यं चापि दृश्यते       | 6-5-68         | अनर्थंकश्चोपदेशः      | 3-7-22                         |
| अद्रव्यत्वात्केवले कर्मशेषः | 7-3-70         | अनवानोपदेशस्च         | 39-8-3                         |
| अद्रव्यत्वात्तु शेषः        | 3-8-58         | अनसां च दर्शयति       | १२-१-१६                        |
| अद्विवंचनं वाश्रुति         | <b>२-४-१</b> ₹ | अनाम्नाते दर्शनात्    | १०-5-२१                        |
| अधर्मत्वमप्रदान             | 6-8-33         | अनाम्नातेष्वमन्त्र    | 8-6-38                         |
| अधिकं च विवर्णं             | 38-7-3         | अनाम्नादशब्द          | €-₹-₹                          |
| अधिकं वाऽन्यर्थत्वात्       | 80-8-83        | अनिज्यां च वनस्पते    | E-8-XX                         |
| अधिकं वा प्रतिप्रसवात्      | <b>६-७-१</b> € | अनिज्या वा शेषस्य     | 80-10-88                       |
| अधिकं वाऽर्घवत्वात्         | १०-७-२७        | अनित्यत्वात्तु नैवं   | ₹-४ <b>-५</b> , <b>६-१-४</b> ० |
| अधिकं वा स्यादिति           | 34-6-08        | अनित्यदर्शनाच्च       | १-१-२5                         |
| अधिकं वा स्याद्बह्वर्थं     | ६-७-२४         | अनित्यसंयोगात्        | १-२-६                          |
| अधिकश्च गुणः                | 85-5-38        | अनित्यसंयोगान्म       | 35-7-8                         |
| अधिकदचैक वाक्य              | 80-8-8         | अनियमः स्यादिति       | 88-8-8                         |
| अधिकानाञ्च दर्श             | 80-4-36        | अनियमोऽन्यत्र         | x-8-3                          |
| अधिकारश्च सर्वेषां          | 99-9-78        |                       |                                |
|                             |                |                       |                                |

| 2 2 2                   |                 |                                | 40                        |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------|---------------------------|
| अनियमोऽविशेषात्         | ६-७-२           |                                | ¥ 9- <b>5</b> -3          |
| ₹-09                    | -४६, १२-४-३     |                                | 3-7-₹                     |
| अनियमो वार्थान्तर       | €-=-3           | ६ अन्यार्थेनाभिसम्बन्धः        | ६-२-५                     |
| अनिरुप्तेऽम्युदिते      | ६- <b>५-१</b>   | ६ अन्येन वैतच्छास्त्रा         | 8-8-86                    |
| अनिर्देशाच्च            | 6-8-8           | ४ अन्येनापीति चेत्             | <b>६-६-७</b>              |
| अनुग्राहाच्च जोह        | 8-8-81          | <sup>9</sup> अन्ये स्युऋत्विजः | १०-६- <del>५</del> १      |
| अनुप्राहाच्च पाद        | ६-७-२।          |                                | ₹-७-२०                    |
| अनुत्तरार्थी वाऽयं      | E-8-8:          | <b>र अन्यो बोद्ध</b> त्या े    | 12-8-20                   |
| अनुत्पत्ती तु काल:      | 8-3-31          | अन्वयं चापि दर्शयति            | €-7-3€                    |
| अनुनिर्वाप्येषु         | <b>१</b> २-३-३  | अन्वयो वार्ज्यवादः             | €-२-३=                    |
| अनुप्रसर्पिषु सामा      | ₹-Х-Х-          |                                | <b>१</b> २-४-४७           |
| अनुमानव्यवस्थानात्      | 8-3-67          |                                | १०-४-३७                   |
| अनुवषट्काराच्च          | 5-7-2           |                                | १०-६-४७                   |
| अनुवादश्च तदर्थ         | 8-8-3           |                                | ₹-X- <del>2</del>         |
| अनुवादो वा दीक्षा       | 9 5-9-3         | अपनयस्त्वेकदेश                 | ३-5-३३                    |
| अनुषङ्गी वाक्य          | २ <b>-१-४</b> ८ | अपनयनाद्वा पूर्व               | 3-2-30                    |
| अन्ते तु बादरायण        | 39-9-1          | अपनयनो वा विद्य                | ₹- <b>५-</b> २            |
| अन्ते तूत्तरयोर्दध्यात् | 3-F-X           | अपनयो वाऽर्थान्तरे             | 6-8-88                    |
| अन्ते यूपाहुतिस्त       | ११-२-२५         | अपनयो वाऽऽधान                  | <b>५-४-१</b> ६            |
| अन्ते वा कृतकाल         | १०-६-२⊏         | अपनयो वा प्रवृत्या             | £-x-88                    |
| अन्ते वा तदुक्तम्       | 3-5-1           | अपनयो वा प्रसिद्धे             | १ <b>१-</b> २ <b>-</b> ६२ |
| अन्ते स्युरव्यवायात्    | ¥-3-80          | अप राघात्कर्त् इच              | 6-5-63                    |
| अन्त्यमरेकार्थे         | 3-4-82          | अपराधेऽपि च                    | ६-२- <i>१७</i>            |
| अन्त्ययोर्यथो           | 8-5-8=          | अपरिमिते शिष्ट                 | ६-७-२ <i>१</i>            |
| अन्नप्रतिषेधा           | 39-8-8€         | अपवृत्ते तु चोदना              | 8-3-86<br>4-0-66          |
| अन्यतरतोऽति             | 39-9-2          | अपाकृते तद्धिकारा              | 6-5-85                    |
| अन्यदर्शनाच्च           | 8-3-35          | अपाकृतेन हि                    | 5-x-86                    |
| अन्यविधानादारण्य        | 87-8-30         | अपि तुकर्मशब्दः                | 6-5-63                    |
| अन्यश्चार्थः प्रतीयते   | 7-8-70          | अपि तु वाक्यशेषः               | 80-2-8                    |
| अन्यस्यापीति चेत्       | ६-२-७           | अपि तु वाक्यशेषत्वा            | १०-द-१५                   |
| बन्या अपीति चेत्        | -X-3 \$         | अपि त्वन्याय                   | €-₹-१२                    |
| अन्यानर्थक्यात्         | 8-5-8           | अपि त्ववयवार्थ                 | 60-3-ER<br>6-4-64         |
| <b>य</b> न्यायश्चानेक   | १-३-२६          | अपि त्वसन्निपाति               | 3-4-9                     |
| अन्यायस्त्वविकारेण      | 6-3-80          | अपि वाऽङ्गभनिज्याः             | 8-8-5<br>6-8-6            |
|                         |                 | . 41 22 112                    | 4-6-4                     |

| अपि वाऽतद्विकार      | द- <b>१-२</b> ५        | अपि वा परिसंस्या          | 80-6-13         |
|----------------------|------------------------|---------------------------|-----------------|
| अपि वाऽन्यानि        | ६-६-३४                 | अपि वा पौर्णमास्यां       | 80-4-88         |
| अपि वाऽन्याय         | y-8-4                  | अपि वा प्रतिपत्ति         | 88-8-38         |
| अपि वाऽन्यार्थ       | €-8-3=                 | अपि वा प्रतिमन्त्र        | १०-३-२६         |
| अपि वाऽप्येकदेशे     | €-₹-₹                  | अपि वा प्रयोगसा           | ₹-१-३१          |
| अपि वाऽभिघान         | 80-8-3                 | अपि वा फलकर्तृ            | 88-8-8c         |
| अपि वाऽर्थस्य        | 8-3-88                 | अपि वा यजित श्रुते        | द-२- <b>२</b> ४ |
| अपि वाज्यतिरेका      | <b>६-३-१</b> २         | अपि वा यजमानाः            | १०-६-५२         |
| अपि बाऽहर्गणे        | 20-14-05               | अपि वा यद्यपूर्व          | ७-१ <b>-</b> १६ |
| अपि वाऽऽख्याविकार    | 80-8-80                | अपि वा लौकिके             | २-5-२१          |
| अपि बाऽऽग्नेयवद्     | १०-७-२४                | अपि वा विहितत्वा          | १०-५-४३         |
| अपि बाऽऽज्यप्रधान    | 80-X-XE                | अपि वा वेदतुल्य           | ६-२-२३          |
| अपि वाऽऽम्नानानसा    | 8-3-66                 | अपि वा वेदनिर्देशाद       | €-6-33          |
| अपि वा कर्तृसामा     | 8-3-2                  | अपि वा शब्दपूर्व          | €-5-€           |
| अपि वाकर्मपृथक्      | 88-5-88                | अपि वा शुषमाजां           | €-8-3           |
| अपि वा कर्मवैषम्यात् | 80-3-XX                | अपि वा शेवकर्म            | 3-0-3           |
| अपि दा कामसंयोगे     | €-5-€                  | अपि वा शेषभूत             | १०-१-११,        |
| अपि वा कारणाग्रहणे   | १-३-७, ४-१-५           |                           | १०-१-२३         |
| अपि वा कालमात्रं     | 8-8-8                  | अपि वा श्रुतिभूतत्वा      | 80-3-67         |
| अपि वा कृत्स्नसंयोगा | ₹- <b>६-१</b> 0,       | अपि वा श्रुतिभेदात्       | ३-७-२ २         |
|                      | ६-७-३६                 | अपि वा श्रुतिसंयोगात्     | 5-6-58          |
| अपि वा ऋत्वभावाद     | <b>€-</b> 5-¥          | अपि वा संख्यावत्त्वा      | १०-५-५६         |
| अपि वा ऋमकाल         | 4-8-30                 | अपि वा संप्रयोगे          | 88-6-58         |
| अपि वा क्रमसंयोगाद्  | 7-8-38                 | अपि वा सहितीये            | 3-3-80          |
| अपि वा गायत्री       | x-3-68                 | अपि वा सर्वत्रकर्मणि      | ¥- <i>Ę-</i> ⊌  |
| अपि थाङ्गानि         | 8-8-30                 | अपि वा सर्वघर्मः          | १-३-१६          |
| अपि वा चोदनैक        | ११-४-५०                | अपि वा सर्वेसंख्या        | ५-३-२           |
| अपि वा तदधिकारा      | ६-७-३२,                | अपि वेन्द्राभि            | \$ 6-8-30       |
|                      | १०-३-६७                | अपि वोत्पत्तिसंयोगा       | ४-२-३०,         |
| अपि वा दानमात्रं     | १०-७-१५                |                           | <b>६-२-२</b>    |
| अपि वा द्विह्नतत्वा  | 3-4-88                 | अपूर्वंच प्रकृतौ          | 85-5-33         |
| अपि वा द्विसमवायो    | X 5-5-3                | अपूर्वतां तु दर्शयेद्     | ₹ 6-6-08        |
| अपि वा धर्मविशेषात्  | १०-४-६३                | अपूर्वत्वात्तथा पत्न्याम् | 6-8-68          |
|                      | SOCIAL SOUND ASSESSED. |                           |                 |
| अपि वा नामधेयं       | <b>१</b> -४-२          | अपूर्वत्वाद्व्यवस्था      | E-6-6R          |

| अपूर्वत्वाद्विधानं         | <b>६-</b> ५-५    | अभ्यासे च तदम्या                 | 39-3-08          |
|----------------------------|------------------|----------------------------------|------------------|
| <br>अपूर्वे व्यपदेशाच्च    | 80-8-83          | अभ्यासेन तु संख्या               | 20-X-50          |
| अपूर्वीसु तु संख्यासु      | 80-4-68          | अभ्यासोऽक <b>मंशेष</b>           | <b>६-</b> २-२४   |
| अपूर्वे च विकल्पः          | E-3-24           | त्रम्यासो वाऽविकारा              | 8-8-88           |
| अपूर्वे चार्यवादः          | १०-5-५           | अभ्यामो वा प्रयाज                | 88-8-33          |
| अपूर्वे त्वविकारो          | €-३-२२           | अम्युदये काला                    | ६-४-१            |
| अपूर्वे वापि भागि          | ७-३-२            | अम्युदये दोहा                    | 38-8-3           |
| अप्रकरणे तु तद्वर्म        | ₹-४-२०           | अभ्यूहरचोपरिपा                   | १०-१-५६          |
| अप्रकरणे तुयच्छा           | १०-८-१७          | अयक्यमाणस्य                      | ४-४-८            |
| अप्रकृतत्वाच्च             | २-२-१५           | अयज्ञवसनाच्च                     | १०- <b>५-३</b> ६ |
| अप्रमाणाच्छब्दा            | E-8-XX           | अयनेषु चोदना                     | 7-3-4            |
| अप्रतिकर्षो वा             | ११-२-५७          | अयाज्यत्वाद्वासाना <u>ं</u>      | 88-8-38          |
| अप्रतिषेघो वा दर्शना       | १०-७-३६          | अयोनौ चापि                       | ७-२- <b>१</b> ८  |
| अप्रतिषेघो वा प्रति        | 60-0-88          | अर्थकर्म वाऽभिधान                | 8-5-58           |
| अप्रयोगाङ्गमिति            | ११-३-२२          | अर्थकर्मवा कर्तृ                 | 8-7-80           |
| अप्रयोजकत्वादे             | 3-8-85           | अर्थं कर्मवा शेषत्वा             | १०-२-६६          |
| षप्रसिद्धिर्वाऽन्य         | १२-१-१५          | अर्थकारिते च द्रव्येण            | 6-4-43           |
| अप्राकृतत्वानमैत्रा        | १० <u>-७-</u> १= | अर्थकृते चानुमानं                | <b>५-१-</b> ६    |
| अप्राप्ता चानुप            | 8-5-6            | अर्थंद्रव्यावरोधे                | 38-8-3           |
| असाह्यणे च दर्शनात्        | 80-6-2           | <b>अर्थ</b> प्राप्तवदिति         | 80-5-8           |
| अभक्षो वा कर्म             | ₹5-0-0\$         | अर्थभेदस्तु तत्रार्थे            | ₹ १-१-६          |
| अभागिप्रतिषे <b>धा</b> च्च | १- <b>२-</b> ५   | वर्षंलोपादकर्म स्यात्            | 3-9-5            |
| अभावदर्शनाच्च ४-१          | -३६, १२-२-४      | अर्थवांस्तु नैक                  | \$ F-9-3 \$      |
| अभावाच्चेतरस्य             | ₹ <b>-</b> ¥-₹€  | अर्थवादश्च तदर्थत्वात्           | £-8-8£           |
| अभावादतिरात्रे <b>षु</b>   | १०-५-५३          | अर्थवादश्च तदथंवत्               | 8-8-28,          |
| अभिघारणे विप्र             | 8-6-33           |                                  | <b>६-७-२</b> ४   |
| अभिधानं च कर्म             | २-१-२⊏           | अर्थवादोपपत्तेश्च २-३-           | 80, 8-8-8€       |
| वभिषानेऽर्थवादः            | 8-5-86           | अर्थवादो वा                      | 8-5-83           |
| अभिधानोपदेशाद्वा           | <i>७-३-३६</i>    | अयंवादो वोऽनुप                   | 3-8-8            |
| व्यम्यस्येतार्थंवत्        | 87-3-88          | अर्थवादो वाऽर्थस्य               | <b>4-3-</b> 78   |
| अभ्यासः सामिवेनी           | € - 8 - 3        | अर्थवादो वा प्रकरणात्            | ३-४-८            |
| बम्बासात्तु प्रधानस्य      | 80-3-58          | अर्थवादो वा विधिशेष <sup>े</sup> | ६-७-३०           |
| बम्यासेनेतराः              | 6-7-70           | अर्थविप्रतिषेघात्                | १-२-३६           |
| अभ्यासेऽपि तथेति           | 8-8-3            | अर्थंसमवायात्त्राय               | E-8-80           |
|                            |                  |                                  |                  |

| अर्थस्तु विधिशेष          | १-२-२१                 | अवदानाभिधारणा               | 4-8-5              |
|---------------------------|------------------------|-----------------------------|--------------------|
| अर्थस्य चासमाप्तत्वा      | 5-3-3¢                 | अवमृथे च तद्वत्             | ११-३-१=            |
| अर्थस्य त्वविभक्त         | 3-8-0                  | अवभृथे प्रधाने              | <b>११</b> -२-२=    |
| अर्थस्य व्यपविगत्वा       | ६-३-४                  | अवमृथे बहिपः                | १०-७-४७            |
| अर्थस्य शब्दभाव्य         | ७-१-१ <b>-</b> २       | अवशिष्टं तु कारणं           | 8-8-37             |
|                           | १-४२, ५-१-२            | अवाक्यशेषाच्च               | 8-4-64             |
| अर्थात्तु लोके विधिः      | ११-१- <i>६</i> १       | अवाच्यत्वात्                | 88-5-80            |
| अर्थाद्वा कल्पनैकदेश      | १-४-३०                 | अवाच्यत्वान्नेति            | 3€-8-0\$           |
| अर्थाद्वा लिङ्गकर्म       | 88-8-33                | अविकारमेकेऽनार्ष            | €-3-8              |
| अर्थानां च विभक्त         | E-E-88                 | अविकारो वा प्रकृति          | १२-३-⊏             |
| अर्थान्तरे विकारः         | €-ई-४४                 | अविकारो वार्ज्यं            | १०-४-२५            |
| अर्थापत्ते द्रं व्येषु    | 6-8-62                 | अविकारोवा बहूना             | <b>₹ ₹ - ₹ - 3</b> |
| अर्थापत्तेस्तद्धर्मः      | 80-3-3X                | अविज्ञेयात्                 | 8-2-3=             |
| अर्थापरिमाणाच्च           | ६-४ <b>-</b> ३६        | अविद्यमानवचनात्             | 8-2-38             |
| अर्थाभावात्तु नैवं स्यात् | <b>६-६-१</b> ३         | अविद्यमानात्तु नैवं         | ₹ १-१-३            |
| अर्थाभावात्तु नैवं स्याद् | 39-€-3                 | अविधिश्चेत्कर्मणा           | ११-२-२             |
| अर्थाभावे संस्कार         | 80-7-08                | अविभागाच्च शेष              | 3-4-60             |
| अर्थाभिधानकर्म च          | ¥-१-२६                 | अविभागात्तु कर्मणो          | २-३-२⊏             |
| <b>अर्थाभिधानसंयोगः</b>   | <b>€-१-</b> ३६         | अविमागात्तु नैवं            | ७-१-५              |
| अर्थाभिधानसाम             | 3-2-8                  | अविभागाद्वि <b>षानार्ये</b> | 8-8-50             |
| अर्थे ज्यीति चेत्         | ४-२-१२                 | अविरुद्धं परम्              | 4-5-88             |
| अर्थे त्वश्रूयमाणे        | 80-8-67                | अविरुद्धोपपत्ति             | 80-8-30            |
| अर्थे समवैषम्यमतो         | 8-6-56                 | अविरोधो वा उपरि             | <b>१</b> २-३-२     |
| अर्थे स्तुतिरन्या         | <b>१</b> -२-२ <b>-</b> | अविशिष्टस्तु वानयार्थः      | 8-5-80             |
| अर्थेन च विपर्यासे        | 90-7-68                | अविशेषात्तु शास्त्रस्य      | 8-6-8              |
| अर्थेन च समवेतत्वात्      | 80-8-68                | अविशेषात्स्तुति             | 3-3-28             |
| अर्थेन त्वपकृष्यते        | 5-6-68                 | अविशेषान्नेति चेत्          | १०-५-२८            |
| अर्थेनेति चेत्            | 3-5-33                 | अविशेषेण यच्छा              | 80-4-8€            |
| अर्थैकत्वादेकं वाक्यं     | २ <b>-१</b> -४६        | अवेष्टी चैकतन्त्र्यं        | 48-8-€             |
| अर्थेकत्वाद्विकल्पः       | <b>€-२-२€</b> , ३०     | अवेष्ट्रः ।ज्ञसंयो          | २-३-३              |
| अर्थैकत्वे द्रव्यगुण      | ₹-१-१२                 | अवैद्यत्वादभावः             | ६-१-३७             |
| अर्थो वा स्यात्           | €-१-१३                 | अव्यक्तासु तु सोम           | <b>-1-1-1</b> €    |
| अन कीणिपशुश्च             | ६-द-२२                 | अव्यवायाच्च                 | x-१-३१             |
| अन्वनाच्च स्वशब्द         | £-8-80                 | बंगक्ती ते प्रतीयेरन्       | 34-0-8             |

| सूत्र-अनुक्रमणिका | 1क्रमणिका | सूत्र-अन |
|-------------------|-----------|----------|
|-------------------|-----------|----------|

| वशब्दमिति चेत्             | 39-8-3                | अहर <b>ङ्गं</b> वांशु   | 80-€-35                 |
|----------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| अशाब्द इति चेत्            | <b>4-</b> 9- <b>4</b> | अहरन्ताच्च परेण         | <b>१</b> ०-६-३६         |
| अशास्त्रत्वाच्च            | १२-१-२७               | अहर्गणे च तद्धमं:       | £-10- <b>8</b> X        |
| अशास्त्रत्वात्तु नैवं      | 80-6-88               | अहर्गंणे च प्रत्यहं     | 39-6-38                 |
| अशास्त्रलक्षणत्वा          | ₹-६-₹€,               | अहर्गणे यस्मिन्नप       | ६-५-५६                  |
|                            | <b>⊑-३-२१</b>         | अहर्गणे विषाणा          | ११-३-१२                 |
| अशास्त्रलक्षणाच्च          | १२-२ <b>-३</b> ७      | अहानि वाऽभिसंख्या       | £-10-80                 |
| बशास्त्रात्तूपसम्त्राप्तिः | <b>६-२-१</b> =        | अहीनवचनाच्च             | ६-२-३०                  |
| बश्चिष्टेन च सम्बन्धात्    | 80-2-68               | अहीनवत्पुरुषस्य         | 3-8-68                  |
| अशेषं तु समञ्जस            | €-6-88                | अहीने दक्षिणाशास्त्रं   | १०-६-६२                 |
| <b>ब</b> शेषत्वात्तदन्तः   | <b>₹-७-</b> ⊏         | अहीनो वा प्रकरणाद्      | ₹-३- <b>१</b> ४         |
| अशेषत्वास्तु नैवं          | <b>३-</b> ५-५         | अह्ना वाश्रुतिभूत       | 88-8-80                 |
| अश्रुतित्वाच्च             | 5-8-53                | आ                       |                         |
| अश्रुतित्वादिति चेत्       | १०-४-२०               | <b>आकालिकेप्सा</b>      | 8-5-88                  |
| अश्रुतित्वान्नेति चेत्     | 25-8-5                | आकृतिस्तु ऋियार्थ       | १-३-३३                  |
| अश्रुतेस्तु विकार          | ७-२-११                | आख्या चैवं तदर्य        | ३-३-१३                  |
| अश्ववदिति चेत्             | ६-४-⊏                 | आख्या चैव तदावे         | 6-5-83                  |
| अश्वस्य चतुस्त्रि          | 8-8-86                | आस्या प्रवचनात्         | १-१-३०                  |
| असंयुक्तं प्रकरणा          | 3-3-88                | आख्या हि देशसंयो        | 39-€-9                  |
| असंयुक्तास्तु तुल्य        | 80-3-85               | <b>आगन्तुकत्वाद्वा</b>  | 85-3-8                  |
| असंयोगात्तदर्येषु          | 8-8-85                | आगमेन वाऽम्यास          | १०-५-१६                 |
| असंयोगात्तु नैवं           | ६-३-६                 | आगमी वा चोदना           | <b>६-३-१</b> ४          |
| असंयोगात्तुं मुख्यस्य      | 3-3-85                | आग्नेयवत्पुनर्वच        | 5-8-6x                  |
| असंयोगात्तु वै कृतं        | <b>५-१-२७</b>         | <b>आग्नेयसू</b> क्तहेतु | २-३-२७                  |
| असंयोगाद्विधिश्रुता        | 80-3-83               | आग्नेये कृत्स्नविधिः    | १०-६-७५                 |
| असंस्पृष्टोऽपि<br>-        | 34-8-48               | आग्रयणाद्वा             | १०-५-४७                 |
| बसति चासंस्कृतेषु          | 85-8-8=               | आघाराग्निहोत्र          | ₹-7-₹₹                  |
| असम्बन्धश्च कर्मणा         | €-२-5                 | आधारे च दीर्घ           | <b>१</b> २-३-२ <b>८</b> |
| असम्बन्धात्तु              | x-१-३२                | आचाराद् गृह्यमा         | <b>६-२-३१</b>           |
| अस्थानात्                  | 8-8-6                 | आच्छादने त्वैका         | 80-8-85                 |
| अस्थियज्ञोऽविप्रति         | 80-5-88               | आज्यं वा वर्णसामा       | 4-6-86                  |
| अस्यां च सर्वतिङ्गा        | ६-५-३७                | आज्यभागयोर्ग्रहणं       | 80-6-X0                 |
| अहनि च कर्म                | E-E-58                | आज्यभागयोर्वा           | 80-10-82                |
| SOURCE S (N. 10) 101 101   |                       |                         | •                       |

## मीमांसा-दर्शन

| आज्यभागाद्वानिर्दे         | 80-10-8        | आरम्भासमवायाद्वा      | 80-8-56           |
|----------------------------|----------------|-----------------------|-------------------|
| आज्यमपीति चेत्             | 4-8-50         | आराच्छिष्टमसंयु       | ३-६-३२            |
| बाज्यसंस्था प्रति          | E-8-X5         | <b>बारादपीति</b> चेत् | <b>₹-७-</b> ₹     |
| आज्याच्च सर्व              | ₹-४-१          | आर्थापत्याच्च         | e-9-9             |
| आज्ये च दर्श               | ₹-¥-४          | आर्षेयवदिति           | <b>६-</b> 5-३३    |
| <b>अ</b> तिञ्चनाम्यास      | <b>६-</b> ¥-४  | आवापवचनं वा           | १०-४-२२           |
| आदाने करोतिशब्द:           | ४-२-६          | आवृत्तिस्तु व्यवाये   | 90-4-39           |
| आदितो वा तन्न्याय          | १0-X-G         | आवृत्या मन्त्रकर्म    | 25-E-03           |
| आदितो वा प्रवृत्तिः        | १०-५-६         | आवेश्येरन् वाऽर्थ     | ६-२-४२            |
| आदित्यवद्यौगप              | १-१-१५         | आश्रयिष्वविशेषेण      | 8-6-6=            |
| आदेशार्थेतरा               | ६-५-२७         | <b>आश्रितत्वाच्च</b>  | <b>६-२-११</b>     |
| आधानं च मार्या             | <b>६-</b> ≈-१३ | आसादनमिति चेत्        | ११-२-३८           |
| बाधानेऽपि तथेति            | ३-८-३७         | इ                     |                   |
| आघाने सर्वशेष              | 5-3-8          | इज्यायां तद्गुण       | 3 5-3-3           |
| आनन्तर्यं च सान्ना         | 80-2-48        | इज्याविकारो वा        | <b>3-X-</b> &⊏    |
| <b>जानन्तर्यमचोदना</b>     | 3-6-58         | इज्याशेषात्स्विष्ट    | 80-10-80          |
| आनन्तर्यात्तु चैत्री       | ६-४-३१         | इतरप्रतिषेघो वा       | ११-२-२६           |
| जानर्थंक्यं च संयोगा       | 8-8-80         | इतरस्याश्रुतत्वाच्य   | 39-8-2            |
| आनर्थक्यात्तदङ्गेषु        | 7-8-4=         | इतरेषु तु पित्र्याणि  | ६-५-२५            |
| आनर्थक्यात्त्विषकं         | 3-8-6          | इति कर्तव्यताऽविधे    | 19-8-8            |
| आनर्थक्यादकारणं            | 8-8-53         | इष्टित्वेन तु         | ६-८-२             |
| <b>जानर्थक्यान्नेति</b>    | x-3-3x         | इष्टित्वेन संस्तुते   | ६-⊏-७             |
| <b>बानुपूर्व्यवतामे</b> के | 9-4-8          | इष्टिपूर्वत्वाद       | ६-द-१             |
| आप्तिः संख्या              | 80-5-6         | इष्टिरयक्ष्यमाणस्य    | 3-8-E             |
| आमने लिङ्कदर्श             | 80-8-10        | इष्टिराजसूय           | ११-२-११           |
| अामिक्षोभयभाष्य            | 5-2-88         | इष्टिरारम्भसंयोगा     | 80-8-8            |
| आस्नातस्त्वविका            | 6-8-83         | इष्टिरिति चैक         | 39-7-98           |
| आम्नातादन्यदिध             | 6-8-X0         | इष्टिषु दर्शपूर्णमास  | 5-8-88            |
| आम्नानं परिसंख्यार्थं      | 38-4-09        | इष्ट्यन्तेन वातदर्था  | ४-३-३०            |
| आम्नायवचनं तद्वत्          | 88-5-88        | इष्ट्यर्थमग्न्याधेयं  | ₹-६-११            |
| <b>बा</b> म्नायवचनाच्च     | 85-8-36        | इष्ट्यावृत्ती प्रयाज  | 8-8-88            |
| आम्नायस्य ऋियार्थ          | १-२-१          | ई                     | Southern Back And |
| आरम्भणीय विकृतौ            | 39-7-88        | ईहार्थाश्चाभावात्     | 80-2-40           |
| आरम्भस्य शब्द              | ११-१-१०        |                       |                   |

| ਭ                       |                | उत्पत्तिनां समत्वाद्वा      | 9-8-5                     |
|-------------------------|----------------|-----------------------------|---------------------------|
| उक्त क्रियाभिधानम्      | 9- <b>₹-</b> 8 | उत्पत्तिनामधेयत्वाद्        | 5-3-22                    |
| उक्तं च तत्त्वमस्य      | ε-3-₹=         | उत्पत्तिरिति चेत्           | ३-६-६                     |
| उक्तं तु वाक्यशेष       | १-२-२२         | उत्पत्तिर्वा प्रयोजक        | ११-३-३=                   |
| उक्तं तु शब्दपूर्वत्व   | 39-9-9         | उत्पत्तिशेषवचनं च           | 3-8-0                     |
| उक्तं समवाये पार        | 4-8-80         | उत्पत्तेश्चातत्प्रधान       | 8-3-5                     |
| उक्तं समाम्नायैदम       | 8-8-8          | उत्पत्तेस्तु निवेशः         | १०-5-६ <b>५</b>           |
| उक्तमनिमित्तत्वम्       | <b>६-१-४</b> ६ | उत्पत्तौ कालभेदात्          | १०-६-७१                   |
| उक्तमभावदर्शनम्         | 80-8-80        | उत्पत्तौ तु बहुश्रुतेः      | ३-७-२६                    |
| उक्तश्चाऽनित्यसंयोग     | १-२-५0         | उत्पत्तौ नित्यसंयोगात्      | ६-१-४२                    |
| उक्तश्चार्येऽसम्बन्धः   | 3-8-2          | उत्पत्ती येनसंयुक्तं        | 8-5-88                    |
| उक्ता विकाराच्च         | 39-4-09        | उत्पत्तौ वाऽवचना            | 8-6-58                    |
| उक्त्वा च यजमा          | €-0-5          | उत्पत्तौ विष्यभावाद्वा      | 0-9-0                     |
| उक्थाऽग्निष्टोम         | 38-4-08        | उत्पत्त्यर्थाविभागाद्वा     | ७-१-२                     |
| <b>उक्थ्यविच्छेद</b>    | १०-४-४६        | उत्पत्त्यसंयोगात्           | 8-5-88                    |
| उक्थ्याच्च वचनात्       | 60-4-83        | उत्पन्नाधिकारात्            | 3-4-60                    |
| उक्थ्यादिषु वाऽर्थ      | 3-3-75         | उत्पन्नाधिकारो              | 3-5-0                     |
| उखायां काम्य            | 85-8-80        | उत्सर्गस्य ऋत्वर्थ          | 90-5-09                   |
| उत्कर्षः संयोगा         | ११-३-४७        | उत्सर्गाच्च भक्त्या         | <b>₽ ₹</b> - <b>₹</b> - 3 |
| उत्कर्षाद् ब्राह्मणस्य  | x-x-80         | उत्सर्गेऽपि परिग्रहः        | 85-8-5#                   |
| उत्कर्षे सूक्तवाकस्य    | ११-३-५२        | उत्सर्गे तु प्रधान          | 39-0-8                    |
| उत्कर्षो वा ग्रहणाद्    | 3-3-58         | उदगयनपूर्वपक्ष              | ६-८-२३                    |
| उत्कर्षो वा दीक्षित     | ६-५-३६         | उदयनीये च तद्वत्            | 88-5-ER                   |
| उत्कर्षो वा द्वियज्ञवत् | 29-8-3         | उदवसानीयाः सत्र             | १०-२-३७                   |
| उत्कृष्येतै कसंयुक्तौ   | 3 = - = -3     | उद्गातृ <del>च</del> मसमेकः | ३-५-२३                    |
| उत्तरवदिप्रतिषेध        | o-3-₹0         | उपगाश्च लिङ्गदर्श           | 3-6-\$0                   |
| उत्तरस्य वा मन्त्रा     | १०-३-१५        | उपगेषु शरवत्                | 80-8-€                    |
| उत्तरार्थस्तु स्वाहा    | 2-8-88         | उपदेशस्त्वपूर्व             | <b>६-</b> 5- <b>३</b>     |
| उत्तरासु न यावत्स्व     | 66-6-86        | उपदेशाच्च साम्नः            | 5x-8-3                    |
| उत्तरास्वश्रुतित्वा     | 39-9-99        | उपदेशो वा याज्या            | <b>३-२-१</b> २            |
| उत्थाने चानुप्ररोहात्   | ६-५-३६         | उपधानं च तादर्ध्यात्        | १०-१-५४                   |
| उत्पत्तावभिसम्बन्ध      | 8-8-30         | उपनयन्नाधीत होम             | ६-द-११                    |
| उत्पत्तिकालविषये        | 8-3-30         | उपरवमन्त्रस्तन्त्रं         | 66-8-X3                   |
| उत्पत्तितादथ्यी         | १०-5-२६        | उपरिष्टात्सोमानां           | 88- <b>\$-</b> 88         |
|                         |                |                             |                           |

| The state of the s |                |                           |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|-----------------|
| उपवादश्च तद्वत्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १०             | एककपालानां वैश्व          | ७- <b>१-</b> २३ |
| उपवीतं लिङ्गदर्शनात्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ₹-             | एककपालैन्द्राग्न <b>ो</b> | ७ <b>-१</b> -२२ |
| उपवेशश्च पक्षे स्यात्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2-0-80         | एककर्मणि विकल्पो          | <b>5-8-</b> 28  |
| उपसत्सु यावदुक्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 88-6-03        | एककर्मणि शिष्टत्वाद्      | 3-5-58          |
| उपस्तरणाभिघारण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 80-5-3         | एकत्रिके तृचादि           | 80-X-0          |
| उपहब्येऽप्रतिप्रसवः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | २-४-२८         | एकचितिर्वा स्याद          | 8-8-80          |
| उपांशुयाऽवचनाद्यथा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ६-५-१०         | एकत्व <b>यु</b> क्तमेकस्य | 3-9-83          |
| उपांशुयाजमन्तरा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 80-4-80        | एकत्वाद्वैकभागः           | १०-७-२१         |
| उपायो वा तदर्थत्वात्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3-8-38         | एकत्वेऽपि न गुणा          | 6-3-85          |
| उभयपानात्पृषदा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 38-8-08        | एकत्वेऽपि परम्            | 5-8-83          |
| उभयसाम्नि चैवमेका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 38-5-3         | एकत्वेऽपि पराणि           | 2-8-50          |
| उभयसामिन नैमित्तिकं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 34-4-08        | एकदेशकालकर्तृत्वं         | 9-7-8           |
| उभयसाम्नि विश्वजिद्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | १०-६-२४        | एकदेशत्वाच्च विभक्ति      | 8-3-5€          |
| उभयार्थमिति चेत्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8-3-32         | एकदेश द्रव्यश्चो          | 8-8-5=          |
| उभयो पितृयज्ञवत्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ६-८-८          | एकद्रव्ये संस्काराणां     | 88-8-83         |
| <b>उभयोरिवशेषात्</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | e-7-40         | एकघेत्येकसंयोग            | 8 €-₹-3         |
| उभयोरचा जूसंयो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 37-7-78        | एकघोपहारे सहत्वं          | १०-२-१७         |
| उभयोस्तु विधानात्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | १०-८-६६        | एकनिष्पत्तेः सर्वं समं    | 8-8-55          |
| उभाभ्यां व न हि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ६-४-२५         | एकपात्रे ऋमादघ्वर्युः     | ३-४-३६          |
| उष्णिक्कक्भो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>५</b> -३-६  | एकर्चस्थानानि यज्ञे       | 80-6-8          |
| <b>.</b> 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                | एकवाक्यत्वाच् <b>च</b>    | १०-१-5          |
| ऊह:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | १-२-५२         | एकशब्द्यात्तथा            | 88-8-58         |
| 蹇                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                | एकश्रुतित्वाच् <b>च</b>   | 8-6-65          |
| ऋग्वा स्यादाम्नात                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | €-8-8=         | एकसंख्यमेव स्यात्         | <b>५-३-१</b> ४  |
| ऋग्गुणत्वान्नेति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | द-३-२ <i>६</i> | एकस्तु समवायात्त          | 6-2-80          |
| ऋजीषस्य प्रधान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | १०-६-७६        | एकस्तोमो वा               | <b>4</b> -3-83  |
| ऋत्विक्फलं करणे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ३-५-२५         | एकस्माच्चेद्यथा           | 3-8-86          |
| ऋत्विग्दानं धर्ममात्रा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | १०-२-२२        | एकस्मिन्नेकंसंयो          | 3-3-35          |
| ए                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                | एकस्मिन्वा देवता          | 3-5-80          |
| एकं वा चोदनैकत्वात्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8-3-68,        | एकस्मिन्वाऽर्थधर्म        | ₹-₹-४३          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>५-</b> २-२० | एकस्मिन्वा विप्रति        | 80-8-88         |
| एकं बा तण्डुल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ¥-2-8X         | एकस्मिन्समवत्त            | ₹ <b>-</b> ሂ-₹  |
| एकं वा शब्दसाम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | x-8-8=         | एकस्य कर्मभेदादिति        | ३-७-२३          |
| एकं वा संयोगरूप                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3-8-6          | एकस्य तु लिङ्गभे          | २-३-२           |

| एकस्य तूभयत्वे         | ¥-9-¥           | औ                       |                        |
|------------------------|-----------------|-------------------------|------------------------|
| एकस्य वा गुणविधि       | 88-8-8=         | औत्तरवेदिको             | <b>७-३-</b> ₹ <b>४</b> |
| एकस्य वा श्रुतिसाम     | १०-४-१७         | औत्पत्तिकस्तु शब्द      | १-१-५                  |
| एकस्यां वा स्तोम       | १०-५-११         | औत्पत्तिके तु द्रव्य    | १०-२-६६                |
| एकस्यैवं पुनः श्रुतिः  | 7-7-7           | औदुम्बर्याः परार्थ      | <b>६-</b> ६-६          |
| एकाग्नित्वादपरेषु      | ११-२-४७         | औपमृतं तथेति            | 8-6-83                 |
| एकाग्निवच्च दर्शनम्    | १२-१-६          | औषघं वा विशदत्वा        | <b>5-१-३७</b>          |
| एकादशिनीवत् त्र्यनी    | 80-X-53         | औषधसंयोगाद्वी           | ६-५-२२                 |
| एका पञ्चेते घेनु       | 34-8-08         | क                       |                        |
| एकार्थत्वादविमागः      | 8-5-84,         | कण्डूयणे प्रत्यञ्ज      | 88-8-8€                |
|                        | 80-5-58         | कपालानि च कुम्भी        | 66-8-80                |
| एकार्थत्वान्नेति चेत्  | 90-4-100        | कपालेऽपि तथेति          | 85-8-85                |
| एकार्थस्तु विकल्पेरन्  | १२-३-१0         | करिष्यद्वचनात्          | 88-8-80                |
| एकाहाद्वा तेषां        | 5-3-68          | करोति शब्दात्           | १-१-⊏                  |
| एके तु कर्तृसंयोगा     | १०-३-६६         | कर्त्तुवश्चित्रितसंयोगा | २-४-२, ६-१-५           |
| एके तु श्रुतिः         | १०-३-६२         | कर्त्तुस्तु धमानयमा     | २-४-७                  |
| एकेनापि समाप्येत       | 88-8-88         | कर्त्तुः स्यादिति       | 35-2-09                |
| एकेषां चाशक्यत्वात्    | 85-8-8          | कर्तृगुणे तुकर्मा       | 39-9-€                 |
| एकैकशस्त्व             | 80-5-88         | कर्तृतो वा विशेषस्य     | ₹-₹-₹                  |
| एतस्मिन्नसंभवन्न       | ६-१-२४          | कर्तृदेशकालानाम         | 8-7-23                 |
| ऐ                      |                 | कर्तृ भेदस्तथेति        | <b>११-</b> २-४२        |
| ऐकशब्दादिति            | 66-6-68         | कर्तृविधेर्नानार्थ      | 3-9-88                 |
| ऐकशब्द्ये परा          | 8-8-5           | कर्तृसंस्कारो वचना      | ₹0- <b>६-</b> ५३       |
| ऐकादशिनेषु सौत्यस्य    | <b>≃-6-6</b> 8  | कर्मकरो वा कीत          | €-3-58                 |
| ऐकार्थ्याच्च तद        | 8-5-58          | कर्मकार्यात्            | 8-8-38                 |
| ऐकार्ध्यादव्यवाय:      | ११-१-५६         | कर्मकार्यात्सर्वे       | ₹-७-३२                 |
| ऐकार्थ्याद्वा नियम्येत | <b>५-१-२</b> ५, | कर्म च द्रव्यसंयो       | 3-9-09                 |
|                        | १०-७-६×         | कर्मजे कर्म यूपवत्      | ७-३-२८                 |
| ऐन्द्राग्ने तु लिङ्ग   | 3 F-7-F         | कर्मणश्चैकशब्दात्       | १०-३-६                 |
| ऐन्द्रावायवस्या        | 80-4-67         | कर्मणस्त्वप्रवृत्ति े   | 5-8-50                 |
| ऐन्द्रायायवे तु        | ₹-५-१5          | कर्मणः पृष्ठशब्दः       | Ø-₹-₹¥                 |
| ओ                      |                 | कर्मणोस्तु प्रकरणे      | १०-5-४१                |
| भीवनी वाऽन्नसंयो       | १०-१-३६         | कर्मण्यारम्भभाव्य       | ११-१-२0                |
| भौवनो वा प्रयुक्त      | 80-8-85         | कर्म तथेति चेत्         | <b>६-२-१</b> १         |
|                        |                 | S 50%                   | 3 3 343                |

| कर्मधर्मीवाप्रवण            | १-३-२२                | कालस्तु स्याद             | ६-४-३८           |
|-----------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------|
| कर्मयुक्ते च दर्शनात्       | 8-7-8=                | कालस्येति चेत्            | 8-2-x2           |
| कर्म वा विधिलक्षणम्         | ₹-2-३                 | कालान्तरेऽर्थवत्वं        | १२-३-१ <b>४</b>  |
| कर्म सन्तानो वा             | १२-३-२७               | कालाभ्यासेऽपि             | <b>⊑</b> -३-६    |
| कर्मस्वपीति चेत्            | 80-4-33               | कालार्थत्वाद्वोभयोः       | ६-४-४२           |
| कर्माऽभेदं तु जैमिनिः       | ६-३-४                 | कालोत्कर्ष इति            | x-8-58           |
| कर्माण्यपि जैमिनिः          | 3-8-8                 | कालो वोत्पन्न             | ६-४-३५           |
| कर्माभावादेवमिति            | E-8-83                | कृतकं चाभिधानम्           | 3-8-85           |
| कर्मार्थं तु फलं            | ३-द-२द                | कृतत्वात्तु कर्मणः        | 3-8-80           |
| कर्मार्थंत्वात्प्रयोगे      | ११-१-5                | कृतदेशात्तु पूर्वेषां     | 4-2-58           |
| कर्में के तत्र दर्श         | १-१-६                 | कृते वा विनियोग           | १-१-३२           |
| कल्पान्तरं वा तुल्य         | ६-७-२२                | कृत्स्नत्वात्तु तथा       | १०- <b>८-३</b> ८ |
| कामसंयोगा त्                | १०-५-८१               | कुत्स्नविधानाद्वा         | 5-8-X            |
| कामसंयोगे तु                | १०-५-६५               | कृत्स्नोपदेशादु           | ₹ <b>-</b> २-१५  |
| कामेष्टी च दानशब्दा         | 80-5-85               | कृष्णलेष्वर्थलोपा         | 80-5-8           |
| कामो वा तत्संयोगेन          | 8-3-55                | ऋतुतोवाऽर्थवादानु         | ₹-₹-₹            |
| काम्यत्वाच्च                | X-3-38                | ऋतुवद् वानुमानेना         | 38-8-8           |
| काम्यानि तु न               | 38-5-08               | ऋतोश्च तद्गुणत्वा         | १०-७-६७          |
| काम्ये कर्मण                | 8-3-20                | ऋतौ फलार्थवाद             | 8-3-80           |
| काम्येषु चैव                | ६-३-द                 | ऋत्वग्निशेषो वा           | <b>५-३-१६</b>    |
| कारणं स्यादिति              | 8-8-58                | <b>ऋत्वन्तरवदि</b> ति     | 4-8-88           |
| कारणाच्च                    | ३-४-२                 | ऋत्वन्तरे वा तन्न्या      | 80-6-60          |
| कारणादभ्यावृत्तिः           | <b>५</b> -२- <b>३</b> | ऋत्वन्तरेषु पुन           | ११-१-१=          |
| कारणाद्वाऽनवसर्गः           | <b>५-२-</b> ५         | ऋत्वन्ते वा प्रयोग        | ५-३-२७           |
| कारणानुपूर्व्याच्च          | 38-4-8                | ऋत्वर्थं तु ऋियेत         | 80-5-85          |
| कात्स्न्यं वा               | ६-४-२५                | ऋत्वार्थायामिति           | 88-8-88          |
| कार्यत्वादुत्तरयो           | १०-४-४६               | क्रमकोपश्च यौग            | ११-१-५४          |
| कालप्राधान्याच्च            | ६-५-४१                | क्रमकोपोऽर्थशब्दा         | X-8-6.           |
| कालभेदात्त्वावृत्ति         | 88-2-58               | कमश्च देशसा               | <b>३-३-१</b> २   |
| कालभेदान्नेति               | 88-8-88               | कमादुपसर्जनोऽन्त <u>े</u> | 8-x-8            |
| कालवाक्यभेदा                | १२-२-१५               | क्रमेण च नियम्यते         | X-8-8            |
| कालविधिवों भयो              | ६-४-४४                | ऋयणश्रपणपुरो              | द-२-४            |
| कालश्चेत <del>्सन्न</del> य | E-8-88                | ऋयणेषु तु विकल्पः         | १२-४-५           |
| कालश्रुतौ काल               | 8-3-30                | कियतेवाऽर्थवाद <b>ः</b>   | 80-5-8           |
|                             |                       |                           |                  |

| सूत्र-अनुः | क्रमणिका |  |
|------------|----------|--|
|            |          |  |

| सूत्र-अनुक्रमणिका           |                           |                                          | ९१७              |
|-----------------------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------|
| क्रियस्य धर्ममात्र          | ६-१-१५                    | गुणशब्दस्तथेति                           | 02 52            |
| कियाणामर्थशेषत्वा <b>.</b>  | ११-१-२ <b>७</b>           | 3                                        | €- <b>१-</b> ३८  |
| कियाणामाश्रित               | ₹- <b>३-</b> ११           | गुणश्चानर्थकः स्यात्                     | ₹- <b>१-१</b> स  |
| क्रियार्थंत्वादितरे         | 6-8-5=                    | गुणक्चाऽपूर्वसंयोगे<br>गुणस्तु ऋतुसंयोगा | २-२-२३           |
| किया वा देवतार्थ            | 82-2-8                    |                                          | ₹-₹-₹            |
| क्रिया वा स्थाद             | 6-x-x 8                   | गुणस्तु श्रुतिसंयोगा                     | २-२-४            |
| त्रिया स्याद्धर्म           | १०-२-६0                   | गुणस्य तु विधान                          | ६-१-२३           |
| िकयेरन् वाऽर्थं             | 6-5-8x                    | गुणस्य तु विघानार्थे                     | 8-8-8=           |
| कीतत्वात्तु भक्त्या         |                           | गुणात्संज्ञोपबन्धः                       | ₹-₹-१०           |
| क्वचिद्धिधानाच्च            | 39-9-3                    | गुणादप्रतिषेधः                           | 8-5-80           |
| <b>क्वचिद्विधानान्ने</b> ति | ξ-ξ- <b>ξ</b> γ           | गुणादयज्ञत्त्रम्                         | 80-4-88          |
| क्ष                         | १ <b>१</b> -१ <b>-</b> ६५ | गुणाद्वाऽप्यभिधानं                       | ₹ <b>-</b> २-४   |
| का<br>क्षामे तु सर्वदाहे    | C V 0:-                   | गुणाद्वा द्रव्यशब्द:                     | <b>द-३-१</b> ६   |
| गान पुत्तवदाह               | 6-8-80                    | गुणानां च परार्थ                         | ₹ <b>-१-</b> २२, |
| ण<br>गणचोदनायां यस्य        | - 3 3                     |                                          | ६-४-१३,          |
| गणादुपचयस्त                 | <b>५-३-३</b>              |                                          | १०-५-६७          |
| गणेषु द्वादशस्य             | =-3-80                    | गुणानां तूत्पत्ति                        | &-&- <b></b> ₹   |
| गतेकमस्थियज्ञ               | 5-8-80                    | गुणाभावात्                               | ₹-२-७            |
| गव्यस्य च तदादि             | १०-२- <b>५</b> ७          | गुणाऽभिधानात्                            | 3-6-60           |
| गानसंयोगाच्च                | <b>५-१-१</b> ५            | गुणाभिघानान्मन्द्रा                      | ₹- <b>२-</b> २६  |
| गायत्रीषु प्राकृतीना        | ६-१-५६                    | गुणार्थात्वादुपदेश                       | 85-3-38          |
| गार्ह्यते वा                | <b>५-३-१</b> २            | गुणार्थीमति चेत्                         | E-6-R=           |
| 100 miles                   | ६- <b>६-२</b> १           | गुणार्था वा पुनः                         | 3-8-58           |
| गीतिषु समाख्या              | २-१-२६                    | गुणार्थित्वान्नेति                       | £- <b>6-</b> 38  |
| गुणकामेष्वाश्चि             | 5-8-53                    | गुणार्थेन पुनः श्रुतिः                   | 6-5-86           |
| गुणकालविकारा                | <b>१</b> २-१-२            | गुणार्थी व्यपदेशः                        | 5-6-83           |
| गुणत्वाच्च वेदे न           | ३- <b>८-१</b> २           | गुणावेशस्य सर्वत्र                       | 5-3-25           |
| गुणत्वेन तस्य               | ३-८-६                     | गुणाश्च नामसंयुक्ता                      | 8-8-3X           |
| गुणत्वेन देवता              | <b>८-१-</b> २३            | गुणेपीति चेत्                            | १०- <b>१-</b> २५ |
| गुणमुख्यविशेषा              | 3€-8-08                   | गुणोपबन्घात्                             | ₹-₹-₹₹           |
| गुणमुरूयेव्यति              | 3-5-6                     | गुणो वा श्रपणार्थ                        | €-8-8 <b>3</b>   |
| गुणलोपे तु मुख्य            | 80-5-68                   | गुणो वा स्यात्कपा                        | १०- <b>१-</b> २२ |
| गुणवादस्तु                  | 8-5-80                    | गृहपतिरिति च                             | 85-8-3=          |
| गुणविधिस्तु न               | <b>७-३-१७</b>             | गोत्ववच्च समन्वयः                        | <b>प्र−३-१७</b>  |
| गुणविशेषादेकस्य             | 3-6-88                    | गौणो वा कर्म                             | ३-८-२४           |

|                         |                         |                               | 10              |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------|
| ग्रहणं वा तुल्यत्वात्   | १०-५-२५                 | चोदनायां त्वनारम्भो           | 39-8-8          |
| ग्रहणं समानविधान        | १०-५-२७                 | चोदनायां फलाश्रुते:           | 8-3-60          |
| ग्रहस्यार्थवत्त्वा      | १०-७-५७                 | चोदनार्थकात्स्न्यात्तु        | ₹-६-८           |
| ग्रहणाद्वाऽनपाय:        | ₹-२-३१                  | चोदनालक्षणोऽर्थो              | १-१-२           |
| ग्रहणाडाऽपनीतम्         | ₹-२-₹                   | चोदनालिङ्गसंयोगे              | १०-४ २          |
| ग्रहणार्थं प्रतीयेत     | ₹9-7-3                  | चोदना वाऽपूर्वत्वा            | ₹-₹-₹           |
| ग्रहणां च सम्प्रति      | १०-१-२७                 | चोदना वाऽप्रकृतत्वा           | 7-7-90          |
| ग्रहाणां देवता          | 80-8-82                 | चोदना वा कर्मोत्सर्गो         | 8-8-48          |
| ग्रहभावे तद्वचनम्       | १०-१-२5                 | चोदना वा गुणानां              | २-२-६           |
| ग्रहार्थं च पूर्व       | 85-8-58                 | चोदना वाद्रव्य                | 8-8-88          |
| ग्रहेष्टकमौपान <u>ु</u> | <b>५-३-१</b> ५          | चोदना वा शब्दार्थस्य          | २-२-१६          |
| ग्रावस्तुतो भक्षो       | <b>३-५</b> -२७          | चोदना शेषभावाद्वा             | <b>5-8-</b> €   |
|                         | च                       | चोदनासमुदायात्तु              | 8-8-8=          |
| चतुर्थे चतुर्थेऽहन्     | १०-५-५५                 | चोदनासामान्याद्वा             | ७-३-२७          |
| चतुर्धाकरणे च           | 85-4-86                 | चोदनासु त्वपूर्व              | १०-4-१२         |
| चमसवदिति चेत्           | ₹-४-5                   | चोदनै करवाद्राज               | 86-8-8          |
| चमसाध्वर्यवश्च          | ₹ <i>-७-</i> २ <b>४</b> | चोदितं तु प्रतीयेता           | 9-3-80          |
| चमसांश्चमसाध्वर्य       | ₹-७-४६                  | चोदिते तुपरार्थं ३-१          | -8x, E-8-80     |
| चमसिनां वा              | 35-7-6                  | चोदितत्वाद्यथा                | <b>5-8-</b> 8   |
| चमसे चान्यदर्श          | ३-५-३५, ३-७-४८          | चोद्यन्ते चार्थकर्म           | 3-9-8           |
| चमसेषु समाख्या          | ₹-५-२२                  | ন্ত                           |                 |
| चमसैश्च तुल्य           | ₹ <b>-</b> ሂ-ሂ∘         | छन्दश्च देवतावत्              | ₹- <b>२-४</b> १ |
| चरावपीति चेत्           | ₹-₹-₹                   | छन्दिस तु यथादृ               | 8-4-68          |
| चरुशब्दाच्च             | <b>५-१-३</b> ५          | छन्दः प्रतिषेधस्तु            | ३-२-३ ⊑         |
| चर्रुहविविकारः          | 80-8-38                 | छन्दोव्यतिक्रम <u>ा</u>       | १०-५-55         |
| चरौ वाऽर्थोक्तं         | ₹-₹-₹                   | छागेन कर्माख्या               | ६-६-३६          |
| चरौ वा लिङ्गदर्श        | १०-१-४८                 | छागो वा मन्त्रवर्णात्         | ६-⊏-३१          |
| चातुर्वर्ण्यमविशेषा     | ६-१-२५                  | ज                             |                 |
| चिकीर्षया च             | 9-0-€                   | जगत्साम्नि सामा               | १०-५-५=         |
| चोदनां प्रतिभावाच       | च ३-८-७                 | जपाश्चाकर्मसंयुक्ताः          | 85-8-8          |
| चोदनानामनाश्रया         | १०-३-५5                 | जपो वा अग्निसंयो              | ६-द-६           |
| चोदना पुनरारम्भः        | २-१-५                   | जाघनी चैकदेशत्वात्            | ३-३ २०          |
| चोदना पृथक्तवे          | 88-8.5X                 | जाति तु बादरायणो <sup>े</sup> | ६-१-द           |
| षोदना प्रभुत्वाच्च      | ₹0-₹-₹                  | जातिनैं मित्तकं               | 8-∓-₹           |
|                         |                         |                               |                 |

|   | 440000000000000000000000000000000000000 |          |                        | W-21.000         |
|---|-----------------------------------------|----------|------------------------|------------------|
|   | जातिविशेषात्परम्                        | ₹-*-68   | तत्प्रयुक्तस्येति चेत् | 8-9-94           |
|   | जातिः                                   | 8-8-58   |                        | 5- <b>१-१</b> ¥  |
|   | जातेर्वा तत्प्रायवच                     | ६-=-४३   |                        | १२- <b>२-३</b> ५ |
|   | जात्यन्तराच्च                           | 8-2-5    | तत्र जीहवमनुयाज        | 8-8-83           |
|   | जात्यन्तरेषु भेदः                       | ११-४-३६  | तत्र तत्त्वमभियोग      | १- <b>३-</b> २७  |
|   | जीवत्यवचनमायु                           | १०-२-५८  | तत्र दानं विभागेन      | 80-3-X0          |
|   | जुहोति चोदनानां                         | c-8-8    | तत्र प्रतिहोमो न       | <b>E-X-8</b> 0   |
|   | जुह्वादीनामप्रयुक्त                     | ₹-₹-३₹   |                        | <b>६-</b> ५-५१   |
|   | जैमिनेः परतन्त्रत्वा                    | १२-१-७   | तत्र सर्वेऽविशेषात्    | ४-३-२७           |
|   | , ज्ञ                                   |          | तत्रान्यानृत्विजो े    | 80-7-80          |
|   | ज्ञाते च वाचनं                          | ₹-5-१5   | तत्राभावस्य हेतु       | 5-8-58           |
|   | ज्योतिष्टोमे तुल्या                     | 8-8-₹    | तत्रार्थात्कर्तृ       | ३-७-२१           |
|   | ज्योतिष्टोम्यस्तु                       | १०-६-६५  | तत्रायात्प्रतिवधनम्    | 3-4-83           |
|   | त                                       |          | तत्राविप्रतिषिद्धो     | €- <b>२-</b> ¥   |
|   | तच्चोदकेषु मन्त्रा                      | २-१-३२   | तत्राहर्गणेऽथाद्वा     | १०-६-७=          |
|   | तच्चोदना वेष्टे:                        | 2-8-82   | तत्रैकत्वमयज्ञा        | 8-6-66           |
|   | तच्छब्दो वा                             | メーキーメ    | तत्रोत्पत्तिरविभक्ता   | 8-8-85           |
|   | तच्छेषो नोपपद्यन्ते                     | 3-8-88   | तत्रौषधानि चोद्यन्ते   | 5-8-2×           |
|   | ततश्च तेन सम्ब                          | 2-9-3    | तत् श्रुतौ चान्य       | 80- <b>8-80</b>  |
|   | ततश्चावचनं                              | e-8-30   | तत्संयोगात्कर्मणो      | ३-७-४०           |
|   | ततोऽपि यावदुक्तं                        | 80-10-38 | तत्संस्कारश्रुते       | १०-5-३०          |
|   | तत्कालात्त्वावर्तेत                     | ११-३-२१  | तत्सर्वत्राविशेषात्    | ₹-8-₹            |
|   | तत्कालास्तु यूपकर्म                     | 4-6-38   | तत्सर्वार्थमनादेशात्   | 8-4-83           |
|   | तत्काले वालिङ्गदर्श                     | 3-5-38   | तत्सर्वार्थं मविशेषा   | ₹- <b>₹-</b> ₹   |
| 1 | तत्कालो वा प्रस्तरवत्                   | 09-5-88  | तित्सद्धिः             | 8-8-53           |
|   | तत्पृथक्त्वं च दर्श                     | १०-३-२८  | तथाऽग्निहविषो:         | 5-8-5            |
|   | तत्प्रकरणे यत्त                         | ₹-४-६    | तथाऽपूर्वम्            | 39-9-8           |
|   | तत्प्रकृतेर्वा                          | X-3-80   | तथाऽभिधानेन            | ३-७-⊑            |
|   | तत्प्रकृत्यर्थं यथान्ये                 | 3-6-68   | तथाऽऽज्यभागाग्नि       | १०-१-१६          |
|   | तत्प्रख्यञ्चान्य शास्त्रम्              | 6-8-8    | तथाऽऽशिरे              | ११-३-४०          |
|   | तत्प्रतिषिध्य प्रकृति                   | 8-8-80   | तथा कर्मोपदेशः         | ११-१-१७          |
|   | तत्प्रतिषेषे च तथा                      | 6-8-35   | तथा कामोऽर्थसंयो       | ₹-5-₹₹           |
|   | तत्प्रधाने वा                           | ३-४-७    | तथा च ज्वलनम्          | 80-8-XP          |
|   | तत्त्रयुक्तत्वे च धर्म                  | E-8-8x   | तथाचलिङ्गम्            | 8-8-80           |
|   |                                         |          |                        |                  |

| तथा च लिङ्गदर्शनम्                | १०-१-४४,        | तथेहापि स्यात्          | <b>५-३-३</b> ० |
|-----------------------------------|-----------------|-------------------------|----------------|
|                                   | १, १०-४-७२      | तथेहि ११-१-४            |                |
| तथा च लोकभूतेषु                   | ४-१-६           | तथैकार्थविकारे          | १०-७-६१        |
| तथा च सोमचमसः                     | १०-३-६=         | तथोत्तरस्यां तती        | १०-४-२३        |
| तथाचान्यार्थंदर्शनम् <sup>१</sup> | 8-8-38          | तथोत्थानविसर्जते        | ₹-२-१०         |
| तथा चान्यार्थदर्शनं कामु          | 88-8-XO         | तथोत्पत्तिरितरेषां      | 6-3-35         |
| तथा तद्ग्रहणे स्थात्              | 80-6-32         | तदकर्मणि च              | <b>६</b> -३-३  |
| तथा द्रव्येषु गुण                 | 8-7-7x          | तदपेक्षं च द्वादशत्वम्  | 88-8-50        |
| तथा निर्मन्थ्ये                   | 8-8-85          | तदभावेऽग्निवदिति        | E-2-XX         |
| तथान्तः ऋतुयुक्तानि               | ६-२-३०          | तदभ्यासः समासः          | 8-2-28         |
| तथा पयः प्रतिषेधः                 | ११-१-५१         | तदर्थत्वात्प्रयोगस्य    | 8-3-34         |
| तथा पूर्ववति स्यात्               | 5-3-70          | तदर्थमिति चेन्न         | 80-5-63        |
| तथा फलाभावात्                     | १-२-३           | तदर्थवचनाच्च            | 4-8-6          |
| तथा मक्षप्रैषा                    | ६-८-२८          | तदर्थशास्त्रात्         | १-२-३१         |
| तथाभिघारणस्य                      | १०-३-३८         | तदष्टसंख्यं श्रवणात्    | 8-8-85         |
| तथा भूतेन संयोगाद्                | 80-3-80         | तदशक्तिश्चानु रूप       | १-३-२८         |
| तथा याज्या पुरोहचोः               | 39-8-8          | तदाऽवयवेषु स्यात्       | ११-२-१६        |
| तथा यावदुक्तमा                    | <b>६-१-</b> २४  | तदास्यो वा प्रकरणो      | 3-7-78         |
| तथा यूपस्य वेदिः                  | ₹-७-१३          | तदादि वाऽभिसम्बन्धा     | x-8-58         |
| तथावमृथः सोमात्                   | 9-3-83          | तदावृत्तं तु जैमिनि     | e/-≒-19        |
| तथा व्रतमुपेतत्वात्               | १२-१-२0         | तदुक्तदोषम्             | 9-9-3          |
| तथा शरेष्वपि                      | 5-3-33          | तदुक्तित्वाच्च          | €-१-७          |
| तथा सोमविकारा                     | <b>x</b> -8-7 & | तदुक्ते श्रवणा          | 8-7-75         |
| तथा स्यादघ्वर                     | ११-२-१5         | तदुत्पत्तेर्वा प्रवचन   | 82-3-28        |
| तथा स्वाभिनः फल                   | ६-३-२१          | तदुत्पत्तेस्तु निवृत्ति | 88-5-3         |
| तथा हि लिङ्गदर्शनम्               | <b>4-7-78</b>   | तदुत्सर्गे कर्माणि      | 8-8-3          |
| तथाह्वानमपीति                     | ३-२-५           | तदुपहूत उपाह्नयस्वे     | 3-4-86         |
| तथेतरस्मिन् ५-३-३४,               | १०-७-५५,        | तदृग्द्रव्यं वचनात्     | 8-5-8          |
|                                   | ११-१-४२,        | तदेकदेशो वा             | 8-5-3          |
|                                   | 65-8-58         | तदेकपात्राणां समवा      | 3-4-83         |

**१. इम स्थानों पर भी देखें**—४-४-३=, ४-४-४१, ५-१-७, ५-२-२०, ६-१-११, **६-१-३**=, ६-५-१५, ६-७-१०, ब-१-३१, ब-३-५, ६-२-१=, १०-ब-४६, १०-ब-५व, ११-१-४४, ११-१-६६, ११-२-५, ११-२-१५, ११-२-२४, ११-४-३, ११-४-२३।

| तद्गुणाद्वा स्वधर्मः    | ₹-७-५१          | तस्मिन्संज्ञा विशेषाः   | ७-२-१६                |
|-------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------------|
| तद्गुणास्तुविधीये       | 3-8-8           | तस्तिन्संस्कारकर्म      | १२-४-२≈               |
| नद्देशानां वाऽग्र       | १०-५-६६         | तस्मिन्सोमः प्रवर्त्ते  | 5-8-80                |
| तद्देशानां वा संघात     | x 5-8-3         | तस्मिंस्तु शिष्यमाणा    | <b>६-</b> २-२२        |
| तद्भूतस्थानाद           | 88-3-58         | तस्मिश्च फलदर्श         | ६-३-२५                |
| तद्भूतानां ऋियार्थेन    | १-१-२५          | तस्मिश्च थपणथ्तेः       | 5-8-3€                |
| तद्भेदात्कर्मणोऽभ्यासो  | 39-7-9          | तस्य च किया ग्रहणा      | ७- <b>२-१</b> ५       |
| तद्युक्तं च कालभेदात्   | १२-१-१७         | तस्य च देवतार्थ         | 82-8-86               |
| तद्युक्तस्येति चेत्     | 79-9-3          | तस्य निमित्तपरीष्टिः    | १-१-३                 |
| तद्युक्ते च प्रतिषेधात् | ६-७-२७          | तस्य च पात्रदर्शनात्    | द- <b>२-१४</b>        |
| तद्युक्ते तु फलश्रुति   | 3-0-8           | तस्य धेनुरिति गवां      | १०-३ <b>-</b> ५६      |
| तद्रपत्वाच्च शब्दा      | ६-४-३           | तस्य रूपोपदेशाभ्यास     | ₹- <b>२-</b> २५       |
| तद्वचनाद्विकृतौ         | 4-8-80          | तस्य वाऽप्यनुमानिक      | <b>१०-</b> 5-१४       |
| तद्वच्च देवतायां        | 38-2-08         | तस्यां तु वचनादे        | 8-8-86                |
| तद्वच्च लिङ्गदर्शनम्    | ३-७-४२,         | तस्यां तु स्यात         | १०-१-६                |
|                         | 8-8-8 €         | तस्याग्रयणाद्           | १०-४-४२               |
| तद्वच्च शेषवचनं         | ३-५-१५          | तस्योपदेशसमाख्या        | ₹-७-४१                |
| तद्वत्सवनान्तरे         | 3-4-30          | तस्योभयथा               | १०- <b>५-</b> ८२      |
| तद्वर्जं तु वचन         | ₹-६-३           | तादर्थ्यात्कर्म         | <b>६-१-१</b> २        |
| तद्विकारेऽप्यपूर्व      | ¥-3-82          | तादर्थांद्वा तदा        | 6-₹-3                 |
| तद्व्यपदेशं च           | 8-8-8           | तादर्ध्येन गुणार्थ      | <b>६-</b> २- <b>४</b> |
| तद्धतिः शब्दास्नेति     | 8-8-20          | तानि द्वैधं गुण         | 7-8-4                 |
| तद्धि तथेति चेत्        | ११-३-२=         | ताभिश्च तुल्यसंख्या     | 8-8-84                |
| तन्त्रमध्ये विधानादा    | १२-१-३,         | ताभ्यां वा सह           | 80-=-38               |
|                         | १२-२-१७         | तासां च कृत्स्तवचनात्   | 6-8-5                 |
| तन्त्रिसमवाये चोदनातः   | 8-8-8           | तासामग्निः प्रकृतितः    | ₹-६- <b>१</b> ६       |
| तन्त्रीणां प्रकरणात्    | १०-5-40         | तुल्यं च साम्प्रदायिक   | 8-2-5                 |
| तन्नित्यं तच्चिकीर्षा   | <b>६-३-१</b> ७  | तुल्यं तु कर्तृधर्मेण   | <b>१</b> -३-२३        |
| तन्तित्यवच्च पृथक्      | <b>फ-३-१३</b>   | तुल्यत्वात् ऋययो        | 8-8-0                 |
| तन्यायत्वाददृ           | <b>१</b> २-३-२३ | तुल्यधर्मत्वाच्च        | 80-X-08               |
| तन्न्यायत्वादशक्ते      | ११-१-५=         | तुल्यवच्च प्रसंख्या     | 8-8-50                |
| तपदच फलसिद्धि           | 3-=-8           | तुल्यवच्चाभिधा <b>य</b> | १०- <del>८</del> -३२  |
| तस्माच्च विप्रयोगे      | ६-४-४६          | तुल्यश्रुतित्वाद्वेतरेः | 7-8-80                |
| तस्मिन्पेषणमनर्थ        | 38-8-08         | तुल्यः सर्वेषां पशु     | 3-8-85                |
|                         |                 | <b>→</b>                | 1 4 1 0               |

| तुल्या च कारणश्रुति           | ४-४-३६         | द                       |                 |
|-------------------------------|----------------|-------------------------|-----------------|
| तुल्या च प्रमृतागुणे          | 80-3-5         | दक्षिणाकाले यत्स्वं     | ६-७-७           |
| तुल्यानां तु यौगपद्य          | ११-१-५५        | दक्षिणायुक्तवचनाच्च     | 80-5-58         |
| तुल्येषु नाधिकारः             | 39-9-3         | दक्षिणेऽग्नौ वरुण       | 88-5-33         |
| तुचे वा लिङ्ग                 | १०-६-२         | दिधग्रहो नैमित्तिक      | 8-3-5           |
| तृचे स्यात् श्रुति            | 89-5-3         | दिध वा स्यात्           | १०-४-५५         |
| तृतीयसवने वचनात्              | 80-4-88        | दिधसंघातसामा            | <b>=-२-२१</b>   |
| तेन च कर्म संयोगात्           | <b>५-१-३</b> ३ | दघ्नस्तु गुणभूत         | 60-8-88         |
| तेन च संस्तवात्               | १०-६-३५        | दघ्नः स्यान्मूर्तिसामा  | <b>५-२-१५</b>   |
| तेन त्वर्थेन यज्ञस्य          | 8-9-3          | दिवहोमो यज्ञामिधा       | 5-8-8           |
| तेनोत्कृष्टस्य                | ₹-६-२१         | दर्शनमैष्टिकानां        | 2-6-80          |
| तेनोत्पत्तिकत्वात्            | y-7-x          | दर्शनाच्चान्यपात्र      | <b>5-8-</b> €   |
| तेषां चैकावदानत्वा            | 80-7-0         | दर्शनात्काललिङ्गानां    | ६-२-२७          |
| तेषां तु वचनाद्               | 38-5-08        | दर्शनादिति चेत्         | 3-8-8           |
| तेषां वा द्वचवदानत्वं         | 12-6-08        | दर्शनाद्विनियोगः        | 8-3-80          |
| तेषामप्रत्यक्ष                | 80-8-3         | दर्शनाद्वैकदेशे         | ६-४-१८          |
| तेषामृग्यत्रार्थवशेन          | २-१-३५         | दर्शपूर्णमासयो          | 8-8-56          |
| तेषामौत्पत्तिक                | ६-२-२=         | दर्शयति च               | 8-5-88          |
| तेषामर्थेन सम्बन्धः           | ₹-१-७          | दशत्वं लिङ्गदर्श        | ₹-७-₹७          |
| तेषु समवेतानां                | 98-2-80        | दशपेथे ऋियप्रति         | ११-२-५५         |
| तेष्वदर्शनाद्विरोध            | १-३-⊏          | दशमविसर्गवचनाच्च        | १०-६-३€         |
| ते सर्वार्थाः प्रयुक्तत्वाद   | ₹-७-₹€         | दशमेऽहनीति              | १०-६-४०         |
| त्रयस्तथेति चेत्              | १०-६-११        | दातुस्त्वविद्यमान       | 79-6-08         |
| त्रयाणां द्रव्यसम्प           | ₹-१-३€         | दाने पाकोऽर्थलक्षणः     | १०-३-३६         |
| त्रयोदशरात्रादिषु             | 5-2-20         | दीक्षाकालस्यशिष्ट       | ६ <b>-५</b> -३⊏ |
| त्रिशच्च परार्थत्वात्         | 3-2-38         | दीक्षाणां चोत्तरस्य     | ११-२-५६         |
| त्रिकस्तृचे ध्रुयें           | 80-4-80        | दीक्षादक्षिणं तुं       | ₹-७-११          |
| त्रिवत्सरच                    | 80-3-80        | दीक्षापराधे चानुग्रहात् | <b>६-४-३</b> ४  |
| त्रिवृति संख्यात्वेन          | १०-६-२२        | दीक्षापरिमाणे यथा       | ६-५-२८          |
| त्रिबृद्धदिति चेत्            | १०-६-१७        | दीक्षासु विनिर्देशा     | ६-७-१३          |
| त्र्यङ्गैर्वा शर <sup>े</sup> | 99-6-68        | दीक्षितस्य दानहोम       | १०-5-१२         |
| त्र्यनीकायां न्याय <u>ो</u>   | १०-४-७७        | दीक्षिताऽदीक्षित व्यय   | १०-६-५८         |
| त्वष्टारं तूपलक्षयेत्         | 3-5-38         | दीक्षोपसदां च संख्या    | 88-8-58         |
|                               |                | दूरभूयस्त्वात्          | १-२-१२          |
|                               |                |                         |                 |

| दृष्टः प्रयोग इति ५-३-    | ₹२, ११-१-३६     | द्रव्यसंस्कारप्रकरणा      | ३-५-३०          |
|---------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| दृश्यते                   | २-१-२३          | द्रव्यस्याकर्मकाल         | ११-३-२          |
| देवतया वा नियम्येत        | <b>५-३-</b> २   | द्रव्याणां कर्मसंयोगे     | <b>E-8-8</b>    |
| देवता तु तदाशी            | <b>७</b> ६-६-३  | द्रव्याणां तु ऋियार्थानां | 8-3-5           |
| देवता वा प्रयोजयेद        | 8-8-€           | द्रव्याणि त्वविशेषेणा     | 8-8-8           |
| देवतायां च तदर्थ          | 39-8-3          | द्रव्यादेशे तद्           | 9-3-88          |
| देवतायाश्च हेतुत्वे       | 39-9-08         | द्रव्यान्तरवद्वा          | 88-8-8E         |
| देवतायास्त्वनिर्वेच       | १०-5-47         | द्रव्यान्तरे कृतार्थं     | 88-8-88         |
| देवताश्रये च              | 39-5-3          | द्रव्यान्तरेऽनिवेशाद      | 5-3-20          |
| देशपृथक्त्वान्मन्त्रो     | 85-8-88         | द्रव्येष्वारमभगामि        | १०-४-२७         |
| देशबद्धमुपांशुत्वं        | 6-8-30          | द्रव्यकत्वे कर्मभेदात्    | ₹-4-8€          |
| देशमात्रं वा प्रत्यक्षं   | ३-७-१६          | द्रव्योत्पत्तेश्चोभयोः    | <b>६-४-२७</b>   |
| देशमात्रं वाऽशिष्टे       | 3-6-68          | द्रव्योपदेश इति चेत्      | 7-8-88          |
| दैक्षस्य चेतरेषु          | 5-8-83          | द्रव्योपदेशाद्वा          | द-४ <b>-५</b>   |
| दैवतैर्वेककर्म्यात्       | x-2-88          | द्वयोर्विधिरिति चेत्      | o 9-₹-e         |
| दोषात्तु वैदिके           | 3-8-33          | द्वयोस्तु हेतुसामर्थ्यं   | 8-8-8=          |
| दोषात्त्विष्टलौकिके       | 3-8-5=          | द्वादशशतं वा प्रकृति      | ६-७-१५          |
| दोहयोः कालभेदाद           | ३-६-२८          | द्वादशाहस्तु लिङ्गात्     | <b>६-</b> ५-२९  |
| द्यावोस्तथेति चेत्        | 8-7-7           | द्वादशाहस्य व्यूद         | 30-4-08         |
| द्रवत्वं चाविशिष्टम्      | 5-2-85          | द्वादशाहस्य सत्रत्व       | १०-६-६०         |
| द्रव्यं चोत्पत्तिसंयोगात् | 89-8-€          | द्वादशाहिकमहर्गणे         | 6-8-83          |
| द्रव्यं वा स्याच्चोदना    | <b>२-३-२२</b>   | द्वादशाहे तत्त्रकृति      | ११-४-१६         |
| द्रव्यगुणसंस्कार          | 3-8-3           | द्वादशाहे तु वचनात्       | १०-६-६६         |
| द्रव्यत्वेऽपि समु         | 85-8-88         | द्वित्वबहुत्वयुक्तं       | 2-3-80          |
| द्रव्यदेवतं तथेति         | 88-5-2          | द्विपुरोडाशायां स्याद     | १०-८-६१         |
| द्रव्यदेवतावत्            | 8 7-7-PE        | द्विविभागः स्याद्         | 80-6-50         |
| द्रव्यवत्त्वात्तु पुंसा   | ₹ <b>-१-१</b> 0 | द्विरात्रादिनामैका        | 5-2- <b>2</b> 8 |
| द्रव्यविकारं तु पूर्व     | 65-8-60         | द्वेष्ये वा चोदना         | 80-5-88         |
| द्रव्यविधिसन्नि           | 3 €- €-0 \$     | देध वा तुल्य              | 6-8-48          |
| द्रव्यसंख्याहेतु          | 99-9-3          | द्वैयहकाल्य तु            | 4-8-53          |
| द्रव्यसंयोगाच्च           | 3-8-53          | द्वचर्यत्वं च विप्रति     | ७-१-६           |
| द्रव्यसंयोगाच्चोद .       | २-२-१७          | द्वचाधानं च द्वियज्ञ      | <b>६-१-२</b> २  |
| द्रव्यसंस्कारकर्म         | 8-3-6           | द्वयाम्नातेषूभौ           | ३-⊏-१७          |
| द्रव्यसंस्कारविरोधे       | ६-३-३⊏          |                           |                 |

| ध                      |                                         | न चोदनातो हि         | <b>દ-</b> १-પ્ર  |
|------------------------|-----------------------------------------|----------------------|------------------|
| धर्ममात्रे तु कर्म     | 3-9-8                                   | न चोदनापृथक          | ११-३- <b>५</b> १ |
| धर्ममात्रे त्वदर्शना   | ११-१-२८                                 | न चोदनाभिसम्ब        | १०-२-६x          |
| धर्मविप्रतिषेधाच्च     | 3 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = | न चोदनाविधिशेष       | 3-5-99           |
| धर्मस्य शब्दमूलत्वाद्  | 8-3-8                                   | न चोदनाविरोधात् ६-   | ४-६, ६-5-३३      |
| धर्मस्यार्थकृतत्वाद्   | 6-2-80                                  | न चोदनाविरोधाद्वविः  | 3-1-5            |
| धर्माद्वा स्यात्       | १0-5-41                                 | न चोदनैकत्वात्       | १०-5-७२          |
| धर्मानुग्रहाच्च ८-२-२३ | द-१-३ <i>६,४२</i>                       | न चोदनैकवाक्य        | ११-२- <b>५</b> ३ |
| धर्मोपदेशाच्च न हि     | 3-3-8                                   | न चोदनैकार्थ्यात्    | ३-६-४            |
| धारणार्थत्वात्सोमे     | 39-9-98                                 | न चोदितत्वात्        | १०-५-३३          |
| धारणे च परार्थत्वात्   | E-8-30                                  | न तत्प्रधानत्वात् ६  | -६-५, ६-१-५८     |
| धारासंयोगाच्च          | १0- <del>५-</del> ६४                    | न तत्र ह्यचोदित्वात् | ६-६-३४           |
| धुर्येष्वपीति चेत्     | 80-4-58                                 | न तत्सम्बन्धात्      | 4-6-56           |
| भौवाद्वा सर्वसंयो      | 80-2-85                                 | न तदर्थत्वाल्लोकवत्त | 7-8-87           |
| न                      |                                         | न तदाशीष्ट्वात्      | 80-5-48          |
| न ऋग्व्यपदेशात्        | 5-8-88                                  | न तदीप्सा हि         | €-3-38           |
| न कर्मणः परार्थ        | 85-8-83                                 | न तद्भूतवचनात्       | १0-१-२0          |
| न कर्मसंयोगात्         | 80-8-84                                 | न तद्दरप्रयोजनै      | ३-६-३८           |
| ११-१-१३, १             | 2-8-38,88                               | न तद्वाक्यं हि       | ४-७-४            |
| न काम्यत्वात्          | ₹-१-३१                                  | न तल्लक्षणत्वादु     | ६-४-२३           |
| न कालभेदात्            | ११-४-३७                                 | न तस्यादुष्टत्वाद    | ६-५-८            |
| न कालविधिश्चो          | ३-२-६                                   | न तस्यानधिकाराद      | 8-7-83           |
| न कालेम्य उपदि         | ६-२-२६                                  | न तस्येति चेत्       | 8-6-32           |
| न कृत्स्नस्य पुनः      | 98-3-38                                 |                      | -७, १०-७-३१      |
| न क्रिया स्यादिति      | 8-3-38                                  | न तुल्यहेतुत्वादुभ   | १०-5-३           |
| <b>न गुणादर्थकृत</b>   | 6-8-3                                   | न तूत्पन्ने यस्य     | €-8-5€           |
| न गुणार्थत्वात्        | १२-१-२5                                 | न त्वशेषे वैगुण्यात् | €-8-66           |
| न गुणार्थत्वाप्राप्ते  | 80-2-80                                 | न त्वनित्याधिकारो    | १०-५-३६          |
| न चाङ्गविधिरङ्गे       | 80-3-X                                  | न त्वाम्नातेषु       | <b>२-१-</b> २२   |
| न चानङ्कं सकृ          | 80-2-48                                 | न त्वेतत्प्रकृति     | १ o-२-३=         |
| न चाविशेषाद्           | 39-4-08                                 | न दक्षिणा शब्दात्त   | <b>१०-</b> २-३६  |
| न चेदन्यं प्रकल्प      | 80-2-0                                  | न देवताग्निशब्द      | ६-३-१८           |
| न चैकं प्रति शिष्यते   | २-७-१5                                  | न देशमात्रत्वात्     | <b>88-</b> 5-88  |
| न चैकसंयोगात्          | <b>६-</b> ५-५३                          | न द्वचर्यंत्वात्     | १०-१-३१          |

| न नाम्ना स्याद                                    | 5-8-60              | न वा परार्थत्वा      | 6 0-8-X 0            |
|---------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| न नित्यत्वात्                                     | 8-2-80              | न वा परिसंख्यानात्   | ₹ 5-0-₹              |
| न निर्वापशेषत्वात्                                | १०-२-६३             | न वा पात्रत्वाद      | 8-6-38               |
| न पक्तिनामत्वात्                                  | 3-3-30              | न वा प्रकरणात्       | 6-8-68               |
| न पदार्थत्वात्                                    | 8-6-88              | न वा प्रधानत्वा      | १०-५-७६              |
| न पूर्वत्वात्                                     | 8-5-58              | न वा प्रयोगसम        | ६-⊏-३७               |
| न पूर्ववत्वात्                                    | 9-8-88              | न वार्थधर्मत्वात्    | 6-8-60               |
| न प्रकृतावकृ                                      | १०-६-१८             | न वा शब्दकृत्तत्वा   | 3-F-X                |
| न प्रकृतावपीति                                    | 5-8-88              | न वा शब्दपृथक्त्वा   | १०-७ <del>-</del> २६ |
| न प्रकृतावशब्द                                    | १०-७-६३             | न वा संयोगपृथक्त्वा  | <b>६-</b> ६-३⊏       |
| न प्रकृतेरशास्त्र                                 | ३-३-२२              | न वा संस्कार         | 80-8-X5              |
| न प्रकृतेरेकसंयो                                  | 39-5-6              | न वा स्याद्गुण       | 8 a-R-1€             |
| न प्रतिनिघौ सम                                    | ६-३-३२              | न वा स्वाहाकारेण     | 2-8-88               |
| न प्रयोगसाधारण्यात्                               | ११-३-२६             | न विशतौ दशेति        | 5-3-88               |
| न प्रसिद्धग्रहण                                   | १०-६-५६             | न विधेश्चोदित        | ११- <b>१-</b> ६६     |
| न प्राङ्नियमात्                                   | 87-8-30             | न वैदिकमर्थ          | 9-3-38               |
| न भक्तित्वात्                                     | 9-3-88              | न वैश्वदेवो हि       | १२ <b>-</b> १-२६     |
| न भक्तित्वादेषा                                   | ६-५-३४              | न वोत्पत्तिवाक्य     | ११-३-११              |
| न भूमिः स्यात्                                    | <b>₹-७-</b> ₹       | न व्यर्थत्वात्सर्व   | 99-4-6               |
| न मिश्रदेवतात्वा                                  | X-8-58              | न शब्दपूर्वत्वात्    | १०-5-११              |
| न यज्ञस्याश्रुतित्वा                              | 8-6-58              | न शब्दैकत्वात्       | 8-3-33               |
| न लौकिकानामा                                      | द-४ <b>-</b> ६      | न शास्त्रपरिणाम      | १-३-६                |
| न वाऽङ्गभूतत्वात्                                 | 0-9-09              | न शास्त्रलक्षणत्वात् | UF-F-99              |
| न वाऽनारम्यवाद                                    | ६-६-३               | न शेषसन्निघानात्     | 8-8-30               |
| न वाऽर्थान्तरसंयोग                                | १०-१-४७             | न श्रुतिप्रतिषेवात्  | 88-3-8€              |
| न वाऽविरोधात्                                     | १२-२-३६             | न श्रुतिविप्रतिषे ३  | -६-२४, ४-5-१६        |
| न वाऽसम्बन्धात्                                   | x-3-33              | न श्रुतिसमवायित्वा   | २-१-१६               |
| न वाऽकर्मपृथक्                                    | 11-5-50             | न संयोगपृथक्त्वा     | १२-१-२३              |
| न वा कल्पविरोधात्                                 | ६-६-२२              | न सन्निपातित्वाद     | 86-8-88              |
| न वा कृतत्वात्                                    | 82-8-83             | न समत्वात्प्रपाज     | १०-६-१२              |
| न वाक्यशेषत्वात्                                  | 5-8-5               | न समवायात् ६-        | 7-87, 6-8-36,        |
| न वाक्यशेषत्वद्गुणा                               | 5-8-53              | 10                   | <b>११</b> -२-४३      |
| न वा ऋत्वभिधाना                                   | ७-४-१५              | न सर्वस्मिन्निवेशात् | ₹-₹-७                |
| न वा तासां तदर्थ ३-६-                             |                     | न सर्वेषामधिकारः     | ₹-७-३४               |
| eri apelitettiivivittiitii 100 koltiete 20 10 feb | MALINES 207 875 256 |                      | 700 1005/2005        |

| न स्याद्देशान्तरे          | १-३-२०                     | नासमवायात्                | 4-8-85                 |
|----------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------|
| न स्याद्विशये तन्न्या      | १0-६-२0                    | नासमबायात्प्रयोजने        | 8-3-38                 |
| न स्वामित्वं हि            | ६-६-२०                     | नासम्भवात्                | ×-8-3                  |
| नाऽनङ्गत्वात्              | <b>६-३-३</b> o             | नासामर्थ्यात्             | ₹-७-३३                 |
| नाऽप्रकरणत्वाद             | ३-८-२८                     | निकायिनां च पूर्व         | 5-9-88                 |
| नाऽशब्दं तत्प्रमाण         | 8-6-68                     | निगदो वा चतुर्थं          | २-१-३=                 |
| नाऽसन्नियमात्              | 8-3-85                     | नित्यत्वाच्चानित्यै       | ६-७-५                  |
| ना कृतत्वात्               | X-8-80                     | नित्यधारणाद्वा            | 85-8-38                |
| ना चोदितत्वात्             | 6-5-60                     | नित्यधारणे विकल्पो        | 82-8-30                |
| नातत्संस्कारत्वात्         | 8-4-58                     | नित्यश्च ज्येष्ठशब्द      | 3-8-8                  |
| नादवृद्धिपर                | १-१-१७                     | नित्यस्तु स्याद्शेन       | १-१-१5                 |
| नादानस्यानित्य             | ६-७-१२                     | नित्यानुवादो वा           | 35-0-09                |
| नाधिकारिकत्वात्            | <b>€-</b> २- <b>४</b> ६    | नित्यो वा स्यादर्थ        | 8-8-66                 |
| नानर्थकत्वात्              | ६-३-३७                     | निमित्तविधानाद्वा         | १०-५-६१                |
| नानाबीजे एकमुलू            | 4-7-83                     | निमित्तार्थे च            | ६-१-२७                 |
| नानार्थत्वात्सोमे          | १२- <b>१-</b> 5            | नियतं वार्थवत्त्वात्      | <b>६-</b> ८-२७         |
| नाना वा कर्तृ भेदात्       | 88-5-85                    | नियमस्तु दक्षिणाभिः       | 3-6-36                 |
| नाना हानि वा               | ८-३-४                      | नियमार्थः क्वचिद्विधिः    | <b>६-३-१</b> ६         |
| नानुक्तेऽन्यार्थदर्श       | 8-8-33                     | नियमार्था गुणश्रुतिः      | ₹- <b>६-४</b> 0        |
| नान्यार्थत्वात्            | १२-१-४६                    | नियमार्था वा पुन:         | 8-7-28                 |
| नाप्रकरणत्वात्             |                            | नियमो बहुदेवते            | €-ξ-83                 |
| नामधेये गुणश्रुतेः         | १-४-६                      | नियमो वा तन्निमित्त       | ×9-7-3                 |
| नामरूपधर्म विशेष           | ₹-8 <b>-</b> 5             | नियमो वा श्रुतिविशेष      | £-8-x3                 |
| नाम्नस्त्वौत्पत्तिक        | 6-3-3                      | नियमो वैकार्थ्यं          | <b>६-</b> 5-3 <b>५</b> |
| नार्थपृथक्तवात् ४-३-७      | , ११-१-१५                  | नियमो वोभयभागि            | 8-3-5                  |
| नार्थामावात्               | १०-७-६o                    | निरवदानात्तु शेष:         | ३-४-३८                 |
| नार्थाभावात् श्रुते:       | ७-२-६                      | निर्दिष्टस्येति चेत्      | १२-१-३=                |
| <b>नावृत्तिधर्म</b> त्वात् | १०-५-२५                    | निर्देशस्य गुणार्थ        | ६-४-६                  |
| नाशिष्टत्वादितर            | 39-5-98                    | निर्देशाच्छेषभक्षो        | ६-४-४                  |
| नाशेषभूतत्वात्             | <b>६-४-१</b> ४             | निर्देशात्तस्या           | 35-8-8                 |
| नाश्रुतत्वात् १०-७-२६      |                            | निर्देशात्तु पक्षे स्यात् | <b>६-१-</b> २६         |
|                            | , <b>१</b> २-३- <b>१</b> २ | निर्देशासु विकल्पे        | <b>६-३-२</b> ८         |
| <b>नासं</b> हानात्कपाल     | <b>१०-१-</b> २६            | निर्देशात्तु विकृता       | ₹-5-₹                  |
| नासन्निधानात्              | ७-१-१५                     | निर्देशाद्वाऽन्यदा        | ६-४-२                  |
|                            |                            |                           | No.                    |

|               | ^     |
|---------------|-------|
| सूत्र-अनुक्रम | । णका |
| 4             |       |

| निर्देशाद्वा तद्धर्मः           | ६-७-२८        | न्यायविप्रतिषेघा        | <b>५-३-२</b> ५   |
|---------------------------------|---------------|-------------------------|------------------|
| निर्देशाद्वा त्रयाणां           | ६-१-२६        | न्यायानि वा प्रयुक्त    | 88-8-88          |
| निर्देशाद्वा वैदिकानां          | १२-२-३        | न्यायोक्ते लिङ्गदर्शनम् | ३-८-४१           |
| निर्देशा व्यवतिष्ठेत्           | 3-5-38        | न्यायो वा कर्म          | E-8-8x           |
| निर्देशाद्वा व्यवतिष्ठेरन्      | 6-5-80        | प                       |                  |
| निर्देशो वाऽनाहित               | €-5-€         | पक्षेणार्थकृतस्येति     | 3-3-85           |
| निर्मन्थ्यादिषु चैवम्           | ७-३-१८        | पक्षेणेति चेत्          | ₹-७-₹४           |
| निर्वपणलक्त                     | 88-8-XX       | पक्षे वोत्पन्नसंयोगात्  | 8-8-83           |
| निवीतिमिति मनुष्य               | 3-8-8         | पक्षे संख्या सहस्रवत्   | 80-8-30          |
| निवृत्तिदर्शनाच्च               | 3-6-85        | पञ्चशरावस्तु द्रव्य     | ६-४-२८           |
| निवृत्तिर्वाऽर्थलो              | 6-5-30        | पञ्चशारदीया             | ११-२-५२          |
| निवृत्तिर्वा कर्मभेदात्         | E-6-58        | पञ्चसंचरेष्वर्थं        | 9-8-80           |
| निशियज्ञे प्राकृत               | 83-2-88       | पत्नीसंयाजान्तत्वं      | 35-8-3           |
| निष्कासस्यावमृथे                | १२-२-६१       | पदकर्माप्रयोजकम्        | 8-8-5X           |
| निष्कयवादाच्च                   | ६-४-३३        | पयोदोषात्पञ्च           | ६-५-६            |
| निष्क्रयश्च तदङ्ग               | 8-8-78        | पयो वा कालसामा          | E-7-8E           |
| निष्पन्नग्रहणान्नेति            | 5-3-28        | पयो वा तत्प्रधान        | s- <b>?-</b> ??  |
| नेच्छाभिघानात्तद                | १०-२-५२       | परकृतिपुराकल्प          | ६-७-२६           |
| नेतरार्थत्वात्                  | 9-8-58        | परन्तु श्रुतिसामान्य    | 8-8-38           |
| नैकत्वात्तस्य चानधि             | <b>६-६-</b> न | पराक्छब्दत्वात्         | १०-५-१=          |
| नैकदेशत्वात् ३-६-२२,            | 88-2-83       | परार्थत्वाच्च शब्दा     | 0-7-3            |
| नैकव्यपदेशात्                   | १०-६-४८       | परार्थत्वाद् गुणानां    | 8-8-85           |
| नैमित्तिकं तु                   | 3-4-90        | परार्थान्येको यजमान     | 85-8-35          |
| <b>नैमि</b> त्तिकं तूत्तरा      | 87-7-3        | परार्ये न त्वर्थ        | 6-5-88           |
| नैमित्तिकं वा कर्तृ             | ₹-₹-₹?        | परिकयश्च ताद            | १०-२-३३          |
| नैमित्तिकमतुल्य                 | ३-६-३६        | परिक्रयाच्च लोक         | १०-३- <b>५</b> १ |
| नैमित्तिके तु                   | १०-२-६७       | परिक्रयार्थं वा         | १०-२-२३          |
| नैमित्तिके विकारत्वात्          | 8-3-8         | परिक्रयाविभागाद्वा      | 80-8-80          |
| <b>नैष्क</b> र्तृकेन संस्त्वात् | 80-7-70       | परिकीतवचनाच्च           | १०-२-२५          |
| नोत्तरेणैकवाक्य                 | 38-7-99       | परिधिर्द्वचर्यत्वादु    | <b>?</b> २-२-२६  |
| नोत्पत्तिशब्दत्वात्             | 85-4-3        | परिमाण चानियमेन         | 88-8-38          |
| नोत्पत्तिसंयोगात्               | 8-3-32        | परिसंख्या               | 8-5-85           |
| नोत्पत्तौ हि                    | 3-6-58        | परिसंख्यार्थं श्रवणं    | ७-३-२२           |
| नोपदिष्टत्वात्                  | \$ 6-R-X      | परुषिदितपूर्णघृत        | 3-8-88           |
|                                 |               | Mark State              | 100 000000       |

| परेणाऽवेदनाद्दीक्षितः   | 39-5-4                  | पात्नीवते तु पूर्व             | २- <b>३-१</b> ६, <b>३-२-</b> ३२ |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| परेषां प्रतिषेधः        | 37-5-08                 | पात्रेषु च प्रसङ्गः            | 87-8-80                         |
| परेषु चाग्रशब्दः        | 80-X-E0                 | पानव्यापच्च तद्वत्             | ३-४-३२                          |
| परो नित्याऽनुवादः       | 8-8-38                  | पार्वणहोमयोस्त्व े             | E-7-48                          |
| पर्यग्निकरणाच्च         | द-२-१ <b>२</b>          | पाशुकं वा तस्य                 | १२-२-३१                         |
| पर्यम्निकृतानामुत्सर्गे | ६-४-४८,                 | पितृयज्ञः स्वकालत्व            | 39-8-8 T                        |
|                         | 38-5-88                 | पितृयज्ञे तुदर्शनात्           | <b>६-</b> 5- <b>१</b> 8         |
| पर्यास इति चा           | ¥-३-¤                   | पितृयज्ञे संयुक्तस्य           | ६-4-१०                          |
| पवमानहविष्वैक           | <b>११-४-</b> १२         | पुनरम्युन्नीतेषु सबे           | 3-7-78                          |
| पवमाने स्यातां          | 39-8-09                 | पुनराधेयमोदन                   | <b>६-४-२६</b>                   |
| पशावनालम्भ              | 8-8-50                  | पुरस्तादैन्द्रवाय              | 90-4-00                         |
| पशाक्पीति चेत्          | 39-9-08                 | पुरुषकल्पेन वा                 | ६-६-३६                          |
| पशावेकहविष्टवं          | 9-6-08                  | पुरुषश्च कर्मार्थ              | ₹-१-६                           |
| पशुगणे कुम्भी           | 66-8-36                 | पुरुषापनयात्स्व                | १०-२-२०                         |
| पशुगणे तस्य             | 4-2-80                  | पुरुषापयनो वा                  | 39-7-08                         |
| पशुचोदनायाम             | ६-८-३०                  | पुरुषार्थैकसिद्धि              | <b>६-२-१</b>                    |
| पशुत्वं चैकशब्द्यात्    | 5-8-8=                  | पुरोडाशस्त्वनिर्देशे           | 7-8-88                          |
| पशुः पुरोडाशविकारः      | 5-7- <b>१</b> 0         | पुरोडाशस्य च                   | <b>५-२-</b> ६                   |
| पशुसवनीयेषु             | 17-7-30                 | पुरोडाशाभ्या                   | १०-५-३५                         |
| पशुस्त्वेवं प्रधानं     | 8-8-84                  | पुरोऽनुवाक्याधि                | ३-७-४४                          |
| पशोश्च विप्रकर्ष        | १२-२-३२                 | पूर्वं च लिङ्गदर्शनात          | ् ५-३-२३                        |
| प <b>शौ च पु</b> रोडाशे | x9-4-88                 | पूर्ववत्त्वाच्च शब्दस्य        | 1 E-8-X0                        |
| पशी च लिङ्गदर्श         | 5-8-85                  | पूर्ववन्तोऽविधाना              | 8-8-80                          |
| पशौ तु चोदनैक           | ११-२-१७                 | पूर्वस्मिश्चामन्त्र            | 80-3-80                         |
| पशौ तु संस्कृते         | 85-5-85                 | पूर्वस्मिश्चावभृथ              | ११-२-५5                         |
| पश्वञ्जं रशना           | 8-8-55                  | पूर्वस्य चाविशिष्ट             | द-१-४ <i>३</i>                  |
| पश्वङ्गं वार्थकर्म      | 8-8-50                  | पूर्वेश्च तुल्यकाल             | १०-५-५                          |
| पश्वतिरेकश्च            | 88-8-5=                 | पृथक्त्वनिवेशात्सं             | ३-२-२१                          |
| पक्वितरेके चैकस्य       | १०-६-४२                 | पृथक्त्वाद्विधितः              | 86-6-38                         |
| पञ्वभिधानाद्वा          | E-8-8£                  | पृथक्त्वाद्व्यव                | 8-3-€                           |
| पश्वानन्तर्थात्         | <b>=-</b> ₹- <b>१</b> ७ | पृथक्त्वे त्वभिधान             | 8-8-38                          |
| पाकस्य चान्नका(र        | 80-2-30                 | पृथुश्लक्ष्णे चाऽनपूप          |                                 |
| पाणेः प्रत्यङ्गभावा     | ६-६-१५                  | पृषदाज्यवद्वाऽह्नां            | १०-६-६४                         |
| पाणेस्त्वश्रुतिभूत      | ११-३-१३                 | वृषदाज्ये सम <del>ुच्च</del> य | 33-6-08                         |
| 55/50 100               |                         |                                |                                 |

| पृष्ठार्थेऽन्यद्रथ        | 80-8-85  | प्रकृतेरिति चेत्           | ७-३-१३           |
|---------------------------|----------|----------------------------|------------------|
| पृष्ठार्थे वाऽतदर्थ       | १०-६-२५  | प्रकृतेश्चाविकारात्        | १०-६-२१          |
| पृष्ठार्थे वा प्रकृति     | १०-६-१६  | प्रकृतेः पूर्वोक्तत्वाद्   | 4-7-80           |
| पृष्ठे रसभोजन             | १०-६-२७  | प्रकृती चाऽभावदर्शनात्     | १०-५-३५          |
| पृष्ठचस्य युगपद्वि        | 80-8-8   | प्रकृती तु स्वशब्द         | <b>4-8-8 4</b>   |
| पृष्ठचावृतौ चाग्र         | १ o-X-5X | प्रकृतौ यथोत्पत्ति         | 8-2-8            |
| <b>पौर्णमा</b> सीवदुपांशु | 3-7-8    | प्रकृती वाऽद्विरुक्तत्वात् | ₹-६-२            |
| पौर्णमासी वा              | 4-8-66   | प्रकृती वा शिष्टत्वात्     | 80-x-30          |
| पौर्णमास्यामनियमो         | 6-x-30   | प्रकृत्यनुपरोधाच्च         | १०-३-१४,         |
| पौर्णमास्यूर्घ्वं         | 4-8-80   | 86                         | 39-₹-09          |
| पौर्वापर्रञ्चाम्यासे      | 80-3-80  | प्रकृत्यर्थत्वात्          | 88-3-85          |
| पौर्वापर्ये पूर्व         | ६-५-५४   | प्रकृत्या च पूर्ववत्त      | 88-8-8X          |
| पौष्णं पेषणं विकृतौ       | 3-3-33   | प्रक्रमात्तु नियम्ये       | <b>६-२-१</b> ३   |
| प्रकरणं तु पौर्णमा        | २-२-३    | प्रक्रमाद्वा नियोगेन       | 7-8-77           |
| प्रकरणविशेषाच्च           | ७१-६-3   | प्रख्यामावाच्च             | १-१-२२           |
| प्रकरणविशेषात्तु          | 3-4-8    | प्रगाये च                  | 8-7-70           |
| प्रकरणविशेषादसं           | १-७-१    | प्रणयनन्तु सौमिक           | 39-5-0           |
| प्रकरणविशेषाद्वा          | 3-8-84   | प्रणीतादि तथेति चेत्       | £5-9-3           |
| प्रकरणशब्दसामान्या        | 8-8-8    | प्रतिकर्षं ञ्च दर्शयति     | १०-५-६६          |
| प्रकरणात्तु कालः          | 4-8-88   | प्रतिकर्षों वा नित्या      | १०-५-६=          |
| प्रकरणादिति चेत्          | 8-3-38   | प्रतिदक्षिणं वा कर्तृ      | 88-8-8           |
| प्रकरणाद्वोत्पत्त्य       | 39-0-8   | प्रतिनिधिश्च 🖁             | 3-6-30           |
| प्रकरणान्तरे प्रयोजना     | 7-3-78   | प्रतिनिधौ चाविकारात्       | XF-F-3           |
| प्रकरणाविभागादुभे         | ₹-२-१=   | प्रतिपत्तिरिति चेत्        | 3-7-88           |
| प्रकरणाविभागाद्वा         | 3-5-78   | प्रतिपत्तिरिति चेन्न       | ११-२-६३          |
| प्रकरणाविभागे च           | 8-8-X    | प्रतिपत्तिर्वाऽकर्म        | ११- <b>२-</b> ६५ |
| प्रकरणे सम्भवन्नपकर्षी    | 8-5-58   | प्रतिपत्तिर्वा तन्न्याय    | 8-7-77           |
| प्रकरणो वा शब्दहेतु       | ६-५-४६   | प्रतिपत्तिर्वा यथा         | 88-3-88          |
| प्रकृतस्य गुणश्रुतौ       | 80-8-58  | प्रतिपत्तिर्वा शब्दस्य     | 8-7-88           |
| प्रकृतिदर्शनाच्च          | १०-५-३८  | प्रतिपत्तिस्तु शेषत्वात्   | 85-8-88          |
| प्रकृतिलिङ्गसंयोगा        | 80-8-8   | प्रतिप्रधानं वा            | 88-8-88          |
| प्रकृतिवस्वस्य चानुप      | 80-3-5   | प्रतिप्रस्थातुश्च          | १०-७-२२          |
| प्रकृतिविकृत्योश्च        | 8-8-80   | प्रतियूपं च दर्शनात्       | 8-2-8            |
| प्रकृतिः कालास्तेः        | 88-3-8=  | प्रतिषिद्ध चाविशेषण        | <b>६−३</b> -२०   |
|                           |          |                            | 55 55 77 77      |

| प्रतिषिद्धविज्ञानाद्वा | १०-८-४५        | प्रधाने श्रुतिलक्षणम्      | £-8-10                  |
|------------------------|----------------|----------------------------|-------------------------|
| प्रतिषिद्धाचोर्घ्व     | <b>६-५-</b> ४२ | प्रभुत्वादार्त्विज्यं      | 65-8-85                 |
| प्रतिषिद्धचविधानाद्वा  | 80-E-XB        | प्रयाजवदिति चेन्ना         | 80-8-88                 |
| प्रतिषेधवचनोत्तर       | 80-6-80        | प्रयाजानां त्वेकदेश        | 38-6-08                 |
| प्रतिषेधश्च कर्मवत्    | 80-7-38        | प्रयाजेऽपीति चेत्          | 8-7-XE                  |
| प्रतिषेधस्य त्वराय्    | 80-0-85        | प्रयाजे च तन्न्याय         | 80-6-68                 |
| प्रतिषेधः प्रदेशे      | 8-5-68         | प्रयाणे स्वार्थनिर्वृत्तेः | 66-8-85                 |
| प्रतिषेधः स्यादिति     | 80-6-52        | प्रयुज्यत इति चेत्         | <b>€-</b> २ <b>-१</b> २ |
| प्रतिषेधाच्च           | १०-5-२२        | प्रयोगचोदनाभावाद्          | 8-3-30                  |
| प्रतिषेधाच्च पूर्व     | 3-4-86         | प्रयोगचोदनेति चेत्         | १ <b>१-</b> २-३६        |
| प्रतिषेधादकर्म         | 80-5-80        | प्रयोगशास्त्रमिति          | 8-2-8                   |
| प्रतिषेधेष्वकर्मत्वा   | ६-२-२०         | प्रयोगस्य परम्             | 6-6-68                  |
| प्रतिषेधो वा विधिपूर्व | १०-७-३७        | प्रयोगान्तरे वोमया         | ६-४-४२                  |
| प्रतिहोमश्चेत्साय      | E-X-R3         | प्रयोगे पुरुषश्चते         | ६-२-३                   |
| प्रतीयत इति चेत्       | 8-6-63         | प्रयोगोत्पत्त्यशास्त्र     | 6-3-58                  |
| प्रत्यक्षाद्गुणसंयो    | ४-इ-७          | प्रयोगोत्पत्त्यशास्त्र     | 6-5-58                  |
| प्रत्यक्षोपदेशाच्च     | <b>३-</b> ५-३३ | प्रयोजनामिसम्बन्धा         | 8-6-8                   |
| प्रत्यञ्जं वा ग्रहवद   | 80-4-3         | प्रवृत्तत्वात्प्रवर        | ३-४-४६                  |
| प्रत्ययं चापि दर्शयति  | 2-8-30         | प्रवृत्तवरणात्प्रति        | 85-8-8X                 |
| प्रत्ययाच्च            | ¥-३-१ <i>६</i> | प्रवृत्तित्वादिष्टेः       | <b>~-</b> १-३           |
| प्रत्ययात्             | 80-3-82        | प्रवृत्तेऽपीति चेत्        | ६-३-३६                  |
| प्रत्यर्थं चाऽभिसंयोगा | ६-१-३          | प्रवृत्ते प्रापणान्नि      | ६ <b>-५-१</b> ३         |
| प्रत्यर्थं श्रुतिमाव   | ६-२-४          | प्रवृत्ते वा प्रापणा       | ६- <b>५-</b> २६         |
| प्रत्यहं सर्वसंस्कारः  | १०-६-६६        | प्रवृत्तौ चापि ताद         | द-१- <b>२</b> १         |
| प्रथमं वा नियम्यते     | 88-8-83        | प्रवृत्त्या कृतकालानां     | ५-१-२५                  |
| प्रथमस्य वा कालवचनम्   | ११-२-२१        | प्रवृत्त्या तुल्यकाला      | ४-१-८                   |
| प्रथमोत्तमयोः प्रणय    | ७-३-२३         | प्रवृत्त्या नियतस्य        | 39-8-6                  |
| प्रदान चापि सादन       | १०-५-७५        | प्रशंसा                    | 8-8-56                  |
| प्रदानदर्शनं श्रपणे    | 6-8-30         | प्रशंसा च विहरणा           | X-3-88                  |
| प्रधानं त्वङ्गसंयुक्तं | 80-5-8         | प्रशंसार्थ मजामि           | १०-८-६८                 |
| प्रधानकर्मार्थत्वा     | 88-8-X3        | प्रशंसा सोमशब्दः           | <b>द</b> -२-६           |
| प्रधानाच्चान्यसं       | १०-१-५         | प्रशंसाऽस्यभिधानात्        | €-8-55                  |
| प्रधानापवर्गे वा       | ११-३-१७        | प्रसिद्धग्रहणत्वाच्च       | १०-१-३५                 |
| प्रधानेनाभिसंयोगाद     | 8-3-80         | प्रस्तरे शाखाश्रयण         | €-8-83                  |
|                        |                |                            |                         |

| प्रकाशी च तथेति           | १०-३-६३                |                           | 8-8-8                     |
|---------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|
| प्राकृतं वा नामत्वात्     | ७-३-२१                 | फलनिवृत्तिश्च             | 3-9-2                     |
| प्राकृताच्च               | <b>४-</b> २-२२         | फलमात्रेयो निर्देशा       | 8-3-85                    |
| प्रागपरोधान्मल            | <b>३-</b> ४-१⊏         | फलवत्तां च दर्शयति        | <b>६-१-</b> २१            |
| प्रागाधिकं तु             | x 5-5-3                | फलवदोक्तहेतुत्वा          | 8-8-6                     |
| प्राग्लोकम्पृणाया         | 4-3-20                 | फलश्रुतेस्तु कर्म         | २-२-२५                    |
| प्राजापत्येषु चाम्ना      | 80-8-€                 | फलसंयोगस्त्वचोदि          | 8-3-3=                    |
| प्रातरनुवाके च            | ३-७-४४                 | फलसंयोगात्तु              | 3-0-8                     |
| प्रातस्तु षोडशिन          | £-X-88                 | फलस्य कर्मनिष्पत्ते       | १-२-१७                    |
| प्रापणाच्च निमित्त        | ¥-8-33                 | फलामाबादिति चेत्          | ११-१-१२                   |
| प्राप्तिस्तु रात्रि       | 80-X-83                | फलारम्भनिवृत्तेः          | ११-१-३२                   |
| प्राप्तेर्वा पूर्वस्य     | 80-0-88                | फलार्थत्वात्कर्मण:        | <b>E-8-8</b>              |
| प्रायश्चित्तं निमित्तेन   | २-४-२१                 | फलाथित्वात्त्             | <b>६-१-२</b> ०            |
| प्रायश्चित्तमधिकारे       | ६-४-४४                 | फलाधित्वाद्वा             | Ę- <b>-१४</b>             |
| प्रायश्चि त्तमापदि        | ६-६-३५                 | फलैकत्धादिष्टि            | ११-२-२२                   |
| प्रायदिचत्तविधाना         | ६-३-७, ६-६-२६          | फलोत्साहाऽविशेषात्        | <b>६-१-</b> १३            |
| प्रायश्चित्तेषु चैका      | १२-३-१६                | फलोपदेशो वा               |                           |
| प्रारम्भविभागाच्च         | १२-२-२१                | ब                         |                           |
| प्राक्येत वा              | १०-६-३३                | बहिराज्ययोरसंस्कारे       | 8-8-80                    |
| प्रासिङ्गकंच              | ¥-१-₹=                 | बहिष्पवमाने तु            | १० <b>-५</b> -२६          |
| प्रासङ्गिके प्रायश्चित्तं | 8-8-85                 | बहुवचनात्तु बहुनां        | १०-६-४६                   |
| प्रासनवन्मैत्रावरुण       | 8-7-8 €                | बहुवचनेन सर्व             | ११-१-३८                   |
| प्रैषानुवचनं मैत्रा       | ₹-७-४३                 | बहूनां तु प्रवृत्ता       | ६-३-२२                    |
| प्रैषेषुच परा             | ३-5-२२                 | बहूनामिति चैकस्मि         | १०-६-x0                   |
| प्रोक्षणाच्च              | <b>5-</b> ₹- <b>११</b> | बहूनामिति तुल्येषु        | १०-६- <u>५</u> ७          |
| प्रोक्षणीष्वर्थसंयो       | 8-8-88                 | बह्वषंत्वाच्च             | 88-8-86                   |
| দ                         |                        | बाहुप्रशंसा वा            | 6-8-53                    |
| फलं च पुरुषार्थ           | 3-8-8                  | बुद्धशास्त्रात्           | 8-5-33                    |
| फलं चाकर्मसन्निधौ         | २-३-२ ५                | त्रह्मदानेऽवशिष <u>्ट</u> | 80-3-00                   |
| फलं तु तत्प्रधानायां      | <b>४-</b> ३-३          | ब्रह्मापीति चेत्          | १२-१-३६                   |
| फलं तु सह चेष्टया         | ₹-१-१०                 | ब्राह्मणविहितेषु          | १२-३-३ <i>१</i>           |
| फलकामो निमित्त            | £-7-E                  | ब्राह्मणस्य तु सोम        | ₹-२-३ <i>२</i>            |
| फलच मसविधाना              | 85-8-88                | ब्राह्मणा वा तुल्य        | 4-4-4<br>3- <b>X-</b> X3  |
| फलचमसो नैमित्तिको         | ३-५-४७                 | ब्राह्मणानां वेतरयो       | ५~ <b>५</b> -१५<br>६-६-१५ |
|                           |                        |                           | 4-4-6-                    |

| भ                      |                 | मन्त्राणां कर्मसंयोगात्    | १२-३-१=                  |
|------------------------|-----------------|----------------------------|--------------------------|
| भक्तिरसन्निधाव         | ₹-⊏-४३          | मन्त्राणां सन्तिपाति       | 39-5-58                  |
| मक्त्यानिष्कियवादः     | 8-8-7=          | मन्त्राश्च सन्निपातित्वात् | १२-१-१=                  |
| भक्त्या वाऽयज्ञ        | 8 <b>5-</b> 5-6 | मन्त्रेष्ववान्धशेष         | 20-5-20                  |
| भक्त्येति चेत् ८-३-३)  | ४, ११-१-४१      | मन्त्रोपदेशो वा            | १२-३-२१                  |
| भक्षाणां तु प्रीत्यर्थ | 80-5-83         | मांसं तु सवनीयानां         | ३-८-४२                   |
| भक्षार्थों वा द्रव्ये  | 3-8-40          | मांसपाकप्रतिषेधश्च         | १२-२-२                   |
| मक्षाश्रवणाद्दानशब्दः  | ३-४-४८          | मांसपाको विहित             | १२-२-६                   |
| भागित्वात्तु नियम्यते  | 6-8-6           | माघी वैकाष्टका             | ६-५-३२                   |
| भागित्वाद्वा गवां      | 80-3-80         | मानं प्रत्युत्पादयेत्      | १०-६-७€                  |
| माषास्वरोपदेशेषु       | १२-३-२0         | मानसमहरन्तरं               | 80-8-38                  |
| भूमा                   | 8-8-50          | मासि ग्रहणं च तद्वत्       | 80-5-58                  |
| भूयस्त्वेनोभयश्रुति    | 3-3-80          | मासि ग्रहणमभ्यास           | १०-5-२5                  |
| मृतत्वाच्च परि         | १२-१-३२         | मिथरचानर्थसम्बन्ध          | 8-8-87                   |
| भेदस्तु कालभेदाच्चो    | ११-१-६=         | मिथश्चानर्थसम्बन्धात्      | ₹-१-२₹                   |
| भेदस्तु गुणसंयोगाद्    | १०-६-६८         | मिथो वा विप्रतिषेधाच्च     | <b>6-8-</b>              |
| भेदस्तु तद्भेदात्      | ११-४-२५         | मुख्यं वा पूर्वश्चोदना     | <b>१</b> २-२ <b>-</b> २३ |
| भेदस्तु सन्देहाद्देव   | ११-४-३२         | मुख्यक्रमेण वाङ्गा         | X-6-68                   |
| भेदार्थमिति चेत्       | 8-8-88          | मुरूयस्य शब्दाभिसं         | 8-6-58                   |
| भोजने च तत्संख्यं      | 80-4-40         | मुख्यस्य धारणं वा          | x 8-5-3 x                |
| म                      |                 | मुख्याद्वा पूर्व           | ३-४-४७                   |
| मधुन दीक्षिता          | १0-६-३२         | मुख्याधिगमे मुख्य          | ६-३-३५                   |
| मधूदके द्रव्यसामान्या  | <b>५-१-४</b> ०  | मु <b>ख्यानन्</b> तर्यमा   | x 2-8=                   |
| मध्यमयोवी गत्यर्थ      | 6-3-5x          | मुख्यार्थो वा ऽङ्गस्या     | ३-5-३४                   |
| मध्यमायां तु वचनाद्    | 39 €-1          | मुख्येन वा नियम्यते        | १०-५-६०                  |
| मध्यस्थं यस्य तन्मध्ये | 8-3-3           | मुख्यो वाऽ विप्रति         | 85-8-38                  |
| मनोतायां तु            | 80-8-88         | मुष्टिकपालावदाना           | ¥-5-8                    |
| मन्त्रतस्तु            | ५-१-१६          | मुष्टिलोपात्तु संख्या      | १०-२-६२                  |
| मन्त्रवर्णश्च तद्वत्   | 80-8-83         | मेघपतितत्वं स्वामि         | 8-3-38                   |
| मन्त्रवर्णाच्च         | 8x-5-3          | य                          |                          |
| मन्त्रविशेषनिर्देशा    | 35-8-08         | य एतेनेत्यग्नि             | <b>५-३-३७</b>            |
| मन्त्रक्चाऽकर्मकरणा    | ३-5-१५          | यजित चोदनादहीन             | १०-६-६१                  |
| मन्त्रस्य चार्थवत्वात् | <b>५-३-१२</b>   | यजति चोदनाद्रव्य           | 8-7-70                   |
| मन्त्राणां करणार्थ     | १२-३-२५         | यजितस्तु द्रव्यफल          | ₹-₹-१४                   |

| यजमानसंस्कारो वा         | 82-3-38       | याज्यानुवाक्यासु            | 85-8-3               |
|--------------------------|---------------|-----------------------------|----------------------|
| यजुर्युक्तेऽध्वयों       | 80-3-08       | याज्यापनयेनाप               | 3-4-88               |
| यजूषि वा तद्र्पत्वात्    | 2-8-80        | याज्यावषट्कार               | १२-३-३२              |
| यज्ञकर्मं प्रधानं        | 9-9-3         | याञ्चाऋयणम                  | ६-⊑-२६               |
| यज्ञस्य वा तत्संयो       | 89-8-3        | यावच्छक्यं तावद्वि          | 80-4-80              |
| यज्ञायुधानि धार्येरन्    | 88-3-33       | यावज्जीविकोऽभ्यासः          | E-8-8                |
| यज्ञोत्पत्त्युपदेशे      | १२-१-४२       | यावत् श्रुतीति चेत्         | १०-७-६२              |
| यत्रेतिवाऽर्थत्वात्      | 7-8-58        | यावरस्वं वाऽन्य             | 88-8-80              |
| यत्स्थाने वा तद्गीतिः    | E-8-44        | यावदर्थं वाऽर्थशेष          | १०-६-७४              |
| यथा देवतं वा             | ३-२-२८        | यावदुक्तम्                  | फ- <b>३-</b> २४      |
| यथा निवेशञ्च प्रकृति     | 3-4-6         | यावदुक्तं वा कर्मणः         | ₹-₹-₹₹               |
| यथा प्रदानं वा           | 4-8-3         | यावदुक्तं वा कृत            | 80-8-30              |
| यथार्थं त्वन्या          | €9- €-3       | यावदुक्तमुपयोगः             | १०-२-४६              |
| यथार्थं वा शेषभूत        | ₹-२-१६        | यूपबदिति चेत्               | 80-8-88              |
| यथाश्रुतीति चेत् ६-४-२२  | १, १०-७-७१    | यूपश्चाकर्मकाल              | ₹-₹-३                |
| यथोक्तं वा विप्रति       | 80-8-38       | यूपाञ्जं वा तत्संस्का       | ४-४-२३               |
| यथोक्तं वा सन्निधानात्   | 38-8-3        | येषां तूरपत्तावर्थे         | <b>3-8-8</b>         |
| यदभीज्या वा तद्विषयौ     | E-7-4=        | येषां वाऽपरयोर्होम          | <b>५-४-</b> २४       |
| यदि च हेतुरवतिष्ठेत      | 8-7-30        | येषामुत्पत्तौ स्वे          | ₹-१-३                |
| यदि तु कर्मणो            | 86-5-8        | यैर्द्रव्यं न चिकीर्घ्यते   | 7-8-0                |
| यदि तु ब्रह्मस्तदूनं     | 90-3-67       | यैस्तु द्रव्यं चिकीर्ष्यंते | २-१-=                |
| यदि तु वचनात्तेषां       | 80-5-80       | योगसिद्धिर्वा               | ४-३-२⊏               |
| यदि तु सान्नाय्यं        | \$0-5-85      | योगाद्वा यज्ञाय             | १२-२-१३              |
| यदि वाऽप्याभिधान         | <b>७-१-</b> ≒ | योनिशस्या च                 | 6-5-60               |
| यदि वाऽविशये नियमः       | 5-4-38        | यो वा यजनीयेऽहनि            | ११-३-३६              |
| यद्युद्गाता जघन्यः       | ६-५-५५        | यौप्यस्तु विरोधे            | १२-२-२७              |
| यष्टुर्वा कारणाग         | ३-५-४८        | ₹                           |                      |
| यस्मिन् गुणोपदेशः        | 8-8-\$        | रशना च लिङ्गदर्श            | ₹-६-३१               |
| यस्मिन् प्रीतिः पुरुषस्य | 8-6-5         | रसप्रतिषेधो वा              | €-8-3=               |
| यस्य लिङ्गमर्थंसंयो      | 5-8-8         | रूपं वाऽशेषभूत              | 39-₹-ల               |
| यस्य वा प्रमुः स्यादित   | ६-७-२         | रूपात्प्रायात्              | 8-2-88               |
| यस्य वा सन्निधाने        | 80-3-86       | रूपान्यत्वान्न              | €-¤-४0               |
| याजमानस्तु तत्प्रधान     | 3-2-8         | रूपालि ङ्गाच्च              | ६-८-३८               |
| याजमाने समास्या          | 3-5-0-        |                             | 200 21 200 A \$ 000) |

|                  | ल              |                | लिङ्गान्च              | ३-२-⊏, ३-३-३,           |
|------------------|----------------|----------------|------------------------|-------------------------|
| लक्षणामात्रमित   | तरत्           | E-X-88         | ***                    | X-3-35, ७-3-5,          |
| लक्षणार्था शृतः  | 12 10          | 3-1-3          | 9                      | 9-8- <b>१</b> ४, द-२-२द |
| लाघवातिपत्तिः    | G              | ११-४-६         | लिङ्गाच्चेज्या         | ६-६-३७                  |
| लिङ्गं मन्त्रचि  | कर्षा          | e-£-3          | लिङ्गादा प्रागुत्तमात् | 0 = -8-3                |
| लिङ्गं संघातध    | 2              | <b>७-४-१</b> ६ | लिङ्गाद्वा शेषहोमयो    | : द-४-२६                |
| लिङ्गक्रमसमास    |                | 39-8-8         | लिङ्गाभावाच्च नित      | यस्य १-३-१८             |
| लिङ्गदर्शनाच्च   | १-१-२          | ३, २-२-५,      | लिङ्गेन द्रव्यनिर्देशे | १०-६-७३                 |
| ₹-₹-€,           | २-३-१५,        | ३-३-४१,        | लिङ्गेन वा नियम्येत    | B-8-8                   |
| <b>३</b> -४-३६,  | ₹-8-8x,        | ₹-४-४१,        | लिङ्गोपदेशश्च          | १-२-५१                  |
| ३-६-१३,          | ३-६-२६,        | ३-७-५,         | लोकवदिति चेत्          | 8-5-50                  |
| ३-≤-२७,          | 8-2-20,        | ४-१-३२,        | लोके कर्मणि वेद        | ६ <b>-२-१</b> ६         |
| ५-३-१ <i>५</i> , | X-8-8,         | ६-१-१८,        | लोके कर्मार्थलक्षणम्   | ११-१-२६                 |
| ६-१-५२,          | ६-६-१७,        | ६-७-१७,        | लोके सन्नियमा          | १-१-२६                  |
| 9-9-96,          | 6-5-60         | ७-३-१५,        | लौकिके दोषसंयोगा       | द् ६-३-६                |
| 5-2-X,           | 5-8-83,        | 5-8-50,        | लौकिकेषु यथाकामे       | ११-३-३२                 |
| e-२-२ <b>२</b> , | <b>€-</b> ₹-₹, | K-3-4,         |                        | व                       |
| , 0 = - = -3     | १०-१-१५,       | १०-१-२१,       | वंत्रीणान्तु प्रधान    | 6-8-9                   |
| १०-१-४१,         | 80-3-88,       | १०-४-५,        | वचनं त्वाज्यभक्षस्य    | 80-5-8x                 |
| १०-५-२,          | १०-५-५१,       | १०-५-७४,       | वचनं परम् 🥞            | -3-87, 85-8-86          |
| १०-४-५७,         | १०-६-२६,       | १०-५-२६,       | वचनं वा सत्रत्वात्     | 80-5-83                 |
| ११-२-३१,         | ११-२-४४,       | ११-३-२७,       | वचनं वा हिरण्यस्य      | १०-२- <b>१</b> ६        |
| ११-४-१३,         | १२-२-१०,       | 85-8-8         | वचनमिति चेत्           | 5-3-73, E-8-XO          |
| लिङ्गदर्शनाच     |                | २-४-३          | वचनाच्च                | ₹-५-₹=                  |
| लि द्भदर्शनाव्य  |                | 8-2-3=         | वच्चनाच्चाऽन्याय्य     |                         |
| लिङ्गमविश्व      |                | १०-५-५         | वचनात्कामसंयोगेन       |                         |
| लिङ्गमवशिष       | टं सर्व        | 2-8-58         | वचनात्तु ततोऽन्यत्व    |                         |
| लिङ्गविशेषनि     | नर्देशात्      | ३-२-२७,        | वचनात्तु तन्त्रभेदः    | 66-8-68                 |
| 686              | ६-१-           | -£, E-8-8X     | वचनात्तु द्वादशाहे     | X-3-60                  |
| लिङ्गसमवाय       | ात्            | 8-8-52         | वचनात्तु द्विसंयोग     | ६-६-१२                  |
| लिङ्गसमाख्य      |                | 3-5-58         | वचनात्तु परि           | x-2-0                   |
| लिङ्गसाधार       |                | <b>८-१-</b> २७ | वचनात्तु समुच्चयः      | ₹-£- <b>&amp;</b> ¥     |
| लिङ्गस्य पूर्व   | वत्त्वा        | 6-8-65         | वचनात्त्वयथार्थ        | ₹-२-३                   |
| लि इहेतुत्वा     |                | 9-8-88         | वचनात्परिवृत्ति        | १०-५-८६                 |
|                  |                |                |                        |                         |

| सूत्र-अनुक्रमा | णका |
|----------------|-----|

934

वचनात्सस्था 90-4-49 वाक्यनियमात् 8-2-32 वचनात्सर्वपेषणम् 3-3-86 वाक्यशेषत्वात् 3-8-2 80-8-88 वाक्यशेषश्च तद्वत् वचनादतदन्त 3-5-80 वाक्यशेषो वा ऋतु 08-x-F वचनादनुज्ञातभक्ष 39-2-08 वचनादसंस्कृतेषु 85-8-58 वाक्यशेषो वा दक्षिणा 87-7-6 वचनादितरेषां स्थात् वाक्यसंयोगाद्वोत्कर्षः 3-5-7. Fx-7-19 3-5-88 वाक्यानां च समाप्त ₹-१-२4 वचनादिति चेत् ३-२-१७, ६-६-१६, वाक्यानां तु विभक्त 09-5-3 वाक्यार्थश्च गुणार्थवत् 85-8-53 8-3-85 वचनादिष्टिपूर्वत्वम् X-8-X वाक्यासमवायात् 5-8-60 वचनाद्धर्मविशेष: 5-6-86 वाग्विसर्गो हविष्कृता 66-8-68 वचनाद्रथकारस्या 8-8-88 वाजिने सोमपूर्वत्वं 5-7-8 वचनाद्वा शिरोवत् ६-६-२ वाससि मानोपाव 80-4-1919 वचनाद्विनियोगः स्यात् वासिष्ठानां वा ब्रह्मत्व 9 5-7-3 ६-६-२४ वचनाद्वैकाल्यं स्यात् X-8-58 वासो वत्सञ्च 86-2-08 वचनानि त्वपूर्वत्वात् ₹-५-२१, विकल्पवच्च दर्शयति 85-2-88 विकल्पस्त्वेका 80-8-50 80-7-80 विकल्पे त्वर्थंकर्म वचनानीतराणि 5-7-19 39-8-85 वचने हि हेत्वसाम 8-6-86 विकल्पो वा प्रकृतिवत 88-6-3 वत्ससंयोगे व्रतचोदना 88-8-3 विकल्पो वा समत्वात् ₹-X-0 \$ वत्सस्तु श्रुतिसंयोगात् ६-४-३७ विकल्पो वा समृच्चय ₹ **₹**-**₹**-**₹ १** वनिष्ठुसन्निधाना 85-8-3 विकारस्तत्प्रधाने 88-8-3 वपानां चानभिघारण 98-2-48 विकारस्तु प्रदेश 08-8-3 वरणमृत्विजामान 80-7-37 विकारस्त्वप्रकरणे १0-3-37 वर्जने गुणभावि ₹-8-3 विकारस्थान इति चेत् 28-3-40 वर्णान्तरमविकारः 7-8-85 विकारकरणाग्रहणे १२-३-२२ वर्णे तु बादिर £ - - - 3 विकारः पवमानवत् 87-7-6 वशावद्वाऽगुणार्थं स्यात् 7-8-84 यिकारसन्तुभयतो ६-७-१5 वशायामर्थसमवायात् 7-8-20 विकाराच्च न भेदः 8-8-8 वषट्कारश्च कर्तृवत् 3-7-30 विकारास्तु कामसंयोगे **३-६-४३** वषट्काराच्च भक्ष ₹-4-₹१ विकारे चाश्रुतित्वात् 80-5-€0 वषट्कारे नानार्थत्वा १२-३-३4 विकारे तु तदथँ 80-5-85 वसतीव रीपर्यन्तानि 88-8-55 विकारे त्वनुयाजानां 4-7-84 वसाहोमस्तन्त्र **११-**२-२३ विकारो नोर्त्पात्त क E-5-88

| विकारो वा तदर्थत्व      | ात् ६-३-११    | विधिश्चानर्थकः          | १-२-२३           |
|-------------------------|---------------|-------------------------|------------------|
| विकारो वा तदुक्त        | 80-8-50       | विधिस्त्वपूर्वत्वात्    | ₹-४-₹            |
| विकारो वा तदुक्ते हे    | तुः ६-३-६     | विधीनां त्वेकवाक्य      | १-२-७            |
| विकारो वा प्रकरणा       | त् २-३-८      | विधेस्तु तत्र भावात्    | १०-३-२०          |
| विकृतिः प्रकृति         | 39-9-4        | विधेस्तु विश्वकर्षः     | 80-8-88          |
| विकृते प्रकृतिकाल       | X-8-55        | विधे स्त्वेकश्रुतित्वाद | ११-१-१६          |
| विकृतो चापि तद्वच       | E-F-7         | विधेस्त्वतरार्थ         | ११-१-६३          |
| विकृतो त्वनियमः         | 80-0-58       | विधेः कर्मापवर्गित्वा   | 8-2-28           |
| विकृतौ प्राकृतस्य       | 80-0-28       | विधेः प्रकरणान्तरे      | 8-8-8            |
| विकृतौ शब्दत्वात्       | 8-2-8         | विधौ च वाक्यभेदः        | १-२-२५           |
| विकृतौ सर्वार्थः        | ₹-5-₹४        | विघौ तु वेदसंयोगा       | ६-७-२१           |
| विकयी त्वन्यः           | 3-6-38        | विध्यतिदेशात्त          | १०-३ <b>-१</b> ६ |
| विच्छेदः स्तोत्र        | 80-8-82       | विध्यन्तो वा प्रकृति    | 6-8-60           |
| विद्यां प्रति विधानाद्व | 39-5-58       | विध्यपराधे च            | ६-३-६            |
| विद्यानिर्देशान्नेति    | ६-१-३६        | विघ्येकत्वादिति         | 0 \$-\$-3 9      |
| विद्याप्रशंसा           | 8-5-87        | विनिरुप्ते न मुप्टी     | <b>६-५-१</b> ⊏   |
| विद्यायां धर्मशास्त्रम् | 5-8-88        | विप्रतिपत्ती तासामा     | 90-9-37          |
| विद्यावचनमसंयो          | १-२-४८        | विप्रतिपतौ वा           | x-8-8=           |
| विधि तु वादरायणः        | 60-2-88       | विप्रतिपत्तौ विकल्पः    | €-₹-₹ €          |
| विधिकोपइचोपदेशे         | 3-5-€         | विप्रतिपतौ हविषा        | 5-8-32           |
| विधित्वं चावशिष्टं      | 80-3-88       | विप्रतिषिद्धधर्माणां    | <b>१</b> २-२-२२  |
| विधित्वान्नेति          | 39-3-08       | विप्रतिषिद्धे च         | 8-8-56           |
| विधिना चैकवाक्य         | 3-8-86        | विप्रतिषेधाच्च          | 80-7-60,         |
| विधिनिगमभेदात्          | 6-8-8°        |                         | १२-१-२१          |
| विधिप्रत्ययाद्वा        | X-3-85        | वित्रतिषेधाच्च सम       |                  |
| विधिमन्त्रयोरैका        | 7-8-30        | विप्रतिषेधात्ताभिः      | 8-8-58           |
| विधिरप्येकदेशे          | ६-३-४७        | विप्रतिषेघातिऋया        | 80-3-55          |
| विधिरिति चेत्           | 5-8-6, 5-8-55 | विप्रतिषेधात्तु गुण्य   | <i>७.</i> इ७-३   |
| विधिरिति चेन्न          | 99-9-60       | विप्रतेषेधे करणः        | ₹-=-२१           |
| विधिवत्प्रकरणा          | 88-8-88       | विप्रतिषेधे तद्वचनात्   | १०-२-६=          |
| विधिर्वासंयोगान्त       | 3-8-63        | विप्रतिषेधे परम         | 85-8-3€          |
| विधिर्वा स्याद          | 39-7-8        | विप्रयोगे च दर्शनात्    | ₹-5-१६           |
| विधिशब्दस्य मन्त्र      | १०-४-२१       | विभक्ते वा ऽ समस्त      | १०-६-५           |
| विधिशब्दाश्च            | १-२-५३        | विभज्य तु संस्कार       | १०-६-७२          |
|                         |               |                         |                  |

| विभवाद्वा प्रदीप          | ११-१-६0                   | वृद्धिश्चकर्तृभूम्ना      | <b>१-१-</b> १                                                                                                          |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| विभागं चापि दर्श          | १ <b>०</b> -३ <b>-५</b> २ | वृधन्वान्पवमान            | 80-8-55                                                                                                                |
| विभागश्रुतेः प्रायश्चित्त | 8-4-8E                    | वेदसंयोगात्               | 3-8-29                                                                                                                 |
| विरोधश्चापि पूर्व         | 7-8-8                     | वेदसंयोगानन               | ३-३-८                                                                                                                  |
| विरोधित्वाच्च             | १०-७-६६                   | वेदांश्चैके सन्निकर्ष     |                                                                                                                        |
| विरोधिनाञ्च तत्           | 29-6-08                   | वेदिप्रोक्षणे मन्त्राभ्य  |                                                                                                                        |
| विरोधिना त्वंसयोगा        | २-४-३२                    | वेदिसंयोगादिति चेत        |                                                                                                                        |
| विरोधिनामेकश्रुतौ         | १०-७-५१                   | वेदोदेशात्पूर्व           | ₹-७-५०                                                                                                                 |
| विरोधे च श्रुति           | ₹-5-₹?                    | वेद्युद्धननव्रतं विप्रति  |                                                                                                                        |
| विरोधे त्वनपेक्ष्यं       | 8-3-3                     | वैगुण्यादिध्मा            | १२-२-१ <del>८</del>                                                                                                    |
| विरोध्यग्रहणात्तथा        | 80-10-58                  | वैगुण्यान्नेति चेत्       |                                                                                                                        |
| विवृद्धिः कर्मभेदात्पृ    | ¥-3-8                     | वैरूपसामा ऋतुसंयोग        | TT                                                                                                                     |
| विवृद्धिर्वा नियगा        | 4-2-88                    | वैश्वदेवे विकल्प          | 6-8-63                                                                                                                 |
| विष्णुर्वा स्याद्धौत्रा   | १०-५-५३                   | वैश्वानरश्च नित्यः        | 8-8-85                                                                                                                 |
| विश्वये प्रायदर्शनात्     | २-३-१६                    | वैश्वामित्रस्य हौत्र      | <b>६-६-२६</b>                                                                                                          |
| विशये लौकिक:              | 9-3-30                    | व्यतिक्रमे यथाश्रुतीति    |                                                                                                                        |
| विशेषदर्शनाच्च            | 28-5-8                    | व्यपदेशभेदाच्च            | ~ <del>7 - 7 - 7</del> - <del>7 - 7 - 7</del> - <del>7 - 7 - 7</del> - <del>7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - </del> |
| विशेषार्था पुनः श्रुतिः   | 88-8-=                    | व्यपदेशश्च तद्वत्         | २-२-७, <i>द-</i> २-द                                                                                                   |
| विशेषा वा तदर्थ           | 6-8-80                    | व्यपदेशश्च तुल्य          | 3-4-4                                                                                                                  |
| विश्वजिति वत्स            | 8-3-8                     | 20 959                    | २-१-३ <i>६,</i> ३- <b>८-</b> ५,                                                                                        |
| विश्वजिति सर्वपृष्ठे      | v-₹-v                     |                           | 3-5-78                                                                                                                 |
| विश्वजिदप्रवृत्ते भावः    | ६-४-३२                    | व्यपदेशादपकृष्येत         | ₹-४-१६                                                                                                                 |
| विहारदर्शनं विशिष्ट       | ७-४-२°                    | व्यपदेशादितरेषां          | ₹-5-88                                                                                                                 |
| विहारप्रकृतित्वाच्च       | 3-3-09                    | <b>ब्य</b> पदेशाहे बतान्त | १०-१-१७                                                                                                                |
| विहारप्रतिषेधाच्च         | 80-8-19                   | व्यपवर्गं च दर्शयति       | 5-8-8                                                                                                                  |
| विहारस्य प्रभुत्वा        | <b>६-</b> ६-२७            | व्यवस्था वाऽर्थसंयो       | ₹-१-२७                                                                                                                 |
| विहारो लौकिकानाम्         | 82-2-8                    | व्यवस्था वाऽर्थस्य        | 3-9-80                                                                                                                 |
| विहितप्रतिषेघात्          | २-४-२६                    | व्यवायान्नानुष            | 3-8-86                                                                                                                 |
| विहितप्रतिषेघौ वा         | y \( \- \colon - 3 \)     | व्याख्यातं तुल्यानां      | ११-१-६७                                                                                                                |
| विहितस्तु सर्वधर्मः       | 3-8-2                     | व्यादेशाद्दानसंस्तुतिः    | ₹- <b>४-</b> ५१                                                                                                        |
| विहताम्नानान्नेति         | 9-9-20                    | व्यापन्नस्याप्सु          | ६- <b>५</b> -४८                                                                                                        |
| वीते च कारणे              | 8-3-88                    | व्युद्धत्याऽऽसादनं        | १०-१-५८                                                                                                                |
| वीते च नियम               | 8-3-58                    | व्यूढो वा लिङ्ग           | १०-४-50                                                                                                                |
| वृद्धिदर्शनाच्च           | 38-8-88                   | व्यूर्ध्व भाग्य           | ₹- <b>५</b> -१७                                                                                                        |
|                           |                           | 3                         | 1410                                                                                                                   |

| व्यृद्धवचनं च               | 80-8-58       | शास्त्रस्था वा              | 3-5-9          |
|-----------------------------|---------------|-----------------------------|----------------|
| व्रतघर्माच्च लेप            | e-8-30        | शास्त्राणां त्वर्थवत्त्वेन  | ६-२-२१         |
| श                           |               | शास्त्रात्तु विप्रयोग       | £-₹-88         |
| शंकते च निवृत्ते            | 80-3-33       | शिष्टत्वाच्चेतरासा <u>ं</u> | १०-३-३१        |
| शंकते चानुपोषणात्           | 5-8-8         | शिष्टाकोपेऽविरुद्ध          | 8-3-8          |
| शंयी च सर्वपरिदाना          | 3-8-80        | शिष्ट्वा तु प्रतिषेधः       | १०-5-६         |
| शंख्यिडान्तत्वे विकल्पः     | १०-७-३८       | शूद्रश्च धर्मशास्त्रत्वात्  | ६-७-६          |
| शकलश्रुतेश्च                | 8-5-8         | शृताशृतोपदेशाच्च            | 3-0-09         |
| शब्दपृथक्तवाच्च             | 7-8-28        | शृतेऽपि पूर्ववत्वा          | 85-8-87        |
| शब्दभेदान्नेति              | 88-8-6        | शृतोपदेशाच्च                | 6-8-80         |
| शब्दमात्रमिति चेत्          | 6-5-8         | शेष इति चेत्                | 8-3-6          |
| शब्दवत्तूपलम्यते            | 8-8-84        | शेषदर्शनाच्च                | 3-8-88         |
| शब्दविप्रतिषेधाच्च          | <b>५-१-२६</b> | शेषप्रतिषेघो वाऽर्था        | 38-8-3         |
| शब्दविभागाच्च               | ११-२-३२       | शेषभक्षाश्च तद्वत्          | १०-२-२८        |
| शब्दसामञ्जस्यमिति           | 38-5-99       | शेषमक्षास्तथेति             | १२-१-३१,       |
| शब्दसामर्थ्याच्च            | 2-8-8         |                             | .87-8-33       |
| शब्दानाञ्च सामञ्ज           | 9-7-78        | शेषवदिति चेत्               | १२-१-२4        |
| शब्दानां चासामञ्ज           | 6-5-85        | शेषवदा प्रयोजनं             | ११-१-२         |
| शब्दान्तरत्वात्             | 2-8-85        | शेषश्च समाख्यानात्          | ३-४-३७         |
| शब्दान्तरे कर्मभेद:         | <b>२−२−१</b>  | शेषस्तु गुणसंयुक्तः         | ₹-१-२६         |
| शब्दार्थत्वात्तु नैवं       | 8-7-4         | शेषस्य हि परार्थ            | 86-6-8         |
| शब्दार्थत्वाद्विकारस्य      | ×9-7-3        | शेषः परार्थत्वात्           | ₹-१-२          |
| शब्दार्थश्च तथा लोके        | ११-१-३२       | शेषाणां वा चोदनैक           | 80-8-55        |
| शब्दार्थश्चादि लोकवत्       | 80-3-88       | शेषाद् द्वचवदाननाशे         | £-8-6          |
| शब्दे प्रयत्ननिष्पत्ते      | १-३-२५        | शेषाः प्रकरणे               | 3-8-52         |
| शब्दैस्त्वर्थविधि           | v-7-7         | शेषे च समत्वात्             | 90-7-30        |
| शमिता च शब्दभेदात्          | ₹-७-₹         | शेषे ब्राह्मणशब्दः          | 7-8-33         |
| शरेष्वपीति चेत्             | 80-6-X3       | शेषे यजुः शब्दः             | २-१-३७         |
| शास्त्रायां तत्प्रधानत्वात् | 8-7-6,        | शेषे वा समवैति              | 80-10-83       |
|                             | 8-2-5         | <b>२थेन-२ला-क</b> श्यप      | 6-8-58         |
| शामित्रे च पशुपुरो          | 84-8-84       | श्येनस्येति चेत्            | 0-8-88         |
| शास्त्रं चैवमनर्थकं         | 9-7-5         | श्रपणं चाऽग्निहोत्रस्य      | <b>१२-१-१३</b> |
| शास्त्रदृष्टबिरोधाच्च       | १-२-२         | श्रपणां त्वपूर्व            | €-8-85         |
| शास्त्रफलं प्रयोक्तरि       | ₹-७-१5        | श्राद्धवदिति चेत्           | <b>६-5-१</b> ४ |
|                             |               |                             |                |

| श्रुतितो वा लोक         | 80-€-=                | संयुक्ते तु प्रक्रमात्त | <b>५</b> -२-६  |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|
| श्रुतिप्रमाणत्वा        | ६-३-१३, ७-१-१         | संयोगे वाऽर्थापत्ते     | 80-8-33        |
| श्रुतिलक्षणमानुपूर्व्यं | ५-१-१                 | संवत्सरो वा विचालि      | ६-७-३=         |
| श्रुतिलिङ्गवाक्य        | 3-3-88                | संवपनं च तादर्थ्यात्    | १०-१-५२        |
| श्रुतिश्चैषां प्रधान    | ११-२-६                | संसर्गरसनिष्पत्ते े     | 8-8-53         |
| श्रुंतेर्जाताधिकार      | 7-3-8                 | संसर्गित्वाच्च          | 88-€-3         |
| श्रुतेश्च तत्प्रधा      | £-8-8x                | संसर्गिषु चार्थस्या     | 39-€-3         |
| श्रुत्यपायाच्च          | 3-7-8                 | संसर्गे चापि दोष:       | 85-8-55        |
| श्रुत्यानर्थंक्यमिति    | १०-७-५६               | संस्कारं प्रतिभावाच्च   | 6-8-80         |
| श्वस्त्वेकेषां तत्र     | ₹-६-२०                | संस्कारकत्वादचोदि       | <b>३-</b> २-२  |
| <b>रवः</b> सुत्या वचनं  | ११-४-२७               | संस्कारप्रतिषेधक्च      | 8-8-38         |
| ष                       |                       | संस्कारप्रतिषेधो वा     | ११-२-५०        |
| षट्चितिः पूर्ववत्       | 8-8-88                | संस्कारक्च प्रकरणे      | 3-7-3          |
| षडहाद्वा तत्र हि        | <i>9-</i> ₹- <i>9</i> | संस्कारश्चाप्रकरणे      | २-३-१२         |
| षडभिदीक्षयतीति          | १०-३-२३               | संस्कारसामध्यदि         | १०-३-२१        |
| षडविंशतिभ्यासेन         | 6-8-8                 | संस्कारस्तु न भिद्यते   | 7-7-70         |
| षोडशिनो वैकृतत्वं       | 80-X-38               | संस्कारस्य तदर्थ        | ६-१-३५         |
| षोडशी चोक्थ्यसंयो       | x = - 9 - x           | संस्काराणां च दर्श      | 88-5-48        |
| स                       |                       | संस्काराद्वा गुणाना     | ₹-१-१६         |
| संख्या तु चोदनां        | १0-7-६४               | संस्कारास्तु पुरुष      | ₹-5-३          |
| संख्यात्वेवं प्रघानं    | €-8-83                | संस्कारात्वावर्ते       | 88-₹-8         |
| संख्याभावात्            | 8-8-5 o               | संस्कारे च तत्प्रधान    | ४-२-२६,        |
| संख्यायाश्च             | १०-५-१७               | <b>Ę- ?</b>             | -37, 87-8-5    |
| संख्यायादच शब्द         | <b>८-३-१</b> ८        | संस्कारे चान्यसंयो      | 80-8-80        |
| संस्यायुक्तं ऋतोः       | ₹-₹-₹                 | संस्कारे तु किया        | 80-3-85        |
| संख्याविहितेषु          | १२-३-३०               | संस्कारे युज्यमानानां   | €-१-२          |
| संस्थासामञ्जस्यात्      | 80-8-88               | संस्कारो वा चोदितस्य    | 80-8-3€        |
| संख्यासुतुविक           | 3-8-8                 | संस्कारो वा द्रव्यस्य   | 80-7-78        |
| संज्ञा चोत्पत्तिसंयोगा  | <b>२-२-</b> २२        | संस्कृतं स्यात्त        | <b>७-३-३</b> ३ |
| संज्ञोपबन्धा्त्         | 2-7- <b>१</b> ४       | संस्कृतत्वाच्च          | <b>3-8-83</b>  |
| सं प्रैषे कर्मगर्हा     | 8-5-8x                | संस्कृते कर्मसंस्कारा   | <b>५</b> -३-२१ |
| संयवनार्थानां या        | 8-5-68                | संस्थागणेषु तदभ्यासः    | 5-3-5          |
| संयुक्तं वा तदर्थ       | ₹-६-३३                | संस्था तद्देवतात्वात्   | e-8-4E         |
| संयुक्तस्त्वर्थशब्देन   | २-३-१८                | संस्थाश्च कर्तृवद्धा    | ₹-₹-२७         |
|                         |                       |                         | 22 FEET NA     |

| संस्थास्तु समान       | ₹-६-४१         | सन्ततवचनाद्वा            | १२-३-२६              |
|-----------------------|----------------|--------------------------|----------------------|
| स आहवनीयः स्याद       | १२-४-२६        | सन्तर्दनं प्रकृतौ        | 3-3-23               |
| स कपाले प्रकृत्या     | 80-8-84        | सन्तापनमधः श्रपणात्      | ₹°0-१-५३             |
| स कुल्यः स्यादिति     | ६-७-३४         | सन्दिग्धे तु व्यवायाद्वा | ₹-१-२१               |
| सकृत्तु स्यात्        | ११-१-२२        | सन्दिग्धेषु वाक्यशेषात्  | 8-8-56               |
| सकृत्वं चैकध्यं       | 8-3-39         | सन्नहनञ्च वृत्त          | 87-8-8               |
| सकृदिज्यां कामु       | ११-१-६२        | सन्नहनहरणे तथेति         | 85-8-88              |
| सकृदिति चेत्          | 18-8-3€        | सन्निधानविशेषाद्         | ₹-5-३६               |
| सकृदाऽऽरम्भ           | x 5-9-3        | सन्निधौ त्वविभागात्      | <b>₹-3-</b> ₹₹       |
| सकृद्वा कारणैक        | 88-8-30        | सन्निपातश्चेद्य          | X-7-73               |
| सकृन्मानं च           | 88-3-€         | सन्निपातात्तु            | 3-3-3                |
| सगुणस्य गुणलोपे       | 80-8-38        | सन्निपाते प्रधाना        | ¥-7-8                |
| सतः परमदर्शनं         | 8-8-83         | सन्निपाते विरोधिना       | द-४-२७               |
| सतः परमविज्ञानम्      | 8-5-8          | सन्निपातेऽवैगुण्या       | ξ-ξ <b>-</b> ξ       |
| स तद्धर्मा स्यात्     | ६-३-२६         | सन्निवापं च दर्श         | <b>६-६-३</b> २,      |
| सति च नैकदेशेन        | 80-5-36        | 2 2 2 3 AM               | 80-2-86              |
| सति चाम्यासशास्त्र    | ११-१-१३        | स प्रत्यामनेत्स्थानात्   | <b>६-४-</b> ३०       |
| सति चोपासनस्य         | 85-5-8         | स प्रायात्कर्मधर्मः      | 3-8-8                |
| सति सव्यवचनम्         | ४-१-३७         | समं तु तत्र दर्शनम्      | १ <b>-१</b> -१२      |
| सतोस्त्वाप्तिवचनं     | 3-9-09         | समं स्यादश्रुतित्वात्    | \$0-₹-X₹             |
| सत्त्वान्तरे च यौग    | 3-9-8          | समत्वाच्च                | १०-१-१=              |
| सत्त्वे लक्षणसंयोगा   | 6-8-8          | समत्वाच्च तदुत्पत्तेः    | 80-3-85              |
| सत्यवदिति चेत्        | १२-१-२२        | समत्वात् गुणाना          | 80-3-80              |
| सत्रमहीनश्च द्वादशा   | 5-7-78         | समप्रदेशेविकार           | €-₹-₹₹               |
| सत्रमेकः प्रकृति      | १०-६-४५        | समवाये चोदना             | 35-25                |
| सत्रलिङ्गं च दर्शयति  | 5-7-37         | समाख्यानां त तद्वत्      | ₹-७- <i>१७</i> ,     |
| सत्राणि सर्ववर्णा     | <b>६</b> -६-१६ | X-3-3                    |                      |
| सत्रेगृहपति           | १२-४-३५        | समानयनं तु मुख्यं        | 6-8-80               |
| सत्रे वोपायि चोदनात्  | <b>=-</b> २-३१ | समान वचनं तद्वत्         |                      |
| सत्सम्प्रयोगे पुरुष   | 8-8-8          | समानः कालसाया            | ११-२-५६<br>११-२-५    |
| स देवतार्थस्तत्संयो   | <b>३-२-१३</b>  | समानेपूर्ववत्त्वादु      | ११ <del>-</del> २-६० |
| स द्वचर्षः स्यादुभयोः | 80-8-38        | समाप्तं च काले वाक्यं    | \$9-9-e              |
| सनिवन्ये च मृति       | १०-२-२६        | समाप्तिरविशिष्टा         | २-३-७<br>⊃-३००       |
| स नैमित्तिकः पशो      | ६-६-४२         | समाप्तिवचनात्            | 99-6-6<br>Eu-X-2     |
|                       | The same and   | 4.114                    | £-8-X3               |

| समाप्तिवच्च संप्रेक्षा    | 3-8-88        | सर्वस्वारस्य दिष्टगतौ      | १०-२-५१                 |
|---------------------------|---------------|----------------------------|-------------------------|
| समाप्तिः पूर्ववत्वाद्य    | २-४-२३        | सर्वाणि त्वेककार्य         | <b>५-</b> २-५           |
| समासस्त्वेकाद             | १०-६-६        | सर्वातिदेशस्तु             | ¥ = - 7-3               |
| समासेऽपि तथेति            | 8-8-8         | सर्वार्थं वाऽऽधानस्य       | ₹-६-१५                  |
| समिध्यमानवतीं             | ४-३-४         | सर्वार्थत्वाच्च पुत्रार्थी | ६-⊏-१७                  |
| समुच्चयं च दर्श           | 85-8-5        | सवार्थमप्रकरणात्           | ₹-६-१                   |
| समुच्चयस्त्वदोष           | १२-३-१७       | सर्वासाञ्च गुणाना          | १०-७-४ <del>८</del>     |
| समुच्चयो वा क्रिया        | १२-३-३७       | सर्वासां वा समत्वा         | 8-8-8                   |
| समुच्चयो वा प्रयोगे       | १२-४-६        | सर्वे तु वेदसंयोगात्       | ₹-५-२६                  |
| समुपहूय भक्षणाच्च         | <b>८-२-</b> ३ | सर्वेभ्यो वा कारणा         | 3-8-88                  |
| समेषु कर्मयुक्तं          | 7-7-80        | सर्वे वा तदर्थत्वात्       | १२-४-३७                 |
| समेषु वाक्यभेदः           | 2-8-80        | सर्वे वा सर्वसंयोगात्      | ₹- <b>4-</b> 58         |
| सम्बन्धात्सवनोत्कर्षः     | 4-6-38        | सर्वेषां चाभिप्रथनं        | 88-8-85                 |
| सम्बन्धदर्शनात्           | 8-6-38        | सर्वेषां चैककम्यं          | 5-8-66                  |
| सर्वं वा पुरुषापनया       | १०-३-७३       | सर्वेषां चोपदिष्टत्वात्    | ₹-7-₹                   |
| सर्वत्र च प्रयोगात्       | 8-3-88        | सर्वेषां तु विधित्वात्     | ₹-X-₹•                  |
| सर्वत्र तु ग्रहा          | 80-8-3        | सर्वेषा भावोऽर्थ           | ₹- <b>₹-</b> ₹3         |
| सर्वत्र यौगपद्यात्        | 39-9-9        | सर्वेषां वाऽविशेषात्       | ₹-5-४o                  |
| सर्वत्वं च तेषाम          | १0-7-१=       | सर्वेषां वा चोदना          | X-3-88                  |
| सर्वत्वमाधिकारिकम्        | १-२-१६        | सर्वेषां वा दर्शना         | <b>द−४-३</b>            |
| सर्वपृष्ठे पृष्ठशब्दात्ते | १०-६-१३       | सर्वेषां वा प्रतिप्रसवात्  |                         |
| सर्वप्रतिषेधो वा          | 6-8-50        | सर्वेषां वा लक्षण          | ६-६-२५<br>३-१-०४        |
| सर्वेप्रदानं हविष         | ३-४-३७        | सर्वेषां वा शेषत्व         | ₹ <b>-७</b> -२          |
| सर्वप्रापिणापि लिङ्गेन    | ११-१-५२       | सर्वेषां वैकजातीयं         |                         |
| सर्वमिति चेत्             | <b>५-१-</b> ६ | सर्वेषां वैकमन्त्र्य       | <b>५</b> -२-२           |
| सर्वमेव प्रधान            | 3-4-09        | सर्वेषामविशेषात्           | ₹- <b>२-</b> ४३         |
| सर्वविकारे त्वम्यासा      | १०-२-११       | सर्वेषामिति चेत्           | १०-४-१६<br>१०-४-१६      |
| सर्वविकारो वा ऋत्वर्थे    | 33-6-08       | सर्वेषु वाऽभावादेक         | 5-8-88                  |
| सर्वशक्तौ प्रवृत्तिः      | <b>६-३-</b> १ | सर्वेर्वा समबायात्         | ₹- <b>₹-</b> ४२         |
| सर्वस्य चैककर्म           | x-x-85        | स लौकिकः स्याद्            | <b>€-</b> ₹-¥           |
| सर्वस्य वैककर्म्यात्      | १०-४-५३,      | स लौकिकानां स्यात्         | 6-8-5<br>6-8-5          |
|                           | १०-६-६३       | सवनीये छिद्रापिधानार्थ     | 5-8-7                   |
| सर्वस्य वैकशब्दात्        | 6-5-52        | स सर्वेषामिवशेष            | १०-१२-८                 |
| सर्वस्य वोक्तकाम          | 39-7-7        | स स्तुतशस्त्रो             | <b>६-७-४</b><br>₽~-₩ ₩~ |
|                           |               |                            | 6 0-x-x 0               |
|                           |               |                            |                         |

| स स्वर्गः स्यात्       | 8-3-68           | सार्वरूप्याच्च          | 8-8-60          |
|------------------------|------------------|-------------------------|-----------------|
| स स्वामी स्यात्        | ६-३-२३           | सा लिङ्गादार्त्विजे     | ₹-8-₹ 8         |
| सहत्वे नित्यानुवाद     | 86-8-8X          | सिञ्चिते त्वग्नि        | x-3-5 &         |
| सहस्रसंवत्सरं तदायु    | ६-७-३१           | सुत्याविवृद्धी सुब्रह्म | 86-8-5E         |
| साकम्प्रस्थाय्ये       | ₹ <b>9-</b> 火-₹  | सुब्रह्मण्या तु तन्त्रं | <b>११</b> -३-२० |
| साकल्यविधानात्         | 88-8-82          | सूक्तवाके च काल         | ३-२-११          |
| साकांक्षं त्वेकवाक्यं  | 3-8-50           | सोमयानात्तु प्रापणं     | ६-5-१5          |
| साग्नीनां वेष्टिपूर्व  | ६-६-३०           | सोमश्चैकेषामग्न्या      | ५-४-६           |
| साङ्गकालश्रुति         | 38-8-88          | सोमान्ते च              | 3-5-38          |
| साङ्गो वा प्रयोग       | 88-2-30          | सोमेऽवचनाद् भक्षो       | 39-X-F          |
| सादनं चापि शेषत्वात्   | ₹ <i>0-</i> ¥-09 | सौत्रामण्यां च ग्रहेषु  | 3-4-68          |
| साधारणो वाऽनु          | ११-३-⊏           | सौधन्वनास्तु हीन        | ६-१-५०          |
| साघारण्यान्न ध्रुवायां | ₹-५-६            | सौभरे पुरुषश्रुते       | २-२-२⊏          |
| सान्तपनीया             | <b>५-१-३</b> ०   | सौमिके च कृतार्थ        | 8-7-70          |
| सान्नाय्यं वा          | 5-7- <b>१</b> ₹  | स्तुतशस्त्रयोस्तु       | ₹-१-१३          |
| सान्नाय्यसंयोगात्      | ६-४-२१           | स्तुतिव्यपदेशमञ्जे      | 80-E-83         |
| सान्नाय्याग्निषो       | ¥-8-4X           | स्तुतिस्तु शब्द         | 8-5-50          |
| सान्नाय्येऽपि तथेति    | E-X-10           | स्तोत्रकारिणां वा       | ३- <b>५-२</b> ५ |
| सान्नाय्येऽप्येवं      | 85-8-88          | स्तोभस्यैके द्रव्यान्त  | 8-7-38          |
| सा पशूनामुत्प          | 80-3-8x          | स्तोमविवृद्धौ बहिष्प    | ४-३-७           |
| साप्तदश्यवन्नि         | १०-5-३३          | स्तोमवृद्धौ त्वधिकं     | 80-8-8=         |
| सा प्रकृतिः स्यादधि    | 3 = -0-3         | स्तोमवृद्धी प्राकृता    | १०-४-१५         |
| सामस्वर्थान्तर         | 80-8-88          | स्तोमस्य वा             | १०-६-२३         |
| सामानि मन्त्रमेके      | 8-7-3            | स्थपतिर्निषादः          | ६-१-५१          |
| सामान्यं तच्चिकीर्षा   | ६-३-२७           | स्थपतिवल्लीकिके         | ६-5-१२          |
| सामिधेनीस्तदन्ता       | ₹-७- <b>१</b> ५  | स्थपतीष्टिः प्रजावद     | ६-५-२०          |
| साम्ना चोत्पत्ति       | १०-५-२३          | स्थानाच्च पूर्वस्य      | 3-4-88          |
| साम्नोऽभिधानशब्देन     | 6-5-6            | स्थानाच्छोत्पत्ति       | ¥-8-8 ¥         |
| साम्नोः कर्मवृद्धघ क   | <b>६-६-११</b>    | स्थानात्तु पूर्वस्य     | ३-६-२ <b>५</b>  |
| साम्युत्थाने विश्व     | <b>६-</b> ५-२५   | स्थानाद्वा परिलुप्ये    | 39-8-98         |
| सारस्वते च दर्शनात्    | ६-६-२=           | स्थाणी तु देशमात्र      | 80-8-80         |
| सारस्वते विप्रतिषेवाः  | 7-8-50           | स्मृतिरिति चेत्         | 6-8-80          |
| सारूप्यात्             | 8-8-5 *          | स्मृतेर्वा स्याद्       | 85-8-83         |
| सार्वकाम्यमङ्गकामै:    | 8-3-54           | स्याज्जुहूप्रतिषेघ      | 8-8-8X          |
|                        |                  | 2.75M                   | 0.5 19935       |

| स्यात्तद्वर्मत्वात्        | 35-4-08        | स्युर्वा होतृकामाः       | १०-२-५३        |
|----------------------------|----------------|--------------------------|----------------|
| स्यत्तस्य मुख्यत्वात्      | 35-8-8         | स्रुगभिघारणाभावस्य       | द-१ <b>-</b> ६ |
| स्यात्पौर्णमासीवत्         | १२-१-३५        | स्रीवेण वाऽगुण           | 80-6-88        |
| स्यात्प्रकृतिलिङ्गा        | ३-५-४४         | स्वकाले स्याद            | x-8-8x         |
| स्यात्त्रयोगनिर्देशा       | 88-3-53        | स्वदाने सर्वमिवशे        | Ę- <b>७-</b> १ |
| स्यात्श्रुति लक्षणे        | €-3-33         | स्वप्ननदीतरणा            | 88-8-88        |
| स्यादनित्यत्वात्           | 3-3-30         | स्वयोनी वा               | 80-8-83        |
| स्यादर्थचोदितानां          | 95-4-08        | स्वरसामैककपा             | ७-३-२६         |
| स्यादर्थान्तरेष्व          | 6-2-20         | स्वरस्तूत्पत्तिषु        | 3-7-0          |
| स्यादिज्यागामी             | 8-8-8          | स्वरस्येति चेत           | 9-7-0          |
| स्याद्गुणर्थत्वात्         | 80-8-80        | स्वरुशनाप्येकदेश         | 8-8-84         |
| स्याद्योगास्या हि          | 8-3-58         | स्वरुस्तन्त्रापवर्गः     | ११-३-७         |
| स्याल्लिङ्गभावात्          | 5-8-30         | स्वरुस्त्वनेकिन          | 8-7-8          |
| स्याद्वा आवाहनस्य          | 80-8-48        | स्वर्दृशं प्रति वीक्षणं  | १०-६-३         |
| स्याद्वाऽनारभ्य            | 78-9-3         | स्ववत्तमपि दर्श          | <b>६−१−१</b> ६ |
| स्याद्वाऽन्यार्थदर्शनात्   | 3-4-20         | स्ववत्तोस्तु वचना        | <b>६-१-१</b> ७ |
| स्याद्वाऽस्यसंयोगवत्       | 3-8-28         | स्वस्थानत्वाच्च          | <b>१</b> २-३-५ |
| स्याद्वा कारणभावाद         | 3-4-58         | स्वस्थानविवृद्धि         | 80-X-=8        |
| स्याद्वा कालस्य            | 87-7-70        | स्वस्थानात्तु विवृद्धि   | ¥-3-3          |
| स्याद्वा द्रव्यचिकीर्षायां | 8-8-50         | स्वाध्यायवद्वचनात्       | 8-7-30         |
| स्याद्वा द्रव्याभिधानात्   | 80-8-83        | स्वाभिश्च वचनं           | £-8-£          |
| स्याद्वानिर्धानदर्शनात्    | 80-7-88        | स्वाभिकर्मपरिक्रयः       | ₹-5-8          |
| स्याद्वा प्रत्यक्ष         | 80-7-8         | स्वामित्वादितरेषा        | ६-६-२३         |
| स्याद्वा प्रसर्पिकस्य      | x = - 5 - 0 8  | स्वामिनि च दर्शना        | 80-5-38        |
| स्याद्वा प्राप्तनिमित्त    | E-8-85,        | स्वामिनो वा तदर्थत्वात्  | ३ २ ६          |
|                            | ६-५-५०         | स्वामिनो वैकशब्दद्यादु   | 8-7-3€         |
| स्याद्वा यज्ञार्थ          | <b>६-६-४</b>   | स्वामिसप्तदशाः कर्म      | ₹-७-₹⊏         |
| स्याद्वा विधिस्तदर्धेन     | X-8-83         | स्वाम्याख्याः स्युर्गृह  | १०-६-५५        |
| स्याद्वा होत्र             | 38-0-08        | स्वार्थत्वाद्वा व्यवस्था | o x-5-3        |
| स्याद्विद्यार्थत्वाद्यथा   | <b>५-३-३</b> ६ | स्वार्थे वा स्यात्       | ७-२-३          |
| स्याद्विशये तन्न्याय       | १०-६-५४        | स्वार्थेन च प्रयुक्तत्वा | ६-६-३१         |
| स्याद्वोभयोः प्रत्यक्ष     | 80-2-xE        | स्विष्टकृत् श्रवणात्     | १२-३-६         |
| स्याद् व्यपदेशात्          | 87-8-50        | स्विष्टकृति भक्षण        | 80-10-3×       |
| स्युर्वाऽर्थवादत्वात्      | 80-7-48        | स्विष्टकृदाविप           | 80-8-36        |
|                            |                |                          | ,              |

## मीमांसा-दर्शन

| स्विष्टकृद्देवतान्य    | 80-8-35 | हिरण्यगर्भः पूर्वस्य   | १०-३-१३        |
|------------------------|---------|------------------------|----------------|
| स्वे च                 | 8-7-78  | हिरण्यमाज्य धर्म       | द-१-३ <b>४</b> |
| स्वेन त्वर्थेन         | 8-8-=   | हेतुत्वाच्च            | 8-8-37         |
| ह                      |         | हेतुदर्शनाच्च          | 8-2-8          |
| हरणे जुहोतियों         | 8-7-80  | हेतुमात्रमदन्तत्वम्    | 3-3-88         |
| हरणे वा श्रुत्येसंयोगा | १०-६-८० | हेतुर्वा स्यादर्थ      | १-२-२६         |
| हविर्गणे परमुत्तरस्य   | द-३-१   | होता वा मन्त्रवर्णात्  | ₹-४-₹७         |
| हविधाने निर्वापणार्थ   | 85-8-88 | होतुस्तथेति चेत्       | 85-8-80        |
| हविर्मेदात् कर्मणो     | 8-6-03  | होमाऽमधवाभ्यां         | ₹-४-३२         |
| हविषा वा नियम्येत      | 5-7-X   | होमात्                 | 38-4-8         |
| हविषो वा गुणभूत        | १०-5-३४ | होमाभिषव मक्षणं        | ६-४-२४         |
| हविष्कृत्सवनीयेषु      | 85-5-88 | होमास्तु व्यवतिष्ठेरन् | 3-8-85         |
| हविष्कृदिधगुपुरो:      | 88-8-8X | हौत्रास्तु विकल्पे     | १२-३-३६        |
| हारियोजने वा           | ₹-५-२=  | होत्रे परार्थंत्वात्   | 85-8-80        |